# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176005 AWARINA AWARINA AWARINA TYPERSAL

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन यन्यमाला [ संस्कृत प्रन्याङ्क ४ ]

भगवदुमास्वामिप्रणीतस्य

### तत्त्वार्थसूत्रस्य

श्री श्रुतसागरसूरिविरचिता

# तत्त्वार्थवृत्तिः

[ हिन्दीसारसहिता ]



#### सम्पादक-

प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ।

#### सहायक-

पं उदयचन्द्र जैन सर्वदर्शनाचार्य, बौद्धदर्शनशास्त्री, न्यायतीर्थ, बी. ए.

# भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

对于大学大学工作的工程是对于大学工作的工程的人对于人物的工程的人的人们的一个人的人们是对于人物和对于大学企业的大学工程的对于对于有效的人的主要的对于对于大学的主要的

प्रथम आवृत्ति । ६•० प्रति । फाल्गुन, बीर्रानि० सं० २४७५ **वि० सं० २**००**५** मार्च १९४६

मूल्य सोलह रुपये

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यश्लोका माता श्री मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी द्वारा संस्थापित

# ज्ञानपीठ मृर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस. ग्रन्थमाला में प्राकृत संस्कृत अपभ्रृंश हिन्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक दार्शनिक पौराणिक साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन, उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन होगा। जैन भंडारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्य भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।



ग्रन्थमाला सम्पादक ऋोर नियामक ( संस्कृत विभाग ) प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ, ऋादि बौद्धदर्शनाध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दु विश्वविद्यालय काशी

## संस्कृत ग्रन्थाङ्क ४

प्रकाशक-

अयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री-भारतीय ज्ञानपीठ काशी,

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिटी।

मुद्रक-पं॰ पृथ्वीनाथ भार्गव, भार्गव भूषण प्रेस, गायघाट, काशी ।

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्णा ९ पीर नि० सं० २४७०

सर्वाधिकार सुरिच्चत

विक्रम स० २००० १८ **फरवरी १९४**४

# तत्त्वार्थवृत्ति 📁

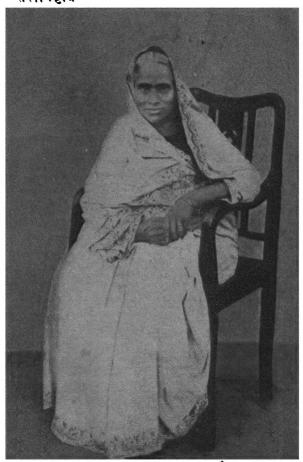

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

#### JNANA-PITHA MOORTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

SANSKRIT GRANTHA No. 4

#### **TATTVARTHAVRITTI**

OF

#### SHRI SHRUTASAGAR SURI

The commentary on

#### **TATTVARTHASUTRA**

OF

SHRI UMASWAMI

WITH

HINDI TRANSLATION



#### EDITED WITH

Introduction, appendices, variant readings, comparative notes etc.

BY

#### Prof. MAHENDRA KUMAR JAIN

Nyayacharya, Jain-Prachina Nyayatirtha, etc.

Prof. of Bauddha Darshana, Sanskrit Maha Vidyalaya BANARAS HINDU UNIVERSITY.

Assisted bu

#### UDAYACHANDRA JAIN

Sarvadarshanacharya, Bauddhadarshan Shastri,

Nyayatirtha, B. A.

Published by

#### BHARATIYA JNANA-PITHA, KASHI

First Edition 600 Copies.

FALGUNA, VIR SAMVAT 2475 VIKRAMA SAMVAT 2005 MARCH, 1949.

| Price | Rs. 16|-

#### BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI

Founded by

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

In memory of his late benevolent mother

#### SHRI MOORTI DEVI

#### JNANA-PITHA MOORTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

In this Granthmala critically edited, Jain agamic, Philosophical, Pauranic literary, historical and other original texts available in Prakrit, Sanskrit, Apabhransha, Hindi, Kannada, Tamil Etc. will be published in their respective languages with their translations in modern lenguages

AND

Catalogues of Jain Bhandaras, inscriptions, studies of competent scholars and Jain literature of popular interest will also be published.

GENERAL EDITOR OF THE SANSKRIT SECTION

#### Prof. MAHENDRA KUMAR JAIN

NYAYACHARYA, JAIN-PRACHINA NYAYATIRTHA Etc.
Professor of Bauddha Darshana, Sanskrit Mahavidyalaya
Banaras Hindu University

#### SANSKRIT GRANTHA No. 4

Puublisher

AYODHYA PRASAD GOYALIYA

SECV.

#### BHARATIYA JNANAPITHA

DURGAKUND ROAD, BANARAS CITY.

Founded in Falguna Krishna 9, Vir Sam. 2470

All Rights Reserved

Vikram Samvat 2000 18th Feb. 1944.

#### अनुक्रम

| १. अनुक्रम                                        | ų                | तस्वाधिगम के उपाय                                      | ६३            |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| २. शुद्धिपत्र                                     | Ę                | निक्षेप                                                | ६३-६४         |
| ३. सम्पादकीय                                      | <b>७-</b> ८      | प्रमाण, नय और स्याद्वाद                                | ६४            |
| ४. प्रस्तावना                                     | 9-809            | नयनिरूपण                                               | ६५-६७         |
| तत्त्व और तत्त्वाधिगम के उपाय                     | 9-80             | स्याद्वाद                                              | ६७            |
| मक्खलि गोशालका मत                                 | १०               | प्रो० बलदेव उपाध्यायके                                 |               |
| पूरण कश्यप कामत                                   | १०               | मत की समीक्षा                                          | ६९-७१         |
| प्रकृथकात्यायनका मन                               | १०               | डॉ॰ देवराजके मतकी आलोचना                               | ७१            |
| संजय वेलट्टिपूत्तका मत                            | 88               | महापण्डित राहुल सांकृत्यायनके                          |               |
| बुद्ध मत                                          | <b>१</b> २       | मतका विचार                                             | ७१-७२         |
| निग्गन्थनाथपुत्त                                  | १२-१४            | बुद्ध और संजय                                          | ७२-७६         |
| तत्त्वनिरूपण                                      | 88               | सप्तभंगी                                               | ७६-७७         |
| दुःखसत्य आदिकी व्याख्या                           | १४               | श्री सम्पूर्णानन्दके मनकी समालोचना                     | ७७            |
| बुद्धका दृष्टिकोण                                 | १५               | अनेकान्त दर्शनका                                       |               |
| निग्गन्थनाथपुत्त महावीर                           | १५-१६            | सास्कृतिक आधार                                         | \$2-20        |
| जीव                                               | १६               | डाँ० सर राधाकृष्णन्के मतकी समीक्षा                     |               |
| जीवको अनादिबद्ध माननेका कारण                      | १७-२०            | सदादि अनुयोग                                           | <b>\$</b> 5   |
| आत्मा का स्वरूप                                   | २०-२१            | ग्रन्थका वाह्य स्वरूप<br>लोकवर्णन और भूगोल             | ८४-८६         |
| आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका                       | २१-२४            | वैदिक परम्परा-योगदर्शन                                 | ८६-९३         |
| आत्माके तीन प्रकार                                | २४               | व्यासभाष्यके आधार से                                   | ८८-९०         |
| वन्धका स्वरूप                                     | ٠<br><b>२</b> ५  | वैदिक परम्परा श्रीमद्भागवतक                            | 00.70         |
| वन्धहेनु आस्रव                                    | २६               | आधार से                                                | 90-03         |
| कषाय                                              | २७               | वैदिक परम्परा विष्णुपुराणके आधारसे                     |               |
| आस्व के दो भंद                                    | २८-३०            | प्रस्तुत वृत्ति                                        | <b>९</b> ३-९७ |
| मोक्षतत्त्वनिरूपण                                 | ₹ १              | भाषा और शैली                                           | ९७            |
| मोक्षके कारण                                      | ३२-३४            | प्रन्थकार                                              | ९८-३९         |
| मंवर                                              | 32               | श्रुतसागरम्।र                                          | ९९-१००        |
| मोक्षके साधन                                      | 38               |                                                        | 108-40        |
| सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन                         | ३५-३९            | ५–मूलग्रन्थ                                            | <b>१-३</b> २६ |
| परम्पराका सम्यग्दर्शन-                            | 47-47            |                                                        | २७-५११        |
| प्राचीन नवीन या समीचीन                            | 30.40            |                                                        | १३-५१७        |
| त्रापान नवान या समाचान<br>संस्कृतिका सम्यग्दर्शन- | ₹8-88            | ८-तत्त्वार्थसूत्रस्थशस्वानामकाराचनुत्रमः ५             |               |
| अध्यातम् और नियतिवादका सम्यग्दर्शन                | 88-88            | ९-तत्त्वार्थवृत्तौ समागतानामुद्धृतवाश्यानाम            |               |
| निश्चय और व्यवहारका सम्यग्दर्शन                   | । ००-५०<br>५४-५७ |                                                        | ३२-५३७        |
| परलोकका सम्यग्दर्शन                               | 40-48            | १०-तत्त्वार्थवृत्तिगताः केचिद् विशिष्टाः               | 37.75         |
| कर्मसिद्धान्तका सम्यग्दर्शन                       | 49-67            | शब्दाः ५<br>११–तन्यार्थवृत्तिगता ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च | ३४ ४६<br>५४७  |
| शास्त्रका सम्यग्दर्शन                             | <b>६२-६३</b>     | १२-ग्रन्थसङ्केतविवरण                                   | 486           |

# शुद्धिपत्रम्

| पु०          | प०         | अगुद्ध                  | <b>যু</b> দ্ধ         |
|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| १७           | १४         | केवली सिद्धाइच          | केवली। सिद्धाश्च      |
| <b>≂ ३</b>   | 6          | मिश्रे क्षीणकषाये       | मिश्रे क्षीणेऽकषाये   |
| દ ક          | ११         | इन्द्रः । आत्मतत्त्वस्य | इन्द्रः आत्मा । तस्य  |
| દ શ્         | २०         | इन्द्रियलि ङ्गे         | इन्द्रलिङ्गे          |
| ६५           | २०         | कमादय                   | कर्मोदय               |
| ९९           | <b>१</b> ६ | कमयोगः                  | कर्मयोगः              |
| 990          | હ          | उत्तमदेवत्वे            | उत्तमदेहत्वे          |
| <b>୧</b> ३ s | <b>१</b> ६ | विदेहान्ता              | विदेहान्ताः           |
| १६९          | १९         | निर्वाण रजो             | निर्माणरजो            |
| १८३          | Ę          | जघन्योत्कृष्ट-          | अजघन्योत्कृष्ट—       |
| 86.8         | १७         | का० त०                  | कात०                  |
| १९०          | Ę          | २९                      | 89                    |
| २१५          | ₹ ₹        | –कपायव्रत               | –कषायात्रत            |
| २३१          | <b>१</b> ६ | हिसदिभ्यो               | हिंसादिभ्यो           |
| २३१          | २२         | पश्चद्वलते              | पश्चाद्वलते           |
| २३९          | १४         | अघ्ननिप                 | अघ्नन्न पि            |
| 260          | ₹ १        | पीडिता:                 | –वीडिताः              |
| 5,83         | १२         | समथयति                  | समर्थयति              |
| २५५          | २२         | –करणतोश्च               | –करणयोश्च             |
| २५९          | Ę          | असतद्विण्णा—            | सतद्विण्णा            |
| २६ ४         | <b>⊽</b> o | -निदा कथ्यते            | निद्रानिद्रा कथ्यते   |
| २८१          | ₽0         | उपशमकश्रोणि:            | उपशमकश्रेणिः          |
| २८२          | २          | –शब्दे कषायो            | -शब्देन कषायो         |
| ३०३          | १७         | –लतोप्थाने              | –लतोत्थाने            |
| ७० <i>६</i>  | २०         | ₹ १                     | ३२                    |
| 3 8 8        | 9          | –चलनं भवति              | -चलनं न भवति          |
| ३२१          | १६         | –कारण भावात्            | –कारणाभा <b>वा</b> त् |
| ३२६          | १          | –भद्र:श्री–             | –भद्रश्री–            |
| ५३२          | ۶          | –गनानासम्द्धन           | -गतानां समुद्धत-      |

#### सम्पादकीय

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमालामें अकलङ्कीय वाङ्मयके सम्पादन संशोधनके सा थ ही दूसरा कार्य चालू है—तत्त्वार्थसूत्रकी अमुद्रित टीकाओका प्रकाशन। इसी कार्यक्रममे श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति योगदेविवरचित तत्त्वार्थसुखबोधवृत्ति और प्रमाचन्द्रकृत तत्त्वार्थवृत्तिटिप्पणका संपादन-मंशोधन हो चुका है। तत्त्वार्थवार्तिकका तीन ताङ्पत्रीय तथा तीन कागजकी प्रतियोके आधारसे सम्पादन हो रहा है।

बड़े बड़े ग्रन्थोंका अक्षरानुवाद जितना समय और शिक्त लेता है उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। कारण, संस्कृताभ्यामी तो मूलग्रन्थमे ही पदार्थबोध कर लेते हैं और भाषाभ्यासीके लिए अक्षरानुवादका कोई विशिष्ट उपयोग नहीं हैं, अतः बड़े ग्रन्थोंका प्रकरणवार हिन्दी सार लिखा जाना व्यवहार्य समझकर तत्त्वार्थवृत्ति ग्रन्थका, जो परिमाणमें ९००० ब्लोक हैं मंक्षेपमें हिन्दी सार लिखा है। इसमें तत्त्वार्थमूत्र पर श्रुतसागरमूरिका जो विवेचन हैं वह पूरा संगृहीत है।

दिगम्बर वाङ्मयके शुद्ध संपादनमें नाडपत्रीय प्रतियां बहुमूल्य मिद्ध हुई है। न्यायकुमृदचन्द्र और न्यायिनिरुचय विवरणके सम्पादनमें नाड्पत्रीय प्रतियां ही पाठशुद्धि और संशोधनका मुख्य साधन रही है। इसी तरह तत्त्वार्थवार्तिकके अशुद्धिपुञ्ज संस्करणका शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी नाड़पत्रीय प्रतियोंसे ही हो सका है।

इस तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादनमें बनारम, आरा और दिल्लीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोंका उपयोग तो किया ही गया है पर जो विशिष्ट प्रति हमें मिली और जिसके आधारमे यह संस्करणशुद्ध सम्पादित हुआ, वह है सृड्बिद्रीकी नाड़पत्रीय प्रति।

आरा जैन सिद्धान्त भवनसे प्राप्त हुई प्रतिकी आ० सज्ञा है। प्राय. अगुद्ध है।

बनारम स्याद्वाद विद्यालयमे प्राप्त हुई प्रतिकी व० मंज्ञा है। यह भी अशुद्ध है।

दिल्लीकी प्रति श्री पन्नालालजी अग्रवालकी कृपामे प्राप्त हुई है । डमकी मंजा द० है । यह अपेक्षा-कृत शुद्ध हं ।

जैन मन्दिर बनारसकी प्रतिकी सज्ञा ज० है। यह प्राचीन और गृद्ध है।

मूडिबद्री जैन मठकी ताड़पत्रीय प्रतिकी संज्ञा ता० है। यह कनडी लिपि में लिखी हुई है और शुद्ध है। इस तरह पाँच प्रतियोके आधारमे इसका सम्पादन किया गया है।

ग्रन्थान्तरोमे उद्धृत वाक्योंका मूलस्थल निर्देश [ ] इस ब्रेकिटमें कर दिया है। कुछ अर्थबोधक टिप्पण सम्पादक द्वारा लिखे गए है। नाड़पत्रीय प्रतिमें भी कही कहीं टिप्पण उपलब्ध हुए हैं उन्हें 'ता० टि०'के साथ छपाया है।

इस ग्रन्थमें निम्नलिखिन परिशिष्ट लगाए गए हें – १ तत्त्वार्थमूत्रोंका अकाराद्यनुक्रम, २ तत्त्वार्थमूत्रके शब्दोंकी सूची, ३ तत्त्वार्थवृत्तिके उद्घृन वाक्योंकी सूची, ४ तत्त्वार्थवृत्तिक विशेष शब्द, ६ ग्रन्थकार, ५ तत्त्वार्थवृत्तिके विशेष शब्द, ६ ग्रन्थसंकेत विवरण।

प्रस्तावनामें तत्त्व, तत्त्वाधिगमके उपाय और सम्यग्दर्शन शीर्षकोंमे जैन तत्त्वोंको मूल जैनदृष्टिसे देखनेका प्रयत्न किया है। आशा है इससे मास्कृतिक पदार्थोंके निरूपणके लिए नवीनमागं मिल सकेगा। 'तत्त्वाधिगमके उपाय' प्रकरणमें स्याद्वादऔर सप्तभंगीके संबंघमें श्री राहुलजी, सर राधाकृष्णन्, बलदेवजी उपाध्याय आदि वर्तमान दर्शनलेखकों की भ्रान्त धारणाओंकी आलोचना भी की गई है।

दानवीर साहु शान्ति प्रसादजी और उनकी समस्पाधर्मपत्नी सौ० रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी अमूल्य निधियोंके अन्वेषण संशोधन और प्रकाशन निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की हैं। इसीके अन्तर्गत जैनग्रन्थोंके अनुसन्धान और प्रकाशनके लिए स्व०मातेश्वरी मूर्तिदेवीके स्मरणार्थ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश आदि भाषाओं में प्रकाशित की गई है। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाका चतुर्थ पुष्प है। इस भद्र दस्पतिकी यह मौलिक सास्कृतिक किच अनुकरणीय और अभिनन्दनीय है।

मुप्रमिद्ध साहित्यमेवी श्रीमान् पंजनाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित 'श्रुतसागरसूरि' लेख ग्रन्थकार विभाग में उद्धृत है ।

श्री प० राजकुमारजी शास्त्री माहित्याचार्यने इसके २।। अध्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए थे। पं० देवकुमारजी शास्त्री ने कन्नडप्रतिका वाचन किया तथा पं० महादेवजी चतुर्वेदी ब्याकरणाचार्यने प्रफस-शोधनमें सहयोग दिया है।

ज्ञानपीठने सम्पादनशिक्षणिनिमित्त दो विशेषवृत्तियाँ प्रारम्भ की थी। उनमें एक वृत्ति उदय-चन्द्र सर्वदर्शनाचार्य बी ए. को दी गई थी। प्रिय शिष्य थी उदयचन्द्रजीने इस ग्रन्थके कुछ पाठान्तर लिये और हिन्दीसार लिखा है। मुझे यह लिखने हुए प्रसन्नता होती है कि ये आगे चलकर अच्छे साहि-त्यसेवी सिद्ध होगे। पं० परमानन्दजी शास्त्रीने कुछ अवतरणोंके मूलस्थल खोजकर भेजे है। उनके द्वारा लिखित 'ब्रह्मश्रुतसागरका समय और साहित्य' शीर्षक लेखकी पाण्डुलिपि भी मुझे प्राप्त हुई थी।

र्था बाबू पन्नालालजी अग्रवाल दिल्ली, प० भुजवली बास्त्री म्डिविद्री और प० नेमिचन्द्रजी ज्योतिपाचार्यने अपने यहाके भण्डारोकी प्रतिया भिजवाई । में इन सब विद्वानोका आभारी हूँ । अन्तमें में पुत: वही बात दुहराता हूँ कि—'सामग्री जिनका कार्यस्य नैकं कारणम्'—अर्थात् सामग्री कार्यको उत्पन्न करती हैं, एक कारण नहीं । में सामग्रीका मात्र एक अंग ही हूँ ।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी माघ शुक्ल ५, वीर स० २४७५ —महेन्द्रकुमार जैन

#### प्रकाशन-व्यय

 छपाई ३०००)
 कमीशन २४००)

 कागज १०००)
 भेंट आलोचना ८००)

 सम्पादन २२५०)
 विज्ञापन २००)

 जिल्द ६००)
 चित्रकवर १००)

 ब्यवस्था २२५०)

१२६००)

६०० प्रति छपी, लागन मूल्य २१) कीमन १६०)

#### प्रस्तावना

#### १ ग्रन्थविभाग

#### [ तत्त्व और तत्त्वाधिगम के उपाय ]

आजसे २५००-२६०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमें दो महान् नक्षत्रोंका उदय हुआ था, जिनकी प्रभामे न केवल भारत ही आलोकित हुआ था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिब्बत आदि देश भी प्रकाशित हुए थे। आज भी विश्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गर्वोश्नत है, वे थे निग्गंठनाथ-पुन वर्धमान और गौद्वोदनि–गौतम बुद्ध । इनके उदयके २५० वर्ष पहले तीर्थकर पार्श्वनाथने काशी देशमें जन्म लिया था और श्रमणपरंपरा के चातुर्याम संवरका जगत्को उपदेश दिया था। बुद्धने बोधिलाभके पहिले पार्श्वनाथकी परंपराके केशलुंच, आदि उग्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्गमें सफल न हो सके और उनने मध्यम मार्ग निकाला । निग्गंठनाथपुत्त साधनोंकी पवित्रता और कठोर आत्मानुशासनके पक्ष-पानी थे । वे नग्न रहने थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्हें हिसाका कारण मालूम होना था । मात्र लोकसंग्रहके लिए आचारके नियमोंको मृदु करना उन्हें इब्ट नही था। संक्षेपमें बुद्ध मातृहहृदय दया-मृति थे और निग्गंठनाथपुत्त पितृचेतस्क साधनामय मशोधक योगी थे । बुद्धके पास जब उनके शिष्य आकर कहते थे-- 'भन्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयालु बुद्ध शिष्य-संग्रहके लिए उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हें अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या इतर्ना अनुशासित थी कि उनके संघके शिष्योंके मनमें यह कल्पना ही नही आती थी कि आचारके नियमोंको मृदु करानेका प्रस्ताव भी महावीरमे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी संघपरंपरामें चुने हुए अनु-शामित दीर्घतपस्वी थे, जब कि बुद्धका संघ मृदु मध्यम सुकुमार मभी प्रकारके भिक्षुओंका सग्राहक था। यद्यपि महावीरकी नपस्याके नियम अन्यंत अहिसक अन्शासनबद्ध और स्वावलंबी थे फिर भी उस समय उनका मंघ काफी वड़ा था। उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनुशासन की साक्षी पाली साहित्यमें पगपगपरमिलती है।

महावीर कालमे ६ प्रमुख संघनायकोंकी चर्चा पिटक साहित्य और आगम साहित्यमें आती है। बौद्धों के <sup>प</sup>पाली ग्रंथोंमें उनकी जो चर्चा है उस आधारमे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते है---

- (१) अजिनकेशकम्बलि—भौतिकवादी, उच्छेदवादी ।
- (२) मक्खलिगोशाल—नियतिवादी, मंसारशुद्धिवादी ।
- (३) पूरण कश्यप--अिकयावादी।
- (४) प्रक्रुध कात्यायन--गाश्वतार्थवादी, अन्योन्यवादी ।
- (५) संजयवेलट्ठिपुत्त—संशयवादी, अनिश्चयवादी या विक्षेपवादी ।
- (६) बुद्ध-अय्याकृतवादी, चतुरार्यसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी।
- ( ) निग्गंठनाथपुत्त-स्याद्वादी, चातुर्याममंवरवादी ।
- (१) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि—"दान यज्ञ तथा होम सब कुछ नहीं है। भले बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज ( औपपानिक देव ) सत्व है, और न इहलोक में वैसे ज्ञानी और समर्थक्षमण या ब्राह्मण है जो इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर और साक्षात्कारकर कहेंगे। मनुष्य पाँच महाभूनोंमे मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता है नव पृथ्वी

महापृथ्वीमें, जल जलमें, तेज तेज में, वायु वायुमें और इंद्रियां आकाशमें लीन हो जाती हैं। लोग मरे हुए मनुष्यको खाटपर रखकर ले जाते हैं, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हैं। हड्डियां उजली हो विखर जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिक-वाद झूठा है। मूर्ख और पंडिन सभी शरीरके नष्ट होने ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं। मरनेके वाद कोई नहीं रहता।"

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रस्यापक था।

(२) मक्सिलिगोशालका मत— "सत्वोके क्लेशका कोई हेतु नहीं है,प्रत्यय नहीं है। बिना हेर्नुक और बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हैं। सत्त्वों की शृद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होने हैं। अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, (कोई)पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वीर्यं नहीं है, पुरुषका कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वशमें नहीं है, निबंल, निवीर्य, भाग्य और संयोगके फेरमें छैं जातियों में उत्पन्न हो सुख और दुःख भोगते है। वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ मी हैं। पांच मौ पांच कर्म, तीन अर्ध कर्म (केवल मनसे शरीरमें नहीं), वासठ प्रतिपदाएँ (मागं) वासठ अन्तरकल्प, छैं अभिजानियाँ, आठ पुरुषभूमियाँ, उन्नीम सौ आजीवक, उनचाम मौ परिन्नाजक, उनचाम मौ नाग-आवाम, बीम मौ इद्वियां, तीस मौ नरक, छनीम रजोधानु, सात मंजी (होशवाले) गर्भ मात अमंजी गर्भ, सात निर्यंत्य गर्भ, सात देव, सान मनुष्य, मात पिशाच, मात स्वर, सात सौ सात गाँठ, मात मौ सात प्रपात, सात मौ मात स्वप्न, और अम्मी लाख छोटे वडे कल्प हैं, जिन्हें मूर्ख और पंडित जानकर और अनुगमन कर दुःखोंका अंत कर सकते हैं। वहां यह नहीं हैं –इम शील या व्रत या तप, ब्रह्मचर्यमें में अपिपवत कर्मको परिपक्व कर्मको परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त कर्मग। मुख दुःख द्रोण (नाप) से तुले हुए हैं, मंसारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष, अपकर्ष नहीं होता। जैंमें कि मूतकी गोली फेकनेपर उछलती हुई गिरती हैं, वैसे ही मूर्ख और मंडित दौड़कर-आवागमनमें पड़कर, दुखका अन्त करेंगे।"

गोञालक पूर्ण भाग्यवादी था। स्वर्ण नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समझता था, उसके लिए पुरुषार्थ कोई आवश्यक या कार्यकारी नहीं था। मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमके अनुसार सभी योनियोंमे पहुँच जाता है। यह मत पूर्ण निर्यातवादका प्रचारक था।

(३) पूरण कश्यप—"करने कराने, छेदन कराने, छेदन कराने, पकाने पकाने, शोक कराने, परेशान होते, परेशान कराने, चलने चलाने, प्राण माराने, बिना दिये लेते, मेंध काटने, गांव लूटने, चोरी कराने, बटमारी कराने, परम्त्रीगमन कराने, झूठ बोलने भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे में तेज नक द्वारा जो इस पृथ्वीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खिल्यान, एक मांसका पुञ्ज बना दे; तो इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। यदि घान कराने, कराने, काटने, कटाने, पकाने पकवाते, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देने, दान दिलाने, यज्ञ कराने, यज्ञ कराने, यदि गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। दान दम संयमसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है।"

पूरण कश्यप परलोकमें जिनका फल मिलता है ऐसे किसी भी कर्मको पुण्य या पापरूप नहीं समझता था। इस नरह पूरण कश्यप पूर्ण अकियाबादी था।

(४) प्रकृष कात्यायनका मत या—"यह सात काय (समूह्) अकृत-अकृतिवध-अनिर्मित —िनर्माणरहित, अबध्य-कूटस्थ,स्तम्भवत् (अचल) है। यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहुँचाते है; न एक दूसरेको सुख, दुख या सुख-दुखके लिए पर्याप्त हैं। कौनसे सात?

पृथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख और जीवन यह सात । यह सात काय अक्रुत० सुख-दुखके योग्य नहीं हैं । यहां न हन्ता (–मारनेवाला) हैं, न घातयिता (–हनन करमेवाला), न सुनने-वाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी काटे (तो भी) कोई किसीको प्राणसे नहीं माग्ना । सानों कायोंसे अलग, विवर (–खाली जगह)में शस्त्र ( –हथियार ) गिग्ना है ।''

यह मत अन्योन्यवाद या शाश्वतवाद कहलाता था।

(५) संजय बेलिंदु पुत्तका मन था— "यदि आप पूछे, क्या परलोक है ? और यदि में समझूं कि परलोक है, तो आपको वनलाऊँ कि परलोक है। में ऐसा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी नरहसे भी नहीं कहता, में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है', में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है। परलोक नहीं है०। परलोक है भी और नहीं भी०, परलोक नहीं है०। अयोनिज (-औप-पानिक) प्राणी हैं०। अयोनिज प्राणी नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, नहीं भी, नहीं हैं०। अयोनिज प्राणी नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, नहीं और नहीं हैं। के कि कि हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं हैं। विषाय मरनेके बाद होते हैं, नहीं होने हैं०। यदि मुझे ऐसा पूछें और में ऐसा समझूं कि मरनेके बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते हैं तो में ऐसा आपको कहूँ। में ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता।"

मंजय स्पष्टतः मंग्यालु क्या घोर अनिश्चयवादी या आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुष्कोटियों मंमें एकका भी निर्णय नहीं था। पालीपिटकमें इसे 'अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है। भले ही हमलोगोंकी समझमें यह विक्षेपवादी ही हो पर मंजय अपने अनिश्चयमें निश्चित था।

(६) बुद्ध—अव्याकृतवादी थे। उनने इन दस बातोंको अव्याकृत बतलाया है। (१) लोक शाब्वन है? (२) लोक अशाब्वन है? (३) लोक अन्तवान् हैं? (४) लोक अनन्न हैं? (५) वहीं जीव वहीं शरीर हैं? (६) जीव अन्य और शरीर अन्य हैं (0) मरनेके बाद तथागत रहते हैं? (८) मरने बाद तथागत नहीं रहते? (९) मरनेके बाद तथागत नहीं होते? (१०) मरनेके बाद तथागत नहीं होते, नहीं नहीं होते?

इन प्रश्नोंमें लोक आत्मा और परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोंको बुद्धने अव्याकृत कहा । दीघिनिकायके पोट्ठबादमुत्त में इन्हीं प्रश्नोंको अध्याकृत कहकर अनेकांशिक कहा है । जो व्याकरणीय हैं उन्हें 'ऐकाशिक' अर्थात् एक सुनिश्चितस्पमें जिनका उत्तर हो सकता है कहा है । जैसे दुख आर्यमत्य है ही ? उसका उत्तर हो 'है ही' इस एक अंशरूपमें दिया जा सकता है । परन्तु लोक आत्मा और निर्वाणमंबंधी प्रश्न अनेकांशिक हैं अर्थात् इनका उत्तर हां या न इनमेंसे किसी एकके द्वारा नहीं दिया जा सकता । कारण बुद्धने स्वयं बताया है कि यदि वही जीव वही शरीर कहते हैं तो उच्छेदवाद अर्थात् भौतिकवादका प्रमंग आता है जो बुद्धको इष्ट नहीं और यदि अन्य जीव और अन्य शरीर कहते हैं तो नित्य आत्मवादका प्रमंग आता है जो बुद्धको इष्ट नहीं था । बुद्ध ने प्रश्नव्याकरण चार प्रकार का बताया है—(१) एकांश (है या नहीं एकमें) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्रश्न, विभज्य व्याकरणीय प्रश्न और स्थापनीय प्रश्न । जिन प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत कहा है उन्हें अनेकांशिक भी कहा है अर्थात् उनका उत्तर एक है या नहीं में

१'सस्सतों छोको इतिपि, अस्तस्सतो छोको इतिपि, अन्तरा छोको इतिपि, अनन्तरा छोको इतिपि, तं जीवं त सरीर इतिपि, अन्त्र जीवं अञ्च सरीरं इतिपि, होत्ति तथागतो परम्मरणा इतिपि, होतिच न च होति च तथागती पम्मरणा इतिपि, नेव होति न नहोति तथागतो परभरणा इतिपि।" —मज्जिमनि० चूलमाञ्जन्यसुत्त ।

र ''कतमे च ते पोट्टपाद मया अनेकंसिका धम्मा देसिता पञ्जत्ता ? सरसतो लोको ति वा पोट्टपाद मया अनेकं-सिको धम्मो देसितो पः जतो । असरसतो लोको ति को पोट्टपाद नया अनेकंसिको . "—दीधिन्कृपोट्टपादसुत्त ।

नहीं दिया जा सकता। फिर इन प्रश्नोंके बारेमें कुछ कहना सार्थंक नहीं, भिक्षुचयिक लिए उपयोगी नहीं और न निर्वेद, निरोध, शांति, परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है।

इस नग्ह बुद्ध जब आत्मा, लोक, और निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहनेको अनुपयोगी बताते हैं तो उसका मीधा अर्थ यही जात होता है कि वे इन तत्त्वोंके सम्बन्धमें अपना निश्चित मन नहीं बना सके थे। शिष्योंके तत्त्वज्ञानके झगड़ेमें न डालनेकी बात तो इसिलए समझमें नही आती कि जब उस समयका प्रत्येक मतप्रचारक इनके विषयमें अपने मतका प्रतिपादन कग्ता था उसका समर्थन कग्ता था, जगह जगह इन्हींके विषयमें वाद रोपे जाते थे,तब उस हवासे शिष्योंकी बुद्धिको अचलित रखना दुःशक ही नहीं अशक्य ही था। बिल्क इस अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हें बौद्धिक हीनताका कारण बनती होगी।

बुद्धका इन्हें अनेकांशिक कहना भी अर्थपूर्ण हो सकता है। अर्थात् वे एकान्त न मानकर अनेकांश मानते तो थे पर चुकि निग्गंठनाथपूत्त ने इस अनेकांशताका प्रतिपादन सियाबाद अर्थात स्यादादसे करना प्रारम्भकर दिया था, अतः विलक्षणशैली स्थापनके लिए उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकांशिक और अनेकान्तवादमें कोई खास अन्तर नहीं मालूम होता । यद्यपि मंजयवेलट्ठिपुत्त बुद्ध और निग्गंठनाथ-पूत्त इन तीनोंका मन अनेकांशको लिए हुए हैं, पर मंजय उन अनेक अंशोके सम्बन्धमे स्पष्ट अनिञ्चयवादी है । वह साफ साफ कहता है कि''यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ कि परलोक है या नही है आदि'' । बुद्ध कहते है यह अव्याकृत है। इस अव्याकृति और संजय की अनिश्चितिमें क्या सक्ष्म अन्तर है सो तो बद्धही जानें, पर व्यवहारत: शिष्योंके पल्ले न तो मंजय ही कुछ दे सके और न बुद्ध ही । बल्कि मंजयके शिप्य अपना यह मत वना भी सके होंगे कि-इन आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका निश्चय नहीं हो सकता, किन्तू बद्धिगिप्योका इन पदार्थों के विषयमें बुद्धिभेद आज तक बना हुआ है। आज श्री राहल सांकृत्यायन बुद्धके मतको अभौतिक अनात्मवाद जैसा उभयप्रतिषेधी नाम देते हैं। इधर आत्मा शब्दसे नित्यत्वका डर है उधर भौतिक कहनेमे उच्छेदवादका भय है। किन् यदि निर्वाणदकामे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्तितका निरोध हो जाता है तो भौतिकवादमे क्या विशेषता रह जाती है ? चार्वाक हर एक जन्ममे आत्माकी भृतांमे उत्पत्ति मानकर उनका भृतविलय मरणकालमें मान लेता है। बढ़ने इस चित्तमन्तितिको पंचम्कंधरूप मानकर उसका विलय हर एक मरणके समय न मानकर संसारके अन्तमें माना । जिस प्रकार रूप एक मौलिक तस्व अनादि अनन्त धारा-रूप है उस प्रकार चित्तधारा न रही, अर्थान् चार्वाकका भौतिकत्व एक जन्मका है जब कि बुद्धका भौतिकत्व एक मंसारका । इस प्रकार बद्ध तत्त्वजानकी दिशामें मंजय या भौतिकवादी अजितके विचारोंमेंही दोलान्दो-लित रहे और अपनी इस दशामें भिक्षुओंको न डालनेकी शुभेच्छामे उनने इनका अव्याकृत रूपमे उपदेश दिया । उनने शिष्योंको समझा दिया कि इस वाद-प्रतिवादमे निर्वाण नहीं मिलेगा,निर्वाणके लिए चार आर्य-मस्योंका ज्ञान ही आवश्यक है । बुढ़ने कहा कि दु.ल, दु:खके कारण,दु:खनिरोध और दु:खनिरोधका मार्ग इन चार आर्यमत्यों को जानो । इनके यथार्थ ज्ञानसे दःखनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी । अन्य किसी ज्ञानकी आवश्यकता नही है।

निगंठनाथपुत्त—निर्मन्थ ज्ञातपुत्र महावीर स्याद्वादी और सप्ततत्त्वप्रतिपादक थे। उनके विषयमें यह प्रवाद था कि निगंठनाथपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उन्हें मोने जागने हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है। ज्ञातपुत्र वर्धमानने उस समयके प्रत्येक तीर्थकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वांगीण साक्षात्कार किया था। वे न मंजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न बुद्धकी तरह अन्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भूतवादी ही। उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया। आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोंका स्पष्ट पता नहीं मिलता। बुद्धने स्वयं कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादग्रस्त है पर महावीरके तत्त्व आजतक निववाद चले आए हैं। महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत किया उनने कहा कि—इस जगत्में कोई द्रव्य या सत् नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत् विचाना है उनमें प्रतिक्षण परिवर्त्तन

प्रस्तावना १३

होनेपरभी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता। पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक एक पर्यायमें नहीं रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहित रहती है। चित्तसन्तित निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती है पर दीपककी तरह बृझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती। रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या पदार्थिवलय ही। इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुद्गल परमाणु, एक आकाश द्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य है। इनकी मंख्यामें कमी नहीं हो सकती और न एक भी नूनन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें एककी भी वृद्धि कर सकता है। प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक द्रव्यका होता रहना है उमे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है।

महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त द्वादशागका आधार बनी, वह यह है-"उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा ध्वेद्व वा" अर्थात् प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है,विनष्ट होता है, और ध्व है। उत्पाद और विनाशमे पदार्थ रूपान्तरको प्राप्त होना है पर ध्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नही खोना । जगत्से किसी भी 'सत्' का समूल विनाश नहीं होता । इतनी ही श्रुवता है । इसमें न क्टस्थनित्यत्व जैसे शास्वतवादका प्रसंग है और न सर्वथा उच्छेदवादका ही । मुलतः प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रीव्यरूप है । उसमें यही अनेकांशता या अने-कान्तता या अनेकधर्मात्मकता है । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषाशैली बनाई थी । उस भाषाशैलीका नाम स्याद्वाद है। अर्थान् अमुक निश्चित अपेक्षासे वस्तु श्रुव है और अमुक निश्चित अपेक्षासे उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्युत न होनेके कारण उमे श्रृव कहते हैं तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके कारण उत्पादव्ययवाली या अध्रुव कहते है । ध्रुव कहते समय अध्रुवअंशका लोप नही जाय और अध्रुव कहते समय भ्रुव अंश का उच्छेद न समझा जाय इसलिए 'सिया'या 'स्यान्' शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्थान् 'स्यान् र्श्व हैं इमका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव है, पर ध्रुवमात्रही नही है इसमें ध्रुवत्वके मिताय अन्य धर्म भी हैं इसकी सूचनाके लिए 'स्यान्' शब्दका प्रयोग आवश्यक है । इसी तरह रूपान्तरकी द्ष्टिमे वस्तुमे अध्रुवत्व ही है पर वस्तु अध्रुवमात्र ही नही है उसमें अध्रुत्रत्वके मिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान हैं इसकी सूचना 'स्यान्' पद देता है । नात्पर्य यह कि 'स्यात्' शब्द वस्तुमें विद्यमान अविवक्षित शेष धर्मों की सूचना देता है। बुद्ध जिस भाषाके सहजप्रकारको नही पा सके या प्रयोगमें नही लाये और जिसके कारण उन्हें अनेकाशिक प्रश्नोको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहज प्रकारको महावीरने दुइताके साथ व्यवहारमें लिया । पाली माहित्यमें 'स्यात्' 'मिया'शब्दका प्रयोग इसी निश्चित प्रकारकी सूचनाके लिए हुआ है । यथा मज्जिमनिकायके महाराहुलोवादसुक्तमे आपोधातुका वर्णन करते हुए लिखा है कि—""कतमा च राहुल आयोबातु ? आयोबातु सिया अन्यसिका सिया बाहिरा।" अर्थात् आयोबातु कितने प्रकारकी है। एक अभ्यन्तर और दूसरी बाह्य । यहां आभ्यन्तर धातुके साथ 'सिया'-स्याद् बब्दका प्रयोग आपोधातुके आभ्यन्तरके सिवाय डितीय प्रकारकी सूचनाके लिए हैं। इसी तरह बाह्यके साथ 'सिया'शब्दका प्रयोग बाह्य के सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है । तात्पर्य यह कि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही है और न आभ्यन्तर रूप ही । इस उभयरूपताकी सूचना 'सिया-स्यात्' शब्द देता है । यहाँ न तो स्यात् शब्दका शायद अर्थ है और न संभवतः और न कदाचित् ही, क्योंकि तेजो घानु शायद आभ्यन्तर और शायद बाह्य नही है और न संभवतः आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित् आभ्यन्तर और कदाचित् बाह्य, किन्तु सुनिश्चिन रूपमे आभ्यन्तर और बाह्य उभय अंशवाली है। इसी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साथ 'सिया-स्यात्'शब्द जोड़कर अवि-विक्षत शेष धर्मोकी सूचना दी है। 'स्यान्' शब्दको शायद संभव या कदाचित्का पर्यायवाची कहना नितान्त भ्यमपूर्ण है।

महावीरने वस्तुतत्त्वको अनन्तधर्मात्मक देखा और जाना । प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गुण पर्यायोका अखण्ड आधार है । उसका विराट् रूप पूर्णतया ज्ञानका विषय हो भी जाय पर शब्दोंके द्वारा तो नहीं ही कहा जा सकता । कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके पूर्ण रूपको स्पर्श कर सके । शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त होते हैं और वस्तुके एक ही धर्मका कथन करते हैं । इस तरह जब शब्द स्वभावतः विवक्षानुसार अमुक धर्मका प्रतिपादन करते हैं तब अविवक्षित धर्मोंकी सूचनाके लिए एक ऐसा शब्द अवश्यही रखना चाहिए जो वक्ता या श्रोताको भूलने न दे । 'स्यात्' शब्दका यही कार्य है, वह श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूप का द्योतन करा देता हैं । यद्यपि बुद्धने इस अनेकांशिक सत्यके प्रकाशनकी स्याद्वादवाणीको न अपनाकर उन्हें अव्याक्ति कोटिमें डाला है, पर उनका चिन वस्तुकी अनेकांशिकनाको स्वीकार अवश्य करना था ।

#### तत्त्वनिरूपण-

विश्वव्यवस्थाका निरूपण और तत्त्वनिरूपणके जुदा जुदा प्रयोजन है। विश्वव्यवस्थाका ज्ञान न होनेपर भी तत्त्वज्ञानसे मुक्तिसाधनापथमे पहुँचा जा सकता है । तत्त्वज्ञान न होने पर विश्वव्यवस्थाका समग्र ज्ञान निर्म्थक और अनर्थक हो सकता है। मुमुक्षके लिए अवश्य ज्ञानव्य प्रदार्थ तत्त्वश्रेणीमें लिये जाते है। माधारणतया भारतीय परम्परा हेय उपादेय और उनके कारणभूत पदार्थ इस चतुर्व्यूहका ज्ञान आवश्यक माननी रही है। आयुर्वेदशास्त्र रोग रोगनिदान रोगनिवृत्ति और चिकित्सा इन चार भागोमें विभक्त है। रोगीके िरुए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वह अपनेको रोगी समझे । जबतक उसे अपने रोगका भान नहीं होता तबतक वह चिकित्साके लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकता । रोगका ज्ञान होनेके बाद रोगीको यह विश्वास भी आवश्यक है कि उसका यह रोग छूट सकता है । रोगकी माध्यताका ज्ञान ही उसे चिकित्सामें प्रवर्तक होता है । रोगीको यह जानना भी आवश्यक है कि यह रोग अमुक कारणोमें उत्पन्न हुआ है। जिससे वह भविष्यमें उन अपथ्य आहार विहारों मे बचा रहकर अपनेको नीरोग रख सके । जब वह भविष्यमे रोगके कारणोंमे दूर रहता है तथा मौजूदा रोग का औषधोपचारमे समूल उच्छेद कर देना है तभी वह अपने स्वरूपभूत स्थिर-आरोग्यको पा सकता है। अतः जैमे रोगमुक्तिके लिए रोग रोगनिदान आरोग्य और चिकित्सा इस चतुर्व्यूहका ज्ञान अत्या-वश्यक है उमीनरह भवरोगकी निवृत्तिके लिए संसार संसारके कारण मोक्ष और उसके कारण इन चार मूल-तत्त्वोका यथार्थज्ञान नितान्त अपेक्षणीय है । बुद्धने कर्तव्यमार्गकेलिए चिकित्साशास्त्रकी तरह चार आर्यसत्यों का उपदेश दिया। वे कभी भी आत्मा क्या है ? परलोक क्या है ? आदिके दार्शनिक विवादमें न तो स्वयं गये और न शिष्योंको ही जाने दिया । उनने इस संबंध में एक ब हत उपयुक्त उदाहरण दिया है कि जैसे किसी व्यक्तिको विषमे बुझा हुआ तीर लगा हो । बन्धुजन जब उसके तीरको निकालनेकेलिए विषवैद्यको बुलाते हों, उस समय रोगीकी यह मीमांमा कि 'यह तीर किस लोहेंसे बना हैं? किसने इसे बनाया ? कब बनाया? यह कब तक स्थिर रहेगा ? या जो यह वैद्य आया है वह किस गोत्रका है ? आदि' निरर्थक है उसीनरह आत्मा आदि तत्त्वोका स्वरूपीचतन न ब्रह्मचर्य माधनकेलिए उपयोगी है न निर्वाणके लिए न शान्तिके लिए और न बौधि प्राप्ति आदिके लिए ही । उनने मुमुक्षुके लिए चार "आर्यसत्योंका उपदेश दिया-दुःख, दुःखसमुदय, दुःख-निरोध, और दु:खनिरोधमार्ग।

ु दुःखसत्यकी व्याक्ष्या बुद्धने इस प्रकार की हैं –जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, मरण भी दुःख है, बोक, परिवेदन, मनकी विकलना भी दुःख है, इष्ट वियोग, अनिष्टमंयोग, इष्टाप्राप्ति सभी दुःख है। संक्षेपमे पांचों उपादान स्कन्ध ही दुखरूप है।

**दुःखसमुदय**—कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा और विभवकी तृष्णा दुःखका कारण है। जितने इंडियोंके प्रिय विषय है प्रिय रूपादि हैं वे सदा बने रहें उनका वियोग न हो इस तरह उनके संयोगके लिए चित्तकी अभिनन्दिनी वृत्तिको तृष्णा कहते है और यही तृष्णा समस्त दुःखोंका कारण है।

दुःसनिरोध--इस तृष्णाके अत्यंत निरोध या विनाशको निरोध आर्यसत्य कहते हैं।

१ दीर्पैनि० महासतिपट्टान सुत्त ।

दुःसिनिरोधका मार्ग है आष्टांगिकमार्ग-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक्वन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि । नैरात्म्यभावना मुख्य रूपसे मार्ग हैं । बुद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्यादर्शन कहा है । उनका कहना है एक आत्माको शाश्वन या स्थायी समझकर ही व्यक्ति उसे स्व और अन्यको पर समझता है । स्व-पर विभागसे परिग्रह और द्वेष हाने हैं और ये रागद्वेष ही समस्त संसार परम्पराके मूलस्रोत है । अतः इस सर्वानर्थमूलिका आत्मदृष्टिको नाशकर नैरात्म्यभावनासे दुःखनिरोध होता है ।

बुद्धका बृष्टिकोण—उपनिषद्का ने तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मदर्शनपर जोर देता था और आत्मदर्शनको ही तत्त्वज्ञान और मोक्षका परमसाधन मानता था और मुमुक्षुके लिए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्वोच्चसाध्य समझता था वहाँ बुद्धने इस आत्मदर्शनको ही सर्वानर्थमूल माना। आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही बुद्धने मिथ्या-दृष्टि कहा और नैरात्म्यदर्शनको दुःखिनरोधका प्रधान हेतु बनाया। यह औपनिषद तत्त्वज्ञानकी ओटमें जो याज्ञिक कियाकाण्डको प्रश्रय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जो बुद्धको आत्मर्शव्दसे ही चिद्ध हो गई थी। स्थिरात्मवादको जनने राग और द्वेषका कारण समझा, जब कि औपनिषदवादी आत्मदर्शनको विरागका कारण मानते थे। बुद्ध और औपनिषदवादी दोनों ही राग द्वेष और मोहका अभावकर वीतरागता और वासना-निर्मृक्तिको ही अपना लक्ष्य मानते थे पर साधन दोनों के जुदा जुदा थे और इतने जुदे कि एक जिमे मोक्षका कारण मानता था दूमरा उसे मंसारका मूल कारण। इसका एक कारण और भी था और वह था बुद्धका दार्शनिक मानम न होना। बुद्ध ऐमे गोलगोल शब्दोंको विलकुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णय न हो सके या जिनकी ओटमें भ्रान्त धारणाओंकी मिटि होती हो। 'आत्मा' उन्हें ऐमा ही मालूमहुआ। पर वेदवा-दियोंका तो यही मुल आधार था। बुद्धकी नैरात्म्यभावनाका उद्देश्य बोधिचर्यावनारमें इस प्रकार बनाया है—

#### "यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम किञ्चन। अहमेव यदा न स्यां कुतो भीतिर्भविष्यति॥"

अर्थात्-यदि 'मैं' नामका कोई पदार्थ होना तो उमे इसमें या उसमे भय हो सकता था पर जब 'में ही नहीं है तब भय किसे होगा ?

वृद्ध जिस प्रकार भौतिकवादेख्पी एक अन्तको खनरा समझने थे तो इस शास्त्रत आत्मवाद रूपी दूसरे अन्तको भी उसी तरह खनरा मानने थे और इसलिए उनने इस आत्मवादको अव्याकृत अर्थान् अनेकांशिक प्रश्न कहा । तथा भिक्षुओंको स्पष्टस्पसे कह दिया कि इस आत्मवादके विषयमें कुछभी कहना या सुनना न बोधिके लिए न ब्रह्मचर्यके लिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी है।

निग्गंठनाथपुत्त महाबीर भी वैदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निर्ग्थंक और श्रेयःप्रितिरोधी मानते थे जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात् चिरिक्को ही वे मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे। पर उनने यह साक्षात् अनुभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खामकर उस आत्माके स्वरूपके संबंधमें शिष्य निश्चित विचार नहीं बना लेता है जिस आत्माको दुःख होता है और जिसे दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तवतक वह मानसिविचिकित्सामे मुक्त होकर साधना कर ही नहीं सकता। जब बाह्यजगत्के प्रत्येक झोकेंमे यह आवाज गूंज रही हो कि "आत्मा देहरूप है या देहमे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या है ?" और अन्यतीर्थिक अपना मत प्रचारित कर रहे हों, इमीको लेकर बाद रोपे जाते हों उस समय शिष्योंको यह कहकर तत्काल चुप तो किया जा मकता है कि 'क्या रखा है इस विवादमें कि आत्मा क्या है, हमें तो दुःख निवृत्तिके लिए प्रयास करना चाहिए' परन्तु उनकी मानसशल्य और बुद्धिविचिकित्मा नहीं निकल सकती और वे इस बौद्धिक-हीनता और विचारदीनताके हीनतर भावोंसे अपने चित्तकी रक्षा नहीं कर सकते। संघमें इन्हीं अन्यतीर्थिकोंक शिष्य और खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे। जब ये सब पंचमेल व्यक्ति जो मूल आत्माके विषयमें

विभिन्न मत रखते हों और चर्चा भी करते हों, तो मानस अहिसक कैसे रह सकते हैं? जबतक उनका समाधान वस्तुस्थिति मूलक न हो. जाय तबतक वे कैसे परस्पर समता और आहिसाका वातावरण बना सकते होंगे ?

महावीरने तत्त्वका साक्षात्कार किया और उनने धर्मकी मीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित होना-"बस्तुस्वभावो धम्मो"-जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है। अग्नि यदि अपनी उष्णताको लिए हुए है तो वह धर्मस्थित है। यदि वह वायुके झोंकोंसे स्पन्दित हो रही है नो कहना होगा कि वह चंचल है अतः अपने निश्चलस्वरूपमे च्युन होनेके कारण उतने अंशमें धर्मस्थित नहीं है। जल जबनक अपने स्वाभाविक शीतस्पर्शमें है नवनक वह धर्मस्थित है। यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूप-च्युत हो जाता है तो वह अधर्मरूप हो जाता है और इस परसंयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जलकी मिनत है उसकी धर्मप्राप्ति है। रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह रोगको विकार न्यों मानेगा और क्यों उसकी निवृत्तिकेलिए चिकित्सामें प्रवृत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञान हो जाना है कि मेरा तो स्वरूप आरोग्यहै । इस अपथ्य आदिमे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विकृत हो गया है, तभी वह उस आ-रोग्य प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता है। भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह स्वरूप-बोध कराया कि-'तुम्हें भी अपने देशमें स्वतंत्र रहनेका अधिकार है इन परदेशियोंने तुम्हारी स्वतंत्रता विकृत कर दी है, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करके पददलित कर रहे है । भारत सन्तानों, उठो, अपने स्वातंत्र्य-स्वरूपका भान करों" तभी भारतने अंगड़ाई ली और परतंत्रताका बंधन तोड़ स्वातंत्र्य प्राप्त किया। स्वा-तंत्र्यस्वरूपका भान किये बिना उसके सुखदरूपकी झांकी पाए बिना केवल परनंत्रता तोड़नेकेलिए वह उत्साह और सम्नद्धत्ता नही आ सकती थी। अनः उम आधारभून आत्माके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्येक मुमुक्षको मर्वप्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्धनमुक्त होना है।

भगवान् महावीरने मुमुक्षकेलिए दुःख अर्थात् बन्ध, दुःखके कारण अर्थात् मिथ्यात्व आदि आस्रव, मोक्ष अर्थात् दुःखितवृत्तिपूर्वक स्वरूपप्राप्ति और मोक्षके कारण संवर अर्थात् नूतन बन्धके कारणोंका अभाव और निर्जरा अर्थात् पूर्वसंचित दुःखकारणोंका क्रमशः विनाश, इस नरह बुद्धके चतुरार्यसत्यकी तरह बन्ध, मोक्ष, आस्रव सवर और निर्जरा इन पांच तत्त्वों के जानके साथ ही साथ जिस जीवको यह सब बन्ध मोक्ष होता है उस जीवका जान भी आवश्यक बनाया। शुद्ध जीवको बन्ध नहीं हो सकना। बन्ध दो में होता है। अतः जिस कर्म-पुद्गलमे यह जीव बंधना है उस अजीव तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमें रागद्वेष आदिकी धारा आगे न चले। अतः मुमुक्षकेलिए जीव अजीव आस्रव बन्ध सवर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका ज्ञान आवश्यक है।

जीव-आस्मा स्वतंत्र द्रव्य है। अनन्त है। अमूर्त है। चैतन्यशक्तिवाला है। जानादि पर्यायोंका कर्ता है। कर्मफलका भोक्ता है। स्वयंप्रभु है। अपने शरीरके आकारवाला है। मुक्त होते ही ऊर्ध्वंगमन कर लोकान्तमें पहुंच जाता है।

भारतीय दर्गनोमं प्रत्येक ने कोई न कोई पदार्थ अनादि माने हैं। परम नास्तिक चार्वाक भी पृथ्वी आदि महाभूतोंको अनादि मानता है। ऐसे किसी क्षणकी कल्पना नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो। समय कबसे प्रारंभ हुआ इसका निर्देश असंभव है। इसी नरह समय कब नक रहेगा यह उत्तराविध बताना भी असंभव है। जिस प्रकार काल आनादि अनन्त है उसकी पूर्वाविध और उत्तराविध निश्चिन नहीं की जा सकती उसी नरह आकाश की कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नहीं बताई जा मकती। 'सर्वतो ह्यानन्तं नत्' सभी ओरसे वह अनन्त है। आकाश और कालकी नरह हम प्रत्येक सद्के विषयमं यह कह सकते है कि उसका न किसी खास क्षणमं नूतन उत्पाद हुआ है और न किसी समय उसका समूल विनाश ही होगा। ''नाउसतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः' अर्थात् किसी असत्का सद्रूष्पमे उत्पाद नहीं होता और न किसी सत्का समूल विनाश ही हो सकती है। जितने गिने हुए सत् हैं उनकी संख्यामंं वृद्धि नहीं हो सकती और न उनकी संख्यामें किसी एककी

भी हानि ही हो सकती है। रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। इस मिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र मत् है तथा पुद्गल परमाणु स्वतंत्र सत्। अनादिसे यह आत्मा पुद्गलमे सम्बद्ध ही मिलता आया है।

अनिदिश्व माननेका कारण—आज आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म कर्मशरीरसे बद्ध मिलता है। आज इसका ज्ञान और सुख यहां नक कि जीवन भी शरीराधीन है। शरीरमें विकार होनेसे ज्ञाननन्तुओं में क्षीणता आने ही स्मृतिभ्रांग आदि देखे ही जाने हें। अतः आज मंसारी आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी गितिधि करता है। यदि आत्मा गुद्ध होता तो शरीरमम्बन्धका कोई हेतु ही नहीं था। शरीरमम्बन्ध या पुनर्जन्मके कारण है—राग, द्वेष, मोह, और कषायादिभाव। शुद्ध आत्मा में ये विभावभाव हो ही नहीं सकते। चिक्त आज ये विभाव और उनका फल शरीरसम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवमें आ रहा है अतः मानना होगा कि आजतक इनकी अशुद्ध परंपरा चली आई है।

भारतीय दर्शनोंमे यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विधिमुखसे नही दिया जा सकता। ब्रह्ममें अविद्याका कव उत्पन्न हुई? प्रकृति और पुरुषका संयोग कव हुआ? आत्मासे शरीरसम्बन्ध कव हुआ? इसका एकमात्र उत्तर है—अतादिसे। दूसरा प्रकार है कि—यदि ये शुद्ध होते तो इनका संयोगहो ही नहीं सकता था। शुद्ध होनेके वाद कोई ऐसा हेतु नहीं रह जाता जो प्रकृतिसंसर्ग या अविद्योत्पत्ति होने दे। उसी तरह आत्मा यदि शुद्ध हो जाता है तो कोई कारण उसके अशुद्ध होनेका या पुरुषलसंयोगका नहीं रह जाता। जब दो स्वतंत्र सत्ताक द्रव्य है तब उनका सयोग चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो तथ्य किया जा सकता है और दोनोंको पृथक् पृथक् किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—खातिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेसे कीट असंख्य-काल्ये लगी होगी पर प्रयोगगे चूंकि वह पृथक् की जाती है,अतः यह निश्चय किया जाता है कि सुवर्ण अपने शुद्धरूपमें इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार। सारांश यह कि जीव और पुद्गलका बंध अनादि है। चृकि वह दो इन्योंका वन्ध है अतः स्वरूपबोध हो जानेपर वह पृथक् किया जा सकता है।

आज जीवका जान दर्शन मुख राग हेप आदि सभी भाषवहृत कुछ इस जीवनपर्यायके अधीन है। एक मनुष्य जीवन भर अपने जानका उपयोग विज्ञान या धर्मके अध्ययनमें लगाना है। जवानीमें उसके मिन्तिकमें भीतिक उपादान अच्छे थे, प्रचुर माप्तामें थे, तो वे जाननन्तु चैतन्यको जगाए रखते थे। बृहापा आने पर उसका मिन्तिक जिथल पड जाना है। विचारशकित लुष्य होने लगती है। स्मरण नहीं रहता। वहीं व्यक्ति अपनी जवानीमें लिखे गये लेखको बृहापेमें पढ़ता है तो उसे स्वयं आज्वर्य होता है। वह विज्वास नहीं करना कि यह उमीने लिखा होगा। मिन्तिककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगड़ जाती है तो मनुष्य पागल हो जाना है। दिमाग का यदि कोई पंच कम गया या होला होगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धाराएँ जीवनको ही बदल देती है। मुझे एक ऐसे योगीका प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे शरीरकी नमोका विशिष्ट जान था। वह मिन्तिककी एक किसी खाम नमको दवाना था तो मनुष्यको हिसा और कोधके भाव उत्पन्न हो जाने थे। दूसरे ही क्षणदूसरी नमके दवानेही अत्यन्त दया और करणाके भाव होते थे और वह रोने लगना था। एक तीसरी नमके दवानेही लोभका तीन्न उदय होता था और यह इच्छा होती थी कि चोरी कर ले। एक नमके दवाने ही परमात्मभक्तिकी ओर मनकी गित होने लगनी थी। इन सबघटनाओंमे एक इस निञ्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हैं कि हमारी सारी शिक्तियां जिनमें ज्ञान दर्शन सुख राग हेष कथाय आदि है,इस शरीर पर्यायके अधीन हैं। शरीरके नष्ट होने ही जीवन भरमें उपासित ज्ञान आदि पर्यायकित्यां बहुन कुछ नष्ट हो जाती हैं। परलोक तक इनके कुछ मुक्ष्म मंस्कार जाते हैं।

आज इस अशुद्ध आत्माकी दशा अर्धभौतिक जैमी हो रही हैं। इन्द्रियां यदि न हों तो ज्ञानकी शक्ति वनी रहने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मामें सुननेकी और देखनेकी शक्ति मौजूद है पर यदि आंखें फूट जायं और कान फट जांय तो वह शक्ति रखी रह जायगी और देखना सुनना नहीं हो सकेगा। विचारशक्ति विद्यमान है पर मन यदि टीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षाघान यदि हो जाय तो घरीर देखनेमें वैसा ही मालूम होता है पर सब भून्य। निष्कर्ष यह कि अभुद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास पुर्गलके अधीन हो रहा है। जीवननिमित्तभी खान पान श्वामोच्छ्वास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षित होते हैं। इस समय यह जीव जो भी विचार करना है देखना है जानना है या किया करना है उसका एक जानिका संस्कार आत्मापर पड़ना है और उस संस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मिन्दिकमें खिच जाती है। दूसरे तीमरे चौथे जो भी विचार या कियाएं होती है उन सबके संस्कारोंको यह आत्मा धारण करना है और उनकी प्रतीक टेढ़ी सीधी गहरी उथली छोटी बड़ी नाना प्रकारकी रेखाएं मस्निष्कमें भरे हुए सक्क्षन जैसे भौतिक पदार्थ पर खिचनी चली जाती है। जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उनने ही अधिक दिनोनक उस विचार या कियाकी स्मृति करा देती है। नात्पर्य यह कि आजका जान शक्ति और सुल आदि सभी पर्यायशक्तिया है जो इस शरीर-पर्याय नक ही रहती है।

व्यवहारनयमे जीवको मुर्तिक माननेका अर्थ यही है कि अनादिमे यह जीव धारीरसम्बद्ध ही मिलता आया है । स्थल शरीर छोड़नेपर भी मूक्ष्म कर्म शरीर सदा इसके साथ रहता है । इसी सूक्ष्म कर्मशरीरके नाशको ही मुक्ति कहते है। जीव पुद्गल दो द्रव्य ही ऐमे हैं जिनमें किया होती है नथा विभाव या अशद्ध परिणमत होता है। पुद्गलका अश्द्ध परिणमन पुद्गल और जीव दोनों के निमित्तमें होता है जबकि जीवका अशद्ध परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निमित्तसे । शुद्ध जीवसे अशुद्ध परिणमन न तो जीवके निमित्तसे हो सकता है और न पुद्गलके निमित्तमे । अगुढ जीवके अगुढ परिणमनकी घारामें पुद्गल या पुद्गलसम्बद्ध जीव निमित्त होता है । जैन सिद्धान्तने जीवको देहप्रमाण माना है । यह अनुभवसिद्ध भी है । बारीरके बाहर उस आत्माक अस्तित्व माननेका कोई खाम प्रयोजन नहीं रह जाता ओर न यह तर्कगम्य ही है। जीवके ज्ञानदर्शन आदि गुण उसके बारीरमे ही उपलब्ध होने है बारीरके बाहर नहीं । छोटे वड़े बारीरके अनुसार असस्यानप्रदेशी आत्मा मंकोच-विकोच करता रहता है। चार्वाकका देहात्मवाद तो देहको ही आत्मा मानता हे तथा देहकी परिस्थितिके साथ आत्माका भी विनाश आदि स्वीकार करता है । जैनका देहपरिमाण-आत्मवाद पुदगलदेहसे आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है । न तो देहकी उत्पत्तिमे आत्माकी उत्पत्ति होती है और न देहके विनाशमे आत्मविनाश । जब कर्मशरीरकी श्रुखलामे यह आत्मा मुक्त हो जाता है तब अपनी शद्ध चैतन्य दशामे अनन्तकाल तक स्थिररहता है। प्रत्येक द्रव्यमे एक अगुरूलपु गुण होता है जिसके कारण उसमे प्रतिक्षण परिणमन होते रहने पर भी न तो उसमे गरुत्व ही। आता है और न रुघृत्व ही। द्रव्य अपने स्वस्पमे सदा परिवर्तन करने रहने भी अपनी अखण्ड मौलिकनाको भी नही खोना।

आजका विज्ञान भी हमें बनाता है कि जीव जो भी विचारकरता है उसकी टेढ़ी सीधी उथली गहरी रेखाएँ मस्तित्कमं भरे हुए मक्वन जैमे श्वेत पदार्थमें खिचती जाती है और उन्हींके अनुसार स्मृतितथा वासनाए उद्बृद्ध होती है। जैन कर्म सिद्धान्त भी यही है कि-रागढ़ेप प्रवृत्तिकं कारण केवल संस्कार ही आत्मापर नहीं पड़ता किन्न उस संस्कारको यथासमय उद्बृद्ध कराने वाले कर्मद्रव्यका संबंध भी होता जाता है। यह फर्मद्रव्य पृद्गल द्वयही है। मन वचन कायकी प्रत्येक क्रिया के अनुसार शुक्ल या कृष्ण कर्म पृद्गल आत्मास सम्बन्धको प्राप्तहो जाते है। ये विशेष प्रकारके कर्मपृद्गल बहुत कुछ तो स्थूल शरीरके भीतर ही पड़े रहते हैं जो मनोभावोंके अनुसार आत्माक स्थम कर्मशारीरमें शामिल होते जाते हैं, कुछ वाहिरमें भी आते है। जैसे तपे हुए लोहेके गोलको पानीसे भरे हुए वर्तनमें छोडिये तो वह गोला जलके भरे हुए बहुतसे परमाणुओंको जिस तरह अपने भीतर सोख लेता है उसी तरहअपनी गरमी औरभापसे बाहिरके परमाणुओंको भी खीचता है। लोहेका गोला जब तक गरम रहता है पानीसे उथल पृथल पैदा करना रहता है, कुछ परमाणुओंको लेगा कुछ को निकालेगा कुछको भाप बनाएगा, एक अजीवसी परिस्थित समस्त वातावरणमें उपस्थित कर देता है। उसी तरह जब यह आत्मा रागढ़ेषादिसे उत्तप्त होता है नब शरीरमें एक अद्भृत हलनचलन उपस्थित करता है

क्रोध आने ही आंखें लाल हो जाती है, खूनकी गित बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, नथुने फड़कने लगते हैं। काम वासनाका उदय होते ही सारे जिरारमें एक विलक्षण प्रकारका मन्थन गुरू होता है। और जब तक वह कपाय या वासना जांन नहीं हो लेती यह चहल-पहल मन्थन आदि नहीं रुकता। आत्माके विचारोंके अनुसार पुद्गल द्रव्योंमें पिरणमन होता है और विचारोंके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होते जाते हैं। जब जब उन कर्मपुद्गलोंपर दबाव पड़ता है नब तब वे कर्मपुद्गल फिर उन्ही रागादि भावोंको आत्मामं उत्पन्न कर देते हैं। इमी तरह रागादि भावोंमे नए कर्मपुद्गल कर्मशरीरमें शामिल होते हैं तथा उन कर्मपुद्गलोंके पिरपाकके अनुसार नृतन रागादि भावोंकी मृष्टि होती है। फिर नए कर्मपुद्गल बंधने हैं फिर उनके पिरपाकके समय रागादिभाव होते हैं। इस तरह रागादिभाव और कर्म पुद्गलबन्धका चक्र वरावर चलता रहता है जबतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावोंको रोक नहीं दिया जाता। इस वन्ध परम्पराका वर्णन आचार्य अमतचन्द्रमूरि ने पुरुपार्थ सिद्ध्युपायमें इस प्रकार किया हैं—

"जीवकृतं परिणामं निमित्रमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुव्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥ परिणममानस्य चितिश्चिवात्मकैः स्वयमिप स्वकैभीवैः । भवति हि निमित्तमात्रं पौवर्गालकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥"

अर्थात् जीवके द्वारा किये गए राग देव मोह आदि परिणामोंको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः ही कर्मरूपमे परिणत हो जाते हैं । आत्मा अपने चिदात्मक भावों मे स्वयं परिणत होता है, पुद्गल कर्म तो उसमे निमित्तमात्र है । जीव और पुद्गल एक दूसरेके परिणमनमें परस्पर निमित्त होते है ।

साराज यह कि जीवकी वासनाओं राग द्वेष मोह आदि की और पुगल कर्मबन्धकी धारा बीजवृक्षसन्तिन की तरह अनादिसे चालू है। पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग हेष आदि उत्पन्न हुए है, इनमें जो जीवकी आसंक्त और लगन होती है वह नृतन कर्मबन्ध करती है। उस बढ़कर्मके परिपाकके समय फिर राग द्रेप होते है, फिर उनमें आसवित आंर मोह होनेसे नया कर्म बंधता है। यहाँ इस शंकाको कोई स्थान नहीं है कि--'जब पूर्वकर्मने रागद्वेषादि तथा राग द्वेषादिसे नृतन कर्मबन्ध होता है तब इस चक्रका उच्छेद ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कर्म रागद्वेष आदि उत्पन्न करेगा और हर एक राग-हेप कर्मबन्धन करेगे ।' कारण यह है कि पूर्वकर्मके उदयगे होनेवाले कर्मफलभूत रागहेप वासना आदिका भोगना कर्मवन्थक नहीं होता किन्तु भोगकालमें जो नृतन राग द्वेषरूप अध्यवसान भाव होते हैं वे बन्धक होते है। यही कारण है कि सम्यग्द्रष्टिका कर्मभोग निर्जराका कारण होता है और मिथ्यादृष्टिका बन्धका कारण । सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकालमें होनेवाले राग द्वेष आदिको विवेकपूर्वक शान्त तो करता है, पर उनमें नूतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पुराने कर्म तो अपना फल देकर निर्जीर्ण हो जाते है और नूतन आसिवत न होनेके कारण नवीन बन्ध होता नहीं अतः सम्यग्द्धि तो दोनों तरफसे हलका हो चलता है जब कि मिथ्यादृष्टि कर्मफलके समय होनेवाले राग द्वेष वासना आदिके समय उनमें की गई नित नई आसिक्त और लगनके परिणामस्वरूप नृतन कर्मोंको और भी दृढ़नामे बाधता है. और इस तरह मिथ्यादृष्टि का कर्मचक और भी तेजीसे चालू रहता है। जिस प्रकार हमारे भौतिक मक्तिष्कपर अनुभवकी असंख्य मीबी टेड़ी गहरी उथली रेखाएँ पड़नी रहती है, एक प्रवल रेखा आई तो उसने पहिलेकी निर्बल रेखाको माफ कर दिया और अपना गहरा प्रभाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलेकी रेखाको या तो गहरा कर देती है या साफ कर देती है और इस तरह अन्तमें कुछ ही अनुभव रेखाएँ अपना अस्तित्व कायम रखती है, उसी तरह आज कुछ राग हेपादि जन्य मंस्कार उत्पन्न हुए कर्मबन्थन हुआ, पर दूसरे ही क्षण शील वन संयम और श्रुन आदिकी पुत भावनाओं का निमिन मिला तो पुराने संस्कार धृल जाँयगें या क्षीण हो जायेंगे, यदि द्वारा और भी तीव्र रागादि भाव हुए तो प्रथमबद्ध कर्म पूद्गलमें और भी तीव्र-

फलदाशी अनुभागशक्ति पड़ जायगी । इस तरह जीवनके अन्तमें कर्मोंका बन्ध निर्जरा उत्कर्षण अपक-र्षण आदि होते होते 'जो रोकड़ वाकी रहती है वही मूक्ष्म कर्मशरीरके रूपमें परलोक तक जाती है । जैसे नेज अग्निपर उबलती हुई बटलोईमें दाल चावल शाक जो भी डालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान लेकर नीचे बैठकर अन्तमें एक पाक बन जाता है, उसी नरह प्रतिक्षण बंधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें शुभभावोसे शुभकर्मोमें रसप्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोमें रसापकर्ष और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार-के ऊंचनीच परिवर्तन होते होते अन्तमें एक जानिका पाकयोग्य स्कन्ध बन जाना है, जिसके क्रमोदयमे रागादि सुखदुःबादि भाव उत्पन्न होते है। अथवा, जैसे उदरमें जाकर आहारका मल मुत्र स्वेद आदि रूपसे कुछ भाग बाहर निकल जाता है कुछ वही हजम होकर रक्तादि धातु रूपमे परिणत होता है और आगे जाकर बीर्यादिरूप बन जाता है, बीचमें चूरन चटनी आदिक योगमे लघुपाक दीर्घपाक आदि अवस्थाएँ भी होती है पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमें सुपाकी दुष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी तरह कर्मका भी प्रतिसमय होनेवाले शुभ अशुभ विचारोंके अनुसार तीव्र मन्द मध्यम सद् सद्दार आदि रूपमे परिवर्तन बराबर होता रहता है। कुछ कर्म मस्कार ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता और उनका फल भोगनाही पड़ता है, पर ऐ से कर्म बहुत कम है जिनमें किसी जातिका परिवर्तन न हो। अधिकांश कर्मोमें अच्छे बुरे विचारों के अनुसार उत्कर्षण (स्थिति और अनुभागकी वृद्धि ) अपकर्षण (स्थिति और अनुभागकी हानि ) संक्रमण (एकका दूसरे रूपमें परिवर्तन) उदीरणा (नियन समयमे पहिले उदयमें ले आना) आदि होते रहते हैं और अन्तमें शेष कर्मबन्धका एक नियत परिपाकक्षम बनता है। उसमें भी प्रतिसमय परिवर्तनादि होते है । तालार्य यह कि यह आत्मा अपने भरे ध्रे विचारों और आचारोम स्वयं बन्धनमें पड़ना है और ऐसे संस्कारोंको अपनेमें डाल लेना है जिनसे छुटकारा पाना सहज नही होता। जैन मिढान्तने उन विचारोंके प्रतिनिधिभूत कर्मद्रव्यका उम आत्मामे बंध माना है जिससे उस कर्मद्रव्यपर भार पड़ते ही या उसका उदय आने ही वे भाव आत्मामें उदित होते है।

जगत् भौतिक है। वह पृद्गल और आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है। जब कर्मका एक भौतिक पिण्ट, जो विशिष्ट शक्तिका केन्द्र है, आत्मासे सम्बद्ध हो। गया तब उसकी सूक्ष्म पर तीन्न शिक्तिके अनुसार बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं। बाह्य पदार्थों के समवधानके अनुसार कर्मोंका यथासंभव प्रदेशोदय या फलोदय रूपसे परिपाक होता रहता है। उदयकालमे होनेवाले तीन्न मन्द मध्यम शुभ अशुभ भावोंके अनुसार आगे उदय आनेवाले कर्मोंके रसदानमें अन्तर पड़ जाता है। तात्पर्य यह कि बहुत कुछ कर्मोंका फल देना या अन्य रूपमें देना या त देना हमारे पुरुषार्थके उत्पर निर्भर है।

इस तरह जैन दर्शनमें यह आत्मा अनादिमें अगुद्ध माना गया है और वह प्रयोगमें शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होनेके बाद फिर कोई कारण अगुद्ध होनेका नहीं रह जाता। आत्माके प्रदेशोंमें सकोच विस्तार भी कर्मके निमित्तमें ही होता है। अतः कर्म निमित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमें रह जाता है और उद्धर्व लोकमें लोकाग्रभागमें स्थिर हो अपने अनन्त चैतन्यमें प्रतिष्टित हो जाता है।

इस आत्माका स्वरूप उपयोग है। आत्माकी चैतन्यशिक्तको उपयोग कहते है। यह चिति शिक्त बाह्य अभ्यन्तर कारणोंसे यथामंभव जानाकार पर्यायको और दर्शनाकार पर्यायको धारण करती है। जिम समय यह चैतन्यशिक्त ज्ञेयको जानती है उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती है तथा जिस समय सात्र चैतन्याकार रहकर निराकार रहती है तब दर्शन कहलाती है। ज्ञान और दर्शन त्रमसे होनेवाली पर्याएं हैं। निरावरण दशाम चैतन्य अपने शुद्ध चैतन्य रूपमें लीन रहता है। इस अनिर्वचनीय स्वरूपसे अमूर्तिक होकर भी यह आत्मा अनादि कर्मबन्धन इहोनेके कारण मूर्तिक हो रहा है और कर्मबन्धन हटने ही फिर अपनी शुद्ध अमूर्तिक दशामें पहुँच जाता है। यह आत्मा अपनी शुस्न अशुभ परिणतियोंका कर्त्ता है। और उनके फलोंका भोक्ता है। उसमें स्वयं परिणमन होता है। उपादान रूपमे यही आत्मा राग द्वेप मोह अज्ञान क्षोध आदि विकार परिणाम्मेंको घारण करता है और उसके फलोंको भोगना है। संसार दशामें कर्मके अनुसार नानाविध योनियोंमें शरीरोका घारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावतः अर्ध्वंगमन करता है और लोकाग्रभागमें सिद्धलोकमें स्वरूपप्रनिष्ठित हो जाता है।

अतः महावीरने बन्ध मोक्ष और उसके कारणभून तत्त्वोंके सिवाय इस आत्मा का भी ज्ञान आवश्यक बनाया जिसे गुद्ध होना है तथा जो अगुद्ध हो रहा है। आत्माकी अगुद्ध देशा स्वरूपप्रच्युतिरूप है और यह स्वस्वक्ष्यको भूलकर परपदार्थों मं ममकार और अहंकार करनेके कारण हुई है। अनः इस अगुद्ध दशाका अन्न भी स्वरूपज्ञानसे ही हो सकता है। जब इस आत्माको यह तत्त्वज्ञान होना है कि—— "मेरा स्वरूप तो अनन्त चैनन्यमय बीतराग निर्मोह निष्कषाय शान्त निश्चल अप्रमत्त ज्ञानरूप है। इस स्वरूपको भूलकर परपदार्थों में ममकार तथा शरीरको अपना माननेके कारण राग हेप मोह कपाय प्रमाद मिध्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया है और इन कषायोंकी ज्वालामें मेरा रूप समल और चंचल हो रहा है। यदि पर पदार्थों में ममकार और रागादिभावों में अहंकार हट जाय तथा आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अगुद्ध दशा ये वामनाएँ अपने आप क्षीण हो जायगी ॥" तो यह विकारों को क्षीण करना हुआ निर्विकार चैनन्यरूप होना जाना है। इसी गुद्धिकरण को मोक्ष कहने हैं"। यह मोक्ष जबनक शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो तवनक कैमे हो सकता है ?

बुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दु.खसे होता है और उसकी समाप्ति दु:खितवृत्ति में होती है। पर महा-वीर बन्ध और भोक्षके आधार भूत आत्माको ही मूलत. तत्त्वज्ञानका आधार बनाते है। बुद्धको आत्मा शब्दम ही चिढ़ है। वे समझते है कि आत्मा अर्थात् उपनिषद्वादियोंका नित्य आत्मा। और नित्य आत्मामं स्तेह होनेके कारण स्वबुद्धि और दूसरे पदार्थोमं परबुद्धि होने लगती है। स्व-पर विभागमे रागद्वेष और राग द्वेपसे यह समार वन जाता है। अतः सर्वानर्थम्ल यह आत्मदृष्टि है। पर वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि 'आत्मा' की नित्यता या अनित्यता राग और विरागका कारण नहीं है। राग और विराग तो स्वक्ष्पा-नवबोध और स्वक्ष्पदोध से होते है। रागका कारण पर पदार्थोमें समकार करना है। जब इस आत्माको समझाया जायगा कि ''मुर्ब, तेरा स्वक्ष्प तो निर्विकार अत्वष्ड चैतन्य है। तेरा इन स्त्री पुत्र धरीरादि में समत्व करना विभाव है स्वभाव नहीं।'' तब यह सहज ही अपने निर्विकार सहज स्वभावकी ओर दृ-ष्टि डालेगा और इसी विवेक दृष्टि या सस्यन्दर्शन से पर पदार्थों से रागद्वेष हटाकर स्वक्ष्प से लोन होने लगेगा। इसीके कारण आस्व क्कते हैं और चिन्न निराध्य होता है।

आत्मवृद्धि ही बन्धोच्छे दिका—विञ्वना प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायोका स्वामी है। जिम तरह अनन्त चेतन अपना पृथक् अस्तित्व रखते है उमी तरह अनन्त पृदगल परमाणु एक धर्म द्रव्य (गित महायक) एक अधर्म द्रव्य (स्थित सहकारी) एक आकाशह्य्य (क्षेत्र) असंस्य कालाणु अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवर्तित होता है। परिवर्तनका अर्थ विलक्षण परिणमन ही नहीं होता। धर्मद्रव्य आकाश और कालद्रव्य इनका विभाव परिणमन नहीं होता, ये सदा सदृश परिणमन ही करते हैं। प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी एक जैसे बने रहते हैं। इनका शृद्ध परिणमन ही रहता है। कप रस्य गत्थ और स्पर्शवाले पृद्गल परमाणु प्रतिक्षण शृद्ध परिणमन भी करते हैं। इनका अशुद्ध परिणमन होता है कार्य वनना। जिस समय ये शुद्ध परमाणु की दशामें रहते हैं उस समय इनका शृद्ध परिणमन होता है और अवेकविध सूक्ष्म कर्मशरियमें बद्ध होनेके कारण अनेक स्थूल शरीरोंको धारण करता है तवतक इसका विभाव या विकारी परिणमन है। जब स्वरूप-बोधके द्वारा पर पदाथोंमें मोह हटाकर स्वरूपमात्र सग्त होता है तव स्थूल शरीरके साथ ही सूक्ष्म कर्मशरिरका भी उच्छेद होनेपर निर्विकार शृद्ध चैतन्य माव

रह जाता है और अनन्त कालतक अपनी शुद्ध चिन्मात्र दशामें बना रहता है। फिर इसका विभाव या अशुद्ध परिणमन नहीं होता क्योंकि विभाव परिणमन की, उपादानमून रागादि सन्तिन उच्छिन्न हो चुकी है। इस प्रकार द्रव्य स्थित है। जो पर्याय प्रथमक्षणमें है वह दूसरे क्षणमें नहीं रहती है। कोई भी पर्याय दो क्षण ठहरनेवाली नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान है। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीय होया विजातीय निमिन्त ही हो सकता है, उपादान नहीं। पुद्गलमें अपनी योग्यता ऐसी है जो दूसरे परमाणुने सम्बन्ध करके स्वभावतः अशुद्ध वन जाता है पर आत्मा स्वभावमें अशुद्ध नहीं वनता । एक बार शुद्ध होने पर वह कभी भी फिर अशुद्ध नहीं होगा।

इस तरह इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील अनन्तद्रव्यमय लोकमें में एक आत्मा हूँ। मेरा किसी दूसरे आत्मा यापद्गल आदि द्रव्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। में अपने चैतन्यका स्वामी हूं, मात्र चैतन्यरूप हूँ। यह शरीर अनन्त पृद्गल परमाणुओका एक पिण्ड है, इसका में स्वामी नहीं हूँ। यह सब पर इब्द है । इसके लिए पर पदार्थीमें इट्ट अनिष्ट बद्धि करना ही संसार है। मै एक व्यक्ति हैं। आजनक मैने पर पदार्थीको अपने अनुकुल परिणमन करानेकी अनधिकार चेट्टा की । मैने यह भी अनिधिकार चेट्टा की कि ससारके अधिकमें अधिक पदार्थ मेरे अधीन हों, जैसा मैं चाहूँ वैसा परिणमन करें। उनकी वृत्ति मेरे अनुकुल हो । पर मुर्ख, तूनो एक व्यक्ति है। अपने पणिमन पर अर्थान् अपने विभागो पर और अपनी कियापर ही अधिकार रख सकता है, पर पदार्थी पर नेरा वास्तविक अधिकार क्या है ? यह अनिधकार चेष्टा ही राग द्वेषको उपत्पन्न करती है। तू चाहता है कि -शरीर प्रकृति स्त्री पुत्र परिजन आदि सब तेरे इशारेपर चर्च, संसारके समस्त पदार्थ तेरे अधीन हों, को इशारेपर नचानेवाला एकमात्र ईश्वर बन जाय । पर यह सब तेरी निरिधकार चेट्टाएँ हैं । तू जिस तरह संसारके अधिकतम पदार्थोंको अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता है उसी तरह तेरे जैसे अनन्त मढ़ चेतन भी यही दुर्वामना लिए है और दूसरे द्रव्योंको अपने अधीन करना चाहते हैं । इसी छीनाझपटीमें संघर्ष होता है, हिसा होती है, राग द्वेष होता है और अन्ततः दुःख। मुख ओर दुःखकी स्थूल परिभाषा यह है कि 'जो चाहे सो होवे' इसे कहते है सुख ओर 'चाहे कुछ और होवे कुछ, या जो चाहे मो न हो यही है दुःख। मन्ष्यकी चाह मदा यही रहती है कि मुझे मदा इप्टका मयोग रहे, अनिष्टका मयोग न हो, चाहके अनुगार समस्त भौतिक जगन् और चेतन परिणत होते रहें, शरीर चिरयाँवन रहे, स्त्री स्थिरयाँवना हो, मन्यून हो, अमरत्व प्राप्त हो, धन धान्य हों, प्रकृति अनुकल रहे, और न जाने कितनी प्रकारकी 'चाह' इस शेखचिल्ली मानवको होती रहती है। उन सबका निचोड़ यह है कि जिन्हें हम चाहे उनका परिणमन हमारे इशारे पर हो, तब इस भृद मानवको क्षणिक मुखका आभाम हो मकता है। बढ़ने जिस दु:लको मर्वानुभत बताया वह सब अभाव-कृत ही तो है। महावीरने इस तष्णाका कारण बताया—स्वस्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान । यदि मन्ष्य-को यह पना हो कि जिनकी मैं चाह करना हूँ. जिनकी तष्णा करता हूँ वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं तो एक चिन्मात्र हैं, तो उसे अनुचित तथ्णा ही उत्पन्न न होगी। कवि धुगवीरने बहुत मुन्दर लिखा है:---

"जगके पदार्थ सारे वर्गे इच्छानुकूल जो तेरी। तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता।। क्योंकि परिणमन उनका शस्वत उनके अधीन रहता है। जो निज अधीन चाहे वह व्याकुल व्यर्थ होता है।। इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधीन वृत्ति है अपनी। रागद्वेषविहीना क्षणमें सब दुःख हरती जो।।"

सारांश यह कि दः खका कारण तृष्णा है और तृष्णाकी उद्भूति स्वाधिकार एवं स्वस्वरूपके अज्ञान-के कारण होती है, पर पदार्थोंको अपना माननेके कारण होती है। अतः उसका उच्छेद भी स्वस्वरूप के यथार्थ परिज्ञानमे या स्वपरिविधेकमे ही हो मकता है । इस मानवने अपने आत्माके स्वरूप आंर उसके अधिकारकी सीमाको न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया और पर पदार्थीके निमित्तस जगतमें अनेक कल्पित ऊंच नीच भावोकी मृष्टिकर मिथ्या अहंकारका पोषण किया। शरीराश्रित या जीविकाश्रित ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णोंको लेकर ऊंच नीच व्यवहारकी भेदक भित्ति खड़ी कर मानवको मानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मांसपिड दूसरेकी छायासे या दूसरे को छूनेमे अपनेको अपिवत्र मानने लगा । बाह्य परपदार्थोंके संग्रही और परिग्रही को सम्प्राट्राजा आदि संज्ञाएँ देकर तृष्णा की पूजाकी । इस जगतमे जितने संघर्ष और हिसाएँ हुई है वे सब पर पदार्थोंकी छीनाझपटीके कारण ही हुई है। अतः जब तक मुमुक्षु अपने वास्तविक रूपको तथा तृष्णाके मूल कारण 'परत्र आत्म-बद्धि' को नहीं समझ लेता तब तक दुःखनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती। बुद्धने सक्षेपमे पंच स्कन्धोको दुःख कहा है, पर महाबीरने उसके भीतरी तत्त्वज्ञानको बताया च्चूं कि ये स्कन्ध आत्मरूप नहीं है अतः इनका संसर्ग ही अनेक रागादिभावोंका सर्जक है, अतः ये दुःवस्वरूप है। अतः निरा-कुल सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्ठा और पर पदार्थीमे ममत्वका हटाना ही है। इसके लिए आत्मदृष्टि ही आवश्यक है। आत्मदर्शनका उपर्युक्त प्रकार परपदार्थोंमें हेप करना नही मिखाता किन्तु यह बताता है कि इनमें जो तुम्हारी तृष्णा फेल रही है वह अन्धिकार चेष्टा है। वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा अपने विचार और अपनी प्रवृत्ति पर ही है । इस तरह आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए विना दुःखनिवृत्ति या मुक्तिकी संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः धर्मकीर्तिकी यह आशका भी निर्मूल है कि---

#### "आत्मिन सित परसंज्ञा स्वपरिवभागात् परिग्रहद्वेषौ ।

अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥'' [ प्रमाण वा० १।२२१ ]

अर्थात् आत्माको माननेपर दुसरोको पर मानना होगा । स्व और पर विभाग होने ही स्वका परिग्रह और परमे द्वेष होगा । परिग्रह और द्वेष होनेमें रागद्वेषमूलक मेकड़ों अन्य दोष उत्पन्न होने है ।

यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माको स्व और आत्मेनरको पर मानेगा। पर स्व-परिविभागमें परिग्रह और द्वेष कैमे होगे रेआत्मस्वस्पका परिग्रह कैमा रेपिन्ग्रह तो शरीर आदि पर पदार्थीका और उसके मुख्याबनोका होता है जिन्हे आत्मदर्शी व्यक्ति छोडेगा ही ग्रहण नहीं करेगा। उसे तो जैसे स्त्री आदि मुख्याधन पर है वैसे शरीर भी। राग और देपभी शरीरादिक मुख्याधनों और असाधनों में होते हैं सो आत्मदर्शीकों क्यों होगें ? उल्टे आत्मदर्प्टा शरीरादिनिमित्तक यावत् रागद्वेष इन्द्रोंके त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा। हौं,जिसने शरीरस्कत्थकों ही आत्मा माना है उसे अवश्य आत्मदर्शन शरीरदर्शन प्राप्त होगा और शरीरकों इप्टानिप्टिनिमित्तक पदार्थों परिग्रह और देप हो सकते हैं, किन्तु जो शरीरकों भी पर ही मान रहा है तथा दुःखका कारण ममझ रहा है वह क्यों उसमें तथा उसके इप्टानिप्ट साधनों में रागद्वेष करेगा ? अतः शरीरादिगे भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान हो रागद्वेषकी जड़कों काट सकता है और बीतरागताको प्राप्त करा सकता हैं। अतः धर्मकीर्तिका आत्मदर्शनकी बुराइयों का यह वर्णन भी नितान्त भ्रमपूर्ण है—

"यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । स्नेहात् सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ गृणदर्शी परितृष्यन् ममेति तत्माधनान्यृपादत्ते । तेनात्माभिनियेशो यावत् तावत् स संसारे ॥" [प्रमाणवा० १।२१९-२०] अर्थात् जो आत्माको देखता है उमे यहमेरा आत्मा है ऐसा नित्य स्नेह होता है। स्नेहसे आत्मसुखर्मे नृष्णा होती है। नृष्णासे आत्माको अन्य दोषोपर दृष्टि नहीं जाती, गृण ही गुण दिखाई देते हैं। आत्मसुखर्मे गृण देखनेसे उसके साधनोंमें ममकार उत्पन्न होता है, उन्हें वह ग्रहण करता है। इसतरह जब तक आत्माका अभिनिवेश है तब तक संसार ही है। क्योंकि—

आत्मदर्शी व्यक्ति जहाँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समझता है वहाँ यह भी तो समझता है कि गरीरादि पर पदार्थ आत्माको हिनकारक नहीं है। इनमें रागहेप करना ही आत्माको बन्धमे डालनेवाला है। आत्माको स्वरूपमात्रप्रतिष्टारूप मूखके लिए किसी साधनके ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन शरीरादि परपदार्थीमें मुख्यमाधनत्वकी मिथ्याबृद्धि कर रखी है वह मिथ्याबृद्धि ही छोड़ना है। आत्मगुणका दर्शन आत्ममात्रमे लीनताका कारण होगा न कि बन्धनकारक पर पदार्थीके ग्रहणका। गरीरादि पर पदार्थीमें होनेवाला आत्माभिनिवेश अवश्य रागादिका सर्जक हो सकता है किन्तू बरीरादिसे भिन्न आत्मनस्वका दर्शन क्यों बरीरादिमें रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो धर्मकीति तथा उनके अनुधायिओका आत्मतत्त्वके अव्याकृत होनेके कारण दृष्टिव्यामीह है जो वे अंधेरेमें उसका शरीरस्कन्धरूप ही स्वरूप टटोल रहे हे और आत्मदृष्टिको मिथ्याद्दष्टि कहनेका दु:साहस कर रहे है। एक ओर वे पथियी आदि भूनोसे आत्माकी उत्पत्तिका खंडन भी करने है दूसरी ओर रूप-वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पाच स्कन्धोसे व्यतिरिक्त किसी आत्माको मानना भी नहीं चाहते। इनमें बेदना मंज्ञा मंस्कार और विज्ञान ये चार म्कन्ध चेतनात्मक हो सकते हैं पर रूपस्कन्धको चेतन कहना चार्वाकके भुतान्मवाद मे कोई विशेषता नहीं रखता । जब बुढ स्वय आत्माको अध्याकृतकोटिमे डाल गए तो उनके शिष्योंका युक्तिमुलक दार्शनिक क्षेत्रोंमें भी आत्माके विषयमें परस्पर विरोधी दो विचारोंमें दोलित रहना कोई आरचर्यकी बात नहीं है। आज राहल सांकृत्यायन बद्धके इन विचारोको 'अभौतिकअनात्मवाद' जैसे उभयप्रतिषेधक नामसे पुकारते है । वे यह नहीं बना सकते कि आखिर फिर आत्मा का स्वरूप है क्या ? क्या उसकी रूपस्कत्थकी तरह स्वतन्त्र सत्ता है ? क्या बेदना सजा सम्कार और विज्ञान ये स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसत है ? और यदि निर्वाणमं चिन-सन्ति तिरुद्ध हो जाती है तो चार्वाकके एकजन्मतक मीमित देहात्मवादमे इस अनेकजन्म-मीमित देहात्मवादमे क्या मौलिक विशेषता रहती है ? अन्तमे तो उसका निरोध हआ ही ।

महाबीर इस असंगतिजालमें न तो स्वयं पर्धे और न शिष्योंको ही उनने इसमे डाला। यही कारण है जो उन्होंने आत्माका पूरा पूरा निरूपण किया और उसे स्वतन्त्र इच्य माना। जैसा कि मैं पहिले लिख आया है कि धर्मका लक्षण है वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर होना। आत्माका खालिस आत्मक्ष्यमें लीन होना ही धर्म है और मोक्ष है। यह मोक्ष आत्मनक्ष्वकी जिज्ञासाके विना हो ही नहीं सकता।

आस्मा तीन प्रकारके हे-विहरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जो आत्माएँ शरीरादिको ही अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साधनामे लगे रहते हैं वे विहर्मित्व बहिरात्मा है। जिन्हें स्वपरिविवेक या भेद-विज्ञान उत्पन्न हो गया है, शरीरादि बहि पदार्थीमें आत्मदृष्टि हट गई है वे सम्बद्धिट अन्तरात्मा है। जो समस्त कर्ममल कलकोसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें मग्न है वे परमात्मा है। एक ही आत्मा अपने स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान कर अन्तर्द टिट हो क्रमशः परमात्मा बन जाता है। अतः आत्मधर्मकी प्राप्तिके लिए या बन्धमोक्षके लिए आत्मतन्वका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है।

जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक है उमी प्रकार जिन अजीवोंके सम्बन्धमे आत्मा विकृत होता है, उसमें विभावपरिणति होती है उस अजीवतत्त्वके ज्ञानकी भी आवश्यकता है। जब तक इस अजीवतत्त्वको नहीं जानेंगे तब तक किन टोमें बन्ध हुआ यह मूल बात ही अज्ञात रह जाती है। अतः अजीवतत्त्वका ज्ञान जकरी है। अजीवतत्त्वमें चाहे धर्म अधर्म आकाश और कालका सामान्य ज्ञान ही हो पर पुद्गलका किचित्

२५

विशेष ज्ञान अपेक्षित है। शरीर स्वयं पुद्गलपिड है। यह चेतनके संसर्गसे चेतनायमान हो रहा है। जगत्में मृप रम गन्ध और स्पर्शवाले यावत् पदार्थ पौद्गलिक हें। पृथिवी जल अग्नि वायु सभी पौद्गलिक हे। इनमें किसीमें कोई गुण उद्भृत रहता है किसीमें कोई गुण । अग्निमें रस अनुद्भूत है, वायुमें रूप अनुद्भृत है जलमें गन्ध अनुद्भूत है। पर, ये सब विभिन्न जातीय द्रव्य नही है किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही हैं। शब्द, प्रकाश, छाया, अन्धकार आदि पुद्गल स्कन्धकी पर्यायों है। विशेषतः मुमुक्षके लिए यह जानना जरूरी है कि बारीर पुर्गल है और आत्मा इससे पृथक् है । यद्यपि आज अशुद्ध दशामें आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और प्रकाश शरीराधीन है। शरीरके पुजोंके बिगड़ते ही वर्तमान ज्ञानविकास स्क जाता है और शरीरके नाझ होनेपर वर्तमानझिन्यां प्रायः समाप्त हो जाती हं फिर भी आत्मा स्वतन्त्र और झरीरके अति-रिक्त भी उसका अस्तित्व परलोकके कारण सिद्ध है। आत्मा अपने सूक्ष्म कार्मण शरीरके अनुसार वर्तमान स्थुल बारीरके नष्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थूल बारीरको धारण कर लेता है । आज आत्माके सात्त्विक राजस या नामम मभी प्रकारके विचार या मंस्कार शरीरकी स्थितिके अनुसार विकसित होते हं। अतः मुमुक्षु-के लिए इस बारीर पुद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है जिसमे वह इसका उपयोग अत्मिविकासमें कर सके, ह्रासमें नहीं। यदि उत्तेजकया अपथ्य आहार-विहार होता है तो कितना ही पवित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए बुरे संस्कार ओर विचारोका शमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रबल निमित्तभत शरीरकी स्थिति आदिका परिज्ञान करना ही होगा। जिन पर पदार्थोंने आत्माको विरक्त होना है या उन्हें पर समझ-कर उनके परिणामन पर जो अनधिकृत स्वामित्वके दुर्भाव आरोपिन है उन्हें नध्ट करना है उस परका कुछ विशेष ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विर्यक्त किसमे होगी ? माराश यह कि जिसे बंधन होता है और जिससे बधना है उन दोनों तत्त्वोंका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध परम्परा कट नही सकती । इस तन्वज्ञानके विना चारित्रकी ओर उत्साह ही नहीं हो मकता। चारित्रकी प्रेरणा विचारोंसे ही मिलती है।

बन्ध-बन्ध दो पदार्थीके विशिष्ट सम्बन्धको कहते हैं। बन्ध दो प्रकारका है-एक भावबन्ध ओर दूसरा द्रव्यवन्ध । जिन राग हेष मोह आदि विभावोंसे कर्मवर्गणाओंका बंध होता है उन रागादि-भावोको भाववध कहते है और कर्मवर्गणाओंका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यबन्ध कहलाता है। द्रव्यवन्थ आत्मा और पुद्गलका है। यह निश्चित है कि दो द्रव्योंका संयोग ही हो सकता है तादात्म्य नही। पुर्गलडब्य परस्परमें बन्धको प्राप्त होते है तो एक विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते हैं। उनमें स्निग्धना और रूक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होना है जिससे उस स्कन्धके अन्तर्गन सभी परमाणुओंकी पर्याय बदलती है और वे ऐसी स्थितिमें आ जाने है कि अमुक समय तक उन सबकी एक जैसी ही पर्याएँ होनी रहनी हैं। स्कन्धके रूप रमादिका व्यवहार तदन्तर्गत परमाणुओंके रूपरमादिणरिणमन की औमतसे होता है। कभी कभी एक ही स्कन्धके अमुक अंगमें रूप रमादि अमुक प्रकारके हो जाते हैं और दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एक ही आम स्कन्ध एक ओर पककर पीला मीठा और सुगन्धित हो जाता है तो दूसरी और हरा लट्टा और विलक्षण गन्धवाला बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि स्कन्ध-में शिथिल या ६ इ वन्धके अनुसार तदन्तर्गत परमाणुओं के परिणमनकी औसतमे रूपरसादि व्यवहार होने हैं। स्कन्ध अपनेमें स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीं हैं। किन्तु वह अमुक परमाणुओं की विशेष अवस्था ही हैं। और अपने आधारभूत परमाणुओं के अधीन ही उसकी दशा रहती है। पुद्गलों के बन्धमें यही रासा-यनिकता है कि उस अवस्थामें उनका स्वतन्त्र विलक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जैसा परिणमन होना रहना है। परन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकना। यह वान जुदा है कि कर्मस्कन्थके आ जानेसे आत्माके परिणमनमें विलक्षणना आ जाय और आत्माके निमित्तसे कर्मस्कन्धकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और पुद्गलकर्मके बन्धको रासायनिक मिश्रण नहीं कह सकते । क्योंकि जीव और कर्मके बन्धमें दोनोंकी एक जैसी पर्याय नहीं होती । जीवकी पर्याय चेतन

स्प होगी, पृद्गलकी अचेतनरूप । पृद्गलका परिणमन रूप रस गन्धादिस्प होगा, जीव का चैतन्यके विकाररूप । हाँ, यह वास्तिविक स्थिति है कि तृतन कर्मपृद्गलोंका पुराने बंधे हुए कर्मशारीरके साथ रासायनिक मिश्रण
हो और वह उस पुराने कर्मपृद्गलके साथ बंधकर उसी स्कन्थमें शामिल हो जाय । होता भी यही है । पुराने
कर्मशारीरमें प्रतिक्षण अमुक परमाणु झरते हूँ और दूसरे कुछ नए शामिल होते हैं । परन्तु आत्मप्रदेशोंम
उनका बन्ध रासायनिक बिलकुल नहीं हैं । वह तो मात्र संयोग है । प्रदेशवन्थकी व्यास्या तत्त्वार्थमृत्रकारने यही की है—"नामप्रस्ययाः सर्वतो योगविश्लेषात् सूक्ष्मिकक्षेत्रावगाहिस्थताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ।" (तस्वार्थसूत्र ८१२४) अर्थात् योगके कारण समस्त आत्म प्रदेशोंपर सूक्ष्म पृद्गल आकर
एकक्षेत्रवावाहि हो जाते हैं । इसीका नाम प्रदेशवन्ध है । इत्यवन्ध भी यही है । अतः आत्मा और कर्मशरीरका
एकक्षेत्रवावाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होता । रासायनिक मिश्रण नवीन कर्मपृद्लोका प्राचीन कर्मपृत्लोंसे ही हो सकता है, आत्मप्रदेशोंसे नहीं ।

जीवकं रागादिभावोमे जो योगिकया अर्थात् आत्मप्रदेशोका परिम्पन्द होता है उसमे कर्म वर्गणाएँ खिचती है । वे शरीरके भीरतमे भी खिचती है बाहिरमे भी। खिचकर आत्मप्रदेशीपर या प्राक्बद्ध कर्मशरीरमे बन्धको प्राप्त होती है। इस योगमे उन कर्मवर्गणाओमे प्रकृति अर्थात् स्वभाव पडता हैं। यदि वे कर्मपूद्गल किसीके जानमें बाधा डालने रूप कियाने खिचे हैं तो उनमें ज्ञानावरणका स्वभाव पडेगा और यदि रागादि कषायमे तो उनमे चारित्रावरणका । आदि । तात्पर्य यह कि आए हुए कर्म पुदुगलोको आत्म-प्रदेशोंने एकक्षेत्रावगाही कर देना और उनमे जानावरण दर्शनावरण आदि स्वभावोका पड जाना योगसे होता है। इन्हें प्रदेशबन्य और प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कथायोकी तीव्रता और मन्दता के अनुमार उस कर्मपूद्गलमें स्थिति और फल देनेकी शक्ति पड़ती है यह स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध कहलाता है। ये दोनो बन्ध कषायमे होते हैं। केवली अर्थात् जीवन्मक्त व्यक्तिको रागादि कषाय नहीं होती अतः उनके योगके द्वारा जो कर्मपूद्गल आते हं वे द्वितीय समयमे झड़ जाते हैं, उनका स्थितवन्थ और अनुभाग बन्ध नहीं होता। बन्ध प्रतिक्षण होता रहता है और जैसा कि मैं पहिले लिख आयाह कि उसमें अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रति-क्षणभावी कपायादिके अनुसार होना रहता है। अन्तमे कर्मशरीरकी जो स्थित रहती ह उसके अनसार फल मिलता है। उन कर्मनिषेकोंके उदयमे बाह्य बातावरण पर वैमा वैमा असर पडता है। अन्तरगर्म वैसे वैसे भाव होते हैं। आयर्बन्धके अनुसार स्थल शरीर छोडनेपर उन उन योनियोमे जीवको नया स्थल गरीर धारण करना पड़ता है। इस तरह यह बन्धचक जबतक राग द्वेप मोह वासनाएँ आदि विभाव भाव हं बराबर चलता रहता है।

बन्धहेन, आस्त्रव—निध्यात्व अविरति प्रमाद कपाय और योग ये पाच बन्धके कारण है। इन्हें आस्त्रव-प्रत्यय भी कहते हैं। जिन भावोंके द्वारा कर्मोंका आस्त्रव होता है उन्हें भावास्त्रव कहते हैं और कर्मद्रव्यका आना द्रव्यास्त्रव कहलाता है। अत्मप्रदेशतक उनका आना द्रव्यास्त्रव कहलाता है। अत्मप्रदेशतक उनका आना द्रव्यास्त्रव है। जिन भावोंसे वे कर्म खिचते हैं उन्हें भावास्त्रव कहते हैं। प्रथमक्षणभावी भावोंको भावास्त्रव कहते हैं और अग्निम क्षणभावी भावोंको भाव वन्ध। भावास्त्रव जैसा तीन्न मन्द मध्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे वैसे कर्म आयेंगे और आत्मप्रदेशोंसे वंधोंगे। भावबन्धके अनुमार उस सकन्धमें स्थिति और अनुभाग पडेगा। इन आस्त्रवोंसे मुख्य अनन्तकर्मबन्धक आस्त्रव है मिध्यात्व अर्थात् मिध्या दृष्टि। यह जीव अपने आत्मस्वरूपको भूलकर शरीरादि पर द्रव्योंसे आत्मभृद्धि करता है और इसके समस्त विचार और क्रियाएँ उन्ही शरीराश्रित व्यवहारोंसे उलझी रहती है। लौकिक यशोलाभ आदिकी दृष्टिसे ही यह धर्म जैसी क्रियाओंका आचरण करता है। स्व-पर विवेक नहीं रहता। पदार्थोंके स्वरूपसे भ्रान्ति वनी रहती है। तात्प्रय यह कि लक्ष्यभूत कल्याणमार्गमे ही इसकी सम्यक् श्रद्धा नहीं होती। वह सहज और गृहीन दोना प्रकारकी मिध्या दृष्टियोंके कारण तत्त्वकृत्व नहीं कर पाता। अनेक प्रकारकी देव गुरु तथा लोकमूद्रताओंको धर्म समझता है। शरीर और शरीराश्रित स्त्री पुत्र कृट्यादिक मोहमें उचित अन्चितका विवेक किए विना

भीषण अनर्थ परम्पराओं का सृजन करता है। तुच्छ स्वार्थके लिए मनुष्य जीवनको व्यर्थ ही खो देता है। अनेक प्रकारके उत्तंत्र नीच भेदों की मृष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करना है। जिस किसी भी देवको जिम किमी भी वेषधारी गुरुको जिस किसी भी शास्त्रको भय आशा स्नेह और लोभमे माननेको तैयार हो जाता है। न उसका अपना कोई मिद्धान्त है और न व्यवहार। थोड़े से प्रलोभनमे वह सब अनर्थ करने को प्रस्तुत हो जाता है। जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, वल, ऋद्धि, तप और शरीर आदिके करण मदमत्त होता है और अन्योंको चुच्छ समझकर उनका तिरस्कार करता है। भय, आकाङ्क्षा, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि दुर्गुणोंका केन्द्र होता है। इसकी प्रवृत्तिक मूलमे एक ही बात है और वह है स्व-स्वरूपविभ्रम। उसे आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नही। अतः वह बाह्य पदार्थों लुभाया रहता है। यही मिथ्या दृष्टि सब दोषों की जननी है, इमीमे अनन्त मंगारका बन्ध होता है। दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमें यह दृष्टिमृत्ना होती है।

अविरित-चारित्रमोह नामक कर्मके उदयमे मनुष्यको चारित्र धारण करनेके परिणाम नही हो पाने। वह चाहना भी हैं तो भी कथायोंका ऐसा तीत्र उदय रहना है जिससे न तो सकल चारित्र धारण कर पाना है और न देश चारित्र। कथाएँ चार प्रकार की है-

- (१) अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ-अनन्त संसारका बंध करानेवाली, स्वरूपाचरण चारिकका प्रतिबन्ध करनेवाली, प्रायः मिध्यात्वसहचारिणी कषाय । पत्थरकी रेखाके समान ।
- (२) अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोभ-देश चारित्र-अणुद्रतोंको धारण करनेकं भावोंको न होने देने वाली कषाय । इसकं उदयमे जीव श्रावककं त्रतोंको भी ग्रहण नहीं कर पाता। मिट्टीके रेखाके समान।
- (३) प्रत्यात्यानावरण कोध मान माया लोभ-संपूर्ण चारित्रकी प्रतिबन्धिका कषाय । इसके उदयमे जीव सकल त्याग करके संपूर्ण व्रतोंको धारण नहीं कर पाना । धुलि रेखाके समान ।
- (४) मंज्वलन कोध मान माया लोभ-पूर्ण चारित्रमें किचिन्मात्र दोप उपन्न करनेवाली कषाय । यथान्यान चारित्रकी प्रतिवस्थिका । जलरेखाके समान ।

इस तरह टन्द्रियोंके विषयोमें तथा प्राष्यसंयममें निर्गल प्रवृत्ति होनेसे कर्मोका आस्रव होता है । अविरित्तका निरोध कर विरित्तभाव आनेपर कर्मोका आस्रव नहीं होता ।

प्रमाद-असावधानीको प्रमाद कहते हैं। कुशल कर्मोमें अनादरका भाव होना प्रमाद है। पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें लीन होनेके कारण, राजकथा चोरकथा स्त्रीकथा और भोजनकथा इन चार विकथाओंमें रम लनेके कारण, कोध मान माया और लोभ इन चार कपायोंमें लिप्त रहनेके कारण, निद्रा और प्रणयमग्न होनेके कारण कर्त्तव्य पथमें अनादरका भाव होना है। इस असावधानी से कुशलकर्मके प्रति अनास्था तो होती ही हैं, साथही माथ हिंसाकी भूमिका भी तैयार होने लगती है। हिसाके मुख्य हेतुओंमें प्रमादका स्थान ही प्रमुख है। बाह्यमें जीवका घात हो या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तिको हिसाका दोष सुनिश्चित है। प्रयत्तपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकके द्वारा बाह्य हिसा होनेपर भी वह अहिसक है। अतः प्रमाद आसवका मुख्य द्वार हैं। इसीलिए भ० महावीरने बारवार गौतम गणधरको चेनाया है कि "समयं गौयम मा रमावए।" अर्थान् गौतम, किसी भी समय प्रमाद न करो।

कपाय-आत्माका स्वरूप स्वभावतः जान्त और निर्विकारी है। परन्तु क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाएँ आत्माको कम देती हैं और इसे स्वरूपच्युत कर देती हैं। ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ हैं। कोधकषाय देष रूप हैं यह द्वेषका कार्य और द्वेषको उपन्न करती है। मान यदि क्रोधको उत्पन्न करना है तो देष रूप है। लोभ रागरूप है। माया यदि लोभको जागृत करती है तो रागरूप है। तात्पर्य यह कि राग द्वेष मोह की दोषत्रिपुटीमें कषायका भाग ही मुख्य है। मोहरूप मिथ्यात्व दूर हो जानेपर भी सम्यग्दिष्टिको राग-द्वेष रूप कषार्यं बनी रहती हैं। जिसमें लोभ कषाय तो पदन्निष्ठा और यशोलिप्साके

रूपमें बड़े बड़े मुनियोंको भी स्वरूपस्थित नहीं होने देती। यह राग द्वेष रूप द्वन्द्व ही समस्त अनर्थीका मूल हेनु हैं। यही प्रमुख आस्त्व हैं। न्यायसूत्र, गीना और पालीपिटकोंमें भी इसी द्वन्द्वको ही पापमुल बनाया है। जैन घास्त्रोंका प्रत्येक वाक्य कथायशमन का ही उपदेश देता है। इमीलिए जैनमूर्नियाँ वीनरागना और अिकञ्चननाकी प्रतीक होती हैं। उसमें नद्वेष का साधन आयुध है और न रागका आधार स्त्री आदिका साहचर्य ही। वे तो परम बीनरागना और अिकचनताका पावन सन्देश देती हैं।

इन कषायों के सिवाय-हास्य रित अरित योक भय जुगुप्सा (ग्लानि) स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद यो ९ नोकषायें हैं। इनके कारण भी आत्मामे विकार परिणति उत्पन्न होती है। अतः ये भी आसव हं

योग-मन बचन और काय के निमित्तमें आत्माके प्रदेशोमें जो परिस्पन्द अर्थान् किया होती है उसे योग कहते हैं। योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानके अर्थमें है पर जैन परम्परामें चूँ कि मन कचन और कायमें होनेवाली आत्माकी किया कर्मपरमाणुओं योग अर्थान् सम्बन्ध करानेमें कारण होती है अतः इसे योग कहते हैं और योगनिरोधको ध्यान कहते हैं। आत्मा सिक्रय है। उसके प्रदेशोमें परिस्पन्द होता है। मन बचन और कायके निमित्तमें मदा उसमें किया होती रहती है। यह किया जीवन्सुक्तकों भी बराबर होती है। परमुक्तिमें कुछ समय पहिले अयोगकेविल अवस्थामें मन बचन कायकी कियाका निरोध होता है और आत्मा निर्मल और निष्चल बन जाता है। सिद्ध अवस्थामें आत्माके पूर्ण शुद्धक्षका आविर्भाव होता है न उसमें कर्मजन्य मिलनता रहती और न योगजन्य चचलता ही। प्रधानरूपने आस्त्रव तो योग ही है। इसीके द्वारा कर्मोंका आगमन होता है। गुभ योग पुण्यकर्मका आस्त्रव कराता है तथा अगुभ योगपापकर्मके आस्त्रवक्ता कारण होता है। सबका शुभिचन्तन तथा अहिसक विचारधारा शुभ मनोयोग है। हित मित प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग है। एरको बाधा न देनेवाली यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति सुभ काय योग है। इस तरह इस आस्त्रव तत्त्व का ज्ञान मुमुक्षु को अवश्य ही होना चाहिए। साधारण रूपमें यह तो उमे ज्ञान कर ही लेता चाहिए। कि हमारी अगुक प्रवृत्तियोमें गुभास्त्रव होता है और अमुक प्रवृत्तियोमें अशुभास्त्रव, तभी वह अनिष्ट प्रवृत्तियोमें अपनी रक्षा कर सकेगा।

सामान्यतया **आक्षव दो प्रकारका** होता है—एक तो कपायानुरञ्जित योगमे होनेवाला माम्प-रायिक आक्षव जो बन्धका हेनु होकर ससारकी वृद्धि करता है तथा दूसरा केवल योगमे होनेवाला ईयाप थ आक्षव जो कपाय न होनेसे आगे बन्धनका कारण नहीं होता। यह आस्त्रव जीवन्मुक्त महात्माओं के वर्तमान रारीरसम्बन्ध तक होता रहता है। यह जीवस्वरूपका विघानक नहीं होता।

प्रथम साम्परायिक आस्रव कपायानुरंजित योगमे होनेके कारण बन्धक होता है। कपाय और योग प्रवृत्ति गुभरूप भी होती है और अगुभरूप भी। अतः गुभ और अगुभ योगकं अनुसार आस्रव भी गुभास्त्रय या पुण्यास्त्रव और अगुभास्त्रव अर्थात् पापास्रवके भेद से दो प्रकारका हो जाता है। साधारणत्या साता वेदनीय, गुभ आयु, गुभ नाम और गुभ गोत्र ये पुण्य कर्म है और शेष जानावरण आदि घातिया और अधातियाँ कर्मप्रकृतियाँ पापरूप है। इस आस्रवमें कपायोंके तीत्रभाव, मन्दभाव, जातभाव, अजातभाव, आधार और शक्ति आदिकी दृष्टिसे नारतस्य होता है। संरस्भ (संकल्प) सामारंभ (सामग्री जुटाना) आरस्भ (कार्यकी शृहआत) कृत (स्वयं करना) कारित (दूसरोंसे कराना) अनुमत (कार्यकी अनुभोदना करना) मन वचन काय योग और कोध मान माया लोभ ये चार कथाएँ परस्पर मिलकर ३४३४४४१०८ प्रकारके हो जाते हैं। इनसे आस्रव होता है। आगे जानावरण आदि कर्मोमें प्रत्येकके आस्रव कारण बताते हैं—

ज्ञानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी और दर्शनयुक्त पृरुषकी या ज्ञान और दर्शनकी प्रशंसा मुनकर भीतरी द्वेषवण उनकी प्रशंसा नहीं करना तथा मनमें दुष्टभावोंका लाना. (प्रदोष) ज्ञानका और ज्ञानके साधनोका अपलाप करना (निह्नव) योग्य पात्रको भी मात्मर्यवदा ज्ञान नहीं देना, ज्ञानमें विष्न डालना, दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानको अविनय करना, ज्ञानका गुण कीर्नन न करना, सम्यग्ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहकर ज्ञानक नाशका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमें हैं तो ज्ञानावरण के आस्रवके कारण होते हूं और

यदि दर्शनके सम्बन्धमें हं तो दर्शनावरणके आस्त्रवर्क कारण हो जाने हैं। इसी तरह आचार्य और उपाध्यायमें शत्रुता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक मुनना. तीर्थोपरोध, बहुश्रुतके समक्ष भी ज्ञानका गर्व करना. मिथ्या उपदेश देकर दूसरेके मिथ्या ज्ञानमें कारण बनना. बहुश्रुतका अपमान करना, लोभादिवश तत्त्वज्ञानके पक्षका त्याग करके अतत्त्वज्ञानीय पक्षको ग्रहण करना. अमम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटमे ज्ञानार्जन करना, शास्त्र वित्रुत्य आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानके साधनों में विष्त्र और द्वेपोरसदक भाव और क्रियाएँ होनी है उन सबसे आत्मापर ऐसा संस्कार पड़ता है जो ज्ञानावरण कर्मके आस्त्रवका हेतु होता है।

देव गुरु आदिके दर्शनमें मान्सर्य करना, दर्शनमें अन्तराय करना, किमीकी आख फोड़ देना, इन्द्रि-योंका अभिमान करना, नेत्रोंका अहंकार करना, दीर्घ निद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यय्दृष्टिमे दोपोद्भावन, कुशास्त्र प्रशंसा, गुरुजुगुरसा आदि दर्शनके विघानक भाव और कियाएँ दर्शनावरण का आस्रव करानी है।

असातावेदनीय-अपने में परमे और दोनोमें दु.ख शोक आदि उत्पन्न करने से आसातावेदनीयका आस्रव होता है। स्व पर या उभयमें दु ख उत्पन्न करना, इण्डिवयोगमें अत्यधिक विकलता और शोक करना, निन्दा मानभंग या कर्कशवचन आदिसे भीतरही भीतर जलता, परितापके कारण अश्रुपातपूर्वक बहु विलाप करना, छाती कूटकर या सिर फोइकर आकन्दन करना, दु.खसे आखें फोइ लेना या आत्महत्या कर लेना, इस प्रकार रोना चिल्लाना कि मुननेवाले भी रो पड़ें, होक आदिसे लघन करना, अश्रुभ प्रयोग, पर्रानन्दा, पिद्युनता, अदया, अंग उपागोंका छेदन भेदन ताइन, त्रास, अगुली आदिसे तर्जन करना,वचनोसे भत्मंना करना, रोधन, वधन, दमन, आत्म प्रशंसा, कलेशोत्पादन, बहुपरिग्रह, आकुलता, भन वचन कायकी कृडिलता, पाप कार्योंस आजीविका करना, अनर्थदण्ड, विपमिश्रण, वाण जाल पिजरा आदिका बनाना इत्यदि जितने कार्य स्वयं में पर्में या दोनोमें दु:ख आदिके उत्यादक हं वे सब असाना वेदनीय कर्मके आस्रवमें कारण होने हे।

मातावेदनीय-प्राणिमात्र पर दयाका भाव, मीन और श्रावकके ब्रत धारण करनेवाले ब्रितियोपर अनुकम्पाके भाव, परोपकारार्थ दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थात् कोध मान मायाका त्याग, द्याच अर्थात् लोभका त्याग, रागपूर्वक सयम धारण करना, अकामनिर्जरा अर्थात् शान्तिमे कमौके फलका भोगना, कायक्षेत्रा म्प कठिन बाह्यतप, अर्हत्यूजा आदि शुभ राग, मूनि आदिकी सेवा आदि स्व पर तथा उभयमे निराकुलता मुखके उत्पादक विचार और कियाग् मातावेदनीयके आस्रवका कारण होती है।

दर्शनमोहनीय—जीवन्मुक्त केवली शास्त्र सघ धर्म और देवोकी निन्दा करना इनमें अवर्णवाद अर्थात् अविद्यमान दोषोंका कथन करना दर्शन मोहनीय अर्थात् मिथ्यात्व कर्मका आस्त्र करना है। केवली रोगी होते हैं, कवलाहारी होते हैं, नगन रहते हैं पर वस्थ्यपुक्त दिखाई देते हैं, इत्यादि केवलीका अवर्णवाद है। शास्त्रमें मामाहार आदिका समर्थन करना श्रुतका अवर्णवाद है। शास्त्र मृति आदि मिलत हैं, स्नान नहीं करने, किलकालके माधु है इत्यादि संघका अवर्णवाद है। धर्म करना व्यर्थ है, अहिमा कायरता है आदि धर्मका अवर्णवाद है। देव मद्यपायी और मांमभक्षी होते हैं आदि देवोंका अवर्णवाद है। माराश यह कि देव गुरु धर्म मंघ और श्रुतके सम्बन्धमें अन्यथा विचार और मिथ्या धारणाएँ मिथ्यात्वको पोषण करती है और इममें दर्शनमोह का आस्त्रव होता है जिसमे यथार्थ तत्त्वहिन नहीं हो पाती।

चारित्र मोहनीय—स्वयं और परमे कषाय उत्पन्न करना, व्रत्योलवान् पुरुषोमे दूपण लगाना, धर्मका नाश करना, धर्ममें अन्तराय करना, देश संयमियोमे वन और शीलका त्याग कराना, मान्सर्यादिमे रहित सज्जन पुरुषोमें मितिविश्चम उपन्न करना, आतं और रौद्र पिरणाम आदि कषाय की तीव्रताके साधन कषाय चारित्र मोहनीयके आस्रवके कारण है। समीचीन धार्मिकोकी हंमी करना, दीनजनोको देखकर हंमना, काम विकारके भावों पूर्वक हंमना, बहु प्रलाप तथा निरन्तर भांड़ो जैसी हसोड़ प्रवृत्तिमे हास्य नो कषायका आस्रव होता है। नाना प्रकार कीड़ा, विचित्र कीड़ा, देशादिके प्रति अनौत्सुक्य, व्रत शील आदिमें अरुचि आदि रिन नोकषायके आस्रवके हेतु है। दूसरोमें अरुनि उत्पन्न करना, रिनका विनाश करना, पापशीलजनों

का मंसर्ग, पाप क्रियाओं को प्रोत्साहन देना आदि अर्रात नोकषायक आस्रव के कारण है। अपने और दूसरेमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्तका अभिनन्दन, शोकक वातारवणमें रुचि आदि शोक नोकषायक आस्रवके कारण हैं। स्व और परकों भेय उत्पन्न करना, निर्देयता, दूसरोको त्रास देना, आदि भयके आस्रवके कारण हैं। पुण्यिक्रयाओं गुंगुप्सा करना, पर निन्दा आदि जुगुप्साके आस्रवके कारण हैं। परस्त्रीगमन, स्त्रीके स्वरूपको धारण करना, असत्य वचन, परवञ्चना, परदोप दर्शन,वृद्ध होकर भी युवकों जैसी प्रवृत्ति करना आदि स्त्रीवेद के आस्रवके हेतु हैं। अल्पकोध मायाका अभाव गर्वका अभाव, स्त्रियोम अल्प आमिवन, ईर्पाका न होना, राग वर्षक वस्तुओं अनादर, स्वदार सन्तोष परस्त्रीत्याग आदि पृवेदके आस्रवके कारण है। प्रचुर कषाय, गृह्योन्द्रियाका विनाश, परांगनाका अपमान, स्त्री या पुरुषोभे अनग कीड़ा, व्रतशीलयुक्त पुरुषोको कष्ट उत्पन्न केरना, तीव्रराग आदि नपुंसक बेदनीय नोकषायके आस्रवके हेतु है।

नरकायु—बहुत आरम्भ और बहुपरिग्रह नरकायुका आस्त्रव कराते हैं। मिथ्यादर्शन, तीव्रराग, मिथ्याभाषण, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीव्र वैर, परोपकार न करना, यतिविरोध, शास्त्रविरोध, कृष्णलेक्या रूप अतितामसपरिणाम, विषयोमें अतितृष्णा, रौद्र ध्यान, हिसादि कूर कार्योमे प्रवृत्ति, बाल वृद्ध स्त्री हत्या आदि कूरकर्म नरकायुके आस्त्रवके कारण होते हे।

निर्यचायु—च्छल कपट आदि भाष।चार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मोपदेश देना, अधिक आरम्भ, अधिक परिग्रह, नि.शीलना, परवञ्चकना, नील लेब्या ऑर कपोन लेब्या रूप तामस परिणाम । मरणकालमे आर्नध्यान, कृरकर्म, भेद करना, अनर्थोद्भावन, सोना चांदी आदिको खोटा करना, कृत्रिम चन्दनादि बनाना, जाति कुल शीलमें दूषण लगाना, सद्गुणोका लोप, दोष दर्शन आदि पाशव भाव निर्यचायुके आस्रवके कारण होते हैं ।

मनुष्यायु—-अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, विनय, भट स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अल्पकषाय, मरण-कालमें संक्लेश न होना, मिथ्यार्त्वा व्यक्तिमे भी नम्प्रभाव, सुख्बोध्यता, अहिसकभाव, अल्पकोध, दोप-रहितता, क्रूरकर्मोमे अरुचि, अतिथिस्वागततत्परता, मधुर वचन, जगत्मे अल्प आसिक्त, अनसूया, अल्प-सक्लेश, गृरु आदि की पूजा, कापोत ओर पीतलेश्याके राजम और अल्प मात्त्विक भाव, निराकुलता आदि मानवभाव मनुष्यायुके आस्त्रवके कारण होते ह । स्वाभाविक मृद्दता और निरिभमान बृत्ति मनुष्यायुके आस्त्रवके असाधारण हेतु है ।

देवाय्—सराग सयम अर्थात् अभ्युदयका कामना रहते हुए सबम धारण करना, श्रावकके ब्रत, समता पूर्वक कर्मोका फल भोगनारूप अकामनिर्जरा, सन्यासी एकदण्डी विदण्डी परमहस आदि नापसोका बालतप ओर सस्यक्त्व आदि सान्त्रिक परिणाम देवायुके आस्त्रवके कारण होते हैं।

नाम कर्म-मन बचन कायकी कुटिल्ता, विसंभादन अर्थात् ध्योमार्गमें अश्रद्धा उपन्न करके उसमे च्युत करना, मिथ्यादर्शन, पैश्न्य, अस्थिरचित्तंना, झ्ठे बाट तराजू गज आदि रखना, मिथ्या माक्षी देना, परिनन्दा, आत्मप्रसंसा, परद्वय्य ग्रहण, असत्यभापण, अधिक परिग्रह, सदा विलासीवेश धारण करना, हपमद, कठोरभापण, असभ्य भाषण, आक्षोश, जान बुझकर छैल छबीला वेश धारण करना, वशीकरण चूर्ण आदिका प्रयोग, मन्त्र आदिके प्रयोगमें दूसरोमें कुतूहल उत्पन्न करना. देवगुरु पूजाके बहाने गन्ध माला धूप आदि लाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोपहास, इंटोके भट्टे लगाना, दावानल प्रज्विलत कराना, प्रतिमा तोड़ना, मन्दिर ध्वंस, उद्यान उजाड़ना, तीव्र कोध मान माया लोभ, पापजीविका आदि कार्योमे अश्भ शरीर आदिके उत्पादक अग्भ नाम कर्म का आस्रब होना है।

इनसे विपरीत मन वचन कायकी मरलता, ऋजु प्रवृत्ति आदिमे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम कर्मका आस्रव होता है।

नीर्थकर नाम—निर्मल सम्यग्दर्शन. जगद्धिनैषिता, जगत्के तारनेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प-म्नना, निरतिचार शीलव्रतपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, शंसार दुःखभीरुता, यथा शक्ति तप, यथाशक्ति त्याग, समाधि, साधु सेवा, अर्हन्त आचार्य बहुश्रुत और प्रवचनमें भिन्त, आवश्यक कियाओं में सश्रद्ध निरालस्य प्रवृत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सत्य आदि मोलह भावनाएँ जगदुद्धारक तीर्थकर प्रकृतिके आस्रवका कारण होती हैं। इनमें सम्यग्दर्शनके साथ होने वाली जगदुद्धार की तीत्र भावना ही मुख्य है।

नीचगोत्र—परिनिदा, आत्मप्रशंसा, परगुणिविलोप, अपनेमें अविद्यमान गुणोंका प्रस्थापन, जाति-मद, कुर्लमद, बलमद, रूपमद, धृतमद, ज्ञानमद, ऐश्वयंमद, तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपिर-वादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओंमे टकराकर चलना, गुरु दोषोद्भावन, गुरु विभेदन, गुरुओंको स्थान न देना. भर्त्मना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोत्रके आस्थवके कारण हैं।

उच्चगोत्र—पर प्रशसा, आत्मिनिन्दा, पर सद्गुणोद्भावन, स्वसद्गुणाच्छादन, नीचैवृं त्ति-नम्प्रभाव. निर्मद भाव रूप अनुत्सेक, परका अपमान हाम परिवाद न करना, मृदुभाषण आदि उच्चगोत्रके आस्त्रवके कारण होते हैं।

अन्तराय—दूसरोंके दान लाभ भोग उपभोग और वीर्यमे विष्न करना, दानकी निन्दा करना, देवद्रव्य-का भक्षण, परवीर्योपहरण, धर्मोच्छेद, अधर्माचरण, परनिरोध, बन्धन, कर्णछेदन, गृह्यछेदन, इन्द्रिय विनाश आदि विष्नकारक विचार और क्रियाएँ अन्तराय कर्मका आश्वव करानी है।

मारांश यह कि इन भावोमे उन उन कर्मोको स्थितिबन्ध और अनुभागबन्थ विशेष रूपमे होता है। वैमे आयुक्ते सिवाय अन्य मान कर्मोका आम्रव न्यूनाधिक भावमे प्रतिसमय होता रहता है। आयुक्ता आम्रव आयुक्ते विभागमे होता है।

मोक्ष--बन्धनमुक्तिको मोक्ष कहते हैं। बन्धक कारणोका अभाव होनेपर तथा गंचित कमोंकी निर्जरा होनेपर समस्त कमोंका समूल उच्छेद होना मोक्ष है। आत्माकी वैभाविकी प्रक्तिका संसार अवस्थामें विभाव परिणमत हो रहा था। विभाव परिणमतके निमित्त हट जानेसे मोक्षदशामें उसका स्वभाव परिणमत हो जाता है। जो आत्माक गृण विकृत हो रहे थे वे ही स्वाभाविक दशामें आ जाते हैं। मिथ्यादर्शन सम्य-प्दर्शन बन जाता है, अज्ञान ज्ञान और अचारित्र चारित्र। तात्पर्य यह कि आत्मा का सारा नकशा ही बदल जाता है। जो आत्मा मिथ्यादर्शनादि स्पमे अनादिकालसे अशुद्धिका पुज बना हुआ था वही निर्मल निष्चल और अनन्त चैतन्यमय हो जाता है। उसका आगे सदा शृद्ध परिणमन ही होता है। वह चैतन्य निर्विकल्प है। वह निस्तरंग समुद्रकी तरह निर्विकल्प निष्चल और निर्मल है। न तो निर्वाण दशामें आत्माका अभाव होता है और न वह अचेतन ही हो जाता है। जब आत्मा एक स्वतन्य मौलिक द्रव्य है तब उसका अभाव हो ही नहीं सकता। उसमें परिस्वर्तन कितने ही हो जाँय पर अभाव नही हो सकता। किसीकी भी यह सामर्थ्य नही जो जगत्के किसीभी एक सन्तक्ष समूल उच्छेद कर सके।

बुढ़ से जब प्रश्न किया गया कि—'मरने के बाद तथागत होते हैं या नहीं तो उनने इस प्रश्नको अव्या- कृत कोटिमें डाल दिया था। यही कारण हुआ कि बुढ़ के दिप्योंने निर्वाणके विषयमें दो तरहकी कल्पनाएं कर डालीं। एक निर्वाण वह जिसमें बिन्न सन्ति निरास्त्रव हो जाती है और दूसरा निर्वाण वह जिसमें दीपक के समान बिन्न सन्ति भी बुझ जाती है अर्थान् उसका अस्तित्व ही समाप्त्र हो जाता है। रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और सस्कार इन पाँच स्कत्य रूप ही आत्माको माननेका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण दशामें उसका अस्तित्व न रहे। आश्चर्य है कि बुढ़ निर्वाण और आत्माक परलोकगामित्वका निर्णय बताए विना ही दुःख निवृत्तिके उपदेशके सर्वांगीण औचित्यका समर्थन करने रहे। यदि निर्वाणमें विन्नसन्तिका निरोध हो जाता है, वह दीपक की तरह बुझ जाती है अर्थान् अस्तित्वगृत्य हो जाती है तो उच्छंदवादके दोप- से बुद्ध कैसे बचे ? आत्माके नास्तित्वमें इनकार तो इसी भयमें करने थे कि यदि आत्माको नास्ति कहने हैं तो उच्छंदवादका प्रमंग आता है। निर्वाणा- वस्थामें उच्छंद मानने और मरणके बाद उच्छंद माननेमें तन्वदृष्टिमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। बिल्क चार्बाक का सहज उच्छंद सबको सुकर क्या अयत्नसाध्य होनेसे सहजग्राह्य होगा और बुद्धका निर्वाणोनर उच्छंद

अनेक प्रकारके ब्रह्मचर्यवाम ध्यान आदिसे साध्य होनेके कारण दुर्घाह्म होगा। अतः मोक्ष अवस्थामें शुद्ध चित्त सन्तिकी सला मानना ही उचित है। तत्त्वसंग्रह पिजकामें ( पृ० १०४ ) आचार्य कमलशीलने संसार और निर्वाणका प्रतिपादक यह प्राचीन ब्लोक उद्धा किया है——

# "चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम् । तदेव तेविनिम् कतं भवान्त इति कथ्यते ॥"

अर्थान् रागादिक्लेश-वामनामय चित्तको संसार कहते हैं और जब बही चित्त रागादि क्लेश वास-नाओंसे मुक्त हो जाता है तब उसे भवान्त अर्थान् निर्वाण कहते हैं । यह जीवन्मुक्तिका वर्णन नहीं है किन्तु निर्वाणका । इस रलोकसें प्रतिपादित संसार और मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद्ध और अनुभवगस्य हैं । चित्तकी रागादि अवस्था संसार हैं और उसकी रागादिरहितना मोक्ष । अतः सर्वकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवाला स्वात्मलाभ ही मोक्ष हैं । आत्माका अभाव या चैतन्यके अभावको मोक्ष नहीं कह सकते । रोगकी निवृत्तिका नाम आरोग्य हैं न कि रोगी की ही निवृत्ति या समाप्ति । स्वास्थ्यलाभ ही आरोग्य हैं न कि मन्यू ।

मोक्षके कारण — १ संबर — संवर गंकतको कहते हैं। सुरक्षाका नाम संवर है। जिन ढारोंसे कर्मोंका आस्रव होता था उन ढारोक। निरोध कर देना संवर कहलाता है। आस्रवका मूल कारण योग है। अतः योगिनवृत्ति ही मूलतः संवरके पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। पर,मन बचन कायकी प्रवृत्तिको सर्वथा रोकना संभव नहीं है। बारोरिक आवब्यकताओकी पूर्तिके लिए आहार करना मलमूत्रका विसर्जन करना चलना फिरना बोलना रखना उठाना आदि कियाएँ करनी ही पडती है। अतः जिनने अंशोंमें मन वचन कायकी क्रियाओंका निरोध है उतने अंशको गृष्ति कहते हैं। गृष्ति अर्थात् रक्षा । मन बचन और कायकी अकुष्टाल प्रवृत्तियोंमें रक्षा करना। यह गृष्ति ही सवरका प्रमुख कारण है। गृष्तिके अतिरिक्त समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषहजय और चारित्र आदिसे संवर होता है। समिति आदिसे जितना निवृत्तिका भाग है उतना संवरका कारण होता है और प्रवृत्तिका अश बुभवन्धका हेतु होता है।

सिनि—सम्यक प्रवृत्ति, सावधानीमे कार्यं करना । ईर्या सिनि—देखकर चलना । भाषा सिनिनि हिन सिन प्रिय बचन बोलना । एषणा सिनिनि-विधिपूर्वक निर्दोष आहार लेना । आदान-निक्षेषण सिनिनि-देख शोधकर किसी भी बस्तुका रखना उठाना । उन्मर्ग सिनि--निर्जन्तु स्थानपर सल सूत्रका विसर्जन करना ।

धर्म—आत्मस्वस्पमें धारण करानेवाले विचार और प्रवृत्तियाँ धर्म है। उत्तम क्षमा-क्रोधका त्याग करना। क्रोधकं कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसे उन्हें शान्त करना। कायरता दोष है और क्षमा गुण। जो क्षमा आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह धर्म नहीं। उत्तम मार्दव—मृदुता, कोमलता, विनयभाव, मानका त्याग। जान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और शरीर आदिकी किचित् विशिष्टताकं कारण आत्मस्वस्प को न भूलना, इनका अहंकार न करना। अहकार दोष है. स्वमान गुण है। उत्तम आर्जव--ऋजुता, सरलता, मन वचन कायमें कुटिलता न होकर सरलभाव होना। जो मनमें हो, तदनुमारी ही वचन और जीवन व्यवहारका होना। माया का त्याग-सरलता गुण है भोंद्पन दोष है। उत्तम गौच—शुचिता, पवित्रता, निर्लोभ वृत्ति, प्रलोभनमें नहीं फंमना। लोभ कषायका त्यागकर मनमें पवित्रता लाना। गौच गुण है पर बाह्य मोला और चौकापत्थ आर्दिकं कारण छू छू करके दूसरों में घृणा करना दोष है। उत्तम सत्य—प्रामाणिकता, विद्वास परिपालन, तथ्य स्पष्ट भाषण। सच बोलना धर्म है परन्तु परनिन्दाके लिए दूसरेकं दोषोंका दिखोरा पीटना दोष है। पर बाधाकारी सत्य भी दोष हो सकता है। उत्तम संयम—इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण। पांचो इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति पर अंकुण रखना, निर्गल प्रवृत्तिको रोकना, वश्येन्द्रिय होना। प्रणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते हुए खान-पान जीवन व्यवहारको अहिसाकी भूमिका पर चलाना। संयम गुण है पर भावशून्य बाह्य-कियाकाण्डमें का अत्यधिक आग्रह दोष है। उत्तम तप—इच्छानिरोध। मनकी आशा तृष्णाओंको रोककर

प्रायिचन विनय वैयावृत्त्य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ( परिप्रहत्याग ) में चित्तवृत्ति लगाना । ध्यान-चित्तकी एकाग्रना । उपवास, एकाग्रन, रसत्याग, एकान्तसेवन, मौन, शरीरको सुकुमार न होने देना आदि वाह्यत्प हैं । इच्छानिवृत्ति हप तप गुण है और मात्र बाह्य कायक्लेश, पंचाग्नि तपना, हट योग की कठिन त्रियाएँ वालतप हैं । उन्तमत्याग--दान देना, त्यागकी भूमिका पर आना । शक्त्यनुमार भूस्नोंको भोजन, रोगी को औपि, अज्ञानिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना और प्राणिमात्रको अभय देना । समाज और देशके निर्माणके लिए तन धन आदि माधनोंका त्याग । लाभ पूजा नाम आदि के लिए किया जानेवाला दान उत्तम दान नहीं हैं । उन्तम आकिञ्चन्य-अिकञ्चनभाव, बाह्यपदार्थोंमें ममत्व भावका त्याग । धन धान्य आदि बाह्यपरिग्रह तथा शरीरमें 'यह मेरा स्वरूप नहीं हैं, आत्माका धनतो उसका शुद्ध चैतन्यरूप हैं 'नाग्नि में किञ्चन'-मेरा कुछ नहीं हैं आदि भावनाएं आकिञ्चन्य हैं । कर्त्तव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतामे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्यान्मिक दृष्टि प्राप्त करना । उन्तम ब्रह्मचर्य-ब्रह्म अर्थान् आत्मस्वरूपमें विचरण करना । स्त्रीमुखसे विच्कत होकर समस्त शारीरिक मानिसक आत्मिक शक्तियोंको आत्मविकासोन्मुख करना । मनःशुद्धिके बिना केवल शारीरिक ब्रह्मचर्यन नो शरीरको ही लाभ पहुँचाता है और न मन और आत्मामे ही पवित्रता लाता है ।

अनुप्रेक्षा-सद्भावनाएँ आत्मविचार । जगत्में प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ स्व-भावतः अनित्य है अतः इनके विछ्ड्नेपर क्लेश नही होना चाहिए । संसारमें मृत्युमुखसे बचानेयाला कोई नही । वडे वडे मम्प्राट और माधनमम्पन्न व्यक्तियोंको आयकी परिसमाप्ति होते ही इस नक्वर शरीरको छोड़ देना होता है । अतः इस ध्वमृत्य्मे घवड़ाना नहीं चाहिए । इस जगत्मे कोई किसीको शरण नही है । इस संसारमे यह जीवनाना योनियोंमें परिभ्रमण करने हुए भी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही करनेके कारण अनेक दूर्वासनाओंसे वामित रहकर रागद्वेष आदि इन्द्रमें उलझा रहा। में अकेला हूँ, में स्वय एक स्वतंत्र हूँ। स्त्री पुत्र धन धान्य मकान यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, हमारे स्वरूपने जुदा है। यह शरीर मांम रिधर आदि मात धातुओं में बना हुआ है। इसम नव द्वारों में में बहता रहता है। इसकी मेवा करते करते जीवन भीत गया । यह जब तक है तब तक अपना और जगत्का जो उपकार हो सकता हो, कर लेना चाहिये । जितने रागादि भाव और वासनाएँ हैं उनसे फिर दुर्भावोकी सृष्टि होती है कर्मीका आखब होता है, और उससे आत्माको बन्धनम पड़ना पडता है । अत. इन रागढ़ेप आदि कपायोको छोड देना चाहिए । सहिचार अहिमकबृत्ति, समताभाव आदि आध्यान्मिक वृत्तियोसे रागादि कपायोका शमन होता हे, आगे होनेवाले कुभाव रोके जा सकते है, सिंहचारोकी सृष्टि की जा सकती है, पुराने दुर्विचारोसे और खोटी आदलोसे थीरे थीरे उद्घार हो सकता है। यह अनन्तलोक अनन्त विचित्रताओंसे भरा है। इससे लिप्त होता मर्खना है। व्यक्तिका उद्धार ही मृन्य है। लोकके प्राकृतिक रूपका तटस्थ भावसे चिन्तन करनेसे रागादि वृत्तियाँ अपने आप संकुचित होने लगती है। साक्षी बननेमें जो आनन्द है यह लिप्त होनेमें नहीं। . समारमें सब पदार्थ सुलभ है, बुढ़ेमे जवान बननेके साधन भी विज्ञानने उपस्थित कर दिये है, पर बोधि अर्थात् सम्यग्जान—तत्त्वनिर्णय होना कठिन है। जिससे आत्सा शान्ति और निराकुलताका लाभ करं वह बोधि अत्यंत दुर्लभ है । यह अहिसाकी भावना, मानवमात्र के ही नही प्राणिमात्रके सूखर्का आकाक्षा, जगत्के हितकी पुष्यभावना ही धर्म है। प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव, गुणियोंके गुणम प्रमोदभाव, दु:खी जीवोंके दःखमें महानुभूति और संवेदनाके विचार तथा जिनसे हमारी चित्तवृत्तिका मेल नही खाना उन विप-रीन पूरुषोंसे द्वेष न होकर तटस्थ भाव ही हमारी आत्माको तथा मानवसमाजको अहिसक तथा उच्च भूमिकापर ले जा सकते हैं। ऐसी भावनाओंको सदा चित्तमें भाने रहना चाहिये। इन विचारोंसे सुसंस्कृत चित्त समय आनेपर विचलित नहीं हो सकता, सभी द्वन्होंमें समताभाव रख सकता है और कर्मों के आस्त्रवको रोककर संवरकी ओर ले जा सकता है।

परीषहजय-साधकको भूखप्यास ठंड गरमी बरमात डांस मच्छर चलने फिरने सोनेमें आनेवाली कंकड़ आदि बाघाएँ, वध आकोश मल रोग आदिकी बाधाओंको शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हुए भी स्त्री आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए। चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋदि सिद्धि प्राप्त न हो तो भी तपस्याके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई सत्कार पुरस्कार करे तो हुएँ, न करे तो खेद नहीं करना चाहिए। यदि तपस्यासे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अहंकार और प्राप्त न हुआ हो तो खेद नहीं करना चाहिए। भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए भी दीनताका भाव आत्मामें नहीं आने देना चाहिए। इस तरह परीषहजयसे चरित्रमें दृढ़ निष्ठा होती हैं और इससे आस्रव रुककर संवर होता है।

चारित्र -चारित्र अनेक प्रकारका है। इसमें पूर्ण चारित्र मुनियोंका होता है तथा देश चारित्र श्रावकोंका। मुनि अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन व्रतोंका पूर्णरूपमें पालन करना है तथा श्रावक इनको एक अंशसे। मुनियोंके महावत होते है तथा श्रावकोंके अणुवत। इनके सिवाय सामायिक आदि चारित्र भी होते हैं। सामायिक—समस्न पापिक्रयाओंका त्याग, समताभावकी. आराधना। छंदोपस्थापना—यदि व्रतोंमें दूषण आ गया हो तो फिरसे उसमें स्थिर होना। पिरहारिवशृद्धि—इस चारित्रवाले व्यक्तिके शरीरमें इतना हलकापन आ जाता है जो सर्वत्र गमन करते हुए भी इसके शरीरसे हिसा नहीं होती। सूक्ष्म साम्पराय—अन्य सब कषायोंका उपशम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सूक्ष्म लोभ-कषाय रह जाती है उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है। यथाक्यातचारित्र—जीवन्मुक्त व्यक्तिके समस्त कषायोंके क्षय होनेपर होता है। जैसा आत्माका स्वरूप है वैसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथाक्यात है। इस तरह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषहजय और चारित्र आदिकी किलेबन्दी होनेपर कर्मशत्रुक प्रवेशका कोई अवसर नहीं रहता और पूर्णसंवर हो जाना है।

निर्जरा-गृष्ति आदिसे सर्वतः संवत व्यक्ति आगामी कर्मोंके आम्त्रवको तो रोक ही देता है साथ ही साथ पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करके कमगः मोक्षको प्राप्त करता है। निर्जरा झड़नेको कहते है। यह दा प्रकारकी होती है -- (१) औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा (२) अनीपक्रमिक या सविपाक निर्जरा। नप आदि साधनाओंके द्वारा कर्मोंको बलात् उदयमे लाकर विना फल दिये ही झड़ा देना अविपाक निर्जरा है। स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोका फल देकर झड़ जाना सविपाक निर्जरा है। यह सवि-पाक निर्जरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती है और न्तन कर्मबंधने जाते है। गुप्ति समिति और खासकर नपरूपी अग्निके द्वारा कर्मोको उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविपाक\_निर्जरा या औपक्रमिक निर्फरा है । सम्यग्द्ध्टि, श्रावक, म्नि, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशान्तमोह गुणस्थानवाला, क्षपकश्रेणीवाले, क्षीणमोही और जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमशः असंख्यात गुणी कर्मोकी निर्जरा करते हैं। 'कर्मोकी गिन टल नहीं मकती' यह एकान्त नहीं है। यदि आत्मामें पुरुषार्थ हो और वह साधना करे तो समस्त कर्मोंको अन्तर्भुहर्तमें ही नष्ट कर सकता है। "नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरिप ।" अर्थात् सैकड़ों कल्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कर्मोंका क्षय नहीं हो सकता-यह मत जैनोंको मान्य नहीं । जैन तो यह कहते हैं कि "ध्यानाग्निः सर्वकर्माण भस्मसात्कुरुते क्षणात्।" अर्थात् ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोंको क्षण भरमें भस्म कर सकती है। ऐसे अनेक दृष्टान्त मीजूद है--जिन्होंने अपनी प्राक्साधनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साध्दीक्षा लेते ही उन्हें कैवल्य लाभ हो गया। पुरानी वासनाओंको और रागद्वेष आदि कुसंस्कारोंको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य साधन है ध्यान अर्थात चित्तवृत्तियोंका निरोध करके उसे एकाग्र करना।

इस प्रकार भगवान् महावीरने बन्ध (दुःख) बन्धके कारण (आस्रव) मोक्ष और मोक्षके कारण—संवर निर्जरा इन पांच तत्त्वोंके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञानकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन और मोक्ष होता है तथा उस अजीव तत्त्वके ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनबद्ध हो रहा है।

मोक्सके साधन—वैदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण संस्कृति आचार अर्थात् चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती है। यद्यपि वैदिक संस्कृतिमें तत्त्वज्ञानके साथ ही साथ वैराग्य और संन्यासको भी मिक्तका अंग माना है पर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पृष्टिमें होता है अर्थात् वैराग्यसे तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति । जैन तीर्थंकरोंने "सम्यखर्शनज्ञान-त्तरित्राणि मोक्समार्गः" (तत्त्वार्थसूत्र १।१) सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रंको मोक्षका मार्ग कहा है। ऐसा सम्यन्ज्ञान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वर्द्धक नहीं है मोक्षका साधन नहीं हो सकता। जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मशोधन करे वही मोक्षका कारण है। अन्ततः सच्ची श्रद्धा और ज्ञानका फल चारित्रशद्धि है। ज्ञान थोडा भी हो पर यदि उसने जीवनशद्धिमें प्रेरणा दी है तो वह सम्यन्ज्ञान है। अहिसा मयम और तप साधनात्मक वस्तुएँ हैं ज्ञानात्मक नहीं। अतः जैनसंस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार ही बनाया है। तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा खामकर धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है। आत्मधर्म अर्थात आत्मस्वभावका और आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थींका स्वरूपज्ञान होना-इनमें भेदिवज्ञान होना ही सम्यादर्शन है। सम्यकदर्शन अर्थात् आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्शन, अपने लक्ष्य और कल्याण-मार्गकी दढ प्रतीति । भय आजा मनेह और लोभादि किमी भी कारण से जो श्रद्धा चल और मलिन न हो सके, कोई माथ दे या न दे पर भीतरमे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लगानेवाला परमावगाह संकल्प हो वह जीवन्त श्रद्धा सम्यकदर्शन है। इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्शन होने लगता है। उसे स्वानभित-अर्थात् आत्मानभव प्रतिक्षण होता है। वह समझता है कि धर्म आत्मस्व-रूपकी प्राप्तिमें है, बाह्य पदार्थाश्रित कियाकाण्डमें नही । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी हो जाती है। उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देश और समाजके कल्याणके मार्गका स्पष्ट भान हो जाता है। अपने आत्मामे भिन्न किमी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दुखका कारण है। सुख स्वाधीन वृत्तिमें है। अहिंमा भी अन्ततः यही है कि हमारा परपदार्थसे स्वार्थसाधनका भाव कम हो । जैमे स्वयं जीवित रहनेकी इच्छा है उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेका अधिकार स्वीकार करें।

स्वस्पज्ञान और स्वाधिकार मर्यादाका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा सम्यग्व्यांन है और तदूप होनेके यावत् प्रयत्न सम्यक्षारित्र है। यथा—प्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी है। प्रतिक्षण पर्याय बदलते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकालतक चलती रहेगी। उसका कभी समूल नाग न होगा। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कोई अधिकार नहीं है। रागादि कथाये और वासनाएँ आत्माका निजरूप नहीं हैं, विकारभाव है। शरीर भी पर है। हमारा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है। हमारा अधिकार अपनी गुणपर्यायो पर है। अपने विचार और अपनी क्रियाओंको हम जैमा चाहे बैसा बना सकते है। दूसरेको बनाना विगाइना हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं है। यह अवश्य है कि दूसरा हमारे वनने विगइनेमें निमित्त होना है परनिमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करना है। यदि उपादान कमजोर है नो निमित्तके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता। अतः बनना विगइना बहुत कुछ अपनी भीतरी योग्यनापर ही निर्भर है। इसतरह अपने आत्माके स्वरूप और स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और ओचार व्यवहारमें इसका उल्लंघन न करनेकी दृढ़ प्रतीति होना सम्यग्वश्नेन है।

# सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन--

सम्यग्दर्शनका अर्थ मात्र यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं हैं, किंतु उस दर्शनके पीछे होनेवाली दृढ़ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा और उसको कायम रखनेकेलिए प्राणोंकी भी बाजी लगा देनेका अट्ट विश्वास ही वस्तुनः सम्यग्दर्शनका स्वरूपार्थ हैं।

सम्यग्दर्शनमें दो शब्द हैं सम्यक् और दर्शन । सम्यक् शब्द सापेक्ष है, उसमें विवाद हो सकता है। एक मन जिसे सम्यक् समझता है दूसरा मन उमे सम्यक् नहीं मानकर मिथ्या मानता है। एक ही वस्तु परिस्थिति विशेषमें एक को सम्यक् और दूसरेको मिथ्या हो सकती है। दर्शनका अर्थ देखना या निश्चय करना है। इसमें भी भ्रान्तिकी सम्भावना है। सभी मत अपने अपने धर्मको दर्शन अर्थात् सा-साक्षात्कार किया हुआ बनाते हैं, अतः कौन सम्यक् और कौन असम्यक् तथा कौन दर्शन और कौन अदर्शन ये प्रश्न मानव मस्तिष्कको आन्दोलित करते रहते हैं। इन्ही प्रश्नोंके समाधानमें जीवन का लक्ष्य क्या है ? धर्मकी आवश्यकतां क्यों है ? आदि प्रश्नोका समाधान निहित है ।

सम्यक्दर्गन एक कियात्मक शब्द हैं, अर्थान् सम्यक्-अच्छीतरह दर्गन-देखना। प्रश्न यह है कि'क्यों देखना, किसको देखना और कैसे देखना।' 'क्यों देखना' तो इसलिए कि मनुष्य स्वभावतः मननशील और दर्गनशिल प्राणी होते हैं। उनका मन यह तो विचारता ही हैं कि—यह जीवन क्या है ?क्या जन्ममें मरणतक ही इसकी धारा है या आगे भी ? जिन्दगीभर जो अनेक ढंढों और संघर्षों जूझना है वह किसिलए ? अतः जब इसका स्वभाव ही मननशील है तथा संसारमें मैकड़ों मन प्रचारक मनुष्यको वलात् वस्तुस्वरूप दिखाते हुए चारों ओर घूम रहे हं, 'धर्म डूबा, गंस्कृति ड्बी, धर्मकी रक्षा करों, संस्कृतिकों बचाओं' आदि धर्मप्रचारकोंके नारे मनुष्यके कानके पर्दे फाड़ रहे हैं तब मनुष्यकों न चाहने पर भी देखना तो पड़ेगा ही। यह तो करीब करीब निश्चित ही है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सवकुछ करना है, उसे सर्वप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा है। उपनिपदोमें आता है कि "आत्मनो वै कामाय
सर्व प्रियं भवति।" कुटुम्ब स्त्री पुत्र तथा शरीरका भी प्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेलिए किया जाता है।
अतः 'किमको देखना' इस प्रश्न का उत्तर है कि सर्वप्रथम उस आत्माको ही देखना चाहिए जिसकेलिए यह
सब कुछ किया जा रहा है, और जिसके न रहने पर यह सब कुछ व्ययं है, वही आत्मा इष्टच्य है, उसीका
सम्यक्दर्शन हमेंकरना चाहिए। 'कैसे देखना' इस प्रश्न का उत्तर धर्म और सम्ययदर्गन का निरूपण है।

जैनाचार्योने 'वस्युस्यभावो धम्मो' यह धमंकी अन्निम परिभाषा की है। प्रत्येक वस्तुका अपना निज स्वभाव ही धमं है तथा स्वभावमे च्युन होना अधमं है। मनुष्यका मनुष्य रहना धमं है पश् वनना अधमं है। आत्मा जब तक अपने स्वरूपमें हैं धर्मात्मा है, जहाँ स्वरूपमें च्युत हुआ अधर्मात्मा बना। अतः जब स्वरूपस्थिति ही धमं है तब धमंकेलिए भी स्वरूपका जानना नितान्न आवश्यक है। यह भी जानना चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युत क्यों होता है ?यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपच्युति है, एतावता वह अधमं है पर जल चूकि जड़ है, अतः उसे यह भान ही नही होता कि मेरा स्वरूप नष्ट हो गया है। जैन तत्त्वज्ञान तो यह कहता है कि जिस प्रकार अपने स्वरूपमें च्युत होना अधमं है उसी प्रकार दूमरेको स्वरूपमें च्युत करना भी अधमं है। स्वयं कोध करके उसे स्वरूपच्युत करना भी अधमं है। अतः ऐसी प्रत्येक विचार धारा, वचनप्रयोग और शारीरिक प्रवृत्ति अधमं है जो अपनेको स्वरूपच्युत करनी हो या दूमरेकी स्वरूपच्युतिका कारण होती हो।

आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण है—स्वरूप और स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । संमारमें अनन्न अचेनन और अनन्न चेनन द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक अपने स्वरूपमें परिपूर्ण हैं। इन सबका परिणमन मूलतः अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तसे प्रभावित होता है। अनन्त अचेनन द्रव्योंका यद्याप संयोगोंके आधारसे स्वरूमतः परिणमन होता रहता है पर जड़ होनेके कारण उनमें बुद्धिपूर्वक किया नहीं हो सकती। जैसी जैसी सामग्री जुटनी जाती है वैसा वैसा उनका परिणमन होता रहता है। मिट्टीमें यदि विष पड़ जाय तो उसका विषरूप परिणमन हो जायगा यदि क्षार पड़ जाय तो खारा परिणमन हो जायगा। चेनन द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है। ये अपनी प्रवृत्ति तो बुद्धिपूर्वक करने ही है माथ ही साथ अपनी बुद्धिके अनिधकार उपयोगके कारण दूसरे द्रव्योंको अपने अधीन करनेकी कुचेष्टा भी करने है। यह सही है कि जबतक आत्मा अगुद्ध या दारीरपरनन्त्र है तबतक उसे परपदार्थोंकी आवश्यकता होगी और वह परपदार्थोंके विना जीवित भी नहीं रह सकता। पर इस अनिवार्यस्थितमें भी उसे यह सम्यक्दर्गन तो होना ही चाहिए कि—"यद्यपि आज मेरी अगुद्ध दशामें शरीरादिके परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति है और इसके लिए यित्किचत् परसंग्रह आवश्यक है पर मेरा निसर्गतः परद्वयोंपर कोई अधिकार नहीं हैं

प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी है।" इस परम व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उद्घोषणा जैन तत्त्वज्ञानियोंने अन्यंत निर्भयतासे की है। और इसके पीछे हजारो राजकुमार राजपाट छोड़कर इस व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उपासनामें लगते आए है। यही सम्यग्दर्शनकी ज्योति है।

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगत्में विद्यमान अनन्न आत्माओंका भी यदि समान-आत्माधिकार स्वीकार कर ले और अचेतन हव्योंके संग्रह या परिग्रहको पाप और अनाधिकार चेष्टा मान ले तो जगत्में युद्ध संघर्ष हिमा द्वेष आदि क्यों हों? आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण है परसंग्रहाभिलाषा और परपरिग्रहेच्छा। प्रत्येक मिथ्यादर्शी आत्मा यह चाहता है कि संगारके समस्त जीवधारी उसके इशारेपर चलें, उसके अधीन रहे, उसकी उच्चता स्वीकार करे। इसी व्यक्तिगत अनिधकार चेप्टाके फलस्वरूप जगत्में जाति वर्ण रंग आदिप्रयुक्त वैषस्यकी मृष्टि हुई है। एक जातिमें उच्चत्वका अभिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोको नीचा रखनेकाप्रयत्न किया। मानवजातिके काफी बड़े भागको अस्पृश्य घोषित किया गया। गोरेरंगवालोकी शासक जाति वनी। इस तरह जाति वर्ण और रंगके आधारसे गृट बने और इन गिरोहोने अपने वर्गकी उच्चता और लिप्साकी पुष्टिकेलिए दूसरे मनुष्योपर अवर्णनीय अत्याचार किए। स्त्रीमात्र भोगकी वस्तु रही। स्त्री और शृदका दर्जा अत्यन्न पतित समझा गया। जैन तीर्थकरोने इस अनिधकार चेप्टाको मिध्यादर्शन कहा और बताया कि इस अनिधकार चेप्टाको समाप्त किये विता सस्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मुलतः सम्यग्दर्शन—आत्म-स्वरूपदर्शनऔरआत्माधिकारके ज्ञानमें ही परिसमाप्त है। शास्त्रों इसका ही स्वानुभव, स्वानुभूति, स्वरूपानुभव जैसे शब्दोसे वर्णन किया गया है। जैन परस्परामें सस्यक् दर्शनके विविधरूप पाए जाते है (१)तत्त्वार्थ अद्यान (२)जिनदेव शास्त्र गृहका श्रद्धान (३)आत्मा और परका भेदज्ञान आदि।

जैनदेव, जैनवास्त्र और जैनगृरुकी श्रद्धांके पीछे भी वही आत्मसमानाधिकारकी बात है। जैनदेव परम वीतरागताके प्रतीक हैं। उस वीतरागता और आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निष्ठा रखे बिना शास्त्र और गुरुभित्ति भी अधूरी हैं। अतः जैनदेव शास्त्र और गुरुकी श्रद्धा का वास्त्रविक अर्थ किसी व्यक्ति-विशेषकी श्रद्धा न होकर उन ग्णोंके प्रति अट्ट श्रद्धा है जिन गणोंके वे प्रतीक है।

आत्मा और पदार्थोका विवेकज्ञान भी उसी आत्मदर्शनकी ओर इशारा करना है। द्रमीनरह तत्त्वार्थश्रद्धानमें उन्ही आत्मा, आत्माको बन्य करने वाले और आत्माकी मुक्तिमें कारणभूत तत्त्वोंकी श्रद्धा ही अपेक्षित है। इस विवेचनमें स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दर्शन आत्मस्वरूपदर्शन और आत्माथिकारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अट्ट जीवात श्रद्धारूप ही है। सम्यग्द्रष्टाके जीवतमें परिग्रहसग्रह और हिसाका कोई स्थान नहीं रह सकता। वह तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितनी दूसरी आत्माओंको या अन्य जडद्रव्योंको अधीन करने की चेट्टाएँ है उन सभीको अधर्मही मानता है। इस तरह यदि प्रत्येक मानवको यह आत्मस्वरूप और आत्माधिकारका परिज्ञान हो जाय और वह जीवनमें इसके प्रति निट्ठावान् हो जाय तो संसारमें परम शान्ति और सहयोगका साम्राज्य स्थापित हो सकता है।

सम्यग्दर्शनके इस अन्तरस्वरूपकी जगह आज वाहरी पूजा-पाठने ले ली है। अमुक पद्धितिमें पूजन और अमुक प्रकारकी द्रव्यसे पूजा आज सम्यक्त्व समझी जाती है। जो महावीर और पद्मप्रभु वीतरागता के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारलाभ, पुत्रप्राप्ति, भूतवाधाशान्ति जैसी क्षुद्र कामनाओं की पूर्तिके लिए ही की जाने लगी है। इतना ही नहीं इन तीर्थकरोका 'सच्चा दरवार' कहलाता है। इनके मिन्दरों में शासनदेवता स्थापित हुए है और उनकी पूजा और भिक्तने ही मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। और यह सब हो रहा है सम्यग्दर्शनके पित्र नामपर।

जिस सम्यग्दर्शनमें सम्पन्न चाण्डालको स्वामी समन्तभद्रने देवके समान बताया उसी सम्यग्दर्शनकी

जिस सम्यग्दर्शनमे सम्पन्न चाण्डालको स्वामी समन्नभद्रने देवके समान बनाया उसी सम्यग्दर्शनकी ओटमें और शास्त्रोंकी ओटमें जानिंगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा है। जिस बाह्यपदार्थाश्रित या शरीराश्रित भावोंके विनाशकेलिए आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शनका उपदेश दिया गया था उन्हीं शरीराश्रित पिण्डशुद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्रमव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा है। इसतरह जबतकहमें सम्यग्दर्शनका ही सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तबतक न जाने क्या क्या अलाय-बलाय उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी। अतः आत्मस्वरूप और आत्माधिकारकी मर्यादाको पोषण करने वाली धारा ही सम्यग्दर्शन है अन्य नहीं। यही धर्म है।

वो मिथ्यादर्शन-मैने आगे 'संस्कृतिके सम्यग्दर्शन' प्रकरणमें लिखा है कि-गर्भस्थ बालकके ९० प्रतिशत मंस्कार मां बापके रजोवीर्यके परिपाकानमार होते हैं और १० प्रतिशत संस्कार जन्मान्तरमे आते हैं। उन १० प्रतिशतमें भी जो मन्द संस्कार होंगे वे इधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं । अतः जिन संस्कारोंमें बालककी अपनी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती वे सब मां वाप और समाजव्यवस्थाकी देन हैं अर्थात् अगृहीत संस्कार है। जिन संस्कारोंको या विचारोंको बालक स्वयं शिक्षा उपदेश आदिसे बद्धिपूर्वक ग्रहण करना है वे गृहीन संस्कार है। अव विचारिए कि १८ या २० वर्षकी उमर तक, जबनक वालक शिष्य है तबनक मां बाप, समाजके बड़ेबुढ़ धर्मगुरु, धर्मप्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमको अपने सांचेम ढालनेका प्रयत्न करते हैं। बालक सफेद कोरा कागज है। ये सब मां-बाप, शिक्षक और ममाज आदि उस कोरे कागजपर अपने संस्कारानुसार काले लाल पीले धब्बे प्रतिक्षण लगाते रहते है और उसकी स्वरूपभूत सफेदीको रंचमात्रभी अवशिष्ट नहीं रहने देना चाहते। जब वह बालिंग होना है और अपने स्वरूपदर्शनका प्रयत्न करना है नो अपने मनरूपी कागजको पंचरंगा पाता है. दूसरे रंग तो नाममात्रको हैं काला ही काला रंग है। सारा जीवन उन धब्बों को साफ करनेमें ही बीत जाता है। मारांश यह कि-यह अगहीत मिथ्यात्व जो माँ वाप शिक्षक समाजव्यवस्था आदिमे कच्ची उमरमें प्राप्त होता है दुर्तिवार है। गृहीत-मिथ्यात्वको तो जिसे कि वह बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है बुद्धि पूर्वक तूरंत छोड़ भी सकता है। अतः पहिली आवश्यकता है-माँ बाप समाज और शिक्षकवर्गको सम्यग्द्रष्टा बनानेकी । अन्यथा ये स्वयं तो मिथ्यादिष्ट बने ही है पर आगेकी नवपीढ़ीको भी अपने काले विचारोंसे दूषित करते रहेंगे।

जिम प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारको है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी निसर्गज-अर्थात् बृद्धिपूर्वक प्रयत्नके विना अनायास प्राप्त होनेवाला और अधिगमज अर्थात् बृद्धिपूर्वक-परोपदेशसे सीखा हुआ, इस प्रकार दो भेद हैं। जन्मान्तरसे आये हुए सम्यग्दर्शन संस्कारका निसर्गजमें ही समावेश है। अतः जवतक माँ बाप, शिक्षक, समाजके नेता, धर्मगुरु और धर्मप्रचारक आदिको सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन न होगा नवतक ये अनेक निर्थंक कियाकाण्डों और विचारशन्य रूढियोंकी शराव धर्म और सम्यग्दर्शनके नामपर नुतनपीढ़ीको पिलाते जायंगे और निसर्गमिथ्यादिष्टयोंकी सब्टि करते जायंगे। अतः नई पीढ़ीके सुधारकेलिए व्यक्तिको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना होगा । हमें उस मुलभुत तत्त्व-आत्मस्वरूप और आत्मा-धिकारको इन नेताओंको समझाना होगा और इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे बच्चोंपर दया करो, इन्हें मम्यग्दर्शन और धर्मके नामपर बाह्यगन उच्चत्वनीचत्व शरीराश्रित पिण्डशद्धि आदिमें न जलझाओ, थोड़ा थोडा आत्मदर्शन करने दो। परम्परागत रूढियोंको धर्मका जामा मत पहिनाओ। बुद्धि और विवेकको जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि और विवेककी ज्योतिको मत बुझावो । अपनी प्रनिष्ठा स्थिर रखनेकेलिए नई पीढ़ीके विकासको मन रोको । स्वयं समझो जिससे नुम्हारे संपर्कमें आने वाले लोगोमें समझदारी आवे । हिंदुचकका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आंख मृदकर अनुसरण न करो । तुम्हारा यह पाप नई पीढ़ीको भोगना पड़ेगा । भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोंकी ही गलती या संकुचित दृष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतत्रता मिली वह गान्धीयगके सम्यग्द्रष्टाओंके पूरुषार्थका फल है। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दूत्व, धर्म और संस्कृतिके नामपर फिर तम:छन्न मत करो।

सारांश यह कि आत्मस्वरूप और आत्माधिकारके पोषक उपवृंहक परिवर्धक और संशोधक कर्त्तव्योंका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले । व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही पड़ता है पर उसका सूक्ष्म विष समाजशरीरमें ब्याप्त होता है, जो सारे समाजको ही अज्ञातरूपसे नक्ष्ट कर देता है। तुम तो समझ सकते हो पर तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायंगे। अतः उनकी खातिर स्वयं सम्यग्द्रष्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करो।

# परम्परा का सम्यग्दर्शन-

#### प्राचीन नवीन या समीचीन ?

मनुष्यमें प्राचीनताका मोह इतना दृढ़ है कि अच्छी से अच्छी बातको वह प्राचीनताके अस्त्रसे उड़ा देता है और बृद्धि तथा विवेकको ताकमें रख उसे 'आधुनिक' कहकर आग्राह्य बनानेका दुष्ट प्रयत्न करता है। इस मृढ़ मानवको यह पता नहीं है, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा और नवीन होनेसे ही कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। मिथ्यात्व हमेशा प्राचीन होता है, अनादिसे आता है और सम्यव्दर्शन नवीन होता है पर इससे मिथ्यात्व अच्छा और सम्यक्त्व बुरा नहीं हो सकता। आचार्य समन्तभद्रने धमंदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हुए लिखा है—''देशयामि समीचीनं धमं कर्म-निवर्हणम्।'' इसमें उनने प्राचीन या नवीन धमंके उपदेश देनेकी बात नहीं कही है कितु वे 'समीचीन' धमंका उपदेश देने वात समीचीन हो सकती है और नवीनमें भी कोई वात समीचीन हो सकती है और नवीनमें भी कोई बात समीचीन। दोनोंमें असमीचीन वातें भी हो सकती है। अतः परीक्षा कसौटीपर जो खरी समीचीन उतरे वही हमें ग्राह्य है। प्राचीनताके नामपर पीतल ग्राह्य नहीं हो मकता और नवीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं। कमौटी रखी हुई है, जो कसनेपर समीचीन निकल वही ग्राह्य है।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनना-मोहियोंको सम्बोधिन करने हुए छठवीं ढात्रिशनिकामें बहुत मार्मिक चेनावनी दी है, जो प्रत्येक संशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य है—

## यर्दाशिक्षतपण्डितो जनो विदुषामिन्छति वन्तुमग्रतः। न च तत्भणमेव शोर्यते जगतः कि प्रभवन्ति देवताः॥

समीक्षक विद्वानोके सामने प्राचीनरू द्विवादी बिना पढ़ा पंडितम्मन्य जब अंटसंट बोलनेका साहस करता है, वह तभी क्यों नही भस्म हो जाना ? क्या दुनियामे कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाले देवता नहीं हैं ?

# पुरातनैया नियता व्यवस्थितस्तयेव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति । तथेति वक्तुं मृतरूढगीरवादहं न जातः प्रथयन्तु विद्विषः॥

पुराने पुरुषोंने जो व्यवस्था निश्चित की हैं वह विचारनेपर क्या वैसी ही सिद्ध हो सकती है ? यदि समीचीन सिद्ध हो तो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सकते है, प्राचीनताके नामपर नहीं। यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए, पुरुषोंके झूठे गीरवके कारण 'तथा' हाँ में हाँ मिलानेके लिए में उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मेरी इस समीचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बह्नने है तो बढ़ें। श्रद्धावय कवरपर फूल तो चहाये जा सकते हैं पर उनकी हर एक बातका अन्धानुसरण नहीं किया जा सकता।

## बहुप्रकाराः स्थितयः परस्थरं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः। विशेषसिक्षःवियमेव नेति वा पुरातनप्रेमजडस्य युज्यते।।

पुरानी परम्पराएँ बहुत प्रकारकी है, उनमं परस्पर पूर्व-पश्चिम जैमा विरोध भी है। अतः विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता। किसी कार्यविशेषकी सिद्धिके लिए 'यही व्यवस्था है, अन्य नहीं 'यही पुरानी आम्नाय हैं' आदि जड़ताकी बातें पुराननप्रेमी जड़ ही कह सकते हैं।

### जनोऽयमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनेत्रेव समो भविष्यति । पुरातनेवित्रत्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोनयेत् ॥

आज जिमे हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हैं वही व्यक्ति मरनेके बाद नई पीढ़ीकेलिए पुराना हो जायगा और पुराननोकी गिनतीमें शामिल हो जायगा। प्राचीनता अस्थिर है। जिन्हें आज हम पुराना कहते हे वे भी अपने जमानेमें नए रहे होगें और जो उस समय नवीन कहकर दुरदुरायें जातें होंगे वे ही आज प्राचीन बने हुए हैं। इस तरह प्राचीनता और पुराननता जब कालकृत हैं और कालचक्रके परिवर्तनके अनुमार प्रत्येक नवीन पुराननोकी राशिमें सम्मिलित होता जाता है तब कोई भी विचार विना परीक्षा किये इस गड़बड़ पुराननताके नामपर कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

# विनिश्चयं नेति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवस्त्रसीदति । अवन्ध्यवाक्या गुरसोऽहभलपधीरिति व्यवस्यन् स्ववधाय घावति ॥

प्राचीनतामूढ़ आलमी जड़ निर्णयकी अशक्ति होनेके कारण अपने अनिर्णयमें ही निर्णयका भान करके प्रमन्न होता है। उसके तो यही अस्त्र है कि 'अवश्य ही इसमें कुछ तत्त्व होगा? हमारे पुराने गुरु अमोघवचन थे, उनके बाक्य मिथ्या हो नहीं मकते, हमारी ही बुद्धि अल्प है जो उनके बचनो तक नहीं पहुँचती' आदि। इन मिद्धावन आलमीं पुराणप्रेमियोकी ये सब बुद्धिहत्याके मीधे प्रयत्न है और इनके द्वारा वे आत्मिवनाशकी और ही तेजीम बढ़ रहे हैं।

## मनुष्यवृत्तानि मनुष्यलक्षणेमंनुष्यहेतोनियतानि तैः स्वयम् । अलब्धपाराण्यलसेषु कर्णवानगाभपाराणि कथं ग्रहीय्यति ।।

जिन्हें हम पुरातन कहते है वे भी मनुष्य ही थे और उन्होने मनुष्योकेलिए ही मनुष्यचित्रशंका वर्णन किया है। उनमें कोई दैवी चमन्कार नहीं था। अतः जो आलमी या बुद्धिजड़ है उन्हें ही वे अगाथ गहन या रहस्यमय मालूम हो सकते हैं पर जो समीक्षकचेता मनस्वी है वह उन्हें आंख मृदकर 'गहन रहस्येके नामपर कैमें स्वीकार कर सकता है।

# यदेव किञ्चित् विषमप्रकल्पितं पुरातनैहक्तमिति प्रशस्यते । विनिश्चिताप्यत्र मनुष्यवाक्कृतिनं पठ्यते यत्स्गृतिमोह एव सः ॥

कितनी भी असम्बद्ध और असंगत वातें प्राचीनताके नामपर प्रशंसित हो रही है और चल रही है। उनकी असम्बद्धता 'पुरातनोक्त और हमारी अशक्ति' के नामपर भूपण बन रही है तथा मनुष्यकी प्रत्यक्षमिद्ध वोधगम्य और युक्तिप्रवण भी रचना आज नवीनताके नामपर दुरदुराई जा रही है। यह तो प्रत्यक्षके ऊपर स्मृतिकी विजय है। यह मात्र स्मृतिमूढ्ता है। इसका विवेक या समीक्षणमे कोई सम्बन्ध नहीं है।

# न गौरवाकान्तमितिर्विगाहते किमत्र युक्तं किमयुक्तमर्थतः । गुणावबोधप्रभवं हि गौरवं कुलाङ्गनावृत्तमतोऽन्यथा भवेत् ॥

पुरातनके मिथ्यागीरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त और अयुक्तका विचार ही नही कर सकता। उसकी बृद्धि उस थांथे वड़प्पनसे इतनी दव जाती है कि उसकी विचारशक्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है। अन्तमें आचार्य लिखते हैं कि गौरव गुणकृत है। जिसमें गुण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मध्य-युगीन, गौरवके योग्य है। इसके सिवाय अन्य गौरवके नामका ढोल पीटना किसी कुलकामिनीके अपने कुलके नामसे सतीत्वकों सिद्ध करनेके समान ही है।

कवि कालिदासने भी इन प्राचीनताबढबुद्धियोको परप्रत्ययनेयबुद्धि कहा है। वे परीक्षकमितकी सराहना करते हुए लिखते हैं—

> पुराणिमत्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नविमत्यवद्यम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मृष्टः परप्रत्ययनेवशुद्धिः ॥

अर्थात् सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता । समझदार परीक्षा करके उनमेंसे समीचीनको ग्रहण करने हें । मृद्ध ही दूसरोंके बहकावेमें आता है ।

अतः इस प्राचीनताके मोह और नवीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी चाहिए तभी हम नूनन पीढ़ीकी मिनको समीचीन बना सकेंगे। इस प्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविश्वासों, कुरूढ़ियों, निर्म्थक परम्पराओं और अनर्थक कुलाम्नायोंको जन्म देकर मानवकी सहजब्दिको अनन्त भ्रमोंमें डाल दिया है। अतः इसका सम्यर्द्यान प्राप्तकर जीवनको समीक्षापूर्ण बनाना चाहिए।

# संस्कृति का सम्यग्दर्शन-

मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मुख्य कारण है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह अपने आसपासके मनुष्योंको प्रभावित करता है। बच्चा जब उत्पन्न होता है तो बहुत कम मंस्कारोंको लेकर आता है। उत्पत्तिकी बात जाने दीजिये। यह आत्मा जब एक देहको छोड़कर दुसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गर्भमें पहुँचता है तो बहुत कम संस्कारोंको लेकर जाता है। पूर्व जन्मकी यावत शक्तियाँ उमी पर्यायके साथ समाप्त हो जाती है, कुछ मुक्ष्म संस्कार ही जन्मान्तर तक जाने है। उस समय उसका आत्मा सूक्ष्म कार्मण शरीरके साथ रहता है। वह जिस स्त्रीके गर्भमें पहुँचता है वहाँ प्राप्त वीर्यकण और रजःकणसे बने हुए कललपिण्डमें विकसित होने लगता है । जैसे संस्कार उस रजः-कण और वीर्यकणमें होगे उनके अनुमार तथा मानाके आहार-विहार-विचारोंके अनुकुछ वह बढ़ने लगता है। वह नो कोमल मोमके समान है जैसा साचा मिल जायगा वैसा ढल जायगा। अतः उसका ९९ प्रति-शत विकास मातापिताके संस्कारोंके अनुसार होता है। यदि उनमें कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है तो वह बच्चेमें अवश्य आजायगी। जन्म लेनेके बाद वह मां बापके शब्दोंको सुनता है उनकी क्रियाओंको देखता है। आसपामके लोगोंके व्यवहारके संस्कार उसपर क्रमशः पडते जाते है। एक ब्राह्मणसे उत्पन्न वालकको जन्मने ही यदि किसी मसलमानके यहां पालनेको रख दिया जाय तो उसमें मलाम दुआ करना, मांस खाना, उसी पात्रमे पानी पीना उसीसे टट्टी जाना आदि सभी बातें मुसल-मानों जैंगी होने लगती है। यदि वह किसी भेड़ियेकी मांदमें चला जाता है तो वह चौपायोंकी तरह चलने लगता है, कपड़ा पहिनना भी उसे नहीं सुहाता, नाखनसे दूसरोंको नोचना है, शरीरके आकारके मिवाय सारी वाने भेडियों जैसी हो जानी है। यदि किसी चाण्डालका बालक ब्राह्मणके यहा पले तो उसमें बहुत कुछ सस्कार ब्राह्मणोके आ जाते हैं। हां, नी माह तक चाण्डालीके शरीरमे जो संस्कार उसमें पड़े हैं वे कभी कभी उदबद्ध होकर उसके चाण्डालत्वका परिचय करा देते हैं। ताल्प्य यह कि मानवजाति की नृतन पीढ़ीकेलिए वहन कुछ मा बाप उत्तरदायी हैं। उनकी बुरी आदनें और स्वोटे विचार नवीन पीहीमें अपना घर बना लेते हैं।

आज जगन्में मत्र चिल्ला रहे हैं कि—'संस्कृतिकी रक्षा करो, संस्कृति डूबी, संस्कृति डूबी उमे बचाओ ।' इस संस्कृति नामपर उसके अजायवघरमें अनेक प्रकारकी बेहदगी भरी हुई है। कित्पत ऊँच-नीच भाव, अमुक-प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोलना-चालना, उठना बैठना आदि सभी गामिल है। इस तरह जब चारों और से संस्कृतिरक्षाकी आवाज आ रही है और यह उचिन भी है, तो सबसे पहिले संस्कृतिकी ही परीक्षा होना जरूरी है। कहीं संस्कृतिके नामपर मानवजातिके विनाशके साधनोंका पोषण तो नहीं किया जा रहा है। बिठेनमें अग्रेज जाति यह प्रचार करती रही कि गोरी जातिको ईश्वरने काली जातिपर गामन करनेकेलिए ही भृतल पर भेजा है और इसी कुसंस्कृतिका प्रचार करके वे भारतीयोपर गासन करने रहे। यह तो हम लोगोंने उनके ईश्वरको बाध्य किया कि वह अब उनसे कह दे कि अब गासन करना छोड़ दो और उनने बाध्य होकर छोड़ दिया। जर्मनीने अपने नवयुवकोंमें इस संस्कृतिका प्रचार किया था कि—जर्मन एक आर्यरक्त है। वह सर्वोत्तम है। वह यहृदियोके विनाशकेलिए है और जगतमें गासन

करनेकी योग्यता उसीमें हैं। यह भाव प्रत्येक जर्मनयुवकमें उत्पन्न किया गया। उमका परिणाम द्वितीय महायुद्धके रूपमें मानवजातिको भोगना पड़ा और ऐसी ही कुसंस्कृतियोंके प्रचारसे तीसरे महायुद्धकी सामग्री इकट्ठी की जा रही है।

भारतवर्षमें सहस्रों वर्षसे जातिगत उच्चता नीचता, छुआछत, दासीदासप्रथा और स्त्रीको पददलित करनेकी संस्कृतिका प्रचार धर्मके ठेकेदारोंने किया और भारतीय प्रजाके वहभागको अस्पृश्य घोषित किया, स्त्रियोंको मात्र भोगविलासकी सामग्री बनाकर उन्हें पशुमे भी बदतर अवस्थामें पहुँचा दिया। रामायण जैसे वर्म- ग्रन्थ पें "ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड्नके अधिकारी ।" जैसी व्यवस्थाएँ दी गयी हैं और मानवजातिमें अनेक कल्पित भेदोंकी सुष्टि करके एक वर्गके शोपणको वर्गविशेषके शासन और विलासको प्रोत्साहन दिया, उसे पृण्यका फल बनाया और उसके उच्छिष्ट कणोंसे अपनी जीविका चलाई। नारी और शुद्र पश्के समान करार दिये गये और उन्हें ढोलकी तरह ताड़नाका पात्र बनाया । इस धर्मव्यवस्था को आज संस्कृतिके नामसे पुकारा जाता है। जिस पुरोहितवर्गकी धर्मसे आजीविका चलती है उनकी पूरी सेना इस संस्कृतिकी प्रचारिका है। पशुओंको ब्रह्माने यजके लिए उत्पन्न किया है अत: ब्रह्माजीके नियमके अनुसार उन्हें यज्ञमें झोंको । गौकी रक्षाके बहाने मुसलमानोको गालिया दी जाती है पर इन याजिकोंकी यज्ञजालामें गोमेध यज धर्मके नामपर वरावर होते थे। अतिथि मत्कारके लिए इन्हें गायकी बछियाका भर्ता बनानेमें कोई सकोच नहीं था। कारण स्पष्ट था-'ब्राह्मण ब्रह्माका मुख है, धर्मशास्त्रकी रचना उसके हाथमें थी ।' अपने वर्गके हितकेलिए वे जो चाहे लिख सकते थे। उनने तो यहांतक लिखनेका साहम किया है कि-"ब्रह्माजीने सृष्टिको उत्पन्न करके ब्राह्मणोको सीप दी थी अर्थात् ब्राह्मण इस सारी मृष्टिकं ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी है। ब्राह्मणोकी असावधानीसे ही दूसरे लोग जगत्के पदार्थीके स्वामी वने हुए है। यदि ब्राह्मण किसीको मारकर भी उसकी संपत्ति छीन लेता है तो वह अपनी ही वस्तु वापिम लेता है। उसकी वह लृट सन्कार्य है। वह उस व्यक्तिका उद्धार करता है।" इन ब्रह्ममुखोने ऐसी ही स्वार्थपोपण करनेवाली व्यवस्थाएँ प्रचारित की, जिससे दुसरे लोग **ब्राह्मणके** प्रभुत्वको न भूले । गर्भमे लेकर मरणतक सैकडों संस्कार इनकी आजीविकाकेलिए कायम हुए । मरणके बाद श्राद्ध, वार्षिक त्रैवार्षिक आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आधार बने । प्राणियोके नैमर्गिक अधिकारोंको अपने आधीन बनानेके आधारपर मस्कृतिके नाममे प्रचार होता रहा है। <mark>ऐसी दशामे</mark> इस सस्कृतिका सस्यग्दर्शन हुए विना जगत्मे शान्ति ओर व्यक्तिकी मुक्ति कैसे हो सकती हैं ? वर्गविशेषकी प्रभुताके लिए किया जानेवाल यह विपैला प्रचार ही मानवजातिके पतन आंर भारतकी पराधीनताका कारण हुआ है। आज भारतमें स्वातन्त्र्योदय होनेपर भी वही जहरीली धारा 'संस्कृतिरक्षा' के नामपर युवकोंके कोमल मस्निष्कोमे प्रवाहित करनेका पूरा प्रयत्न वही वर्ग कर रहा है।

हिदीकी रक्षाके पीछे वही भाव है। पुराने समयमें इस वर्गने संस्कृतको महत्ता दी थी और संस्कृतके उच्चारणको पुण्य और दूसरी जनभाषा-अपभ्रं शके उच्चारणको पाप वताया था। नाटकोमें स्त्री और शृद्धोंने अपभ्रं श या प्राकृत भाषाका बुलवाया जाना उसी भाषाधारित उच्चनीच भावका प्रतीक है। आज संस्कृतनिष्ठ हिन्दीका समर्थन करनेवालोका वड़ा भाग जनभाषाकी अवहेलनाके भावमे ओतप्रोत है। अतः जवतक जगत्के प्रत्येक द्रव्यकी अधिकारमीमाका वास्तविक यथार्थदर्शन न होगा तवतक यह धाँधली चलती ही रहेगी। धर्मरक्षा, संस्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्दीरक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, धर्म संघ आदि इसके आवरण है।

जैन संस्कृतिने आत्माके अधिकार और स्वरूपकी ओर ही सर्वप्रथम ध्यान दिलाया और कहा कि इसका सम्यग्दर्शन हुए विना बन्धनमोक्ष नहीं हो सकता। उसकी स्पष्ट घोषणा है—

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है उसका मात्र अपने विचार और अपनी क्रियाओंपर अधिकार है, वह अपने ही गुण पर्यायका स्वामी है। अपने सुधार-बिगाड़का स्वयं जिम्मेदार है।

- (२) कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो जगत्के अनन्त पदार्थोंपर अपना नैसर्गिक अधिकार रखता हो, पुण्य पापका हिसाब रखता हो और स्वर्ग या नरकमें जीवोंको भेजता हो, सृष्टिका नियन्ता हो।
- (३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जड़ द्रव्योंपर कोई स्वांभाविक अधिकार नही हैं। दूसरी आत्माको अपने अधीन बनानेकी चेप्टा ही अनिधकार चेष्टा अत एव हिसा और मिथ्या दृष्टि है।
- (४) दूसरी आत्माएँ अपने स्वयंक विचारोंसे यदि किसी एकको अपना नियन्ता लोक-व्यवहारकेलिए नियुक्त करती या चुनती हैं तो यह उन आत्माओंका अपना अधिकार हुआ न कि उस चुने जानेवाले व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार । अतः सारी लोक-व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भर है न कि जन्मजान अधिकारपर ।
- (५) ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णव्यवस्था अपने गुणकर्मके अनुमार है जन्ममे नहीं।
- (६) गोत्र एक जन्ममें भी बदलता है, वह गुण-कर्मके अनुसार परिवर्तित होता है।
- (७) परद्रव्योंका मंग्रह और परिग्रह ममकार और अहंकारका हेतु होनेसे बन्धकारक है।
- (८) दूसरे द्रश्योंको अपने अधीन बनानेकी चेष्टा ही समस्त अग्रान्ति दुख संघर्ष और हिसाका मूल है। जहां तक अचेतन पदार्थोके परिग्रहका प्रश्न है यह छीनाझपटीका कारण होनेसे संक्लेशकारक है, अतः हेय है।
- (९) स्त्री हो या पुरुष धर्ममें उसे कोई रुकावट नहीं। यह जुदी बात है कि स्त्री अपनी शारी-रिक मर्यादाके अनुसार ही विकास कर सकती हो।
- (१०) किमी वर्गविशेषका जन्मजात कोई धर्मका ठेका नहीं है। प्रत्येक आत्मा धर्मका अधिकारी है। ऐसी कोई किया धर्म नहीं हो सकती जिसमें प्राणिमात्र का अधिकार न हो।
- (११) भाषा भावोंको दूसरेतक पहुँचानेका माध्यम है। अतः जनताकी भाषा ही ग्राह्य है।
- (१२) वर्ण जाति रंग और देश आदिके कारण आत्माधिकारमें भेद नहीं हो सकता, ये सब शरी-राश्रित है।
- (१३) हिंदू मुमलमान मिल ईमाई जैन बौद्ध आदि पन्थभेद भी आत्माधिकारके भेदक नहीं है।
- (१४) वस्तु अनेकधर्मात्मक है उसका विचार उदारदृष्टिसे होना चाहिए।

सीधी बात तो यह है कि हमें एक ईश्वरवादी शासकसंस्कृतिका प्रचार इप्ट नहीं है । हमें तो प्राणि-माश्रको समुग्नत बनानेका अधिकार स्वीकार करनेवाली सर्वसमभावी संस्कृतिका प्रचार करना है ।

जवतक हम इस मर्वसमानाधिकारवाली सर्वसमा संस्कृतिका प्रचार नहीं करेंगे तवतक जातिगत उच्चत्व नीचत्व, बाह्याश्रित तुच्छत्व आदिके दृषित विचार पीड़ी दरपीड़ी मानवसमाजको पतनकी ओर स्टे जायगे। अतः मानव समाजकी उन्नतिके लिए आवश्यक हैं कि संस्कृति और धर्म विषयक दर्शन स्पष्ट और सम्यक् हो। उसका आधार सवभ्तमैत्री हो न कि वर्ग विशेषका प्रभुत्व या जाति विशेषका उच्चत्व।

इस तरह जब हम इस आध्यात्मिक संस्कृतिके विषयमें स्वयं सम्यग्दर्शन प्राप्त करेंगें तभी हम मानवजातिका विकास कर सकेंगें। अन्यथा यदि हमारी दृष्टि सिथ्या हुई तो हम तो पितृत है ही अपनी सन्तान और मानव जातिका वड़ा भारी अहिन उस विषाक्त सर्वेकषा संस्कृतिका प्रचार करके करेंगे। अतः मानवसमाजके पतनका मुख्य कारण मिथ्यादर्शन और उत्थानका मुख्य साधन सम्यग्दर्शन ही हो सकता है। जब हम स्वयं इन सर्वेसमभावी उदार भावोसे सुसंस्कृत होंगें तो वही संस्कार रक्तदारा हमारी सन्तानमें तथा विचारप्रचार द्वारा पास पड़ौसके मानवसन्तानोंमें जाँयगें और इस तरह हम ऐसी नूतन पीढ़ीका निर्माण करने में समर्थ होंगें जो अहिमक समाज रचनाका आधार बनेगी। यही भारतभूमिकी विशेषता है जो इसने महावीर और बुढ जैसे श्रमणसन्तों द्वारा इस उदार आध्यात्मिकताका सन्देश जगन्को दिया। आज विद्व भौतिकविष्मनासे त्राह त्राहि कर रहा है। जिनके हाथमें बाह्य

साधनोंकी सत्ता है अर्थान् आध्यात्मिक दृष्टिसे जो अत्यधिक अनिधकार चेष्टा कर पर द्रव्योंको हस्तगत करनेके कारण मिथ्यादृष्टि और बंधवान् हैं वे उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओंको कुचलनेमें करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि संमारके अधिकसे अधिक पदार्थोंपर उनका अधिकार हो और इमी लिप्साके कारण वे संघर्ष हिंसा अशान्ति ईर्षा युद्ध जैसी तामस भावनाओंका सृजन कर विश्वको कलुषित कर रहे हैं। धन्य हैं, इस भारतको जो उसने इस बीसवी सदीमें भी हिंसा बर्बरता के इस दानवग्र्थमें भी उसी आध्यात्मिक मानवताका संदेश देनेके लिए गान्धी जैमे सन्तको उत्पन्न किया। पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपूतने, कपूतने नहीं, उम सर्वकषा मंस्कृतिने जिसमें जातिगत उच्चत्व आदि कुभाव पुष्ट होते रहे है और जिसके नाम पर करोड़ों धर्मजीवी लोगोंकी आजीविका चलती हैं, उस सन्तके शरीरको गोलीका निशाना बनाया। गान्धीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नहीं है यह तो उस अहिसक सर्वसमा संस्कृतिके हृद्यपर उस दानवी, साम्प्रदायिक, हिन्दूकी ओटमें हिसक विदेषिणी सर्वकषा संस्कृतिका प्रहार है। अतः मानवजातिके विकास और ममुत्थानके लिए हमें मंस्कृति विपयक सम्यग्दर्शन प्राप्त करना ही होगा और सवसमा आध्यात्मिक अहिसक संस्कृतिके ढारा आत्मस्वरूप और आत्माधिकारका सम्यग्कान लाभ करके उसे जीवनमे उतारना होगा तभी हम वन्धनमुक्त हो सकेंगे, स्वयं स्वतन्त्र रह सकेंगे और दूसरोंको स्वतन्त्र रहनेकी उच्चभूमिका तैयार कर सकेंगे।

सारांश यह कि पतनका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय हो या वैयक्तिक—मूल कारण मिथ्यादर्शन अर्थात् दृष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविश्वम ही हैं। दृष्टिमिथ्यात्वके कारण ज्ञान मिथ्या बनता है और फिर ममस्न क्रियाएँ और आचरण मिथ्या हो जाते हैं। उत्थानका क्रम भी दृष्टिके सम्यक्त्व अर्थात् सम्यग्दर्शनमें प्रारम्भ होता हैं। सम्यग्दर्शन होने ही ज्ञानकी गित सम्यक् हो जाती है और समस्न प्रवृत्तियाँ सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाती हैं। इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व और मुक्तिका कारण सम्यक्त्व होता है।

# अध्यात्म और नियतिवाद का सम्यग्दर्शन-

पदःर्थस्थिति-''नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः''-जगतमं जो मत् है उमका सर्वथा विनाश नहीं हो सकता और सर्वथा नएकिसी असत्का सदूपमें उत्पाद नहीं हो सकता । जितने मौलिक द्रव्य इस जगतमें अनादिमे विद्यमान है वे अपनी अवस्थाओंमें परिवर्तित होते रहते हैं। अनन्त जीव, अनन्तानन्त पुद्गल अण्, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाण् इनसे यह लोक व्याप्त है। ये छह जातिके द्रव्य मौलिक है, इनमेंमें न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता है और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें विद्विही कर सकता है। कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नही कर सकता। जीव जीव ही रहेगा पृद्गल नहीं हो सकता । जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपमें किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुद्गल दूसरे सजातीय पुद्गलद्रव्यरूपमें परिणमन भी नही कर मकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों-अवस्थाओंकी धारामें प्रवाहित है । वह किमी भी विजातीय या मजानीय द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल सकता । यह सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरमें असकान्ति ही प्रत्येक द्रव्यकी मौलिकता है। इन द्रव्योंमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्योंका परिणमन सदा शृद्ध ही रहता है, इनमें विकार नहीं होता, एक जैमा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है । जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें शृद्धपरिणमन भी होता है तथा अशृद्ध परिणमन भी। इन दो द्रव्योंमें क्रियाशक्ति भी है जिसमे इनमें हलन-चलन, आना-जाना आदि कियाएँ होती है। शेष द्रव्य निष्क्रिय है, वे जहाँ है वहीं रहते हैं। आकाश सर्वव्यापी है। धर्म और अधर्म लोकाकाशके बराबर है। पुद्गल और काल अणुरूप हैं। जीव असंख्यानप्रदेशी है और अपने शरीरप्रमाण विविध आकारोंमें मिलना है। एक पुद्गलद्रव्य ही ऐसा है जो सजातीय अन्य पुद्गलद्रव्योंसे मिलकर स्कन्ध वन जाना है और कभी कभी इनमें इतना रासायनिक मिश्रण हो जाता है कि उसके अणुओंकी पथक् मत्ताका भान करना भी कठिन होता हैं। तात्पर्य यह कि जीवद्रव्य और पुर्गलद्रव्यमं अशुद्ध परिणमन होता है और वह एक दूसरे के निमित्तसे। पुद्गलमें इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीय पुद्गलोंसे मिलकर स्कन्ध-पर्याय भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बँधकर एक पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते । इन दो द्रव्योंके विविध परिणमनोंका स्थूलरूप यह दश्य जगत् है।

द्रव्य-परिणमन-प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य हैं। पूत्रपर्याय नष्ट होती हैं उत्तर उत्पन्न होती हैं पर मूलद्रव्यकी धारा अविच्छिन्न चलनी हैं। यही उत्पाद-व्यय-धाैव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी स्वरूप है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्योंका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। जीवद्रव्यमें जो मुक्त जीव हैं उनका परिणमन शुद्ध ही होता हैं कभी भी अशुद्ध नहीं होता। मंसारी जीव और अनन्त पुद्गलद्रव्यका गुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता है। इननी विशेषता है हैं कि जो संसारी जीव एकवार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, पर पुद्गलद्रव्यका कोई नियम नहीं है। वे कभी स्कन्ध बनकर अशुद्ध परिणमन करते हैं तो परिमाणुरूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें आ जाते हैं फिर स्कन्ध बन जाते है इस तरह उनका विविध परिणमन होता रहना है। जीव और पुद्गलमें वैभाविकी शक्ति है, उसके कारण विभाव परिणमनको भी प्राप्त होते है।

द्रथ्यगत्रशक्ति—धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य एक एक एक है। कालाणु असंस्थात है। प्रत्येक कालाणुमें एक-जमी धित्तयां है। वर्तना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाली धित्त एक कालाणुमें है वैसी ही दूसरे कालाणुमें। इस नरह कालाणुओं परस्पर धितन-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता नहीं हैं। पुद्गलद्रव्यके एक अणुमें जितनी धित्तयाँ है उनती ही और वैसी ही धित्तयाँ परिणमन-योग्यताएँ अन्य पुद्गलणुओं में है। मृलतः पुद्गल-अणुद्रव्यों में धित्तमें हो और दूसरे मृलतः स्था नहीं है। यह तो सम्भव है कि कुछ पुद्गलणु मृलतः म्निग्ध स्पर्धां हो। और दूसरे मृलतः स्था, कुछ धीत और कुछ उष्ण, पर उनके ये गुण भी नियत नहीं है, स्थागुणवाला भी अणु स्निग्धगृणवाला वन सकता है तथा स्निग्धगृणवाला भी स्था, धीत भी उष्ण वन उकता है उप्ण भी घीत। ताल्पर्य यह कि पुद्गलणुओं में ऐसा कोई जातिभेद नहीं है जिसमें किसी भी पुद्गलाणुका पुद्गलसम्बन्धी कोई परिणमन नहीं सकता हो। पुद्गलद्रव्यके जितने भी परिणमन हो सकते हैं उन सबकी योग्यता और धित्तम दिन प्रत्येक पुद्गलाणुमें स्वभावतः है। यही द्रव्यधित कहलाती है। स्कन्ध अवस्थामें पर्यायधित्तयाँ विभिन्न हो सकती है। जैसे किसी अग्निस्कन्धमें मिम्मिलित परमाणुका उष्णस्प हो सकता है, और यदि वह स्कन्ध ही भस्म वन जाय तो सभी परमाणुओंका स्प और स्पर्श आदि बदल सकते है।

मभी जीवद्रव्योंकी मूळ स्वभावशिक्तयां एक जैमी है, ज्ञानादि अनन्तगुण और अनन्त चैतन्य-परिणमनकी शिक्त मूळतः प्रत्येक जीवद्रव्यमे हैं। हाँ, अनादिकालीन अशुद्धताके कारण उनका विकास विभिन्न प्रकारमें होता है। चाहे भव्य हो या अभव्य दोनों ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जैमी शिक्तयोंके आधार हैं। शुद्ध दशामें मभी एक जैमी शिक्तयोंके स्वामी वन जाते हैं और प्रतिसमय अखण्ड शुद्ध परिणमनमें लीन रहते हैं। समारी जीवोंमें भी मूळतः सभी शिक्तयाँ हैं। इतना विशेष हैं कि अभव्यजीवोंमें केवल ज्ञानादि शिक्तयोंके आविभविकी शिक्त नहीं मानी जाती। उपयुक्त विवेचनमे एक बात निवादक्ष्यमें स्पष्ट हो जाती हैं कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूळतः अपनी अपनी चेतन-अचेतन शिक्तयोंका धनी हैं उनमें कही कुछ भी न्युनाधिकता नहीं है। अशुद्ध दशामें अन्य पर्यायशिकतयाँ भी उत्पन्न होती हैं। और विलीन होती रहती है।

परिणमनके नियतत्वकी सीमा—उपर्युक्त विवेचनमे यह म्पष्ट है कि द्रव्योमें परिणमन होनेपर भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरम्पमें परिणमन नहीं कर सकता। अपनी धारामें मदा उसका परिणमन होता रहता है। द्रव्यगत म्ल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यके अपने परिणमन नियत हैं। किसी भी पुद्गलाणुके वे सभी पुद्गलसम्बन्धी परिणमन यथासमय हो सकते हैं और किसी भी जीवके जीवसम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तो सम्भव है कि कुछ पर्यायशन्तियोंने सीधा

;

बन्ध रखनेवाले परिणमन कारणभृत पर्यायशक्तिके नहोने पर नहों। जैसे प्रत्येक पुद्गलपरमाणु पि घट वन सकता है फिर भी जबतक अम्क परमाणु मिट्टी स्कन्थरूप पर्यायको प्राप्त न होंगे तब तक में मिट्टीरूप पर्यायगिवनके विकाससे होनेवाली घटपर्याय नही हो सकती। परन्तु मिट्टी पर्यायसे विाली घट सकोरा आदि जितनी पर्यायें सम्भवित है वे निमित्त के अनुसार कोई भी हो सकती जैसे जीवमें मनुष्यपर्यायमें आँलमे देखनेकी योग्यता विकसित है तो वह अमुक समयमें जो भी ाने आयगा उसे देखेगा। यह कदापि नियत नहीं है कि अमुक समयमे अमुक पदार्थको ही देखनेकी में योग्यता है शेषकी नहीं, या अमुक पदार्थमें उस समय उसके द्वारा ही देखे जानेकी योग्यता है ाके द्वारा नहीं। मनलब यह कि परिस्थितिवश जिस पर्यायशक्तिका द्रव्यमें विकास हुआ है उस शक्तिसे वाले यावत्कार्योमेंमे जिस कार्यकी सामग्री या बलवान् निमित्त मिलेंगे उसके अनुसार उसका ा परिणमन होता जायगा। एक मनुष्य गद्दीपर बैठा है उस समय उसमें हॅसना-रोना, आञ्चर्य करना. भीरतामे सोचना आदि अनेक कार्योकी योग्यता है। यदि बहुक्षिया सामने आजाय और उसकी में दिलचस्पी हो तो हॅमनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी ता है। अकस्मात् वात मूनकर आञ्चर्यमे इव सकता है और तत्त्वचर्चा सूनकर गम्भीरतापूर्वक व भी सकता है। इमलिए यह समझना कि 'प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है उसमें ं भी हेर-फेर नहीं हो सकता और न कोई हेर-फेर कर सकता हैं। द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरताम मोचनेके कारण भ्रमात्मक है। द्रव्यगत परिणमन नियत है। अमुक स्थुलपर्यायगत शक्तियोके णमन भी नियत हो सकते हैं, जो उस पर्यायशिक्तके सम्भावनीय परिणमनोंमेसे किसी एकरूपमें निमि-ाुमार सामने आते हैं। जैसे एक अंगुली अगले समय देड़ी हो सकती है, सीधी रह सकती है, टूट सकती बुम सकती है, जैसी सामग्री और कारण-कलाप मिलेगे उसमें विद्यमान इन सभी योग्यताओंमेसे कल योग्यताका विकास हो जायगा। उस कारणशक्तिसे वह असक परिणमन भी नियत कराया सकता है जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो और प्रतिबन्धक कारणकी सम्भावना न हो, ऐसी अन्तिम-प्राप्त शक्तिमे वह कार्य नियत ही होगा, पर इसका यह अर्थ कदापि नही है कि प्रत्येक द्रव्यका क्षणका परिणमन मुनिश्चित है उसमें जिसे जो निमित्त होना है नियतिचक्रको पेटमें पड़कर ही उसका निमित्त बनेगा ही । यह अतिसुनिश्चित है कि हरएक द्रव्यका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन ा ही चाहिए। पूराने सस्कारोके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे निश्चित कार्यकारणभाव बनाए जा सकते जनमें यह नियन किया जा सकता है कि अमुक समयमें इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस णताकी अवब्यभाविता सामग्रीकी अविकलता तथा प्रतिबन्धक-कारणकी शन्यता पर ही निर्भर है। जैसे ो और चुना दोनों एक जलपात्रमें डाले गये तो यह अवस्यंभावी है कि उनका लालरंगका परिणमन हो। बात यहाँ यह खासतौरमे ध्यानमें रखनेकी है कि अचेतन परमाणुओंमें बुद्धिपूर्वक किया नहीं हो सकती। में अपने संयोगोंके आधारसे ही किया होती है, भले ही वे संयोग चेतन द्वारा मिलाए गए हो प्राकृतिक कारणोंमे मिले हों। जैमे पश्चिवीमे कोई बीज पड़ा हो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर में अंकुर आ जायगा और वह पल्लिबिन पुष्पित होकर पूनः बीजको उत्पन्न कर देगा। गरमीका मन पाकर जल भाप वन जायगा । पुनः सरदीका निमिन्त पाकर भाप जलके रूपमें बरसकर वीको शस्पश्यामल बना देगा। कुछ ऐसे भी अचेतन द्रव्योके परिणमन है जो चेतन निमित्तसे होते है मिट्टीका घटा बनना या रुईका कपड़ा बनना । नात्पर्य यह कि अनीनके संस्कारवरा वर्तमान क्षणमें ानी और जैसी योग्यताएँ विकसित होंगी और जिनके विकासके अनुकृत्र निमित्त मिलेंगे द्रव्योंका वैसा वैसा णमन होता जायगा । भविष्यका कोई निश्चित कार्यक्रम द्रव्योंका बना हुआ हो और उसी मुनिश्चित अनन्त

नियताऽनियतत्ववाद—जैन दृष्टिमे द्रव्यगत शक्तियाँ नियत हैं पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन वार्य होकर भी अनियत हैं। एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हो सकते हैं नेसे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल जायसी हो जायसा। तात्पर्य कियह

रर यह जगत चल रहा हो यह धारणा ही भ्रमपूर्ण है ।

प्रत्येक द्रव्यकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोंकी जाति मुनिश्चित है। कभी भी पुद्गलके परिणमन जीवमें तथा जीवके परिणमन पुद्गलमें नहीं हो सकते। पर प्रतिसमय कैमा परिणमन होगा यह अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकासित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिल जायगा उसके बाद वैसा परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियतत्व दोनों धर्म मापेक्ष है, अपेक्षा भेदमे सम्भव है।

जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्यका ही खेल यह जगत है। इनकी अपनी द्रव्यशक्तियाँ नियत है। संमारमें किमीकी शक्ति नहीं जो द्रव्यशक्तियोंमंने एकको भी कम कर सके या एकको, बहुा सके। इनका आविभीव और तिरोभाव पर्यायके कारण होता रहता है। जैमें मिट्टी पर्यायको प्राप्त पुद्गलमे तेल नहीं निकल मकता, वह मोना नहीं वन मकती, यद्यपि तेल और मोना भी पुद्गल ही वनता है, क्योंकि मिट्टी पर्यायवाले पुद्गलोंकी वह योग्यता तिरोभूत है, उसमें घट आदि वनने की, अंकुरको उत्पन्न करनेकी, वर्तनोंके शुद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामें उपयोग आनेकी आदि पचामों पर्याय योग्यताएँ विद्यमान है। जिसकी सामग्री मिलेगी अगले क्षणमें वहीं पर्याय उत्पन्न होगी। रेत भी पुद्गल है पर इस पर्यायमें घड़ा बननेकी योग्यता तिरोभूत है, अप्रकट है, उसमें मीमेटके माथ मिलकर दीवालपर पुष्ट लेप करनेकी योग्यता प्रकट है, वह काच वन सकती है या वहीं पर लिखी जानेवाली काली स्याहीका शोषण कर सकती है। मिट्टी पर्यायमें ये योग्यताएँ अप्रकट है। तान्ययं यह कि:—

- (१) प्रत्येक द्रव्यकी मृलद्रव्यशकितयाँ नियत है उनकी संस्थामें न्यूनाधिकता कोई नहीं कर सकता। पर्यायके अनुसार कुछ शिक्तयां प्रकट रहती है और कुछ अप्रकट। इन्हें पर्याय योग्यता कहते है। (२) यह नियत है कि चेतन का अचेतनस्य में तथा अचेतनका। चेतनस्यमें परिणमन नहीं हो सकता। (३) यह भी नियत है कि एक चेतन या अचेतन द्रव्यका दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन द्रव्य स्पसे परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत है कि दो चेतन मिलकर एक सयुक्त सहुश पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे कि अनेक अचेतन परमाणु मिलकर अपनी सयुक्त महुश घट पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं। (५) यह भी नियत है कि इव्यमें उस समय जितनी पर्याय योग्यताएँ है उनमें जिसके अनुकूल निमित्त मिलेगे वही परिणमन आगे होगा, शेप योग्यताएँ केवल सद्भावमें रहेंगी। (६) यह भी नियत है कि प्रत्येक द्रव्यका कोई न कोई परिणमन अगले क्षणमें अवश्य होगा। यह परिणमन द्रव्यगत मूल योग्यताओं और पर्यायगत प्रकट योग्यताओं की मीमाके भीतर ही होगा बाहर कदापि नहीं। (७) यह भी नियत है कि निमित्त उपादान द्रव्य की योग्यताका ही विकास करता है, उसमें नूतन-सर्वया असद्भूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकता। (८) यह भी नियत है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमनका उपादान होता है। उस समयकी पर्याययोग्यतारूप उपादानशक्तिकी सीमाके बाहरका कोई परिणमन निमित्त नहीं ल्य सकता। परन्त—
- (१) यही एक बात अनियत है कि 'अमुक समयमें अमुक परिणमत ही होगा।' मिट्टीकी पिट-पर्यायमें घड़ा सकोरा सुराई दिया आदि अनेक पर्यायोके प्रकटानेकी योग्यता है। कुम्हारकी इच्छा और किया आदिका निमित्त मिलनेपर उनमेंसे जिसकी अनकूलता होगी बह पर्याय अगले क्षणमें उत्पन्न हो जायगी। यह कहना कि 'उम समय मिट्टीकी यही पर्याय होनी थी, उनका मेल भी सद्भाव रूपसे होना था. पानीकी यही पर्याय होनी थीं द्रव्य और पर्यायगत योग्यताके अज्ञानका फल है।

नियतिवाद नहीं—जो होना होगा वह होगा ही, हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इस प्रकारके निष्क्रिय नियतिवादके विचार जैननत्विस्थितिक प्रतिकूल हैं। जो इव्यगन शिक्तयाँ नियत है उनमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो कोयलेकी हीरापर्यायके विकास कराने में है। यदि कोयलेके लिए उसकी हीरापर्यायके विकासके लिए आवष्यक सामग्री न मिले तो या तो वह जलकर भस्म बनेगा या फिर खानिमें ही पड़े पड़े समाप्त हो जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसमें उपादान शिक्त नहीं है उसका परिणमन भी निमित्तसे हो सकता है या निमित्तमें यह शिक्त है जो निरुपुदानको परिणमन करा सके।

नियतिबाद-दृष्टिविष-एकबार 'ईश्वरवाद'के विरुद्ध छात्रोंने एक प्रहसन खेला था। उसमें एक ईश्वरवादी राजा था, जिसे यह विश्वास था कि ईश्वरनें समस्त दुनियाके पदार्थोंका कार्यक्रम निश्चित कर दिया है। प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमें यह दशा होगी इसके बाद यह,सब सुनिश्चित है। कोई अकार्य होता तो राजा सदा यह कहता था कि-'हम क्या कर सकते हैं ? ईश्वरने ऐसा ही नियत किया था। ईश्वरके नियतिचक्रमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं ''ईश्वरकी मर्जी'' । एकवार कुछ गुण्डोंने राजाके सामने ही रानीका अपहरण किया। जब रानीने रक्षार्थ चिल्लाहट शुरू की और राजाको क्रोध आया तव गुण्डोंके सरदारने जोरमे कहा-"ईश्वरकी मर्जी"। राजाके हाथ ढीले पड़ते हैं और वे गुण्डे रानीको उसके सामने ही उठा ले जाने हैं। गृण्डे रानीको भी समझाने है कि 'ईश्वरकी मर्जी यही थी' रानी भी 'विधिविधान' में अटल विञ्वास रखती थी और उन्हें आत्म समर्पण कर देती हैं। राज्यमें अव्यवस्था फैलती है और परचक्रका आक-मण होता है और राजाकी छातीमें दुश्मनकी जो तलवार घुमती है वह भी 'ईश्वरकी मर्जी' इस जहरीले विज्वासविष्मे बझी हुई थी और जिसे राजाने विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था। राजा और रानी गण्डों और शत्रुओंके आक्रमणके समय "ईश्व्वरकी मर्जी" "विधिका विधान" इन्ही ईश्वरास्त्रोंका प्रयोग करते थे और ईश्वरसे ही रक्षाकी प्रार्थना करते थे। पर न मालूम उस समय ईश्वर क्या कर रहा था? ईइवर भी क्या करता ? गुण्डे और शत्रुओंका कार्यक्रम भी उसीने बनाया था और वे भी 'ईइवरकी मर्जी' और 'विधिविधान'की दूहाई दे रहे थे। इस ईश्वरवादमे इतनी गुजाइश थी कि यदि ईश्वर चाहता नो अपने विधानमें कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री कानजी स्वामीकी 'वस्तुविज्ञानसार' पुस्तकको पलटन्द्रे ममय उम प्रहमनकी याद आ गई और ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादका कालकूट 'ईश्वरवाद'मे भी भयंकर है। ईश्वरवादमें इनना अवकाश है कि यदि ईश्वरकी भिक्तकी जाय या मत्कार्य किया जाय तो ईश्वरके विधानमें हेरफेर हो जाता है। ईश्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मोंके अनुसार ही फलका विधान करता है। पर यह नियनिवाद अभेद्य है। आश्चर्य नो यह है कि इसे 'अनन्न पुरुषार्थ'का नाम दिया जाना है। यह कालकुट कून्दकून्द, अध्यात्म, मर्वज, मम्यग्दर्शन और धर्मकी शक्करमें लपेट कर दिया जा रहा है। ईव्बरबादी सापके जहरका एक उपाय (ईव्बर) तो है पर इस नियतिवादी कालकुटका इस भीषण द्षिटिविषका कोई उपाय नहीं ; क्योंकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियन है ।

मर्मान्त वेदना तो तब होती है जब इस मिथ्या एकांत विषको अनेकान्त अमृतके नामसे कोमलमित नई पीढीको पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर मदाके लिए पुरुषार्थने विमुख किया जा रहा है।

पुष्य और पाप क्यों?—जब प्रत्येक जीवका प्रित्ममयका कार्यक्रम निश्चित है, अर्थान् प्रकृति नो है ही नहीं, साथ ही स्वकर्त्त भी नहीं है तब क्या पुष्य और क्या पाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा तोड़ी, तो जब मुसलमानको उस समय प्रतिमाको तोड़ना ही था, प्रतिमाको उस समय ट्रटना ही था, सब कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्या अपराध ? वह तो नियतिचक्रका दाम था। एक याज्ञिक ब्राह्मण वकरेकी बिल चढ़ाता है तो क्यों उसे हिसक कहा जाय—'देवीकी ऐसी ही पर्याय होनी थी, वकरेके गलेको कटना ही था, छुरेको उसकी गर्दनके भीतर घुसना ही था, ब्राह्मणके मुहमें मांस जाना ही था, वेदमे ऐसा लिखा ही जाना था। 'इस तरह पूर्वनिध्चित योजनानुसार जब घटनाएँ घट रही है तब उस विचारेको क्यों हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्योंक मुनिध्चित परिणमनका फल है। जिस प्रकार ब्राह्मणके छुरेका परिणमन वकरेके गलेके भीतर घुसनेका नियत था उसी प्रकार बकरेके गलेका परिणमन भी अपने भीतर छुरा घुसवानेका निध्चित था। जब इन दोनों नियत घटनाओंका परिणाम वकरेका बलिदान है तो इसमें क्यों ब्राह्मणको हत्यारा कहा जाय ? किसी स्त्रीका शील भ्रष्ट करनेवाला व्यक्ति क्यों दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन ऐसा ही होना था और पुरुषका भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनोंका नियत मेलरूप (जिसके मुननेसे ही था फिर उसे गुण्डा और दुराचारी क्यों कहा जाय ? इस तरह इस श्रीत्र विषक्ष (जिसके मुननेसे ही

पुरुषार्थहीनताका नशा आता है) नियतिवादमें जब अपने भावोंका भी कर्तृत्व नहीं है अर्थात् ये भाव सुनिश्चित है तब पुण्य-पाप, हिंसा-अहिंसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन क्या ?

गोडसे हत्यारा क्यों? -यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भले ही वह हमें न मालम हो, तो किसी कार्यको पुण्य और किसी कार्यको पाप क्यों कहा जाय ? नाथुराम गोडसेने महात्माजीको गोली मारी तो क्यों नायूरामको हत्यारा कहा जाय? नायूरामका उस समय वैसा ही परिणमन होना था महात्माजीका भी वैसाही होना था और गोलीका और पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमन निश्चित था। अर्थात् हत्या नाथुराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनेक पदार्थोके नियत कार्यक्रमका परिणाम है। इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोंके परिणमन नियन थे। और उस सम्मिलित नियतिका परिणाम हत्या है। यदि यह कहा जाता है कि नाथुराम महात्माजीके प्राणवियोगरूप परिणमनमें निमित्त हुआ है अतः अपराधी है तो महात्माजीको नाथूरामके गोली चलानेमें निमित्त होनेपर क्यों न अपराधी ठहराया जाय? जिम प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निश्चित था उसी प्रकार नाथुरामका भी। दोनों नियतिचक्रके सामने समानरूपमे दास थे । मो यदि नियतिदास नाथुराम हत्याका निमित्त होनेसे दोपी है तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोली चलाने रूप पर्यायमें निमित्त होनेसे दोषी क्यों नहीं ? इन्हें जाने दीजिए, हम तो यह कहने हैं कि-पिस्तौलमे गोली निकलनी थी और गोलीको गाँधीजीकी छातीमें घुमना था इसलिए नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाथूराम तो गोली और पिस्तौलके उस अवश्यम्भावी परिणमनका एक निमित्त थाजो नियनिचक के कारण वहाँ पहुँच गया। जिनकी नियतिका परिणाम हत्या नामकी घटना है वे सब पदार्थ समानरूपसे नियतिचक्रमे प्रेरित होकर उस घटनामें अपने अपने नियत भवितव्यके कारण उपस्थित हैं। अब उनमें क्यों मात्र नाथूरामको पकड़ा जाता है ? विलक हम सबको उस दिन ऐसी लबर सुननी थी और श्री आत्माचरणको जज बनना था इसलिए वह सब हुआ। अतः हम सबको और आत्माचरणको ही पकड़ना चाहिए। अतः इस नियतिवादमें न कोई पुण्य है न पाप, न मदाचार न द्राचार । जब कर्तृत्व ही नहीं तब क्या मदाचार क्या दुराचार ?नाथुराम गोडमेको नियतिवादके आधारपर ही अपना बचाव करना चाहिए था, और मीधा आत्माचरणके ऊपर टटना चाहिए था कि-चूँ कि तुम्हें हमारे मुकदमेका जज होना था इसलिए इतना बड़ा नियतिचक चला और हम सब उसमें फंसे। यदि सब चेतनोंको छुड़ाना है तो पिस्तौल के भवितव्यको दोष देना चाहिए-न पिस्तौल का उस समय वैसा परिणमन होना होता, न वह गोडमेके हाथमें आती और न गाँधीजीकी छाती छिदनी । सारा दोप पिस्नौलके नियन परिणमनका है । नात्पर्य यह कि इस नियनिवादमें सब सा.फ है । व्यभिचार, चोरी, द गावाजी और हत्या आदि सबकुछ उन उन पदार्थोंके नियत परिणमनके परिणाम हैं, इसमें व्यक्तिविशेषका क्या दोष ? अतः इस सत्-असन् लोपक, पुरुषार्थ-विघातक नियनिवादके विषसे रक्षा करनी चाहिए।

नियतिवादमें एक ही प्रश्न एक ही उत्तर—नियितिवादमें एक उत्तर है— 'ऐसा हीहोना था, जो होना होगा मो होगा ही' इसमें न कोई नर्क है, न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि । वस्तुब्यवस्थामें इस प्रकारके मृत विचारोंका क्या उपयोग ? जगत्मे विज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव है । जैसी उपादान योग्यता और जो निमित्त होंगे तदनुसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता है । पुरुषार्थ निमित्त और अनुकूल सामग्रीके जुटानेमें है । एक अग्नि है, पुरुषार्थ यदि उसमें चन्दनका चूरा डाल देना है तो सुगन्धित धुआँ निकलकर कमरेको सुवासित कर देता है,यदि बाल आदि पड़ने है तो हुर्गन्धित धुआँ उत्पन्न हो जाता है । यह कहना अत्यन्त भान्त है कि चूराको उसमें पड़ना था, पुरुषको उसमें डालना था, अग्निको उसे ग्रहण करना ही था। इसमें यदि कोई हैर-फेर करना है तो नियतिवादीका वही उत्तर कि 'ऐसा ही होना था।' मानो जगत्के परिणमनोंको 'ऐसा हीहोना था' इस नियति-पिशाचिनीने अपनी गोदमें ले रखा हो!

नियतिवादमें स्वपुरुषार्थं भी नहीं —िनयितवादमें अनन्त पुरुषार्थंकी बात तो जाने दीजिये स्वपुरु-पार्थंभी नहीं है। विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षणका कार्यक्रम सुनिश्चित है और अनन्तकालका, उसमें हेरफेरका हमको भी अधिकार नहीं है तब हमारा पुरुषार्थं कहां? और कहां हु हमारा सम्यग्दर्शन? हम तो एक महानियित चक्रके अंश है और उसके परिचलनके अनुसार प्रतिक्षण चल रहे हैं। यदि हिंसा करते हैं तो नियत है, व्यभिचार करते हैं तो नियत है, चोरी करते हैं तो नियत है, पापिचन्ता करते हैं तो नियत है। हमारा पुरुषार्थ कहां होगा? कोई भी क्षण इस नियतिभूतकी मौजूदगीसे रहित नहीं है, जब हम सांस लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सकें।

भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियनिवादमें भविष्य निर्माणकी सारी योजनाएँ हवा हैं। जिसे हम भविष्य कहते हैं वह भी नियनिवकमें सुनिश्चिन है और होगा ही। जैन दृष्टि तो यह कहती है कि—सुममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और बुरे बननेकी, सत् और असत् होनेकी है, जैसा पुरुषार्थ करोगे, जैसी सामग्री जुटाओगे अच्छे वुरे मविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे।'' पर जव नियतिचक निर्माण करनेकी बात पर ही कुठाराघात करके उमे नियत या सुनिश्चित कहता है तब हम क्या पुरुषार्थ करें ? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नहीं है वयोंकि वह नियत है। पुरुषार्थ-भ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता। इस नियतिचकमें सवका सव कुछ नियत है उसमें अच्छा क्या ? बुरा क्या ? हिसा अहिसा क्या ?

सबसे बड़ा अस्त्र सर्वज्ञस्य — नियितवादी या तथोक्त अध्यात्मवादियोंका सबसे बड़ा तर्क है कि— 'सर्वज्ञ है या नहीं? यदि मर्वज्ञ है तो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात् भिविष्यज्ञ भी होगा । फलतः वह प्रत्येक पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना है उमे ठीक रूपमें जानता है। इस तरह प्रत्येक परमाणुकी प्रतिसमयकी पर्याय मुनिश्चित है उनका परम्पर जो निमित्तनैमित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानके बाहिर नहीं है।' सर्वज्ञ माननेका दूसरा अर्थ है नियितवादी होना। पर, आज जो सर्वज्ञ नहीं मानते उनके सामने हम नियितवादको कैमे मिद्ध कर सकते है? जिम अध्यात्मवादके मूलमें हम नियितवादको पनपाते हैं उम अध्यात्मवृद्धिमें मर्वज्ञता व्यवहारनयकी अपेक्षामें है। निश्चयनयमें तो आत्मज्ञतामें ही उमका पर्यवसान होता है, जैसा कि स्वयं आचार्य कुन्दकुन्दने नियममार (गा. १५८) में लिखा है—

# 'जाणदि पस्सदि सब्दं व्यवहारणएण केवली भगवं। केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं।।''

अर्थात्—केवली भगवान् व्यवहारनयमे सब पदार्थोको जानने देखने है । निश्चयमे केवलज्ञानी अपनी आत्माको ही जानना देखना है ।

अध्यात्मशास्त्रगत निश्चयनयकी भूतार्थता ओर परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थता और अपरभार्थता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्त्रमें भूणंजानका पर्यवसान अन्ततः आत्मज्ञानमें ही होता है। अतः सर्वज्ञत्वकी दलीलका अध्यात्मचिन्तनमुलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोगकरना उचित नहीं है।

समप्र और अप्रतिबद्ध करण ही हेत-अकलंक देवने उम कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके दितीयक्षणमें नियममें कार्य उत्पन्न हो जाय। उसमें भी यह शर्त है कि जब उसकी शक्तिमें कोई प्रतिबन्ध उपस्थित न हो तथा सामग्र्यन्तर्गत अन्य कारणोंकी विकलता न हो। जैसे अग्नि धूमकी उत्पत्तिमें अनुकूल कारण है पर यह नभी कारण हो मकती है जब इसकी शक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिबन्धकने न रोकी हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-गीला ईधन आदि पूरे रूपमें विद्यमान हो। यदि कारणका अमुक कार्यरूपमें परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेनु बनाया जा मकता था। पर कारण तबतक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता जबतक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और शक्ति अप्रतिबद्ध न हो। इसका स्पष्ट अर्थ है कि शक्तिकी अप्रतिबद्धता और सामग्री की पूर्णता जबतक नहीं होगी तबतक अमुक अनुकूल भी कारण अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता। अग्निमें यदि गीला ईधन डाला जाय तो ही धूम उपन्न होगा अन्यथा वह धीरे २ राख बन जायगी। यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उसे उस समय राख बनना ही है या धूम पैदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की बात है। जिस परिणमनकी सामग्री जटेगी बही परिणमन उसका होगा।

रागादिका पुद्गलल्ब-अध्यात्म शास्त्रमें रागादिको परभाव और पौद्गलिक बताया है। इसका कारण भी यह बताया गया है कि चूँकि ये भाव पुद्गलिनिमत्तिसे होते हैं अतः पुद्गलावलम्बन होनेसे पौद्गलिक हैं। सर्वार्थसिद्धिमें भावमनको इसीलिए पौद्गलिक बताया है कि वह पुद्गलिनिमत्तक या पुद्गलावलम्बन है। रागादि या भावमनमें उपादान तो आत्मा ही है, आमा ही का परिणमन रागादि रूपमे होता है। यहाँ स्पष्टनः पुद्गलका या पर द्रव्य का सबलिनिमित्तत्व स्वीकृत है। पर को निमित्त हुए विना रागादिको परभाव कैसे कहा जा मकना है? अतः अध्यात्मभी उभयकारणोंसे कार्य होता है इस सर्व-सम्मत कार्यकारणभावका निषेध नहीं करना। "सामग्री जनिका कार्यस्य नेकं कारणम्' अर्थात् सामग्रीसे कार्य होनो है एक कारणमे नहीं, यह अनुभवसिद्ध कार्यकारणव्यवस्था है। कार्य उभयजन्य होनेपर भी चूँकि अध्यात्म उपादानका मुधार करना चाहता है अतः उपादानपर ही दृष्टि रखता है, और वह प्रति समय अपने मूलस्वरूप की याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, यह रागादिकुभाव परनिमित्त से उत्पन्न होते है अतः परनिमित्तोको छोड़। इसीमें अनन्न पुरुषार्थ है न कि नियतिन वादकी निष्क्रियतामें।

उभय कारणोंसे कार्य-कार्योत्पत्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त; जैसा कि अनेकान्तदर्शी स्वामी ममन्तभद्रने कहा है कि "यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभिः" अर्थात् कार्य बाह्य-अभ्या न्तर दोनों कारणोंसे होता है। वे बृहत्स्वयभू स्तोत्रके वासुपुज्य स्तवनमें और भी स्पष्ट लिखते हैं कि—

# "यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूर्तीनिमत्तमभ्यन्तरमूलहेतोः । अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं न ॥"

अर्थात् अन्तरंगमं विद्यमान मूलकारण अर्थात् उपादान योग्यताके गुण और दोषको प्रकट करनेंमें जो वाह्य वस्तु कारण होती है वह उस उपादानके लिये अगभूत अर्थात् सहकारी कारण है। केवल अभ्यन्तर कारण अपने गुणदोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं है। भले ही अध्यात्मवृत्त पुरुषके लिए बाह्यनिमित्त गौण हो जाँय पर उनका अभाव नहीं हो सकता। वे अन्तमें उपमंहार करते हुए और भी स्पष्ट लिखते हैं—

# "बाहचेतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः। नैवान्यथा मोक्षविधिश्च तेनाभिवन्द्यस्त्वमृषिर्बुधानाम्॥"

अर्थान् कार्योत्पत्तिके लिए बाह्य और आभ्यन्तर, निमित्त और उपादान दोनों कारणोंकी समग्रता पूर्णता ही द्रव्यगत निजस्वभाव हैं। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता।

इस उभयकाणोंकी स्पष्ट घोषणाके रहने हुए भी केवल नियतिवादैकान्तका पोषण अनेकान्त दर्शन और अनन्त पुरुषार्थका रूप नहीं ले सकता।

यही अनाद्यनन्न वैज्ञानिक कारण-कार्यधारा ही द्रव्य है जिसमें पूर्वपर्याय अपनी मामुग्रीके अनुमार सदृश, विसद्श, अर्धमदृश, अल्पमदृश आदिरूपमें अनेक पर्यायोंकी उत्पादक होती है। मान लीजिए एक जलबिन्दु है उसकी पर्याय बदल रही है, वह प्रांतक्षण जलबिन्दु हपसे परिणमन कर रही है, पर यदि गरमीका निमित्त मिलता है तो तुरन्न भाप बन जाती है। किमी मिट्टीमें यदि पड़ गई तो सम्भव है पृथिवी बन जाय। यदि साँपके मुँहमें चली गई तो जहर बन जायगी। तात्पर्य यह कि एकधारा पूर्व-उत्तर पर्यायों की बहती है उसमें जैसे जैमे संयोग होते जाँयगे उसका उस जानिमें परिणमन हो जायगा। गंगाकी धारा हरिद्वारमें जो है वह कानपुरमें नहीं। वह और कानपुरकी गटर आदिकः संयोग पाकर इलाहाबादमें बदली और इलाहाबादकी गन्दगी आदिके कारण काशीकी गंगा जुदी ही हो जानी है। यहाँ यह कहना कि "गंगाके जलके प्रत्येक परमाणुका प्रनिसमयका सुनिश्चित कार्यक्रम बना हुआ है उसका जिस समय जो परिणमन होना है वह होकर ही रहेगा " द्रव्यकी विज्ञानसम्मत कार्यकारणपरम्पराके प्रतिकृल है।

समयसारमें निमित्ताघीन उपादान परिणमन—समयसार (गा०८६।८८) में जीव और कर्मका परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बताते हुए लिखा है कि—— "जीवपरिणामहेदुं कम्मसं पुग्गला परिणमंति । पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमंति ॥ णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥ पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्वभावाणं ।"

अथात्—जीवके भावोंके निमित्तसे पुद्गलोंकी कर्मरूप पर्याय होती है और पुद्गलकर्मोंके निमित्तसे जीव रागादिरूपसे परिणमन करता है। इतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान वनकर पुद्गलके गुणरूपमे परिणमन नहीं कर सकता और न पुद्गल उपादान वनकर जीवके गुणरूपमे परिणति कर सकता है। हाँ, परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दोनोंका परिणमन होता है। इस कारण उपादान वृष्टिसे आत्मा अपने भावोंका कर्ता है पुद्गलके जानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्ता नहीं है।

इस स्पष्ट कथनमे कुन्दकुन्दाचार्यकी कर्नृत्व-अकर्तृत्वकी दृष्टि समझमें आ जाती है। इसका विगद अर्थ यह है कि –प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमें उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सकता है उपा-दान नही। परस्पर निमित्तसे दोनों उपादानोंका अपने अपने भावरूपसे परिणमन होना है। इसमें निमित्त-नैमित्तिकभावका निषेध कहाँ हैं? निश्चयदृष्टिमे परिनर्पेक्ष आत्मस्वरूपका विचार है। उसमें कर्तृत्व अपने उपयोगरूपमें ही पर्यवसित होना है। अतः कुन्दकुन्दके मतमे अध्य तममें द्रव्यस्वरूपका वही निरूपण है जो आगे समन्तभदादि आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें किया है।

मूलमें भूल कहां? — इसमें कहां मूलमें भूल हं? जो उपादान है वह उपादान ही है, जो निमित्त हैं वह निमित्त ही हैं। कुम्हार घटका कर्त्ता है यह कथन व्यवहार हो सकता है; कारण, कुम्हार वस्तुतः अपनी हलन-चलनिकया तथा अपने घट बनाने के उपयोगका ही कर्त्ता है, उसके निमित्तमे मिट्टीके परमाणुओं में वह आकार उत्पन्न हो जाता है। मिट्टीको घड़ा बनना ही था और कुम्हारके हाथको बैमा होना ही था और हमें उसकी व्याख्या ऐसी करनी ही थी, आपको ऐसा प्रश्न करना ही था और हमें यह उत्तर देना ही था। ये सब बातें न अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावके अनुकुल ही है और न नक्षीसिद्ध ही।

परम स्वपुरुषार्थी कुन्दकुन्दका अध्यात्म—आ० कुन्दकुन्दने अपने आध्यात्ममें यह वनाया है कि यद्यपि कार्य निमित्त और उपादान दोनोसे होना है पर निमित्तको यह अहंकार नहीं करना चाहिये कि "मंने ऐसा किया।" यदि उपादानकी योग्यता न होती तो निमित्त कुछ नहीं कर सकताथा। पर केवल उपादान की योग्यता भी निमित्तके विना अविकसित रह जाती है। प्रतिममय विकसित होनेको सैकड़ों योग्यताएं हैं। जिसका अनुकूल निमित्त जुट जाता है उसका विकास हो जाता है। यही पुरुषार्थ है। श्री कुन्दकुन्द उस निमित्तपनेके अहंकारको निकालनेके लिए पर-अकर्नृत्वकी भावना पर जोग देते हैं। पर यह नियतिवाद का भूत स्वकर्नृत्वको भी समाप्त कर रहा है। कुन्दकुन्द यह तो कहने ही है कि जीव अपने गुण-पर्यायोका कर्ता है। पर इस नियतिवादमें जब सब मुनियत है तब रचमात्र भी स्वकर्नृत्वको अवकाश नहीं है। कुन्दकुन्द जहा चरित्र दर्शन शील आदि पुरुषार्थों पर भार देकर यह कहने है कि इनके द्वारा अपनी आत्मामे बद्ध प्राचीन कर्मोकी निर्जरा करके शीध्य मुक्त हो सकते हैं। वहां यह नियतिवाद कहता है—कि "शीध्यताकी वात न करो, सब नियत है, होना होगा, हो जायगा।" कुन्दकुन्दकी दृष्टि तो यह है कि हम परकर्नृत्वका आरोप करकेही राग द्वेप मोहकी मृष्टि करते हैं। यदि हम यह समझ लें कि हम यदि किसीके परिणमनमें निमित्त हुए भी है तो इनने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादान ही होगा जिसका कि विकास हुआ है तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाँय। पर इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं हो जो स्वपु रुषार्थ या स्वकर्तृत्व की भी स्वतन्त्रता नहीं है।

अध्यात्मकी अकर्तृत्व भावनाका उपयोग-तब अध्यात्मशास्त्रकी अकर्त् त्वभावनाका क्या अर्थ है ? अध्यात्ममें समस्त वर्णन उपादानयोग्यताके आधारसे किया गया है। निमित्त मिलानेपर भी यदि उपादान- योग्यता विकसित नहीं होती,तो कार्य नहीं हो सकेगा। एक ही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणीका विकास करता है जबिक दूसरा द्वितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहता है। अतः
अन्ततः कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता है हाँ निमित्त उस योग्यनाको विकासोन्मुख बनाते
हैं। ऐशी दशामें अध्यात्मशास्त्रका कहना है कि निमित्तको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे
ऐसा बना दिया। निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि इसकी उपादानयोग्यता न होती तो में क्या कर
सकता था। अतः अपनेमें कर्तृ त्वजन्य अहंकारकी निवृत्तिके लिए उपादानमें कर्तृ त्वकी भावनाको दृद्रमूल करना
चाहिए, ताकि परपदार्थके कर्तृ त्वका अहंकार हमारे चित्तमें आकर रागद्वेषको मृष्टि न करे। बड़ेमे बड़ा कार्य
करके भी मनुष्यको यही सोचना चाहिए कि 'मैने क्या किया ? यह तो उसकी उपादानयोग्यता का ही विकास
है, मैं तो एक साधारण निमित्त हूं।' 'किया हि द्रष्यं विनयित नाद्रष्यम्' अर्थान्—किया योग्यमें परिणमन
कराती है अयोग्यमें नहीं। इस तरह अध्यात्मकी अकर्तृ त्व भावना हमें वीतरागताकी ओर ले जानेके लिए
है, न कि उसका उपयोग नियतिवादके पुरुषार्थिवहीन कुमार्गपर ले जानेको किया जाय।

'**जं जस्स जिम्म**'आदि भावनाएं है-स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें सम्यग्दृष्टिके धर्म भावनाके चिन्तनमें ये दो गाथाएँ लिखी है---

> "जं जम्स जिम्म देसे जेण विहाणेण जिम्म कालिम्म। णादं जिणण णियदं जम्मं व अहव मरणे वा ।। ३२१।। तं तस्स तिम्म देसे तेण विहाणेण तिम्म कालिम्म। को चालेदुं सक्को इंदो वा अह जिणिसो वा ।। ३२२॥'

अर्थात् जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी नही टाल सकता, वह होगा ही । प० दीलतरामजीने भी छहढालामे यही लिखा है—

> "सुर असुर खगधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलें ते। मणिमन्त्र तन्त्र बहु होई, मरतें न बचावे कोई॥"

इस तरह मृत्युभय से साधकको निर्भय होकर पुरुषार्थी बननेके लिए नियतत्वकी भावनाका उप-दश है न कि पुरुषार्थमें विमुख होकर नियतिचकके निष्क्रिय कुमार्गपर पहुँचनेके लिए।

उक्त गाथाओंका भावनीयार्थ यही है कि — जो जब होना है होगा उससे कोई किसीका अरण नहीं है, आत्मिनिर्भर रहकर जो आवे उसे महना चाहिए। मृत्युको कोई नहीं टाल सका। इस तरह चित्तसमाधानके लिए भाई जानेवाली भावनाओंसे वस्तुष्यवस्था नहीं हो सकती। अतित्य भावनामें ही कहते हैं कि — जगत् स्वप्नवत् है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शून्यवादियोंकी तरह जगत् पदार्थोंकी सत्तासे शून्य है। बिल्क उसका यही तात्पर्य है कि स्वप्नकी तरह वह आत्मिहतके लिए वास्तविक कार्यकारी नहीं है। यहाँ सम्यक्ष्टिकी चिन्तन-भावनामें स्वावलस्वनका उपदेश है, उससे पदार्थव्यवस्था नहीं की जा सकती।

निञ्चय और व्यवहार—निञ्चयनय वस्तुकी परिनर्गक्ष स्वभून दशाका वर्णन करता है। वह यह वनाता है कि प्रत्येक जीव स्वभावमे अनन्तज्ञान-दर्शन या अखण्ड चैतन्यका पिण्ड है। आज यद्यपि वह कर्मनिमित्तमे विभाव परणमन कर रहा है पर उसमें स्वभावभून शक्ति अपने अखण्ड निर्विकार चैतन्य होनेकी है। व्यवहारनय परसाक्षेप अवस्थाओंका वर्णन करना है। वह जहाँ आत्माको पर-घटपदि पदार्थोंके कर्त् त्वके वर्णनसम्बन्धी लम्बी उड़ान लेता है वहाँ निश्चयनय रागादि भावोंके कर्त् त्वको भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल देना है और आत्माको अपन शुद्ध भावोंका ही कर्ना वताना है, अशुद्ध भावोंका नहीं। निश्चयनयकी भूनार्थनाका नापर्य यह है कि वही दशा आत्माके लिए वास्तविक उपादेय है, परमार्थ है। यह जो रागादिरूप विभावपरिणित है वह अभूनार्थ है अर्थात् आत्माके लिए उपादेय नहीं है, इसके लिए वह अपरमार्थ है, अग्राह्य है।

निश्चयनयका वर्णन हमारा लक्ष्य है-निश्चयनय जो वर्णन करता है कि मै सिद्ध हूँ, वृद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, निष्कषाय हूँ, यह सब हमारा लक्ष्य है। इसमें 'हूँ' के स्थानमें 'हो सकता हूँ' यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं करेगा। यह भाषाका एक प्रकार है। साधक अपनी अन्तर्जल्य अवस्थामें अपने ही आत्माको सम्बोधन करता है कि—हे आत्मन्, तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध है, वीतराग है, आज फिर यह तेरी क्या दशा हो रही है? तू कषायी और अज्ञानी बना है। यह पहला 'सिद्ध है बुद्ध हैं वाला अंश दूसरे 'आज फिर तेरी क्या दशा हो रही है, तू कषायी अज्ञानी बना है' इस अंशमे ही परिपूर्ण होता है।

इस लिए निश्चयनय हमारे लिए अपने द्रव्यगत मूलस्वभावकी ओर संकेत करता है जिसके विना हम कषायपंकसे नहीं निकल सकते। अतः निश्चयनयका सम्पूर्ण वर्णन हमारे सामने कागजपर मोटे मोटे अक्षरोंमें लिखा हुआटेंगा रहे नािक हम अपनी मूलभून उस परमदशाको प्राप्त करनेकी दिशामें प्रयत्नशील रहें। न कि 'हम तो सिद्ध हैं, कमोंसे अस्पृष्ट हैं यह मानकर मिथ्या अहंकारका पोषण करें और जीवन्तचारित्यमें विमुख हो निश्चयकान्मणी मिथ्यात्वको बहातें।

निवेदन—मेरा यही निवेदन हैं कि, हम सब समन्तभद्रादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी तत्त्वत्र्यवस्थाको समझे। कुन्दकुन्दके अध्यान्ममे अहंकार और परकर्त् त्व भावको नष्ट करें, कार्तिकेयकी भावनामे निर्भयता प्राप्त करे और अनेकान्त दृष्टि और अहिमाके पुरुषार्थं द्वारा शीघ्र ही आत्मोन्नतिके अमीम पुरुषार्थमें जुटें। भविष्यको हम बनाएंगे, वह हमारे हाथमें हैं। कर्मोंके उत्कर्षण अपकर्षण उदीरणा संक्रमण उद्देवलन आदि सभी हम अपने भावोंके अनुसार कर सकते है और इसी परम स्वपुक्त्यार्थंकी घोषणा हमें इस छन्दमें सुनाई देती है—

# "कोटि जन्म तप तपें ज्ञानविन कर्म झड़ें जे। ज्ञानीके क्षणमें त्रिगुष्तितें सहज टरें ते॥"

यह त्रिगुप्ति स्वपुरुषार्थकी सूचना है। इसमें स्वोदयका स्थिर आश्वासन है। नियितवाद एक अदार्शनिक सिद्धातोंसे समुत्पन्न काल्पनिक भून है। इसकी डाड़ी पकड़कर हिला दीजिये और तत्त्व-व्यवस्थाके दार्शनिक सिद्धातोंके आधारमे इस श्रोत्रविषमे नई पीड़ीको बचाइये। यह बड़ा मीथा उपाय है। न इसमें कुछ करना है न विचारना है एक ही बात याद कर लो "जो होना होगा मो होगा ही" भाई, इस बातका भी उपयोग जब तुम्हारा पुरुषार्थ थक जायतो सांस लेनेके लिए कर लो, कुछ हर्ज नहीं, पर यह धर्म नहीं है। धर्म है—स्वपुरुषार्थ, स्वसंशोधन और स्वदृष्टि।

महावीरके समयमें मक्बिलिगोशाल इस नियितवादका प्रचारक था। आज मोनगढ़से नियितवादकी आवाज फिरमे उठी है और वह भी कुन्दकुन्दके नामपर। भावनीय पदार्थ जुदा है उनसे तत्त्वव्यवस्था नहीं होती यह मैं पहले लिख चुका हूँ। यो ही भारतवर्षने नियितवाद और ईश्वरवादके कारण तथा कर्मवादके स्वरूपको ठीक नहीं समझनेके कारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली थी। किसी तरह अब नव-स्वातन्त्र्योदय हुआ है। इस युगमें वस्तुतत्त्वका वह निरूपण हो जिसमे सुन्दर समाजव्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हो। धर्म और आध्यात्मके नामपर और कुन्दकुन्दाचार्यके मुनामपर आलस्य-पोषक पुण्य-पापलोपक नियितवादका प्रचार न हो। हम सम्यक् तत्त्वव्यवस्थाको सभझें और समन्त्रभद्रादि आचार्यके हारा परिजीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करें।

# निश्चय और व्यवहार का सम्यादर्शन-

"यस्मात् कियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः" अर्थात् भावशून्य कियाएँ सफल नहीं होती। यह भाव वया है ? जिसके बिना समस्त कियाएँ निष्फल हो जाती है ? यह भाव है निश्चयदृष्टि । निश्चय नय परिनिरपेक्ष आत्मस्वरूपंको कहता है । परमवीतरागता पर उसकी दृष्टि रहती है । जो कियाएँ इस परमवीतरागताकी साधक और पोषक हों वे ही सफल है । पुरुषार्थसिद्धधुपायमें बताया है कि "निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयस्यभूतार्थम् ।" अर्थात् निश्चयनय भूतार्थं है और व्यवहारनय अभूनार्थं । इस भूतार्थता और अभूतार्थताका क्या अर्थ है ? 'जब आत्मामें इस समय रागढेष मोह आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा इन भावों रूपने परिणमन कर रहा है, तब परनिरपेक्ष सिद्धवत्

स्वरूपके दर्शन उसमें कैसे किए जा सकते हैं?' यह शंका व्यवहार्य है, और इसका समाधान भी मीधा और स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामें सिद्धके समान अनन्त चैतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनता किसी आत्माक चैतन्यमें नहीं है। सबकी आत्मा अमंख्यातप्रदेशवाली है, अखण्ड द्रव्य है। मूल द्रव्य-दृष्टिसे सभी आत्माओंकी स्थिति एकप्रकारकी हैं। विभाव परिणमनके कारण गुणोंके विकासमें न्यूनाधिकता आ गई है। संसारी आत्माएँ विभाव पर्यायोंको धारण कर नानारूपमें परिणत हो रही है। इस परिणमनमें मुल द्रव्यकी स्थित जिननी सत्य और भूतार्थ है उतनी ही उसकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार स्थिति भी सत्य और भूतार्थं है । पदार्थपरिणमनकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहार दोनों भूतार्थ और सत्य हैं। निश्चय जहाँ मूल द्रव्यस्वभावको विषय करना है, वहाँ व्यवहार परसापेक्ष पर्यायको विषय करता है, निर्विषय कोई नहीं है। व्यवहारकी अभूतार्थना इतनी ही है कि वह जिन विभाव पर्यायोंको विषय करता है वे विभाव पर्याएँ हेय है, उपादेय नहीं, शुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय है, यही निश्चयकी भूतार्थना हैं। जिस प्रकार निश्चय द्रव्यके मुल स्वभावको विषय करना है उसी प्रकार शुद्ध सिद्ध पर्याय भी निश्चय का विषय है। तात्पर्य यह कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वरूप और परनिरपेक्ष पर्याएँ निश्चयका विषय है और परसापेक्ष परिणमन व्यवहारके विषय है। व्यवहारकी अभूतार्थता वहाँ है जहाँ आत्मा कहता है कि "में राजा हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मै ऊंच हूँ, यह नीच है, मेरा धर्माधिकार है, इसका धर्माधिकार नहीं है आदि" तब अर्न्तदृष्टि कहना है कि राजा विद्वान् स्वस्थ ऊंच नीच आदि बाह्यापेक्ष होनेसे हेय है इन रूप तुम्हारा मूलस्वरूप नहीं है, वह तो सिद्धके समान शुद्ध है, उसमे न कोई राजा है न रंक, न कोई ऊंच न नीच, न कोई रूपवान् न कुरूपी। उसकी दृष्टिमें सब अखण्ड चैतन्यमय समस्वरूप समाधिकार है। इस व्यवहारमें अहंकारको उत्पन्न करनेका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो कृटेव है, निश्चय उसीको नप्ट करता है और अभेद अर्थात् समत्वकी ओर दृष्टिको ले जाता है और कहता है कि-मूर्ख, क्या सोच रहा है, जिसे तू नीच और तुच्छ समझ रहा है वहभी अनन्त चैनन्यका अखण्ड मीलिक द्रव्य है,परकृत भेदसे तू अहंकारकी मृष्टि कर रहा है और भेदका पोषण कर रहा है, करीराश्रित ऊंचनीचभावकी कल्पनासे धर्माधिकार जैसे भीषण अहंकारकी बात बोलता है ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहंकारपूर्ण व्यवहारसंसारमे निश्चय ही एक अमृतशलाका है जो दृष्टिमें व्यवहारका भेदिवय नहीं चढ़ने देती।

पर ये निश्चयकी चरचा करने वाले ही जीवनमें अनन्त भेदोंको कायम रखना चाहते है। व्यवहारलोपका भय पग पगपर दिखाने हैं। यदि दस्सा मंदिरमं आकर पूजा कर लेता है तो इन्हें व्यवहार-लोपका भय व्याप्त हो जाता है। भाई, व्यवहारका विष दूर करना ही तो निश्चयका कार्य है। जब निश्चयके प्रमारका अवसर आना है तो क्यों व्यवहारलोपमे डरने हो ? कवनक इस हेय व्यवहारमे चिपटे रहोगे और धर्मके नामपर भी अहंकारका पोषण करते रहोगे ? अहंकारकेलिए और क्षेत्र पड़े हुए हैं, उन कुक्षेत्रोंमें तो अहंकार कर ही रहे हो ? बाह्य विभूतिके प्रदर्शनसे अन्य व्यवहारोंमें दूसरोंसे श्रेष्ठ वनने का अभिमान पुष्ट कर ही लेते हो, इस धर्मक्षेत्रको तो समताकी भूमि बनने दो । धर्मके क्षेत्रको तो धनके प्रभ्त्वमे अछ्ता रहने दो । आखिर यह अहंकारकी विषबेल कहां तक फैलाओगे ?आज विश्व इस अहंकारकी भीषण ज्वालाओंमें भस्मसात् हुआ जा रहा है । गोरे कालेका अहंकार, हिन्दू मुसलमानका अहंकार, धनी निर्धनका अहंकार, सत्ताका अहंकार,ऊँचनीचका अहंकार,आदि छूत अछूतका अहंकार,आदिइस सहस्रजिह्नअहंकारनागकी नागदमनी औषधि निरुचयदुष्टि ही है। यह आत्ममात्रको समभूमिपर लाकर उसकी आंखं खोलती हैं कि-देखो, मूलमे तुम सब कहाँ भिन्न हो ? और अन्तिम लक्ष्य भी तुम्हारा वही समस्वरूपस्थिति प्राप्त करना है तब क्यों बीचके पड़ावोंमें अहंकारका सर्जन करके उच्चत्वकी मिथ्या प्रतिष्ठाकेलिए एक दूसरेके खूनके प्यासे हो रहे हो ? धर्मका क्षेत्र तो कमसे कम ऐसा रहने दो जहां तुम्हें स्वयं अपनी मूलदशाका भान हो और दूसरे भी उसी समदशाका भान कर सकें। "सम्मीलने नयनयोः न हि किंचिवस्ति"-आंख मुंदजाने पर यह सब भेद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। परलोकमें तुम्हारे साथ वह अहंकारविष तो चला जायगा पर यह जो भेदसृष्टि कर जाओगे उसका पाप मानवसमाजको भोगना पड़ेगा। यह मूढ़ मानव अपने पुराने पुरुषों द्वारा किये गये पापको भी बापके नामपर पोषता रहना चाहता है। अतः मानवसमाजकी हिनकामनासे भी निरुचयदृष्टि—आत्मसमत्वकी दृष्टि को ग्रहण करो और पराश्रित व्यवहारको नष्ट करके स्वयं शान्तिग्लाभ करो और दूसरोंको उसका मार्ग निष्कंटक कर दो।

ममयसारका सार यही है। कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके गुणगानसे, उसके ऊपर अर्थ चढ़ानेसे, उसे चांदी सोनेमें मढ़ानेसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती। वह तो समयसारको जीवनमें उनारनेमे ही प्रसन्न हो सकती है। यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धर्मस्थानोंमें किसीका अधिकार किसीका अनिधकार इन सब विषोंका समयसारके अमृतके साथ क्या मेल ? यह निरुचयमिष्यात्वी निरुचयको उपादेय और भूतार्थं तो कहेगा पर जीवनमें निरुचयकी उपेक्षाके ही कार्य करेगा, उसकी जड़ खोदने का ही प्रयास करेगा।

निश्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टांग लो । जिसमे सदा तुम्हें अपने ध्येयका भान गहे । सच पूछो तो भगवान् जिनेन्द्रकी प्रतिमा उमी निश्चयनयकी प्रतिकृति है । जो निपट वीतराग होकर हमें आत्ममात्रसत्यता सर्वात्मसम्बन्ध और परमवीतरागताका पावन सन्देश देती है । पर व्यवहारमूढ़-मानव उसका मात्र अभिषेक कर बाह्यपूजा करके ही कर्तंब्यकी इतिश्री समझ लेता है । उलटे अपनेमें मिथ्या धर्मात्मत्वके अहकारका पोषण कर मदिरमें भी चौका लगानेका दुष्प्रयत्न करता है । 'अमुक मन्दिर में आ सकता है अमुक नहीं इन विधिनिषधोंकी कित्यत अहंकारपोषक दीवारें खड़ी करके धर्म, शास्त्र और परम्पराके नामपर तथा मंस्कृतिरक्षाके नामपर मिरफुड़ीवल और भुकदमेवाजीकी स्थित उत्पन्न की जाती है और इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोमें आये दिन होता रहता है ।

निश्चयनयावलिन्वयोंकी एक मोटी भ्रान्न धारणा यह है कि ये द्रव्यमें अगृद्धि न मानकर पर्यायको अगुद्ध कहते हैं और द्रव्यको सदा शुद्ध कहने का माहम करने हैं। जब जैनिसिद्धान्नमें द्रव्य और पर्यायकी पृथक् सत्ता ही नहीं है तब केवल पर्याय ही अगुद्ध कैसे हो सकती है ?जब इन दोनोंका नादात्म्य है तब दोनों ही अगुद्ध हैं। दूसरे शब्दोंमें द्रव्य ही पर्याय वनना है। द्रव्यशून्य पर्याय और पर्यायगून्य द्रव्य हो ही नहीं सकता। जब इस नरह दोनों एकसत्ताक ही है नव अगुद्धि पर्याय नक मीमिन रहती है द्रव्यमें नहीं पहुँचनी यह कथन स्वत. नि.सार हो जाता है। पर्यायके परिवर्त्तन होनेपर द्रव्य किसी अपरिवर्तिन अंशका नाम नहीं है और न ऐसा अपरिवर्तिन लोके अंश ही द्रव्यमें है जो परिवर्तनमें सर्वथा अछूना रहता हो किन्तु द्रव्य अखण्डका अखण्ड परिवर्तिन होकर पर्याय नाम पाना है। उसकी परिवर्तिन धारा अनाद्यनन्तकाल तक चालू रहती है, इनीको द्रव्य या ध्रीव्य कहने हैं। अतः 'पर्याय अगुद्ध होनी है और द्रव्य गुद्ध बना रहता है' यह धारणा द्रव्यस्वरूप के अज्ञानका परिणाम है।

इसी धारणावश निरुचयमूढ़ 'मं मिद्ध हूं, निर्विकार हूँ, कर्मवन्धनमुक्त हूँ' आदि वर्तमानकालीन प्रयोग करने लगते हूँ। और उसका समर्थन उपर्युक्त भ्रान्तधारणाके कारण करने लगते हैं। पर कोई भी समझदार आजकी नितान्त अबुद्ध दशामें अपनेको शुद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नहीं कर सकता। यह कहना तो उचित हैं कि मुझमें सिद्ध होनेकी योग्यता है, में मिद्ध हो सकता हूँ, या मिद्धका मूल द्रव्य जितने प्रदेशवाला जितने गुणधर्मवाला है उतने ही प्रदेशवाला उतने ही गुणधर्मवाला मेरा भी है। अन्तर इतना ही हैं कि सिद्धके सब गुण निरावरण हैं और मेरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेश और अविभाग प्रतिच्छेदोंकी दृष्टिमें ममत्व कहना जुदी बात है। वह समानता तो सिद्धके समान निगादियासे भी है। पर इससे मात्रद्रव्योंकी मौलिक एकजातीयताका निरूपण होता है न कि वर्तमान कालीन पर्यायका। वर्तमान पर्यायोंमें तो अन्तर महदन्तरम् है।

इसीतरह निश्चयनय केवल द्रव्यको विषय करता है यह धारणा भी मिथ्या है । वह तो पर निर-पेक्ष स्वभावको विषय करनेवाला है चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय । सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत है, उमे निश्चयनय अवश्य विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा मिलती है उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आर्त्मान्युखता होती है.। अतः निरचय और व्यव-हारका सम्यग्दर्शन करके हमें निरचयनयके लक्ष्य-आत्मसमत्त्रको जीवनव्यवद्धारमें उतारमेकी प्रमुक्त करना चाहिए। धर्म-अधर्मकी भी यहीं कसौटीं हो सकती है। जो कियाएँ आत्मस्वभावकी साधक हो परमबीत-रागना और आत्मसमताकी ओर ले जाँग वे धर्म है शेष अधर्म।

# परलोक का सम्यग्दर्शन-

धर्मक्षेत्रमें सब ओरमे 'परलोक मुधारो'की आवाज मुनाई देती है। परलोकका अर्थ है मरणोक्तर जीवन। हरण्क धर्म यह दावा करता है कि उसके बनाए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुक्षी और समृद्ध होगा। जैनधर्ममें भी परलोकके मुखाका मोहक वर्णन मिलता है। स्वर्ग और नरवका सांगोपांग विवेचन सर्वत्र पाया जाना है। मंसारमें चार गतियाँ हैं—मनुष्यमिन, निर्यञ्चगिन, नरकगित और देवगिन। नरक अत्यन्त दुःखके स्थान है और स्वर्ग सांसारिक अभ्युदयके स्थान। इनमें मुधार करना मानवशिक्तके बाहरकी बात है। इनकी जो रचना जहाँ है सदा वैमी रहनेवाली है। स्वर्गमें एक देवको कमसे कम मदायीवना बत्तीम देवियाँ अवश्य मिलती हैं। शरीर कभी रोगी नहीं होता। खाने-पीनेकी चिन्ना नहीं। सब मनःकामना होते ही समुपस्थित हो जाना है। नरकमें सब दुःख ही दुःखकी सामग्री है।

यह निश्चिन है कि एक स्थूल शरीरको छोड़कर आत्मा अन्य स्थूल शरीरको धारण करता है। यही पर-लोक कहलाना है। मैं यह पहिले विस्तारमे बना आया हूँ कि आत्मा अपने पूर्वशरीरके साथ ही साथ उस पर्यायमें उपार्जित किये गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिको वही छोड़ देता है, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोंके साथ परलोकमें प्रवेश करता है। जिस योनिमें जाता है वहाँके वातावरणके अनुसार विकसित होकर बहुता है। अब यह विचारनेकी बात है कि मनुष्यके लिए मरकर उपन्न होनेके दो स्थान तो ऐसे है जिन्हें मनुष्य इमी जन्ममें मुश्रार सकता है, अर्थात् मनुष्य योनि और पशु योनि इन दो जन्मस्थानोंके संस्कार और वानावरणको सुधारना तो मन्ष्यके हाथमें है ही। अपने स्वार्थकी दृष्टिमे भी आधे परलोकका सुधारना इमारी रचनात्मक प्रवृत्तिकी मर्यादामें है। बीज कितना ही परिपुष्ट नयों न हो यदि खेत ऊबड़ खांबड़ है, जसमें कास आदि है, सांप चूहे छछदर आदि रहते है तो उस बीजकी आधी अच्छाई तो खेतकी खराबी और गन्दे वानावरणसे समाप्त हो जाना है । अतः जिसप्रकार चतुर किसान बीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ता करना है उसी प्रकार खेतको जोतने बखरने,उमे जीवजन्तूरहित करने, घाम फुम,उखाइने आदिकी भी पूरी पूरी कोशिश करता ही है, तभी उसकी खेती समृद्ध और आशातीत फलप्रमू होती है। इसी तरह हमें भी अपने परलोकके मन्ष्यसमाज और पश्समाज रूप दो खेतोंको इस योग्य बना लेना चाहिए कि कदाचिन् इनमें पुनः शरीर धारण करना पड़ा तो अनुकूल मामग्री और मुन्दर वानावरण तो मिल जाय। यदि प्रत्येक मनुष्यको यह दृह प्रतीति हो जायः कि हमारा परलोक यहीं मनुष्य समाज है और परलोक सुधारनेका अर्थ इसी मानव समाजको मुधारना है तो इस मानवसमाजका नकशा ही बदल जाय । इसी तरह पश्समाजके प्रति भी सदभावना उत्पन्न हो सकती है और उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित प्रवत्थ हो सकता है। अमेरिकाकी गाएँ रेडियो मुनती है और सिनेमा देखती हैं । वहाँकी गोशालाएँ यहाँके मानवघोंसलोंसे अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हैं ।

परलोक अर्थान् दूसरेलोग, परलोकका सुधार अर्थान् दूसरे लोगोंका—मानवसमाजका सुधार। जब यह निश्चित है कि मरकर इन्हीं पशुओं और मनुष्योंमें भी जन्म लेनेकी संभावना है तो समझदारी और सम्यदर्शनकी बात तो यह है कि इस मानव और पशु समाजमें आए हुए दोगोंको निकालकर इन्हें निर्दोष बनाया जाय। यदि मनुष्य अपने कुकृत्योंसे मानवजातिमें क्षय, सुजाक, कोइ, मृगी आदि रोगोंकी मृष्टि करता, है, इसे नीतिभ्रष्ट, आचारविहीन, कलह केन्द्र, और शराबखोर आदि बना देना है तो बह कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकेगा। आखिर उसे भी इसी नरकभून समाजमें जन्म लेना पड़ेगा। इसी तरह गाय भैंस आदि पशुओंकी दशा यदि मात्र मनुष्यक ऐहिक स्वार्थक ही आधारपर चली तो

उनका कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके प्रति सद्भाव हो। यह समझे कि कदाचित् हमें इस योनिमें जन्म लेना पड़ा तो यही भोग हमें भोगना पड़ेगें। जो परम्पराएँ हम इनमें डाल रहे हैं उन्होंके चक्रमें हमें भी पिसना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि यदि अपने कुकृत्योसे इस मानव समाज और पशु समाजको कलंकित करोगे तो परलोकमें कदाचित् इन्हीं समाजोंमें आना पड़ा तो उन अपने कुकृत्यों का भोग भोगना ही पड़ेगा।

मानव समाजका सुख दुःख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम है। अतः परलोकका सम्यग्दर्शन यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमें है उसका सुधार ऐसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके करें जिससे स्वर्गमें उत्पन्न होनेकी इच्छा ही न हो । यही मानवलोक स्वर्गलोकमें भी अधिक सर्वाभ्युदय कारक वन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असंयम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीयंकणको प्रभावित करते है और उससे जन्म लेनेवाली सन्तिक हारा मानवसमाजमें वे सब वीमारियां और चरित्रभ्रष्टताएँ फैल जाती है। अतः इनसे परलोक विगइता है। इसका नात्पर्य यही है कि खोटे संस्कार सन्तित द्वारा उस मानवजातिमें घर कर लेने है जो मानवजाति कभी हमारा पुनः परलोक वन सकती है। हमारे कुकृत्यों-से नरक बना हुआ यही मानवसमाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सकता है। यदि हमारा जीवन मानवसमाज और पशुजातिक सुधार और उद्धारमें लग जाता है तो नरकमे जन्मलेनेका मौका ही नही आ सकता। कदाचित् नरकमें पहुंच भी गए तो अपने पूर्व संस्कारवश नारिक्योंको भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि हमारा परलोक यही हममें भिन्न अखिल मनुष्य समाज और पशुजाति है जिनका मुधार हमारे परलोकका आधा मुधार है।

दूसरा परलोक है हमारी मन्ति। हमारे इस शरीरमे होनेवाले यावत् सन्कर्म और दुष्कर्मोंके रक्तद्वारा जीवित संस्कार हमारी सन्तिमें आते हैं। यदि हममें कोड़ क्षय या सुजाक जैसी सकामक वीमारियां है तो इसका फल हमारी सन्तिको भोगना पड़ेगा। असदाचार और शराबखोरी आदिसे होनेवाले पापसस्कार रक्तद्वारा हमारी सन्तिमें अंकुरित होगे तथा बालकके जन्म लेनेके बाद वे पल्लिवत पृष्पित और फलित होकर मानवजातिको नरक बनाएँगे। अतः परलोकको सुधारनेका अर्थ है सन्तिको सुधारना और सन्तिको सुधारनेका अर्थ है अपनेको सुधारना । जवतक हमारी इस प्रकारकी अन्तर्मुखी दृष्टि न होगी तवतक हम मानवजातिके भावी प्रतिनिधियोक जीवनमे उन असस्य काली रेखाओको अंकित करने जाँयगे जो सीथे हमारे असंयम और पापाचारका फल है।

एक परलोक है-शिष्य परम्परा । जिस प्रकार मन्ष्यका पुनर्जन्म रक्तद्वारा अपनी सन्तिमं होना है उसी तरह विचारो द्वारा मनुष्यका पुनर्जन्म अपने शिष्योमे या आसपासके लोगोंमें होता है। हमारे जैसे आचार-विचार होगे, स्वभावत: शिष्योक जीवनमें उनका असर होगा ही। सनुष्य इतना सामाजिक प्राणी है कि वह जान या अनजानमें अपने आसपासके लोगोंको अवश्य ही प्रभावित करना है। वापको वीड़ी पीना देखकर छोटे वच्चोको झुठे ही लकड़ीकी बीड़ी पीनेका शौक होता है और यह खेल आगे जाकर व्यमन का रूप ले लेता है। शिष्यपरिवार मोमका पिड है। उसे जैसे साचेमें ढाला जायगा ढल जायगा। अतः मनुष्यके ऊपर अपने सुधार-विगाड़की जवाबदारी तो है ही साथ ही साथ मानव समाजके उत्थान और पतनमें भी उसका साक्षात् और परम्परया खास हाथ है। रक्तजन्य मन्ति तो अपने पुरुषार्थद्वारा कदाचित् पिनुजन्य कुसंस्कारोंसे मुक्त भी हो सकती है पर यह विचारमन्ति यदि जहरीली विचारधारासे बेहोश हुई तो इसे होशमें लाना वडा दुष्कर कार्य है। आजका प्रत्येक व्यक्ति इस नृतनपीढ़ी पर ही आख गड़ाए हुए है। कोई उसे मजह बकी शराब पिलाना चाहता है तो कोई हिन्दुत्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी कुल परम्परा की। न जाने कितने प्रकारकी विचारधाराओंकी रंग विरंगी शराबे मनुष्यकी दुर्बृद्धिने तैयार की है और अपने वर्गका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व और स्थिर स्वाथोंकी संरक्षाके लिए विविध प्रकारके धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सुन्दर मोहक पात्रोंमें ढाल ढालकर भोली नृतन पीढ़ीको पिलाकर उन्हें

स्वरूपच्युत किया जा रहा है। वे इसके नशेमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूलकर अपने भाइयोंका खुन बहानेमें भी नहीं हिचकिचाते। इस मानवसंहारयुगमें पशुओंके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो मुनता ही कौन है? अतः पग्लोक सुधारके लिए हमें परलोकके सम्यग्दर्शनकी अवश्यकता है। हमें समझता होगा कि हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार उस परलोकको सुधार मकता है।

परलोकमें स्वर्गके मुखादिक लोभमें इस जन्ममें कुछ चारित्र या तपश्चरणको करना तो लम्बा व्यापार है। यदि ३२ देवियोंके महासुखकी तीव्रकामनामें इस जन्ममें एक बूढ़ी स्त्रीको छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है तो यह केवल प्रवञ्चना है। त यह चारित्रका सम्यग्दर्शन है और न परलोकका। यह तो कामनाका अनुचित पोषण है, कषायकी पूर्तिका दृष्प्रयस्त है। अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दर्शन साधकके लिए अस्यावश्यक है।

#### कर्मसिद्धान्तका सम्यग्दर्शन-

जैन सिद्धान्तने सर्वश्रासी ईश्वरमे जिस किसी तरह मुक्ति दिलाकर यह घोषणा की थी कि प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है। वह स्वयं अपने भाग्यका विधाता है। अपने कर्मका कर्ता और उसके फलका भोक्ता है। परन्तु जिस पक्षी की चिरकालमे पिजरेमे परनन्त्र रहनेके कारण सहज उड़नेकी शक्ति कुंठित हो गई है उसे पिजडेमे वाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजड़ेकी ओर ही झपटता है। इसीतरह यह जीव अनादिसे परनन्त्र होनेके कारण अपने मूल स्वातन्त्र्य-आत्मसमानाधिकारको भूला हुआ है। उमे इसकी याद दिलात है तो कभी वह भगवान्का नाम लेता है, तो कभी किमी देवी देवता का। और कुछ नहीं तो 'करमगति टाली नाहि टलैं' का नारा किमीने छीन ही नही लिया। 'विधिका विधान' 'भवितव्यता अमिट हैं' आदि नारे बच्चे मे ब्हेनक सभीकी जवानपर चढ़े हुए है। ईश्वरकी गुलामीसे हटे तो यह कर्मकी गुलामी गले आ पडी।

मंने बन्धनन्वके विवेचनमें कर्मका स्वरूप विस्तारमे लिखा है। हमारे विचार, वचन व्यहार और शारीरिक कियाओं के संस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पड़ने हैं और उन संस्कारों को प्रबोध देने वाले पृद्गल स्कन्ध आत्माम सम्बन्धका प्राप्त हो जाने हैं। आजका किया हुआ हमारा कर्म कल दैव बन जाता है। पुराकृत कर्मको ही दैव विधि भाग्य आदि शब्दों से कहते हैं। जो कर्म हमने किया है, जिसे हमने वोधा है उसे चाहें तो दूसरे क्षण ही उत्वाडकर फेंक सकते हैं। हमारे हाथमें कर्मोंकी सत्ता है। उनकी उदीरणा—समयसे पहिले उदयमें लाकर झड़ा देना, संक्रमण-मानाको असाना और असानाको साना बना देना, उत्कर्षण—स्थिति और फठ देनेकी शिवनमें वृद्धि कर देना, अपकर्षण-स्थिति और फठ देनेकी शिवनमें वृद्धि कर देना, अपकर्षण-स्थिति और फठ देनेकी शिवनमें वृद्धि कर देना, अपकर्षण-स्थिति और फठ देनेकी शिवनमें वृद्धि कर देना, उद्धिन क्षयोपशम आदि विविध दशाएँ हमारे पुरुषायंके अधीन है। अमुक कोई कर्म बंधा इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वह वजलेप हो गया। बंधनेके बाद भी हमारे अच्छे बुरे विचार और प्रवृत्तियोंसे उसकी अवस्थामें सैकड़ो प्रकारके परिवर्तन होते रहने हैं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे जरूर बंध जाते हैं जिन्हें टालना कठिन होता है उनका फल उसीरूपमें भोगना पड़ना है। पर ऐसा कर्म सी में एक ही शायद होता है।

सीधीसी बात है—पुराना संस्कार और पुरानी वासना हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। यदि आज हमारे आचार-व्यवहारमें शृद्धि आती है तो पुराने संस्कार धीरे धीरे या एकही अटकेमें समाप्त हो ही जायेंगे। यह तो बलाबल की बात है। यदि आजकी तैयारी अच्छी है तो प्राचीनको नष्ट किया जा सकता है, यदि कमजोरी है तो पुराने संस्कार अपना प्रभाव दिखाएँगे ही। ऐसी स्वतन्त्रस्थितमें में "कमंगिति हाली नहीं हलें" जैसे क्लीबिवचारों का क्या स्थान है? ये विचार तो उस समय शान्ति देनेके लिए है जब पुरुषार्थं करनेपर भी कोई प्रबल आघात आ जावे, उस समय सान्त्वना और सांस लेनेके लिए इनका उपयोग है। कमं बलवान् था, पुरुषार्थं उतना प्रवल नहीं हो सका अतः फिर पुरुषार्थं कीजिए। जो अवब्यभावी बातें है उनके इंगरा कमंकी गतिको अटल बताना उचित नहीं है। एक जरीर धारण किया है, सुम्रयानुसार वह जीणं शीर्ण

होगा हो। अब यहाँ यह कहना कि 'कितना भी पुरुषार्थं कर लो मृत्युसे बच नहीं सकते और इमलिए कॅमैंगित अटल है' वस्तुस्वरूपके अज्ञानका फल है। जब वह किचित्काल स्थायी पर्याय है तो आगे पीछे उसे जीर्ण शीर्ण होना ही पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ इनना ही है कि यदि युक्त आहार-विहार और संयमपूर्वक चला जायगा तो जिन्दगी लम्बी और मुखपूर्वक चलेगी। यदि असदाचार और असंयम करोगे नो शरीर क्षय आदि रोगोंका घर होकर जल्दी क्षीण हो जायगा। इसमें कमंकी क्या अटलना है? यदि कम वस्तुनः अटल होता तो ज्ञानी जीव त्रिगुण्नि आदि साधनाओं द्वारा उसे क्षणभरमें काटकर सिद्ध नहीं हो सकेगे। पर इस आश्यकी पुरुषार्थप्रवण घोषणाएँ मूलनः शास्त्रोमें मिलनी ही है।

स्पष्ट बात है कि कर्म हमारी कियाओं और विचारोके परिणाम है। प्रतिकूल विचारोंके द्वारा पूर्वसंस्कार हटाए जा सकते हैं। कर्मकी दशाओं में विविध परिवर्तन जीवके भावों के अनुसार प्रतिक्षण होते ही रहते हैं। इसमें अटलपना क्या है। कमजोरके लिए कर्मही क्या, कुत्ता भी अटल है, पर सबलके लिए कोई भी अटल नहीं हैं। परन्तु कर्मको टालने के लिए शारीरिक बलकी आवश्यकता नहीं है, इसके लिये चाहिए आत्मबल। चूँ कि कर्मोंके बन्धन आत्माक ही विकारी भावों में, आत्माकी ही कमजोरी में हुए थे अतः उसकी निवृत्ति भी आत्माक ही स्वभावों में, स्वभशोधन से ही हो सकती है। यही आत्मबल यदि है तो फिर किसी कर्मकी ताकत नहीं जो तुम्हें प्रभावित कर सके।

श्री पंडित टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशमें काल लब्धि और भवितत्यके सम्बन्धमें स्पष्ट लिखा है कि—"काललिध और होतहार तो किछू वस्तु नाहीं। जिस काल विषे कार्य बने सोई काललिध और जो कार्य भया सो होतहार।" में अध्यात्मके विवेचनमें बता आया हूँ कि प्रतिक्षण वस्तुमें अनेक परिणमनोकी तरतमभूत योग्यताएँ रहती है। जैसे निमित्त और जैसी सामग्री जुट जायगी तदनुकूल योग्यताका परिणमन होकर उसका विकास हो जायगा। इसमें स्वपृत्रपार्थ और स्वशक्तिको पहिचानेकी आवश्यकता हैं। जिस जैनधमंने ईश्वर जैसी दृहमूल समर्थ और बहुप्रचलित कल्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्त्यका, स्वावलम्बी उपदेश दिया उसमें कर्म अमिट और विधिविधान अटल कैसे हो सकता हैं? जो हमारी गलती है उसे हम कभी भी सुधार सकते हं। यह अवश्य है कि जितनी पुरानी भूलें और आदतें होगी उन्हें हटानेके लिए उतना ही प्रवल पुरुपार्थ करना होगा। इसके लिए, समय भी अपेक्षित हो सकता है। इगका अर्थ पुरुपार्थमें अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए।

कर्मके सम्बन्धमे एक भ्रम यह भी है कि कर्मके विना पना भी नहीं हिलता। संसारके अनेको कार्य अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल सर्थोगोंसे होते रहते हैं। उन उन पदार्थोंके सिन्धधानमें जीवके साता और असाना का परिपाक होता है। जैसे ठंडी हवा अपने कारणोंसे चल रही है। स्वस्थ पुरुषकी सातामें वह नोकर्म हो जाती हैं और निमीनियाँ रोगीके असातामें नोकर्म बन जाती है। यह कहना कि 'हमारे साताके उदयने हवाको चला दिया और रीगीके असाताके उदयने, भूल है। ये तो नोकर्म है। इनकी समुत्पत्ति अपने कारणोंसे होती है। और ये उन कर्मोके उदयकी सामग्री वन जाते हैं। यह भी ठीक है कि इच्य क्षेत्र कालभावकी सामग्रीके अनुसार कर्मोक उदयकी सामग्री वन जाते हैं। यह भी ठीक है कि इच्य क्षेत्र कालभावकी सामग्रीके अनुसार कर्मोक उदयकी फलदान यित्तमें नारनम्य हो जाता है। 'लाभान्तरायका उदय लाभको रोकता है और उसका क्षयोपशम लाभका कारण है' इसका आन्तरिक अर्थ तो यही है कि जीवमें उसके क्षयोपशमसे उस लाभको अनुभवनकी योग्यता होती है। बाह्य पदार्थोंका मिलना आदि उस योग्यता जन्य प्रथार्थ आदिके फल है।

यह भी निश्चित है कि आत्मा भीतिक जगत्को प्रभावित करता है। आत्माके प्रभावके साक्षी मैस्मरेजिम, हिप्ताटिज्में आदि हे । अतः आत्मपरिणामोंके अनुसार भौतिक जगत्में भी परिवर्तन प्रायः हुआ करते है। -पर नैयायिकोंकी तरह जैनकर्म अमेरिकामें उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साबुनमें कारण नहीं हो सकता। क्में अपनी आसपासकी मामग्रीको प्रभावित करता है। अमेरिकामें उत्पन्न साबुन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई है.।. हाँ, जिनसमय वह हमारे संपर्क में आ जाती है तबसे हमारी

सातामें नोकर्म हो जाती है। रास्तेमें पड़ा हुआ एक पत्थर सैकड़ों जीवोंके सैकड़ों प्रकारके पिरणमन-में तत्काल निमित्त बन जाता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमें उन मैकड़ों जीवोंके पुण्य-पापने कोई कार्य किया है। गंसारके पदार्थोंकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है। उत्पन्न पदार्थ एक दूसरेकी माता अमाताके लिए कारण हो जाते हैं। एक ही पदार्थ समयभेदमे एकजीव या नाना-जीवोंके राग द्वेष और उपेक्षाका निमित्त होता रहता है। किसीका त्रैकालिक रूप सदा एकमा नहीं रहता। अतः कर्मका सम्यग्दर्शन करके हमें अपने पुरुषार्थको पहिचान कर स्वात्मदृष्टि हो तदनुकूल सत्पुरुषार्थमें लगना चाहिए। वही पुरुषार्थ सत् है जो आत्मस्वरूप का साधक हो और आत्माधिकारकी मर्यादाको न लाघना हो।

मंगारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताके अनुमार होता है पर उनका विकास पुरुष निमित्तमे अत्यधिक प्रभावित होता है । प्रत्येक परमाणुमें पुद्गलकी वे सब शक्तियाँ है जो किसी भी एक पुद्गलणा द्रव्यमें हो सकती है अतः उपादान योग्यताकी कभी तो किसीमें भी नहीं है। रह जाती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोंके अनुमार बदल जायगी। रेन पर्यायसे मामूली कुम्हार आदि निमित्तामें घटकप परिणमनका विकास नहीं हो सकता जैसे कि मिट्टीका हो जाता है पर कांचकी भट्टीमें या चीनी मिट्टीके कारखानेमें उसी रेन पर्यायका कांचके घड़े रूपसे और चीनी मिट्टीके घड़े रूपसे मिस्परार सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता है । अचेतन पदार्थोंके परिणमन जैसे स्वतः बुद्धित्त्य होनेके कारण संयोगाधीन है वैसे चेतन पदार्थोंक परिणमन मात्र संयोगाधीन ही नहीं है। जवतक यह आत्मा परतन्त्र है तवतक उसे कुछ संयोगाधीन परिणमन करना भी पड़ते हों फिर भी वह उन संयोगोंमें मुक्त होकर उन परिणमनोंसे मुक्त पा सकते है। चेतन अपनी स्वशक्तिकी तरनमताके अनुसार अपने परिणमनोंसे स्वाधीत वन सकता है। उससे कर्म अर्थात् हमारे पृगने संस्कार नभी तक बाधक हो सकते है जवतक हम अपने प्रयोगों द्वारा उनपर विजय नहीं पा लेते। उन पुराने संस्कार और विकारीने जो पुद्गलद्रव्य हमारी आत्माने बंधा था, उसकी अपनी स्वतः सामर्थ्य कुछ नहीं है उसे बल तो हमारे संस्कार और हमारी वासनाओंसे ही प्राप्त होता है।

इसके सम्बन्धमे साख्यकारिकामे बहुत उपयुक्त दण्टान्त वेश्या का दिया है। जिस प्रकार वेश्या हमारी वासनाओका बल पाकर ही हमें नानाप्रकारमें नचाती है, हम उसके इबारेपर चलते हैं, उसे ही अपना मर्बस्व मानते हे, चुमते हे. चॉटते हे. जैसा वह कहती है वैसा करते है। पर जिस समय हम स्वयं वामनानिर्मृक्त होकर स्वरूपदर्शी होते है उस समय बेच्या का बल समाप्त हो जाता है और वह हमारी गुलाम होकर हमें रिझानेकी चेप्टा करती है, पुनः वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करती है। यदि हम . पक्ते रहे तो वह स्वय असफल प्रयत्न होकर हमें छोड़ देती है, और समझती है कि अब इतपर रंग नहीं जम नकना। यही हालन कर्मपूर्गलकी है। वह तो हमारी वामनाओंका वल पाकर ही सस्पन्द होना है। बधा भी हमारी वासनाओंके कारण ही था और छुटेगा या नि.सार होगा तो हमारी वासनानिर्मक्त परिणतिसे ही । कर्मका बल हमारी कासना है और वह यदि निर्वल होगा तो हमारी वीतरागतासे ही । बास्त्रोंसे मोहनीयको कर्मीका राजा कहा है और ममकार तथा अहंकारको मोहराजका मन्त्री । मोह अर्थात मिथ्यादर्शन, राग और द्वेष । बाह्य पदार्थीमें ये 'मेरे हूँ' इस ममकारसे तथा 'मं ज्ञानी हूँ' 'रूपवान' हैं इत्यादि अहंकारसे राग द्वेपकी सिष्ट होती है और मोहराज की मेना तैयार हो जाती है। जिस समय इस मोहराजका पतन हो जाता है उस समय मेना अपने आप निर्वीर्य होकर नितर बितर हो जाती है । साथ रह गया इन कुभावोंके साथ बंधनेवाला पुद्गल । सो वह तो विचारा पर द्रव्य है । वह यदि आत्मामें पड़ा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिलापर भी सिद्धोंके पास अनन्त पदगलाण पडे होंगें पर वे उनमें रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भीतरमे वे कूभाव नहीं है। अतः मोहनीयके नष्ट होते ही, बीनरागता आते ही वह बंधा हुआ द्रव्यभी झड़ जायगा, या न भी झड़ा वहां ही बना रहा तो भी उसमें जो कर्मपना आया है वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुद्गलपिड रह जायगा। कर्मपना

तो हमारी ही वासनामे उसमें आया था मो ममाप्त हो जायगा। "करम विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई । अगिन सहे धनधात लोहकी संगति पाई ।" यह स्तृति हम रोज पढ़ते हैं। इसमें कमेशास्त्रका मारा तत्त्व भरा हुआ है। तात्पर्य यह कि-कर्म हमारी लगाई हुई खेती है उसे हमीं सीचते हैं। चाहें तो उसे तिर्जीव कर दें चाहें तो सजीव। पर पुरानी परतन्त्रताके कारण आत्मा इतना निर्वल हो गया है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई है। आत्माम जितना सम्यय्दर्शन और स्वक्ष्प-स्थितिका वल आयगा उतना ही वह सवल होगा और पुरानी वासनाएं समाप्त होती जाँयगीं। इस तरह कर्मके यथार्थ रूपको समझ कर हमें अपनी शक्तिकी पहिचान करनी चाहिए और उन सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियोंका संवर्थन तथा पोषण करना चाहिए जिससे पुरानी कुवासनाएँ नष्ट होकर वीतराग चिन्सय स्वरूपकी पुनः प्रतिष्ठा हो।

#### शास्त्रका सम्यग्दर्शन⊸

वैदिक परम्परा और जैनपरम्परामं महत्त्वका मंक्षिक भेद यह है कि वैदिक परम्परा धर्म-अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोको प्रमाण मानती है जब कि जैन परम्पराने वेद या किसी शास्त्रकी केवल शास्त्र होने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की है । धर्म अधर्मकी व्यवस्थाके लिए पृष्ठपके तत्त्वज्ञानमुलक अनुभवको प्रमाण माना है। वैदिक परम्परामें स्पष्ट घोषणा है कि—- 'धर्में चोदनैव प्रमाणम्' अर्थात् धर्मव्यवस्थामें अन्तिम प्रमाण वेद है । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमासकने पुरुपकी सर्वज्ञतासे ही इनकार कर दिया है। वह धर्माद अतीन्द्रिय पदार्थोंके सिवाय अन्य पदार्थोंका यथासंभव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें ज्ञान मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेद के ही द्वारा मानता है। जब कि जैन परम्परा प्रारम्भमें ही वीतरागी पुरुपके तत्त्वज्ञानमुलक वचनोको धर्मादिमें प्रमाण मानती आई है। इसीलिए इस परम्परामें पुरुपकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है। इस विवेचनसे इतना स्पष्ट है कि कोई भी शास्त्र मात्र धास्त्र होनेके कारण ही जैन परम्पराको स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग—यथार्थवेदिप्रणीतन्त्व का निश्चय न हो जाय। साक्षात् सर्वज्ञकृतस्वके निश्चय या सर्वज्ञप्रणीत मूल-परम्परागतत्व के निश्चयके विना कोई भी शास्त्र धर्मके विषयमें प्रमाणकोटिमे उपस्थित नहीं किया जा सकता।

वेदकी ग्लामीको जॅन तत्त्वज्ञानियोने हमारे ऊपरसे उतारकर हमें पुरुषान्भवमूलक पौरुषेय बचनोंको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी हैं । पर शास्त्रोंके नामपर अनेक मूळ परम्परामें अनिद्धिट विषयोंके संग्राहक भी शास्त्र तैयार हो गये हैं। अत. हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस शास्त्रके द्वारा प्रतिपाद्य विषय मूल अहिसापरम्परासे मेल खाते हैं या नहीं ? अथवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मके प्रभावने प्रभावित हुए, ह । श्री पडित जुगुलिकशोरजी मुस्तारने ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोमे अनेक ऐसे ही ग्रन्थोंकी आलोचना की है जो उमास्वामी और पूज्यपाद जैसे युगनिर्माता आचार्योके नामपर बनाए गए हैं। जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जैन सम्कृतिने अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रन्थोमे वही अनेक सम्कार और परिकरोके साथ विराजमान है। जैनसंस्कृति बाह्य आडम्बरोसे शन्य अध्यातम-अहिसक संस्कृति हैं । उसमे प्राणिमात्रका अधिकार है। ब्राह्मणधर्ममे धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण है जब कि जैन संस्कृतिने धर्मका प्रत्येक द्वार मानवमात्रकेलिए उन्मुक्त रखा है। किसी भी जातिका किसी भी वर्णका मानव धर्मके उच्च स्तर तक बिना किसी रुकावटके पहुँच सकता है। पर कालक्रमसे यह संस्कृति ब्राह्मणधर्मसे पराभत हो गई है और इसमें भी वर्णव्यवस्था और जातिगत उच्चनीच भाव आदि गामिल हो गये है। तर्पण श्राद्ध उपाध्यायप्रथा आदि इसमे भी प्रचलित हुए हैं। यज्ञोपवीतादि संस्कारोने जोर पकड़ा है। दक्षिण में तो जैन और ब्राह्मणमें फर्क करना भी कठिन हो गया है। तदनुसार ही अनेक ग्रन्थोंकी रचनाएँ हुईं और सभी शास्त्रके नामपर प्रचलित हं। त्रिवर्णाचार और चर्चासागर जैसे ग्रन्थ भी शास्त्रके खातेमें खत-याए हुए हैं। शासन देवताओंकी पूजा प्रतिष्ठा दायभाग आदिके शास्त्र भी बने है। कहनेका तात्पर्य

यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्म नही कही जा सकती। अनेक टीका-कारोंनेभी मूलग्रन्थका अभिप्राय समझनेमें भूलें की है। अस्तु।

हमें यह तो मानना ही होगा कि शास्त्र पुरुषकृत है। यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट ज्ञानी और लोक कल्याणकी सद्भावनावाले थे पर क्षायोपशिमकज्ञानवश या परम्परावश मनभेदकी गुजायश तो हो ही सकती है। ऐसे अनेक मनभेद गोम्मटमार आदिमे स्वयं उल्लिखित है। अतः शास्त्र विषयक सम्यर्फान भी प्राप्त करना होगा कि शात्रमे किस युगमें किम पात्रके लिए किस विवक्षामे क्या बात लिखी गई है? उनका ऐतिहासिक पर्यवेक्षण भी करना होगा। दर्शनशास्त्रके ग्रन्थोंमे खण्डन मण्डन के प्रसंगमे तत्कालीन या पूर्वकालीन ग्रन्थोंका परस्परमे आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ है। अतः आत्म-संशोधकको जैन संस्कृतिकी शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी। हमारे यहा गुणकृत प्रमाणता है। गुणवान् वक्ताके ढाग कहा गया वह शास्त्र जिसमे हमारी मूलधारामे विरोध न आता हो, प्रमाण है।

इसीतरह हमें मन्दिर, सस्था, समाज, शरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रवृ-नियोंकी पुनारचना आत्मसमस्वके आधारमें करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण और व्यक्तिकी मुक्ति हो सकेगी।

#### तत्त्वाधिगम के उपाय-

# ''ज्ञानं प्रमाणमात्मादेख्पायो न्यास इध्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः ॥''-लघीय० ।

अकलकदेवने रुघीयस्त्रय स्ववृत्तिमं बताया है कि जीवादि तस्वोका 'सर्वप्रथम निक्षेपोके द्वारा स्याम करना चाहिए, तभी प्रमाण और नयमे उनका यथावत् सम्यक्तान होता है। ज्ञान प्रमाण होता है। आ मादिको रखनेका उपाय स्यास है। ज्ञानाके अभिप्रायको नय कहते है। प्रमाण और नय ज्ञानात्मक उपाय है और निक्षेप वस्तुरूप है। इमीलिए निक्षेपोमे नययोजना कपायपाहुडचूणि आदिमं की गई है कि अमुक नय अमुक निक्षेपको विषय करता है।

निक्षेप-निक्षेपका अर्थ है रखना अर्थात् वस्तुका विद्रलेषण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारकी मंभावनाएँ हो सकती है उनको सामने एखना ।जैसे 'राजाको बलाओ' यहाँ राजा और बलाना इन दो पदोका अर्थबोध करनाहै। राजाअनेक प्रकारके होते हे यथा 'राजा' इस शब्दको भी राजा कहते हैं, पट्टीपर लिखे हुए 'राजा' इन अक्षरोको भी राजा कहते हे, जिस व्यक्तिका नाम राजा है उसे भी राजा कहते हैं, राजाके चित्रको या मनिको भी राजा कहते हैं, बनरंजके महरो में भी एक राजा होता है , जो आगे राजा होनेवाला है उसे भी लोग आजसे ही राजा कहने लगते हैं, राजाके जानको भी राजा कहते हैं, जो वर्तमानमें शासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते है। अत. हमें कीन राजा विविधान है ? वच्चायदि राजा माँगता है तो उस समय किस राजाकी आवश्यकता होगी, अतरंजके समय कौन राजा अपेक्षित होता है। अनेक प्रकारके राजाओंसे अप्रस्तृतका निराकरण करके विवक्षित राजाका ज्ञान करा देना निक्षेपका प्रयोजन है। राजाविषयक संशयका निराकरण कर विवक्षित राजाविषयक यथार्थबोध करा देना ही निक्षेपका कार्य है। इसी तरह बुळाना भी अनेक प्रकारका होता है। तो 'राजाको बुळाओ' इस वाक्यमे जो वर्तमान शामनाधिकारी है वह भावराजा विवक्षित है, न शब्दराजा, न ज्ञानराजा न लिपि-राजा न मूर्तिराजा न भावीराजा आदि । पुरानी परम्परामें अपने त्रिवक्षित अर्थका सटीक ज्ञान करानेकेलिए प्रत्येक शब्दके संभावित वाच्यार्थौंको सामने रखकर उनका विश्लेषण करनेकी परिपाटी थी। आगमोंमे प्रत्येक शब्दका निक्षेप किया गया है। यहा तक के 'शेष' शब्द और 'च' शब्द भी निक्षेप विधिमें भुलाये नहीं गये हैं । शब्द ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारमें व्यवहार चलते हूं । कहीं शब्दव्यवहारमे कार्य चलता

हं तो कहीं ज्ञानसे तो कही अर्थसे। बच्चेको डगनेके लिए शेर शब्द पर्याप्त है। शेरका ध्यान करनेके लिए शेरका ज्ञीन भी पर्याप्त है। पर सरकममे तो शेर पदार्थ ही चिघाड़ सकता है।

विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता है उतने सब संभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका निराकरण करके विवक्षित पदार्थको पकड़ना निक्षेप है। तत्त्वार्थसूत्रकारने इस निक्षेपको चार भागोंमें बाँटा है—शब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसमें वस्तुमें उस प्रकारके गुण जाति किया आदिका होना आवश्यक नहीं है जैसा उसे नाम दिया जा रहा है। किसी अन्धेका नाम भी नयनसुख हो सकता है और किसी मूखकर काँटा हुए दुवँल व्यक्तिको भी महावीर कहा जा सकता है। जानात्मक व्यवहारका प्रयोजक स्थापना निक्षेप है। इस निक्षेपमें जानके द्वारा तदाकार या अतदाकार में विवक्षित वस्तुकी स्थापना कर ली जानी है और मंकेत जानके द्वारा उसका बोध करा दिया जाना है। अर्थात्मक निक्षेप दृव्य और भावरूप होना है। जो पर्याय आगे होनेवाली है उसमें योग्यताके वलपर आज भी वह व्यवहार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी है उसका व्यवहार वर्तमानमें भी करना द्वयनिक्षेप है जैसे युवराजको राजा कहना। अर्थ राजपदका जिसने त्याग कर दिया है उसको भी राजा कहना। वर्तमानमें उस पर्यायवाले व्यक्तिमें ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेप है, जैसे मिहामनस्थित शामनाधिकारीको राजा कहना। आगमोंमें द्वय, क्षेत्र, काल आदिको मिलाकर यथामभव पांच, छह और सात निक्षेप भी उपलब्ध होते है परन्तु इस निक्षेपका प्रयोजन इतना ही है कि शिष्यको अपने विवक्षित परार्थका ठीक जीक जान हो जायू। धवला रीकामें ( पृ० ३१) निक्षेपके प्रयोजनोंका संग्रह करनेवाली यह प्राचीन गाथा उद्ध्यत है—

#### "अवगयनिवारणट्ठं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च।

#### · संसयविणासणट्ठं तच्चत्थवधारणट्ठं च ॥"

अर्थात्—अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए, प्रकृतका निरूपण करनेके लिए, संशयका विनाश करनेके लिए, और नत्त्वार्थका निर्णय करनेके लिए, निक्षेपकी उपयोगिता है।

प्रमाण, नय और स्याद्वाद--निक्षेप विधिने वस्तुको फैलाकर अर्थात् उनका विश्लेषण कर प्रमाण और नयके द्वारा उसका अधिगम करनेका कम शास्त्रसम्मत और व्यवहारोपयोगी है। ज्ञानकी गति दो प्रकारमे वस्तुको जाननेकी होती है। एक तो अमुक अशके द्वारा पूरी वस्तुको जाननेकी और दूसरी उसी अमक अंशको जाननेकी। जब जान पूरी वस्तुको ग्रहण करता है तब वह प्रमाण कहा जाता है तथा जब वह एक अंशको जानता है तब नय । पर्वतके एक भागके द्वारा पूरे पूर्वतका अखण्ड भावसे ज्ञान प्रमाण है और उमी अंग का ज्ञान तय है। मिद्धान्तमें प्रमाणको सकलादेशी तथा नयको विकलादेशी कहा है उसका यही तान्पर्य है कि प्रमाण ज्ञान वस्तुभागके द्वारा सकल वस्तुको ही ग्रहण करना है जब कि नम् उसी विकल अर्थान् एक अंशको ही ग्रहण करता है। जैसे आंखसे घटके रूपको देखकर रूपमुखेन पूर्ण घटका ग्रहण करना सकटा-देश है और घटमें रूप है इस रूपाशको जानना विकल्यादेश अर्थान् नय है। अनन्तधमित्मक वस्तुका य वन विशेषोके साथ सपूर्ण रूपसे ग्रहण करना नो अल्पज्ञानियोके वशकी बात नहीं है वह तो पूर्ण जायुका कार्य हो सकता है। पर प्रमाणज्ञान तो अल्पज्ञानियोंका भी कहा जाता है अनः प्रमाण और नय की भेदक रेग्बा यही है कि जब जान अखंड वस्तु पर दृष्टि रखे तब प्रमाण तथा जब अंशपर दृष्टि रखे तब नय । वस्तुमें मामान्य और विशेष दोनो प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविशेषात्मक पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है जब कि नय के कि सामान्य अंशको या विशेष अंशको । यद्यपि केवल मामान्य और केवल विशेषरूप वस्तु नहीं है पर नय बस्तुको अंग्रभेद करके ग्रहण करना है । वक्ताके अभिप्रायविशेषको ही नय .कहते, हैं। नय जब विवक्षित अंशको ग्रहण करके भी इतर अंशोंका निराकरण नहीं करता उनके प्रति ्तटस्थं रहता है तब सूनय कहलाता है और जब वही एक अंशका आग्रह करके दूसरे अंशोंका निराकरण करने लगता है तब दर्नय कहलाता है।

नय—विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोंमें बाँटे जा सकते हैं—१ ज्ञानाश्रयी, २ अर्थाश्रयी, ३ शब्दाश्रयी। अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चलते हैं। जैसे रोटी बनाने या कपड़ा बुननेकी तैयारी के समय रोटी बनाता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, इत्यादि व्यवहारोंमें संकल्पमात्रमें ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के औपचारिक व्यवहार अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते हैं। दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते हैं—अर्थमें एक ओर एक नित्य व्यापी और सन्मात्ररूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणिकत्व परमाणुत्व और निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी। इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अवान्तर भेद और अभेदोंका स्थान है। अभेद कोटि औपनिषद अद्वैतवादियोंकी है। दूसरी कोटि वस्तुकी सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिकनिरंश-परमाणुवादी बौद्धोंकी है। तीसरे प्रकारके शब्दाश्रित व्यवहारोंमें भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोंमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्यायनवाले, और विभिन्न कियावाचक बच्द एक अर्थको या अर्थकी एक पर्यायको नहीं कह सकते। शब्दभेदसे अर्थने दे होना ही चाहिए। इस तरह इन ज्ञान अर्थ और शब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके लिए नयदृष्टियोंका उपयोग है।

इसमें संकल्पाधीन यावत् ज्ञानाश्रित व्यवहारोंके ग्राहक नैगमनयको संकल्पमात्रग्राही बताया है। तत्त्वार्यभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारोंका तथा औपचारिक लोकव्यवहारोंका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा में निश्चित किया है।

आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नैगमका संग्रहनयमें तथा भेदग्राही नैगमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव किया है। इसमे ज्ञात होता है कि वे नैगमको संकल्पमात्रग्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हैं। अकल क्क्कदेवने यद्यपि राजवार्तिकमें पूज्यपादका अनुसरण करके नैगमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है फिरभी लघीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होंने नैगमनयको अर्थक भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बनाया है। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूपसे नैगम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयोंको अर्थनय माना है।

अर्थाशित अभेदव्यवहारका, जो "आरमेंबेदं सर्वम्" आदि उपिनषद्वाक्योंसे व्यक्त होता है, परमंग्रहत्यमें अन्तर्भाव होता है। यहाँ एक बात विशेष रूपमे ध्यान देने योग्य है कि जैनदर्शनमें दो या अधिक
द्रव्योंमें अनुस्यूत मना रखतेवाला कोई सत् नामका सामान्यपदार्थ नही है। अनेक द्रव्योंका सदूपसे
जो मंग्रह किया जाता है वह सत्सादृश्यके निमित्तसे ही किया जाता है न कि सदेकत्वकी दृष्टिमे । हां,
सदेकत्वकी दृष्टिमे प्रत्येक सत्की अपनी क्रमवर्ती पर्यायोंका और सहभावी गुणोंका अवश्य संग्रह हो सकता
है, पर दो सत्में अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं है। इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वर्तमातकालीन एक अर्थपर्यायमे पहिले होनेवाले यावत् मध्यवर्ती भेदोंका व्यवहारत्यमें समावेश होता है ।
इन अवान्तर भेदोंका न्यायवैशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते है। अर्थकी अन्तिम देशकोटि परमाणुरूपता तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजुसूत्रकी परिधिमें
आती है। यहाँतक अर्थको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये है।
इसके अगे शब्दाश्चित विचारोंका निरूपण किया जाता है।

काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदिकी दृष्टिमे प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं, इस कालादिभेदमे शब्दभेद मानकर अर्थभेद माननेवाली दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है। एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेद माननेवाला समिभिरूदनय है। एवम्भूतनय कहता है कि जिस समय जो अर्थ जिस कियामें परिणत हो उसी समय उसमें तित्कयासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होता चाहिए। इसकी दृष्टिसे सभी शब्द कियावाची हैं। गुणवाचक शुक्लशब्द भी शुविभवन-

रूप ित्रयासे, जातिवाचक अइवशब्द आशुगमनरूप ित्रयासे, ित्रयावाचक चलित शब्द चलनेरूप ित्रयासे नामवाचक यदृच्छाशब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया' इस ित्रयासे निष्पन्न हुए हैं। इस तरह ज्ञान, अर्थ और शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयों में ित्रया गया हैं। यह समन्वय एक खास शर्तपर हुआ है। वह शर्त यह है िक कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता है िक जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहें वहाँ दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय। यही सापेक्षभाव नयका प्राण है, इसीसे नय मुनय कहलाता है। आ० समन्तभद्र आदिने सापेक्षको मुनय तथा निरपेक्षको दुर्नय बतलाया है।

इस संक्षिप्त कथनमें सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपसे कार्य करती हैं एक अभेद दृष्टि और दूसरी भेददृष्टि । इन दृष्टियोंका अवलम्बन चाहे ज्ञान हो या अर्थ अथवा शब्द, पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूप से की जा सकती हैं । उस कल्पनाका प्रकार चाहे काल्कि, दैशिक या स्वारूपिक कुछ भी क्यों न हो । इन दो मूल आधारभृत दृष्टियोंको द्रव्यनय और पर्यायनय कहते हैं । अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिकनय है तथा भेदग्राही पर्यायाधिकनय हैं । इन्हें मूलनय कहते हैं, क्योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते हैं । नैगमादिनय तो इन्होंकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं । द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निश्चयनय, शुद्धनय आदि शब्द द्रव्याधिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिक, पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशद्धनय, आदि पर्यायाधिकके अर्थमें व्यवहत होते हैं ।

इन नयोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता है। नैगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत् असत् दोनोंको विषय करता था इसलिए सन्मात्रग्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है। सन्मात्रग्राही संग्रहनयसे सिंहशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ। त्रिकालवर्ती सिंहशेषग्राही व्यवहारनयसे वर्तमानकालीन सिंहशेष-अर्थपर्यायग्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म है। शब्दभेद होनेपर भी अभिन्नार्यग्राही ऋजुसूत्र से कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म है। पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेदग्राही सम्भिक्ष्द अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिक्ष्ह क्षियाभेद होनेपर भी अर्थभेदग्राही एवम्भूत परमसूक्ष्म एवम्अल्यल्पविषयक है।

नय-दुर्नय---नय वस्तुके एक अंशको ग्रहण करके भी अन्य धर्मीका निराकरण नही करता उन्हें गौण करता है। दुर्नय अन्यधर्मोंका निराकरण करता है। नय साक्षेप होता है दुर्नय निरपेक्ष । प्रमाण उभयधर्मग्राही हैं। अकलङ्कृदेवने बहुत सुन्दर लिखा है—"धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणस्वात् प्रमाण-नयदुर्नयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात् तदतस्वभावप्रतिपत्तेः तस्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेदच" (अध्टा-श॰ अष्टसह॰ पृ॰ २९०) अर्थात् प्रमाण तत् और अतत् सभी अंशोंसे पूर्ण वस्तुको जानता है, नयसे केवल तत्-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती है और दुर्नय अपने अविषय अंशोंका निराकरण करता है। नय धर्मान्तरोंकी उपेक्षा करता है जबिक दुर्नय धर्मान्तरोंकी हानि अर्थात् निराकरण करनेकी दृष्टता करता है। प्रमाण सकलादेशी और नय विकलादेशी होता है। यद्यपि दोनोंका कथन शब्दमे होता है फिर भी दृष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता है। यथा, 'स्यादस्ति घटः' यह वाक्य जब सकला-देशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जब यह विकालदेशी होगा तब अस्तिको मुख्य-तथा शेषधर्मीको गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपसे ग्रहण करते हैं जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता है। सकलादेशी वाक्योंमें भिन्नताका कारण है-शब्दोच्चारणकी मुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण कागजको क्रमशः चारों कोने पकड़कर पूराका पूरा उठाया जा सकता है उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुके किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है। इसमें वाक्योंमें परस्पर भिन्नता इतनी ही है कि उस धर्मके द्वारा या तद्वाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं। इसी शब्दप्रयोगकी मुख्यता से प्रमाणसप्तभंगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है। नयसप्तभंगीमें एक धर्म प्रधान होता है तथा अन्यधर्म गौण। इसमें मुख्यधर्म ही गृहीत होता है, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं होता। यही सकलादेश और विकलादेशका पार्थक्य है। 'स्यात्' शब्दका प्रयोग दोनोंमें होता है। मकलादेशमें प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द यह बताता है कि जैसे अस्तिमुखेन सकल वस्तुका ग्रहण किया गया है वैसे 'नास्ति' आदि अनन्त मुखोंसे भी ग्रहण हो सकता है। विकलादेशका स्यात् शब्द विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोंका वस्तुमें अस्तित्व सूचित करता है।

स्यादाद

#### स्याद्वाद

स्याद्वाद -जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत् सत्को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्त धर्मात्मक है। उसका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है। अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दृष्ट रूपसे कथन करनेवाली भाषा स्याद्वाद रूप होती है। उसमें जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ 'स्यात्' शब्द इसलिए लगा दिया जाना है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समझ ली जाय। अविवक्षित शेष धर्मोंका अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्यात्' शब्दसे होता है।

स्याद्वादका अर्थ है—स्यात्—अमुक निश्चित अपेक्षामे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही हैं । स्यात्का अर्थ न शायद है न सम्भवतः और न कदाचित् ही । 'स्यात्' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक है । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्शनिकोंने ईमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था किंतु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकी दुहाई देनेवाले दर्शनलेखक उमी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आने है ।

स्याद्वाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति है। 'स्यात्' शब्द यह निश्चितरूपसे विताना है कि वस्तु केवल इसी धर्मवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान है। ताल्पर्य यह कि-अविवक्षित शेष धर्मोंका प्रतिनिधित्व स्यात् शब्द करता है। 'रूपवान् घटः' यह वाक्य भी अपने भीतर 'स्यात्' शब्दको छिपाए हुए है। इसका अर्थ है कि 'स्यात् रूपवान् घटः' अर्थात् चधु इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेमे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घड़ा रूपवान् है, पर रूपवान् ही नहीं है उसमें रस गन्ध स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान है। इन अविविधित गुणधर्मोंके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला 'स्यात्' शब्द है। 'स्यात्' का अर्थ शायद या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात् घड़े में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान् शब्द दे ही रहा है। पर उन उपेक्षित शेष धर्मोंके अस्तित्वकी सूचना 'स्यात्' शब्दमे होती है। सारांश यह कि 'स्यात्' शब्द रूपवान्'के साथ नहीं जुटना है, किन्तु अविवक्षित धर्मोंके साथ। वह 'रूपवान्'को पूरी वस्तु पर अधिकार जमानेसे रोकता है और कह देना है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे अनन्त गुणधर्म वस्तुमें लहरा रहे हैं। अभी रूपकी विवक्षा या उमपर दृष्टि होनेस वह सामने है या शब्दमे उच्चरित हो रहा है सो वह मुख्य हो सकता है पर वही सब कुछ नहीं है। दूमरे क्षणमें रसकी मुख्यता होनेपर रूप गोण हो जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोंकी राशिमें शामिल हो जायगा।

'स्यात' शब्द एक प्रहरी है, जो उच्चिंरित धर्मको इघर उधर नहीं जाने देता। वह उन अवि-विक्षित धर्मोंका संरक्षक है। इमिलिए 'रूपवान्'के साथ 'स्यात्' शब्दका अन्वय करके जो लोग घड़े में रूपकी भी स्थितिको स्यात्का शायद या मंभावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते हैं वे भूममें हैं। इमीतरह 'स्यादिस्त घटः' वाक्यमें 'घटः अस्ति' यह अस्तित्व अंश घटमें मुनिश्चितरूपमे विद्यमान है। स्यात् शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तिविक आंशिक स्थितिकी मुचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोंके सद्भावका प्रतिनिधित्व करता है। सारांश यह कि 'स्यान्' पद एक स्वतंत्र पद है जो वस्तुके शेषांशका प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं अस्ति नामका धर्म, जिमे शब्दमे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तुको न हड़प, जाय, अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियोंके स्थानको समाप्त न कर दे । इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हकको हड़पनेकी चेष्टा नहीं करना । इस भयका कारण है—'नित्य ही है, अनित्य ही है' आदि अंशवाक्योंने अपना पूर्ण अधिकार वस्तुपर जमाकर अनिधकार चेष्टा की है और जगत्में अनेक तरह से वितण्डा और संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही है. पर इस वाद-प्रतिवादने अनेक मतवादोंकी सृष्टि करके अहंकार हिंसा संघर्ष अनुदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विश्वको अशान्त और आकुलतामय बना दिया है। 'स्यात्' शब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता है जिससे अहंकारका सर्जन होता है और वस्तुके अन्य धर्मौंके सद्भावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता है।

'स्यात्' ज्ञब्द एक निश्चित अपेक्षाको द्योतन करके जहाँ 'अस्तित्व' धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और सहेतुक बनाता है वहाँ उसकी उस सर्वहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक बनना चाहता है। वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी सीमाको समझो। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह पर द्रव्यादिकी अपेक्षा 'नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमें है। इसी प्रकार घटका परिवार बहुत बड़ा है। अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम है, तुम्हारा प्रयोजन है,तुम्हारी विवक्षा है । अतः इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि-तुम अपने समानाधिकारी भाइयोंके सद्भावको भी नष्ट करनेका दुष्प्रयास करो। वास्तविक बात तो यह है कि यदि 'पर'की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़ेमें तुम रहते हो वह घड़ा घड़ा ही न रहेगा क्पड़ा आदि पररूप हो जायगा। अतः जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पररूपकी अपेक्षा 'नास्ति' धर्मकी भी स्थिति है। तुम उनकी हिंसा न कर सकी इसके लिए अहिंसाका प्रतीक 'स्यात्' शब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमें लगा दिया जाता है। भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोंको वस्तुमें रहने देते हो और बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त धर्मभाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुर्दाशयोंकी दृष्टिको क्या कहा जाय ! इनकी दृष्टि ही एकांगी है। ये शब्दके द्वारा तुममेंसे किसी एक 'अस्ति' आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपूर्ण कर देना चाहते हैं जिससे वह 'अस्ति' अन्यका निराकरण करने लग जाय। बस, 'स्यात' शब्द एक अञ्जन है जो उनकी दृष्टिको विकृत नहीं होने देता और उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविवक्षित-संरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दको सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, आहसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त न्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्यात्' शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दार्शनिकोंने न्याय तो किया ही नहीं किन्तु उसके स्वरूपका शायद, संभव है, 'कदाचित्' जैसे भ्रष्ट पर्यायोंसे विकृत करनेका दुष्ट प्रयत्न अवश्य किया है तथा अभी भी किया जा रहा है।

सबसे योया तर्क तो यह दिया जाता है कि-'घड़ा जब अस्ति है तो नास्ति कैसे हो सकता है, घड़ा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध हैं' पर विचार तो करो घड़ा घड़ा ही हैं, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं तात्पर्य यह कि वह घटिभन्न अनन्त पदार्थरूप नहीं है। तो यह कहनेमें आपको क्यों संकोच होता है कि 'घड़ा अपने स्वरूपसे अस्ति हैं, घटिभन्न पररूपोंसे नास्ति हैं। इस घड़ेमें अनन्त पररूपोंकी अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म है, नहीं तो दुनियामें कोई शक्ति घड़ेको कपड़ा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी। यह 'नास्ति' धर्म ही घड़ेको घड़े रूपमें कायम रखनेका हेतु है। इसी नास्ति धर्मकी सूचना 'अस्ति'के प्रयोगके समय 'स्यात्' शब्द दे देता है। इसी तरह घड़ा एक है। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी आदि अनन्त शक्तियोंकी दृष्टिसे अनेक रूपमें दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वयं बतावें। यदि अनेक रूपमें दिखाई देता है तो आपको यह कहनेमें क्यों कष्ट होता है कि-'घड़ा द्रव्य-रूपसे एक है, पर अपने

गुण धर्म और शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है। 'कृपा कर सोचिए कि बस्तुमें जब अनेक बिरोधी धर्मोंका प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोंका अविरोधी क्रीड़ास्थल है तब हमें उसके स्वरूपको विकृत रूपमें देखनेकी दुर्दृष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो 'स्यात्' शब्द वस्तुके इस पूर्ण-रूप दर्शनकी याद दिलाता है उसे ही हम 'विरोध संशय' जैसी गालियोंसे दुरदुराते हैं। किमार्श्वर्यमत: परम्। यहाँ धर्मकीर्तिका यह श्लोकांश ध्यानमें आ जाता है कि-

## "यदीयं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्"

अर्थात्—यदि यह अनेकधर्मरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द है, उसमें है, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीचमें काजी बननेवाले कौन ? जगत्का एक एक कण इस अनन्तधर्मताका आकर है। हमें अपनी दृष्टि निर्मेल और विशाल बनानेकी आवश्यकता है। वस्तुमें कोई विशोध नहीं है। विरोध हमारी दृष्टिमें है। ओर इस दृष्टिविरोधकी अमृता(गुर बेल) 'स्यात्' शब्द है, जो रोगीको कटु तो जरूर मालूम होती है पर इसके बिना यह दृष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता।

प्रो० बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (पृ० १५५)में स्याद्वादका अर्थ बताते हुए लिखा है कि—"स्यात् (शायद, सम्भवतः) शब्द अस् धातुके विधिलिंगके रूपका तिङ्ग्त प्रतिरूपक अध्यय माना जाता है। घड़के विषयमें हमारा परामर्श 'स्यादिस्त—संभवतः यह विद्यमान है' इसी रूपमें होना चाहिए।" यहाँ 'स्यात्' शब्दको शायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्टकमें लिखकर भी आगे 'संभवतः' शब्दका समर्थन करते हैं। वैदिक आचार्योमें शंकराचार्यने शांकरभाष्यमें स्याद्वादको संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी कुछ विद्वानोंके माथेमे पड़ा हुआ है और वे उस संस्कारवश स्यात्का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं। जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता है कि—'घटः स्यादिस्त अर्थात् घड़ा अपने स्वरूपमे है ही।' 'घटः स्यान्नास्ति—घट स्विभन्न पर रूपसे नहीं ही है' तब संशयको स्थान कहाँ है? स्यात् शब्द जिस धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मोके सद्भावको सूचित करता है। वह प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता है कि बक्ताके शब्दोसे वस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें अन्य धर्म भी विद्यमान है। जब कि संशय और शायदमें एक धर्म निश्चित नहीं होता। जैनके अनेकान्तमें अनन्त ही धर्म निश्चित हैं, और उनके दृष्टकोण भी निश्चित संशय और शायदकी उस भ्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान् भी चलाए जाते हैं। यह रूढ़वादका ही माहात्म्य है!

इसी संस्कारवश प्रो० बलदेवजी स्यात्के पर्यायवाचियोंमें शायद शब्दको लिखकर (पृ०१७३) जैन दर्शनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्यकी वकालत इन शब्दोंमें करते हैं कि—"यह निश्चित ही हैं कि इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोंके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विश्वमें अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर शंकराचार्यने इस 'स्याद्वाद'का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२।२।३३)में प्रबल युक्तियोंके सहारे किया है।" पर उपाध्यायजी, जब आप स्यात्का अर्थ निश्चित रूपसे 'संशय' नहीं मानते तब शंकराचार्यके खण्डन का मार्मिकत्व क्या रह जाता है? आप कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डाँ० गंगानाथझाके इन वाक्योंको देखें—

"जबसे मैने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्यों ने नहीं समझा।"

श्री फणिभूषण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखते हैं कि—''जैनधर्मके स्याद्वाद सिद्धान्तको जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस

दोषसे मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बाद्ध अल्पन्न पुरुषोंके लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारतके इस महान् विद्वान्के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्मके दर्शनशास्त्रके मूलग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की।"

जैन दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय करता है। जो धर्म वस्तुमें विद्यमान है उन्हींका समन्वय हो सकता है। जैनदर्शनको आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये हैं। अनेक स्वतंत्र सत् व्यवहारके लिए सद्रुपसे एक कहे जायँ पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो सकता ? यह कैसे सम्भव है कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत्के प्रातिभासिक विवर्त हों ? जिस काल्पनिक समन्वयकी ओर उपाध्यायजी मंकेत करते हैं उस ओर भी जैन दार्शनिकोंने प्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया है। परमसंग्रह नयकी दृष्टिसे सदूपसे यावत् चेतन अचेतन द्रव्योंका सग्रह करके 'एकं सत्' इस शब्दव्यवहारके करनेमें जैन दार्शनिकोंको कोई आपत्ति नहीं है। सैकड़ों काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र अपनेमें क्या वस्तू है ? समय समय पर होनेवाली बद्धिगत दैशिक एकताके सिवाय एक देश या एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना है । उसमें व्यवहारकी मुविधाके लिए प्रान्त और देश संज्ञाएँ जैसे काल्पनिक है व्यवहारसत्य है उसी तरह एक सत्या एक ब्रह्म काल्पनिकसत् होकर व्यवहारसत्य तो बन सकता है और कल्पनाकी दौड़का चरम बिन्दु भी हो सकता है पर उसका तत्त्वसत या परमार्थसत होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक् सत्ता स्वीकार करता है। उनमे अभेद और इतना वड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाय कल्पनासाम्प्राज्यकी अन्तिम कोटि है। और इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत् न मानने के कारण यदि जैन दर्शनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपको मुलभूत तत्त्वके स्वरूप समझानेमें नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्त्रमीमाका उल्लंघन नहीं कर सकता और न कल्पनालोककी लंबी दौड़ ही लगा सकता है।

स्यात् शब्दको उपाध्यायजी संशयका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित है क्योंकि आप स्वयं लिखते है ( पु० १७३ ) कि--''यह अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं है'' पर आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्थात्का अर्थ 'संभवतः' करना भी न्याय संगत नहीं है क्योंकि संभावना संशयमें जो कोटियां उपस्थित होती हैं उनकी अर्धनिश्चितताकी ओर संकेत मात्र है, निश्चय उससे भिन्न ही है। उपाध्यायजी स्याद्वादको संशयवाद और निश्चयवादके बीच संभा-वनावादकी जगह रखना चाहते हैं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयके समान है। परन्तु जब स्याद्वाद स्पष्टरूपसे डंकेकी चोट यह कह रहा है कि-घड़ा स्यादस्ति अर्थात् अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घड़ा स्वसे भिन्न यावत परपदार्थों की दृष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण है। इस तरह जब दोनों धर्मों का अपने अपने दिष्टिकोणसे घडा अविरोधी आधार है तब घडेको हम उभयदिष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित ही कहते हैं। पर शब्दमें यह सामर्थ्य नहीं है कि घटके पूर्णरूपको-जिसमें अस्ति-नास्ति जैसे एक-अनेक नित्य-अनित्य आदि अनेकों यगल-धर्म लहरा रहे हैं-कह सकों, अतः समग्रभावसे घडा अवक्तव्य है। इस प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोणोंसे तत्तत् धर्मोंके वास्तविक निश्चयकी घोषणा करता है तब इसे संभावनावादमें कैसे रखा जा सकता है ? स्यात शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता है जो निर्दिष्ट धर्मके अवधारणको सूचित करता है तथा स्यात् शब्द उस निर्दिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोंकी निश्चित स्थितिकी मूचना देत। है। जिससे श्रोत। यह न समझ ले कि वस्तू इसी धर्मरूप है। यह स्याद्वाद

७१

किन्पित धर्मों तक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नहीं लाँघता । अतः न यह संशयवाद है, न अनिश्चयवाद है और न संभावनावाद ही, किंतु खरा अपेक्षा-प्रयुक्त निश्चयवाद है ।

इसी तरह **डॉ॰ देवराजजीका** पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (पृ॰ ६५)में किया गया स्यात् शब्द का 'कदाचित्' अनुवाद भी भ्रामक है। कदाचित् शब्द कालापेक्ष है। इसका सीधा अर्थ है किसी समय। और प्रचलित अर्थमें यह संशयकी ओर ही झुकता है। स्यात् का प्राचीन अर्थ है कथि च्चत्—अर्थात् किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे। इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चय-वाद ही स्याद्वादका अभ्रान्त वाच्यार्थ है।

महापंडित राहुल सांकृत्यायनने तथा इतः पूर्व प्रो० जैकोबी आदिने स्याद्वादकी उत्पत्तिको संजयबेलट्ठिपुत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया है। राहुलजीने दर्शन-दिग्दर्शन (पृ०४९६)में लिखा है कि —"आधुनिक जैनदर्शनका आधार स्याद्वाद है। जो मालूम होता है संजयबेलट्ठिपुत्तके चार अंग बाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगबाला किया गया है। संजयने तत्त्वों (परलोक देवता)के बारेमें कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकार कहा है—

- १ है ? नहीं कह सकता।
- २ नहीं है ? नहीं कह सकता।
- ३ है भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता।
- ४ न है और न नहीं है ? नहीं कह सकता।
- इसकी तुलना कीजिए जैनोंके सात प्रकारके स्याद्वादमे--
- १ है ? हो सकता है (स्यादस्ति)
- २ नहीं है ? नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति)
- ३ है भी और नहीं भी ? है भी और नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च)
- उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (-वक्तव्य हैं) ? इसका उत्तर जैन 'नहीं में देते हैं-
- ४ स्याद (हो सकताहै ) क्या यह कहा जा सकता है (-वक्तव्य) है ? नहीं, स्याद अ-वक्तव्य है।
- ५ 'स्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद् अस्ति' अवक्तव्य है।
- ६ 'स्याद् नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद् नास्ति' अवक्तव्य है ।
- ७ 'स्याद् अस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं 'स्यादस्ति च नास्ति च' अ-व क्त व्य है ।

दोनोंके मिलाने से मालूम होगा कि जैनोंने संजयके पहिलेबाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वादकी छह भिगयाँ बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य 'न है और न नहीं हैं' को जोड़कर 'सद्' भी अवक्तब्य है यह सातवाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की।..... इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) की स्थापना न करना जो कि संजय का बाद था, उसीको संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर जैनोंने अपना लिया और उसके चतुर्भंगी न्यायको सप्तभंगीमें परिणत कर दिया।"

राहुळजीने जबत सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्याहादको न समझकर केवळ शब्दसाम्य से एक नये मतकी सृष्टिकी है। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोरसे 'क्या तुम अमुक जगह गये थे? यह पूछनेपर वह कहे कि ''मै नहीं कह सकता कि गया था'' और जज अन्य प्रमाणोंसे यह सिद्धकर दे कि 'चोर अमुक जगह गया था। तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फैसळा चोरके वयानसे निकला है।

संजयबेलट्ठिपुत्तके दर्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीने (पृ० ४९१) $_{y}$  इन शब्दोंमें किया है-

"यदि आप पूछें—'क्या परलोक हैं?' तो यदि मैं समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि परलोक हैं। मैं ऐसा भी नहीं क ता, बैसा भी नहीं क ता सरी तरहसे भी नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक हैं। परलेक हैं। परलोक हैं। परलोक हैं। परलोक हैं। परलोक हैं। परलोक हैं। पर

संजयके परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके हैं। वह स्पष्ट कहता है कि—"यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ।" संजयको परलोक मुक्ति आदिके स्वरूप का कुछ भी निश्चय नहीं था। इसलिए उसका दर्शन वकौल राहुलजीके मानवकी सहजबुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओंकी पुष्टि ही करना चाहता है। तात्पर्य यह कि संजय घोर अनिश्चयवादी था।

बुद्ध और संजय-बुद्ध ने "लोकनित्य हैं, अनित्य हैं, नित्य-अनित्य हैं, नित्य न अनित्य हैं, लोक अन्तवान् हैं, नहीं हैं, हैं—नहीं हैं, न हैं न नहीं हैं, निर्वाणके बाद तथागत होते हैं, नहीं होते, होते—नहीं होते, न होते न नहीं होते, जीव शरीरमें भिन्न हैं, जीव शरीरसे भिन्न नहीं हैं।" (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह वस्तुओंको अध्याकृत कहा है। मिज्झमनिकायमें (२।२३) इनकी संख्या दश है। इसमें आदिके दो प्रश्नोंमें तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिनाया गया हैं। इनके अध्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया है कि इनके बारेमें कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचर्याके लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है। तात्पर्य यह कि बुद्धकी दृष्टिमें इनका जानना मुमुक्षके लिए आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दोमें बुद्ध भी संजयकी तरह इनके बारेमें कुछ कहकर मानवकी सहज बुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओंको पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ मंजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ साफ शब्दोंमें कह देता है कि यदि में जानता होऊं तो बताऊं, तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको शिष्योंके लिए अनुपयोगी, बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। किसी भी तार्किकका यह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है कि इस अव्याकृतता और संजयके अनिश्चयवादमें क्या अन्तर है? सिवाय इसके कि संजय फक्कड़-की तरह खरी खरी बात कह देता है और बुद्ध बड़े आदिमयोंकी शालीनताका निर्वाह करते हैं।

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समयक वातावरणमें आत्मा लोक परलोक और मुक्तिके स्वरूपके सम्बन्धमें—हैं (सत्), नहीं (असत्) हैं—नहीं (सत्असत् उभय), नहैं न नहीं हैं (अवक्तब्य या अनुभय)' ये चार कोटियाँ गूँज रही थीं। कोई भी प्राध्निक किसी भी तीर्थंकर या आचार्यसे बिना किसी संकोचके अपने प्रश्नको एक साँसमें ही उक्त चार कोटियोंमें विभाजित करके ही पूँछता था। जिस प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजदूर और पूँजीपित, शोषक और शोध्यके इन्द्रकी छायामें ही सामने आता है, उमी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रश्न सत् असत् उभय और अनुभय-अनिर्वचनीय इस चतुष्कोटिमें आवेष्टित रहते थे। उपनिषद् और ऋग्वेद में इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हैं। विश्वके स्वरूपके सम्बन्धमें सत्से असत् हुआ? या सत्से सत् हुआ? विश्व सत् रूप हैं? या असत् रूप हैं, या सदसत् उभयरूप हैं या सदसत् दोनों रूपमे अनिर्वचनीय हैं? इत्यादि प्रश्न उपनिषद् और वेदमें बराबर उपलब्ध होते हैं? ऐसी दशामें राहुलजीका स्यादादके विषयमें यह फतवा दे देना कि संजयके प्रश्नोंके शब्दोंसे या उसकी चतुर्भगिको तोड़मरो; कर सप्तभंगी बनी—कहाँतक उचित हैं यह वे स्वयं विचारें।

बुद्धके समकालीन जो छहैं तीर्थिक थे उनमें निग्गण्ठ नाथपुत्र महावीरकी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूपमें प्रसिद्धि थी I वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चरचा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रश्नको संजयकी तरह अनिश्चयकोटि या स्याद्वाद ७३

विक्षेपकोटिमें और बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमें डालने वाले नहीं ये और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिताको भयप्रद चक्करमें इबा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघके पँचमेल व्यक्ति जब तक वस्तृतत्त्वका ठीक निर्णय नहीं कर लेते तबतक उनमें बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं आ सकता। व मदा अपने समानशील अन्य मंघके भिक्षओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहेंगे और इमका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्योंको पर्देबन्द पिन्नियोंकी तरह जगतुके स्वरूप विचारकी बाह्य हवामे अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव अपनी महज जिज्ञासा और मननशिनिको वस्तुके यथार्थ स्वरूपके विचारकी ओर लगावे। न उन्हें बृद्धकी तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्धमें 'हैं' कहते हैं तो शाख्ततवाद अर्थात् उपनिषद्वादियोंकी नग्ह लोग नित्यत्वकी ओर झुक जायंगे और 'नही हैं' कहनेसे उच्छेदवाद अर्थात चार्वाकर्का तरह नास्निकत्वका प्रमंग प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्नको अन्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है। वे चाहते थे कि मौजूद तर्कोंका और मंगयोंका समाधान वस्तुस्थितिक आधारसे होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूपका अन्भव कर यह बनाया कि जगत्का प्रत्येक सत चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील है। वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका परिणमन कभी सद्भ भी होता है कभी विसदश भी। पर परिणमनसामान्यके प्रभावमे कोई भी अछ्ता नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत का सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या मलाको नहीं खो सकता। एक परमाण है वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाग बन जाय, फिर पानी हो जाय. पथिवी बन जाय, और अनन्त आकृतियों या पर्यायोंको धारण कर ले. पर अपने द्रव्य य या मौलिकत्व को नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके। ताल्पर्य यह कि जगतुमें जितने 'मतु' हैं उतने बने रहेंगे, उनमेंने एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकता। इसी तरह न कोई नया 'सन्' उत्पन्न हो सकता है। जितने है उनका ही आपसी मंगोग वियोगोंके आधारमे यह विश्व जगत (गच्छतीति जगत् अर्थात् नाना रूपोको प्राप्त होना) वनना रहता है।

तात्पर्य यह कि—विश्वमं जितने सन् है उनमं से न तो एक कम हो सकता है और न एक बढ़ सकता है। अनन्त जड़ परमाण्, अनन्त आत्माण्, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश और असंस्य कालाण् इतने सन् हं। इनमें धर्म अधर्म आकाश और काल अपन स्वाभाविक स्पमें सदा विद्यमान रहते ह उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कृदस्य नित्य है किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है, वह सद्य स्वाभाविक परिणमन हो होता है। आत्मा और पृद्गल ये दो द्रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते हैं। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभाधी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता है, उसमें विलक्षण परिणित नहीं होनी। जवनक आत्मा अशुद्ध है नवनक ही इसके परिणमनकर सजातीय जीवान्तरका और विजानीय पुद्गलका प्रभाव आनेमें विलक्षणता आती हैं। इसकी नानास्पता प्रत्येकको स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्गल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य है जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और विजातीय चेनने भी। इसी पुद्गल द्रव्यके चमत्कार आज विजानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत है। इसीके हीनाधिक संयोग-वियोगोंके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे है। विद्युत् शब्द आदि इसीके ल्यान्तर हं, इसीकी शिक्तयाँ है। जीवकी अशुद्ध दशा इसीके संयंक्ते होना है जो पर्यायान्तर लेनेपर भी जीव इसके संयोगमें मुक्त नहीं हो पाता और उसमें विभाव परिणमन—राग द्रेष सोह अजानरूप दशाएँ होनी रहती है। जव यह जीव्र अपनी चारित्रसाधना

द्वारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत्का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चैतन्यमें स्थिर हो जता है। मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्यमें लीन रहता है। फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होती। अन्तनः पुद्गल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमें शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशामें दूसरे संयोगके आधारसे नाना आकृ-तियाँ और अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहते हैं। इस जगत् व्यवस्थामें किसी एक ईश्वर जैसे नियन्ताका कोई स्थान नहीं है । यह तो अपने अपने संयोग-वियोगोंसे परिणमनशील है । प्रत्येक पदार्थका अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू है। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्रव्यने इसके प्रभावको आत्मसात् किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे वदलता चला जायगा। हाँइड्रोजनका एक अणु अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमें बदल रहा है। यदि ऑक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों एक जलविन्दु रूपसे सदृश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वैज्ञानिकके विश्लेषणप्रयोगका निमित्त मिलातो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं। यदि अग्निका संयोग मिल गया तो भाप बन जायेंगे। यदि सांपके मुखका संयोग मिला विषबिन्दु हो जायेंगे। तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्गल और अशुद्ध जीवके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान है। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य चढ़ा हुआ है। वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार अनन्त परिणमनोंको क्रमशः धारण करता है। समस्त 'सत्' के समुदायका नाम लोक या विश्व है। इस दृष्टिसे अब आप लोकके शास्वत और अशाश्वत वाले प्रश्नको विचारिए--

- (१) क्या लोक शास्त्रत हैं ? हाँ, लोक शास्त्रत हैं। द्रव्योंकी संख्या की दृष्टिसे, अर्थात् जिनने सत् इसमें हैं उनमेंका एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये सत्की वृद्धि ही हो सकती हैं। न एक सत् दूसरेमें विलीन ही हो सकता हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्योंका लोप हो या वे समाप्त हो जाँय।
- (२) क्या लोक अशास्वत है ? हाँ, लोक अशास्वत है, अंगभूत द्रव्योंके प्रतिक्षण भावी परिणमनों की दृष्टि से ? अर्थात् जितने सत् हैं वे प्रतिक्षण सदृश या विसदृश परिणमन करते रहते है । इसमें दो क्षण नक ठहरनेवाला कोई परिणमन नही है । जो हमें अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रति-क्षणभावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र है । इस तरह सतत परिवर्तनशील संयोग-वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशास्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है ।
- (३) क्या लोक शास्वत और अशास्वत दोनों रूप है? हाँ, कमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंसे विचार कीजिए तो लोक शास्वत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशास्वत भी (पर्याय दृष्टिसे) । दोनों दृष्टि कोणों को कमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टिसे विचार करनेपर जगत् उभयरूप ही अतिभासित होता है।
- (४) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं है? आखिर उसका पूर्णरूप क्या है? हौं, लोकका पूर्णरूप अवक्तव्य हैं, नहीं कहा जा सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और अशाश्वत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विद्यमान अन्य अनं त धर्मोंको युगपत् कह सके। अतः शब्दकी असामर्थ्यके कारण जगत्का पूर्णरूप अवक्तव्य हैं, अनुभय हैं, वचनातीत है।

इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है, अनिर्वचनीय या अव-क्तव्य है। यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्णरूपको युगपत् कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है द्रव्यदृष्टिसे, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृष्टिसे। इस तरह मूलतः चौथा, पहिला और दूसरा ये तीन प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और द्वितीयके संयोगरूप है। अब आप विचारें कि संजयने जब लोकके शाश्वत और अशाश्वत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया कि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्धने कह दिया कि इनके चक्करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी नहीं है, तब महाबीरने उन प्रश्नोंका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंकी जिज्ञासा का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे शाण दिया। इन प्रश्नोंका स्वरूप इस प्रकार है—

| प्रदन                         | संजय              | बुद्ध              | महावीर                        |  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| १. क्या लोक शास्वत हैं ?      | मैं जानता होऊँ तो | इसका जानना अनु-    | हाँ, लोक द्रव्य दिष्टिसे      |  |
|                               | बताऊँ, (अनिरचय,   | पयोगी है (अव्याकृत | शाश्वत है, इसके किसी भी       |  |
|                               | विक्षेप)          | अकथनीय)            | सत्का सर्वथा नाश नहीं         |  |
| •                             |                   |                    | हो सकता ।                     |  |
| २. क्या लोक अशास्त्रत है ?    | **                | 11                 | हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण       |  |
|                               |                   |                    | भावी परिवर्तनोंकी दृष्टिसे    |  |
|                               |                   |                    | अशाश्वत है, कोई भी            |  |
|                               |                   |                    | परिवर्तन दो क्षणस्थायी नहीं   |  |
| ३. क्या लोक शाइवत और अ-       | ,,                | ,,                 | हैं। हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे |  |
| शाश्वत है ?                   |                   |                    | क्रमशः विचार करने पर          |  |
|                               |                   |                    | लोकको शाश्वत भी कहते हैं      |  |
|                               |                   |                    | और अञाश्वत भी।                |  |
| ४. क्या लोक दोनों रूप नहीं है | 11                | "                  | हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो     |  |
| अनुभय है ?                    |                   |                    | लोकके परिपूर्णस्वरूपको        |  |
|                               |                   |                    | एक साथ समग्र भावसे कह         |  |
|                               |                   |                    | सके। अतः पूर्णरूप से          |  |
|                               |                   |                    | वस्तु अनुभय है, अव-           |  |
|                               |                   |                    | क्तव्य है, अनिर्वचनीय है।     |  |

संजय और बुद्ध जिन प्रश्नोंका समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अध्याकृत कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेते है, महाबीर उन्होंका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी, और स्व० धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हैं कि 'संजयके अनुगायियोंके लुप्त हो जानेपर संजयके वादकों ही जैनियोंने अपना लिया।' यह तो ऐसाही है जैसे कोई कहे कि "भारतमें रही पर-तन्त्रताकों ही परतन्त्रताविधायक अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंने उसे अपरन्त्रता (स्वतन्त्रता) रूपसे अपना लिया है, क्योंकि अपरनन्त्रतामें भी 'पर तन्त्रता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद है ही। या हिसाकों ही बुद्ध और महाबीरने उसके अनुयायियोंके लुप्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिसा में भी 'हि सा' ये दो अक्षर है ही।'' यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि—आप (पृ० ४८४) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निग्गंठ नाथपुत्र (महाबीर) का नाम भी लिख जाते है, तथा (पु० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीर्तिक शब्दोंमें 'धिग् व्यापक तमः' नहीं कहा जा सकता ?

'स्यात्' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंको संशय अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता है। पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्रसंगकी, जहाँ एक वादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ 'स्यात्' पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक 'रूप रहा है जैसा कि मण्डिमनिकायके महाराहुलीवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है—'कृतमा राहुल च तेंजो-

धातु ? तेजोधातु सिया अक्झिक्ति सिया बाहिरा।" अर्थात् तेजां धातु स्यात् आध्यात्मिक है, स्यात् बाह्य है। यहाँ सिया (स्यात्) शब्दका प्रयोग तेजो धातुके निश्चित भेदोंकी सूचना देता है न कि उन भेदोंका संगय अनिश्चय या संभावना बताता है। आध्यात्मिक भेद के साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द इस बातका द्योतन करता है कि तेजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं है किन्तु उससे ध्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति'में अस्तिके साथ लगा हुआ 'स्यात्' शब्द सूचित करता है कि अस्तिमें भिन्न धर्म भी वस्तुमें है केवल अस्तिधर्मरूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह 'स्यात्' शब्द न शायदका न अनिश्चयका और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोकी सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तुको निर्दिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे।

सप्तभंगी—वस्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक है। उसमें विभिन्न दृष्टियोमे विभिन्न विवक्षाओमे अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदमे वस्तुमें सम्भव है। जैसे 'घटः स्यादस्ति' में घट है अपने दृष्य क्षेत्र काल भावकी सर्यादासे। जिस प्रकार घटमें स्वचतृष्ट्यकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्थोंका नास्तित्व भी घटमें है। यदि घटभिन्न पदार्थोंका नास्तित्व घटमें न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायंगे। अतः घट स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तुमें उत्यद्घिने नित्यत्व और पर्यायदृष्टिसे अतित्यत्व आदि अनेकों विरोधी युगल धर्म रहते है। एक वस्तुमें अनन्त सन्तभग वनते है। जब हम घटके अस्तित्वका विचार करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भंग हो सकते है। जैसे संजयके प्रकाल या बुढ़के अव्याकृत प्रकाल से हम चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते हैं —सत् असत् उभय और अनुभय। उसी तरह गणित के हिमायसे तीन मूल भंगोंको मिलानेपर अधिकसे अधिक मात अपुनरुक्त भंग हो सकते है। जैसे घडेके अस्तित्वका विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व, धर्म दूसरा तिद्वरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अववत्वय जो वस्तुके पूर्ण स्पकी सुचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूपसे वचनके अगोचर है, उसके विराट् स्पको घटद नहीं छू सकते। अववत्वय धर्म इस अपेक्षामें है कि दोनों धर्मोंको युगपत् कहनेवाल। शब्द समारमें नहीं है। अतः वस्तु यथार्थतः वचनतित है, अवक्तव्य है। इस तरह मूलमें तीन भंग है—

१ स्यादस्ति घटः २ स्याश्रास्ति घटः ३ स्यादवन्तव्यो घटः

अवक्तव्यके माथ स्यात् पद लगानेका भी अर्थ है कि वस्तु युगपन् पूर्ण रूपमें यदि अवक्तव्य है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूपमें वक्तव्य भी है और वह अस्ति नास्ति आदि रूपमें वक्तोंका विषय भी होती है। अतः वस्तु स्याद् अवक्तव्य है। जब मूल भंग तीन हैं तव उनके द्विसंयोगी भंग भी तीन होंगे तथा विस्योगी भंग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटिमें मत् और असत्को मिलाकर प्रश्न होता है कि 'क्या सन् होकर भी वस्तु असत् हैं?" उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि—१ क्या सन् होकर भी वस्तु अवक्तव्य हैं? २ क्या असत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य हैं? ३ क्या सन्असत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य हैं? इन नीनों प्रक्तोंका समाधान संयोगज चार भंगोंमें हैं। अर्थात्—

- (४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है—स्वचतुष्टय अर्थोत् स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परचतुष्टय पर कमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर ।
- (५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमें स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमे युगपत् स्वपरचतृष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी मामूहिक विवक्षा रहने पर।
- (६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमं परचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत् स्वपर चतुष्टयकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर।
- (७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमें स्वचतुष्ट्य, द्वितीय समयमें परचतुष्ट्य तथा तृतीय समयमें युगपत् स्व-पर चतुष्ट्य पर क्रमशः दृष्टि रखने पर और तीनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर।

सप्तभंगी ७७

जब अस्ति और नास्ति की तरह अवक्तव्या भी वस्तुका धर्म है तब जैसे अस्ति और नास्तिको मिलाकर चौथा भंग बन जाता है वैसे ही अवक्तव्यके साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्तिनास्तिकोमिलाकर पाँचवें छठवें और सातवें भंगकी सुष्टि हो जाती है।

इस तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुओं के अधिकमे अधिक अपुनक्क्त सात ही भंग हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर मान प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती है, सान प्रकारके प्रक्त हो सकते हैं अत: उनके उत्तर भी सान प्रकारके ही होने है।

दर्शनिदिग्दर्शनमें श्री राहुल्जी ने पाँचवें छठवें और सातवें भंगको जिस भ्रष्ट नरीकेसे तोड़ा-मरोड़ा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अनिमाहस है। जब वे दर्शनोंको व्यापक नई और वैज्ञानिक इस्टिसे देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शनकी समीक्षा उसके स्वरूपको ठीक समझ कर ही करनी चाहिए। वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सत्के साथ स्वतन्त्रभावसे द्विमंथोगी हुआ है, तोडकर अ-वक्तव्य करके संजयके 'नही' के साथ मेल बैठा देते हे और 'संजय' के घोर अनिश्चयवादको ही अनेकान्तवाद कह देने हैं! किमाश्चर्यमत: परम्

श्री सम्पूर्णानन्वजा 'जैनधमं' पुस्तककी प्रस्तावना (पृ० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्मता स्वीकार करके भी सप्तभंगी न्यायको बालकी खाल निकालनेक समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमें जाना समझते हैं। पर सप्तभंगीको आजसे ढाई हजार वर्ष पहिलेके वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे समयकी माँग कहे बिना नहीं रह सकते। अङ्गाई हजार वर्ष पहिलेक आबाल गोपाल प्रत्येक प्रश्नको सहज नरीकेमे 'सन् असन् उभय और अनुभय' इन चार कोटियों में गूंथ कर ही उपस्थित करने थे और उस समयके भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुक्कोटिका ही, हाँ या ना में देने थे, तब तीर्थकर महाबीरने मूल तीन भंगोके गणितके नियमानुसार अधिकसे अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्तभगी द्वारा किया जो निश्चितकपसे वस्तुकी सीमाक भीतर ही रहा है। सात भंग बनाने का उद्देश्य यह है कि— वस्तुमें अधिकसे अधिक सात ही प्रश्न हो सकते हैं। अवक्तव्य बस्तुका मूलकप है, सत् और असन् ये दो धर्म इस तरह मूल धर्म तीन है। इनके अधिकसे अधिक मिला जुड़ाकर सात ही प्रश्न हो सकते हैं। इन सभ संभव प्रश्नोका समाधान करना ही सप्तभागी त्यायका प्रयोजन है। यह तो जैसे को तैसा उत्तर है अर्थान् यदि तुम कल्पना करके सात प्रश्नों की संभावना करने हो तो उरी तरह उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोंको मिलाकर सात हो सकते है। इतना ध्यानमें रहना चाहिए कि एक एक धर्मको लेकर ऐसे अनन्त सात भंग वस्तुभे वन सकते है। अनंकान्तवादने जगन्के वास्तविक अनेक सन्का अपलाप नहीं किया और न वह केवल कल्पनाके क्षेत्रमें विचरा है।

मेरा उन दार्शनिकोसे निवेदन है कि भारतीय परम्परामे जो सत्यकी धारा है उसे 'दर्शनग्रन्थ' लिखते समय भी कायम रखे और समीक्षाका स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्वके साथ लिखनेकी कुपा करें जिससे दर्शन केवल विवाद और भ्रान्त परम्पराओका अजायबधर न बने, वह जीवन में संवाद लावे और दर्शनप्रणेताओंको समुचित न्याय दे सके।

इस तरह जैनदर्शनने दर्शन शब्दकी काल्पनिक भूमिकामे निकलकर वस्तु मीमापर खंटे होकर जगत्में वस्तुस्थितिके आधारसे संवाद समीकरण और यथार्थ नत्त्वज्ञानकी दृष्टि दी। जिसकी उपासनासे विश्व अपने वास्त्विक रूपको समझकर निरर्थक विवादमे बचकर सच्चा संवादी वन सकता है।

१ जैन कथात्र-थोंमें मह वी के बालजीवनकी एक घटनाका वर्णन आता है कि-'संज १ भीर विजय नामके दो साधु-ओंका संग्रय महावीरको देखते ही नष्ट हो गया था, इसल्ए इनका नाम सन्मति रखा गया था : सम्भव है यह संजय-विजय स जयनेल्ट्रिट पुत्त हो हो और इसीके संशय या अनिश्चयका नाश महानीरके सप्तमगीन्यायसे हुआ हो। यहाँ वेलट्रिपुत्त विश्वेषण अन्न होकर विजय नामका दूसरा साधु वन गया है।

## अनेकान्तदर्शनका सांस्कृतिक आधार-

भारतीय विचार परम्परामें स्पष्टतः दो धाराएँ हैं। एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाले वैदिक दर्शनोंकी है ओर दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुषसाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले श्रमण सन्तोंकी। यद्यपि चार्वाक दर्शन भी वेदको प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप, और मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वों को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताको स्वीकृत नहीं किया है। अनः अवैदिक होकर भी वह श्रमणधारामे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, जड़िभन्न ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिमें विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा के अनुसार आस्तिक है। वेदको या ईश्वरको जगत्कर्ता न माननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक कहना उचित नहीं है, क्योंकि अपनी अमुक परम्पराको न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक हैं तो श्रमणपरम्परा को न माननेके कारण विद श्रमण नास्तिक हैं तो श्रमणपरम्परा को न माननेके कारण विद श्रमण नास्तिक हैं तो श्रमणपरम्परा को न माननेके कारण वैदिक भी मिथ्यावृष्टि आदि विशेषणों से पुकारे गये हैं।

श्रमणधाराका सारा तत्त्वज्ञान या दर्शनिवस्तार जीवन-शोधन या चारित्र्य वृद्धिके लिए हुआ था। वैदिक परम्परामें तत्त्वज्ञानको मुक्तिका साधन माना है, जब कि श्रमणधारामें चारित्र को। वैदिकपरम्परा वैराग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करनी है, और विचारगृद्धि करके मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमणपरम्परा कहती है कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवनमों न उतरे। जिसकी मुवासमे जीवनशोधन न हो वह ज्ञान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। जैन परम्परामें तत्त्वार्थमूत्रका आध्मुत्र है—"सम्यग्वर्शनत्वानचारित्राणि मोक्षमार्गः" (तत्त्वार्थमूत्र १।१) अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्वानित्र आस्मपरिणित मोक्षका मार्ग है। यहाँ मोक्षका साक्षात् कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो उस चारित्रके परिपोषकहै। बौढ परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार है। ताल्पर्य यह कि श्रमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात् आत्मशोधन या जीवनमें सामञ्जम्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। श्रमण मन्तोंने तप और माधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परमवीतरागता, समता या अहिसा की उत्कृष्ट ज्योतिको विद्वमें प्रचारित करनेके लिए विद्यवत्त्वोंका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारित्र्य था, वाग्वलाम या जाम्त्रार्थ नहीं, जीवनगृद्धि और मंवाद था।

अहिंमाका अन्तिम अर्थ है-जीवमात्रमें (चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पणु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या जूद्र, गोरा हो या काला, एनद्देशीय हो या विदेशी)देश, काल, शरीराकार, वर्ण, जाति, रंग आदिके अवरणोंसे परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूपमे चैतन्य शक्तिका अखण्ड शाश्वत आधार है । वह कर्म या वासनाओंके कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, पशु और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता है, पर अखण्ड चैनन्यका एक भी अंग उमका नष्ट नहीं होता । वह वासना या गगडेषादिक ढारा विकृत अवश्य हो जाता है । मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तोंसे गोरे या काले किमी भी शरीरको घारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मक अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी श्रेणीमें उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देशमें उत्पन्न हुआ हो, किमी भी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊँच या नीच नहीं हो सकता । किमी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण ही वह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता । मानवमात्र के मूलतः समान अधिकार है, इतना ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी । अमृक प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो सकता । यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें समता और उत्कृष्ट सत्त्वमैत्री अहिंसाके ही विकसित रूप है । अमणसन्तोंने यही कहा है कि-एक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर लेनेके कारण जात्में महान् बनकर दूसरोंके निर्दलनका जनमिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता । किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता । भौतिक साधनों

की प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित् हो भी पर धर्मक्षेत्रमें प्राणिमात्रको एक ही भूमिपर बैठना होगा। हर एक प्राणीको धर्मकी शीतल छायामें समानभावसे सन्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर है। आत्मसमत्व, वीतरागत्व या अहिंसाके विकाससेही कोई महान् हो सकता है न कि जगत्में विषमता फैलानेवाले हिंसक पिन् ग्रिहके संग्रहसे। आदर्श त्याग है न कि संग्रह। इस प्रकार जाति, वर्ण, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि विषमता और संघर्षके कारणों से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिंसा और वीतरागताका पावन सन्देश इन श्रमणसन्तोंने उस समय दिया जब यज्ञ आदि कियाकाण्ड एक वर्गविशेषकी जीविकाके साधन बने हुए थे। कुछ गाय, सोना और स्त्रियोंकी दक्षिणासे स्वर्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्मके नामपर गोमेध अजामेध क्वचित् नरमेधतक का खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजशरीग्को दग्ध कर रहा था, अनेक प्रकारसे सत्ताको हथियान के षड्यन्त्र चालू थे। उस बर्बर युगमें मानवसमत्व और प्राणिमैत्रीका उदाग्नम सन्देश इन युगधर्मी सन्तोंने नास्त्रिकताका मिथ्या लांछन सहने हुए भी दिया और भ्रान्न जनताको सच्ची समाजरचनाका मूलमन्त्र बताया।

पर, यह अनुभवसिद्ध वात है कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि और वचनशुद्धिके बिना नहीं हो सकती। हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा न करें पर यदि वचन व्यवहार और चित्तगत-विचार विषम और विसंवादी है तो कायिक अहिंसा पल ही नहीं सकती। अपने मनके विचार अर्थान् मतको पुष्ट करनेके लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायँगे और फलतः हाथापाईका अवसर आए बिना न रहेगा। भारतीय शास्त्रार्थोंका इतिहास ऐसे अनेक हिंसा काण्डोंके रक्तरिक्जिन पन्नोसे भरा हुआ है। अनः यह आवश्यक था कि अहिंसाकी सर्वांगीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वका यथार्थ तत्त्वज्ञान हो और विचार शुद्धिमूलक वचनशुद्धिकी जीवनव्यवहारमें प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नही है कि एक ही वस्तुके विषय में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित अनुचित शास्त्रार्थ होने रहें, पक्षप्रतिपक्षोंका मंगठन हो, शास्त्रार्थ में हारनेवालेको तैलकी जलती कड़ाहीमें जीवित नल देने जैमी हिंसक होड़ें भी लगें, फिर भी परस्पर अहिंसा बनी रहें!

भगवान् महावीर एक परम अहिसक सना थे। उनने देखा कि आजका साग राजकारण धर्म और मतवादियों के हाथमें है। जउनक इन मन गदीं का वस्तुस्थिति के आधारमे समन्वय न होगा तवनक हिंसाकी जड़ नहीं कट मकती। उनने विश्वके तत्त्वों का साक्षात्कार किया और बनाया कि विश्वका प्रत्येक चेतन और जड़ नत्त्व अनन्त धर्मों का भण्डार है। उसके विराट् स्वरूपको साधारण मानव परिपूर्ण रूपमें नहीं जान सकता। उसका क्षुद्ध ज्ञान वस्तुके एक एक अंशको जानकर अपनेमें पूर्णना का दुरिभमान कर बैठा है। विवाद वस्तुमें नहीं है। विवाद तो देखनेवालोकी दृष्टिमें है। काश ये वस्तुके विराट् अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी झाँकी पा सकते। उनने इस अनेकात्मात्मक तत्त्वज्ञानकी और मतवादियों का ध्यान खींचा और बनाया कि—देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गृण पर्याय और धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। यह अपनी अनाद्यनन्त मन्नानरूप स्थितिकी दृष्टिमे नित्य है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जब विश्वके रंगमञ्चसे एक कणका भी समूल विनाश हो जाय। साथ ही प्रतिक्षण उसकी पर्यायें बदल रही हैं, उनके गृण-धर्मों में सदृश या विसदृश परिवर्तन हो रहा है, अतः वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्त गृण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति है। इनमेंसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एक अंशको विषय करके क्षुद्ध मतवादों की सृष्टि कर रहा है। आत्मा को नित्य सिद्ध करनेवालों का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करनेवालों उखाड़ पछाड़में लगा रहा है तो अनित्यवादियों का गृट नित्यवादियों को भला बुरा कह रहा है।

महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्म-नित्यत्व और अनित्यत्व, परलोक और निर्वाण आदिको अव्याकृत (अकथनीय), कहकर बौद्धिक तमकी मृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनने इन सभी तन्वोंका यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्योंको प्रकाशमें लाकर उन्हें मानम ममताकी समभूमिपर ला दिया। उनने बताया कि वस्तुको तुम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे ही वस्तु उननी ही नहीं है, उममें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंसे देखे जानेकी क्षमता है, उसका विराट् स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होना है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह भी वस्तुमें विद्यमान है। विन्तेम पक्षपातको दुरिभगत्य निकालो और दूसरेके दृष्टिकोणको भी उतनी ही प्रामाणिकताने वस्तुमें खोजो, वह वहीं लहरा रहा है। हाँ, वस्तुकी मीमा और मर्यादाका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तुम चाहों कि जड़में चेतनत्व मिल जाय या चेतनमें जदत्व, तो नहीं मिल सकता क्योंकि प्रत्येक पदार्थके अपने निजी धर्म निव्चित है। मं प्रत्येक वस्तुको अनन्तधर्मात्मक कह रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं। अनन्त धर्मोमें चेतनके सम्भव अनन्त धर्म चेतनमें मिलेंगे तथा अचेतनगत धर्म अचेतनमें। चेतनके गुण-धर्म अचेतनमें नहीं पायं जा सकते और न अचेतन के चेतन में। हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी है जो चेतन और अचेतन दानोमें साधारण रूपमें पाए जाते हैं। तात्पर्य यह कि बस्तुमें बहुत गुँजाइश है। वह इतनी विराट् है, जो तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणोंस देखी और जानी जा सकती है। एक क्षुद्र-पृष्टिका आग्रह करके दूसरेकी दृष्टिका निरस्कार करना या अपनी दृष्टिका अहंतर करना वस्तुके स्वरूपकी नासमझीका परिणाम है। हरिभद्रसूरिने बहुत सुन्दर लिखा है कि—

"आग्रहो बन निनोषति युक्तिं तत्र यत्र मितरस्य निविष्टा।

## पक्षपातर्राहतस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेदाम् ॥'' (लोकतत्त्वनिर्णय)

अर्थात्-आग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके लिए युक्तियाँ ढूँड़ता है, युक्तियोको अपने मतकी ओर है जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति गुक्तिमिद्ध वस्तुस्वरूपको स्वीकार करनेमे ही अपनी मिति की सफलता मानता है।

अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युवितसिद्ध वस्तुम्बस्पकी ओर अपने मतको लगाओं त कि अपने निश्चित मतकी ओर वस्तु ओर युवितकी खीचातानी करके उन्हें विगाइनेका दुष्प्रायास करो, और न कल्पनाकी उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमाको ही लाँच जाय। तात्पर्य यह है कि मानसममताको लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावस्थत है। इसके द्वारा इस नरतन-धारी को जात हो सकेगा कि वह कितने पानीमे है, उसका ज्ञान कितना स्थल्प है, और वह किस दुरिभमानसे हिसक मतवादका सर्जन करके मानवसमाजका अहित कर रहा है। इस मानस अहिसात्मक अनेकान्त दर्शनसे विचारोमे या दृष्टिकोणोमे कामचलाऊ समन्वय या ढीलाढाला समझीता नही होता. किन्तु वस्तुस्वरूपके आधारमे यथार्थ तत्त्वज्ञानमूलक संवाद दृष्टि प्राप्त होती है।

**डॉ॰ सर राधाकृष्णन्** इण्डियन फिलासफी (जिल्द १पृ० २०५–६) में स्याद्वादके ऊपर अपने विचार प्रकट करने हुए लिखने हे कि—-''इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अर्धसत्यका ही ज्ञान हो सकता है, स्याद्वादमें हम पूर्ण सत्यको नहीं जान सकते। दूसरे शब्दोमें—स्याद्वाद हमें अर्धसत्योंके पास लाकर पटक देता हैं और इन्हीं अर्धसत्योंको पूर्ण मत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित अर्थसत्योंको मिलाकर एक साथ रख देनेमें वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता।'' आदि।

क्या सर राधाकृष्णन् यह वतानेकी कृपा करेंगे कि स्याद्वादने निश्चित अनिश्चित अर्धसत्योंको पूर्ण सत्य माननेकी प्रेरणा कैंस की है? हा, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदकी दिमागी दौड़में अवश्य शामिल नहीं हुआ, और न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह देता है जिसमें वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन्को पूर्णसत्य रूपमे वह काल्पनिक अभेद या ब्रह्म इष्ट है जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमर्त सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हैं। वे स्याद्वादकी समन्वयदृष्टिको अर्धसत्योके पाम लाकर पटकना समझते हैं, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्तधर्मात्मक

है तब उस वास्तिविक नतीजेपर पहुँचनेको अर्धसत्य कैसे कह सकते हैं? हाँ, स्याद्वाद उस प्रामाणिविरुद्ध काल्पिनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टिसे नहीं जा सकता। वैसे, संग्रहनयकी एक चरम अभेदकी कल्पना जैनदर्शनकारोंने भी की है और उस परम संग्रहनयकी अभेद दृष्टिसे बताया है के—''सर्वमेकं सदिवशेषात्' अर्थात्—जगत् एक है, सद्रूपसे चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं है। पर यह एक कल्पना है, क्योंकि ऐसा एक सत् नहीं है जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें अनुगत रहता हो। अतः यदि सर राधाकृष्णन्को चरम अभेदकी कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनयके दृष्टिकोणमें देख सकते हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नही। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शन ही है न कि काल्पनिक अभेदका दर्शन।

इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णन्का अनु-सरण कर स्याद्वादको मूलभूततत्त्व (एक ब्रह्म?) के स्वरूपके समझनेमें नितान्त असमर्थ बतानेका साहम करते हैं। इनने तो यहाँ तक लिख दिया है कि—''इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचों-बीच तत्त्विचारको कितपय क्षणके लिए विस्नम्भ तथा विराम देनेवाले विश्वामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व नहीं रखता।'' (भारतीय दर्शन पृ०१७३)। आप चाहते हैं कि प्रत्येक दर्शनको उस काल्पनिक अभेदनक गहुँचना चाहिए। पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थसत् वस्तुकी सीमाको कैसे लाँघ मकता है? ब्रह्मकवाद न केवल युक्तिविरुद्ध ही है किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक मूल्य सिद्ध नहीं होता। विज्ञानने एटमका भी विश्लेषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। अतः यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यह उमका भूषण ही है। दिमागी अभेदमे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी वान नहीं हो सकती।

इसी तरह श्रीयुत हन्मन्तराव एम. ए. ने अपने "Jain Instrumental theory of knowledge"नामक लेखमें लिखा है कि—"स्याद्वाद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह पूर्ण मत्य तक नहीं ले जाता।" आदि। ये सब एक ही प्रकारके विचार हैं जो स्याद्वादके स्वरूपको न सम-प्रनेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हैं। मैं पहिले लिख चुका हूँ कि—महाबीरने देखा कि—वस्तु नो अपने स्थानपर अपने विराद् रूपमें प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालूम होते है, अविरुद्ध भावसे विद्यमान है, पर हमारी दृष्टिमें विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ रा रहे है।

जैन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी है। वह दो पृथक् सत्ताक वस्तुओंको व्यवहारके लिए कल्पनासे अभिन्न कह भी दे, पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहता। जैन दर्शन एक व्यक्तिका अपने गुण-पर्यायों वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों में अवास्तविक अभेदको नहीं मानता। इस दर्शनकी यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत् वस्तुकी परिधिको न लाँघकर उसकी सीमामें ही विचार करता है। अगेर मनुष्योंको कल्पनाकी उड़ानसे विरत्न कर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता है। जम चरम अभेद तक न पहुँचनेके कारण अनेकान्त दर्शनको सर राधाकृष्णान् जैसे विचारक अर्धसत्योंका पमुदाय कहते हैं उस चरम अभेदको भी अनेकान्त दर्शनको सर राधाकृष्णान् जैसे विचारक अर्धसत्योंका पमुदाय कहते हैं उस चरम अभेदको भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता है। वह उन अभेदकल्पकोंको कहता है कि वस्तु इससे भी बड़ी है अभेद तो उसका एक धर्म है। दृष्टिको और उदार तथा विशाल करके वस्तुके पूर्ण रूपको देखो, उसमें अभेद एक कोनेमें पड़ा होगा और अभेदके अनन्तों भाई-बन्धु उसमें तादात्म्य हो रहे होंगे। अतः इन ज्ञानलवधारियोंको उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी झाँकी देखानेवाले अनेकान्तदर्शन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानससमता- एक तत्त्वज्ञानकी खोजसे। जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तम्याया या अनन्तधम्मीत्मका है तब सहज

ही मनुष्य यह सोचने लगता है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये और वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये। इस स्वीयस्वल्पता और वस्तुकी अनन्तधर्मताके वातावरणसे निरर्थक कल्पनाओंका जाल ट्टेगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जो कि अहंसा-का संजीवन बीज है। इस तरह मानस समताके लिए अनेकान्तदर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है। जब अनेकान्त दर्शनसे विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावतः वाणीमें नम्म्रता और परसमन्वयकी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह वस्तुस्थितिको उल्लंघन करनेको लिए 'स्यात्' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई है। शब्दोंमें वह सामर्थ्य नहीं जो कि वस्तुके पूर्णरूपको युगपत् कह सके। वह एक समयमे एक ही धर्म को कह सकता है। अतः उसी समय वस्तुमें विद्यमान शेष धर्मों की सत्ताका सूचन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्'का 'मुनिश्चित दृष्टिकोण' या 'निर्णीत अपेक्षा' ही अर्थ है 'शायद, सम्भव, कदाचित् आदि नही। 'स्याद्धित' का वाच्यार्थ है—'स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तु है ही' न कि 'शायद है', 'कदाचित् है' आदि। संक्षेपतः जहाँ अनेकान्त दर्शन चित्तमें समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय करता है वहाँ स्याद्धाद वाणीमें निर्दोषता आनेका पूरा अवसर देता है।

इस प्रकार अहिंसाकी परिपूर्णता और स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्धिके लिए अनेकान्त-दर्शन और वचन शृद्धिके लिए स्याद्वाद जैसी निधियोंको भारतीय संस्कृतिके कोषागारमें दिया है। बोलते समय वक्ताको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उतनी ही वस्तु नहीं है, किन्त्र बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावको जनानेके लिए वक्ना 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करता है। 'स्यात्' शब्द विधिलिङ्मं निष्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्यको निध्चित रूपमें उपस्थित करता है न कि संशय रूपमें। जैन तीर्थकरोने इस तरह सर्वांगीण अहिसाकी साधनाका वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभन मार्ग बनाया है। उनने पदार्थीके स्वरूपका यथार्थ निरूपण तो किया ही , साथ ही पदार्थोंके देखनेका, उनके ज्ञान करनेका और उनके स्वरूपको बचन से कहनेका नया बस्तुस्पर्शी मार्ग बताया। इस अहिमक दृष्टिमे यदि भारतीय दर्शनकारोने बस्तुका निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता और धर्म तथा दर्शन-के नामपर मानवताका निर्देलन नही होता। पर अहंकार और शासन भावना मानवको दानव बना देती है। उस पर भी धर्म और मतका 'अहम्' तो अति दुनिवार होता है। परन्तु युग युगमें ऐसे ही दानवो-को मानव बनानेके लिए अहिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समना भाव और इसी सर्वागीण अहिंसा-का सन्देश देते आए हैं। यह जैन दर्शनकी ही विशेषता है जो वह अहिसाकी तह तक पहुँचनेके लिए केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तविक स्थितिके आधारसे दार्श्वनिक गुत्थि-यों को मुलझानेकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन और काय इन तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिंसाको रोकनेका प्रशस्ततम मार्गभी उपस्थित कर सका।

आज **डॉ भगवान्दास** जैसे मनीषी समन्वय और सब धर्मोकी मीलिक एकताकी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। वे वर्षोंसे कह रहे हैं कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नही हो सकता, मानव मानव नही रह सकता। उन्होंने अपने 'समन्वय' और 'दर्शन का प्रयोजन' आदि ग्रन्थोंमें इसी समन्वय नत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे है। इनका विश्वास है कि जबतक दृष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तबतक मनभेद और संघर्ष बना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही विसंवादसे हटाकर जी-वनको संवादी बना सकता है। जैन दर्शनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन है। आज हमे जो स्वातन्त्र्यके दर्शन हुए हैं वह इसी अहिंसाका पुण्यफल है। कोई यदि विश्वमें भारतका मस्तक ऊँचा रखता है तो यह निरुपाधि—वर्ण जाति रंग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोंसे रहित-अहिंमा भावना ही

सदादि अनुयोग-प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक संभवित रूपोंमें सामने रखे गए पदार्थोंसे ही तरवज्ञानोपयोगी प्रकृत अर्थका यथार्थ बोध हो सकता है। उन निक्षेपके विषय भूत पदार्थोंमें दृढ़ताकी परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिज्ञानके लिए अनुयोग अर्थात् अनुकुल प्रश्न या पश्चाद्भावी प्रश्न होते हैं। जिनसे प्रकृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता लग जाता है। प्रमाण और नय सामान्यतया । तत्त्वका ज्ञान कराते हैं। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण-कर प्रस्तुतको छांट लिया जाता है। फिर छंटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि और सदादि द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता है। निक्षेपसे छंटी हुई वस्तूका क्या नाम है ? (निर्देश) कौन उसका स्वामी है ? (स्वामित्व) कैसे उत्पन्न होती है ? (साधन) कहाँ रहती है ? (अधिकरण), कितने कालतक रहती है? (स्थिति) कितने प्रकारकी है? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षेत्र काल भाव आदिसे क्या स्थित है। अस्तित्वका ज्ञान 'सत्' है। उसके भेदोंकी गिनती सस्या है। वर्तमान निवास क्षेत्र है। त्रैकालिक निवासपरिधि स्पर्शन है। ठहरनेकी मर्यादा काल है। अमुक अवस्थाको छोड़कर पुन: उस अवस्थामें प्राप्त होनेतकके विरहकालको अन्तर कहते है । औपशमिक आदि भाव है । परस्पर संस्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहुत्व है। मारांश यह कि निक्षिप्त पदार्थका निर्देशादि और सदादि अनुयोगोके द्वारा यथावत् सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्ष्की अहिसा आदि साधनाओंके लिए आवश्यक है। जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान अहिंसकको जरूरी ही है।

इस तरह प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ अधिगम करके उनकी दृढ़ प्रतीति और अहिंसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त होकर स्वस्वरूपमें प्रति-च्छितहो जाता है। यही मुक्ति है।

> "श्रुतावर्षमनेकान्तमिषगग्याभिसन्धिभिः । परीक्ष्य तौस्तान् तद्धर्माननेकान् व्यावहारिकान् ॥७३॥ नयानुगतिनक्षेपंद्यपायभिवेदने । विरचय्यार्थवाक्प्रत्ययात्मभेदान् श्रुतार्पितान् ॥५४॥ अनुयुज्यानुयोगैक्ष निवेद्याधिभिदां गतैः । द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनिवेदानः ॥७५॥ जीवस्थानगुणस्थानमागेणास्थानतस्ववित् । तपोनिर्जीणकर्मायं विमक्तः सुस्तमच्छति ॥७६॥

अर्थात्—अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोंको श्रृत-ज्ञास्त्रोंसे मुनकर प्रमाण और अनेक नयोंके द्वारा उनका यथार्थ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोंके अनेक व्यावहारिक और पारमार्थिक गुण-धर्मोंकी परीक्षा नय दृष्टियोंसे की जाती है। नयदृष्टियोंके विषयभृत निक्षेपोंके द्वारा वस्तुका अर्थ ज्ञान और शब्द आदि रूपमें विश्लेषण कर उसे फैलाकर उनमेंसे अप्रकृतको छोड़ प्रकृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस छंटे हुए प्रकृत अंशका निर्देश आदि अनुयोगोंसे अच्छी तरह बारबार पूंछकर सविवरण पूर्णज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोंका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान और मार्गणा स्थानोंमें दृढ्वर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए। इस तन्त्वश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके होनेपर परपदार्थोंसे विरक्षित इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे समस्त कुसंस्कारोंका विनाशकर पूर्व कर्मोंकी निर्जरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय स्वस्वस्थमें प्रतिष्टित हो जाता है।

#### प्रन्थका बाह्य स्वरूप--

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र जैनपरम्परा की गीना बाइबिल कुरान या जो कहिए एक पितत्र ग्रन्थ है। इसमें बन्धनमुक्तिक कारणोंका सांगोपांग विवेचन है। जैनधम और जैनदर्शनक समस्त मूल आधारोंकी संक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिल जाती है। भ० महावीरक उपदेश अर्धमागधी भाषामें होते थे जो उस समय मगध और विहारकी जनबोली थी। शास्त्रोंमें बताया है कि यह अर्धमागधी भाषा अठारह महाभाषा और सातसौ लघुभाषाओं के शब्दोंसे समृद्ध थी। एक कहावत है— को सकोस पर पानी बदल वारकोंस पर पर बानी। "सो यदि मगध देश काशीदेश और विहार देशमें चार चार कोसपर बदलने बाली बोलियोंकी वास्तिवक गणना की जाय तो वे ७१८ से कहीं अधिक हो सकती होंगी। अठारह महाभाषाएँ मृख्य मुख्य अठारह जनपदोंकी राजभाषाएँ कही जातीं थी। इनमें नाममात्रका ही अन्तर या। क्षुल्लकभाषाओंका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समझना चाहिए। जो हो, पर महाबीरका उपदेश उसमयकी लोकभाषामें होता था जिसमें संस्कृत जैसी वर्गभाषाका कोई स्थान नहीं था। बृद्धकी पालीभाषा और महाबीरकी अर्धमागधी भाषा करीब करीब एक जैसी भाषाएँ है। इनमें वही चारकोसकी बानी बाला भेद है। अर्धमागधीको सर्वार्धमागधी भाषा भी कहते हैं और इसका विवेचन करते हुए लिखा है—

"अर्घ भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम् अर्घ च सर्वदेशभाषात्मकम्" अर्थात्—भगवान्की भाषामं आधे शब्द तो मगध देशकी भाषा मागधी के थे और आधे शब्द सभी देशोंकी भाषाओं के थे। तात्पर्य यह कि अर्थमागधी भाषा वह लोकभाषा थी जिसे प्रायः सभी देशके लोग समझ सकते थे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अतः मागधी उनकी मातृभाषा थी और उन्हें अपना विश्वशान्तिका आहिसा सन्देश सब देशोंकी कोटि कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक भेजना था अतः उनकी बोलीमें सभी देशोंकी बोलीके शब्द शामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वाधिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात् सबकी बोली थी।

जनबोलीमें उपदेश देनेका कारण बतानेवाला एक प्राचीन श्लोक मिलता है--

# "बालस्त्रीमन्दमूर्खाणां न्दृणां चारित्र्यकांक्षिणाम् । प्रतिबोधनाय तत्त्वज्ञेः सिटान्तः प्राकृतः कृतः ॥"

अर्थात्—बालक स्त्री या मूर्खंसे मूर्खं लोगोको, जो अपने चारित्र्यको समुन्नत करना चाहते है, प्रतिबोध देने के लिए भगवान्का उपदेश प्राकृत अर्थात् स्वाभाविक जनबोलीमें होता था न कि संस्कृत अर्थात् वनी हुई बोली—कृत्रिम वर्गभाषामें । इन जनबोलीके उपदेशोंका संकलन 'आगम' कहा जाता है । इसका बड़ा विस्तार था । उस समय लेखनका प्रचार नहीं हुआ था । सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे । एक दूसरेसे सुनकर इनकी धारा चलती थी अतः ये 'श्रुत' कहे जाते थे । महावीरके निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी और ६८३ वर्ष बाद एक अंगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा । अंगके एक देशका ज्ञान रहा । श्वेताम्बर परम्परामें बौद्ध संगीतियोंकी तरह वाचनाएँ हुई और अन्तिम वाचना देविधगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावधानमें वीर संवत् ९८० वि० सं० ५१० में बलभीमें हुई । इसमें आगमोंका त्रुटित अत्रुटित जो रूप उपलब्ध था संवित्तत्र हुआ । दिगम्बर परम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है । दिगम्बर परम्परामें विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीमें आचार्य भूतबिल पुष्पदन्त और गुणधरने षट्खंडागम और कसायपाहुडकी रचना आगमाश्रित साहित्यके आधारसे की । पीछे कुन्दकुन्द आदि आचार्योंने आगम परम्पराको केन्द्रमें रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की ।

अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी चौथी शताब्दीमें उमास्वामी भट्टारकने इस तत्त्वार्थसूत्रकी रचना की थी । इसीसे जैन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणयुग प्रारम्भ होता है । इस तत्त्वार्थसूत्रकी रचना इतने मूलभूत तत्त्वोंको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई है कि इसे दोनों जैन सम्प्रदाय थोड़े बहुत पाठभेद-से प्रमाण मानते आए हैं। श्वे० परम्परामें जो पाठ प्रचलित है उसमें और दिगम्बर पाठमें कोई विशिष्ट साम्प्रदायिक मतभेद नहीं हैं। दोनों परम्पराओके आचार्योंने इसपर दशों टीका ग्रन्थ लिखे हैं। इस मूत्र ग्रन्थको दोनों परम्पराओंमें एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता है।

इसे मोक्षशास्त्र भी कहते है क्योंकि इसमें मोक्षकं मार्ग और तद्पयोगी जीवादि तत्त्वोका ही सिव स्तार निरूपण है। इसमें दश अध्याय है। प्रथमके चार अध्यायोमे जीवका, पाचवेमें अजीव का, छठवें और सातवें अध्यायमे आस्त्रवका, आठवे अध्यायमें बन्धका, नौवें में संवरका तथा दशवे अध्यायमें मोक्षका वर्णन है। प्रथम अध्यायमें मोक्षकामार्ग सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक् चारित्रको बताकर जीवादि सात तत्त्वोंके अधिगमके उपाय प्रमाण नय निक्षेप और निर्देशादि सदादि अनुयोगोका वर्णन है । पाच ज्ञान उनका विषय आदिका निरूपण करके उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्तव मिथ्यात्व और नयोका विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्यायमें जीवके औपशमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियाँ. योनि जन्म आदिका सबिस्तार निरूपण है। तृतीय अध्यायमें जीवके निवासभूत-अधोलोक और मध्यलोक गत भगोलका उसके निवासियोकी आयु कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वर्णन है। चौथे अध्यायमें ऊर्ध्वलोकका देवोके भेद लेक्याएँ आयु काय परिवार आदिका वर्णन है। पाववे अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात् पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्योका समग्र वर्णन हैं। द्रव्योकी प्रदेश संख्या, उनके उपकार, शब्दादिका पुद्गल पर्यायत्व, स्कन्ध वननेकी प्रक्रिया आदि पुद्गल द्रव्यका सर्वागीण विवेचन हैं। छठवें अध्यायमें ज्ञानावर-णादि कर्मोके आस्रवका सविस्तार निरूपण है । किन किन वृत्तियों और प्रवृत्तियोंमे किस किस कर्मका आस्रव होता है, कैसे आस्त्रवमें विशेषता होती है, कीन कर्म पुण्य है, और कीन पाप आदिका विशेद विवेचन है। मातवे अध्यायमें शुभ आस्रवके कारण, पुण्यरूप अहिसादि ब्रतोका वर्णन है। इसमे ब्रतोकी भावनाएँ उनके लक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है। आठवे अध्यायमें प्रकृतिबन्ध आदि चारो बन्धोका, कर्म-प्रकृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण है । नौवें अध्यायमें संवर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण है । इसमें गुष्ति समिति धर्म अन्प्रेक्षा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका सभेदप्रभेद निरूपण हैं। दशवे अध्यायमें मोक्षका वर्णन है । सिद्धोंमें भेद किन निमित्तोंसे हो सकता है। जीव ऊर्ध्वगमन क्यो करता है ? सिद्ध अवस्थामें कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते है आदिका निरूपण है।

यह अकेला तत्त्वार्थसूत्र जैन ज्ञान, जैन भूगोल, खगोल, जैनतत्त्व, कर्मसिद्धान्त, जैन चारित्र आदि समस्त मुख्य मुख्य विषयोका अपूर्व आकर है ।

मंगल इलोक — 'मोक्षमागृंस्य नेतारम् इलोक तत्त्वार्थसूत्रका मगल ब्लोक है या नहीं यह विषय विवादमें पड़ा हुआ है। यह इलोक उमास्वामि कर्तृ के है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तृत तत्त्वार्थबृत्तिमं किया है। वे इसकी उत्थानिकामें लिखते हैं कि इयाक नामक भव्यके प्रश्तका उत्तर देनेक लिए उमास्वामि भट्टारकने यह मंगल इलोक बनाया। इयाकका प्रश्त है—'भगवन्, आत्माका हित क्या है?' उमास्वामी उसका उत्तर 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः' सूत्र में देते हैं। पर उन्हें उत्तर देनेक पहिलं मंगलाचरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगती हैं। श्रुतसागरक पहिलं विद्यानिद आचार्यने आप्त परीक्षा (पृ०३) में भी इस इलोकको सूत्रकारक नाममें उद्गृत किया है। पर यही विद्यानन्द 'तत्त्वार्थन्त्रकार रैं: उमास्वामिप्रभृतिभिः' जैसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (पृ०५४)मेलिखते हे जो उमास्वामिक साथ ही साथ प्रभृति शब्दसे सूचित होनेवाले आचार्योको भी तत्त्वार्थसूत्रकार माननेका या सूत्र शब्दकी गौणार्थताका प्रसंग उपस्थित करते हैं। यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर जैसे पश्चाइतीं ग्रन्थकारोंने इस इलोकको तत्त्वार्थसूत्रका मंगल लिख दिया है पर इनके इस लेखमें निम्नलिखित अनुपपत्तिर्या है जो इस ब्लोकको पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धका मंगलक्लोक माननेको बाध्य करती है—

(१) पूज्यपादने इस मंगलक्लोककी न तो उत्थानिका लिखी और न व्याख्या की । इस मंगलक्लोक-

के बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरू होती है।

- (२) अकलंकदेव तत्त्वार्थवार्तिकमें न इस श्लोककी व्याख्या करते है और न इसके पदोंपर कुछ ऊहा-पोह ही करते हैं।
- (३) विद्यानन्द स्वयं तत्त्वार्थरलोकवार्तिकमं इसकी व्यास्या नहीं करते । इनने प्रमंगतः इस रलोक के प्रतिपाद्य अर्थका समर्थन अवस्य किया है । यदि विद्यानन्द स्वयं ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके कर्तृत्वके सम्बन्ध-में असंदिग्ध होने तो वे इसकी यथावद् व्याख्या भी करने ।
- (४) तत्त्वार्थसूत्रके व्याख्याकार समस्त द्वेताम्बरीय आचार्योंने इस व्लोककी व्याख्या नहीं की और न तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें इस क्लोककी चर्चा ही की है।

यह श्लोक इतना असम्प्रादायिक और जैन आप्न स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला है कि इसे सूत्रकार-कृत होनेपर कोई भी कितना भी कट्टर ब्वे० आचार्य छोड़ नहीं सकता था।

अनेकान्त पत्रके पांचवें वर्षके अंकोमें इस श्लोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूलचरचा चल चुकी है। फिर भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोके आधारसे इस श्लोकको मूलमूत्रकारकृत माननेका नहीं है। यह श्लोक पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रारम्भमें बनाया है इस निश्चयको बदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समझमें नहीं आया।

लोकवर्णन और भुगोल-जैनधर्म और जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोंके स्वतन्त्र प्रतिपादक होनेसे अपना मौलिक और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है उस प्रकार जैन गणित या जैन भुगोल आदिका स्वतन्त्र म्थान नहीं है। कोई भी गणित हो, वह दो और दो चार ही कहेगा। आजके भूगोलको चाहे जैन लिखे या अजैन जैसा देखेगा या मुनेगा वैसा ही लिखेगा। उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें कन्याकुमारी ही जैन भुगोलमें रहेगी। तथ्य यह है कि धर्म और दर्शन जहाँ अनुभवके आधारपर परिवर्तित और मंशोधित होते रहते है वहाँ भगोल अनुभवके अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवर्तनके अनुसार बदलता है। एक नदी जो पहिले असक गांवमे बहुती थी कालकममे उसकी धारा मीलों दूर चली जाती है । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाह आदि प्राकृतिक परिवर्तनकारणोंने भूगोलमें इतने बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जिसकी कल्पना भी मनष्यको नहीं हो सकती। हिमालयके अमृक भागोंमे मगर और बड़ी वडी मछलियोंके अस्थि-पंजरोंका मिलना इस बातका अनमापक है कि वहाँ कभी जलीय भाग था। पुरातत्त्वके अन्वेषणोंने ध्वसावशेषोंने यह सिद्ध कर दिया है कि भगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह कालकममें बदलता जाता है। राज्य परिवर्तन भी अन्तःभौगिलिक सीमाओंको बदलनेमें कारण होते हैं। पर समग्र भूगोलका परिवर्तन मुख्यतया जलका स्थल और स्थलका जल-भाग होनेके कारण ही होता है। गाँवों और निदयों के नाम भी उत्तरोत्तर अपश्रष्ट होते जाते है और कुछके कुछ बन जाते हैं। इस तरह कालचक्रका ध्रुवभावी प्रभाव भूगोलका परिवर्तन बराबर करता रहता है। जैन शास्त्रोंमें जो भूगोल और खगोलका वर्णन मिलता है उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष पूरानी है। आजके भूगोलमे उसका मेल भले ही न बैठे पर इनने मात्रमे उस परम्पराकी स्थित सर्वथा सन्दिग्ध नही कही जा सकती । आजसे २॥-३हजारवर्ष पहिले सभी सम्प्रदायोंमें भूगोल और खगोलके विषयमें प्राय: यही परम्परा प्रचलित थी जो जैन परम्परामें निबद्ध है। बौद्ध वैदिक और जैन तीनो परम्पराके भूगोल और खगोल सम्बन्धी वर्णन करीब करीब एक जैसे है। वही जम्बूढीप, विदेह, सुमेरु, देवकुरु, उत्तरकुरु, हिमवान, आदि नाम और वैमीही लाखों योजनकी गिनती। इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचाता है कि उस समय भु-गोल और खगोलकी जो परम्परा श्रुतानुश्रुत परिपाटीमे जैनाचायौंको मिली उसे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है 🛦 उस समय भूगोलका यही रूप रहा होगा जैसा कि हमें प्रायः भारतीय परम्पराओं में मिलता है। आज हमें जिस रूपमें मिलता है उसे उसी रूपमें मानने में क्या आपित है ? भूगोलका रूप सदा शाश्वत तो रहता नही । जैन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे और चौथे अध्यायके पढ़नेसे ज्ञात हो सकती है । बौद्ध और वैदिक परम्पराके भूगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार है--

## बौद्ध परम्परा अभिधर्मकोशके आधारसे-

असंख्यात वायुमण्डल हैं जो कि नीचेके भागमें सोलह लाख योजन गम्भीर है । जलमण्डल ११२०००० योजन गहरा है। जलमण्डलमें ऊपर ८००००० योजन भागको छोड़कर नीचेका भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णमय है। जलमण्डल और काञ्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० योजन है और परिधि ३६४०३५० योजन है।

काञ्चनमण्डलमें मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्, सुदर्शन, अध्वक्णं, वितनक और निमिन्धर ये ८ पर्वंत है। ये पर्वत एक दूसरेको घेरे हुए हैं। निमिन्धर पर्वतको घेरकर जम्बूढ़ीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय और उत्तरकुरु ये चार ढ़ीप हैं। सबसे बाहर चक्रवाल पर्वत है। सात पर्वत सुवर्णमय हैं। चक्रवाल लोहमय हैं। मेरुके ४ रंग हैं। उत्तरमें सुवर्णमय, पूर्वमें रजतमय, दक्षिणमें नीलमणिमय और पश्चिममें वैदूर्यसय हैं। मेरु पर्वत ८०००० योजन जलके नीचे हैं और इतना ही जलके ऊपर हैं। मेरु पर्वतकी ऊँचाईसे अन्य पर्वतोंकी ऊँचाई कमशः आधी आधी होती गई हैं। इस प्रकार चक्रवाल पर्वतकी कुँचाई २१२॥ योजन हैं। सब पर्वतोंका आधा भाग जलके ऊपर हैं। इन पर्वतोंके बीचमें सात मीता (समुद्र) है। प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजन हैं। अन्य ममुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हैं।

मेरुके दक्षिण भागमें जम्बूद्वीप शकटके समान अवस्थित है। मेरुके पूर्व भागमे पूर्वविदेह अर्धचन्द्रा-कार है। मेरुके पश्चिम भागमें अवरगोदानीय मण्डलाकार है। इसकी परिधि ७५०० योजन है। और व्यास २५०० योजन है। मेरुके उत्तरभागमें उत्तर कुरुद्वीप चतुष्कोण है। इसकी सीमाका मान ८००० योजन है। चारों द्वीपोंके मध्यमें आठ अन्तर द्वीप है। उनके नाम ये है-देह, विदेह, पूर्वविदेह, कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, शाठ और उत्तरमंत्री। मार द्वीपमें राक्षम रहते है। अन्य द्वीपोमें मन्ष्य रहते है।

जम्बूढीपके उत्तर भागमें पहले तीन फिर तीन और फिर तीन इस प्रकार ९ कीटाद्रि है। इसके बाद हिमालय है। हिमालयके उत्तरमें पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर है। इसके बाद गन्धमादन पर्वत है। अनवतप्त सरोवरमें गंगा, सिथु, वक्षु और सीता ये चार निदयाँ निकली हैं। अनवतप्तके समीपमें जम्बूबुक्ष है जिससे इस द्वीपका नाम जम्बूढीप पड़ा।

जम्बू डीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक हैं। इसके बाद प्रतापन, तपन, महारीरव रौरव, मंघात, कालसूत्र और मंजीवक-ये सात नरक है। इस प्रकार कुल आठ नरक है। नरकोंमं चारों पादवोंमें असिपत्रवन, क्यामशबलक्ष्वस्थान, अय.शाल्मलीवन और वैनरणी नदी ये चार उत्सद (अधिक पीड़ाके स्थान) हैं। जम्बू डीपके अधोभागमें तथा महानरकोंके धरातलमें आठ शीतलनरक भी है। उनके नाम निम्न प्रकार है—अर्बुद, निर्द्युद, अटट, हहव, उत्पलपद्य और महापद्य।

मेरु पर्वतके अघोभागमें (अर्थात् युगन्धर पर्वतके समतलमें) चन्द्रमा और सूर्य भ्रमण करते हैं। चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन हैं तथा सूर्यमण्डलका विस्तार ५१ योजन है। चारों द्वीपोंमें एक साथ ही अर्धरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह और सूर्योदय होते हैं, अर्थान् जिस समय जम्बूद्वीपमें मध्यान्ह होता है उसी समय उत्तरकुरुमें अर्धरात्रि, पूर्वविदेहमें सूर्यास्त और अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता है। चन्द्रमाकी विकलांगताका दर्शन सूर्यके समीप होनेसे तथा अपनी छायामे आकृत होनेके कारण होता है।

मेरुके चार विभाग हैं। ये चारों विभाग कमशः दस हजार योजन के अन्तरालमे उपर हैं। 'पूर्वमें पहिले विभागमें करोटपाणि यक्ष रहते हैं। इनका राजा धृतराष्ट्र है। दक्षिणमें द्वितीयभागमें मालाघर यक्ष रहते हैं। इनका राजा विरुट्ध है। पश्चिममें तीसरे भागमें सदामद देव रहते ह। इनका राजा विरुट्ध भागमें चातुर्महाराजिक देव रहते हैं। इनका राजा वैश्ववण

है। मेरके समान अन्य मान पर्वतोंमें भी देव रहते है।

त्रयस्त्रिश स्वगलोक का विस्तार ८०००० योजन है। वहां चारों दिशाओं के बीच में वज्रपाणि-देव रहते हैं। त्रायस्त्रिशलोकके मध्यभागमें मुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर है। इस नगरके मध्यमें वैज-यन्त नामका इन्द्रका प्रासाद है। यह नगर बाह्य भागमें चार उद्योनोंसे मुशोभित है। इन उद्यानोंकी चारों दिशाओं में बीम योजनके अन्तरालमे देवोंके की ड्रास्थल है। पूर्वोत्तर दिग्भागमें पारिजात देवहुम है। दक्षिण-पिश्चम भागमें मुश्रमी नामकी देव सभा है। त्रायस्त्रिश लोकसे ऊपर याम, नुषित, निर्माणरित, और पर्गनिमित-वशवर्ती देव विमानों में रहते है। महाराजिक और त्रायस्त्रिशदेव मनुष्यों के समान कामसेवन करते है। याम आलिंगनसे, तुषित पाणिमयोगसे, निर्माणरित हास्यसे और पर्गनिमितवशवर्ती देव अवलोकनसे कामसुखका अनुभव करते है। कामधानुमें देव पांच या दम वर्षके वालक जमे उत्पन्न होते है। रूप-धानुमें पूर्ण शरीरधारी और वस्त्र महित उत्पन्न होते है। ऋद्विवल अथवा अन्य देवोंकी सहायताके बिना देव अपने ऊपन्न देवलोकको नहीं देख सकते।

जम्बूढीपवासी मनुष्योंका परिमाण (शरीरकी ऊँचाई) ३।। या ४ हाथ हैं। पूर्वविदेहवासी मनुष्यों का परिणाम ७ या ८ हाथ हैं। गोदानीयवासियों का परिमाण १४ या १६ हाथ हैं। और उत्तर कुरुवासी मनुष्योंका परिमाण २८ या ३२ हाथ हैं। चातुर्महाराजिक देवोंका परिमाण पावकोश त्रायस्त्रिशदेवोंका आधाकोश, यामोंका पौनकोश, नुषितोंका एक कोश, निर्माणरितयोंका सवाकोश और परिनिर्मितवशवर्ती देवोंका परिमाण डेड़ कोश हैं।

उत्तरकुरुमें मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष है। पूर्व विदेहमें ५०० वर्ष आयु है। गोदानीयमें २५० वर्ष आयु है। लेकिन जम्बू-द्वीपमें मनुष्योकी आयु निश्चित नहीं है। कल्पके अन्तमे दम वर्ष की आयु रह जाती है। उत्तरकुरुमें आयुके बीचमें मृत्यु नहीं होती है। अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोंमे तथा देवलोकमें बीचमें मृत्यु होती है।

## वंदिक परम्परा योगदर्शन-व्यासभाष्यके आधारसे----

भुधन विन्यास—लोक सात होते है। प्रथम लोकका नाम भूलोक है। अन्तिम अवीचि नरकमं लेकर मेक्पूण्ठ तक भूलोक है। दितीय लोक का नाम अन्तिरक्ष लोक है। मेक्पूण्ठमें लेकर ध्रुव तक अन्तिरिक्ष लोक है। अन्तिरक्षिलोकमें ग्रह, नक्षत्र और नारा है। इसके ऊपर स्वलींक है। स्वलींकके भेद हैं—माहेन्द्रलोक, प्राजापत्यमहलींक, और ब्रह्मलोक आदि। ब्रह्मलोकके तीन भेद हैं—जनलोक, नपोलोक और सत्यलोक। इस प्रकार स्वलींकके पांच भेद होते हैं।

अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक है। उनके नाम निम्न प्रकार हैं – महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धनामिस्र। ये नरक कमशः घन (शिलाशकल आदि पाधिव पदार्थ), सिलल, अनल, अनिल, आकाश और तमके आधार (आश्रय) है। महानरकोंके अतिरिक्त कुम्भीपाक आदि अनन्न उपनरक भी है। इन नरकोंमे अपने अपने कमौंके अनुसार दीर्घायुवौले प्राणी उत्पन्न होकर दुःख भोगने हैं। अवीचिनरकसे नीचे सान पाताललोक है जिनके नाम निम्न प्रकार है – महातल, रमातल, अतल, सुनल, विनल, तलानल और पानाल।

भूलोकका विस्तार—इस पृथ्वीपर सात द्वीप हूं। भूलोकके मध्यमें सुमेरु नामक स्वर्णमय पर्वत-राज है जिसके शिखर रजत, वैड्यं, स्फटिक, हेम और मिणमय है । मुमेरु पर्वतके दक्षिणपूर्वमें जम्बू नामका वृक्ष है जिसके कारण लवणोदिधिमें वेष्टित द्वीपका नाम जम्बूद्वीप है। मूर्य निरन्तर मेरुकी प्रद-क्षिणों करना रहता है। मेरुसे उत्तरदिशामें नील स्वेत और शृंगवान् ये तीन पर्वत है। प्रत्येक पर्वतका विस्तार दो हजार योजन है। इन पर्वतोंके बीचमें रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ योजन है। नीलगिरि मेरुसे लगा हुआ है। नीलगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र है ; स्वेत- पर्वतके उत्तरमें हिरण्यमय क्षेत्र हैं। शृंगवान् पर्वतके उत्तरमें उत्तरकुरु हैं। मेरुसे दक्षिणदिशामें भी निषध, हेमकूट और हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हैं। इन पर्वतीके बीचमें हरि-वर्ष, किम्पुरुष और भारत ये तीन क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है।

मेर्स पूर्वमें माल्यवान् पर्वत हैं। माल्यवान् पर्वतसे समुद्रपर्यन्त भद्राघ्व नामक देश हैं—इस देशमें भद्राघ्वनामक क्षेत्र हैं। मेर्स पश्चिममें गन्धमादन पर्वत हैं। गन्धमादन पर्वतसें समुद्रपर्यन्त केतुमाल नामक देश हैं—क्षेत्रका नाम भी केतुमाल है। मेर्स अधोभागमें इलावृत नामक क्षेत्र हैं। इसका विस्तार पचास हजार योजन हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीपमें नौ क्षेत्र हैं। एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूद्वीप दो लाख योजन विस्तारवाले लवण समुद्रसे घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपके विस्तारसे कमशः दूने दूने विस्तार वाले छह द्वीप और हैं—शाक, कुश, कौञ्च, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप। सातों द्वीपोंको घेरे हुए सात समुद्र हैं। जिनके पानीका स्वाद कमशः इक्षुरस, सुरा, घृत, दिध मांड, दूध और मीठा जैसा है। सातों द्वीप तथा सातों समुद्रोंका परिमाण पचास करोड़ योजन है।

पातालों में, समुद्रों में और पर्वतों पर असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्पुस्व, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रेत, पिशाच आदि देव रहते हैं। सम्पूर्ण द्वीपों में पुण्यात्मा देव और मनुष्य रहते हैं। मेरु पर्वत देवों की उद्यानभूमि है। वहां मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान हैं। सुधर्मा नामकी देवसभा है। सुदर्शन नगर है तथा इस नगरमें वैजयन्त प्रासाद है। ग्रह, नक्षत्र और तारा ध्रुव (ज्योतिर्विशेष) मेरुके ऊपर स्थित है। इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता है।

**स्वर्लोकका वर्णन**—माहेन्द्रलोकमें छह देवनिकाय हैं–त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, अपरिनिर्मितवशर्वात और परिनिर्मितवशर्वात । ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्पमात्रसे सबकुछ करनेवाले) अणिमा आदि ऋदि तथा ऐश्वर्यसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाले, औपपादिक (माता पिताके संयोगके बिना लक्षण-मात्रमें जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता है ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओंसे युक्त होते हैं। महर्लोकमें पांच देवितकाय हैं-कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अज्जनाभ और प्रचिताभ। ये देव महाभूतोंको वशमें रखनेमें स्वतंत्र होते हैं तथा ध्यानमात्रमे तृष्त हो जाते हैं। इनकी आयु एक हजार कल्पकी है। प्रथम ब्रह्माङोक (जनलोकमें) चार देवनिकाय हैं-ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रब्रह्ममहाकायिक और अमर। ये **दे**व भूत और इन्द्रियोंको वशमें रखने वाले होते हैं। ब्रह्मपुरिस्थित देवोंकी आयु दो हजार कल्पकी है। अन्य देवनिकायोंमें आयु क्रमशः दूनी दूनी है। द्वितीय ब्रह्मलोकमें (तपोलोकमें) तीन देवनिकाय ह-आभास्वर, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर । ये देव भूत और इन्द्रिय और अन्तःकरणको वशमें रखने-वाले होते हैं। इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमशः दूनी है। ये देव ऊर्ध्वरेतस् होते हैं तथा ध्यानमात्र से तृप्त हो जाते हैं। इनका ज्ञान ऊर्ध्वलोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता है। तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य-लोक)में चार देवनिकाय हैं-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और संज्ञां संज्ञि । इन देवोंके घर नहीं होते । इनका निवास अपनी आत्मामें ही होता है। कमशः ये ऊपर स्थित हैं। प्रधान (प्रकृति) को वशमें रखने वाले तथा एक सर्गकी आयुवाले हैं। अच्युतदेव सवितर्क ध्यानसे सुखी रहते हैं। शुद्धनिवासदेव सविचार ध्यानसे सुखी रहते हैं। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते हैं। संज्ञासिज देव अस्मिता-मात्र ध्यानसे सुर्खी रहते हैं। ये सात लोक तथा अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मालोक( ब्रह्माण्ड )के अन्तर्गत हैं।

## वैदिक परम्परा श्रीमद्भागवतके आधारते-

भूलोकका वर्णन—यह भूलोक सात द्वीपोंमें विभाजित है। जिनमें प्रथम जम्बूद्वीप है। इसका विस्तार एक लाख योजन है तथा यह कमलपत्रके समान गोलाकार है।

इस द्वीपमें आठ पर्वतोंसे विमक्त नौ क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है। मध्यमें इलाब्रुत नामका क्षेत्र है। इस क्षेत्रके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत है। मेरुकी ऊँचाई नियुतयोजन

प्रमाण है। मूलमें मेरु पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन फैला हुआ है। मेरुके उत्तरमें नील, क्वेत तथा शृंगवान् ये तीन मर्यादागिरि हैं जिनके कारण रम्यक, हिरण्यमय और कुरुक्षेत्रोंका विभाग होता है। इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय ये तीन पर्वंत हैं जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारत इन तीन क्षेत्रोंका विभाग होता है। इलावृत क्षेत्रसे पश्चिममें माल्यवान् पर्वत है जो केतुमाल देशकी सीमा का कारण है । इलावृतसे पूर्वमें गन्धमादन पर्वत है जससे भद्राश्व देशका विभाग होता है। मेरुके चारों दिशाओंमें मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व और कुमुद ये चार अवष्टम्भ पर्वत हैं। चारों पर्वतोंपर आम्र, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विशालवृक्ष हैं। चारों पर्वतोंपर चार तालाब हैं जिनका जल दूध, मधु, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका है। नन्दन, चैत्ररथ, वैभाजक और सर्वतोभद्र ये चार देवोद्यान हैं। इन उद्योनोंमें देव देवांगनाओं सहित विहार करते हैं। मन्दर पर्वतके ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आम्प्र वृक्षसे पर्वतके शिखर जैसे स्थूल और अमृतके समान रस-वाले फल गिरते हैं। मन्दर पर्वतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूर्व में इलावृत क्षेत्रमें बहती है। अरुणोदा नदीका जल आम्न वृक्षके फलोंके कारण अरुण रहता है। इसी प्रकार मेरुमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूढीप वृक्षके फल गिरते हैं। मेरुमन्दरपर्वतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमें इलावृत क्षेत्रमें बहती है। जम्बूवृक्षके फलोंके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी है। सुपार्श्व पर्वत पर कदम्ब वृक्ष है । सुपार्श्व पर्वतसे पांच नदियां निकलकर पश्चिममें इलावृत क्षेत्रमें बहती हैं । कुमुद पर्वत पर शातवल्श नामका बट वृक्ष है । कुम्द पर्वतसे पयोनदी, दिधनदी, मधुनदी, घृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, शय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोंको तृष्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरमें इलावृत क्षेत्रमें बहती हैं । इन नदियोंके जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसर्ग आदि नहीं होते हैं । मेरुके मूलमें कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत है । मेरुसे पूर्वमें जठर और देवकूट, पश्चिममें पवन और परिपात्र, दक्षिणमें कैलास और करवीर, उत्तरमें त्रिशृंग और मकर इस प्रकार आठ पर्वत है । मेरुके शिखर पर भगवान की शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी है । इस नगरीके चारों ओर आठ लोकपालोके आठ नगर हैं।

सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इस प्रकार चार निर्या चारों दिशाओं में बहती हुईं समुद्रमे प्रवेश करती हैं। सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पर्वतों के शिखरोंसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पर्वतके शिखरपर गिरकर भद्राश्व क्षेत्रमें बहती हुई पूर्वमें क्षार समुद्रमें मिलती है। इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य-वान् पर्वतके शिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है। भद्रा नदी मेरके शिखरसे निकलकर शृंगवान् पर्वतके शिखरसे होकर उत्तरकुरुमें बहती हुई उत्तरके समुद्रमें मिलती है। अलक-नन्दा नदी ब्रह्मसदन पर्वतसे निकलकर भारतक्षेत्रमें बहती हुई दक्षिणके समुद्रमें मिलती है। इसी प्रकार अनेक नद और निदयां प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हैं। भारतवर्ष ही कर्मक्षेत्र है। शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी पुरुषोंके स्वर्गमोगसे बचे हुए पुण्योंके भोगनेके स्थान हैं।

अन्य द्वीपोक्ता वर्णन-जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। क्षार समुद्रभी अपनेसे दूने प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है उतने ही विस्तारवाला यहां प्लक्ष (पाकर)का वृक्ष है। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमें शिव, यवस सुभद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हैं। मणिकूट, वष्क्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान् सुपर्ण, हिरण्य-ष्ठीव और मेखमाल ये सात पर्वत हैं। अरुण, नृम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा ये सात निदयां हैं।

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके समुद्रसे घिरा हुआ है। उससे आगे उससे दुगुने परिमाणवाला शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे घिरा हुआ है। इस द्वीपमें

शाल्मली (सेमर)का वृक्ष है जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्वीप हुआ। इस द्वीपमें सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हैं। स्वरस, शतश्चंग, वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति ये सात पर्वत हैं। अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा और राका ये नदियां हैं।

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशढीप है। यह ढीप अपने ही परिमाणवाले घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें एक कुशोंका झाड़ है इसीसे इस ढीपका नाम कुशढीप है। इस ढीपमें भी सात क्षेत्र हैं। चक्र, चतुःश्रुंग, किपल, चित्रकूट, देवानीक ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये सात पर्वत हैं। रमकुल्या, मित्रकृत्या, मित्रकृत्या, वित्रकृत्या, वित्रक

घृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला कौञ्चद्वीप है। यह द्वीप भी अपने समान विस्तार-वाले दूधके समुद्रमे घिरा हुआ है। यहां कौञ्च नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है उसीके कारण इसका नाम कौञ्च द्वीप हुआ। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हैं। शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबहिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र ये सात पर्वत हैं। तथा अभया, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला ये मान नदियां है।

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है वही इस द्वीपके नामका कारण है। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियाँ हैं।

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप हैं। वह चारों ओर अपने समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है। वहां एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) हैं जो इस द्वीपके नामका कारण हैं। इस द्वीपके बीचोंबीच इसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही लम्बा है।

इस द्वीपके आगे लोकालोक नामका एक पर्वत है। लोकालोक पर्वत सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागोंके बीच में स्थित है इसीसे इसका यह नाम पड़ा। यह इतना ऊँचा और इतना लम्बा है कि इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाली सूर्यसे लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती।

समस्त भूगोल पचाम करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड़ योजन) यह लोकालोक पर्वत है।

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही धुलोकका भी परिमाण है। इन दोनों लोकोंके बीचमें अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और ताराओंका निवास है। सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है और चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है।

अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और पाताल नामके सात भू-विवर (बिल) हैं। ये कमशः नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौड़ाई भी दस दस हजार योजनकी है। ये भूमिके बिल भी एक प्रकारके स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयभोग ऐश्वर्य, आनन्द, सन्तानसुख और धन-संपत्ति है।

नरकोंका वर्णन-समस्त नरक अट्ठाइस हैं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं-तामिस्न, अन्ध-तामिस्न, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभाजन, सन्दंश, तप्तसूर्मि, वज्यकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीखि, अय:-पान, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटरोधन, पर्यावर्तन, और सूचीमुख।

जो पुरुष दूसरोके धन सन्तान, अथवा स्त्रियोंका हरण करता है उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशमें बांधकर बलास्कारसे तामिस्र नरकमें गिरा देता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको भोसा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है वह अन्धतामिस्र नरकमें पड़ता है। जो पुरुष इस लोकमें यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह करके अपने कूट्स्बके पालन पोषण में ही लगा रहता है वह रौरव नरकमें गिरता है। जो कूर मनुष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिए जीवित पशु या पक्षियोंको राधता है उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तेलमें राधते हैं। जो पुरुष इस लोकमे खटमल आदि जीवोंकी हिंसा करता है वह अन्धकूप नरकमें गिरता है। इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्तसूर्मि नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं। तथा पुरुषको तपाए हुए लोहेकी स्त्री-मूर्तिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिंगन कराते हैं। जो पूरुष इस लोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यभिचार करता है उसे यमदूत वज्रकण्टकशाल्मली नरकमें ले जाकर वज्रके समान कठोर कांटोंबाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपूरुष इस लोकमें श्रेष्ठकूल में जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादातिक्रमके कारण मरने पर वैतरणी नदीमें पटके जाते हैं। यह नदी नरकोंकी खाईके समान है। यह नदी मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थों से भरी हुई है। जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हैं उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर तरह तरहकी यातनाएँ देते हैं तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीमे काट काटकर उसका लोहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते है।

इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते हैं।

## वंदिक परम्परा (विष्णु पुराणके आधारसे-)

भूलोकका वर्णन-इस पृथ्वीपर सात द्वीप है जिनके नाम ये है-जम्बू प्लक्ष, शाल्मिल, कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर। ये द्वीप लवण, इक्षु, मुरा, घृत, दिध, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंने घिरे हुए हैं।

सब द्वीपोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत हैं जो ८४ हजार योजन ऊँचा है। मेरुके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निषध पर्वत हैं तथा उत्तरमें नील, र्वेत और शृंगी पर्वत हैं। मेरुके दक्षिणमें भारत, किम्पुरुष और हिरवर्ष ये तीन क्षेत्र हैं तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर-कुरु ये तीन क्षेत्र हैं। मेरुके पूर्वमें भद्रापूर्व क्षेत्र हैं तथा पिश्चममें केतुमाल क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रोंके बीचमें इलावृत क्षेत्र हैं। इलावृत क्षेत्र हैं प्रवाप पिश्चममें केतुमाल क्षेत्र हैं। इलावृत क्षेत्र हैं। इलावृत क्षेत्र हैं प्रवाप परिचममें विपुल, उत्तरमें मुपार्श्व पर्वत हैं। मेरुके पूर्वमें शीतान्त, चक्रमुञ्च, कुररी, माल्यवान् वैकङ्का आदि पर्वत हैं। दक्षिणमें त्रिक्ट, शिशिर, पत्रङ्ग, रुचक, निषध आदि पर्वत हैं, पिश्चममें शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन आदि पर्वत हैं और उत्तरमें शंखकूट, ऋषध, हंस, नाग आदि पर्वत हैं।

मेरुके पूर्वमें चैत्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैभ्राज और उत्तरमें नन्दनवन है। अरुणोद, महाभद्र असितोद और मानस ये सरोवर हैं।

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी हैं उसके पाससे गंगानदी चारों दिशाओंमें बहती हैं। सीता नदी भद्रापूर्वक्षेत्रसे होकर पूर्व समुद्रमें मिलती है। अलकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रमें प्रवेश करती है। जिस्नु-नदी केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुरुमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश करती है।

इलावृतक्षेत्रके पूर्वमें जठर और देवक्ट, दक्षिणमें गन्धमादन और कैलाश और पश्चिममें निष्ध और पारिपात्र और उत्तरमें त्रिश्टुंग और जारुधि पर्वत हैं। पर्वतोंके बीचमें सिद्धचारण देवोंसे सेविन खाई है और उनमें मनोहर नगर तथा वन हैं।

समुद्रके उत्तरमें तथा हिमालयके दक्षिणमें भारत क्षेत्र हैं। इसमें भरतकी सन्तति रहती है। इसका विस्तार नौ हजार योजन हैं। इस क्षेत्रमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विंध्य, और पारिपात्र ये सात क्षेत्र हैं।

इस क्षेत्रमें इन्द्रद्वीप, कशेरमान, ताम्रवण, गषहस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारुण और सागरसंवृत ये नव द्वीप है। हिमवान् पर्वतसे शतद्दु, चन्द्रभागा आदि नदियाँ निकली हैं। पारिपात्र पर्वतसे वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हैं। विध्य पर्वतसे नर्मदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हैं। ऋषि पर्वतसे तापी, पयोष्णि, निर्विन्ध्या आदि नदियाँ निकली हैं। सह्य पर्वतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण-वेणी आदि नदियाँ निकली हैं। मलय पर्वतसे कृतमाल, ताम्नपर्णी आदि नदियाँ निकली हैं। महेन्द्र पर्वतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली हैं। शुक्तिमान् पर्वतसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ निकली हैं।

प्लक्षद्वीप-इस द्वीपमें शान्तिमय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, और ध्रुव ये सात क्षेत्र है। तथा गोमेंद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वैभ्राज ये सात पर्वत हैं। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, ऋमु, अमृता और सुकृता, ये सात निदयाँ हैं।

शाल्मिलिद्वीप–इस द्वीपमें श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र हैं। कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कङ्क, महिष और ककुद्म ये सात पर्वत हैं। योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोचनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ हैं।

कुशढ़ीप–इस ढ़ीपमें उद्भिद्, वेणुमत्, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, और कपिल ये सात क्षेत्र हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान्, पुष्पवान्, कुशेशय, हिय और मन्दराचल ये सात पर्वत हैं। धूनपापा, शिवा, पवित्रा, संमति, विद्युदंभा, मही आदि सात नदियाँ हैं।

कौञ्च द्वीप-इस द्वीपमें कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मृति और दुन्दुभि ये सात क्षेत्र हैं। कौञ्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान्, दुन्दुभि और महाशैल ये सात पर्वत हैं। गौरी, कुमुद्वती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँ हैं।

शांक द्वीप–इस द्वीपमें जलद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदािक और महाट्रुम ये सात क्षेत्र हैं। उदयगिरि, जलाघर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अञ्चिकेय और केसरी ये सात पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, येणुका और गभस्ती ये सात निदयौं हैं।

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमें महाबीर और धातकीखण्ड ये दो क्षेत्रहैं। मानुसोक्तर पर्वत पुष्करद्वीप के बीचमें स्थित है। अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस द्वीपमें नहीं हैं।

भूगोलकी इन परम्पराओंका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस नतीष्ठे पर पहुँचाता है कि आजसे दो खाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और लोक वर्णनकी करीब करीब एक जैसी अनुश्रुतियाँ प्रचलित थीं। जैन अनुश्रुतिको प्रकृत तत्त्वार्थसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें निबद्ध किया गया है। लोकका पुरुषाकार वर्णन भी योगभाष्यमें पाया जाता है। अतः ऐतिहासिक और उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय परम्पराओंका लोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता है। आजके उपलब्ध भूगोलमें प्राचीन स्थानोंकी खोज करनेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता है।

प्रस्तुतवृत्ति-इस वृत्तिका नाम तत्त्वार्थवृत्ति है जैसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमं लिखा-है "वक्ष्ये तत्त्वार्थवृत्ति निजविभवतयाऽहं श्रुतोदन्वदाख्यः।" अर्थात् में श्रुतसागर अपनी शक्तिके अनुसार तत्त्वार्थवृत्तिको कहूँगा। अध्यायोके अन्तमें आनेवाळी पुष्पिकाओंमें इसके 'तत्त्वार्थटीकायाम्',

'तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्ती' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका 'तात्पर्य' यह नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तत्त्वार्थवृत्ति यही नाम प्रचारित करना इष्ट था। वे इस ग्रन्थके अन्तमें इसे तत्त्वार्थवृत्ति ही लिखते है। यथा—''एषा तत्त्वार्थवृत्तिः यैविचार्यते'' आदि। तत्त्वार्थटीका यह एक साधारण नाम है, जो कदाचित् पुष्पिकामें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ इलोक और अन्तिम उपसंहारवाक्यमें 'तत्त्वार्थवृत्ति' इन समुल्लेखोंके बलसे इसका 'तत्त्वार्थवृत्ति' नाम ही फलित होता है।

इस तत्त्वार्थं वृत्तिको श्रुतसागरसूरिने स्वतंत्रवृत्तिके रूपमें बनाया है। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही यह भान होता है कि यह पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धिकी ही व्याख्या है। इसमें सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ तो प्रायः पूराका पूरा ही समा गया है। कहीं सर्वार्थसिद्धिकी पंक्तियोंको दो चार शब्द नए जोड़कर अपना लिया है, कहीं उनकी व्याख्या की है, कहीं विशेषार्थ दिया है और कहीं उसके पदोंकी सार्यकता दिखाई है। अतः प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते। हाँ, सर्वार्थसिद्धि को लगानेमें इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती है।

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे। उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका में दिया है। उसका भाव यह हैं—"अनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मित पवित्र है, उन मितसागर यितराजकी प्रार्थनाको पूरा करनेमें समर्थ, तकं, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार साहित्यादिशास्त्रोंमें जिनकी बुद्धि अत्यन्त, तीक्ष्ण है, देवेन्द्रकीर्ति भट्टारकके प्रशिष्य और विद्यानित्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा रिचत तत्त्वार्थरलोकवर्गितक राजवार्तिक सर्वार्थसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र प्रमेयकमलमार्त्तण्ड प्रचण्ड-अष्ट-सहस्त्री आदि ग्रन्थोंके पाण्डित्यका प्रदर्शन करानेवाली तत्त्वार्थटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।"

इःहोने अपने को स्वयं कलिकालस**वज्ञ**, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, तार्किका शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोंसे भी अलंकृत किया है।

इन्होंने सर्वार्थंसिद्धिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया है। सत्संख्यासूत्रमें सर्वार्थंसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योंकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे—(१) सर्वार्थंसिद्धिमें क्षेत्रप्ररूपणामें सयोगकेवलीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वलोक बताया है। इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया है—''लोकका असंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्धात की अपेक्षा है। सो कैसे? यदि केवली कायोत्सर्गंसे स्थित है तो दण्ड समुद्धातको प्रथम समयमें बारह अंगुल प्रमाण समन्द्रत्त या मूलकारीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते हैं। यदि बैठे हुए हैं तो क्षरीरसे तिगुना या वातवलयसे कम पूर्ण लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हैं। यदि पूर्वाभिमुख हैं तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण एक धनुषप्रमाण प्रथम समयमें करते हैं। यदि उत्तराभिमुख हैं तो पूर्व-पश्चिम करते हैं। इस प्रकार लोकका असंख्या-तैकभाग होता है। प्रतर अवस्थामें केवली तीन वातवलयकम पूर्णलोकको निरन्तर आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त करते हैं। अतः लोकका असंख्यान बहुभाग क्षेत्र हो जाता है। पूरण अवस्थामें सर्व-लाक क्षेत्र हो जाता है।

- (२) वेदकसम्यक्त्वकी छघासठ सागर स्थिति—सौधर्मस्वर्गमें २ सागर, शुक्रस्वर्गमें १६ सागर, शातारमें १८ सागर, अष्टम ग्रैवेयकमें ३० सागर, इस प्रकार छ्यासठ सागर हो जाते हैं। अथवा सौधर्ममें दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्म स्वर्गमें दस सागर, लान्तवमें १४ सागर, नवम ग्रैवेयकमें ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थित होती हैं। अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमें मनुष्यायुओंका जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये।
- (३) सासादन सम्यग्दृष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पर्शन—परस्थान विहारकी अपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं तथा ऊपर अच्युत स्वर्ग तक । सो नीचे दो राज् और ऊपर ६ राज्, इस प्रकार आठ राज् हो जाते हैं । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समृदृ्षात

मध्यलोक तक ५ राजू और लोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राजू, इस प्रकार १२ राजू हो जाते हैं। कुछ प्रदेश सासादनके स्पर्शयोग्य नहीं होते अतः देशोन समझ लेना चाहिए।

इस प्रकार समस्त सूत्रमें सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायको खोलनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। न केवल इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही लगानेका विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया गया है।

परन्तु शास्त्रसमृद्र इतना अगाध और विविध भंग तरंगोंसे युक्त है कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक क्यों न हो चक्करमें आ ही जाता है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्योंने अपने **छग्नस्यक्कान औ**र चंचल क्षायो-पशमिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिख दिया है कि—"को न विमुद्याति शास्त्रसमृद्वे।" श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं हैं। यथा—

(१) सर्वार्थ सिद्धिमें ''द्रव्याक्षया निर्गुणा गुणाः'' (५।४१) सूत्रकी व्याख्यामें 'निर्गुण' इस विशेषण की सार्थकता बताते हुए लिखा है कि—''निर्गुण इति विशेषणं द्वर्रणुकादिनिवृत्त्यर्थम्, तान्यपि हि कारण-भूतपरमाणुद्रव्याक्षयाणि गुणवन्ति तु तस्मात् 'निर्गुणाः' इति विशेषणात्तानि निर्वाततानि भवन्ति ।'' अर्थात् द्वर्यणुकादि स्कन्ध नैयायिकों की दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्रव्याश्रित हैं और रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाले भी हैं अतः इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । इसलिए इनकी निवृत्तिके लिए 'निर्गुणाः' यह विशेषण दिया गया है । इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरमूरि लिखते हैं कि—

"निर्गुणाः इति विशेषणं द्वधणुक्रत्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम्, तेन स्कन्धान्नया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात् ? कारणभूतपरमाणुद्वव्याश्रयत्वात्, तस्मात् कारणात् निर्गुणा इति विशेषणात् स्कन्धगुणा गुणा न भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात् ।"अर्थात्—'निर्गुणाः' यह विशेषण द्वधणुक त्र्यणुकादि स्कन्धके निषेधके लिए हैं । इससे स्कन्धमें रहतेवाले गुण गुण नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे कारणभूत परमाणुद्वव्यमें रहते हैं । इसलिए स्कन्धके गुण गुण नहीं हो सकते क्योंकि वे पर्यायमें रहते हैं । यह हेतुवाद बड़ा विचित्र है और जैन सिद्धान्त के प्रतिकूल भी । जैनसिद्धान्तमें रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोमें रहनेवाले हों या परमाणुमें, सभी गुण कहे जाते है । ये स्कन्धके गुणोंको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योंकि वे पर्यायाश्रित हैं । यदि वे यह कहते कि कारणपरमाणुओंको छोड़कर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसलिए स्कन्धियत गुण स्वतंत्र नहीं है तो कदाचित् संगत भी था । पर इस कथनका प्रकृत 'निर्गुण' पदकी सार्थकतासे कोई मेल नहीं बैठता । इस असंगतिके कारण आगेके शंकासमाधानमें भी असंगति हो गई है । यथा—सर्वार्थसिद्धिमें है कि—घटकी संस्थान-आकार आदि पर्याएँ भी द्रव्याश्रित है और स्वयं गुणरहित है अतः उन्हें भी गुण कहना चाहिए । इसका समाधान यह कर दिया गया है कि जो हमेशा द्रव्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्रव्याश्रित रहते हैं, जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नहीं हैं । इस शंका-समाधानका सर्वार्थसिद्धिका पाठ यह है—

"ननु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणाहच, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति । द्रव्याश्रया इति वचनान्नित्यं द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते, गुणा इति विशेषणात् पर्यायाहच निर्वतिता भवन्ति, ते हि कादाचित्का इति ।"

इस शंकासमाधानको श्रुतसागर सुरि इस रूपमें उपस्थित करते हैं-

"ननु घटादिपर्यायाश्रिताः संस्थानादयो ये गुणा वर्तन्ते, तेषामिष संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दिन द्रव्याश्रयत्वात्, यतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वभाणि भवता । ये नित्यं द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणाः कदाचिद्काः कदाचिद्भवा वर्तन्ते इति ।"

इस अवतरणमें श्रुतसागरसूरि संस्थानादिको घटादिका गुण कह रहे हैं, और उनका कादाचित्क होनेका उल्लेख है फिर भी उसका अन्यथा अर्थ किया गया है ।

(२) सर्वार्यसिद्धि (८।२)में जीव शब्दकी सार्यकता बताते हुए लिखाहै कि "अमूर्तिरहस्त आत्मा कयं कर्मादत्ते ? इति चोदितः सन् जीव इत्याह । जीवनाज्जीवः प्राणघारणादायुःसम्बन्धात् नायुर्विरहा- दिति।" अर्थात्—'हाथरहित अमूर्त आत्मा कैसे कर्म ग्रहण करता है' इस शंका का उत्तर है 'जीव' पदका ग्रहण । प्राणधारण और आयुःसंबंधके कारण जीव बना हुआ आत्मा कर्म ग्रहण करता है, आयुसम्बन्धसे रहित होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहां श्रुतसागरसूरि 'नायुविरहात्' वाले अंशको इस रूपमें लिखते हैं— "आयुःसम्बन्धविरहे जीवस्थानाहारकत्वात् एकद्वित्रिममयपर्यन्तं कर्म नादत्ते जीवः एकं हौ त्रीन् वाज्ञाहारक इति वचनात् ।" अर्थात्—आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता है और वह एक दो तीन समय तक कर्मको ग्रहण नहीं करता क्योंकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता है ऐसा कथन है । यहां कर्मग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकर्म ग्रहणरूप आहारमें लगा रहे हैं, जिसका कि आयुसम्बन्धविरहमे कोई मेल नहीं है । संसार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंबंधसे शून्य नहीं होता । विग्रहगतिमें भी उसके आयुसंबंध होता ही है ।

(३) सर्वार्थसिद्ध (८।२)में ही 'सः' शब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई है कि इससे गृणगुणिबन्धकी निवृत्ति हो जाती हैं। नैयायिकादि शुभ अशुभ कियाओंसे आत्मामें ही 'अदृष्ट' नामके गृणकी उत्पत्ति मानते हैं उसीसे आगे फल मिलता है। इसे ही बन्ध कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें यही गृणगुणिबन्ध कहलाता है। आत्मा गृणीमें अदृष्ट नामके उसीके गृणका सम्बन्ध हो गया। इसका व्याख्यान श्रुतसागर-मूरि इस प्रकार करते हैं—

"तेन गुणगुणिबन्धो न भवित । यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठित तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना-दिकं न भवित किंतु अपरत्रापि प्रसरित ।" अर्थात्—इसिल्ए गुणगुणिबन्ध—गुणका गुणिके प्रदेशों तक सीमत रहना—नहीं होता । जिस प्रदेशमें जीव है उसी प्रदेशमें ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह अन्यत्र भी फैलता है । यहां, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अर्थ किया है, और यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि गुणी चाहे अल्पदेशोंमें रहे पर गुण उसके साथ बद्ध नहीं है वह अन्यत्र भी जा सकता है । जो स्पष्ट तः सिद्धांतसमिथन नहीं है ।

- (४) पृ० २७० प० ११ में एकेन्द्रियके भी असंप्राप्तासुपाटिका संहननका विधान किया है।
- (५) पृ० २७५ में सर्व मूलप्रकृतियोंके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी 'मितिज्ञाना-वरणका मितिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है' यह उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्न उपस्थित किया गया है।
- (६) पृ० २८१में गुणस्थानोंका वर्णन करते समय लिखा ह कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पहुँचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपशम सम्यक्त्वमें ही दर्शनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धी चार इन सात प्रकृतियोंका उपशम करता है। जो सिद्धान्तिविक्द है क्योंकि प्रथमोशमसम्यक्त्वमें दर्शनमोहनीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी चार इस तरह पांच प्रकृतियोंके उपशमसे ही प्रथमोशम सम्यक्त्व बताया गया है। सातका उपशम तो जिनके एकबार सम्यक्त्व हो चुकता है उन जीवोंके दुबारा प्रथमोशमके समय होता है।
- (७) आदानिनिक्षेपसमितिमें—मयूरिपच्छ के अभावमें वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलेखनका विधान किया गया है, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं है ।
- (८) सूत्र ८।४७ में द्रव्यालिंगकी ज्यास्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थ मुनियोंको अपवाद-रूपसे वस्त्रादिग्रहण इन शब्दोमें स्वीकार किया है—

"केचिदसमर्था महर्षयः शीतकालादौ कम्बलशब्दवाच्यं कौशेयादिकं गृहणित्त, न तत् प्रक्षालयित्त, न तत् सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिकं कुर्वेन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लिज्जितत्वात् तथा कुर्वन्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभिप्रायेण अपवादरूपं ज्ञातव्यम् । 'उत्सर्गापवादयोरपवादो विधिबंलवान्' इत्युत्सर्गेण तावद् यथोक्तमाचेलक्यं प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्यदोषवच्छरीराद्यपेक्षया अपवाद-ब्याख्याने न दोषः ।"

अर्थात् भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमर्थं या दोषयुक्त शरीरवाले साधु शीतकालमें वस्त्र ले लेते हैं, पर वे न तो उसे धोते हैं न सीते हैं और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हैं, दूसरे समयमें उसे छोड़ देते हैं। उत्सर्गेलिंग तो अचेलकता है पर आर्या असमर्थं और दोषयुक्त शरीरवालोंकी अपेक्षा अपवादिलिंगमें भी दोष नहीं है।

भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणापेक्ष यह अपवादमार्ग स्वीकार किया गया है। इसका कारण स्पष्ट है कि अपराजितसूरि यापनीयसंघके आचार्य थे और यापनीय आगमवाचनाओं को प्रमाण मानते थे। उन आगमों में आए हुए उल्लेखोंके समन्वयके लिए अपराजितसूरिन यह व्यवस्था स्वीकार की है। परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिगम्बर थे, वे कैसे इस चक्करमें आ गये?

भाषा और शैली-तत्त्वार्यवृत्तिकी शैली सरल और सुबोध हैं। प्रत्येक स्थानमें नूतन पर सुमिल शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा और दर्शनगृत्थियोंके सुलझानेका प्रयत्न स्थान स्थान पर किया गया है। भाषाके ऊपर तो श्रुतसागरसूरिका अद्भृत अधिकार है। जो किया एक जगह प्रयुक्त है वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिल सकती। प्रमाणोंको उद्भृत करनेमें तो इनके श्रुतमागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिल जाता है। इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका उल्लेख नाम लेकर किया गया है। अनिर्दिष्टकतृ क गायाएँ और श्लोक भी इस वृत्तिमें पर्याप्त रूपमें संगृहीत है। इस वृत्तिमें उमास्वामी (उमास्वाित भी) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलंकदेव विद्यानित्व प्रभावन्द्र निमचन्द्रदेव योगीन्द्रदेव मितसागर देवेन्द्रकीतिभट्टारक आदि ग्रन्थकारोंके तथा सर्वार्थसिद्धि राजवाितिक अष्टमहिली भगवतीआराधना संस्कृतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायकुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके नामोल्लेख है। इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्पू आशाधरके प्रतिष्ठापाट वसुनन्दिश्रावकाचार आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पंचसंग्रह प्रमेयकमलमार्तण्ड बारमअणुवेक्खा परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बृहत्त्वयंभूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभिकत पुरुषार्थसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसंग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धभिक्त हरिवंशपुराण षड्दर्शनसमुच्चय पाणिनिसूत्र इष्टोपदेश न्यायसंग्रह ज्ञानार्णव अष्टांगहृदय द्वातिशद्धातिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार-धर्मामृत आदि ग्रथोंके रलोक गाथा आदि उद्धृत किये गये हैं।

इस प्रकार यह वृत्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसंग्रहा है । श्रुतसागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी बनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया है ।

## प्रनथकार

इस विभागमें सूत्रकार उमास्वामी और वृक्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त है। सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हैं—वे किस आम्नायके थे ? क्या तस्वार्यभाष्यके अन्तमें पाई जानेवाली प्रशस्ति उनकी लिखी है ? क्या तत्त्वार्यभाष्य स्वोपज्ञ नहीं है ? मूल सूत्र-पाठ कौन है ? वे कब हुए थे ? आदि। इस संबंधमें श्रीमान् पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वार्यसूत्रकी प्रस्तावनामें पर्याप्त विवेचन किया है और उमास्वामीको इवें० परम्पराका बताया है, तत्त्वार्यभाष्य स्वोप्त है और उसकी प्रशस्तिमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। इनने उमास्वामीके समयको अविध विकमकी दूसरीसे पांचवीं सदी तक निर्धारित की है।

श्री पं॰ नाथुरामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिंघी स्मृति अंकमें "उमास्वातिका तत्त्वार्यसूत्र और उनका सम्प्रदाय" शीर्षक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संघका आचार्य सिद्ध किया है। इसके प्रमाणमें उनने मैसूरके नगरतालुके ४६ नं॰के शिलालेखमें आया हुआ यह क्लोक उद्भृत किया है—

# "तत्त्वार्यसूत्रकर्त्तारम् उमास्वामिमृनीश्वरम् । श्रुतिकेवलिवेशीयं वन्वेऽहं गुणमन्विरम् ॥"

इस क्लोकमें उमास्वामीको 'श्रुतकेविलिदेशीय' विशेषण दिया है और यही विशेषण यापनीय-संघाग्रणी शाकटायन आचार्यको भी लगाया जाता है। अतः उमास्वामी यापनीयसंघकी परम्परामें हुए हैं। इधर पं॰ जुगलिकशोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते हैं तथा भाष्यको स्वोपज्ञ नहीं मानते। यद्यपि यह भाष्य अकलंकदेवसे पुराना है क्योंकि इनने राजवार्तिकमें भाष्यगत कारिकाएँ उद्धृत की है और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आलोचना की है तथा भाष्यकी पंक्तियोंको वार्तिक भी बनाया है।

इस तरह तत्त्वार्थमूत्र, भाष्य और उमास्वामीके संबंधके अनेक विवाद हैं जो गहरी छानबीन और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते हैं। मैने जो सामग्री इकट्ठी की है वह इस अवस्थामें नहीं है कि उससे कुछ निश्चित परिणाम निकाला जा सके। अतः तत्त्वार्थवार्तिककी प्रस्तावनाके लिए यह विषय स्थिगत कर रहा हूँ।

वृत्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि०१६वीं शताब्दीके विद्वान् हैं। इनके समय आदिके सम्बन्धमें श्रीमान् प्रेमीजीने 'जैन साहित्य और इतिहास'में सांगोपांग विवेचन किया है। उनका वह लेख यहां साभार उद्धृत किया जाता है।

## श्रुतसागरसूरि

ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम विद्यानन्दि था। विद्यानिन्दि-देवेन्द्रकीर्तिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनिन्दिके # शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानिन्दिके बाद मिल्लिभूपण और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे। श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, फिर भी वे भारी विद्वान् थे। मिल्लिभूषणको उन्होंने अपना गुरुभाई लिखा है।

विद्यानिन्दिका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्लेख नहीं मिला§।

श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे, जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वैराग्य-मणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मिल्ल-भूषणके शिष्य थे-श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण । किया है और मिल्लिभूषणकी वही गुरुपरपस्परा दी है जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती है। उन्होंने सिहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक थे और जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी।

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकिवचकवर्ती, व्याकरणकमल-मार्तण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवितमहामहावादिविजेता आदि विशेषणोसे अलंकृत किया है। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं।

वे कट्टर तो थे ही असिहष्णु भी बहुत ज्यादाथे। अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां भी दी है। सबसे ज्यादा आऋ-मण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले लोंकागच्छ (दूंबियों)पर किया है।......

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हैं, परन्तु उन टीकाओंमें मूल ग्रन्थकर्ताके अभिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंको ही प्रधानता दी है । दर्शनपाहडकी २४वीं गाथाकी टीकामें उन्होंने

<sup>\*.</sup> ये पद्मनित् वही मालूम होते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि गिरिनार पर सरस्वती देवी से उन्होंने कहला दिया था कि दिगग्बर पन्थ ही सच्चा है। इन्हों की एक शिष्य शाखा में सकलकीतिं, विजयकीर्ति और शुभ चन्द्र भट्टारक हुए हैं। % इनकी गद्दी सूरत में थी। देखों 'दानवीर माणिकचन्द्र' पू० ३७।

जो अपवाद वेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मृति चर्याके समय चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढांक लेता है। परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं। इसी तरह तत्त्वार्यटीका (संयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका)में जो द्रव्यिलिंगी मृतिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है वह भी उन्हींका अभिप्राय है, मूल ग्रन्थकर्ताका नहीं।

## श्रुतसागरके ग्रन्थ-

- (१) यशस्तिलकचिन्द्रका-आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक चम्पूकी यह टीका है और निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी है। यह अपूर्ण है। पांचवें आश्वासके थोड़ेसे अंशकी टीका नहीं है। जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य अने क भण्डारोंमें उपलब्ध हैं, परन्तु सभी अपूर्ण है।
- (२) तत्त्वार्थवृत्ति—यह श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी एक प्रति बम्बईके एे० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें मौजूद है जो वि० सं० १८४२ की लिखी हुई है। इलोकसंख्या नौ हजार है। इसकी एक भाषावचिनका भी हो चुकी है।
- (३) तत्त्वत्रयप्रकाशिका-श्री शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानाणं व या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमें है।
- (४) जिनसहस्रनामटीका–यह पं० आशाधरकृत सहस्रनामकी विस्तृत टीका है। इसकी भी एक प्रति उक्त सेटजीके ग्रन्थसंग्रहमें हैं। पं० आशाधरने अपने सहस्रनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी हैं जो उपलब्ध हैं।
- (५) औदार्यं चिन्तामणि—यह प्राकृतव्याकरण है और हेमचन्द्र तथा त्रिविकमके व्याकरणोंसे बड़ा है। इसकी प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें है (४६८क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपज्ञवृत्तियुक्त है।
- (६) महाभिषेक टीका—पं० आशाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है। यह उस समय बनाई गई है जबकि श्रुतसागर देशव्रती या ब्रह्मचारी थे।
- (७) व्रतकथाकोश-इसमें आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्निका आदि व्रतों की कथायें हैं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमें हैं और यह भी उनकी देशव्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है।
- (८) श्रुतस्कत्थपूजा-यह छोटीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक है। इसकी भी एक प्रति बंबईके सरस्वती-भवनमें है।

इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके⊯ नाम ग्रन्थसूचियोंमें मिलते हैं। परन्तु उनके विषयमें जबतक वे देख न लिये जायें, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

#### समय विचार-

इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि ये विकमकी १६वीं शताब्दीमें हुए हैं। क्योंकि—

<sup>\*</sup> पं० परमानन्दर्जी ने अपने लेख में सिद्धभक्ति टीका सिद्धनकाध्यक पूजा टीका श्रीपालचरित यशोधर चित प्रन्थों के भी नाम दिए हैं। इन्होंने वतकथाकोश के अन्तर्गत २४ कथाओं को स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर ग्रन्थ संख्या २६ कर दी है। इसका कारण वताया है कि-चू कि भिन्न भिन्न कथाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्वक्तियों के अनुरोध से बनाई हैं अतः वे सब स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। यथा प्रयविधान वत कथा ईंडर के रार्टर वंशी राजा भानुभूपित ( समय वि० स० १५५२ के बाद ) के राज्य काल में मल्लिभूणा ग्रुक के उपदेश से रची गई है।

१—महाभिषेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह विक्रम संवत् १५८२की लिखी हुई है और वह भट्टारक मल्लिभ्षणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिये दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्थोंमें कई जगह किया है।

२-त्रः नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५में की थी और वे मिल्लिभूषणके शिष्य थे। आराधनाकथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मिल्लिभूषणका †गुरुरूपमें उल्लेख किया है और साथही श्रुतसागरका भी जयकार‡ किया है, अर्थात् कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे।

३—स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४में लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुआ है।

४—षट्प्राभृतटीकामें लोंकागच्छपर तीन्न आक्रमण किये गये हैं और यह गच्छ वि० सं० १५३० के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भव है, ये लोंका-शाहके समकालीन ही हों।

#### ग्रन्थप्रशस्तियां--

(१) श्री विद्यानिवगुरोर्बुद्धिगुरोः पादपङ्कजभ्रमरः । श्री श्रुतसागर इति देशव्रती तिलकष्टीकते स्मेदम ।।

इति ब्रह्मश्रीश्रुतसागर कृता महाभिषेक टीका समाप्ता ।

(२) संवत् १५५२ वर्षे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ स्वी श्रीआविष्णिनचैत्यालय श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्वाचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनिविदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीवेवेन्वकीर्ति-वेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीविद्यानिविदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीमिल्लभूषणदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्त्र-वेवास्तेषां शिष्यवरश्रह्यश्रीज्ञानसागरपठनायं आयांश्रीविमलचेली भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदोक्षिता विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रवत्तं महाभिष्यकभाष्यम् । शुभं भवतु । कल्याणं भूयात् श्रीरस्तु ।।

-आशाधरकृतमहाभिषेककी टीका\*

(३) इति श्रीपद्मनित्व-वेवेन्द्रकीर्ति-विद्यानित्व-मिल्लभूषणान्नायेन भट्टारकश्रीमिल्लभूषणगुरुपरमा-भीष्टगुरुभुत्रा गुजररवेद्गसिहासनस्यभट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकाभिमतेन मालववेद्गभट्टारकश्रीसिहनित्वप्रार्थनया यितश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं नवनवितमहावादिस्याद्वादलब्धविजयेन तर्क-व्याकरणछन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास्त्रनिपुणमितिना व्याकरणाद्यनेकशास्त्रचुञ्चुना सूरिश्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यदा-स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यद्योधरमहाराजचरितचम्पूमहाकाव्यटीकायां यद्योधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्ण-नं नाम तृतीयाद्यासचन्द्रिका परिसमाप्ता ।

-यशस्तिलकटोका

<sup>†</sup> श्री भट्टारक मल्लिभूषणगुरुभू वात्सतां शर्मणे ॥६ ॥

<sup>‡</sup> जीयान्मे सूरिवर्यो व्रतिनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः ॥७१॥

<sup>ु</sup> प० परमानन्दजी शास्त्री सरसावा ने अपने 'महाश्रुत सागर और उनका साहित्य छेख में छिखा है कि—भट्टा-रक विद्यानन्दी के जि० सं० १४९९ से वि० १५२३ तक के ऐसे मूर्ति छेख पाए जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठाएँ विद्यानन्दी ने स्वयं की हैं अथवा जिनमें आ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित होने का समुख्छेख पाया जाता है। आदि। श्रीमान् प्रमीजी की स्चनानुसार मैंने मूर्ति छेखों की खोज की तो नाहरजी कृत जैनलेखसंग्रह छेख नं० ६८० में संवत् १५३३ में विद्यानन्दि मट्टारक का उक्छेख है तथा छेख नं० २८६ में संवत् १५३५ में विद्यानन्दि गुरु का उक्छेख है। इसी तरह 'दानवार माणिकचन्द' पुस्तक पुरु ४ पर एक धातु की प्रतिमा का छेख सं० १४२९ का है जिसमें विद्यानन्दि गुरु का उक्छेख है। यदि खह संवत् ठीक है तो मट्टारक विद्यानन्दि का समय १४२९ से १५३४ तक मानना होगा और इनके शिष्य श्रुत सागर का समय भी १६ वीं सदी।

<sup>\*</sup> स्व सेठ माणिक वन्द्रजी जं.हरी के भण्डार की प्रति।

(४) श्रीपद्मनित्वपरमात्मपरः पित्रत्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाभिवन्दः । विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमिल्लभूषण इतोऽस्तु च मङ्गलं मे ॥ अदः पट्टे भट्टादिकमतघटापट्टनपट्-

घटद्वर्मक्याप्तः स्फुटपरमभट्टारकपदः ।

प्रभापुञ्जः सयद्विजितवरवीरस्मरनरः

सुधीर्लक्ष्मीचन्द्रदचरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥

आलम्बनं सुविदुषां हृदयाम्बुजानामानन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिसेतो: । सट्टोकनं विविधशास्त्रविचारचारचेत्रश्चमत्कृत्कृतं श्रुतसागरेण ॥ ४ ॥ श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविहितम् । जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तैः शिवं लब्धम् ॥ ५ ॥ अस्ति स्वस्ति समस्तसङ्घितिलकं श्रीमूलसङ्घोऽनघं

वृत्तं यत्र मुमुक्षुवर्गशिववं संसेवितं साधुभिः ।

विद्यानित्वगुरुस्त्वहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं

तिच्छाष्यभुतसागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु ॥ ६॥

इति सुरिश्रीश्रुतसागरविरिवतायां जिननामसहस्रटीकायाम् तक्रुच्छतविवरणो नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः ।

-जिनसहस्रनामटीका

(५) आचार्येरिह शुद्धतत्त्वमितिभः श्रीसिहनन्द्या ह्वयैः सम्प्रार्थ्य श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं शुभं कारितम् । गद्यानां गुणवित्प्रयं विनयतो ज्ञानार्णवस्यान्तरे

विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुलम् ॥

इति श्री ज्ञानार्णवस्थितगद्यटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता।

–तस्वत्रयप्रकाशिका

(६) इत्युभयभाषाकविचकर्वातव्याकरणकमलमातंण्डतार्षिकशिरोमणि-परमागमप्रवीण-सूरिश्रीदेन्द्रकीर्ति-प्रशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टारकान्तेवासिश्रीमूलसंघपरमात्मविदुष (?) सूरिश्रीश्रुतसागरिवरिचते औवार्य-चिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्ञवृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे संगुक्ताव्ययनिरूपणो नाम वितीयोऽयायः।

-औदार्य चिन्तामणि

(७) सुदेवेन्द्रकोर्तिदच विद्यादिन्दो गरीयान् गुरुमें ऽहंदाविप्रवन्दो । तयोर्विद्धि मां मूलसङ्घे कुमारं श्रुतस्कन्धमीढे त्रिलोर्ककसारम् ॥ सम्यक्त्वसुरस्नं सकलजन्द्यकरुणाकरणम् । श्रुतसागरमेतं भजत सत्रेतं निखिलजने परितः शरणम् ॥

## इति श्रुतस्कन्धपूजाविधिः।

इसतरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार लिखकर इस प्रस्तावनाको यहीं समाप्त किया जाता है। तत्त्वार्थसूत्र सम्बन्धी अन्य मृद्दोपर तत्त्वार्थवार्तिककी प्रस्तावनामें प्रकाश डालनेका विचार हैं।

भारतीय ज्ञानपीठ काशी वसन्त पंचमी वीर सं० २४७५ . ३।२।१९४९

–महेन्द्रकुमार जैन

# विषयसूची

| विषय                          | मूल पृष | ठ हिन्दी | विषय                       | मूल पृष्ठ      | हिन्दी |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------|----------------|--------|
| मंगलाचरण                      | १       | ३२९      | क्षयोपशमनिमित्तक अवधि-     |                |        |
| मोक्षके स्वरूपमें विवाद       | २-३     | ३२९      | ज्ञानका स्वरूप और भेद      | ७ <b>१-</b> ७२ | ३५६    |
| मोक्षप्राप्तिके उपायमें विवाद | ¥       | ३३०      | मनःपर्यय ज्ञानके भेद और    |                |        |
| मोक्षमार्गका वर्णन            | 8       | ३३०      | स्वरूप                     | ७२-७३          | ३५६    |
| सम्यग्दर्शनका स्वरूप          | 8       | ३३०      | ऋजुमति और विपुलमति-        |                |        |
| सम्यग्दर्शनके भेद             | ų       | ३३१      | मनःपर्ययज्ञानोंमें विशेषता | ७३             | ३५७    |
| जीवादि सात तत्त्वोंका वर्णन   | Ę       | 338      | अवधि और मनःपर्यय-          |                |        |
| चार निक्षेपोंका वर्णन         | ৩-८     | ३३२      | ज्ञानमें विशेषता           | ७३-७४          | ३५७    |
| प्रमाण और नयका वर्णन          | ८-९     | 333      | मनःपर्ययज्ञान किन किन      | ī              |        |
| निर्देश आदिका स्वरूप          | 9       | ३३४      | जीवोंके होता है            | ৬४             | ३५७    |
| चौदह मार्गणाओंकी अपेक्षा      |         |          | मति आदि ज्ञानोंका विषय     | ૭૪-૭५          | 346    |
| सम्यग्दर्शनका वर्णन           | 8-88    | ३३४, ३५  | एक जीवके एक साथ कितन       | •              | 4 10   |
| सम्यग्दर्शनके साधन, अधि-      |         |          | ज्ञान हो सकते हैं          | હષ             | 346    |
| करण, स्थिति और विधान          |         |          | कुमति आदि तीन मिथ्या-      | 01             | 470    |
| का वर्णन                      | 88-83   | ३३५-३६   | ज्ञानोंका वर्णन            | ७५-७६          | 21.7   |
| सम्यग्दर्शनके आज्ञा आदि-      |         |          | मति आदि तीन ज्ञान मिथ्या   | G 7-G 4        | ३५८    |
| दश भेदोंका स्वरूप             | ₹ ₹     | ३३६      | क्यों होते है              |                | 21.0   |
| सत्, संख्या आदिका स्वरूप      | 88      | ३३७      | -                          | ७६             | ३५९    |
| सत्प्ररूपणाका वर्णन           | १५-१७   | ३३७      | नैगम आदि सात नय            | ७७-८०          | ३६०-६२ |
| संख्याप्ररूपणाका वर्णन        | १५-२३   | ३३९      | द्वितीय अध्याय             |                |        |
| क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन       | २३-२५   | 3.80     | जीवके पांच असाधारण भाव     | ८१             | ३६२    |
| स्पर्शनप्ररूपणाका वर्णन       | २५-३२   | ३४१      | पांच भावोंके भेद           | ८१             | ३६३    |
| कालप्ररूपणाका वर्णन           | ३२-४१   | 388      | औपशमिक भावके दो भेद        | ८२             | ३६३    |
| अन्तरप्ररूपणाका वर्णन         | 88-42   | 383      | क्षायिक भावके नव भेद       | ८२             | ३६४    |
| भावप्ररूपणाका वर्णन           | ५२-५३   | 383      | क्षायोपशमिक भावके अठा-     |                |        |
| अल्पबहुत्वप्ररूपणाका वर्णन    | ५३-५६   | 388      | रह भेद                     | ८३-८४          | ३६४    |
| मति आदि पांच ज्ञान            | ૫ હ     |          | औदयिक भावके इक्कीस भेद     | 58             | ३६५    |
| प्रमाणका स्वरूप               | 48      | 384      | छह लेश्याओंके दृष्टान्त    | ८५             | ३६५    |
| परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण    | ५९-६०   | ३४६      | पारिणामिक भावके तीन भेद    | ८५             | ३६५    |
| मतिज्ञानका स्वरूप             | ६०      | ३४७      | ,जीवका लक्षण               | ८५-८६          | ३६६    |
| मतिज्ञानके कारण               | ६१      | 386      | उपयोगके भेद                | ८६             | ३६६    |
| मतिज्ञानके भेदोंका वर्णन      | ६२-६५   | ३४८-३५०  | जीवोंके संसारी और मुक्त-   |                |        |
| श्रुतज्ञानका स्वरूप और भेद    | ६५-७०   | ३५१-३५५  | की अपेक्षादो भेद           | ८६-८७          | ३६६    |
| भवप्रत्यय अवधिज्ञान           | ७१      | ३५५      | पांच परिवर्तनोंका स्वरूप   | ८७-९१          | ३६६-६८ |
| देव और नारकियोंके अवधि-       |         |          | संसारी जीवोंके भेद         | ९१-९२          | ३६८    |
| ज्ञानका विषय                  | ७१      | ३५५      | स्थावर जीवोंके पांच भेद    | 97-98          | 346    |
|                               |         |          |                            | •              |        |

| पृथिवीके छत्तीस भेद                             | ९३-९४    | ३६९         | स्वरूप, नरकोंमें प्रस्तारों- |              |                        |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|------------------------|
| त्रस जीवोंका वर्णन                              | ९४-९६    | ३६९         |                              | 666-668      | ३७९                    |
| इन्द्रियोंकी संख्या और भेद                      | ९६       | ३७०         | नरकोंमें बिलोंकी संख्या      | 888          | ३७९                    |
| द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय                   | ९७       | ३७०-७१      | नारकी जीवोंका स्वरूप और      |              |                        |
| इन्द्रियोंके नाम                                | ९७       | ३७१         | विशेषता                      | ११५-११७      | 3८0                    |
| इन्द्रिय और मनका विषय                           | ९८       | ३७१         | नारकी जीवोंके शरीरकी         | •            |                        |
| किन किन जीवोंके कौन कौन                         |          |             | ऊँचाई                        | ११५          | ३८०                    |
| इन्द्रिय होती है ?                              | ९८       | ३७१         | नारकी जीवोंकी आयु            | ११७-१२१      | ३८१                    |
| संज्ञी जीवका स्वरूप                             | 99       | ३७१         | कौन-कौन जीव किस-किस          | r            |                        |
| विग्रहगतिमें जीवकी गतिका                        | कारण ९९  | 392         | नंरक तक जाते हैं             | १२१          | १८६                    |
| गतिका नियम                                      | १००      | ३७२         | एक जीव कितने बार लगा-        |              |                        |
| मुक्तजीवकी गतिका नियम                           | १००      | ३७२         | तार नरकमें जा सकता है        | <b>१</b> २२  | ३८१                    |
| मंसारी जीवकी गतिक।                              | τ        |             | प्रथम आदि नरकोंसे निकल-      |              | •                      |
| नियम और समय                                     | १०१      | 393         | कर जीव कौन-कौनसी             |              |                        |
| विग्रहगतिमें जीव कितनेसमय                       |          | ·           | पर्याय प्राप्त कर सकता है    | १२२          | ३८२                    |
| तक अनाहारक रहता है                              |          | ३७३         | मध्यलोकका वर्णन,द्वीप,समु    |              | ( - (                  |
| जन्मके भेद                                      | १०२      | ३७४         | नाम विस्तार आदि              | १२२-१२४      | ३८२                    |
| योनियोंके भेद और स्वरूप                         |          | ३७४         | जम्बूद्वीपके आकार विस्तार    |              |                        |
| किन किन जीवोंके कौन कौन                         |          | ,           | आदिका वर्णन                  | १२४-१२५      | ३८३                    |
| योनि होती है                                    | १०३      | ४७६         | भरत आदि सात क्षेत्रोंक       |              |                        |
| चौरासी लाख योनियाँ                              | १०३      | ३७४         | तथा क्षेत्रवर्ती जीवोंर्क    |              |                        |
| किन किन जीवोंके कौन कौन                         |          | , -         | आयु, वर्ण आदिका वर्णन        | 924-930      | ३८३-८६                 |
| जन्म होता है                                    | 803-808  | ३७५         | दश प्रकारके कल्पवृक्षों      |              | २८ <i>२</i> -८५<br>३८४ |
| शरीरके भेद और स्वरूप                            |          | <b>૩</b> ૭૫ | छह पर्वतोंके नाम, परिमाण     |              | 400                    |
| शरीरोंमें परस्परमें विशेषता                     |          | ३७५         |                              | ,<br>१३०-१३१ | ३८६-८७                 |
| तैजस और कार्मण शरीरक                            |          | ,           | पद्म आदि छह ह्रदोंके नाम     |              | 10100                  |
| विशेषता                                         | १०६      | ३७६         | परिमाण, ह्रद्वर्ती कमल       |              |                        |
| एक जीवके एक साथ कितन                            |          | , - ,       | आदिका वर्णन                  | १३२-१३३      | ३८७                    |
| शरीर हो सकते हैं                                |          | ७७६         | कमलोंमें रहनेवाली श्री आवि   |              | 403                    |
| कार्मण शरीरकी विशेषता                           |          | ३७७         | देवियोंकी आयु, परिवा         |              |                        |
| किस जन्मसे कौन शरीर होत                         |          | ३७७         | आदिका वर्णन                  | `<br>१३३     | 326                    |
| आहारक शरीरका स्वरू                              |          | ,           |                              |              |                        |
|                                                 | १०८-१०९  | 3.4         | गंगा आदि चौदह नदियाँ         |              |                        |
| ंकिन किन जीवोंके कौन कौ                         |          | ३७८         | (                            | १३७          |                        |
| लिंग होता है                                    | न<br>१०९ | ३७८         | अन्य क्षेत्रोंका विस्तार     |              | <b>३९०-३९</b> १        |
| किन किन जीवोंका अकार                            |          | 400         |                              |              |                        |
|                                                 |          | 316.4       | कालचक्रके अनुसार मनुष्ये     |              |                        |
| मरण नहीं होता है ११० ३७८<br><b>नृतीय अध्याय</b> |          |             |                              | 201          |                        |
| पूराय जन्याय<br>-नरकोंके नाम, वातवलयोंका        |          |             | हानिका वर्णन                 |              |                        |
| वरवाक गाम, भारावर्णवाष                          | '1       |             | चौदह कुलकरोंके कार्य         | 45-600       | ३ <b>९१-९</b> २        |

| अन्य क्षेत्रोंमें कालका परि-                                |         | वैमानिक देवोंमें परस्परमें          |          |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|
| वर्तन नहीं होता है १४२                                      | ३९३     |                                     | १६६-१६७  | ४१०     |
| हैमवत आदि क्षेत्रवर्ती जीवों                                | 1       | वैमानिक देवोंके शरीरर्क             |          |         |
| की आयु आदिका वर्णन १४२-१४३                                  | 398     |                                     | १६७      |         |
| भरतक्षेत्रका विस्तार १४४                                    | ३९४     | वैमानिक देवोंकी लेश्याएँ            |          | 880     |
| समुद्रके बड़वानलोंका वर्णन १४४                              | ३९४     | कल्प कहां है                        | १६८      | ४११     |
| धातकीखण्ड और पुष्करार्घ                                     |         | लौकान्तिक देवोंका स्वरूप            | .,       |         |
| द्वीपमें क्षेत्रादिकी संख्या १४५-१४६                        | ३९५-९६  | स्थान और भेद                        | १६८-१६९  | ४११     |
| मनध्य कहां होते हैं १४६                                     | 398     | विजय आदि विमानोंके देव              |          |         |
| मनुष्योंके भेद १४६-१५०                                      | ३९६-४०० | को कितने भव धारण करन                |          |         |
| कर्मभूमियोंका वर्णन १५०-१५१                                 | 800     | पड़ते हैं                           | १६९-१७०  | ४१२     |
| कर्मभूमिवर्ती मनुष्यों और                                   |         | तिर्यञ्चोंका स्वरूप                 | १७०      | ४१२     |
| तिर्यञ्चोंकी आयुका वर्णन १५१-१५३                            | 808-2   | देवोंकी आयुका वर्णन                 |          |         |
| तीन पत्योंका स्वरूप १५२-१५३                                 | ४०२     | पांचवां अध्याय                      |          |         |
| चतुर्थ अध्याय                                               |         | अजीवकाय द्रव्योंके नाम              |          | ४१६     |
| देवोंके मूलभेद १५४                                          | ४०३     | द्रव्य कितने है                     | १७९      | ४१६     |
| देवोंकी लेक्याओंका वर्णन १५४                                | ४०३     | वैशेषिकाभिमत द्रव्योंक              | т        |         |
| देवोंके उत्तर भेद १५४-१५५                                   | 80₹     | खण्डन                               | १८०      | ४१६     |
| देवोंमें इन्द्र आदिकी व्यवस्था १५५-१५६                      | ४०४     | द्रव्योंकी विशेषता                  | १८१-१८२  | ४१७-४१८ |
| देवोंमें इन्द्रिय सुखका वर्णन १५६-१५८                       | 808     | द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या        | १८३-१८४  | ४१८     |
| भवनवासियोंके दश भेद १५८                                     | ४०५     | जीवादि द्रव्योंका निवास             |          | ४१९     |
| व्यन्तरोंके आठ भेद १५९                                      | ४०५     | धर्मादि द्रव्योंका स्वभाव           | १८८-१९५  | 850     |
| ज्योतिषी देवोंके भेद तथा                                    | ,       | पुद्गल द्रव्यका लक्षण<br>पदगलके भेद | १९५-१९८  | ४२०-४२७ |
| निवास, पृथिवीतलसे                                           |         | 34                                  | • •      | ४२७     |
| ऊँचाई आदि १५९-१६० ४०५-६                                     |         | स्कन्ध और अणुकी उत्पत्ति            |          |         |
| ज्योतिषी देवोंकी गतिका                                      | , ,     | कैसे होती हैं ?                     |          | ४२७-४२८ |
| नियम १६०                                                    | ४०६     | द्रव्यका लक्षण                      | २००-२०१  |         |
| द्वीप और समुद्रोंमें ज्योतिषी-                              | -       | नित्यका लक्षण                       |          |         |
| देवोंकी संख्या १६०-१६१                                      | ४०६     | वस्तुमें अनेक धर्मोंकी सिर्व        | द्धे २०२ | ४६८-४३० |
| ज्योतिषी देवोंके निमित्तसे                                  |         | पुद्गल परमाणुओंके परस्प             | ₹        |         |
| व्यवहारकालकी प्रवृत्ति १६१                                  | ४०६     | बन्ध होनेका नियम                    | २०३-२०५  | ४३०     |
| मानुषोत्तर पर्वतके बाहर                                     |         | बन्धकी विशेषता                      | २०६      | ४३१     |
| ज्योतिषीदेव अवस्थित हैं १६१                                 | ४०६     | द्रव्यका लक्षण                      |          | ४३१     |
| ज्योतिषी देवोंके विमानोंका                                  |         | कालद्रव्यका वर्णन                   | २०८-२०९  | ४३२     |
| विस्तार १६१                                                 | ४०६-७   | गुण और पर्यायका लक्षण               |          | 833     |
| वैमानिक देवोंका स्वरूप,                                     | छठवाँ । |                                     |          |         |
| भेद, स्थान आदि १६२                                          | ४०७     | योगका लक्षण                         | २११      | ४३४     |
| सोलह स्वर्गीके नाम तथा                                      |         | आस्रवका लक्षण                       |          | ४३४     |
| पटलोंका वर्णन १६२-१६६ ४०७-१०   ज्ञुभ अज्ञुभ योगके निमित्तसे |         |                                     |          |         |

|                          |                  |                        | •                         |                      | •             |
|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| आस्रवमे विशेषना          | 282-283          | 838-34                 | सल्लेखनाका स्वरूप         | २४६-२४७              | و باک         |
| किन जीवोके कौनसा आस्रव   |                  |                        | सम्यग्दर्शनके अतीचार      | 280-286              | 61.6          |
| होता है                  | 5 8 €            | <b>કર</b> પ            | अहिसाणुत्रतके अतीचार      | 586-586              | ४५०,          |
| साम्परायिक आस्त्रवके भेद | <b>२१</b> ४      | 834-38                 | सन्याणुवनके अतीचार        | २ ४९                 | ४५९           |
| आस्त्रवमे विशेषताके कारण | ၁ ၇ ပု           | ४३६                    | अचौर्याणुत्रतके अतीचार    | 569-540              | ४५०,          |
| आस्त्रवके अधिकरणका स्व   | -                |                        | ब्रह्मचर्याण्वतके अतीचार  | ٥ ١٩ ٥ - ٥ ١٩ ٩      | ४६०           |
| रूप तथा भेद              | ٥ १ ५ - ٥ १ ६    | 633                    | परिग्रहपरिमाणव्रतके अती   |                      | 650           |
| जीवाधिकरणके भेद          | 5 9 E - 5 9 9    | ૯૬૪                    | दिग्वनके अतिचार           | २५१-२५२              | ४६१           |
| अजीवाधिकरणके भेद         | २१७-२१८          | 935                    | देशव्रतके अतिचार          | <b>૨</b> ५૨          | ४६१           |
| ज्ञानावरण और दर्शनावरण   |                  | अनर्थदण्डव्रतके अतिचार | ३५३-३५३                   | 858                  |               |
| क्तमंके आस्रव            | २१८-२१९          | 75%                    | मामायिकके अतिचार          | <b>२५</b> ३          | ८६२           |
| असानावेदनीयके आस्रव      | 580-558          | 43°,                   | प्रोपधोपवासके अतिचार      | २५३-२५४              | 850           |
| सातावेदनीयके आस्रव       | ၁၁१-၁ <b>၃</b> ၁ | 660                    | उपभोगपरिभोगत्रतके अति     |                      | 885           |
| दर्शनमोहनीयके आस्रव      | 555-553          | 660                    | अतिथिसविभागव्रतके अति-    |                      |               |
| चारित्रमोहनीयके आस्रव    | 553              | 662                    | चार                       | ټ او لا-او <b>لو</b> | ४६३           |
| आयुकर्मके आस्रव          | 55%-558          | 882-83                 | मल्लेखनाके अतिचार         | ૨ <b>૫</b> ૫         | <b>४</b> ६३   |
| अगुभनाम कर्मके आस्पव     | <b>ಎಎ</b> ६-ಎಎ ७ | 885                    | दानका लक्षण               | દબ્ <b>ષ</b> _દબ્€   | 633           |
| शुभनाम कर्मके आस्रव      | ఫఫ్య             | 666                    | दानके फलमे विशेषता        | ت ام 3- ت ام ع       | 888           |
| नीर्थकर प्रकृतिके आस्रव  | 55 g-55°,        | 666                    |                           |                      | 363           |
| नीचगोत्रके आस्रव         | 220-230          | 664                    | आठवां                     | अध्याय               |               |
| उच्चगोत्रके आस्रव        | 230              | 665                    | वन्धके हेतु               | 268-266              | ४६५           |
| अन्तरायके आस्रव          | 580              | ४४६                    | वन्धका स्वरूप             | 580-588              | 155           |
| सातवां अध्याय            |                  | बन्धके भेद             | ⊃ <b>୧ १</b> − ⊃ € ⊃      | 6.9                  |               |
| व्रतका लक्षण             | 539-535          | 613                    | प्रकृति बन्धके भेद प्रभेद | ≎ € ⊃_⊃ € 3          | 683           |
| व्रतके भेद               | . 555            | 666                    | ज्ञानावरणके पाच भेद       | 563-568              | 181.          |
| आंहमा आदि पाच व्रतोकी    |                  | दर्शनावरणके नव भेद     | ٥٠ <i>४</i> -٥६५          | 18154                |               |
| पाच पाच भावनाएँ          | 585-587          | 666                    | वेदनीयके भे भेद           | <b>ઇક</b> ાય્        | 850           |
| ्<br>हिसा आदि पाच पापोव  |                  |                        | मोहनीयके अट्ठाईस भेद      | च ६.५च ६ ७           | 659-30        |
| भावनाएँ                  | 534-538          | 110                    | आयुकर्मके चार भेद         | 25%                  | ४७१           |
| मैत्री आदि चार भावनाएं   | 556-559<br>,     | 640                    | किस सहननवाले जीव की       | न-                   |               |
| जगत् और कायकी भावना      |                  | 619,0                  | कौन स्वर्ग और नरको मे     |                      |               |
| हिमाका लक्षण             | 53%-539          | 814. 9                 | जाते हैं। किस-काल म       | में,                 |               |
| असत्यका लक्षण            | 539-560          | કપ <b>્</b> ગ          | किस क्षेत्रमे और कि       | म                    |               |
| स्तेयका लक्षण            | 260              | 840                    | गुणस्थान मंकीन सहन        | न                    |               |
| अब्रह्मका लक्षण          | 260-269          | ક<br>કૃષ્              | होता है                   | <i>≎</i> (9 o        | 639-36        |
| परिग्रहका लक्षण          | 5 69-5 65        | 643                    | गोत्रकर्मके भेद           | 5 95                 | 636           |
| वनीका लक्षण              | 5 85             | 64.6                   | अन्तरायके भेद             | 5 و 5                | 191           |
| व्रतीके भेद              | 5 85-5 83        | 64.6                   | आठो कमो की उत्कृष्ट औ     | 7                    |               |
| गृहस्थका लक्षण और सात-   |                  | जघन्य स्थिति           | 595-598                   | ४७५-७६               |               |
| शीलोंका वर्णन            | 385-586          | و با-بانی              | अनुभागबन्धका स्वरूप       | پاو د                | <i>ક</i> ું ક |

#### विषयसूची

| निर्जराका वर्णन                  | २७५-२७६         | <b>১</b> ৯৯                     | स्वाध्यायके पांच भेद         | ३०४-३०५       | ४९६              |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| प्रदेशबन्धका स्वरूप              | -               | 899                             | व्युत्सर्गके दो भेद          | ३०५           | ४९६              |
|                                  | २७६-२७७         | 1                               | •                            |               |                  |
| पुण्यकर्मकी प्रकृतियाँ           | २७७             | 808                             | ध्यानका स्वरूप और समय        |               | ४९७              |
| पापकर्मकी प्रकृतियाँ             | २७८             | 1 268                           | ध्यान के भेद                 | ३०६           | ४९७              |
| नवम अ                            | ध्याय           |                                 | आर्त्तध्यानके भेद और स्वरू   |               | 8%               |
| संवर का लक्षण                    | २७९             | ४७९                             | आर्त्तध्यानका स्वामी         | 305           | 20.6             |
| मिथ्यात्व आदि ग्ण स्थानोंमें किन |                 |                                 | रौद्रध्यानका स्वरूप और स्व   |               | 866              |
| किन कर्म प्रकृतियों का मंबर      |                 |                                 | धर्म्यध्यानका स्वरूप         | ३०९           | ४९९              |
| होता है                          |                 | 809-60                          | शुक्लध्यानके स्वामी          | ₹ १०          | 400              |
| गुणस्थानोंकास्वरूप और            |                 |                                 | शुक्लध्यानके भेद             | 3 % o         | ५००              |
| пил                              | <b>२८१</b> ,२८२ | 660-68                          | किस शुक्लध्यानमें कौनमा      | 1             |                  |
| संवरके कारण                      | २८२             | ४८२                             | योग होता है                  | 380-388       | ५००              |
| संवर और निजंरा का                |                 | •••                             | प्रथम और द्वितीय शुक्ल-      |               |                  |
|                                  | <b>२८३</b>      | ४८२                             | ध्यानोंकी विशेषना            | 3 8 8         | ५००              |
|                                  |                 | 865                             | वितर्कका लक्षण               | 3 8 8         | . ५०१            |
| •                                | \$5¢            |                                 | वीचारका लक्षण                |               | 409              |
| ममितिका स्वरूप और भेव            |                 | \$28                            | सम्यग्दृष्टि आदि जीवोमे      |               |                  |
| धर्मके भेद और स्वरूप             | २८४-२८५         | 87-278                          | निर्जगकी विशेषना             |               | ५०२              |
| बारह भावनाओंका स्वरूप            |                 | 86.6-68                         |                              | 38.8-384      | 40=              |
| परीपह सहन का उपदेश               | <b>૨</b> ૦, ફ   | 379                             | पुलाक आदि निर्ग्रन्थोमें पर- |               |                  |
| परीपहके भेद और स्वरूप            |                 | 663-6°.                         | स्पर भेदके कारण              | 3 १ ५ - ३ १ ७ | 408-404          |
| किस गुणस्थानमें कितनी            |                 |                                 | वशम अध्याय                   |               |                  |
| परीयह होती है                    | २९६-२९८         | ६८०-६०१                         | केवलज्ञान उत्पत्तिके कारण    | 386-389       | ५०६              |
| किम कर्मके उदयमे कौनमी           |                 |                                 | . मोक्षका स्वरूप और कारण     |               |                  |
| परीपह होती है                    | २९८-२९९         | ४०,१                            | मुक्तजीवके किन किन अ-        |               | (- ( )- 0        |
| एक जीवके एक साथ कितनी            |                 |                                 | माधारण भावोंका नाश           |               |                  |
| परीषह हो सकती है                 | 299             | ४०,१                            |                              |               | 406              |
| चारित्रके भेद और स्वरूप          | २९९-३००         | ४०,२                            | मुक्त होनेके बाद जीव ऊर्ध्व- |               | •                |
| बाह्यतपके छह भेद                 | \$00-₹00        | ४०,३                            | गमन करता है                  |               | ५०=              |
| अंतरंगतपके छह भेद                |                 | ४९३                             | ऊर्ध्वगमनके हेतु             | -             | ,                |
| अन्तरंगतपके प्रभेद               | 300             | 896                             | ऊर्ध्वगमनके विषयमे दृष्टान्त |               | ५०८              |
| प्रायश्चितके नौ भेद और           |                 | मुक्तजीव लोकके अन्तमें ही क्यों |                              |               |                  |
| स्वस्प                           | ३०२-३०३         | 89.6                            |                              | <br>३२३       | ५०९              |
| विनयके चार भेद                   | 303-308         | ૪૬૫,                            | मुक्तजीवोमें परस्पर भेद-     |               | , ,              |
| वैयावृत्यके दश भेद               | ३०४             | ४९५                             | व्यवहारके कारण               | 373-374       | 4= <b>9</b> -488 |
|                                  | , -             | • • •                           |                              |               | 1- 1/1/          |

# त त्त्वा र्थ वृ त्तिः

"तत्त्वार्थस्रत्रकर्तारम् उमास्वातिम्रनीश्वरम् । श्रुतकेविहदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥"

-नगरनाल्लुक-शिलांलेख नं० ४६

''श्रुतमागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविहितम् । जन्मजगमरणहरं निरन्तरं तैः शिवं लब्धम् ॥"

-जिनसहस्रनामटीका

## श्रीमदुमास्वामिविरचितस्य तत्त्वार्थसूत्रस्य श्रीश्रुतसागरस्रिरचिता

## तत्त्वार्थवृत्ति:

#### [ प्रथमोऽध्यायः ]

सिद्धोमास्वामिपृज्यं जिनवरवृषभं वीरमुत्तीरमाप्तं श्रीमन्तं पृज्यपादं गुणिनिधिमधियन् सत्प्रभाचन्द्रमिन्द्रम् । श्रीविद्यानन्द्यधीशं गतमलमकलङ्कार्यमानम्य रम्यं वक्ष्ये तत्त्वार्थवृत्तिं निजविभवतयाऽहं श्रुतोदन्वदाख्यः ॥ १ ॥

अथ श्रीमदुमास्वामिभट्टारकः किलकालगणधरदेवो महामुनिमण्डलीसंसेवित- ५ पादपद्मः किस्मिश्चिदाश्रमपदे सुस्थितः मनोवाकायसरलतया वाचंयमोऽपि निजमूत्त्यो साक्षान्मोक्षमार्गं कथयन्निव सर्वशाणिहितोपदेशैककार्यः समार्थजनसमाश्रितः निर्मन्था- चार्यवर्यः अतिनिकटीभवत्परमनिर्वाणेनासन्नभव्येन ं द्वैयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण सम्प्रष्टः 'भंगवन्, किमात्मने हितम् ?' इति । भगवानिप तत्प्रश्तवशात् 'सम्यग्दर्शनज्ञान- चारित्रलक्षणोपलक्षितसन्मार्गसम्प्राप्यो मोक्षो हितः' इति प्रतिपादयितुकाम इष्टदेवता- १० विशेषं नमस्करोति-

## मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तहुणलब्धये॥१॥

ान्दे नमस्करोमि। कः ? कर्तीहमुमास्वामिनामाचार्यः भन्यजीवविश्रामस्थानप्रायः। किमर्थं वन्दे ? तद्गुणलब्धये। तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतरागस्य गुणास्तद्गुणाः, तेषां १५ लब्धः प्राप्तिः तद्गुणलब्धः, तस्यै तद्गुणलब्धये। 'के तस्य गुणाः' इति प्रश्ने भगवद्गुणलब्धः तस्य नित्रापण्यस्य । कथम्भूतं सर्वज्ञवीतरागम् ? मोक्षमार्गस्य नेतारम्। मोक्षः सर्वकर्मविप्रयोगलक्षणः, तस्य मार्गः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणो वक्ष्यमाणो मोक्षमार्गः,

१ श्रुतसागरः । २ मौनवानपि । ३-जनमाश्रि-व० । ४ निग्र-ता० । ५ द्वेयाक-व० । द्वैयायिक-आ० । एतलामा श्रावकः । ३ भगवलत्र कि-व० ।

सस्य नेतारं प्रापकं नायकम्। पुनरिष कथम्भूतम् ? भेत्तारं चूर्णीकर्तारं मूलादुन्मूळक-मित्यर्थः। केषाम् ? कर्मभूभृताम्। कर्माणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूभृतः पर्वताः कर्मभूभृतः, तेषां कर्मभूभृतां कर्मिगिरीणाम्। भूयोऽिष किंतिशिष्टम् ? ज्ञातारं सम्यक् स्वरूपज्ञायकम्। केषाम् ? विश्वतत्त्वानाम्, विश्वानि समस्तानि तानि च तानि तत्त्वानि ५ विश्वतत्त्वानि, तेषां विश्वतत्त्वानाम्। अत्रायं भावः – सर्वज्ञवीतरागशब्दोऽध्याहारेण लब्धः, तस्यानन्तगुणस्यासाधारणगुणा मुख्यत्वेन मोक्षमार्गनेतृत्व कर्मभूभृद्धोतृत्व-विश्वतत्त्वज्ञातृत्वलक्षणास्त्रयः, तत्प्राप्तये इत्यर्थः।

अथ द्वैयांकः प्राह-यंद्यात्मने हितो मोक्षः, किं तर्हि तस्य स्वरूपम् ? तस्य च मोक्षस्य प्राप्तेरुपायः कः ? भगवानाह— मोक्षस्येदं स्वरूपम् । इदं किम् ? जीवस्य १० समस्तकर्ममल्लकल्ब्कुरहितत्वम्, अशरीरत्वम्, अचिन्तनीयनैसर्गिकज्ञानादिगुणसहिता-व्यावाधसीख्यम्, ईदृशमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोऽतीवःपरोक्षः छद्मस्थानां प्रवादिनाम् । ते तु तीर्थकरम्मन्यास्तीर्थकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीर्थकराः परस्पर्विरुद्धार्थाभिधायित्वात्, तेषां वाचः मोक्षस्वरूपं न स्पृशन्ति । कस्मात् ? युक्तयाभासनिवन्धना यस्मात् । कस्माद्यक्तयाभासनिवन्धनास्तद्वाचः ?

१५ यतः 'केचित् चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तश्चैतन्यं क्रेयाकारपरि-च्छेदपराङ्मुखम् । तश्चैतन्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम् । किंवत् ? खरविषाणवत् । कस्मात् ? निराकारत्वात् । कोऽर्थः ? स्वरूपव्यवसायऌक्षणाकारशःन्यत्वात् ।

<sup>6</sup>केचिश्व पुरुषस्य बुद्ध्यादिवैशेषिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति । तदपि परिकल्पनं मिथ्यैव । कस्मात् ? विशेषलक्षणशून्यस्य वस्तुनोऽवस्तुत्वात् ।

१ च तत्त्वानि आ०। २-णस्य गुणा ता०। ३ द्वैयायकः आ०, व०। द्वैवायानामकः व०। द्वैपायकः द०। ४ यथात्म-द०। ५ स भग-आ०, व०। ६-य स्वाभाविकनै-व०। -यं नै-द०। ७ मोक्षं स्व-ता०। ८ सांख्याः। "चैतन्यं पुरुपस्य स्वरूपमिति"-योगभा० १।९। "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्यानम्" -योगस्० १।३। ९ "तावेतौ मोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयो वा योद्यृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्येते स इति तस्य फलस्य मोक्तेति, एवं बन्धमोत्तौ बुद्धावेव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि तस्य फलस्य मोक्तेति, बुद्धेरेव पुरुपार्थापरिसमाप्तिर्बन्धः तदर्थावसायो मोत्त इति । एतेन प्रहणधारणोहापोहतत्त्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्भावाः स हि तत्पलस्य मोक्तेति।"-योगभा० १।१८। १० वेशेषिकाः। "नवानामात्मविशेषगुणानामत्वन्तोन्छिन्तिर्मोत्तः।"-प्रशः व्यो० पु० ६३८। "आत्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिरपवर्गो न सावधिका द्विषयदुःखा-वमर्शिना सर्वनाम्ना सर्वेषामात्मगुणानां दुःखावमश्चर्गद् अत्यन्तप्रश्चणेन च सर्वात्मना तद्वियोगामिधानात्। नवानामात्मगुणानां बुद्धसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयन्नधर्माधर्मसंस्काराणां निर्मूं छोच्छेदोऽपवर्ग इत्युक्तं भवति। यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिना वासनादयः। तावदात्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिर्गवकत्वर्यते।।"-स्वायमं०। पृ० ५०८।

केचित्तु आत्मिनिर्वाणं प्रदीपिनवीर्णंकल्पं परिकल्पयन्ति । तैरात्मिनिर्वाणस्य खरिवषाणकल्पनासदृशी परिकल्पना स्वयमौहत्य समर्थिता, हठात् समर्थितेत्यर्थः । यद्येवं मोक्षस्वरूपं मिथ्या, तिह् परमार्थं मोक्षस्वरूपं किम् ? तद्ये कथयिष्यामो वयम् ।

मोक्षस्य प्राप्तेरुपायमि प्रवादिनो विसंवदन्ते। केचिश्वारित्रनिरपेक्षं झानमेव मोक्षोपायं मन्वते। केचित् श्रद्धानमात्रमेव मोक्षोपायं जानितः। केचित् झानितरपेक्षं ५ चारित्रमेव मोक्षोपायं जल्पन्ति । तदिप मिथ्या । व्यस्तैर्झानादिभिर्मोक्षप्राप्तेरुपायो न भवति । यथा कश्चिद् व्याधिपराभूतो व्याधिविनाशकभेषजञ्जानेनैवोल्छाघो न भवति भेषजोपयोगं विना, तथा चारित्रहीनो झानमात्रान्मोक्षं न छभते। यथा कश्चिदौषधन्माचरभपि औषधस्वरूपमजानन् उल्छाघो न भवति तथाऽऽचारवानं प्यात्मज्ञानरिहतो मोक्षं न छभते। यथा कश्चिदौषधरुपां ने छभते। यथा कश्चिदौषधरुचिरहितः तत्स्वरूपं जानन्नप्यौषधं नाचरित सोष्युः १० ल्छाघो न भवति, तथारमा श्रद्धानरिहतो झानचारित्राभ्यां मोक्षं न छभते । तदुक्तम्—

"ज्ञानं पङ्गो क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नार्थकृद्द्यम् । ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणम् ॥" [यश० ७० ए० २७१]

९ बौद्धाः । "यरिमन् न जातिर्न जरा न मृत्युर्न व्याधयो नाप्रियसंप्रयोगः । नेच्छा विपन्न प्रियविप्रयोगः द्वेमं पदं नैधिकमन्युतं तत् ॥ दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावर्नि गण्छति नाःतरिद्धम् । दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित् स्नेहज्ञयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ एवं कृती निर्वृतिमस्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्तम् । दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित् स्नेहक्तयात् केवलमेति शान्तिम् ॥" -सौन्दर० १६।२७-२९। "प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोत्तस्य चेतसः।"-प्र० वार्तिकाल० १।४५। २-णं परि-व०। माहृत्य आ०, द०, व०। ४ समध्यते इ-व०। ५ ११४, १०११ सूत्रयोः । ६ नैयायिकादयः । ७ मन्यन्ते आ०, ब०, ब, द०। ८ मीमांसकाः। ९ तैर्ज्ञा-आ० ब०, द०। १०-प्यात्मा **शा-भा॰, ४०, द०। ११**-तो आत्मानादिज्योतिःस्वरूपममन्यमानो मोर्च लभते। कस्मात् १ आत्मनोऽनादिज्योतिस्त्वात्, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्वं मन्यमानो मोत्तं लभते यथा-भा॰, द॰, व॰ । १२ ''तथा हि-सकलनिष्कलासप्राप्तमन्त्रतिश्वदीचालचणात् श्रदामात्रानुः सरणान्मोत्त् इति सिद्धान्तवैशेषिकाः । द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्त्यविशेषाभावाभिधानानां साधर्म्यः वैधर्म्यावबोधतन्त्रात् ज्ञानमात्रान्मोत्त इति तार्किकवैशेपिकाः । त्रिकालभरमोद्धूलनेट्यालङ्डुकप्रदान प्रदिश्विणीकरणास्मविडम्बनादिकियाकाण्डमात्रानुष्ठानादेव मोत्त इति पाशुपताः । सर्वेषु पेयापेयमध्या-. भक्ष्यादिषु निश्चलतः वान्मोच्च इति कालाचार्यकाः । तथा च चित्रिकमतोक्तिः -मदिरामोदमेदुरवदनसरस-प्रसन्नहृदयः सञ्यपार्श्वसमीपविनिवेशितशक्तिः शक्तिमुद्रासनघरः स्वयमुमामहेश्वरायमाणो नित्यामन्त्रेण पार्वतीस्वरमाराधयेदिति मोद्यः । प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकास्वयातेर्मोत्त् इति साङ्क्रयाः । नैरात्म्यादिनिवेदित-सम्भाषनातो मोच्च इति दशक्रशिष्याः । अङ्गाराञ्चनादिषत स्वभावादेव कालुध्योत्कर्पप्रवृत्तस्य चित्तस्य न कृतिश्चिद्विशुद्धिरिति जैमिनीयाः । सति धर्मिणि धर्माश्चिन्त्यन्ते ततः परलोकिनोऽमावात् परलोकाभावे कस्यासौ मोच्च इति समवातसमस्तनारितकाविपत्या बाईस्पत्याः। परमज्ञबदर्शनवशादशेषभेदसंवेदनाऽ-विद्याविनाशान्मोच इति वेदान्तवादिनः।"-त॰ भाइक० १।१।

२०

अथ 'येन समस्तेन मोक्षो भवति तिकम् १' इति प्रश्ने सूत्रमिदमाचार्याः प्राहु:सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

सम्यक्शव्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेन सम्यग्दर्शनं च सम्यग्झानं च सम्यक्चारित्रं च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणीत्यर्थः । तत्र जीवादि- ५ पदार्थानां यथावत् प्रतिपत्तिविषयं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । येन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्था व्यवस्थिता वर्तन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंशयविपर्ययरहितं परिज्ञानं सम्यग्ज्ञानम् । मोह इति अनध्यवसार्यं पर्यायः । संशयः सन्देहः । विपर्ययो विपरीतत्वम् । तैः रहितं सम्यग्ज्ञानमित्यर्थः । संसारहेतुभृतिकयानिवृत्त्युद्यतस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुषस्य कर्मा- दानकारणिकयोपरम् णमज्ञानपूर्वकाचरणरिहतं सम्यक्चारित्रम् । एतानि समुदितानि १० मोक्षस्य मार्गो भवति ।

अथ सम्यग्दर्शनलक्षणोपलक्षणार्थं सूत्रमिदं निर्दिशन्ति सूरयः-तन्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

योऽथों यथा व्यवस्थितस्तस्यार्थस्य तथाभावो भवनं तत्त्वमुच्यते । अर्थते गम्यते ज्ञायते निश्चीयते इत्यर्थः । "उषिकुषिग्रातिभ्यस्थः ।" [ कात० उ० ५१६३ ] तत्त्वेन अर्थः १५ तत्त्वार्थः । तत्त्वमेव वाऽर्थस्तत्त्वार्थः । तत्त्वार्थस्य परमार्थभृतस्य पदार्थस्य भ्रद्धा रुचिः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं भवतीति वेदितव्यम् । तत्त्वार्थस्तु जीवादिर्वक्ष्यते । न तु अर्थ- शब्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिकं माद्यम् , तच्छद्धानस्य मोक्षप्राप्तेरयुक्तत्वात् । अर्थशब्द- स्यानेकार्थत्वम् । तदुक्तम्—

"हतौ प्रयोजने वाच्ये निष्टत्तौ विषये तथा। प्रकारे वस्तुनि द्रच्ये अर्थशब्दः प्रवर्तते॥"[

नतु 'व्दर्शनमवलोकनं श्रद्धानं कथं घटते ? सत्यम्; धातूनामनेकार्थत्वात् । रुच्यर्थे दृशिधातुर्वर्तते । 'दृशिर् प्रेक्षणे' प्रेक्षणार्थस्तु प्रसिद्धोऽप्यर्थोऽत्र मोक्षमार्गप्रकरणे स्यज्यते । तत्त्वार्थश्रद्धानमात्मपरिणामः सिद्धिसाधनं घटते । स तु परिणामो भव्यात्मन एव भवति । प्रेक्षणलक्षणस्त्वर्थः चक्षुरादिनिमित्तो वर्तते । स तु सर्वेषां संसारिणां जीवानां २५ साधारणोऽस्ति । स मोक्षमार्गावयवो न सङ्गच्छते ।

तत्सम्यग्दर्शनं द्विप्रकारम्-सरागम्, वीतरागञ्च । तत्र सरागं सम्यग्दर्शनं प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्यैरभिव्यज्यते। तत्र रागादिदोषेभ्यद्यचेतोनिवर्तनं प्रशमः । शारीर-

१-यः संश-आ०, व०, द०। २-रममज्ञा-आ०, व०, द०। ६ भवन्ति ता०। ४ भवो ता०। भवं त-द०। ५ उपिअपिग-आ०, व०। उपिअपिण-द०। ६ अद्धार्थ ६-ता०। ७ नतु अ-आ०, व०। ८ प्रयोजनादिश्रद्धानस्य। ९ तुरुना-"अर्थोऽभिधेयरैवस्तु प्रयोजनिवृत्तिषु"—असरः, नामसा०। "अर्थः प्रयोजने वित्ते हेत्वभिप्रायवस्तुषु। शब्दाभिधेरे विषये स्याजिवृत्तिप्रकारयोः।।"—विश्वको०। १० सम्यग्दर्शनं व०।

मानसागन्तुवेदनाप्रसारात् संसाराद्भयं संवेगः । सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयार्द्रत्वमनुकम्पा । आप्तश्रुतंत्रतत्त्त्वेषु अस्तित्वयुक्तं मन आस्तिक्यमुख्यते । तथा चोक्तम्—

> ''यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवहंणम् । तं प्राहुः प्रश्नमं प्राह्माः समस्तवतभूषणम् ॥ १ ॥ शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्भवात् । स्वमेन्द्रजालसङ्कल्पाद्भीतिः संवेग उच्यते ॥ २ ॥ सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार्द्रत्वं दयालवः । धर्मस्य परमं मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ ३ ॥ आप्ते श्रुते वते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम् । आस्तिक्यमास्तिकेरुक्तं मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ ४ ॥"

> > [ यश० उ० प्र० ३२३ ] इति ।

वीतरागं सम्यग्दर्शनम् आत्मिवशुद्धिमात्रम् ।
'अथेटशं सम्यग्दर्शनं जीवादिपदार्थगोचरं कथमुत्पचते' इति प्रश्ने सूत्रमिदं 'ब्रुविन्त--तिव्रसर्गोदिधिगमाद्या ॥ ३ ॥

तत्-सम्यग्दर्शनम्, निसर्गात् स्वभावात् उत्पद्यते । वा-अथवा, अधिगमात्- १५ अर्थाववोधात् उत्पद्यते ।

ननु निसर्गनं सम्यग्दर्शनम् अर्थाधिगमं प्राप्योत्पद्यते, न वा ? यदि अर्थाधिगमं प्राप्योत्पद्यते; तर्हि तदिष निसर्गनमिष अधिगमन्जमेव भवति, अर्थान्तरं न वर्तते, िष्कमर्थं सम्यग्दर्शनोत्पत्तेद्वेविध्यम् ? अविज्ञाततत्त्वस्य अर्थश्रद्धानं न सङ्गच्छत एव । सत्यम् ; निसर्गनेऽधिगमने च सम्यग्दर्शनेऽन्तरङ्गं कारणं दर्शनमोहस्योपशमः 'दर्शनमोहस्य क्षयो २७ वा दर्शनमोहस्य क्षयोपशमो वा सहशमेव कारणं वर्तते । तिसमन् सहशे कारणे सित यत्सम्यग्दर्शनं बाह्योपदेशं विनोत्पद्यते तत् सम्यग्दर्शनं निसर्गनमुच्यते । यत् सम्यग्दर्शनं परोपदेशेनोत्पद्यते तद्धिगमजमुच्यते । नैसर्गिकमिष सम्यग्दर्शनं गुरोरक्केशकारित्वात् स्वाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेशं विना प्रायेण तदिष जायते ।

नसु तच्छव्दस्य प्रहणं किमर्थम् ? "अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा" [पा० २५ महा० १ २१४७ ] इति परिभाषणात् 'निसर्गादधिगमाद्वा' ईट्होनैव सूत्रेण अनन्तरं सन्यः ग्दर्शनमेव छभ्यते तेन सूत्रे तच्छव्दस्य वैयर्थ्यम् । सत्यम् । यथा सन्यग्दर्शनमनन्तर वर्तते तथा मोक्षमार्गशब्दोऽपि प्रत्यासको वर्तते, "प्रत्यासको प्रधानं बलीयः" [ ] इति परिभाषणात् मोक्षमार्गो निसर्गादधिगमाद्वा भवतीत्यर्थ उत्पद्यते । तच्छव्देन तु सम्यग्दर्शनमेवाकुष्यते तेन तच्छव्दमहणे दोषो नास्ति । ३०

१-तत-व०। २ 'प्रभवाद्भयात्''-पश्च०। १-द्भातिः ता०। ४-त्वसंस्तुतम् ता०, व०। ५ अथेदै स-आ०, व०। १६ हुनत्याचार्याः आ०, व०, व०। ७ न च आ०, व०, व०। ६ दर्शनमोहस्य च्यो वा' इति नास्ति ता०। ९ सहग्रका-व०।

#### अथ 'किं'तत् तत्त्वम्, यस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं भवति ?'इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते'-जीवाजीवाऽऽस्रवयन्थसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

जीवश्चाजीवश्चाऽऽस्त्रवश्च बन्धश्च संवरश्च निर्जरा च मोक्षश्च जीवाजीवाऽऽस्त्रववन्ध-संवरनिर्जरामोक्षाः, एते सप्त पदार्थाः तत्त्यं भवति । तत्र ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकारा चेतना, ५ सा छक्षणं यस्य स जीव उच्यते । यस्य तु ज्ञानदर्शनाँदिछक्षणं नास्ति स पुद्गछधमीधमी-ऽऽकाशकाळळक्षणोऽजीवः । शुभाशुभकमीगमनद्वारळक्षण आस्त्रव उच्यते । आत्मनः कर्मणश्च परस्परप्रदेशानुप्रवेशस्वभावो बन्धः । आस्त्रवनिरोधस्त्पः संवरः । एकदेशेन कर्मक्षयो निर्जरा । सर्षकर्मक्षयळक्षणो मोक्षः ।

सर्वे फलं जीवाधीनं तेन जीवस्य प्रहणं प्रथमम्। जीवस्योपकारकोऽजीवः, तेन १० जीवानन्तरमजीवप्रहणम्। जीवाजीवोभयगोचरत्वात् तत्पश्चादास्त्रवोपादानम्। आस्त्रव-पूर्वको बन्धो भवतीति कारणात् आस्त्रवादनन्तरं बन्धस्वीकारः। बन्धप्रतिबन्धकः सवरः, तेन बन्धादनन्तरं संवराभिधानम्। संवृतस्य निर्जरा भवतीति कारणात् संवरानन्तरं निर्जराकथनम्। मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते कृतम्।

आस्रवबन्धयोरन्तर्भावात् पुण्यपापपदार्थद्वयस्य प्रहणं न कृतम् । एवं चेदास्र-१५ वोऽपि जीवाजीवयोरन्तर्भवति, तद्प्रहणमप्यनर्थकम् ; तन्नः इह मोक्षशास्त्रे प्रधानभूतो मोक्षः, स तु अवद्यमेव वक्तव्यः । मोक्षस्तु संसारपूर्वको भवति । संसारस्य मुख्यहेतुरा-स्रवो बन्धश्च । मोक्षस्य मुख्यं कारणं संवरो निर्जरा च । तेन कारणेन प्रधानहेतुमन्तौ संसारमोक्षौ, संसारमोक्षठक्षणफलप्रदर्शनार्थमास्रवादयः पृथ्यव्यपदिद्यन्ते । तत्रास्रव-बन्धयोः फलं संसारः, संवरनिर्जरयोः फलं मोक्षः, हेतुहेतुमतोः फल्दवेन निदर्शनम् , दृष्टा-२० न्तभूताश्चत्वारः तेषां चतुर्णामास्रवादीनां पृथ्यव्यपदेशो विहितः विशेषेण प्रदर्शनार्थम् ।

यदि संसारमोक्षयोर्मध्य एते चत्वारोऽन्तर्भवन्ति तहि पृथक् किमिति व्यपिद्यस्ते ? साधूक्तं भवता, सामान्येऽन्तर्भृतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादानं कार्यार्थे हि हृश्यते, यथा क्षत्रियाः समागताः, तन्मध्ये शूरवर्मापि समागत इत्युक्ते "शूरवर्मा कि क्षत्रियो न भवति ? तथा आस्त्रवादयश्च ।

त्र जीवादयः सप्त द्रव्यवचनानि, तस्यशब्दस्तु भाववार्चाः, तेषां तस्य च समानाः धिकरणता कथं घटते-'जीवादयः किल तस्त्रम्' इति ? सत्यम् ; अव्यतिरेकतया तस्त्रत्रिभावाध्यारोपतया च समानाधिकरणता भवत्येव । "लिङ्गसङ्ख्रायाव्यतिकमस्तु न दूष्यते, अजहिलिङ्गादित्वात् । एवं 'सम्यग्दर्शनङ्गानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इत्यत्रापि योजनायम् ।

१ किं तत्वं द०। २—ते स्वामिना आ०, व०, द०। ३ भवन्ति ता०। ४-नाछन्न-आ०, व०। ५ स तु व०। ६ परस्परं प्र-व०।७ आश्रवान-द०। मुख्यका-त०, द०। ६ दृष्टानाश्च-द०, व०। १०-वं द-व०। ११ द्भावपि किं व०। ११-वाद्यी समा-ता०। -वाचकः ते-आ०, द०, व०। १३-भावप्याहारोपचारतया आ०, व०, द०। ३३ मोद्याः इत्यत्र पुलिङ्गत्वं बहुवचनञ्च 'तत्वम्' इत्यत्र च नपुंसकेकवचनत्वम् इति व्यतिक्रमः।

#### जब सम्यन्दर्शनादिजीवादिव्यवहारव्यभिचारप्रतिषेधनिमित्तं सूत्रमुख्यते— नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥

नाम च स्थापना च द्रव्यं च भावश्च नामस्थापनाद्रव्यभाषाः, तेभ्यो नाम-स्थापनाद्रव्यभावतः, तेषां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाञ्च न्यासः प्रमाणनंययोर्निक्षेपः तक्यासः। अस्यायमर्थः—अतद्गुणे वस्तुनि संव्यवधारप्रवर्तनिनिमत्तं पुरुषकारात् इठात् ५ नियुष्यमानं संझाकर्म नामकर्म कथ्यते। अतद्गुणे वस्तुनीति कोऽर्थः ? न विद्यन्ते सन्द-प्रवृत्तिनिमित्तास्ते जगत्प्रसिद्धा जातिगुणिकयाद्रव्यलक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन् वस्तुनि तद्वस्तु 'अतद्गुणम्' तस्मिन् अतद्गुणे। तदुक्तम्

## "द्र व्यक्रियाजातिगुणप्रभेदैर्ड वित्थंकर्रः द्विजपाटलादौ ।

शब्दप्रवृत्ति सुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणाः ॥ १ ॥" [ ] १०

काष्ठकर्मणि पुस्तकर्मणि "लेपकर्मणि अश्वनिक्षेपे। कोऽर्थः ? सारिनिक्षेपे वराट-कादिनिक्षेपे च सोऽयं मम गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते। गुणैर्द्वतं गतं प्राप्तं द्रव्यम्, गुणान वा द्वतं गतं प्राप्तं द्रव्यम्, गुणैर्द्रोध्यते द्रव्यम्, गुणान्या द्रोध्य-तीति द्रव्यम्। द्रव्यमेव वर्तमानपर्यायसिंहतं भाव उच्यते।

तथा हि-को ऽर्थः ? नामस्थापनाद्रव्यभावान दर्शयति-नामजीवः, स्थापनाजीवः, १५ द्रव्यजीवः, भावजीवद्रचेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते । जीवनगुणं विनापि यस्य कस्य-चित् जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते । अत्तिनक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये 'अयमश्वः' 'अयं गजः' 'अयं पदातिः' इति जीवस्थापनैव वर्तते ।

द्रव्यजीवो द्विप्रकार:—आगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात् । तत्र जीव- २० प्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवप्राभृतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकार्य आत्मा आगमद्रव्यजीव उच्यते । नोआगमद्रव्यजीवस्त्रिप्रकार:-ज्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात् । तत्र ज्ञायकशरीरं त्रिकालगोचरं यत् ज्ञातुः शरीरं तत् ज्ञायकशरीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमद्रव्यभाविजीवो न विद्यते । कस्मात् ? जीवनसामान्यस्य सदैव विद्यमानत्वात् । विशेषापेक्षया तु नोआगमद्रव्यभाविजीवस्तु विद्यत एव । कोऽसौ विशेषः ? कश्चित् जीवो गत्यन्तरे २५ स्थितो वर्तते, स मनुष्यभवप्राप्तिप्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते। अथवा, यदा जीवादि-प्राभृतं न जानाति अभे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्रव्यजीव उच्यते। तद्व्यविरिक्तः

१-नयैर्नि-द॰ । २ पुरुषाकारात् आ॰, व॰, व॰, द॰। ३ संज्ञा नामकर्म व॰। ४ "नामजात्यादियोजना । यहच्छारा॰देषु नाम्ना विशिष्ठोऽर्थः उच्यते हित्यः इति । जातिशब्देषु जात्या गौरयमिति, गुणरा॰देषु गुणेन शुक्तः इति । क्रियारा॰देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यदा॰देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति।" -प्र० ससु० टो० १।३। ५ इवित्यः काष्ठमयो मृगः। काष्ठादिद्रव्य-निमित्तको डवित्य इति, करोतिकियानिमित्तकः कर्तेति, द्रिजल्बजातिनिमित्तको द्विज्ञ इति, ईपद्रक्तगुण-निमित्तकः पाटल इति व्यवदारः। ६ वुहितृकादिस्त्र-वीकरादिविरचिते। ७ मोमयादिना क्षेपे।

कोऽर्थः १ कर्म-नोकर्मभेदः । तत्र कर्म तावत् प्रसिद्धम् । नोकर्मस्वरूपं निरूप्यते-औदारिक-वैक्रियिकाहारकहारीरत्रयस्य षट्पर्याप्तीनाञ्च योग्यपुर्गलानामादानं नोकर्म ।

भावजीवो द्विप्रकार:-आगमभावजीव-नोआगमभावजीवभेदात् । तश्रागमभाव-जीवप्राभृतविषयोपयोगाविष्टः परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । मनुष्यजीव-५ प्राभृतविषयोपयोगसंयुक्तो वाऽऽत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमभावजीवस्वरूपं निरूत्यते-जीवनपर्यायेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मनुष्यजीवपर्यायेण वा समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः कथ्यते ।

एवमजीवास्त्रववन्धसंवरिनर्जरामोक्षाणां षण्णां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां त्रया-णाञ्च नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीयम् । तित्कमर्थम् ? अप्रस्तुतनिराकरणार्थं प्रस्तु-१०४ तस्य नामस्थापनाजीयोदेनिरूपणार्थं च ।

नतु 'नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यासः' इति सृत्रं कियताम्, तच्छब्दम्रहणं किमर्थम् ? साधूक्तम् भवताः तच्छब्दम्रहणं सर्वसङ्ग्रहणार्थम् । तच्छब्दं विना प्रधानभूतानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामेव न्यासिवधिः स्यात्, तिद्वषयाणां जीवादीनामप्रधानानां न्यासिवधिर्न स्यात् । तच्छब्दमहणे सित समर्थतया प्रधानानामप्रधानानावच
१५ न्यासिविधिर्निषेद्धं न शक्यते ।

अथ 'नामादिप्रस्तीर्णाधिकृततत्त्वानामधिगमः कुतो भवति ?' इति प्रदने सूत्रमिद्-मुच्यते—

#### प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैः प्रमाणनयैः कृत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप२० विधिकथितजीवादिस्वरूपपरिज्ञानं भवति । ते प्रमाणे नयाश्च वक्ष्यन्ते । तत्र प्रमाणं द्विप्रकारम्—स्वपरार्थभेदात् । तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतरिहतम् । श्रुतं तु स्वार्थं परार्थं च भवति । ज्ञानात्मकं श्रुतं स्वार्थम् , वचनात्मकं परार्थम् । वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते । नतु नयशब्दः अल्पस्वरः प्रमाणशब्दो बहुस्वरः, "अल्पस्वरतरं तृष्ठा पूर्वम्" [का० २।५।१२ ] इति वचनात्—नयशब्दस्य कथं पूर्वनिपातो न भवति ? साधूक्तं भवता । २५ तत्रैवापवादमूतं "यच्चार्चितं द्वयोः" [का० २।५।१३ ] इति सूत्र वर्तते । तेन प्रमाणस्यार्चितत्वात् पूर्वनिपातः । अभ्यर्चितं तु सर्वथा बळीयः । प्रमाणस्यार्चितत्वं कस्मात् ? नयानां निरूपणप्रभवयोनित्वात् । प्रमाणनार्थं ज्ञात्वाऽर्थावधारणं नय उच्यते । तेन सकळादेशः

श "उक्तं हि-अवगयणिवारणहं पयदस्स परूचणाणिमित्तं च । संसयविणासणट्ट तच्चत्थव-धारणट्टं च ॥"-घ॰ टी॰ भा॰ १ पु॰ ११ । अरू॰ टि॰ पु॰ १५१ । २-जीवादिनि—आ॰, व॰, द॰ ११-नानाञ्च न्या—आ॰, व॰, द॰ । ४-विधिं निषेषं कर्तुं शक्यते भा॰, व॰, द॰ । ५ सूज्ञमु— आ॰, व॰। ६ "प्रमाणं द्विविधं स्वार्थे परार्थञ्च"-स॰ सि॰ ११६ । ७ "जावद्या वयणवहा तावद्या चेव होति णयवाया।"-सन्मति० १०४७ । ८ अस्पस्वरं तन्त्रां च पूर्वे-का॰ व॰ द० । । ५ "तथा शोक्तं स्कलादेशः प्रमाणाधीनों विकलादेशो नयाधीनः"-स॰सि॰ ११६ ।

प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः । स नयो द्विप्रकारः द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकभेदात् । भावस्वरूपं पर्यायार्थिकनयेन ज्ञातव्यम् । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तत्त्वं द्रव्यार्थिकनयेन ज्ञातव्यम् । नामस्थापनाद्रव्यभावचतुष्ट्यं समुद्तितं सर्वं प्रमाणेन ज्ञातव्यम् । तेन प्रमाणं सकलादेशो नयस्तु विकलादेश इति युक्तम् ।

अथ प्रमाणनयैरिधगता अपि जीवादयः पदार्था भूयोऽपि उपायान्तरेणाधि- ५

गम्यन्ते इत्यर्थं चेतस्यवधार्य सूत्रमिदं सूरयः प्राहु:-

#### निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

निर्दिश्यत इति निर्देशः । निर्देशश्च स्वरूपकथनम्, स्वामित्वं च अधिपतित्वम्, साधनं चोत्पत्तिकारणम्, अधिकरणं चाधारः-अधिष्ठानमिति यावत्, स्थितिश्च काळांवधा-रणम्, विधानं च प्रकारः, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश-१० स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश-१०

तत्र 'सम्यग्दर्शनं किम् ?' इति केनचित् प्रश्ने कृते तं प्रति सम्यग्दर्शनस्वरूपं निरूष्यते-तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति निर्देशः । नाम स्थापना द्रव्यं भावो वा निर्देश उच्यते । 'कस्य सम्यग्दर्शनं भवति ?' इति सम्यग्दर्शनस्वामित्वप्रश्ने केनचित् कृते सति तं प्रत्युच्यते-'सामान्येन सम्यग्दर्शनस्य स्वामी जीवो भवति' इति स्वामित्वसुच्यते । १५

विशेषेणं तु चतुर्दशमार्गणानुवादेन स्वामित्वमुच्यते। तत्र गत्यनुवादेन नरकगतो सप्तस्विष पृथ्वीषु नारकाणां पर्याप्तकानां द्वे सम्यक्त्वे भवतः—अंगिशिमकं क्षायोपशमिकं च वेदनानुभवनादित्यर्थः। प्रथमपृथिव्यां पर्याप्तकानामपर्याप्तकानारूच क्षायिकं
क्षायोपशिमकञ्च सम्यक्त्वंमस्ति। कथम् ? नरकगतौ पूर्वं बद्धायुष्कस्य परचात् गृहीतक्षायिकक्षायोपशिमकसम्यक्त्वस्य अधःपृथ्वीपूरपादाभावात् प्रथमपृथिव्यामपर्याप्तकानां २०
क्षायिकं क्षायोपशिमकञ्च वर्तते। ननु वेदकयुक्तस्य तिर्यङ्मनुष्यनरकेपूरपादाभावात्
कथमपर्याप्तकानां तेषां क्षायोपशिमकमिति ? सत्यम्; क्षपणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन
युक्तस्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्। एवं तिरद्यामप्यपर्याप्तकानां क्षायोपशिमकत्वं
ज्ञातव्यम्।

तिर्यमातौ तिरइचां पर्याप्तकानामौपशिमकं भवति । श्चायिकं श्चायोपशिमकं पर्या- २५ प्तापर्याप्तकानामितः । तिरइचीनां श्चायिकं नान्ति । कस्मादिति चेत् ? उच्यते — कर्मभूमिजो मनुष्य एव दर्शनमोहश्चपणायाः प्रारम्भको भवति । श्चपणायाः प्रारम्भकालात् पूर्वं तिर्येश्च बद्धायुष्कोऽपि उत्क्रष्टभोगभूमिजतिर्यङ्मनुष्येष्वेवोत्पद्यते न तिर्यक्ष्वीषु । तदुक्तम्-

१ —कारो भवित पर्यार्थिकप्रव्यार्थिकभेदात् भा॰, व॰, द॰ ।—कारो भवित द्रव्या-व॰ ।
२ ''णामं ठवणा दिविए ति एस द्व्वट्ठियस्स निक्खेवो । भावो उ पज्जवट्ठिअस्स परूवणा एस परमत्थो ॥''—सन्मति॰ १।६ । स० सि॰ १।६ । जयघ॰ पृ॰ २६० । ३ कालावधानम् ता० । ४ तं प्रति सम्यग्दर्शनमि—आ०, व॰, द॰ । ५—ण चतु—व॰, द॰ । ६—क्खिमिति आ०, व०, द० । ७ पूर्ववदा—व॰ ।

## "दंसणमोहक्लवणापडवगो कम्मभूमिर्जादो दु। मणुसो केवलिमूले णिडवगो चावि सन्वत्य॥"

[ गो० जी० गा० ६४७ ]

औपश्रमिकं श्रायोपश्रमिकं च सम्यग्दर्शनं पर्याप्तिकानामेव तिरक्चीनां भवति, ५ न त्वपर्याप्तिकानां तिरश्चीनाम् ।

एवं मनुष्यगतौ मनुष्याणां पर्याप्तापर्याप्तकानां क्षायिकं क्षायोपशिमकं च भवति । औपशिमकं पर्याप्तकानामेव, न त्वपर्याप्तकानाम् । मानुषीणां त्रितयमि पर्याप्तिकानामेव, न त्वपर्याप्तिकानाम् । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत् मानुषीणामुक्तं तत् भाववेदापेक्षयैव, द्रव्यक्षिणां तु सम्यग्दर्शनं न भवत्येव ।

१० देवगतौ देवानां पर्याप्तापर्याप्तकानां सम्यग्दर्शनत्रयमि भवति । अपर्याप्तावस्थायां देवानां कथमौपशिमकं भवति, औपशिमकयुक्तानां मरणासम्भवात् ? सत्यम् ; मिध्यात्व-पूर्वकौपशिमकयुक्तानामेव मरणासम्भवोऽस्ति, वेदकपूर्वकौपशिमकयुक्तानां तु मरणसम्भवोऽस्ति, वेदकपूर्वकौपशिमकयुक्तानां तु मरणसम्भवोऽस्ति, वेदकपूर्वकौपशिमकयुक्तानां तु मरणसम्भवोऽस्ति, वेदकपूर्वकौपशिमकयुक्तानां तु मरणसम्भवोऽस्ति । क्षेत्रया कथम् ? वेद्वकपूर्वकोपशिमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहणं कुँवन्ति, अर्थयाह्रतात् (न्) चारित्रमोहोपशमेन सह मृतानपेक्ष्य अपर्याप्तावस्थायामिप देवानामौपशिमकं सम्भ-१५ वित । विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तदेवीनां च श्रायिकं न वर्तते । सौधम्मैंशानकल्पवासिनीनां च देवीनां पर्याप्त(प्ति)कानामौपशिमकं चायोपशिमकं च वर्तते ॥ १ ॥

इन्द्रियानुवारेन पञ्चेन्द्रियसंज्ञिनां सम्यग्दर्शनित्रियमण्यस्ति । एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय-२० त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २ ॥

कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रितयमपि भवति । स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥३॥ योगानुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितयमपि भवति । अयोगिनां श्लायिकमेकमेव ॥४॥ वेदानुवादेन वेदत्रयस्य टक्त्रयमपि भवति । अवेदानामौपशमिकं श्लायिकं च ॥ ५॥

२५ कपायानुवादेन चतुःकषायाणां त्रितयमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं क्षायिकं च ॥ ६॥

ज्ञानानुवादेन मतिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानिनां त्रितयमपि दीयते । केविछनां क्षायिकमेव ॥ ७ ॥

१-जादो उ आ० । २-पर्याप्तका-आ०, व०, व०, द० । ३ वेदपूर्वकोप-ता० । वेदक-पूर्वकोपशामकसंयु-द० । वेदकपूर्वकोपशामकसंयु-द० । ४ कुर्वन्तु व० । ५ श्रेण्यारोहात् आ०, व, द० । ६-कं भ-व० । ७-वासिनां देवानां पर्या-ता० ।-वासिनीनां दे-द० । वासिनीनां देवानां व० ।

24

संयमानुवादेन सामायिकछेदोपस्थापनासंयमिनां त्रितयम् । परिहारिवशुद्धिसंय-मिनां वेदकं क्षायिकं च । परिहारिवशुद्धिसंयतानामौपशिमकं कस्मान्न भवतीति चेत् ? मनःपर्ययपरिहारिवशुद्धचौपशिमकसम्यक्त्वाहारकर्द्धीनां मध्येऽन्यतरसम्भवे परं त्रितयं न भवति । एंकस्मिन मनःपर्यये तु मिथ्यात्वपूर्वकौपशिमकप्रतिपेधो द्रष्टन्यो न वेदकपूर्व-कस्य । उक्तं च-

## "मणपंज्जवपरिहारा उवसमसम्मत्त आहारया दोण्णि। एदेसिं य एगदरे सेसाणं संभवो णत्थि॥१॥"

[ गो० जी० गा० ७२८ ]

आहारया दोण्णि आहारकाहारकँमिश्रौ सूक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंयमिनामोप-शमिकं श्लायिकं च वर्तते । संयतासंयतानामसंयतानां च व्रितयं वर्तते ॥ ५ ॥

दर्शनानुवादेन चत्तुरचत्तुरवधिदर्शनिनां सद्दष्टित्रयमपि स्वात्। केविलनां क्षायिकमेव ॥ ९॥

लेइयानुवादेन पड्लेइयानां सम्यक्त्वत्रयमपि स्यात्। निर्लेश्यानां <sup>र</sup>क्षायि कमेव ॥ १० ॥

भव्यानुवादेन भव्यानां त्रयमपि । अभव्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११ ॥ सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेव ॥ १२ ॥

संज्ञानुवादेन संज्ञिनां सम्यग्दर्शनत्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति । ये तु न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां क्षायिकमेव ॥ १३ ॥

आहारानुवादेन आहारकाणां सम्यग्दर्शनत्रयमि । छद्मस्थानार्मे नाहारकाणां त्रित-यमि सम्यग्दर्शनम् । समुद्धातप्राप्तानां केविछनां चायिकमेव ॥ १४॥

सम्यग्दर्शतस्य साधनं द्विप्रकारम्-आभ्यन्तर-बाह्यभेदात् । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्दर्श-नस्य साधनं दर्शनमोहस्योपशमः, क्षयोपशमः, क्षयो वा ।

बाह्यं सम्यग्दर्शनस्य साधनं नारकाणां प्रथमद्वितीयतृतीयनरकभूमिषु केपाञ्चि-ष्जातिस्मरणं केषाञ्चिद्धर्मश्रवणं केपाञ्चिद्धेदनानुभवनम्। चतुर्ध्यादिसप्तमीपर्यन्तासु नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेदनाभिभवो सम्यग्दर्शनस्य साधनम्। तिर्येष्ट्मनुष्याणां २५ जातिस्मरणधर्मश्रवणजिनविम्बद्द्यानानि । देवानां सम्यग्दर्शनस्य साधनं केपाञ्चिज्जा-तिस्मरणम्, अन्येषां धर्मश्रवणम्, अपरेषां जिनमहिमद्द्यीनम्, इतरेषां देवद्विदर्शनं सहस्नारपर्यन्तम्। आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्विदर्शनं सम्यग्दर्शनस्य साधनं

१-पर्याय-व०। २-हारशुद्धी-ता०, द०, ब०। ३ एकयती म-व०, ता०। ४-कस्य प्रति-षेघी दृष्टी न आ०, ब०, द०।-कस्य प्रतिपेधी द्रष्ट-व०। ४-पज्जय-व०। ६ दोणि व०, आ०, द०, ब०। ७-मिन्नै: द०, आ०, ब०। इ त्रितयं च ब-व०। ९-पि नि-ता०, व०। १० चायिकम् ता०, ब०। ११-नामाहार-आ०।

मास्ति, जातिस्मरण-धर्मश्रवण-जिनमहिमदर्शनानि च वर्तन्ते । नवमैवेयकदेवानां केषा-किचडजातिस्मरणम्, अपरेषां धर्मश्रवणम् । मैवेयकवासिनामहिमिन्द्रत्वात् कथं धर्मश्रव-णिमिति चेत् ? उच्यते-तत्र किश्चित् सम्यग्दृष्टिः परिपाटीं करोति, शास्त्रगुणिनकां करोति, तामाकण्यीन्यः कोऽपि तत्र स्थित एव सम्यग्दर्शनं गृह्णाति । अथवा, प्रमाणनयनिश्चेपास्तेषां ५ न विद्यन्ते, तत्त्वविचारस्तु छिङ्गिनामिय विद्यत इति नास्ति दोषः । अनुदिशानुत्तरिव-मानदेवास्तु पूर्वमेव गृहीतसम्यक्त्वास्तत्रोत्पद्यन्ते । तेन तेषां जातिस्मरणधर्मश्रवणक-ल्पना नास्ति ।

अधिकरणं द्विप्रकारम्-अभ्य(आभ्य)न्तर-वाह्यभेदात्। अ(आ)भ्यन्तरं सम्यग्दर्शन-स्याधिकरणमात्मैव । बाह्यमधिकरणं सम्यग्दर्शनस्य चतुर्दशरुज्वायामा एकरुजुविष्कम्भा १० लोकनाडी वेदितव्या । जीवाकाशपुद्रलकालधर्माधर्माणां निश्चयनयेन स्वप्रदेशा एवाधि-करणम् । व्यवहारेण आकाशरहितानामाकाशमधिकरणम् । जीवस्य शरीरक्षेत्रादिरप्यधि-करणम् । कुटलकुटादिपुद्गलानां भूम्यादिरप्याधारः । जीवादिद्रव्यगुणपर्यायाणां ज्ञानसुखादिरूपादिर्धिकरणं-घटादीनां ( रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेवाधिकरणम् । इत्याद्यधिकरणं वेदितव्यम् ।

१५ औपश्रमिकस्य सम्यग्दर्शनस्य उत्कृष्टा निकृष्टा च स्थितिरन्तर्मुहूर्तः । क्षायि-कस्य सम्यग्दर्शनस्य स्थितिः संसारिजीवस्य जघन्यान्तर्मुहूर्तिकी (न्तर्मौहूर्तिकी) । उत्कृष्टा तु त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि । कथम्भूतानि त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि ? अन्तर्मुहूर्ता-धिकाष्टवर्षहीनपूर्वकोटिद्वयसिहतानि । तत्पश्चात् क्षायिकसँद्दृष्टेः संसारो निवर्तते । तथा हि—कश्चित् कर्मभूमिजो मनुष्यः पूर्वकोट्यायुरुत्पन्नो गर्भाष्टमवर्षानन्तरमन्तर्मुहूर्तेन २० दर्शनमोहं क्षपियत्वा क्षायिकसद्दृष्टिर्भूत्वा तपो विधाय सर्वार्थसिद्धावुत्पद्य तत्रक्रयुत्वा पूर्वकोट्यायुरुत्पद्य कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षं याति, भवत्रयं नातिक्रामिति । मुक्तजीवस्य साद्य-नन्ता क्षायिकसम्यग्दर्शनस्य स्थितिवैदित्व्या ।

वेदकस्य जघन्या स्थितिर्रान्तमींहूर्तिकी । वेदकस्योत्कृष्टा स्थितिः षट्षष्टिसाग-रोपमानि । सा कथम् ? सौधर्मे द्वौ सागरो, गुक्रे पोडश सागराः, शतारे अष्टादश सागराः, २५ अष्टमप्रैवेयके त्रिंशत्सागराः, एवं षट्षष्टिसागराः । अथवा, सौधर्मे द्विकत्पन्तस्य चत्वारैः सागराः, सनत्कुमारे सप्त सागराः, ब्रह्मणि दश सागराः, लान्तवे चतुर्दश सागराः, नवम-प्रैवेयके एकत्रिंशत्सागराः, एवं पट्षष्टिः । अन्त्यसागरशेषे मनुष्यायुर्हीनं क्रियते तेन षट्-षष्टिसागराः साधिका न भवन्ति ।

सर्वजीवानां द्रव्यापेक्षयाऽनाद्यनन्ता स्थितिः, पर्योयापेक्षया एकर्समयादिका ३० स्थितिः। वागास्त्रवस्य मीनसास्त्रवस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कर्षेण घटिकाद्वयम् ,मध्यमा

१-नि व-द०, आ०, ब०। २-न्ते तेपां आ०, द०, ब०। ६-'रिधकरणम्' इति पाठः निरर्थंको भाति। ४-सम्यन्द्रष्टेः आ०, ब०। ४-रुचुत्वा ता०, ब०। ६-रन्तर्मुहूर्तिकी आ०, ब०, व०, द०। ७-रः स-आ०, ब०, द०। ४-समयादिकस्थितिः द०, आ०, ब०। ९ मनसास्रवस्य आ०, ब०।

स्थितिरन्तें भ्रहूर्तः । कायास्त्रवस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कर्षेणानन्तकालः । तत्कंथ-मनन्तकालः स्थितेः ? एकस्मिन्नेव काये मृत्वा मृत्वा स एव जीव उत्पद्यते, अन्ये अन्ये वा । वन्धस्थितिवेंद्नीयस्य जघन्या द्वादश मुहूर्ताः । नामगोत्रयोरष्ठौ मुहूर्ताः । शेषाणाम-न्तर्भहूर्तो जघन्या स्थितिः । ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामुन्कृष्टा स्थितिः त्रिशत्साग-रोपमकोटीकोट्यः । मोहनीयस्योत्कृष्टा स्थितिः सप्तितसागरोपमकोटीकोट्यः । नामगोत्रयो- ५ रुत्कृष्टा स्थितिर्वशितिसागरोपमकोटीकोट्यः । आयुष्कर्मण उत्कृष्टा स्थितिः त्रयस्थिशत्सागरा एव । संवरस्य जघन्या स्थितिरन्तर्मृहूर्तः । उत्कृष्टा पूर्वकोटी देशोना । निर्जराया जघन्या स्थितिरेकसमयः, उत्कृष्टा अन्तर्मृहूर्तः । मोक्षस्य स्थितिः साद्यनन्ता ।

विधानम्-'सम्यग्दर्शनं कितभेदम् ?' इति केनचित् पृष्टे सामान्येन सम्यग्दर्शन-मेकभेव । विशेषेण निसर्गजाधिगमजविकल्पात् ँद्विविधम् । उपशम-वेदक-क्षायिकभेदात् १० त्रिविधम् । दशविधऋ । तदुक्तम्-

> "आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढं च ॥ १ ॥"

> > [ आत्मानु० ऋो० ११ ]

<sup>"</sup>अस्या आर्याया विवरणार्थं वृत्तत्रयमाह । तथा हि –

१५

२०

'२५

"आज्ञासम्यक्त्यमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव त्यक्तप्रत्थप्रपश्चं शिवममृतपथं श्रद्दधन्मोहशान्तेः। मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुपवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञा नागमाव्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः।।१॥ आकण्योचारस्त्रं मुनिचरणविधेः स्वनं श्रद्दधानः स्कासौ सत्रदृष्टिदुरिधगमगतरर्थसार्थस्य बीजैः। केश्विज्ञातोपल्ब्धेरसमसमवशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधुसंक्षेपदृष्टः॥ २॥ यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरिह तं विद्वि विस्तारदृष्टिं संजातार्थोत्कुतश्वित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः। दृष्टिः साङ्गाङ्गवाद्यप्रवचनमवगाद्योत्थिता याऽवगादा केवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगादेति रूढा॥ ३॥"

[ आत्मानु० ऋो० १२-१४ ]

१--रन्तर्मुहूर्ताः द०, आ०, व०। २ कथं तत्कालस्थितिः आ०, व०। कथमनन्तकालस्थितिः द०, व०। ३ अन्गे वा द०, आ०, व०। ४ आयुकर्मणः ता०। ५ द्विधम् आ०, व०। ६ विस्तरा --व०। ७ वाक्यमिदं ता० प्रती नास्ति। ८-तोपलञ्चेर--वा०।

एवं संख्येयविकल्पं सम्यग्दर्शनप्ररूपकशन्दानां संख्यातत्वात् । श्रद्धायक-श्रद्धातन्य-भेदादसंख्येया अनन्ताश्च सम्यग्दर्शनस्य भेदा भवन्ति । तदिष कस्मात् ? श्रद्धायकानां भेदोऽसंख्यातानन्तमानाविच्छिन्नः श्रद्धायकवृत्तित्वात् श्रद्धेयस्याप्येतदविच्छन्नत्वम् , असं-ख्येयानन्तभेदस्तद्विषयत्वात् । एवं निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानविधिर्यथा ५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीयः ।

आस्त्रवो द्विविधः-ग्रुभाग्रुभविकल्पात् । तत्र कायिक आस्त्रवः हिंसंग्नृतस्तेया-ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृत्ती । वाचिकास्त्रवः परुषाक्रोशिप्गुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनि-वृत्ती । मानस आस्त्रवो मिथ्याश्रुत्यभिघातेष्यीसूयादिषु मनसः प्रवृत्तिनिवृत्ती ।

बन्धो द्विविधः-ग्रुभाग्रुभभेदात् । चतुर्धा-प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशभेदात्ँ । १० पञ्चधा-मिध्यादर्शताविरतिप्रमादकषाययोगभेदात् । अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात् ।

आस्त्रवभेदात् संवरोऽपि तद्भेदः। "आस्त्रविन्रोधः संवरः" [त० सू० ९।१] इति वचनात्।

निर्जरा द्विर्धा-यथार्काछौपक्रमिकभेदात् । अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात् । ज्ञानं सामान्यादेकम् । द्विधा-प्रत्यक्षपरोक्षतः । पञ्चधा-मत्यादिभेदात् ।

१५ चारित्रं सामान्यादेकम् । द्विधा-बाह्याभ्यन्तरिनवृक्तिभेदात् । त्रिधा-उप ( औप ) शिमक-क्षायिक-मिश्रभेदात् । पञ्चधा-सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहारिवशुद्धि-सूक्ष्मसा-म्पराय-यथाख्यातभेदात् । इत्यादिविधानं वेदितव्यम् ।

अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयैर्भवित तथा निर्देशादिभिः षड्भिश्च भवित तथान्यैरपि कैश्चिदुपायैरिधगमो भवित न वा ? इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते —

## २० 'सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैइच ॥ ८ ॥

'सत्' शब्दो यद्यप्यनेकार्थो वर्तते, "साध्यर्चितप्रशस्तेषु सत्येऽस्तित्वे च सन्मतः।"

[ ] इति वचनात् , तथाप्यत्रास्तित्वे गृह्यते नान्यत्र । सङ्क्ष्याशब्देन भेदगणना वेदितव्या । क्षेत्रं निवास उच्यते । स तु वर्तमानकालविषयः । क्षेत्रमेव त्रिकालगोचरं स्पर्चानमुच्यते । मुख्य-व्यावहारिकविकल्पात् कालो द्विप्रकारः । विरह्कालोऽन्तरं कथःते । २५ औपशिमकादिलक्षणो भावः । परस्परापेक्षया विशेषपरिज्ञानमल्पबहुत्वम् । सच्च संख्या च क्षेत्रं च स्पर्शनं च कालश्चान्तरं च भावश्चाल्पबहुत्वं च सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तर-भावाल्पबहुत्वानि, तैस्तथोक्तैः । चकारः परस्परं समुचये वर्तते । तेनायमर्थः-न केवलं

१-त्वात् एवं भा०, व०, द०। २-विधानतः वि-आ०, व०, द०। ३ हिंसास्तेया-ता०, व०। ४-दात् आस्त्रव-भा०, व०, द०। ५ द्विविधा भा०, व०, द०। ६-कालोपक्रमिकानो-पक्रमिकमे-भा०, व०, द०। ७ "संतपरूचणा द्व्वपमाणाणुगमो खेलाणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्याबहुगाणुगमो चेदि।"-पट्खंबा० १।७। ८ "सत्ये साधौ विद्यागाने माने मशस्तेऽभ्यर्चिते च सत्।" इस्यमरः।

प्रमाणनयैनिर्देशादिभिश्च सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाक्चाधिगमो भवति । किन्तु सत्सख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च अष्टभिरनुयोगैश्चाधिगमो भवति ।

नतु निर्देशात् सत् सिद्धम्, विधानात् संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात् क्षेत्रस्पर्शनद्वयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिप्रहणात् काले विज्ञायते, नामादिसङ्गृहीतो भावश्च वर्तते,
पुनः सदादीनां प्रहणं किमर्थम् ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिप्रायवशादेषां प्रहणम् । केचि- ५
किल्डष्याः संक्षेपरुचयः, केचिद्विस्तरिप्रयाः, अन्ये मध्यमत्वसन्तोषिणः । सत्पुरुषाणां
त्यमः सर्वजीवोपकारार्थं इति कारणादिधिगमस्याभ्युपायः कृतः । अन्यथा प्रमाणनयैरेवाधिगमो भवति, अपरम्रहणमनर्थकं भवति ।

तत्र तावज्ञीवद्रव्यमुद्दिश्य सदाद्यधिकारो विधीयते । ते तु जीवाश्चतुर्वशंसु गुणस्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तानीति चेत् ? उच्यते -मिण्यादृष्टिः ॥ १ ॥ सासाद्वसस्य- १० ग्रहृष्टिः ॥ २ ॥ सम्प्रग्मिण्यादृष्टिः ॥ ३ ॥ असंयतसम्यग्रहृष्टिः ॥ ४ ॥ देशसंयतः ॥ ५ ॥ प्रात्तसंयतः ॥ ६ ॥ अप्रमत्तसंयतः ॥ ७ ॥ अपृर्वकरणगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ ८ ॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ ९ ॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ १० ॥ उपशान्तकपायवीतरागछद्मस्थः ॥ ११ ॥ क्ष्रीणकपायवीतराग्र छद्मस्थः ॥ १० ॥ उपशान्तकपायवीतरागछद्मस्थः ॥ ११ ॥ अप्रीणकपायवीतराग्र छद्मस्थः ॥ १२ ॥ सयोगकेवली ॥ १३ ॥ अयोगकेवली चेति ॥ १४ ॥ अमीषां जीव- १५ समासानां प्ररूपणार्थं चतुर्दशमार्गणास्थानानि ज्ञातव्यानि । तथा हि —गतयः ॥ १ ॥ इन्द्रियाणि ॥ २ ॥ कायाः ॥ ३ ॥ योगाः ॥ ४ ॥ वेदाः ॥ ५ ॥ कपायाः ॥ ६ ॥ ज्ञानानि ॥ ७ ॥ संयमाः ॥ ५ ॥ दर्शनानि ॥ ९ ॥ लेद्याः ॥ १० ॥ भव्याः ॥ ११ ॥ सम्यक्त्वानि ॥ १२ ॥ संज्ञाः ॥ १३ ॥ आहारकाश्चेति ॥ १४ ॥

गुणस्थानेषु सत्त्ररूपणा द्विप्रकाराँ सामान्यविशेषभेदात् । तत्र सामान्येन अस्ति २० मिण्यादृष्टिः, अस्ति सासादनसम्यग्दृष्टिः, अस्ति सम्यग्मिण्यादृष्टिः, अस्ति असंयतसम्य-ग्दृष्टिः, अस्ति संयतासंयतः, अस्ति प्रमत्तसंयत इत्यादि 'चतुर्दशसु गुणस्थानेषु चक्तव्यम् ।

विशेषेण गत्यतुवादेनं नरकगतौ सप्तस्विप पृथिवीषु मिथ्यादृष्टयादिचत्वारि गुण-स्थानानि वर्तन्ते । तिर्थ्यग्गतौ देशसंयतान्तानि पञ्च गुणस्थानानि सन्ति । मनुष्यगतौ चतुर्दशापि जाग्नति । देवगतौ आद्यानि चत्वारि विद्यन्ते ।

इन्द्रियानुवादेर्नं एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु :प्रथमं गुणस्थानं ध्रियते । पञ्चेन्द्रियेषु चतुर्दशाष्यासते ।

कायानुवादेन<sup>ग</sup> पृथिव्यादिपञ्चकायेषु प्रथमं गुणस्थानं जागर्ति । त्रसकायेषु चतुर्दशापि विद्यन्ते ।

१-नयैरिध-आ०, व०, द० | २-र्दशगुण-आ०, व०, व०, द० | ३ उच्यन्ते आ०, व०, द० | ४-डी अमी-आ०, व०, द० | ५ षट्खं० ११२-४ | ६+कश्चेति आ०, व०, द० | ७ षट्खं० ११८-२२ | म चतुर्दश गुण-आ०, व०, व०, द० | ९ षट्खं० ११२५-२९ | १० षट्खं० ११३६, ३७ | ११ षट्खं० १४३, ४४ |

योगानुवादेर्ने त्रिषु योगेषु सयोगकेवल्यन्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि ध्रियन्ते । तत्पश्चादयोगकेवली ।

वेदानुवादेनं त्रयाणां वेदानाम् अनिवृत्तिवादरान्तानि नव विद्यन्ते । वेदरिहतेषु अनिवृत्तिवादराद्ययोगकेवस्यन्तानि षट् गुणस्थानानि दातव्यानि । ननु एकस्यैव अनि-५ वृत्तिबादरगुणस्थानस्य सवेदत्वमवेदत्वञ्च कथमिति चेत् ? भण्यते-अनिवृत्तिगुणस्थानं षट्भागीकियते । तत्र प्रथमभागत्रये वेदानामिनवृत्तित्वात् सवेदत्वम् । अन्यत्र वेदानां निवृत्तित्वाद्वेदत्वम् ।

कषायानुवादेनँ क्रोधमानमायासु अनिवृत्तिवादरगुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । स्रोभकषाये मिथ्यादृष्टचादीनि दश । उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगके-१० विस्नितुष्टये अकषायाः ।

ज्ञानानुवादेनं मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानेषु आद्यं गुणस्थानद्वयमस्ति । सम्यर्ग्-मिथ्यादृष्टेः ज्ञानमज्ञानञ्च केवलं न सम्भवति तस्याज्ञानत्रयाधारत्वात् । उक्तञ्च—

"मिस्से णाणत्तयं मिस्सं अण्णाणत्तयेण" [ 🔭 ] इति ।

तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्यानभिधानम्, तस्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञानं १५ ज्ञातव्यम्, ज्ञानस्य यथावस्थिनार्थविषयस्वाभावात् । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु क्षीणकषाया-न्तानि असंयतसम्यग्टप्रयादीनि नव वर्तन्ते । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणकषा-यान्तानि सप्त गुणस्थानानि सन्ति । "केवलज्ञाने सयोगोऽयोगश्च गुणस्थानद्वयं वर्तते ।

संयमानुवादेनें सामायिकच्छेदोपस्थ(नशुद्धिसंयमद्वये प्रमत्तादोनि चत्वारि गुण-स्थानानि । परिहारविशुद्धिसंयमे प्रमत्ताप्रमत्तद्वयम् । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे सूक्ष्मसा-२० म्परायगुणस्थानमेकमेव । यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयमे उपशान्तकपायादोनि चत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति । देशसंयमे देशसंयमगुणस्थानमेकमेव । असंयता आदिगुणस्थान-चतुष्टये भवन्ति ।

दर्शनानुवादेनें चत्तुरचत्तुर्दर्शनयोः आदितो द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । अवधिदर्शने असंयतसद्दृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि नव भवन्ति । केवलदर्शने 'सयोगायो-२५ गद्वयं भवति ।

१ षट्खं० ११४७-१००। २ षट्खं० १११०१-१०३। ३ षट्खं० १११०४। ४ षट्खं० ११११९-११४। ५-लिनश्च ये ते क-आ०, ब०, द०। ६ षट्खं० १११९५-२२। ७ आद्यगुण-ता०। ८ "सम्मामिन्छाइट्ठिट्ठाणे तिणिण वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि । आभिणिकोहियणाणं मिद-अण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णाणेण मिस्सियं, ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा।।"-षट्खं० १११९९। ६ सम्यग्मिथ्यादृष्टेकोनस्य। १० "केवलणाणी तिसु ट्ठाणेसु सजोगकेवली अजोगकेवली सिद्धा चेदि।"-षट्खं० ११३२२। ११ षट्खं० ११२४-१२६। १२ परिहारशुद्धि-ता०। १३ षट्खं० ११३२-१३४। १४-नि नव गुणस्थानानि भव-आ०, व०, द०। १५ "केवलदंसणी तिसु दृाणेसु सजोगकेवली अजोगकेवली सिद्धा चेदि।"-षट्खं० ११३६।

लेश्यामुवादेनं कृष्णनीर्छकापोप्तलेश्यामु मिथ्याद्दष्ट्यादीनि चत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति । तेजःपद्मलेश्ययोरादितः सप्त गुणस्थानानि । शुक्ललेश्यायामादितस्ययोदश गुणस्थानानि सन्ति । चतुर्दशं गुणस्थानमस्रेश्यम् ।

भव्यानुवादेनं भव्येषु त्यतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अभव्येषु प्रथममेव गुणस्थानं सत् ।

सम्यक्तवानुवादेने क्षायिकसम्यक्तवे असंयतसदृहष्ट्यादीनि एकादश गुणस्थानानि भवन्ति । वेदकसम्यक्तवे चतुर्थादीनि चत्वारि । औपशमिकसम्यक्तवे चतुर्थादीनि अष्ट गुणस्थानानि सन्ति । सीसादनसम्यग्हष्टौ सासादनगुणस्थानमेकमेव । सम्यग्मिध्याहष्टौ सम्यग्मिध्याहिष्टगुणस्थानमेकमेव ।

संज्ञ्यनुवादेनं संज्ञिषु आदितः द्वादश गुणस्थानानि सन्ति । असंज्ञिषु प्रथममेव १० गुणस्थानं सत् । अन्त्यगुणस्थानद्वयं संज्ञ्यसंज्ञिज्यपदेशरहितम् ।

आहारानुवादेने आहारकेषु आदितः त्रयोदश गुणस्थानानि सन्ति । अनाहारकेषु विग्रहगतिषु मिध्यादृष्टि-सासादनसद्दृष्टि-असंयतसद्दृष्टिगुणस्थानत्रयमस्ति । समुद्धाता-वसरे संयोगकेवली अयोगकेवली सिद्धाश्च गुणस्थानरिहताः । इति सत्प्ररूपणा समाप्ता ।

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते । संख्या द्विप्रकारा-सामान्यिवशेषभेदात् । सामा- १५ न्येन मिथ्यादृष्ट्यो जीवा अनन्तानन्तसंख्याः । सासादनसम्यग्दृष्ट्यः सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यः असंयतसम्यग्दृष्ट्यो देशसंयताश्च पत्योपमासंख्येयभागसंख्याः । तथाहि-िद्वितीये गुणस्थाने द्वापश्चाशत्कोटयः ५२०००००० । तत्वीये गुणस्थाने चतुरिधकशतकोटयः १०४०००००० । चतुर्थगुणस्थाने सप्तशतकोटयः ७००००००० । पञ्चमगुणस्थाने त्रयो- दशकोटयः १३०००००० । उक्तश्च

"तेरहकोडी देसे बावण्णा सामणा मुणेयव्या । मिस्सम्मि ये ते दृणा असंजया सत्तसयकोडी ॥" [ ] प्रमत्तसंयताः कोटिप्रथक्त्यसंख्याः । प्रथक्त्वमिति कोऽर्थः ? आगमभाषया

३ षट्षं० १।१३६-१४० । २-लकपो-भा०, व०, द० । ३-नि भवन्ति शु-व० । ४ षट्षं० १।१४२-१४३ । ५ षट्षं० १।१४५-१४१ । ६ सासादनस्य सम्य-ता० । ७ षट्षं० १।१४१-१७४ । ८ प्रथममेकमेव आ०, व० । १ संज्ञासंज्ञि-भा०, व०, व० । १० षट्षं० १।१७६-१७७ । ११ पट्षं० द० २ । १२ षट्षं० द० ६ । १३ दितीयगु-आ०, व०, द० । १४ पृतीयगु-आ०, व०, द० । १४ प्राप्तायगु-आ०, व०, द० । १० प्राप्तायगु-आ०, व०, द० । १० प्राप्तायगु-आ०, व०, व०, द० । १

'84

किसृणां कोटीनामुपरि नवानां कोटीनामधस्तात् पृथक्त्विमिति संज्ञां । तथापि प्रमत्त-संयता न निर्धारियतुं शक्याः । तेन तत्संख्या कथ्यते —कोटिपञ्चकं त्रिनवित्रद्धाः अष्टानवित्तिसहस्राः शतद्वयं पट् च वेदितव्याः ५९३९ द०६ । अप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । सा संख्या न ज्ञायत इति चेत् ; क्च्यते—कोटिद्वयं षण्णवित्तित्रशा नवनवित्तिसहस्राः अ शतमेकं त्रयाधिकम् । प्रमत्तसंयतार्धपरिमाणा इत्यर्थः । २९६९९१०३ । तदुक्तम् —

## ''छस्सुण्ण-वेण्णि-अट्ठ य णव-तिय-णव पंच होंति पम्मचा ।

ताणद्भप्पमत्ता गुणठाणजुगे "जिणुह्निट्ठा ॥" [ ]

अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायोपशान्तकषायाः चत्वार उपशमकाः । ते प्रत्येकं एकत्रैकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेषु एकत्मिन्नेकस्मिन्समये यथासंख्यं १० षोडश-चतुर्विशति-त्रिंशत-पट्त्रिंशत्- द्विचत्वारिशत्- अष्टचत्वारिशत्- चतुष्पञ्चाशत्- चतुष्प-ब्चाशत् भवन्तीति । अष्टसमयेषु चतुर्गुणस्थानवर्तिनां सामान्येन <sup>१०</sup>दक्ष्टा संख्या-१६।२४।३०।३६।४२।४८।५४। विशेषेण तु प्रथमादिसमयेषु एको वा द्वौ वा त्रयो वा चेत्यादि षोडशाद्युक्ष्टसंख्या यावत् प्रतिपत्तव्याः । उक्तव्च-

> "सोलसगं चदुवीसं तीसं च्छत्तीसमेव जाणाहि । बादालं अडदालं दो चउवण्णा य उवसमग्गां" ॥" [

ते तु स्वकाळेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकशतद्वयपरिमाणा <sup>१</sup>एक-त्रैकत्र गुणस्थाने भवन्तिस्यर्थः । २९९ । तदुक्तम् —

"णवणवदो एकठाण" उवसंता।" [

नतु <sup>''</sup>चाष्टसमयेषु षोडशादीनां समुदितानां चतुरिधकं शतत्रयं भवति कथमुक्तं २० नवनवत्यधिकं<sup>ं</sup> शतद्वयम् ? सत्यम् ; <sup>''</sup>अष्टसमयेषु औपश्चमिका निरन्तरा भवन्ति परिपूर्णा

१-स्तानु पु-आ०, व०, द०। २ "पुधत्तमिदि तिण्हं कोडीणसुविर णवण्हं कोडीण हेडदो जा संखा सा घेतवा।"-अ० टी॰, द० पु० ८९। ३ शक्ताः भा०, व०, द०। ४ षट्सं० द० ८१ ५-मेकं अधि-आ०, व०। ६ "वुशं च-तिगहियसदणवणउदी छण्णउदी अप्यमत्त वे कोडी। पंचेव य तेणउदी णवहविसया छ उत्तरा चे य॥"'-अ० टी० द० पु० ८१। गो० क्री॰ गा० ६२५। ७ जिणुदिहा ता०, व०, व०, द०। षट् शुत्यम् दौ अष्ट च नव त्रीणि नव पश्च मवन्ति प्रमृत्ताः। तेष्यमर्दमप्रमत्ता गुणस्थानयुगे जिनोदिष्टाः॥ ८ "चदुण्हमुवस्प्रमाा द्व्यपमाणेण केषडिया १ प्रमेशेण एको बा दो वा तिण्णि वा उक्षस्तेण चउवण्णं।"-षट्खं० द०९। १ अष्टगुणसमयेषु एका आ०, व०, द०। १० अ० टी० द० पु० ९०। ११ पोडशचदुविशतित्रिंशन्पद्त्रिंगदेव जानीहि द्वाचलाहिशत् अष्टस्थारिशत् हो चतुःपञ्चाशत् च उपशमकाः॥ १ २ एकत्रियक गुण-ता०। १६-टाणे उ-आए०, द०, व०। नव नव हो एकस्थान उपशान्ताः। १७ चाष्टमस-आ०, व०, द०। १५ अष्टमस-आ०, व०।

Ų,

न छभ्यन्ते किन्तु पञ्चहीना भवन्ति, इति चतुर्गुणस्थानवर्तिनामपि उपशमकानां समुदितानां षण्णवत्यधिकानि एकादश शतानि भवन्ति ॥ ११९६ ॥

अपृवकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकपायायोगकेविस्निक्च - एतेषामष्ट्रधा समयक्रमः पूर्ववद् द्रष्टव्यः, केवलं तेषासुपञ्चमकेभ्यो 'द्विगुणसंख्या । तदुक्तम् →

"बत्तोसं अडदालं सट्ठी बाहत्तरी य चुलसीदी। च्छण्णउदी अट्ठुत्तरअट्डुत्तरसयं च बोधव्वां॥"

३२।४८।६०।७२।८४।५६।१०८।१०८।

अत्रापि एको वा द्वौ वा त्रयो वा इत्यागुत्कृष्टाष्ट्रसमयप्रवेशापेश्चयोक्तम् , स्वकालेन समुदिताः प्रत्येकम् अष्टनवत्युत्तरपञ्चशतपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८ ॥ नन्वत्रापि षट्श- तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पञ्चशतान्युक्तानि ? सत्यम् ; उपशम- १० केषु यथा पञ्च हीयन्ते तथा क्षपकेषु द्विगुणहानौ दश हीयन्ते । तेन एकगुणस्थाने पञ्चशतानि अप्टनवत्यधिकानि भवन्ति । ।५६८। गुणस्थानपञ्चकवर्त्तानां क्षपकाणां गुण- समुदितानां दशोनानि त्रीणि सहस्राणि भवन्ति । तदुक्तम्-

"'खीणकसायाण पुणो तिष्णि सहस्सा दस्रणया भाषाया ।" [ ] ।। २९९० ॥

सयोगकेविक्तनामिप उपशमकेभ्यो द्विगुणत्वात् समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेण १५ एको वा द्वौ वा त्रयो वा चत्वारो वा इत्यादिद्वात्रिशदाद्युत्कृष्टसंख्यायावत् संख्याभेदः प्रतिपत्तव्यः ।

नन्वेवमुदाहृतक्षपकेभ्यो भेदेनाभिधानमेपामनर्थकिमिति चेत्; नः स्वकाळसमु-दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात् । सयोगकेविळ्नो हि स्वकाळेन समुदिता छक्षपृथक्त्वसंख्या भवन्ति । अष्टलक्षाष्टनवित्सह्स्रद्व-र्याधकपञ्चशतपरिमाणा भवन्ती- २० स्यर्थः ॥ ५९५५०२ ॥ 'तुतुक्तम्—

भ "सउक्कस्सपमाणजीवसहिदा सब्वे समया जुगवंण लहिति ति के वि पुच्छुत्तपमाणं पंचूणं करेंति। एदं पंचूणं वक्खाणं पबाइज्जमाणं दिक्खणमाइरियपरंपरागयमिदि जं छुतं होइ। पुच्छुत्तव-क्खाणमपवाइज्जमाणं वाउं आइरियपरंपरा अणागदमिदि णायच्वं।"-घ० टी० द्र० प्र०९२। पण्चसं० क्को० ६८। र द्वितुणा सं-आ०, व०, व०, व०। "चउण्टं खवा अजोगिकेवली द्व्वपमाणेण केव-डिया १ पवेसेण एको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कस्सेण अहोत्तरसदं।"-षट्खं० द्र०११। ३ बावत्त-आ०, व०। ४ उद्धृतेयम्-घ० टी० द्र० पु० ९३। गो० जी० गा० ६२७। द्वात्रिंशत् अष्ठचत्थारिंशत् पृष्टः द्वासप्तसिश्च चतुरसीतिः। षण्णवितरक्षोत्तराष्टोत्तरस्ति व बोद्धव्याः॥ ५ इत्याद्युक्तव्याद्यसम्यय-चा०। ६ "एत्थ दस अवणिदे दिक्खणपडिवत्ती हवदि।"-घ० टी० द्र० ९४। ७ त्रीणकषायाणां पुनः श्रीणि सहस्राणि दशोनानि भणितानि। ः "सजोगिकेवली द्व्यपमाणेण केविडयाः प्रवेसणेण एको वा दो वा तिण्णि वा, उक्करसेण अहुत्तरसयं।"-वद्बं० द्र० १३। ९ वत्त्वारो इत्याद्युक्तव्याल्याव्याव्यक्तव्याः योवत् आ०, व०, द०। ३० उद्धृतेयम्-घ० डी० द्र० पु० ९६। गो० जी० गा० ६वर्षः।

4

20

"अट्ठेव सयसहस्सा अट्ठाणउदी य तह सहस्याई । सखा जाव जिणाणं पंचेव सया बिउत्तरा होति ॥" [

सर्वेऽरथेते प्रमत्ताद्ययोगकेवल्यन्ताः समुदिता उत्कर्षेण यदि कदाचिदेकस्मिन् समये भवन्ति तदा त्रिष्टीननवकोटिसंख्या एव भवन्ति ॥ ५९९९९९७ ॥ उक्तञ्च—

> "सत्ताई अदंता च्छण्णवमज्झा य संजदा सच्चे । अंजुलिमउलियहत्थों तियरणसुद्धो णमंसामि ॥" [

इति सामान्यसंख्या समाप्ता।

अथ विशेषसंख्या प्रोच्यते-विशेषेण गत्यनुवादेर्नं नरकगतौ प्रथमनरकभूमौ नारका मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्याताः श्रेणयः। कोऽर्थः ? प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यर्थः। १० अथ केयं श्रेणिरिति चेत् ? उच्यते—सप्तरुक्तकमयी मुक्ताफलमालावत् आकाशप्रदेशपङ्क्तः श्रेणिरुच्यते। मानविशेष इत्यर्थः। प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इति यदुक्तं स प्रतरः कियान् भवति ? श्रेणिगुणिता श्रेणिः प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभागप्रमितानामसंख्यातानां श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तस्तत्र नारका इत्यर्थः। द्वितीयनरकभूम्यादिषु सप्तमीभूमियीवत् मिथ्यादृष्ट्यो नारकाः श्रेण्यसंख्येयभागप्रमिताः। १५ स चासंख्येयभागः असंख्येययोजनकोटिकोटयः। सर्वासु नरकभूमिषु सासादनसम्यग्दृष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टयः असयंतसम्यग्दृष्टयश्च पल्योपमस्याऽसंख्येयभागप्रमिताः सन्ति । अथ सासादनादयः पुनरुच्यन्ते । तथा हि – देशविरतानां त्रयोदशकोटयः। सासादनानां द्विपञ्चाशत्कोटयः। मिश्राणां चतुरिधककोटिशतम्। असंयतसम्यग्दृष्टीनां कोटिशतानि सप्त । उक्तञ्च —

"तेरसकोटी देसे बावण्णं सासणे मुणेयच्या ॥ तद्द्णा मिस्सगुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥" [

अत्र बालावबोधनार्थत्वात् पुनरुक्तदोषो न प्राह्यः।

अथ <sup>१</sup> तिर्व्यागितजीवसंख्या कथ्यते । तत्र मिथ्यादृष्ट्योऽनन्तानन्ताः, सासाद्दन-सम्यग्दृष्ट्यः सम्यग्मिथ्यादृष्ट्योऽसंयतसम्यग्दृष्ट्यो देशसंयताः पत्यासंख्येयभागिताः । २५ मनुष्यगतौ मिथ्यादृष्ट्यः श्रेण्यसंख्येयभागिमताः । स त्वसंख्येयभागः असंख्ये व ययोजनकोटिकोटयः । सासाद्दनसम्यग्दृष्ट्यः सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यः असंयतसम्यग्दृष्ट्यो

३ अष्टैव शतसहस्राणि अष्टनविश्चित्र तथा सहस्राणि । संख्या यावत् जिनानां पञ्चेव शतं द्रयुत्तरं भविति ।। २ गो॰ जी॰ गा॰ ६३२ । ६ – हस्ये तियरणशुद्धे आ॰, द॰, द॰। ४ सप्तादि अष्टान्ताः पट्-नवमध्याश्च संयताः सर्वे । अञ्चलिमुकुलितहस्तः त्रिकरणशुद्धः नमस्करोमि ।। ४ प्रारभ्यते आ॰, द॰, द॰। ६ पट्सं॰ द० ३७, ३६ । ७ "का सेदी सत्तरज्जूमेत्तायामो ।" — घ॰ दी॰ द० पु० ३३ । ६ पट्सं॰ द० २२ । ९ तेरहको — आ॰, द॰, द० । गो॰ जी॰ गा॰ ६४३ । ३० पट्सं॰ द० १४ – १९ । ३१ न्योऽनन्ताः आ॰, व॰, द० । ३२ षट्सं॰ द० ४० – ४२ । ३३ न्योऽनन्ताः आ॰, व॰, द० । ३२ षट्सं॰ द० ४० – ४२ । ३३ न्योऽनन्ताः आ॰, व॰, द० । ३२ षट्सं॰ द० ४० – ४२ । ३३ न्योऽनन्ताः आ॰, व॰, द० । १३ पट्सं॰ द० ४० – ४२ । ३३ न्योऽनन्ताः आ॰, व॰, द० ।

देशसंयताः संख्येयाः । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता संख्या ।

देवगतौ भिध्यादृष्टयोऽसंख्येयाःश्रेणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । सासादन-सम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टयः पल्यासंख्येयभागप्रमिताः ।

इन्द्रियानुवादेनं एकेन्द्रियां मिथ्यादृष्ट्योऽनन्तानन्ताः । द्वित्रिचतुरिन्द्रिया असं-ख्येयाः श्रेणयः, प्रतराऽसंख्येभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येयाः श्रेणयः, ५ प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु सासादनसम्यग्दृष्ट्याद्यस्त्रयोद्शगुणस्थानव-र्त्तिनः सामान्योक्तसंख्याः ।

कायानुवादेनं पृथिन्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया छोकाः । अथ कोऽयं छोको नाम ? मानविशेषः, प्रतरश्रेणिगुणितो छोको भवति । वनस्पतिकायिका अनन्तानन्ताः । त्रसकायिकसंख्या पञ्चेन्द्रियवत् ।

योगानुवादेर्नं मनोयोगिनो वाग्योगिनश्च मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः, प्रतरा-संख्येयभागप्रमिताः । काययोगिनो मिथ्यादृष्टयोऽनन्ताऽनन्ताः । त्रियोगवतां मध्ये सा-सादनसम्यग्दृष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभाग-प्रमिताः । प्रमत्तादृष्टगुणस्थानवर्त्तिनः संख्येयाः । अयोगकेवितः सामान्योक्तसंख्याः ।

वेदानुवादेर्न स्नोवेदाः पुंवेदाश्च मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभाग- १५ प्रमिताः । नपुंसकवेदा मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । स्नोवेदा नपुंसकवेदाश्च सासादनसम्यग्दृष्ट्यादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमक्तसंयताद्यश्चतुर्गुणस्थानवर्तिनः संख्येयाः । पुवेदाः सासादनसम्यग्दृष्ट्यादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमक्तसंयतादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनः संख्येयाः सामान्योक्तसंख्याः । अवेदा अनिवृत्तिवादराद्यः पद्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः ।

कषायानुवादेनें क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्टि-ससादनसम्यग्दृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टि'-असंयतसम्यग्दृष्टि-संयतासंयताः सामान्योक्तसंख्याः। प्रमत्तसंयताद्यश्चत्वारः संख्येयाः। स्रोभकषायाणामपि उक्त एव क्रमोऽस्ति, परन्तु अयं विशेषो यत् सूक्ष्मसाम्परायसंयताः सामान्योक्तसंख्याः। अकषाया उपाशान्तकषायादयश्चत्वारः सामान्योक्तसंख्याः।

ह्वानातुवादेने मत्यज्ञानिनः श्रुताङ्गानिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयः २५ सामान्योक्तसंख्याः। कदवधयो मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयप्रमिताः। सा-सादनसम्यग्दृष्टयो विभङ्गङ्गानिनः पल्योयमासंख्येयभागप्रमिताः। मतिश्रुतङ्गानिनोऽसंयत-सम्यग्दृष्ट्याद्यो नवगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः। दृतीयङ्गानिनः चतुर्थपव्चमगुणस्था-

१-षट्षं० द्र० ४२-७३ । २ षद्षं० द्र० ७४-६६ । २-त्रियमि-आ०, ष०, ष०, ष०, द० । ४-द्योदेश-आ०, ष०, द० । ५ षट्षं० द्र० ८७-१०२ ६ षट्षं० द्र० १०३-१२३ । ७-गुण-वर्तिनः आ०, ष०, द० । ८ षट्षं० द्र० १२४-१३४ । ९ सामान्योक्तसंख्या आ०, ष०, द० । १०-नः संख्येयाः सा-आ०, ष०, द० । ११ षट्षं० द्र० १३४-१४० । १२-ष्टिसंय-ता० । १६ षट्षं० द्र० १४१-१४७ ।

नाः सामान्योक्तसंख्याः। प्रमत्तसंयतादयः सप्तगुणस्थानाः संख्येयाः। चितुर्थक्कानाः प्रमत्तेसीः यसादयः सप्तगुणस्थानाः संख्येयाः। पैक्चमज्ञानाः सयोगा अयोगाश्च सामान्योक्तसंख्याः।

संयमानुवादेनं सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयताः प्रमत्तसंयतादयश्चतुर्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । परिहारशुद्धिसंयताः प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसंयताश्च संख्येयाः । सूक्ष्म- ५ साम्परायशुद्धिसंयता यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयता देशसंयता असंयतादच सामान्यो- कसंख्याः ।

द्र्शनातुवादेनं चत्तुर्द्शनिनो मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयाः श्रेणयः, प्रतरासंख्येयभागः प्रमिताश्च । अचतुर्द्शनिनो मिथ्यादृष्ट्योऽनन्तानःताः । चत्तुर्द्शनिनोऽचतुर्द्शनिनान्न सा-सादनसम्यग्दृष्ट्याद्य एकाद्शगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । अवधिव्द्शनिनास्त्रतीय-१० ज्ञानिवत् । केवलद्शीनिनः केवलज्ञानिवत् ।

लेदयानुवादेनं कृष्णनीलकापोतलेदयासु आदितश्चतुर्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । तेजःपद्मलेदययोरादितः पञ्चगुणस्थानाः स्रावेदवद् वेदितव्याः—मिथ्यादृष्ट्ययोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः, सासादनसम्यग्दृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टि-संयतासंयताः सामान्योक्तसंख्या वेदितव्या इत्यर्थः । तेजःपद्मलेदययोः प्रमन्ताऽप्रमन्तः १५ संयताः संख्येयाः । शुक्कलेद्द्यायामपूर्वकरणादिसम्गुणस्थानाः युक्कलेद्द्यायामपूर्वकरणादिसम्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः ।

भव्यानुवादेन भव्येषु 'चतुर्दशसु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्याः। अभव्या अन-

२० सम्यक्त्वानुवादेर्न क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्ट्यः पश्यासंब्धेयभागप्र-मिताः । क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु देशसंयतादयः सप्तगुणस्थानाः संब्येयाः । अपूर्वकरणचपका अनिवृक्तिकरणक्षाका सूक्ष्मसाम्परायक्षपकाः क्षीणकषायाद्यवेति चत्यारः सयोगकेविळिनोऽ-योगकेविळिनद्य सामान्योक्तसंख्याः ।

ेवेदकसम्यग्दष्टिषु असं वत्तसम्यग्दष्ट्याद्यश्चतुर्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । २५ औपश्चमिकसम्यग्दष्टिषु असंवत्तसम्यग्दष्टयोः देशसंयतादच परवासंख्येयभागप्रमिताः । ओपश्चिकसम्यग्दष्टिषु प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । अपूर्वकरणौपश्चिका अनिवृत्ति-करणौपश्चमिकाः सूक्ष्मसाम्परायोपश्चमिका उपशान्तकषायाश्च सामान्योक्तसंख्याः । सामान् दनसम्यग्दष्टयः सम्यग्मिथ्याद्वष्टयो मिथ्याद्वष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः ।

१-यः ज्ञीणकषायान्ताः सं-द०। २ पञ्चम ज्ञानिमः द०। ३ षट्खं० द्र० १४८-१४४। ४ षट्खं० द्र० १४८-१४४। ५ षट्खं० द्र० १६२-१४४। ६-पमाः असंख्येय-आ०, ष०, द०। ७ षट्खं० द० १७२-१८४। १० ज्ञायो-पद्यमिकसम्यदृष्टिषु द०। ११-दयः अप्रमसान्ताः सा-द०। १२-दृष्टि संयतासंयताः प-द०। १६-ताः प्रमन्ताप्रमन्तसंयताः संख्येयाः चन्वारः उपरामकाः वामाल्योक्तसंख्याः संज्ञानुवादेन द०।

संज्ञानुवादेनं संज्ञिषु मिथ्यादृष्ट्यादयो द्वादशगुणस्थानाः चलुर्द्द्शनिवत् । तथा-हि—मिथ्यादृष्ट्ययोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । अन्ये पकादश सामान्यो-क्रसंख्याः । असीक्षनो मिथ्यादृष्ट्योऽनन्तानन्ताः । न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनः ये ते सामान्योक्तसंख्याः ।

आहारानुवादेनं आहारकेषु आदितस्त्रयोदशगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः। आ- ५ नाहारकेषु मिथ्याष्ट्रयः सासादनसम्यग्टष्टयोऽसंयतसम्यग्टष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः। मिश्रास्तु अनाहारका न भवन्ति मृतेरभावात्। तथा चोक्तम्—

## "मिश्रे श्वीणकषाये च मरणं नास्ति देहिनाम् । शोषेष्वेकादशस्त्रास्ति मृतिरित्युचिरे विदः॥" [

अनाहारकेषु सयोगकेविलनः संख्येयाः, यतः केषुचित् सयोगकेविलिषु समुद्घातो १० दर्तते केषुचित् समुद्घातो नास्ति । ये समुद्घाताः ते अनाहारकाः । अनाहारकेषु अयोग-केविलनः सामान्योक्तसंख्याः । इति संख्यानुयोगः समाप्तः ।

अथेदानीं क्षेत्रप्ररूपणा कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात् क्षेत्रं द्विप्रकारम् । तत्र तावत् सामान्येनं मिथ्यादृष्टीनां क्षेत्रं सर्वछोकः । सासाद्नसम्यग्दृष्टीनां संम्यग्मिथ्यादृष्टीनामसंयतसम्यग्दृष्टीनां संयताऽसंयतानां प्रमत्तसंयतानामप्रमत्तसंयतानामपूर्वकर- १५ णानामितृष्टृत्तिवाद्रसाम्परायाणां सूक्ष्मसाम्परायाणामुपशान्तकषायाणां क्षीणकषायाणामयोगकेविछ्नां क्षेत्रं छोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेविछ्नां छोकस्यासंख्येयभागः छोकस्यासंख्येयभागा वा सर्वछोको वा । स तु छोकस्याऽसंख्येयभागो दण्डकपाटापेक्षया ज्ञातव्यम् । तत्कथम् १ दण्डसमुद्धातं कायोत्सर्गेण 'स्थितद्येत् द्वादशाङ्गछप्रमाणसमृष्टृतं मूळशरीरप्रमाणसमृष्टृतं वा । उपविष्टद्येत्, शरीरित्रगुणबादुल्यं वायूनछोकोद्द्यं वा प्रथ- २० मसमये करोति । कपाटसमुद्घातं धनुःप्रमाणबादुल्योद्यं पूर्वाभिमुखश्चेत् दृक्षिणोत्तरतः करोति । उत्तराममुखश्चेत् पूर्वापरत आत्मप्रसर्पणं द्वितीयसमये करोति । एष विचार्यः संस्कृतमहापुराणपञ्चिकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्याः । प्रतरावस्थायं सयोगकेवछी वातवळयत्रयादर्वागेव आत्मप्रदेशैनियन्तरं छोकं व्याप्नोति । छोक-पूर्णावस्थायं वातवळयत्रयमि व्याप्नोति । तेन सर्वछोकः क्षेत्रम् ।

विशेषेण तु गत्यनुवादेने नरकगती नारकाणां चतुर्पु गुणस्थानेषु सर्वासु पृथिवीषु लोकस्यासंख्येयभागः । तिर्यगती तिरश्चामादितः पञ्चगुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्"।

१ षट्सं॰ द्र० १८४-१८१। २ एते आ०, स०, त०, द०। ३ षट्सं॰ द्र० १९०-१९२। ४ तथादि चोक्तम् आ०, त०, द०। ४ तत्र सा-आ०, त०, द०। ६ षट्सं॰ खे० २-४। ७ 'सम्यग्मिथ्यादृष्टीनाम्' नास्ति ता०। म-मयोगिके-त०, ता०। १ द्रष्टव्यम्-षट्सं० घ० टी० से० प्र० ४८। १० स्थितश्चेति द्वा-आ०, त०, द०। ११-द्याः पू-आ०, त०, द०। १२ द्रष्टव्यम्-षट्सं० ध० टी० से० ए० ४९-५६। १३ द्रष्टव्यम्-षट्सं० ध० टी० से० ए० ४९-५६। १३ द्रष्टव्यम्-षट्सं०

कोऽर्थः ? मिथ्यादृष्टीनां सर्वछोकः । सासादनादीनां संयतासंयतान्तानां छोकस्यासंख्येय-भागः । मतुष्यगतौ मतुष्याणां सयोगकेविछवर्जानां सर्वगुणस्थानानां छोकस्यासंख्येय-भागः । सयोगकेविछतां तु सामान्योक्तं क्षेत्रमसंख्येयभागोऽसंख्येयां भागा वा सर्वछोको वा इत्यर्थः । देवगतौ देवानां <sup>र्</sup>चतुर्षु गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकस्यासंख्येयभागः ।

५ इन्द्रियानुवारेनं एकेन्द्रियाणां सर्वत्र संभवात सर्वो लोकः क्षेत्रम् । विकलेन्द्रियाणां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्, देवनारकमनुष्यवत् तेषां नियतोत्पादस्थानत्वात् । विकला हि अर्धतृतीये द्वीपे लवणोदकालोदसमुद्रद्वये स्वयम्भूरमणद्वीपार्धपरभागे स्वयम्भूरमणसमुद्रे चोत्पद्यन्ते न पुनरमंख्यद्वीपसमुद्रेषु न च नरकस्वर्गभोगभूम्यादिषु । पञ्चेन्द्रियाणां मनुष्यविभ्रयतं क्षेत्रम् । तथाहि "प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः" [त०सू० ३।४५] इति १० वक्ष्यमाणसूत्रव केन यथा मनुष्यणां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रं नियतं वर्तते तथा पञ्चेन्द्रियाणां नरके तिर्यग्लोके देवलोके च त्रसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादो वर्तते तेन लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रं पञ्चेन्द्रयाणां दात्व्यम् ।

कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायानां सर्वलोकः क्षेत्रम् । त्रसकायिकानां पब्चेन्द्रियवल्छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम् ।

"वेदानुवादेन स्त्रीपुंसवेदानां मिथ्यादृष्टश्यादिनवमगुणस्थानान्तानां लोकस्यासंख्येय-२० भागः क्षेत्रम् । नपुंसकवेदानां मिथ्यादृष्टशादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानाञ्च सामा-न्योक्तं क्षेत्रम् ।

ें कषायानुवादेन क्रोधमानमायाकषायाणां लोभकषायाणाञ्च मिथ्यादृष्ट्यादिन-वमगुणस्थानान्तानां दशमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाञ्च सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

ज्ञानानुवादेने कुमितकुश्रुत्यज्ञानिनां मिध्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टीनां सामान्योक्तं २५ क्षेत्रम् । किद्वध्यज्ञानिनां मिध्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम् । मितश्रुतावधिज्ञानिनामसंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनां मन पर्ययज्ञानिनां पष्टुगुणस्थानादिद्वाद्श-गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाञ्च सामान्योक्त क्षेत्रम् ।

<sup>1</sup> सयतानां द०, आ०, ब०, व०। २-संख्येयमा-आ०, ब०, व०, द०। ३ चतुर्गुण-आ०, ब०। ४ पट्कं० खे० १७-२१। ४ सर्वसं-द०, आ०, ब०। ६ स्थानकेषु ता०, व०। ७ पट्खं० खे० २२-२८। ८ पट्खं० खे० २९-४२। १-संख्येयमा-आ०, ब०, द०। १० वा सर्वलोका वा इत्यर्थः व०। ११ पट्खं० खे० ४३-४६। १२ पट्खं० खे० ४७-५०। १३-मायानां आ०, द०, व०। १४ पट्खं० खे० ५१-४७। १५ कुद्वध्य-आ०, ब०, व०। कुवध्य-द०। १६-नां च पष्टमगुणस्थानादीनां द०। च पट्गुणस्थानानि ब०।

80

ैसंयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमत्ताऽपूर्वकरणानिष्ट्यत्ति-बादरसाम्परायाणां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । परिहारविशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमत्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयतानामुपशान्तकषायक्षीण-कषायसयोगकेवल्ययोगकेवित्तनां चतुर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । देशसंयतानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । असंयतानाञ्च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टीनां ५ चतुर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

³दर्शनातुवादेन चज्जर्दर्शनिनामादितो हु।दशगुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्। अचज्जर्दर्शनिनामादितो हु।दशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्। अवधिदर्शनिनामविधज्ञानिवत् सामान्योक्तं क्षेत्रम्। केवलदर्शनिनां केवलज्ञानिवत् सयोगानां त्रिविध्यम्। अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यर्थः।

<sup>४</sup>लेश्यातुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामादितश्चतुर्गुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । तेजःपद्मलेश्यानामादितः पड्गुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम् । शुक्रलेश्यानामादितो द्वादशगुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम् । सयोगकेवलिनामलेश्यानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

भव्यातुवादेन भव्यानां चतुर्दशगुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । अभव्यानां सर्वछोकः क्षेत्रम् । १५

'सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टीनां चँतुर्थगुणस्थानादारभ्य अयोगकेविलगुण-स्थानान्तेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम् । वेदकसम्यग्दष्टीनां चतुर्थप्क्रमपष्ठसप्तमगुणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम् । औपद्यामिकसम्यग्दष्टीनां चतुर्थगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं यावत् सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सासादनसम्यग्दष्टीनां मिश्राणां मिथ्यादष्टीनांक्क सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

ै॰संइयनुवादेन संज्ञिनां चर्चुर्दर्शनिवत् आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु लोकस्या- २० संख्येयभागः क्षेत्रमित्यर्थः । असंज्ञिनां सर्वलोकः क्षेत्रम् । ये न संज्ञिनो नाष्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

<sup>9 9</sup> आहारानुवादेन आदितो द्रादशगुणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सयोगकेविलनां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम् , समुद्रातरिहतत्वादित्यर्थः । अनाहारकाणां मिथ्यादृष्टिसा-सादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्ययोगकेविलनां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सयोगकेविलनां लोक- २ स्यासंख्येयभागः सर्वलोको वा असमुद्धातसमुद्धातापेक्षया सिद्धम् ।

भ्यअथ स्पर्शनं कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात् तत् भेद्विप्रकारम् । तत्र तावत्

१ षट्खं० खे० ५८-६६ । २ प्रमत्तानां सा—व० । प्रमत्तानां च सा—व० । अप्रमत्तानां सः—आ० । ३ षट्खं० खे० ६७-७१ । ४ षट्खं० खे० ७२-७६ । ५ षट्खं० खे० ७७-७८ । ६ षट्खं० खे० ७९-८५ । ७ चतुर्गुणस्थाना-आ०, व० । ८ स्योग-आ०, व० । ९-नां सा—आ०, द०, व० । १० षट्खं० खे० ८६-८७ । ११ पट्खं० खे० ८८-९२ । १२ अथ तस्य—द०, आ०, व० । १३ दिप्रकारः ता० ।

१५

'सामान्येन मिश्यादृष्टिभिः सर्वलोकः सृष्टः। अथ कोऽसौ छोक इति चेत् ? उच्यते—
असंख्यातयोजनकोट्याकाशप्रदेशपरिमाणा रज्जुस्तावदुच्यते । तल्छँक्षणसमचतुरस्ररज्जुत्रिचत्वारिशद्धिकशतत्रयपरिमाणो छोक उच्यते । स लोको मिश्यादृष्टिभिः सर्वः सृष्ट
इति । उक्तलक्षणे लोके स्वस्थानविद्दारः परस्थानविद्दारः मारणातिकमुत्पादश्च प्राणिभिर्वि५ धीयते । तत्र स्वस्थानविद्दारापेक्षया सासादनसम्यग्दृष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सृष्टः। एवमप्रेऽपि सर्वत्र स्वस्थानविद्दारापेक्षया छोकस्यासंख्येयभागो ज्ञातव्यः । परस्थानविद्दारापेक्षया
तु सासादनदेवानां प्रथमपृथिवीत्रये विद्दारात् रज्जुद्रयम् । अच्युतान्तोपरिविद्दारात् षड् रज्ञव
इत्यष्टौ द्वादश वा चतुर्दशभागा देशोनाः सृष्टाः। द्वादशभागाः कथं सृष्टा इति चेत् ? उच्यते—
सप्तमपृथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिकं विद्धातीति नियमात् पश्चीतो
१० मध्यछोके पश्च रज्जवः सासादनो मारणान्तिकं करोति । मध्यछोकाच्च छोकामे बादरपृथिवीकायिकबादराप्कायिकबादरवनस्पतिकायिकेषु 'उत्पद्यते इति सप्त रज्जवः । एवं
द्वादश रज्जवो भवन्ति । सासादनसम्यग्दृष्टिर्हि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सर्वसूक्ष्मकायिकेषु च "चतुर्षु स्थानकेषु नोत्पद्यत इति नियमः । तथा चोक्तम्—

''विज्जिञ ठाणचउक्कं तेऊ वाऊ य णरयसुहुमं च । अण्णत्थ सव्वठाणे उववज्जिदि सासणो जीवो ॥'' [

देशोना इति कथम् ? केचित् प्रदेशाः सासादनसम्यग्दर्शनयोग्या न भवन्तीति देशोनाः । एवमुत्तरत्रं सर्वत्रापि क्ष्यम्पर्शनयोग्यापेक्षया देशोनत्वं वेदितव्यम् । सम्यग्मिथ्याद्दष्ट्यसंयतसम्यग्दिष्टिर्मिल्लोकस्य असंख्येयभागः, अष्टौ वा चतुर्दशभागा देशोनाः स्पृष्टाः ।
तत्कथम् ? सम्यग्मिथ्यादष्ट्यसंयतसम्यग्दिष्टिभिर्देवैः परस्थानविद्दारापेक्षया अष्टौ रज्जवः
२० स्पृष्टाः । संयतासंयतैः लोकस्य असंख्येयभागः, पट् चतुर्दशभागाकि वा देशोनाः ।
तत्कथम् ? संयतासंयतैः स्वयम्भूरमणितर्व्यग्मिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट् रज्जवः
स्पृष्टाः । प्रमत्तसंयताद्ययोगिकेषल्यन्तानां स्पर्शनं श्रेत्रवत् । तत्कथम् ? प्रमत्तादीनां
नियतक्षेत्रत्वात् भवान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाच्च समचतुरस्ररज्जुप्रदेशव्याप्त्यभावात्
लोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवलिनां क्षेत्रवत् लोकस्यासंख्येयभागः लोकस्यासंख्येयभागः रुप् वा सर्वलोको वा स्पर्शनम् । इति सामान्येन स्पर्शनमुक्तम् ।

अथ विशेषेण स्पर्शनमुच्यते । १२गत्यनुवारेन नरकगतौ प्रथमपृथिव्यां नारकैश्चतुर्गुण-स्थानैर्लोकस्य असंख्येयभागः स्पृष्टः । तत्कथम् १ सर्वेषां नारकाणां नियमेन संज्ञिपर्याप्तक-पठनेन्द्रियेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु प्रादुर्भावः । तत्र प्रथमपृथिव्याः सन्निहितत्वेन अर्द्धरज्जु-

१ षट्षं० फो० १-१०। २-माणरज्जुः आ०, द०, व०। ३ तल्लक्षणम-व०। तल्लक्षम-ता०। ४-पि स्व-आ०, द०, व०। ५ कायेषु द०। ६ उत्पद्यन्ते आ०, द०, व०। ७ चतुर्थस्था-नकेषु आ०, व०। चतुर्थस्थानेषु द०। ८ ''ण हि सासणो अपुष्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे।'' -गो० क० गा० ११५। ९-रमत्र व०। १० स्पर्शन-व०। ११ भागा दे-आ०, व०, व०, द०। १२ षट्षं० फो० ११-५६।

परिमाणाभावात् , भतत्रत्यनारकेश्चतुर्गुणस्थानैः लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । द्वितीयतृतीय-चतुर्थपञ्चमपष्टभूमीनां भिष्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः एको द्वौ त्रयश्च-त्वारः पञ्च चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । तत्कथम् ? द्वितीयपृथिव्यास्तिर्यग्लोकाद्धः रज्जुपरिमाणत्वात् एको भागः। तृतीयपृथिव्यास्तिर्यग्लोकाद्धः द्विरज्जुपरिमाणत्वात् द्वौ भागौ । चतुर्थपृथिव्यास्तिर्यग्छोकाद्धः त्रिरज्जुपरिमः,णत्वात् त्रयो भागाः । पञ्चमपृथिव्या- ५ स्तिर्यग्लोकाद्धः चतूरज्जुपरिमाणत्वात् चत्वारो भागाः । पष्टप्र्यथव्यास्तिर्यग्लोकाद्धः पञ्चरज्जुपरिमाणत्वात् पञ्च भागाः । तत्रत्यमिथ्यादृष्टिसासाद्नसम्यग्दृष्टिभिर्यथासंख्यमेते भागाः स्पृष्टाः । सम्यग्निश्यादृष्टीनां मारणान्तिकोत्पाद्ययुर्वन्यंकाले नियमेन तद्गुणस्थानत्या-गात् स्वस्थानविहारापेक्षया लोकस्यासंख्येयभागः । तेषां सम्यम्मिध्यादृष्टीनां नियमेन मनुष्येष्वेवोत्पादान्मनुष्यांणामलपक्षेत्रत्वात् सम्यग्मिण्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दष्टिभिर्लोकस्यासंख्ये- १० यभागः स्पृष्टः, स्वक्षेत्रविहारापेक्षया इत्यर्थः । सप्तम्यां पृथिन्यां मिश्यादृष्टिभिर्लोकस्या-संख्येयभागः पट्चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः । असंख्येयभागः स्वस्थानविहारापेक्षया । षद् रज्जवो मारणान्तिकापेक्षया खुष्टा इत्यर्थः । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यामाथ्यादृष्ट्रश्चसंयत-सम्यग्दृष्टिभिः सप्तमपृथिवया नारकैः स्वस्थानविहारापेक्षया लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः। मारणान्तिकापेक्षयापि एषां स्पर्शनं कस्मात्र प्रतिपादितमिति चेत् ? सप्तमप्रथिवीनारकाणां १५ मारणान्तिकोत्पादायुर्बन्धकाले नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात् सासादनोऽधो गच्छतीति नियमात्। तिर्र्यगातौ, तिरश्चां मिध्यादृष्टिभिः सर्वेळोकः स्पृष्टः। सासाद्नसम्य-ग्दृष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुर्दशभागा वा देशोनाः खुँष्टाः । तत्कथम् ? तिर्घ्यक्सा-सादनस्य लोकाप्रे बादरपृथिवयब्वनस्पतिषु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रज्जवः । सम्यम्मिध्या-दृष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । असंयतसम्यग्दृष्टिभिः संयतासंयतैः लोकस्यासंख्येयभागः २० षट् चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । मनुष्यगतौ मनुष्यैर्मिण्यादृष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः सर्वछोको वा स्पृष्टः । तत्कथम् ? मारणान्तिकापेक्षया पृथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादापेक्षया वा । यो हि यत्रोत्पद्यते तस्योत्पादावस्थायां तद्वयपदेशो भवति । सर्वछोकस्पर्शनं च अप्रे सर्वत्रेत्थं द्रष्ट्रव्यम् । सासाद्नसम्यग्द्रष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । सम्यामाध्यादृष्ट्याद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पर्शनं क्षेत्रवद्वेदितन्यम् ।

देवगतौ देवैर्मिध्यादृष्टिभिः सासादनसम्यग्दृष्टिभिर्छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्ट्रो नव चतुर्द-र्घभागा वा देशोनाः स्यृष्टाः । तत्कथम् ? मिध्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिदेवानां कृततृतीयनरक-भूमिविंहृतीनां छोकामे बाद्रपृथिव्यव्यनस्पतिमारणान्तिकापेक्षया नव रज्जवः स्पर्शनम् । एव-मुत्तरत्रापि नवरँ ज्जुष्टृक्तिवेदितव्या । सम्यग्मिध्यादृष्ट्रश्यसंयतसम्यग्दृष्टिभिर्छोकस्यासंख्येय-भागः अष्टौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । तत्कथम् ? सम्यग्मिध्यादृष्टश्यसंयतसम्य- ३०

१ तत्र ना-आ०, द०, व०। २ वन्धनका-आ०। ३ मानुष्याणां ता०। ४ सप्तपृ-आ०, द०, व०। ५-ष्टाः ति-द०, आ०, व०। ६ विकृतीनाम् आ०, व०, द०। ७ १७व्याः स-आ०, व०, द०। रज्जुपृथ्विर्वे-व०।

ग्टष्टीनाम् एकेन्द्रियेपूत्पादाभावात् परक्षेत्रविहारापेत्तया अष्टरज्जुरपर्शनं वेदितव्यम्।

भ्इन्द्रियानुवादेन, एकेन्द्रियैः सर्वलोकः स्पृष्टः । विकलेन्द्रियेलेकिस्यासंख्येयभागः सर्वलोको वा । तन्मारणान्तिकापेक्षया ज्ञातन्यम् । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्याद्दष्टिभिर्लेकिस्यासंख्येयभागः स्वक्षेत्रविद्दारापेक्षया स्पृष्टः । परक्षेत्रविद्दारापेक्षया अष्टौ चतुद्र्शभागा वा देशोनाः । ५ मारणान्तिकोत्पादापेक्षया सर्वलोको वा । सासादनसम्यग्दष्टश्यादित्रयोदशगुणस्थानानां पञ्चेन्द्रिन्याणां सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

<sup>२</sup>कायानुवादेन स्थावरकायिकैः सर्वलोकः स्<u>ष</u>्टष्टः । त्रसकायिकानां स्पर्शनं पञ्चे-न्द्रियवत् ।

³योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिनां अमिश्यादृष्टीनां ठोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टे चतु-१० देशभागा वा देशोनाः सर्वछोको वा स्पर्शनम्। सासादनसम्यग्दृष्टशादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तं स्पर्शनम्। सयोगकेवित्नां छोकस्यासंख्येयभागः। तत्कथम् १ सयोगकेवित्नां दण्डकपाटप्रतरछोकपूरणावस्थायां वाङ्मनसवर्गणामवलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दाभावात् छोकस्यासंख्येयभागः स्पर्शनं वेदितव्यम्। काययोगिनां मिश्यादृष्टशादित्रयोदशगुणस्थाना-नामयोगकेवित्नाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम्।

१५ वेदानुवादेन स्त्रीपुंवेदैर्मिश्यादृष्टिभिलंकिस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः अष्टौ नव चतुर्दश-भागा वा देशोनाः सर्वलोको वा । तन्मारणान्तिकोत्पाद्दापेत्त्रया ज्ञातव्यम् । सासादनसम्य-ग्रृष्टिभिः स्त्रीपुंवेदैः लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः । ते तु नव-भागास्तृतीयभूमिलोकाप्रोत्पाद्दापेक्षया वेदितव्याः । सम्यग्मिश्यादृष्ट्यनिवृत्तिबाद्रान्तानां स्त्री-पुंवेदैः सामान्योक्तं स्पर्शनं कृतम् । नपुंसकवेदेषु मिश्यादृष्टीनां सासादनसम्यग्दृष्टीनाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम् । सम्यग्मिश्यादृष्टिभिर्नपुंसकवेदेलेकिस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । असंयत-सम्यग्दृष्टिसंयतासयतैर्नपुंसकवेदेलेकिस्यासंख्येयभागः षट् चतुर्दशभागा वा देशोनाः । प्रमत्ता-ग्रृतिवृत्तिबाद्रान्तानामवेदानाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

°कषायानुवादेन चतुःकषायाणामेर्ककषायाणामकषायाणाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

ै ज्ञानानुवादेन मत्यक्षानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासाद्नसम्यग्दृष्टीनाञ्च<sup>०</sup> सामा-२५ न्योक्तं स्पर्शनम् । विभङ्गज्ञानिनां मिथ्यादृष्टीनां छोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः सर्वछोको वा तन्मारणान्तिकोत्पाद्गपेक्षया । सासाद्नसम्यग्दृष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । नम् । आभिनिवोधिकादिपञ्चज्ञानिनां सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

<sup>१९</sup>संयमानुवादेन पञ्चप्रकारसंयतानां देशसंयतानामसंयतानाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम्।

१ षट्खं॰ फो॰ ५७-६५। २ षट्खं॰ फो॰ ६६-७३। ३ षट्खं॰ फो॰ ७४-१०१। ४ मिथ्यादिशिः ता॰, व॰। ५ षट्खं फो॰ १०२-११९। ६-मारणान्तिकापेक्षया आ॰, द॰, व॰। ७ षट्खं॰ फो॰ १२०-१२२। ८-मेककपायाणां च सा-आ॰, द॰, व॰। ९ षट्खं॰ फो॰ १२३-१३१। १०-नां सा-ता॰, व॰। ११ षट्खं॰ फो॰ १२३-१३९।

१०

ेदर्शनानुवादेन चत्तुर्दर्शनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानां पञ्चेन्द्रियवत् । तत्कथम् ? पञ्चेन्द्रियेषु मिश्यादष्टिभिल्लोंकस्यासंख्येयभागः ेस्बक्षेत्रविद्यारपिक्षया । अष्टौ चतुदर्शभागा वा देशोनाः परक्षेत्रविद्यारपिक्षया । सर्वलोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । शेपाणां सामान्योक्तमिति पञ्चेन्द्रियवत् । अचक्षुर्दर्शनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानौमविधकेवलदर्शनिनाञ्च सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

\*लेश्यानुवादेन सप्तनरकेषु तावत् प्रथमे नरके कापोती लेश्या। द्वितीये च नरके कापोती लेश्या। तृतीये नरके उपिर कापोती, अधो नीला। चतुर्थे नरके नीलैंव लेश्या। पक्कमे नरके उपिर नीला, अधः कृष्णा। पष्ठे नरके कृष्णलेश्या। सप्तमे नरके परमकृष्णलेश्या। तथा चोक्तम्—

"कांऊ काऊ य तहा णीला णीला य णीलकिण्हा य । किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपुढवीसु ॥"

[ गो० जी० गा० ५२८ ]

इति सप्तनरकेषु लेश्याप्रदानम् । तत्र लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोत्तलेश्यौर्मिश्याद्दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः । सासादनसम्यग्दृष्टिभिः कृष्णनीलकापोत्तलेश्यौर्लेकस्यासंख्येयभागः पञ्च चत्वारो द्वौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । तत्कथम् ? पष्टचां पृथिव्यां कृष्णलेश्यौः सासा- १५ दनसम्यग्दृष्टिभिर्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया पञ्च रज्जवः स्पृष्टाः । पञ्चमपृथिव्यां कृष्णलेश्याया अविवक्षया कापोत्तलेश्यौ नीललेश्यौद्धतस्यो रज्जवः स्पृष्टाः । तृतीय-पृथिव्यां नीललेश्यौया अविवक्षया कापोत्तलेश्यौः द्वौ रज्जू स्पृष्टे । सप्तमपृथिव्यां यद्यपि कृष्णलेश्या वर्तते तथापि मारणान्तिकावस्थायां सासादनस्य नियमेन मिश्यात्वप्रह्णादिति नोदाहृता । अत्र पञ्च चत्वारो द्वौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः ।

सासादनसम्यग्दष्टीनामादित्रिलेश्यानां दत्ता द्वादश भागाः कस्मान्नं लभ्यन्त इति चेत् ? 'पष्ठीतो मध्यलोकं यावत् पञ्च लोकाग्रं यावत्सप्त इति द्वादशभागाः क्रुतो न दत्ताः दिति चेत् १ 'पष्ठीतो मध्यलोकं यावत् पञ्च लोकाग्रं यावत्सप्त इति द्वादशभागाः क्रुतो न दत्ताः दिति चेत् पृच्छिसि ? तत्र पष्ठनरके अवस्थितलेश्यापेक्षया पञ्चेव रज्जवः स्पृष्टा भवन्ति, यतो मध्यलोकादुपरि कृष्णलेश्या नास्ति । 'भीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेपेपु" [त० सू० ४।२२] इति वचनात् । अथवा येपां मते सासादनसम्यग्दष्टिरेकेन्द्रियेपु नोत्पदाते तन्मतापेक्षया द्वादश- २५ भागा न दत्ता ।

सम्यग्मिथ्यादष्ट्रयसंयतसम्यग्दष्टिभिः कृष्णनीलकापोतलेश्यैलेकिस्यासंख्येयभागः

१ वर्षं० को० १४०-१४५ । २ स्वक्षेत्रव्यवहा-द० । ३-मविधिदर्शनके-ता०,व० । ४ वर्षं० को० १४६-१६४ । ५ कापोती कापोती च तथा नीला नीला च नीलकृष्णा च । कृष्णा च परम-कृष्णालेक्या प्रथमादिपृथिवीषु ॥ ६ मानाः आ० । ७ कृष्णानीलैः सा-द० । कृष्णालेक्या सा-आ० । ८ अधिविधितलात् आ०, द०, व० । ९-दिति कारणात् नो-आ०, व०, द० । १०-मादितो लेक्यानाम् आ०, व०, द० ।

सृष्टः । तेजोलेश्यैर्मिश्यादृष्टिसासाद् न सम्यग्दृष्टिभिल्लीकस्यासंख्येयभागोऽष्ट्रो नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः सृष्टाः । तेजोलेश्यैः सम्यग्मिश्यादृष्ट् यसंयतसम्यग्दृष्टिभिल्लीकस्यासंख्येयभागोऽष्ट्रो नव चतुर्दशभागा वा स्पृष्टाः । तेजोलेश्यैः संयतासंयतेलीकस्यासंख्येयभागः
अष्ट्री नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतेलीकस्यासंख्येयभागो अध्यर्धचतुर्दशभागो ५ वा देशोनाः । अस्यायमर्थः—तेजोलेश्यैः संयतासंयतैः प्रथमस्वगं मारणान्तिकोत्पादापेश्वय।
अध्यर्धचतुर्दशभागः सार्धरज्जुः सृष्ट्यः । तेजोलेश्यैः प्रमत्ताप्रमत्तैलीकस्यासंख्येयभागः । पद्मलेश्यैरादितश्चतुर्गुणस्थानैलीकस्यासंख्येयभागः पञ्च चतुर्दशभागा वा देशोनाः सृष्ट्यः । पद्मलेश्यैः संयतासंयतैलीकस्यासंख्येयभागः पञ्च चतुर्दशभागा वा देशोनाः । तत्कथम् १ पद्मलेश्यैः संयतासंयतैः सहस्रारे मारणान्तिकादिविधानात् पञ्च रज्जवः स्पृष्टाः । पद्मलेश्यैः प्रम१० त्ताप्रमत्तेलीकस्यासंख्येयभागः सृष्टः । शुक्ललेश्यैरादितः पञ्चगुणस्थानेलीकस्यासंख्येयभागः
पद् चतुर्दशभागा वा देशोनाः । तत्कथम् १ शुक्ललेश्यैरादितः पञ्चगुणस्थानेलीकस्यासंख्येयभागः
पद् चतुर्दशभागा वा देशोनाः । तत्कथम् १ शुक्ललेश्यौर्मश्यादृष्ट्यादि संयतासंयतान्तेर्मारणान्तिकाद्यपेश्वया । सम्यग्मिश्यादृष्टिभिस्तु मारणान्तिके तद्गुणस्थानत्यागात् विहारापेच्चया पद् रज्जवः
सृष्टाः । अष्टाविष कस्मान्न सृष्टा इति नाशङ्कतीयम् १ शुक्ललेश्यानामधो विहाराभावात् ।
तद्पि कस्मात् १ यथा कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेश्वया अवस्थितलेश्या वर्तन्ते ।

## "तेऊ तेऊ य तहा तेऊ पउमा य पउमसुका य । सुक्का य परमसुक्का लेस्सा भगणादिदेवाणं ॥१॥"

[ गो० जी० गा० ५३४ ]

'वअस्यायमर्थः—भवनवासिव्यन्तर्ज्योतिष्केषु जघन्या तेजोलेश्या। सौधर्मैशानयोः
२० मध्यमा तेजोलेश्या। सनत्कुमारमाहेन्द्रयोक्तक्कष्टा तेजोलेश्या? जघन्यपद्मेश्रेश्याया अविवक्षया।
ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रेषु व मध्यमा पद्मेलेश्या जघन्यशुक्कलेश्याया अवि-श्वया। शतारसहस्रारयोर्जघन्या शुक्कलेश्या उत्कृष्टपद्मेलेश्याया अविवश्चितत्त्रात्। आनतप्राणता-रणाच्युतनवप्रवेवयकेषु मध्यमा शुक्कलेश्या। नवानुदिशपद्मानुत्तरेषु उत्कृष्टा शुक्कलेश्या।
तथा चोक्तम्—

१-धौ च-आ॰, द०, व०, ज०। २-धौ च-आ०, द०, व०। ३ वा देशांनाः व०। ४ "दिवड्ढ चोहसभागा वा देस्णा"-पर्सं० फो० १५५। ५-स्वर्गमा-आ०, व०, द०। स्वर्गः व०। ६ सा अर्ध-आ०, द०, व०। ७ भागः स्पृष्टः। ८ पश्चलेख्यैः मिथ्याहष्ट्याद्यसंयत सम्यग्हष्ट्यन्तैः लोक-द०। ९-दिसंयतान्तैः द०, व०, आ०, व०। १० तथा पद्म-आ०, व०। तथा पीतपद्म-द०। ११ "तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुक्का य। सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे असुहा।"-गो० जी० गा० ५३४। तेजस्तेजश्च तथा तेजः प्रस्तः च पद्मसुक्का च। शुक्का व परमशुक्ला लेक्ष्या भवनादिदेवानाम् ॥ १२ अस्य गाध्याद्मस्य अयमर्थः। अथायमर्थः ज०। १३-कापिष्ठशुक्रमहाशुक्रेषु-व०, द०।

## "तिण्हं दोण्हं दुण्हं च्छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च। एत्तो य चोदसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं॥ १॥"

[ गो० जी० गा० ४३३ ]

ततोऽन्यत्र तिर्घ्यङ्मनुष्येषु लेश्यानियमाभावः । प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाष्ट्व सामान्योक्तं स्पर्शनम् । प्रभव्येः सर्वलोकः भँव्यानुवादेन भव्यानां सर्वगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । अभव्येः सर्वलोकः स्पृष्टः ।

सँम्यक्त्वानुवादेन ज्ञायिकसँद्दृष्टीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पर्शनमेव वर्तते, किन्तु देशसंयतानां क्षायिकसद्दृष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः स्पर्शनम् । क्षायिक-सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां पडिप रज्जवः कुतो नेति नाशङ्कनीयम् ? तेषां नियतक्षेत्रत्वान् । १० कर्म्भभूमिजो हि मनुष्यः सप्तप्रकृतिज्ञयप्रारम्भको भवति । क्षायिकसम्यक्त्वलाभात् पूर्वमेव तिर्येज्ञ बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतत्वं न लभते ।

## "अणुव्वयमहव्ययाइं ण लॅभइ देवाउगं मोत्तुं"

[ गो० कर्म० गा० ३३४ ]

इत्यभिधानात् तिर्यगलपतरस्थिति परिहत्तुं न शक्नोतीत्यर्थः । वेदकसम्यग्दृष्टीनां १५ सामान्योक्तं स्पर्शनम् । औपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यग्दृष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । देश-संयतादीनामौपशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां लोकस्यासंख्येयभागः स्पर्शनम् । औपशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां कुतो लोकस्यासंख्येयभाग इति । यदि पृच्लसि १ "मनुजेष्वेतत्सम्भवात् । वेदकपूर्वकौपशमिकयुक्तो हि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिश्यात्यपूर्वकौपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात् लोकस्यासंख्येयभागः । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्य- २० मिश्यादृष्टिमिश्यादृष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम् ।

ं संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चजुर्दर्शनिवत्। असंज्ञिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। ये तुन संज्ञिनः नाष्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तं स्वर्शनम्।

ै आहारातुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । सयोगकेवित्रनां छोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम् ? आहारकावस्थायां समचतुरस्वरज्ज्वादिन्या- २५ प्रेरभावात् । दण्डकपाटावस्थायां कपाटप्रतरावस्थायाञ्च सयोगकेवि औदारिकौदारिक- मिश्रशरीरयोग्यपुद्गछादानादाहारकः । तथा चोक्तम्—

१ त्रयाणां ह्रयोः षणां ह्रयोः त्रयोदशानाञ्च । एतस्माण्चतुर्दशानां लेश्या भवनादि-देवानाम् ॥ २ षट्षं॰ फो॰ १६५, १६६ । ३ षट्षं॰ फो॰ १६७-१७६ । ४-सम्य-ग्दृष्टीनाम् द॰, व॰ । ५ लह्र् आ॰, व॰, द॰, व॰ । अणुव्रतमहाव्रतानि न लभते देवायुर्भुक्ता । ६-ति चेत् पू-आ॰, व॰, द॰, ज॰। ७ मनुष्येष्वे-आ॰, व॰, द॰, ज॰। ८ षट्षं॰ फो॰ १७७-१८० । ९ षट्षं॰ फो॰ १८१-१८५ ।

२०

]

### ''दंडजुगे ओरालं कवाटजुगले य पंदरसंवरणे। मिस्सोरालं भणियं सेसतिए जाण कम्मइयम्॥ १॥'

[पञ्चसं० १।१९९]

दण्डकपाटयोश्च पिण्डित अल्पक्षेत्रतयासमचतुरस्ररज्जवादिव्याप्तेरभावात् सिद्धो लोक५ स्यासंख्येयभागः । अनाहारकेषु मिण्यादृष्टिभिः सर्वलोकः स्ष्रष्टः । सासादनसम्यग्दृष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः एकादश चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्ष्रष्टाः । तत्कथम् ? अनाहारकेषु सासादनस्य षष्ठप्रथिवीतो निःस्त्य तिर्यग्लोके प्रादुर्भावात् पद्ध रज्जवः, अच्युतादागत्य तिर्यग्लोके
प्रादुर्भावात् षडित्येकादश । नतु पूर्व हादशोक्ता इदानीं त्वेकादशित पूर्वापरिवरोध इति
चेत्; नः, मारणान्तिकापेक्षया पूर्व तथाभिधानात् । न च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकत्वं
१० किन्तूत्पादावस्थायाम् । सासादनश्च मारणान्तिकमेवैकेन्द्रियेषु करोति नोतपादम् , उत्पादावस्थायां सासादनत्वत्यागात् । अनाहारकेषु असंयतसम्यग्दृष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः षट्चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । स्योगकेविलनां लोकस्यासंख्येयभागः सर्वलोको वा । अयोगकेविलनां लोकस्यासंख्येयभागः स्पर्शनम् । इति स्पर्शनव्याख्यानं समाप्तम् ।

अथ कालस्वरूपं निरूष्यते । स कालै सामान्यविशेषभेदात् द्विप्रकारः । सामान्यतस्ता-१५ वत् मिथ्यादृष्टे नीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकजीवापेक्षया त्रयो भङ्गाः । ते के १ अनाय-नन्तः कॅस्यिचत् , कॅस्यिचदनादिसान्तः, कॅस्यिचत्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना-न्तर्मुदूर्त्तः । अन्तर्मु दूर्त्तं इति कोऽर्थः १ त्रीणि सहस्राणि सप्त शतानि ज्यधिकसप्तितरुच्छ्वा-साः मुदूर्त्तः कथ्यते ॥ ३७७३ ॥ तस्यान्तरन्तर्मुदूर्त्तः । समयाधिकामाविष्कामादि छत्वा समयोनमुदूर्त्तः यावत् । स च अन्तर्मुदूर्त्तं इत्थमसंख्यातभेदो भवति । तथा चोक्तम्-

> "तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । एँसो भवदि मुहुत्तो सन्वेसिं चेव मणुयाणं" ॥ १ ॥" [

उत्कर्षेण अर्द्धपुद्गलपरिवर्त्तो ११ देशोनः ।

सासादनसम्यग्द्रष्टे नीनाजीवापेच्चया जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमाऽसंख्येय-भागः । १२एकजीवं प्रति जघन्येनैकः १३ समयः । उत्कर्षेण १२५डावित्काः । आवित्का च २५ असंख्यातसमयळक्षणा भवति । तथा चोक्तम्—११

१ परदसं-ता० । पयरसं०-व० । दण्डयुगं औदारिकं कपाटयुगले च प्रतरसंवरणे । मिश्रीदारं भणितं शेषत्रये जानीहि कार्मणम् ॥ २-ते कालः आ०, व०, द०, ज० ॥ ३ षट्खं० का० १-३२ ॥ ४ भागाः ज० ॥ ५ अभव्यस्य ॥ ६ भव्यस्य ॥ ७ सादिमिध्याद्दष्टेः पुनरुत्यन्नस्यग्दर्शनस्य ॥ ८ समयाधिकानामावलि-आ०, द०, व० ॥ ९ एसे ता० ॥ १० मणुयाणां ता० ॥ त्रीणि सहस्राणि सप्त च शतानि त्रिसप्ततिश्च उश्वासाः ॥ एतत् भवति सहूर्त्ते सर्वेषाच्चैव मनुजानाम् ॥ ११-त्रतों सा-द०, व० ॥ १२ एकं जीवं आ०, व०, ज० ॥ १३-नैकस-आ०, व०, द०, व०, ज० १४ साधिक्षदावलिकालशेषे सासादनगुणस्थानपाप्यभावनियमात् ॥ द्रष्टव्यम्-ध० दी० का० पृ० ३४२ ॥ १५ गो० जीव० गा० ५७३-५७४ ॥

"आवित असंखसमया 'संखेजजावितसमूह उस्सामो । सत्तुस्सासो थोओ सत्तत्थोवो त्रवो भणिओ ॥ १ ॥ अद्वतीसद्धलवा नाली दोनािलया मुहुत्तं तु । समऊणं तं भिण्णं अंतमुहुत्तं अणेयविहं ॥ २ ॥"

[ जम्बू० प० १३।५, ६ ] ५

सम्यग्मिथ्यादृष्टेर्नोनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ख्येय-भागः । एकं जीवं प्रति जघन्योत्कृष्टश्चान्तर्मुहूर्तकालः । अस्यायमर्थः – सम्यग्मिथ्यादृष्ट्ये -कजीवं प्रति जैघन्येन जैघन्यान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण च उत्कृष्ट्योऽन्तर्मुहूर्तः ।

असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया सँवैः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रयिक्षिशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । <sup>६</sup>तत्कथम् ? कश्चिष्जीवः पूर्वकोड्यायुरुत्पन्नः १० सान्तर्मुहूर्तीष्ट्रवर्षानन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय सर्वोर्धसिद्धावुत्पद्यते । ततश्च्युत्वा पूर्वकोड्यायुरुत्पन्नोऽष्ट्रवर्षानन्तरं संयमभादाय निर्वाणं गच्छति ।

देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुर्हूर्तः, उल्क-र्षेण पूर्वकोटी देशोना ।

प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया सर्वः काळः। एकं जीवं प्रति जघन्येनैकः समयः। १५ तत्कथम् ? सर्वो जीवः परिणामविशेषवशात् प्रथमतोऽप्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पश्चात् तत्प्र-तिपक्षभूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयशेषेऽप्रमत्तगुणं प्रतिपद्य म्नियते इति

१ असंखे-जि । आवितः असंख्यसमया संख्यातावित्समूह उच्छ्वासः । सताश्वासाः स्तोकः, सत्तस्तोकाः लवो मणितः ॥ अष्टित्रंश्वर्धलवाः नाली हे नालिके मुहूर्तः तु । समयोन तत् भिन्नमन्तर्मुहूर्तं मनेकविधम् ॥ २ प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः द । प्रति जघन्येन जधन्यम् –ज । ३ जघन्योऽन्त –व । ४ उत्कृष्टान्त –व , ता । ५ सर्वका –आ , व , व , व , व । ६ "तं १ध १ एकको पमचो अप्पमचो वा च दुण्हमुवसामगाणमेककदरो वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउट्ठिदिएसु अणुत्तर-विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा संजमसम्म चस्स आदी जादो । तदो चुदो पुञ्चकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । तत्य असंजदसम्मादिट्ठी होदूण तावट्ठिदो जाव अतोमुहुचमेचाउअं सेसं ति । तदो अप्पमचमावेण संजमं विद्वण्णो । (१) तदो पमचापमचपरावचसहस्सं कादृण (२) खवगसेदिपा-ओग्गविसोहीए विद्वहो अप्पमचो जादो । (३) अपुत्त्वखवगो (४) अणियद्विखवगो (५) सुहुमुखवगो (६) खीणकसाओ (७) सजोगी (८) अजोगी (९) होदूण सिद्धो जादो । एदेहि णवहि अंतोमुहुचेहि ऊणपुव्वकोडीए अदिरिचाणि समऊणतेचीससागरोवमाणि असंजदसम्मादिहस्स उक्करसकालो होदि ।" –ध दी का पृ १ १७ । ७—माददाति ता । ८—तीः काल उ—आ । ९ "एवमादिव्लेहि तीहि अंतोमुहुचेहि ऊणा पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।" –ध दी का पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।" –ध दी का पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।" –ध दि का पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।" –ध दि का पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।" –ध दि का पुञ्चकोडी संजमासंजमकालो होदि ।"

20

अप्रमत्तेकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । तथा अप्रमत्तस्थाने स्थितो निजायुःकालान्तसमये प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य म्रियते इति प्रमत्तेकजीवं प्रत्यपि जघन्येनेकः समयः, उत्कर्षेणा-न्तर्मुहूर्तः ।

चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकः समयः, ५ उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तः । तत्कथम् ? चतुर्णामुपशमकानां चतुःपञ्चाशत् यावत् यथासम्भवं भवन्तो २ युगपदिष प्रवेशे मरणासम्भवात् नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकसमयः । नन्वेवं मिथ्यादृष्टेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम् ; कोऽर्थः ? मिथ्यादृष्टेरेक-समयः कालो न घटते इत्यर्थः । कस्मात् ? प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तर्मुहूर्तमध्ये मरणासम्भ-वात् । तदुक्तम्-

# "मिथ्यात्वं दर्शनात् प्राप्ते<sup>®</sup> नास्त्यनन्तानुबन्धिनाम् । यावदाविष्ठकां पाकान्तर्भुहुर्ते मृतिर्न च ॥ १ ॥" [

सम्यग्मिथ्यादृष्टेः परिमरणकाले तद्गुणस्थानत्यागान्नेकः समयः सम्भवति इति प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोऽपि अन्तर्मुहूर्तमध्ये न म्नियते । अतोऽसंयतसंयतासंयतयोरपि एकः समयो न भवति ।

१५ चतुर्णौ क्षपकाणामयोगकेविलनाञ्च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्च उत्कृष्टश्च कालोऽन्तर्मुहूर्तः । तत् कथम् ? चतुर्णौ क्षपकाणामपूर्वेकरणानिवृत्तिकरणसूद्त्मसाम्प-रायक्षीणकषायाणामयोगकेविलनाञ्च मोत्तृगामित्वेन अन्तरे मरणासम्भवात् नानेकजीवा-पेक्षया जघन्यश्चोत्कृष्टश्चान्तर्मुहूर्तः कालः ।

सयोगिकेविलनां नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूँर्तः । २० कुतः ? सयोगिकेविलगुणस्थानानन्तरमन्तर्मुहूर्तमध्ये अयोगिकेविलगुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोनाँ । कुतः ? अष्टवर्षानन्तरं तपो गृहीत्वा केवलमुत्पादयतीति कियद्वर्षद्वीनत्वात् पूर्वकोटी वेदितव्या ।

विशेषेण 'गत्यतुवादेन नरकगती 'नारकेषु सप्तसुं भूमिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवा-पेक्षया सर्वः काळः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः काळः, पश्चात् मिथ्यादृष्टिगुणस्थानत्यागे -२५ सम्भवात् । उत्कर्षेण प्रथमभूम्यादिषु यथासङ्ख्यमेकः सागरः, त्रयः सागराः, सप्त सागराः, दश सागराः, सप्तदश सागराः, द्राविशति सागराः त्रयश्चिशत्सागराश्चेति । सासाद्नसम्यग्दृष्टेः सम्यग्मिथ्यादृष्टेश्च सामान्योक्तः काळः । असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेत्त्वया सर्वः कालः । एक-

१-या ज-द०, आ०, ज०। २ युगपदेकस्मिन्नि प्रदेशे आ०, व०, व०, व०, द०। ३ प्राप्तेर्ना-व०। ४-न च अ-आ०, व०, व०, व०, उ०। ५-तेना-आ०, व०, व०, द०, ज०। ६ तंः कालः कु-आ०। ७ 'अट्टाह वस्सेहि अट्टाह अंतोसुहुचेहि य ऊणपुव्वकोडी सजागकेविलिकालो होदि।''-घ० दो० का० पृ० ३५७। ८ बद्बं० का० ३३-१०६। ९ नरकेषु आ०, द०, व०, ज०। १० सप्तभू-आ०। ११-न त्यागासं-व०। -नर्योगसं-वा०।

जीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुहूर्तः । उत्कृष्टो देशोनः <sup>९</sup> अन्तर्भुहूर्तः (?) । कस्मात् ? देशोनादन्तर्भु-हूर्तोत् परं तद्गुणस्थानत्यागात् ।

तिर्यमगतौ तिरख्नां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः। उत्कर्षेण व्अनन्तः काळः। असङ्ख्येयाः पुद्रलपरिवर्ष्ताः। सासाद्नसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः काळः। असंयतसम्यग्दृष्ट्रेस्तरश्चः नानाः ५ जीवापेक्षया सर्वः काळः। एकजीवं तिर्य्यञ्चं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्यो-पमानि । कथमिति चेत् ? उच्यते–तिर्य्यगसंयतसम्यग्दृष्ट्यो कजीवं प्रति उत्कर्षेण दर्शनमोह्ध्यपक्षेत्रकापेक्षया वित्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वेरभ्यधिकानि, सप्तचत्वारिशतपूर्वकोटिभिरभ्यधिकानीत्यर्थः । तथा हि—पुंनपुंसकक्षीवेदेन अष्ट्रावष्ट्रौ वारान् पूर्वकोट्यायुषा पजत्यच अवान्तरे अपर्याप्तमनुष्यज्ञद्रभवेन अष्ट्रो बारान् उत्पद्यते । पुनर्पि वित्रमुसकक्षीवेदेन १० अष्टावष्टौ पुंवेदेन सप्तेति । ततो भोगभूमौ त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन देवेषु उत्पादात् पश्चात् गत्यतिकँमः । पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वाधिक्यं देवगतिप्रह्णेन पूर्यत इति वेदितन्यम्।

मनुष्यगतौ मनुष्येषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेष्त्या सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटिष्टथक्त्वेरभ्यधिकानि । सासादनसम्य- १५ ग्दष्टेर्नानाजीवापेष्त्रया जघन्येनेकः समयः उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तः। एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः, उत्कर्षेण पडाविलकाः। सम्यम्मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्चोत्कृष्टश्च कालोऽन्तर्मुहूर्तः। असंयतसम्यग्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि। तत्कथम् १ कर्म्मभूमिजो हि मनुष्यः क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दर्शनमोहक्षपंकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषूत्पद्यते इति [ ततः ] २० मनुष्यगतिपरित्यागात् १० सातिरेकाणि पश्चाद्गत्यितक्रमः। देशसंयतादीनां दशानां गुणस्थानानां सामान्योक्तः कालः।

१ नारकेषु सम्यक्किट्रेयं कालः चिन्त्यः। यतः षट् वण्डागमादिषु तस्यैत्यं निरूपणम्— "उक्कस्सं सागरोपमं तिष्णि सच दस सचारस बाबीस तेचीसं सागरोपमाणि देसूणाणि।" ४६। " एवं तीहि अंतोमुहुचेहि ऊणा अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदी असंजदसम्मादिद्वि उक्क-स्सालो होदि। णविर सचमाए छि अंतोमुहुचेहि ऊणा उक्कस्सदिदिचि वच्चं।" —पट्सं०, घ० टी० का० पृ० ३६२। "उत्कर्षेण उक्त एवोत्कृष्टो देशोनः।"—स० सि० पृ० २२। २ अनन्तकालः आ०, द०. व०, व०। ३ परावर्ताः ज०। ४ अयं कालः त्रिविधपण्चेन्द्रिय-तिर्यञ्चमिथ्याद्यष्टिभिति। यथा—"उक्कस्सं तिष्णि पलिदोवमाणि पुञ्चकोडिपुण्यचेणक्भिद्दियाणि।" —पट्सं० का० ५९। ५ उत्पद्यते आ०। ६ नपुंसक्किविदे आ०, द०, व०। नपुंसक्वेदे ज०। ७—विक्रमः आ०, द०, व०, ज०। ८ ग्रहणेन वेदि—आ०, द०, व०, ज०। ग्रहणेन पूर्वतः वेदि—व०। ९ क्षपक्षयुक्तः आ०, द०, क०, ज०। १० "तिष्णि पलिदोवमाणमुविद देसूण-पुज्वकोडितिभागुवलंभा।"—ष० टी० का० पृ० ३७८।

રેલ

देवगतौ देवेषु मिथ्यादृष्टे नीनाजीवापेत्तया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त-मुंहूर्तः उत्पन्नमात्रापेक्षया, अन्तर्मुहूर्तानन्तरं सद्दृष्टिर्भवति यतः । उत्कर्षेण एकत्रिशत्सागरोप-मानि ननवममैवेयकेऽपि कश्चिन्मिथ्यादृष्टिर्भवति यतः । सासादनसम्यौदृष्टेः सम्यम्मिथा-दृष्टेश्च सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं ४ प्रति जघन्येनान्तर्मृहुर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्विशत्सागरोपमानि ।

४इन्द्रियानुवादेन, एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येन जुद्रभवप्रहणम्। तत्कीदृशमिति चेत् ? उक्तलक्षणमुहूर्त्तमध्ये तावदेकेन्द्रियो भूत्वा कश्चिज्ञीवः षट्षष्टिसहस्रद्वात्रिंशद्धिकशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि अनुभवति, तथा स एव जीवः तस्यैव मुहूर्तस्य मध्ये द्वित्रिचतुःषञ्चेन्द्रयो भूत्वा यथासंख्यमशीति-१० षष्टि-चत्वारिशत्-चतुर्विशतिजन्ममरणान्यनुभवति। सर्वेऽप्येते समुदिताः जुद्रभवा एतावन्त एव भवन्ति-६६३३६। उक्तञ्च-

> "तिण्णि सया छत्तीसा छाविह सहस्स जम्ममरणानि । एविदया खुदभवा हविति अतोग्रहुत्तस्स ॥ १ ॥ वियितिदिएसु सीदिं सिंहं चालीसमेव जाणाहि । पंचेदियचउवीसं खुदभवेतोग्रहुत्तस्स ॥ २ ॥" [

यदा चैर्वं।न्तर्मुहूर्तस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदैकिस्मिन्नुच्छ्वासे अष्टादश जन्ममरणानि छभ्यन्ते । तत्रैकस्य चुद्रभवसंज्ञा । उत्कर्षेण अनन्तकालोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरि-वर्ताः । तत्कथम् ? उत्कर्षेण अनन्तकालः असंख्यातपुद्रलपरिवर्तनलक्षणो निरन्तरमेकेन्द्रियन्तेनैव "मृत्वा मृत्वा पुनर्भवनात् , ततो विकलेन्द्रियः पठ्नेन्द्रियो वा भवति । विकलेन्द्रियाणां २० नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येन चुद्रभवप्रहणम् । उत्कर्षण सङ्ख्ये-यानि वर्षसहस्राणि । पठ्नेन्द्रियेषु मिथ्याहष्टरेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षण सागरोपमसहस्रः पूर्वकोटिप्रथक्त्वैरभ्यधिकम् । तत्कथम् ? पठ्नेनिद्रयमिथ्याहष्टयो कजीवं प्रति उत्कर्षण सागरोपमसहस्रः पूर्वकोटिप्रथक्त्वैः पण्णवित् पूर्वकोटिभिरभ्यधिकमित्यर्थः । तथा हि – नपुंसकस्त्रीपुंवेदे हि संज्ञित्वेन अष्टावष्टौ वारान् पूर्व-२५ कोट्यायुषा समुत्वदाते । 'तथैव चासिव्ज्ञकत्वे एवमष्टचत्वारिंशद्वाराः । अवान्तरे अन्तर्मुहूर्त-

१ सम्यग्दिष्टिर्भ-आ०, ब०, द०, ज०। २ नवप्रैवेयकेषु क-आ०, द०, ब०, ज०। ३ सम्यग्मिथ्याद्द्धे आ०, ज०। सम्यग्मिथ्याद्द्धेः द०, ब०, व०। ४ पर्वे का० १०७-१३८। ५ गो० जी० गा- १२२-१२३। कद्याणा० गा०५, ६। त्रीणि शतानि पर्त्रिशत् पर्विधिस्द्वर्ष्य ॥ विकलेन्द्रियेष्वशीति षदि चत्वा । स्त्रिकेन्ममरणानि। एतावन्तः क्षुद्रभवा भवन्ति अन्तर्मुहूर्चस्य ॥ विकलेन्द्रियेष्वशीति षदि चत्वा । रिश्चेव जानीहि। पञ्चेन्द्रिय चतुर्विशति क्षुद्रभवानन्तर्मुहूर्नस्य ॥ ६ चैव आ०, ब०. द०, ज०। चैवं मुहू-ता०। ७ मृत्वा पुनर्भवात् आ०, द०, ब०, ज०। ८ यथैव आ०, व०, ज०। ९ चास्त्रित्वे व०। च सम्रिकत्वे ज०।

मध्ये पञ्चेन्द्रिये चुद्रभवेन अष्टौ वारान्, पुनरिप द्वितीयवारं नपुंसकस्त्रीपुंषेदे सञ्ज्ञत्वा-सञ्ज्ञित्वाभ्यामष्ट्रचत्वारिंशत् पूर्वकोटयो भवन्ति । एवं षण्णवित कोटयः । पञ्चेन्द्रियसासाद-नादीनां सामान्योक्तः कालो वेदितव्यः ।

कायानुवादेन पृथिन्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्तया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येन चुद्रभवप्रहणम् । उत्कर्षेण <sup>3</sup>असङ्ख्येया लोकाः । वनस्पतिकायिकानाम् एके ५ न्द्रियवत् ॥ ६६५३२ ॥ त्रसकायिकेषु मिध्याद्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रो पूर्वकोटिपृथक्त्वेरभ्यधिके । सासादना-दीनां पञ्चेन्द्रियवत् कालो वेदितन्यः ।

भ्योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिषु मिध्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त-सयोगकेवित्रनं नानाजीवापेच्चया सर्वः कालः । एकजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । तत्कथम् १ १० वाङ्मनसयोगिषु मिध्यादृष्ट्यादीनां षण्णां भ्योगपरावर्त्तगुणस्थानपरावर्त्तापेच्चया जघन्येनैकः समयः । तथा द्दि-अविविक्षितत्वादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रमणं योगपरावर्त्तः । गुणान्तरयुक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिध्यात्वादिगुणसङ्क्रमो गुण-परावर्त्तः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्तर्मुहूर्त्तः । तत्कथम् १ योगकालं याव-दित्वर्थः, पश्चात्तेषां योगान्तरसङ्क्रमः । सासादनसम्यग्दृष्टः सामान्योक्तः कालः । १५

सम्यग्मिश्यादृष्टे र्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । तत्कथम् ? सम्यग्मिश्यादृष्टे - र्नानाजीवापेक्षया योगगुणपरावर्तनमपेद्दय जघन्येनैकसमयः । तथा हि - केषाक्चित् गुणान्तर- युक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकाळान्त्यसमये यदा सम्यग्मिश्यात्वसङ्क्रमणं तदैव अन्येषां योगान्त- रानुभूतम्, सम्यग्मिश्यात्वकाळान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रम इति कारणादेकः समयः । सम्यग्मिश्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति सम्य- २० ग्मिश्यादृष्टेर्नाचात्वकाळां च अन्तर्भृहृक्तः ।

चतुर्णामुपशमकानां क्षपकाणाञ्च नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनैक-समयः योगगुणपरावर्त्तनापेक्षया पूर्ववत् । उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्त्तः । काययोगिषु मिध्याहर्द्ध-र्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेणानन्तः कालो-ऽसंख्येयाः पुदूलपरिवर्ताः । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिध्यादृष्ट्रचादीनां जघन्योत्कृष्टः कालो २५ मनोयोगिवत् । अयोगानां सामान्यवत् ।

वेदानुवादेन<sup>८</sup> स्त्रीवेदेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति

१ वेदसंकित्वाभ्याम् आ०, द०, व०, ज०। २ षट्खं० का० १६९-१६१ । ३ असङ्ख्येय-कालः व०। असङ्ख्येयलोकः आ०, व०, ज०, द०। ४ पट्खं० का० १६२-२२६ । ५-इष्ट्य-संयतासंयत-आ०। -हष्टिसंयतासंयत-ज०। ६ "एत्य ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरणवाघादेहि मिन्छत्तगुणहाणस्स एगसमञो परुविजदे।"-घ० टी० का० पृ० ४०९। ७ "एगजीवं पहुस्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं।" -षट्खं० का० १६८,१६९। स० सि० पृ० २४। ८ षट्खं० का० २२६-२४९।

जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । तत्कथम् ? एकजीवस्य मिण्यात्वयुक्तः स्त्रीवेदकालः जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः, ततो गुणान्तरसङ्क्रम इत्यर्थः । उत्कर्षेण पल्योपमशतपृथक्त्वम् । तत्कथम् ? स्त्रीवेदयुक्तो मिथ्या-दृष्टिर्देवेष्वायुर्बन्नाति, ततस्तिर्य्यङ्मनुष्येषु नारकसम्मृच्छंनवर्जं तावत् पल्योपमशतपृथक्त्वम्, ततो वेदपरित्यागः । सासादनसम्यग्टष्ट्याद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः कालः, किन्तु ५ असंयतसम्यग्दष्टे नीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्त्तः, उत्कर्षेण पद्मपद्माशत्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत् ? स्त्रीवेदासंयतैकजीवं प्रति उत्कर्षेण पञ्चपञ्चाशत्पल्योपमानि, गृहीतसम्यक्त्वस्य क्रीवेरेनोत्पादाभावात्, पर्याप्तः सन् सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति पर्याप्तिसमापकान्तर्भुहूर्त्तहीनत्वात् देशोन।नि तानि पञ्चपञ्चाशत्पल्योप-मानि स्त्रीवेदे षोडरो<sup>र</sup> खर्गे सम्भवन्तीति वेदितन्यम्। पुंवेदेषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवापेत्तया सर्वः १० कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथवत्वम् । सासादनसम्य-ग्टष्ट्याद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः कालः । नपुंसकवेदेषु मिश्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वैः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गल-परिवर्त्ताः । सासादनसम्यग्दष्ट्र्याद्यनिवृत्तिबाद्रान्तानां सामान्यवत् । किन्त्वसंयतसम्यग्दष्टे-र्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहर्त्तः, उत्कर्षेण त्रयिक्षशत्सा-१५ गरोपमानि देशोनानि । तत्कथम् ? कश्चिज्जीवः सप्तमनरके पतितः, तत्र नपुंसकः सन्तुत्कः र्वेण त्रयिश्वशत्सागरोपमायुरुत्पद्यते, स पर्याप्तः सन् सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति कियत्कालं विश्रम्य विशुद्धो भूत्वा सम्यक्त्वं गृह्णाति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानि । अपगतवेदानां सामान्यवत् ।

कषायानुवादेन विदुष्कषायाणां मिध्यादृष्ट्याद्यप्रमत्तानां मनोयोगिवत् जघन्ये-२० नैकसमयः, उत्कर्षेण अन्तर्मुहूर्त्त इत्यर्थः । स तु कालः एकं जीवं प्रति काषायगुणपरा-वर्त्तीपेक्षया ज्ञातव्यः । द्वयोरुपशमकयोर्द्वयोः क्षपकयोः केवललोभस्य वाऽकषायाणाञ्च सामा-न्योक्तः कालः ।

"ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानिषु मिथ्यादृष्टिसासाद्त्तसम्यग्दृष्ट्योः सामान्यवत् कालः । 'विभङ्गज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येना-२५ न्तमुदूर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमानि "देशोनानि । देशोनानीति कथम् ? विभङ्गज्ञानि-मिथ्यादृष्ट्ये कजीवं प्रति उत्कर्षेण नारकापेक्षया त्रयस्त्रिशत्सागरोपमानि, पर्याप्तश्च विभङ्गज्ञानं प्रतिपद्यत इति पर्य्याप्तिसमापकान्तर्मुहूर्त्तद्दीनत्वात् देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्टेः सामान्योक्तः कालः । आभिनिवोधिकश्रुतावधिमनःपर्य्यज्ञानिनां केवलज्ञानिनाश्च सामान्योक्तः कालः ।

१ स्त्रीवेदोत्या-आ०, द०, व०, ज०। २ वोडशस्य-आ०, व०, द०, व०, ज०। ३ "छि अंतोमुहुचेहि ऊणतेचीससागरोवलंगा।" -ध० टी० का० ए० ४४३। ४ वट्लं० का० २५०-२५९। ५ विभंगाज्ञा-ता०, आ०, व०, व०, ज०। ७ "एवमंतोमुहुचूण तेचीससागरोवमाणि विभंगणाणस्य उक्कस्सकालो होदि।" -ध० टी० का० ए० ४५०।

भसंयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थौपनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसंय-तानां संयताऽसंयतानामसंयतानास्त्र चतुर्णां सामान्योक्तः कालः ।

³दर्शनानुवादेन चर्चुदर्शनिषु मिध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मु हूर्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे। सासादनसम्यग्दृष्ट्यादीनामेकादशा-नां सामान्योक्तः कालः। अचर्चुर्दर्शनिषु मिध्यादृष्ट्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः कालः। ५ अवधिकेवलिद्शिनिनोरविधज्ञानिकेवलज्ञानिवत्।

ठेश्यातुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यासु मिध्याद्दर्धनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स तु कालः तिर्घ्यं इस्तुष्यापेक्षया तेषामेव लेश्यापरा-वर्तसम्भवात्। एवं सर्वत्र च लेश्यायुक्तस्यान्तर्मुहूर्त्तस्त्रयंग्मतुष्यापेक्षया वेदितव्यः। उत्कर्षेण त्रयिक्षिशत्सागरोपमानि सप्तद्शसागरोपमानि सप्तसागरोपमानि "सातिरेकाणि। १० तत्कथम् ? नारकापेक्षया यथासङ्ख्यं सप्तपञ्चमतृतीयपृथिव्यां त्रयिक्षिशत्सप्तदशसप्तसागरोपमानि। देवनारकाणामवस्थितलेश्यत्वात् क्रजन् नियमेन तल्लेश्यायुक्तो क्रजति आगच्छतो नियमो नास्तीति सातिरेकाणि। सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्रचोः सामान्योक्तः कालः। असंयतसम्यग्दृष्टर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तन्तर्म् हूर्तः उत्कर्षेण त्रयिक्षशत्मप्तरसप्तसप्तागरोपमानि 'देशोनानि। तत्कथम् ? उक्तलेश्यायुक्ताऽसंय-१५ तसम्यग्दृष्ट्यं कजीवं प्रति उत्कर्षेण नारकापेक्षया उक्तान्येव सागरोपमानि, पर्याप्तिसमापकान्तर्मुहूर्ते सप्तम्यां मारणान्तिके च सम्यक्त्वाभावात् देशोनानि। तेजःपद्मलेश्ययोर्मिध्यादृष्ट्यास्यतसम्यग्दृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश्चः च सागरोपमानि 'सातिरेकाणि। कथमेतत् ? तेजःपद्म-वर्त्वभारोपमे अष्टादश्चः च सागरोपमानि 'सातिरेकाणि। कथमेतत् ? तेजःपद्म-

१ षर्सं० का० २६९-२७५। २-स्थापन-सा०, व०, द०। षर्सं० का० २७६-२८२। ३ षर्सं० का० २८१-३०८। ४-मेंहूतें: कालः स तु ति-आ०। ५ "एवं दोहि अंतोमुहुचेहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि किण्हलेस्साए उक्कस्सकालो होदि। एवं दोहि अंतोमुहुचेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि कीज्लेस्साए उक्कस्सकालो होदि। " एवं दोहि अंतोमुहुचेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकालो होदि। " एवं दोहि अंतोमुहुचेहि सादिरेयाणि सच सागरोवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकालो होदि। " पवं छि अंतोमुहुचेहि ऊणाणि तेचीसं सागरोवमाणि किण्हलेस्साए उक्करसकालो होदि। " पिवं छि अंतोमुहुचेहि ऊणाणि तेचीसं सागरोवमाणि किण्हलेस्साए उक्करसकालो होदि। " पिवं छि अंतोमुहुचेसु पोव्हिल्तिसु अंतोमुहुचेसु सोहिय सुद्धसेसेण ऊणाणि सत्तारस सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स णील्लेस्साए उक्करसकालो होदि। " पिवं का० पृ० ४६०-४६२। ७-श सा-आ०, द०, व०, ज०। ८ "लद्धा सगदिदी पुत्विल्लंतो मुहुचेस अव्यविधा। " उद्धाणि अंतोमुहुचेणुअङ्दाइज सागरोवमाणि संपुण्णानि।" त्ये अद्वारह सागरोवमाणि पंलदोवमस्स असंसेजदिभागेणवभिद्धाणि सीविद्धण सुदस्स णहा पम्मलेस्सा। " लद्धाणि अंतोमुहुच्ण्वथ्रसागरोवमाणि अद्वारस सागरोवमाणि।" — च० दी० का० पृ० ४६०-४६५।

लेश्यामिथ्याद्दष्ट्यसंयतसम्यग्दष्टश्ये कजीवं प्रति उत्कर्षेण प्रथमस्वर्गपटलापेक्षया द्वे सागरोपमे । द्वादशस्वर्गपटलापेक्षया अष्टादशसागरोपमानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात् सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाच सातिरेकाणि किञ्चिद्दिधकानीत्यर्थः । सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्याद्दष्ट्योः सामान्योक्तः कालः । संयताऽसंयतप्रमत्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया ५ सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तः । शुक्कलेश्यानां मिथ्याद्दष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम् ? शुक्ललेश्यिमध्याद्दष्टश्चे कजीवं प्रति उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम् ? शुक्ललेश्यिमध्याद्दष्टश्चे कजीवं प्रति उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमानि, प्रवेचयकदेवापेक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादावस्थायामपि शुक्कलेश्यासम्भवात् भातिरेकाणि । सासादनसम्यग्दष्टश्चादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्च सामा-१० न्योक्तः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तः । अस्रमेतत् ? संयतासंयतशुक्कलेश्यैकजीवं प्रति गुण-लेश्यापावर्त्तापेक्षेतराभ्यां जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तः ।

<sup>२</sup>भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वकालः । एकजीवापेक्षया द्वौ भङ्गौ अनादिः सपर्य्यवसानः, सादिपर्य्यवसानश्च । तत्र <sup>३</sup>सादिपर्य्यवसानः जघन्येनान्त-१५ र्मुहूर्तः । उत्कर्षेण अर्धपुद्रलपरिवर्त्तो <sup>४</sup>देशोनः । सासादनसम्यग्दृष्ट्रश्वाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योक्तः कालः । अभव्यानामनादिरपर्यवसानः । अयं तु तृतीयो भङ्गः ।

भसम्यस्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्दष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योक्तः । क्षयोपशमसम्यग्दष्टीनां चतुर्णां सामान्योक्तः कालः । के ते चत्वारः ? असंयतसम्यग्दष्टि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसंयतार्श्वति । औपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्दष्टि२० संयतासंयतयोगीनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं
जीवं प्रति जघन्यश्चोत्कृष्टश्चान्तर्मुहूर्त्तः । प्रमत्ताप्रमत्त्वयोश्चतुर्णामुपशमकानाञ्च नानाजीवापेक्षया
एकजीवापेक्षया च जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्त्तः । सासादनसम्यम्मध्यादृष्टिमिथ्यादृष्टीनाञ्च सामान्योक्तः कालः ।

भ्सट्स्यनुवादेन सिट्सिषु मिथ्यादृष्ट्यादिनवगुणस्थानानां पुंदेववत् । शेषाणां सामा-२५ न्योक्तः कालः । असिट्झिनां मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येन जुद्रभवप्रहणम् । उत्कर्षेण अनन्तः कालः, असङ्ख्येयाः पुद्रलपरिवर्ताः । ये तु न सिट्झिनो नाष्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः कालः ।

°आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकजीवं प्रति

१ ''एवं पढिमिस्लंतोमुहुनेण सादिरेगएककत्तीस सागरोवममेत्तोत्ति मिन्छत्तसिहदसुक्क लेससुक्कस्सकालो होदि।'' घ० टी० का० ए० ४७२। २ षट्कं० का० ३०९-३१६। ३ सादिः सप-ता०, व०। ४ ''जादं देस्णमद्घपोग्गलपरियष्टं।''-घ० टी० का० ए० ४८०। ५ षट्कं० का० ३१७-३२९। ६ षट्कं० का० ३३०-३३६। सञ्जानु-आ०, द०, व०, व०, ज०। ७ षट्कं० का० ३३७-३४२।

जघन्येनान्तर्मुहूर्तः। भवक्रेण गतः जुद्रभवेषु पुनरिष वक्रेण गतः। उत्कर्षेण अङ्गुल्यसंख्येय-भागः संख्येयाऽसंख्येया उत्सिर्धिण्यवसिर्धिण्यवसिर्धिण्यः। अस्यायमर्थः-उत्कर्षेण सङ्ख्याताऽसङ्ख्यात-मानाविच्छन्नोत्सिर्धिण्यवसिर्धिणीलक्षणाङ्गुल्यसंख्येयभागः शश्वद्यजुगतिमत्त्वात् । शेषाणां सासद्नसम्यग्दण्ट्यादीनां त्रयोद्शगुणस्थानानां सामान्योक्तः कालः। अनाहारकेषु मिश्र्याद्दर्धे-र्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। एकजीवं प्रति जघन्येनैकसमयः। उत्कर्षेण त्रयः समयाः, ५ "एकं द्वौ त्रीन् वाऽनाहारकः।" [त० स्० २।३०] इति वद्दयमाणत्वात्। सासादनसम्य-ग्द्रष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः। उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येयभागः। तच्चा-विलकाया असंख्येयभागः समयमानलक्षणत्वात् एकसमय एव स्यात्, आवल्या असंख्यात-समयलक्षणत्वादिति। एकजीवं प्रति जघन्येनैकः समयः। उत्कर्षेण द्वौ समयौ। सयोगकेव-लिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन त्रयः समयाः समये समये दण्डादिगरम्भकत्वात्। उत्क-१० र्षेण सङ्ख्येयाः समयाः जघन्योत्कृष्टसङ्ख्यातमानाविच्छन्नाः निरन्तरं विषमसमये दण्डादि-प्रारम्भकत्वात्। एकं जीवं प्रति जघन्यश्चोत्कृष्टश्च कालक्षयः समयाः प्रतरद्वयलोकपूरणलक्षणाः। अयोगकेविलनां सामान्योक्तः कालः। इति कालवर्णनं सम्पूर्णम्।

अथ अनन्तरमन्तरं निरूष्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसङ्कमे सति पुनरिप तद्गुणस्थानप्राप्ताः यावन्न भवित तावान् कालोऽन्तरमुच्यते । तदन्तरं सामान्यविशेष- १५ भेदात् द्विप्रकारं भवित । ³सामान्येन तावदन्तरमुच्यते-भिध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण द्वे षट्पष्टी ४देशोने सागरोपमानाम् । तत्कथम् १ वेदकसम्यक्त्वेन युक्तः एकां पट्पष्टि तिष्ठति । वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्षेण एता- "वन्मात्रकालत्वात् । पुनरवान्तरे अन्तर्मुहूर्तं यावत् सम्यम्भिध्यात्वं गतस्य पुनरौपशमिक-सम्यक्त्वमहण्योग्यता पल्योपमासङ्ख्येयभागे गते सति । एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वमहण- २० योग्यता, प्रहणे योग्यताया एवं सम्भवात् । सासादनसम्यग्दृष्टरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येयभागः । उत्कर्षेण अर्द्धपुद्रलपरिवर्त्तो १देशोनः । सम्यग्मिध्यादृष्टरेरन्तरं नानाजीवापेक्षया सासादनवन् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण अर्द्धपुद्रलपरिवर्त्तो १देशोनः ।

१ "जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमयूणं । २११ । तिण्णि विगाहे काऊण सुहुमेइंदिए-सुप्पज्ञिय चउत्थसमए आहारी होदूण भुंजमाणाउभं कदलीचादेण घादिय अवसाणे विगाहं करिय णिगायस्स तिसमऊणखुद्दाभवग्गहणमेत्ताहारकालुवलंभादो ।"-षट्षं० खु० पृ० १८४ । २ इति काल्व्यावर्णमा समाप्ता आ० । इति काल्व्यावर्णमं समाप्तम् व० । ३ षट्षं अ० २-२० । ४ "लद्धमंतरं अंतोमुहुत्तूण वेळावट्टिसागरोवमाणि ।" —घ० टी० अ० पृ० ७ । ५-मानका—आ०, द०, व०, ज० । ६ "एवं समयाहियचोद्दसअंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियदं सामणसम्मादिट्टिस्स उक्कस्संतरं होदि ।" —घ० टी० अ० पृ० १२ । ७ "एदेहि चोद्दसअंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्वः सम्मामिच्छत्तु क्कस्संतरं होदि ।" —घ० टी० अ० पृ० १३ ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्तेसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्गृहूर्त्तः । उत्कर्षेण अर्द्धपुद्रल्परिवर्त्तो ैदेशोनः । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकँसमयः । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । त्रिभ्य उपिर नवभ्योऽधः पृथक्त्वसब्ज्ञा आगमस्य । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण अर्द्धपुद्रलपिरवर्त्तो ५ ४देशोनः । चतुर्णां क्षपकाणामयोगिकेवलिनाञ्च नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेण पण्मासाः । एकं जीवं प्रत्यन्तरं नास्ति । सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया चान्तरं नास्ति ।

विशेषेण 'गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणां सप्तसु नरकभूमिषु मिथ्याद्दष्ट्यसंयत-सम्यग्दष्ट्योनीनाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण १० एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयिक्षिशत्सागरोपमानि "देशोनानि । 'सासादनसम्यग्दष्टि-सम्यग्मिथ्यादष्ट्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येयभागः अन्तर्मुहूर्त्तेश्च । उत्कर्षेण एकत्रिसप्तदश-सप्तदशद्वाविंशतित्रयिक्षिशत्सागरोपमानि "देशोनानि ।

तिर्ध्यगतौ, तिरश्चां मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघ-१५ न्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि १०देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्?

१-संयतानां नाना-आ०, द०, व०, ज० । २ ''एवमेक्कारसेहि अंतोमुहत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरि-यद्यमसंजदसम्मादिट्ठीणमुक्कत्संतरं होदि । . . . . . एवमेक्कारसेहि अन्तोमुहुनेहि ऊणमद्धपोग्गलपरि-यदमुक्कस्तंतरं संजदासंजदस्स होदिः एवं दसहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्वं पमत्त-स्मुक्कस्संतरं होदि । ..... एवं दसिह अंतामुहुनेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियष्टं अप्पमत्तस्मुक्कस्संतरं होदि।" -ध॰ टो॰ भ॰ पृ॰ १५-१७। ३-कः सम-व॰। ४ "एवमट्ठावीसेहि अंतोमुहत्तेहि ऊणमद्भगेग्गलपरियद्वमपुव्वकरणस्मुक्कस्संतरं होदि । एवं तिण्हमुवसामगाणं । णवरि परिवाडीए छव्त्रीसं च उवीसं वावीसं अंतोमुह्त्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियष्टं तिण्हमुक्कस्संतरं होदि।" -भः टी॰ अ० ए० २०। ५-पेक्षया नास्त्यन्तरं विशे -आ०, द०, ब०, ज०। ६ षट्सं० अ० २१-१००। ७ "उक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।२३। एवं छहि अंतोमु हुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोव-माणि मिच्छचुक्कस्तंतरं होदि । ..... एवं छहि अंतोमुहुचेहि ऊणोणि तेत्तीसं सागरोवमाणि असंजद-सम्मादिट्ठि-उक्करसंतरं होदि।" -ध॰ टो॰ अ॰ पृ॰ २३। ८ सासादनसम्यग्मिथ्या -आ॰. द॰, ब॰, ज॰। ९ "एवं समयाहियचदुहि अंतोमुह्त्तेहि ऊणाओ सगसगुक्कस्सट्ठिदीओ सासणाणुक्कस्तंतरं होदि । \*\*\* छहि अंतोमुहुरोहि जणाओ सगसगुक्कस्ति ट्वियो सम्मामिच्छ-त्तु क्करसंतरं होदि।" -ध॰ टी॰ अ॰ पृ॰ ३०-३१। १० "आदिल्लेहि मुहुत्तपुधत्तन्भिहिय-वेमासेहि अवसाणे उवलब वे अंतोमुहत्तेहि य ऊणाणि तिणि पलिदोवमाणि मिन्लत्तुक्कस्संतरं होदि।" -ध० टी० अ० प्र० ३२।

श्वपणारम्भकवेदकयुक्तस्य तिर्यश्चरूपादाभावात् , तद्युक्तो हि देवेष्वेवोत्पद्यते । अतो मिथ्यात्व-युक्तिश्वपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पद्यते । तत्र चोत्पन्नानां तिर्य्यममुख्याणां किञ्चिद्धि-काष्ट्रचत्वारिंशिह्रेनेषु सम्यक्त्वग्रह्णयोग्यता भवति, नियमादेताविह्नेषु मिथ्यात्वपरित्या-गात् सम्यक्त्वं गृह्णाति । त्रिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते इति गर्भकालेन किञ्चिद्धिकाष्ट्रचत्वारिंशिह्नेः अवसानकालशेषेण च हीनत्वात् देशोनानि ज्ञातव्यानि । ५ सासादनसम्यग्टष्ट्यादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्तरम् ।

मनुष्यगतौ मनुष्याणां मिष्टयादृष्टेस्तिर्घ्यंग्वत् । यतो मनुष्या अपि भौगभूमौ तथा-विधा भवन्ति । सासाद्नसम्यग्दृष्टिसम्यमिण्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्मु हूर्त्तश्च । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि-पृथक्त्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकजीवापेक्षया १० जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटिपृथक्त्वैरभ्यधिकानि । संयता-संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः उत्कर्षेण पूर्वकोटिपृथक्त्वानि । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवदन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटिपृथक्त्वानि । शेषाणां क्षीणकषायादीनां सामान्यवत् ।

देवगतौ देवानां मिश्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मु हूर्तः । उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमानि देशोनानि । तत्कथम् ? मिश्यात्य- युक्तो अत्रप्रेवेयकेषु उत्पद्यते, पश्चात्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशत्सागरोपमानि तिष्ठति । अवसान- कालशेषे पुनर्मिश्यात्वं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः । स्यादिति । देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिश्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमसंख्ये- २० यभागः अन्तर्मुहूर्त्तेश्च । उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमानि "देशोनानि ।

्हन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकजीवापेत्तया जघन्येन चुद्रभवम्रहणम् । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वकोटिपृथक्त्वेरभ्यधिके पण्णवितपूर्व-कोटिभिरभ्यधिके इत्यर्थः । विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येन चुद्रभवम्रहणम् , उत्कर्षेण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्रलपरिवर्त्ताः । एकमिन्द्रियं २५

१ भवित एता-द०, ब०, ज०। २-दिनेषु सम्यक्त्विमध्या -आ०, द०, ब०, ज०।
३ गर्भकाले कि -आ०, द०, ब०, ज०। ४ "चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोव-माणि उक्कस्संतरं होदि। ""पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि असंजद-सम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि।" -ध० टी० अ० प्र० ५८। ५-नुगमः ज०। ६ इति होषोनादे -आ०। ७ "तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सामणुक्कस्संतरं होदि। " छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिन्छत्तरसुक्कस्संतरं होदि। " अ० टी० अ० प्र० ६०। ८ प्रदर्खं अं० १०१-१२९।

प्रति अन्तरमुक्तम् । गुणं प्रति उभयतोऽपि नास्त्यन्तरम् । उभयत इति कोऽर्थः ? एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियतोऽपि, यतस्ते एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया मिथ्यादृष्टय एव । एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणां चतुंणां गुणस्थानान्तरासम्भवात् । पञ्चेन्द्रियाणां तु तत्सम्भवात् मिथ्यात्वादेः सम्यक्त्वा-दिना अन्तरं द्रष्टुच्यम् । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । सासाद्तनसम्यदृष्टिसम्य-५ निमथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय-भागोऽन्तर्मुहूर्त्तश्च । उत्कर्षेण सागरोपमसँहस्नं पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वैरभ्यधिकम् । असंयतसम्य-ग्दृष्ट्याद्यप्रमत्तानां चतुणां नानाजीवापेत्तया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त-मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपमसहस्रं पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वैरभ्यधिकम् । चतुणामुपशमकानां नाना-जीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपमसहस्रं १० पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वैरभ्यधिकम् । शेषाणां चतुणां क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेविलनास्त्र सामा-न्योक्तमन्तरम् ।

³कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्येन जुद्रभवप्रहणम्। उत्कर्षेण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्रलपरिवर्त्ताः। वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्, एकजीवापेक्षया जघन्येन जुद्रभवप्रहणम्। १५ उत्कर्षेण असंख्येया लोकाः। तत्कथम् १ पृथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकरेन्तरमुत्कर्षेणासंख्येयाः पुद्रलपरिवर्त्ताः। तेषां नैरन्तरमुत्कर्षेण असंख्येया लोकाः वनस्पतिकायिकरेन्द्रः अन्येषामल्पकाल्यान्। एवं कायं प्रत्यन्तरमुक्तम्। गुणस्थानं प्रति पृथिव्यादिचतुर्णां वनस्पतिकायिकाश्च उभयेऽपि मिथ्यादृष्ट्यो वर्त्तन्ते। त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्। सासादनसम्यग्दृष्टि- सम्यम्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्मुहूर्त्तंश्च। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वकोटिष्टृथक्त्वैरभ्यधिके। असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनां चतुर्णां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वकोटिष्टृथक्त्वैरभ्यधिके। चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वकोटिष्टृथक्त्वैरभ्यधिके। चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वन्तेप्रथिके। चतुर्णाक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्त्रे पूर्वन्त्रेभ्यधिके। चतुर्णां क्षयभाणां सयोग्ययोगिनाञ्च प्रवित्रयवत्त्रान्तर्पन्त्वत्त्रस्थात्त्रान्तरम्यधिके। चतुर्णां क्षयभाणां सयोग्ययोगिनाञ्च प्रवित्रयत्त्रत्त्रस्यात्रम्या

"योगानुवादेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिथ्याद्दष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्ताऽ-प्रमत्तसयोगकेविल्नां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। कायवाङ्मनसयोगिनां मिथ्याष्ट्र्याद्युक्तषड्गुणस्थानानां नानैकजीवापेच्चया अन्तरं कथं नास्तीति चेत् ? "कायादियोगिनोऽन्तर्भुदूर्त्तकालस्वात्, कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिथ्यात्वादिगुणस्य गुणा-

१ चतुर्गु-ता०। २-सहस्रे पू - आ०, द०, ब०, ज०। ३ षट्खं० अ० १३०-१५२। ४-गिनां पञ्चे-आ०, द०, ब०, ज०। ५ षट्खं० अ० १५३-१७७। ६-पेक्षया कथमन्तरम् आ०, द०, ब०, ज०। ७ काययोगेनान्त -ता०। काययोगिनान्त -व०।

न्तरेणान्तरं पुनस्तत्त्राप्तिश्च न सम्भवतीति कारणात् । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिश्यादृष्ट्यो-र्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्। १एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। सासादनसम्यग्दृष्ट्यादीना-मप्येकजीवापेक्षया अतृ एव पुनस्तत्प्राप्त्यसंभवकारणात् नास्त्यन्तरम् । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। चतुर्णां क्षपकाणामैयोगकेव-लिनाञ्च सामान्यवत् ।

<sup>3</sup>वेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्याद्दष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघ-न्येनान्तर्मुहर्त्तः । उत्कर्षेण पञ्चपञ्चाशत्पल्योपमानि ४देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्य-ग्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्ष्या सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन' पल्योपमासंख्येय-भागोऽन्तर्मुहूर्त्तेश्च । उत्कर्षेण पल्योपमशतपृथक्त्वम् । असंयतसम्यग्दष्ट्याद्यप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेच्चया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुहूर्त्तः । उत्कर्षेण पल्योपमञ्जत-पृथक्त्वम् । द्वयोर्रंपशमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । ननु उपशमकाश्चत्वारो वर्तन्ते द्वयोरिति कस्मात् ? सत्यम् ; अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाऽसम्भवात् । एवं द्वयोः क्षपकयोरिप चर्चनीयम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहर्त्तः । उत्कर्पेण पल्योपमञ्चत-पृथक्त्वम् । द्वयोः क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । पुंवेदेषु मिध्याद्रष्टेः सामान्यवत् । सासाद्नसम्यग्दृष्टिसम्य-म्मिथ्यादृष्टचोर्नानाजीवापेक्ष्या सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासङ्ख्येय-भागोऽन्तर्भृहूर्त्तश्च । उत्कर्षेण सागरोपमञ्जतपृथक्त्वम् । असंयतसम्यग्दष्टाद्याद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपम-शतपृथक्त्वम् । द्वयोरुपशमकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येना-न्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । द्वयोः क्षपकयोर्नानाजीवापेत्तया जघन्ये-नैकः समयः । उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यर्थः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । नपुंसकवेदेषु मिध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । "एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयित्रिशत्सागरोपमानि देशोनानि<sup>८</sup> । सासादनसम्यग्ह**्या**-द्यनिवृत्त्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम् । अनिवृत्ति च तदुपशमकञ्च तदुगुणस्थानमन्ते येषामिति प्राह्मम् । नवमगुणस्थानस्य नवभागीकृतस्य तृतीये भागे नपुंसकवेदो निवर्त्तते, चतुर्थे भागे स्त्रीवेदो निवर्त्तते, षष्ठे भागे पुंचेदो <sup>९</sup>निवर्त्तते यतः । द्वयोः क्षपकयोः स्त्रीवेदवत् । तत्कथम् ? नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । ' उत्कर्षेण अष्टादश मासाः । एकं

१ एकं प्रति आ० । २—मयोगिके –ता०, व०, व०, द०, ज० । ३ षट्सं० अ० १७८-२२२ । ४ "पंचिह अंतामुहुत्तेहि ऊणाणि पणवण्णपिलदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।"-घ० टी० अ० प्र० ९५। ५ पल्योपमानि सं-ज०। ६-रुपशमयोः आ०, द०, व०, ज०। ७ एकं प्रति भा० । ८ "एवं छहि अंतोमुह्नेहि जणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि।" भार दोर भार पुरु १०७। ९ विद्यते तार, वरु। वर्तते आरु, वरु, दरु,। १० "उक्कस्सेण वासपुधत्तं" -षट्खं॰ अ० २१२।

जीवं प्रति नास्त्यन्तरिमत्यर्थः । वेदरिहतेषु अनिवृत्तिबादरोपशमकस्कृष्टमसाम्परायोपशमकयो-र्नानाजीवापेक्षया सामान्योक्तम् । एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टक्ष अन्तर्मुहूर्त्तः । उपशान्त-कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । तस्याधो गुणस्थाने सवेदत्वात् । क्षीणकषायादोनामवेदानां सामान्यवत् ।

५ 'कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणां मिथ्याद्यष्ट्याद्यनिवृत्त्युपशमकानां मनोन्योगिवत् । द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः ! केवललोभस्य सूद्यमसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेज्ञया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । केवललोभस्य सूद्यमसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । अकषायेषूपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं १० प्रति नास्त्यन्तरम् । क्षीणकषायसयोगाऽयोगकेवलिनां सामान्यवत् ।

श्रानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानिषु मिध्याद्दर्टनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। सासादनसम्यग्द्दर्टर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्, जघन्येनैकसमयः। उत्कर्षण पल्योपमासंख्येयभागः इत्यर्थः। एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। यतो
ज्ञानत्रययुक्तैकजीवेऽिष मिध्यात्वस्यान्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यभिचारात्। सासादने
१५ अस्तीति अचेत्; न; तस्य सम्यक्त्वप्रहणपूर्वत्वात्, सम्यग्द्ददेश्च मिध्याज्ञानविरोधात्।
आभिनिबोधिकश्रुताविधज्ञानिषु असंयतसम्यग्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं
प्रति जघन्येनान्तर्मुदूर्त्तः। उत्कर्षेण पूर्वकोटी "देशोना। तत्कथम्? देशविरतादिगुणस्थाने
अन्तरम्, अवसानकालशेषे पुनरसंयतत्यं प्रतिपद्यत इति देशोना। सयताऽसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुदूर्त्तः। उत्कर्षेण घट्षष्टिसागरोप२० मानि सातिरेकाणि । घट्षष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः। तत्कथम् ?
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूर्वकोटिचतुष्टयाष्ट्रवर्षः सातिरेकाणि, मनुष्येषु
उत्पन्नो हि अष्टवर्षानन्तरं संयतासंयतत्वं प्रतिपद्यत इति। प्रमत्ताऽप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया
नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुदूर्तः। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमानि दसातिरे-

१ षट्सं॰ अ० २२३-२२८। २ षट्सं॰ अ० २२९-२५७। ३-मागः एकं आ०, द०, ष०, ज०। ४ चेत् तस्य आ०। ५ "लद्धं चदुहि अंतोमुहुरोहि ऊणिया पुव्वकोडी अंतरं। अंविहणाणिअसंजदसम्मादिद्विस्स पंचिह अंतामुहुरोहि ऊणिया पुव्वकोडी लद्धमन्तरं।" -ध० टो० अ० पृ० ११५, ११६। ६ रोपेमु पु -आ०, द०, ष०। ७ "एवमहुवस्सेहि एक्कारस अंतोमुहुरोहि य ऊणियाहि तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं। " णविर आमिणिबोहियणाणस्य आदीदो अंतोमुहुरोण आदिकादूण अंतराविय वारसअंतोमुहुरोहि समिह्य अहुवस्स्ण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि त्ति वत्तव्वं।" -ध० टी० अ० पृ० १९७। ८ "तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणंतोमुहुरोण अन्महिय पुव्वकोडीए सादिरेयाणि उक्कस्संतरं। " अवसिहेहि अद्धलहंतोमुहुरोहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि उक्कस्संतरं होदि।" -ध० टी० अ० पृ० १२१, १२२।

काणि । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीयापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्ये-नान्तर्भुहूर्त्तः । उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोपमानि 'सातिरेकाणि । चतुर्ण्णां चपकाणां सामा-न्यवत् । किन्तु अवधिक्षानिनो नानाजीयापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वर्षपृथ-क्त्वम् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् ।

मनःपर्ययज्ञानिषु प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं ५ प्रति जघन्यमुत्कृष्टक्रान्तर्मृहूर्त्तः । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत् ? अधोगुणस्थानेषु वर्तमानानां मनःपर्य्ययसंभवात् , तेषु वर्तमानानाक्र्य अधिकमन्तरं सम्भवतीति । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्त्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी वैदेशोना । तत्कथम् ? उपशमश्रेणीतो हि पतितास्ते मनःपर्य्यज्ञानमपरित्यजन्तः प्रमत्ता-प्रमत्तगुणस्थाने वर्तन्ते यावत्पूर्वकोटिकालशेषः, पुनस्तदारोहणं कुर्वन्तीति देशोना । चतुर्णा १० क्षपकाणामविधिज्ञानिवत् नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरमित्यर्थः । उत्सर्वेगायोगकेविलाज्ञानिनोः सामान्यवत् ।

\*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोर्नानाजी-वापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कुष्टञ्च अन्तर्मुहूर्तः। द्वयोरुपशमकयोर्ना-नाजीवापेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः। उत्कर्षेण पूर्वकोटी १५ "देशोना। तत्कथम् ? अष्टवर्षानन्तरं तपो गृहीत्वा उपशमश्रेणिमारुद्य पतितः प्रमत्ताऽ-प्रमत्तयोः पूर्वकोटिकालशेषं यावत् वर्त्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना। द्वयोः क्षपकयोः सामान्यवत्। 'परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताऽप्रमत्तयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कुष्टञ्चान्तर्मुहूर्त्तः। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे उपशमकस्य नानाजीवा-पेक्षया सामान्यवत्। एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। कस्मात् ? गुणान्तरे सूक्ष्मसाम्पराय- २० संयमाभावात्। सूक्त्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्। "यथाख्याते अकघायवत्। संयताऽ-संयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। असंयतेषु मिथ्याद्यष्टेनीनाजी-वापेक्षया नास्त्यन्तरम्। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिश्चरत्सागरो पमानि 'देशोनानि। सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्याद्यद्वस्रसंयतसम्यग्दष्टीनां सामान्यवत्।

१ "अट्ठिह वस्सेहि छब्बीसंतोमुहुनेहि य ऊणा तीहि पुल्वकोडीहि सादिरेयाणि छाविहिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। ...... णवि चतुवीसज्ञावीसज्ञीसं अंतोमुहुत्ता ऊणा काद्व्या।" –घ० टी० अ० ए० १२३,१२४। २ "अट्ठवस्सेहि वारसअंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया पुल्वकोडी उक्कस्संतरं। एवं तिण्हमुवसामगाणं। णविर जहकमेण दसणवअट्ठअंतोमुहुत्ता समओ य पुत्वकोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्यं।" –घ० टी० अ० ए० १२६। ३ सयोग्ययोगिके—आ०, द०, व०, ज०। ४ पट्वं अ० २५८–२८१। ५ "अट्ठिह वस्सेहि एक्कारसअंतोमुहुत्तेहिय ऊणिया पुल्वकोडी अंतरं। एवमणियिहस्त वि णविर समयाहिय णव अंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्या।" –घ० टी० अ० ए० १३०। ६ परिहारसंयतेषु आ०, द०, व०, ज०। ७ तथाख्याते ता०। ८ 'छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छत्तुक्कस्संतरं।" –घ० टी० अ० ए० १३४।

ेद्र्शनानुवादेन चर्जुर्द्शनिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यमिभ्थ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्तर्मुहूर्त्तश्च । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस्रे वेद्शोने । असंयतसम्यग्दृष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः ।

५ उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस्रे वेदेशोने । चतुर्णामुशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्योक्तम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः ।

चतुर्णां क्षपकाणां श्रीणकषायान्तानां सामान्योक्तम् । अचर्जुर्द्शनिषु मिथ्यादृष्ट्यादिश्लीणकषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम् । अवधिद्र्शनिनोऽविज्ञानिवत् । केवलदर्शनिनः
केवलज्ञानिवत् ।

१ पर्सं॰ अ॰ २८२-२९५ । २ "एवं णवहि अंतोमुहुत्तेहि आविष्ठियाए असंखेजिद-भागेण य ऊणिया चक्खुदंसणहिदी सासणुक्करसंतरं। ... एवं बारसअंतोमुहुरोहि ऊणिया च्रक्खुदंसणद्विदी उक्कस्सन्तरं।" -ेध० टो० अ० पृ०१३७। ३ "दसहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया सगद्विदी असंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्सतरं । \*\*\*\*\* एवमडदालीसदिवसेहि बारसअंतामुहुत्तेहिय ऊणा सगद्विदी संजदासंजदुक्करसंतरं । \*\*\*\* एवमट्टवस्सेहि दसअंतोमुहुत्तेहि ऊणिया सगद्विदी पमत्तरमु-क्कस्संतरं । ..... एवमद्ववस्सेहि दस अंतोमृहनेहि ऊणिया चक्खुदंसणिद्विदी अप्पमचुक्कस्संतर होदि ।" -ध॰ टी॰ अ॰ पृ॰ १४०-१४१ । ४ "एवमहुवस्सेहि एगूणत्तीस अंतोमुहुत्तेहिय ऊणिया सगद्विदी अपुव्यकरणुक्करसंतरं । एवं तिण्हमुवसामगाणं । णवरि सत्तावीसपंचवीसतेवीसअंतो-मुहुत्ता ऊणा कायव्या।" –धा० टी० अ० पृ० १४२ । ५ षट्खं-ग्रं० २९६-३२७ । ६ एक-त्रिंशत् द॰ । त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि आ०, ब०। ७ "एवं छ-चदुचदुअंतोमुह्नेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियमिच्छादिद्विउक्कस्संतरं होदि। एवमसंज-दसम्मादिद्विस्त वि वत्तव्यं । णवरि अट्टपंच-पंच अंतोमुंहरोहि कणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोय-माणि उक्कस्संतरं।" -ध॰ टी॰ अ॰ पृ॰ १४४। ८ "एवं पंच-चदु-चदु अंतोमुहुत्तेहि ऊर्णाण तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि किण्ह-णीलकाउलेस्सियसासणुक्करसंतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादि-द्विस्तवि । णवरि छहि अंतोमुहुनेहि ऊणाणि तेर्त्तास-सत्तारस-सत्त सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउ-लेस्सियसम्मामिन्छादिष्ठि उक्कस्संतरं।" -घ० टी० अ० प्र० १४६। ९-दश सागरो-आ०, द०, ब॰, ब॰, ज॰। १०-रोपमाः आ॰, द॰, य॰, ज॰।

वापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्मुहूर्त्तक्ष । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि द्वातिरेकाणि । संयतासंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । उक्स्मात् १ परावर्त्तमानलेश्यत्वात् । शुक्तलेश्येषु मिध्याहष्ट्यसंयतसम्यग्रहष्ट्रयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण एकप्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यग्रहष्टि ५ सम्यम्मिध्याहष्ट्रयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्मुहूर्त्तक्ष । उत्कर्षेण एकप्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । संयताऽसंयतप्रमत्तसंयत्ययसागोऽन्तर्मुहूर्त्तक्ष । उत्कर्षेण एकप्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । संयताऽसंयतप्रमत्तसंयत्ययेयस्योत्तेजलेश्यवत् शुक्रलेश्यायाः अन्तरम् । अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । शुक्रलेश्येषु अप्रमत्तदीनामुपशमश्रेण्यारोह्णामिमुख्यारोहणसद्भावाभ्यां लेश्यान्तरपरावर्त्ताभावात् । एकं जीवं प्रति जघन्यमुक्ष्रष्टक्षान्तर्मुहूर्तः । अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरण- १० स्वस्माम्परायोपशमकानां श्रयाणां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्यमुक्ष्रप्रद्वान्तर्मुहूर्त्तः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । कस्मात् १ उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तरम् व्यसंस्पृश्य श्रेण्यारोह्-णात् एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । चतुर्णां क्षपकाणां सयोगकेविल्नामलेश्यानाक्च सामान्यवत् ।

भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्याद्दष्ट्याद्ययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत् । अभव्यानां १५ नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्।

° सम्यक्त्वातुवादेन श्चायिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्टिनीनाजीवापेच्चया च नास्त्य-न्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्त्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी भवेदेशोना । कस्मात् १ गुण-परावर्त्तात् । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशस्तागरोपमाणि भवातिरेकाणि । कस्मात् १ गुण- २०

१-दशसागरो-आ०, द०, व०, ज०। २ "एवं सादिरेय-वेअय्टारस-सागरोवमाणि दुसम जणिण सासणुक्करसंतरं होदि। एवं सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वि। णविर छिह अंतोमुहुनेहि जिण्याओ उत्तर्टीदीओ अंतरं।"-ष० टी० अ० ए० १४८। ३ "कुदो एगजीवस्सवि हेस्सद्धादा गुणद्धाए बहुत्त्वृत्वदेसा।"-ष० टी० अ० ए० १४९। ४ "चतुपंचअंतोमुहुनेहि जणाणि एक्कर्नीसं सागरोवमाणि मिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिष्टीणमुक्कस्सन्तरं।"-ष० टी० अ० ए० १५०। ५-माणि संय-आ०, द०, व०, ज०। ६ "उक्करसेण एक्कर्नीसं सागरोवमाणि देस्णाणि।"-वट्खं० अ० ३१४। ७-लेश्या-आ०। ८ असंस्पृशन् ज०। संस्पृश्य ता०। ५ वट्खं० अ० ३२८-३३०। १० वट्खं० अ० ३११। ७-लेश्या-आ०। ८ असंस्पृशन् ज०। संस्पृश्य ता०। ५ वट्खं० अ० ३२८-३३०। १० वट्खं० अ० ३२१-३७८। ११ "अट्ठवस्सेहि वे अंतोमुहुत्तेहि य जणिया पुळ्यकोडी अंतरं।" -ष० टी० अ० ए० १५७। १२ "अट्ठवस्सेहि चोहस अंतोमुहुत्तेहि य जणदोपुळ्यकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स। ……अंतरस्स वाहिरा अट्ठ अंतोमुहुत्ता अंतरस्स अभ्यंतिया वि णव, तेणेगंतोमुहुत्तेक्पृहियपुळ्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं। अथवा अवसेसा अद्धृहा अंतोमुहुत्ता। तेहि जणयाए पुळ्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं। सागरोवमाणि अप्यमत्तुक्करसंतरं। "अवसेसा अद्धृहुत्ता। एदेहि जणपुळ्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि स्वर्वेतिसानिक अप्यमत्तुक्करसंतर।"-ष० टी० अ० ए० १५८-१६४।

प्रसावक्तीपेक्षया । तथैव चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयिक्षशस्सागरोपमाणि सौतिरेकाणि । शेषाणां सामान्यवत् । १ क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्ट्रवेनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । संयताऽसंयतस्य नानाजीवा- ५ पेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोपमाणि भेशोनानि । प्रमक्ताऽप्रमक्तसंयतयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयक्तियानेनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयक्तियम्यमुत्कृष्टकान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण त्रयक्तियमुहूर्त्तः । स्वतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । १० उत्कर्षेण चतुर्दश रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टक्चान्तर्मुहूर्त्तः । प्रमत्ताऽप्रमत्तस्य स्वत्यमुत्कृष्टक्चान्तर्मुहूर्त्तः । एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टक्चान्तर्मुहूर्त्तः । प्रमत्ताऽप्रमत्तरम् संयत्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पक्चदश रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टक्चान्तर्मुहूर्त्तः । ५ एतत्कथम् १ औपशमिकाऽसंयतस्य सम्यग्दृष्टीनां सान्तर्वत्वत्व । नानाजीवापेक्षया सप्त रात्रिन्दिनानि । औपशमिकसम्यक्त्वं हि यदि कश्चिद्रपि न गृह्वाति तदा सप्त रात्रिन्दिनान्येव । संयतासंयतस्य चतुर्दश रात्रिन्दिनानि । प्रमत्ताऽप्रमत्तयोः १५ पश्चदश रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्येनोत्कर्षेण वान्तर्मुहूर्त्तान्तरम् । तथा चोक्तम्—

# "सम्भन्ते सत्तदिणा विख्वाविख्यु चउदसा होति।

विरदेसु दोसु पणरस विरहणकालो य बोद्धव्वो<sup>९</sup>॥ १ ॥" [पश्चसं० १-२०५]

त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः। उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्। एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कुष्टञ्चान्तर्भुहूर्त्तः। उपशान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्। २० एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। तत्कथम् ? उपशान्तकपायेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्। वेदक-पूर्वकौपशिमकेन हि श्रेण्यारोहणभाग् भवति, तस्याः पतितो न तेनैव श्रेण्यारोहणं करोति,

१ "एवमहुवस्सेहि सत्तावीस अंतोमुहुनेहि उणदोपुब्वकोडीहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अंतरं । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णविर पंचवीस तेवीस एक्कवीस मुहुत्ता ऊणा कादव्या ।" —ष० टी॰ अ० पृ० १६१ । २ "वेदकसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिहीणं सम्मादिहिमंगो ।"—षट्कं॰ अ॰ ३४९ । पृ॰ १६२ । ३ "एवं चहुहि अंतोमुहुनेहि ऊणिया पुब्वकोडी उक्कस्संतरं ।" —ष० टी॰ अ॰ पृ॰ १५५ । ४—माणि सातिरेकाणि आ॰, द॰, व॰, व॰, व॰। ५ "उक्कस्सेण छावहिसागरोवमाणि देस्णाणि ।"—षट्कं॰ अ॰ ३५२ । पृ॰ १६२ । "एदेहि तीहि अंतोमुहुनेहि ऊणाणि छावहिसागरोवमाणि संजदासंजदुक्करसंतरं ।" —ष० टी॰ अ॰ पृ॰ १६३ । ६ "अवसेसा सत्त अंतोमुहुत्ता । एदेहि ऊणपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि पमचसंजदुक्करसंतरं । " अवसेसा अह । एदेहि ऊणपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवसेसा अह । एदेहि ऊणपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवसेसा अह । एदेहि ऊणपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवसेसा अह । एदेहि ऊणपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवसेसा अह । एदेहि उपपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवसा अह । एदेहि उपपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवस्ता अह । एदेहि उपपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवस्ता अह । एदेहि अपपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तकरसंतरं ।" अवस्ता अह । एदेहि अपपुब्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमन्तवकरसंतरं ।" स्व॰ दी॰ अ॰ पृ॰ १६४ । ८ तत्कथम् आ॰। ९ —स्वेन चोत्कपेण आ॰। १० सम्यक्तवे सप्तदिनानि विरताविरतेषु चेत्रवंशियाचिरतेषु वीद्वयाचिरतेषु वीद्वयाः।।

सम्यक्तवान्तरं मिथ्यात्वं वा गत्वा पश्चात् 'तदादाय करोतीत्यतो नास्ति तस्यान्तरम् । सासादन-सम्यग्द्दिष्टसम्यङ्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येय-भागः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टित्वयुक्तकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । तत् कथमिति चेद् ? गुणे गुणान्तरिवरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या-त्वादिना अन्तराऽसम्भवात् । मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । ५

³संज्ञ्यनुवादेन संक्षिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्ट्रगोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्तर्मुहूर्त्तश्च । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । असंयतसम्यग्दृष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्यतयाऽन्तर्मुहूर्त्तः ।
उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेत्तया सामान्यवत् । एकं १०
जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्यम् । चतुर्णां क्षपकाणां सामान्यवत् । असंक्रिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । तत्कथम् ? एकगुणस्थानवर्त्तित्वेन तेषां ४सासादनादिना अन्तराऽसम्भवात् । ये न संक्रिनो नाप्यसंक्रिनस्तेषां
सामान्यवत् ।

"आहारानुवादेन आहारकेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत् । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्य-१५ मिध्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेत्त्या सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय-भागोऽन्तर्मुहूर्त्तर्च । उत्कर्षेण घनाङ्गुलासंख्येयभागः । घनाङ्गुलासंख्येयभाग इति कोऽर्थः १ असंख्येयाः संख्येया उत्सर्ष्पिण्यवसर्ष्पिण्यः । असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तं।प्रमत्तसंय-तानां नानाजीवापेक्षया नास्यन्तरम् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण अङ्गुल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सर्ष्पिण्यवसर्ष्पिण्यः । चतुर्णामुपशमकानां नाना-२० जीवापेक्षया सामान्यवत् । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण अङ्गुलासंख्येयभागोऽसंख्येयाः संख्येया उत्सर्षिण्यवसर्ष्पिण्यः । चतुर्णां क्षपकाणां सयोगकेवित्तनाक्ष्य सामान्यवत् । अनाहारकेषु मिध्यादृष्ट्येनीनाजीवापेत्त्या एकजीवापेत्त्रया च नास्त्यन्तरम् । कथमेतत् १ अनाहारकेषु मिध्यादृष्ट्येकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् , अनाहारकत्वस्य एकद्वित्रिस्मयत्वात् गुणस्थानस्य च ततो बहुकालत्वात् , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति । २५ सासादनसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागः । उत्कर्षेण मासपृथकत्वम् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सयोगकेविलिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । अयोगिनां

१ तद्यत्क-आ०, व०, द०। २-रम् कथ-आ०, द०, व०, ज०। ३ वट्खं० अ० ३७९-२८३। ४ सासादनादीनां व०, ज०। ५ वट्खं० अ० ३८४-३९७। ६ प्रमत्तसंयतानां आ०, द०, व०, ज०। प्रमत्तसंप्रमत्त व०। ७ असंख्येया उत्सिर्ण-आ०, द०, व०, ज०। ८-ण वर्षपृथक्त्वम् आ०, द०, व०, ज०।

नानाजीबापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासाः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । अन्तरं विज्ञातं समाप्तमित्यर्थः ।

अथ भावस्वरूपं निरूप्यते । सामान्यविशेष भेदात् स भावो द्विप्रकारः । सामान्येन तावत् मिश्र्यादृष्टिरिति औद्यिको भावः । कस्मात् ? मिश्र्यात्वप्रकृत्युद्यप्रादुर्भोषात् । सासा- ५ दनसम्यन्दृष्टिरिति पारिणामिको भावः । ननु अनन्तानुवन्धिकोधागुद्ये अस्य प्रादुर्भाषा- दौद्यिकत्वं कस्माकोष्यत इति चेत् ? अविवक्षितत्वात् । दर्शनमोहापेक्षया हि मिश्र्या- हष्ट्यादिगुणस्थानचनुष्ट्ये भावो निरूपयनुमभिप्रते।ऽतः सासादने सम्यक्त्यमिश्र्यात्वतदु- भयलक्ष्मणस्य त्रिविधस्याऽपि दर्शनमोहस्य उदयक्षयक्षयोपश्माभावात् पारिणामिकत्वम् । सम्यम्मिश्र्यादृष्टिरिति क्षायोपशमिको भावः । तथा चोक्तम्-

### १० "मिच्छे खलु ओदइओ विदिए खलु परिणामिओ भावो।

मिस्से खओवसमिओ अविरदसम्भम्म तिण्णेव ।।" [ गो० जी० गा० ११ ]

ननु सर्वधातिनासुद्याभावे देशघातिनाक्चोद्ये य उत्पद्यते भावः स श्रायोपश्चिमकः ।
न च सम्यभिध्यात्वप्रकृतेर्देशघातित्वं सम्भवित, सर्वधातित्वेन आगमे \*तस्याः प्रतिपादितत्वात् । सत्यम् ; उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सम्भवात् । उपचारिनमित्तक्च देशतः
१५ सम्यक्त्वव्याघातित्वम् । न हि मिध्यात्वप्रकृतिवत् सम्यभ्मिध्यात्वप्रकृत्या सर्वस्य सम्यक्त्वस्वरूपस्य धातः सम्भवित, सर्वज्ञोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यन्तरस्याऽपि सम्भवात् । तदुपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यक्च्यात्मको हि परिणामः सम्यभ्मिथात्विमत्यर्थः । असंयतसम्यग्दष्टिःति औपशमिको वा श्वायिको वा श्वायोपशमिको वा भावः । असंयतः पुनरौद्यिकेन भावेन । संयताऽसंयतः प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तसंयत इति च श्वायोपशमिको भावः । चतुर्णामुपशमकानामिति
२० औपशमिको भावः । चतुर्षु श्वपकेषु सयोग्ययोगिकेवितनोश्च श्वायिको भावः ।

विशेषेण "गत्यनुवादेन नरकगती 'प्रथमायां पृथिव्यां नारकाणां मिथ्यादृष्ट-याद्य-संयतसम्यग्दृष्ट्यन्तानां सामान्यवत् । द्वितीयादिष्वासप्तम्याः मिथ्यादृष्टिसासादृनसम्यग्दृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां सामान्यवत् । असंयतसम्यग्दृष्टेरीपशमिको वा ज्ञायोपशमिको वा भावः । असंयतः पुनरौद्यिकेन भावेन । तिर्ध्यमातौ तिरश्चां "मिथ्यादृष्ट्यादिसंयतासंय-२५ तान्तानां सामान्यवत् । मनुष्यगतौ मनुष्याणां मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । देवगतौ देवानां मिथ्यादृष्ट्याद्यसंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तानां सामान्यवत् ।

ृइन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामौद्यिको भावः । पञ्चेन्द्रियेषु मिध्या-हृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत् ।

°कायानुवादेन स्थावरकायिकानामौद्यिको भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव ।

१-प्रभावात् आ० । २ षट्खं० भा० २-९ । ३ मिध्यात्वे खल्बौदयिकः द्वितीये पुनः पारिणामिको भावः । मिश्रे क्षायोपद्यमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रीण्येव ॥ ४ अस्याः आ०, व०, व०, ज० । ५ षट्खं० भा० १०-२९ । ६ प्रथमा पृथिन्याम् आ०, व०, व०, ज० । ७ मिध्यादृष्ट्या- द्यसंयतसम्यक्ष्ट्यन्तानाम् आ०, व०, व०, व०, ज० । ८ षट्खं० भा० ३० । ९ षट्खं० भा० ३१ ।

<sup>9</sup>योगानुवादेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिध्याष्ट्रष्ट्यादिसयोगिकेवस्यन्तानामयोगि-केयसिना**ख्र** सामान्यवत् ।

व्वेदानुवादेन स्त्रीपुंनपुंसकवेदानामवेदानाख्य सामान्यवत्।

<sup>3</sup>कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणामकषायाणा**द्ध** सामान्यवत् ।

४ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभक्तज्ञानिनां मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेषस्रज्ञानि- ५ नाख्य सामान्यवत् ।

''संयमानुवादेन ' सर्वेषां ' संयतानां संयतासंयताना**ऋ** सामान्यवत् ।

<sup>८</sup>दर्शनानुवादेन चर्नुदर्शनाऽचन्नुदर्शनाविधदर्शनकेवलदर्शनिना**ख्न** सामान्यवत् ।

<sup>५</sup>लेश्यानुवादेन षट्लेश्यानामलेश्याना**स्त्र** सामान्यवत् ।

<sup>९</sup>°भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्याद्दण्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत् । अभव्यानां १० पारिणामिको भावः ।

भिसम्यक्त्वानुवादेन चायिकसम्यग्दृष्टिपु असंयतसम्यग्दृष्टेः क्षायिको भावः क्षायिक-सम्यक्त्वम् । असंयतत्वं पुनरौद्यिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायो-पञ्चमिको भावः, क्षायिकं सम्यक्त्वम् । चतुर्णामुपञ्चमकानामौद्यिको भावः, क्षायिकं सम्यक्त्वम् । शेषाणां सामान्यवत् । क्षयोपञ्चमसम्यग्दृष्ट्रिषु असंयतसम्यग्दृष्टेः क्षायोपञ्चमिको १० भावः, क्षायोपञ्चमिकं सम्यक्त्वम् । असंयतः पुनरौद्यिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽ-प्रमत्तसंयतानां क्षायोपञ्चमिको भावः, क्षायोपञ्चमिकं सम्यक्त्वम् । औपञ्चमिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्टेरौपञ्चमिको भावः, औपञ्चमिकं सम्यक्त्वम् । असंयतः पुनरौद्यिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतानामौपञ्चमिको भावः, औपञ्चमिकं सम्यक्त्वम् । चतुर्णामुपञ्चमकानाम् औपञ्चमिको भावः, औपञ्चमिकं सम्यक्त्वम् । सासादनसम्यग्दृष्टेः २० पारिणामिको भावः। सम्यग्निश्यादृष्टेः १० श्वारोपञ्चमिको भावः। मिश्यादृष्टेरौद्यिको भावः।

<sup>५३</sup>संज्ञ्यनुवादेन संक्रिनां सामान्यवत्। असंक्रिनामौद्यिको भावः। ये न संक्रिनो नाष्यसंनिस्तेषां सामान्यवत्।

भ्आहारानुवादेन आहारकाणामनाहारकाणां च सामान्यवत् । इति भावो विभावितः । अथ भ्रथलपबहुत्वं भ परिवर्ण्यते-तद् द्विप्रकारम्-सामान्यविशेषभेदात् । भ्रथामान्येन २५ तावत् सर्वतः स्तोकाः त्रय उपशमकाः, अष्टसु समयेषु क्रमात् भ्रथवेशे एको वा द्वी वा त्रयो वा इत्यादि जघन्याः । उत्कृष्टास्तु १६।२४।३०।३६।४२।४८।५४।५४।। स्वगुणस्थानकालेषु

१ षट्खं० भा० ३२-४०। २ षट्खं० भा० ४१, ४२। ३ षट्खं० भा० ४३, ४४। ४ षट्खं० भा० ४५-४८। ५ संयतान्ता । ६ षट्खं० भा० ४९-५५। ७ संयताना च आ०, ब०, ज०। ८ षट्खं० भा० ५६-५८। ९ षट्खं० भा० ५९-६१। १० षट्खं० भा० ६२-६३। ११ षट्खं० भा० ६४-८८। १२ क्षायिको भावः भा०, ब०, ज०। १३ षट्खं० भा० ८९, ९०। १४ षट्खं० भा० ९१-९३। १५ अल्पं सा०। १६-बहुत्बञ्च प- व०। १७ षट्खं० अ० २-२६। १८ प्रवेशको आ०। प्रवेशको ब०। प्रवेशको ह०। ध्रैवेशो एको सा०।

विशेषेण <sup>3</sup>गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीषु नारकेषु सर्वतः स्तोकाः सासादन-सम्यग्दष्टयः । सम्यग्मिथ्याद्दष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयः असंख्येयगुणाः । १५ मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः । तिर्य्यगतौ तिरश्चां सर्वतः स्तोकाः संयताऽसंयताः । इतरेषां सामान्यवत् । मनुष्यगतौ मनुष्याणामुपशमकादिप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत् । ततः संख्येयगुणाः संयताऽसंयताः । सासादनसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः । सम्यग्मिथ्या-दृष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः । अमिथ्याद्रष्टयः [अ] संख्येय-गुणाः । देवगतौ देवानां नारकवत् ।

'कायातुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावात् अल्पबहुत्वाभावः । कायं प्रत्युच्यते २५ सर्वेभ्यः तेजःकायिका अअल्पे । तेभ्यः पृथिवीकायिका बहवः । तेभ्योऽष्कायिका बहवः । तेभ्यो वायुकायिका बहवः । सर्वेभ्यो वनस्पतयोऽनन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पञ्चेन्द्रियवत् ।

> ्योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिनां पञ्चेन्द्रियवत् । काययोगिनां सामान्यवत् । °वेदानुवादेन स्त्रीपुंवेदानां पञ्चेन्द्रियवत् । नपुंसकवेदानामवेदानास्त्र च सामान्यवत् ।

१-छद्मस्थावस्थावन्तः ता-आ०, द०, व०, ज० । २ संयतासंयतानांमिव आ०, व०, द०, ज० । ३ षट्खं० अ० २७-१०२ । ४ संख्येय-आ०, व०, द०, ज० । ५ ''मिच्छादिही असंखेजगुणा, मिच्छादिहीस संखेजगुणा ।''-षट्खं० अ० ६५ । सर्वार्थं० पृ० ३७ । ६ पट्खं० अ० १०३ । ७ षट्खं० अ० १०४ । ८ अल्या-व० । बहवः आ०, द०, व०, ज० । ९ षट्खं० अ० १०५-१४३ । षट्खं० अ० १४४-१९६ ।

्वषायानुवादेन वकोधमानमायाकषायाणां पुंवेदवत् । अयं तु विशेषः । मिश्या-दृष्ट्योऽनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्वयोरुपशमकयोत्तुल्यसंख्याः । ततो द्वयोः बहवः । क्षपकाः संख्येयगुणाः सूद्रमसाम्परायेषु ॥ पुरामकसंयता । विशेषाधिकाः । सूद्रमसाम्पराय-क्षपकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत् ।

ंज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । मिथ्या- ५ दृष्टयोऽनन्तगुणाः । विभक्षज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । मिथ्यादृष्टयोऽनसङ्ख्येयगुणाः । विभक्षज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाश्चत्वारः क्षपकाः सङ्ख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयता असङ्ख्येयगुणाः, तिर्व्यगपेक्षयेत्यर्थः । असंयतसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः, देवनारकतिर्व्यग्न- नुष्यापेक्षया । मनःपर्व्यज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । चत्वारः क्षपकाः सङ्ख्ये- १० यगुणाः । अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्ञानिषु 'अयोगकेव- विभयः सयोगकेवलिनः सङ्ख्येयगुणाः । तत्कथम् १ अयोगकेवलिनः एको वा हो वा त्रयो वा उत्कर्षण अष्टोत्तरः तत्वक्ष्यः । स्वकालेन 'समुदिताः सङ्ख्येयाः । तेभ्यः सङ्ख्येयाः सयोगकेवलिनः ८९८५०२ ।

दसंयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु द्वयोरुपशमकयोस्तुल्यसङ्ख्याः । १५ ततः सङ्ख्येयगुणाः क्षपकाः । अप्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । परिहारशुद्धिसंयतेषु अप्रमत्तेभ्यः प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपशमकेभ्यः क्षपकाः सङ्ख्येयगुणाः । यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः क्षीणकपायाः सङ्ख्येयगुणाः । अयोगकेविष्ठनस्तावन्त एव, उपशान्तकषायेभ्यः सङ्ख्येयगुणाः 
इत्यर्थः । सयोगकेविष्ठनः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वम् । असंयतेषु २० 
सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दृष्टयः । सम्यग्मिश्यादृष्टयः सङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दृष्ठयोऽसङ्ख्येयगुणाः, देवाद्यपेक्षया इत्यर्थः । मिश्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः ।

ैदर्शनानुवादेन चर्चुर्दर्शनिनां काययोगिवत् , सामान्यवदित्यर्थः । अवधिद्र्शनिनाम-वधिज्ञानवत् । केवलदर्शनिनां केवलज्ञानिवत् ।

°ेलेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामसंयतवत् । तेजःपद्मलेश्यानां सर्वतः २५ स्तोकाः अप्रमत्ताः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतसासादनसम्यग्टष्ट्यसंयतसम्यग्ट-ष्टीनां पञ्चेन्द्रियवत् । शुक्ललेश्यानां सर्वतः स्तोकाः °ेषपशमकाः <sup>१</sup>२१९५६। क्षपकाः

१ षट्खं० अ०१९७-२१५। २ क्रोधमानकपायाणाम् आ०। क्रोधमानमायालांभ-व०।३ येपु उप-आ०, ज०। ४ विशेषाधिकारः आ०, द०, व०,। ५ षट्खं० अ०२१६-२४३।६ अयोगकेविलनः संख्ये-आ०, द०, व०। -अयोगतत् कथम् ज०। ७ समुदिताः तेभ्यः आ०, द०, व०, ज०। ८ षट्खं० अ०२४४-२८५। ९ षट्खं० अ०२८६-२८९। १० षट्खं० अ०२९०-३२७। ११ 'उपशमकाः' आ०, द०, व०, ज० पुस्तकेपु नारित। १२ २२९६ आ०, व०, द०, ज०।

संख्येयगुणाः १२९९०। सयोगिकेविक्रनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः २९६९९१०३। प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५९३९८२०६। संयताऽसंयताः संख्येयगुणाः, तिर्घ्यक्मनुष्यापेक्षया। सासादनसम्यग्दृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः। सम्यम्मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः। सिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः। सिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः।

<sup>२</sup>भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत् । अभव्यानामल्पबहुत्वं नास्ति ।

असम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वाः उपशमकाः । इतरेषां 
"प्रमत्तान्तानां सामान्यवत् । ततः संयताऽसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दृष्ट्योऽसङ्ख्येयगुणाः । "क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयता असङ्ख्येयगुणाः, तिर्यगपेक्षया । असंयतसम्यग्दृष्ट्योऽसङ्ख्येयगुणाः । अप्रशमिकसम्यग्दृष्टीनां सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयताः असङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दृष्ट्योऽसङ्ख्येयगुणाः । शेषाणां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टीनां नास्त्यल्पबहुत्वम् , विपक्षे एकैकगुणस्थानप्रहृणात् । कोऽर्थः ? मिथ्यादृष्टिः सासादनो न भवति, सासादनसम्यग्दृष्टिस्तु
मिथ्यादृष्टिनं भवति यतः ।

्आहारानुवादेन आहारकाणां काययोगिवत् । अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकाः सयोग-केवलिनः अयोगकेवलिनः " सङ्ख्येयगुणाः । सासादनसम्यग्दृष्ट्योऽसङ्ख्येयगुणाः । असंयत-सम्यग्दृष्ट्योऽसङ्ख्येयगुणाः । मिश्यादृष्ट्योऽनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मार्ग-२० णाऽन्वेषणा कृता । सामान्येन तत्र सूद्मभेदः आगमविरोधेनानुसर्तव्यः ।

एवं सम्यग्दर्शनस्य प्रथमत उद्दिष्टस्य "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" इत्यनेन व स्त्रेण तस्य-सम्यग्दर्शनस्य स्वर्थणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टाः। "तत्त्वा-र्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" इति स्वर्धणम्। "तिन्नसर्गाद्धिगमाद्धा" विद्यनेनोत्पत्तिः। सम्यग्दर्शनस्वामिनो जीवाऽजीवादिपदार्थाः सम्यग्दर्शनस्य विषयः। "नामस्थापनाद्रस्य-२५ भावतस्तन्न्यासः" "प्रमाणनयरिधिगमः" "निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि-तिविधानतः" इत्यनेन भ्रम्त्रेण अधिगमस्योपायः सम्यक्त्वप्राप्त्युपायः। तथा "सत्सं-रूपाचेत्रस्पर्शनकालान्तरभावात्पवद्वत्रत्वेश्व" इति भ्रम्यक्त्वस्याधिगमोपायः। तत्सम्ब-म्वेन च सम्यग्दर्शनसम्बन्वेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्। "जीवाऽजीवास्रव-

१ ३१३६ ता०। २ षट्खं० अ० ३२८-३२९। ३ षट्खं० अ० ३३०-३५४। ४ प्रम-त्तानाम् आ०। ५ क्षायोपशमिकाः सम्य-आ०, द०, व०, ज०। ६ षट्खं० अ० ३५५-३५७। ७-दर्शनवत् आ०। ८ षट्खं० अ०३५८-३८२। ९-केवलिनश्च आ०, द०, व०,ज०। १० अनु-कर्तव्यः व०। ११ त०सू० १।२। १२ त० सू० १।३। १३ त० ०सू १।५-७। १४ त० सू० १।८।

बन्धसंवर्गिर्ज्ञसोक्षास्तस्वम्" इति भ्संज्ञा । अस्यैव सूत्रस्य वृत्तौ जीवादीनां निरुक्तिद्धा-रेण परिणामादि वेदितच्यम् ।

अथ सम्यकानं विचार्यते—

# मतिश्रुतावधिमनःपर्य्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥

इन्द्रियेर्मनसा च यथायथमर्थान् मन्यते मितः। मनुतेऽनया वा मितः। मननं वा मितः। ५ श्रुतज्ञानावरणकर्मश्चयोपशमे सित निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत् श्रुतम्। श्रुणोत्यनेन तिदिति वा श्रुतम्। श्रवणं वा श्रुतम्। अवाग्धानं अविधः। कोऽर्थः? अधस्ताद् बहुतरिविधयप्रहणादवधिरुप्यते। देवाः स्तलु अविधिज्ञानेन सप्तमनरकपर्य्यन्तं पश्यन्ति, उपिर स्तोकं पश्यन्ति,
निजिवमानध्वजदण्डपर्यन्तिमित्यर्थः। अविच्छिन्नविषयत्वाद्वा अविधः। कोऽर्थः? रूपिलक्षणविविध्तितिविषयत्वाद्वा अविधः। परकीयमनिस स्थितोऽर्थः असाहप्यात् मन इत्युप्यते। तस्य १० पर्ययणं परिगमनं परिज्ञानं मनःपर्य्ययः। नतु तन्मितिज्ञानमेवः तन्नः अपेक्षामात्रस्वात्,
क्षयोपमशक्तिमात्रविजृम्भितं तत्केवलं स्वपरमनोभिर्व्यपदिश्यते, यथा अभे चन्द्रमसं पश्येति,
तथा मनिस मनःपर्य्यः, अभ्रंव्यापि मनोव्यापि। यन्निमित्तं बाह्येन अभ्यन्तरेण च
तपसा मुनयो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत् केवलम्। असहायत्वाद्वा केवलम्।

प्रान्ते लभ्यते यतस्तद्रथं केवलस्य अन्ते प्रहणम्। मनःपर्य्ययस्य समीपे केवलक्कानं १५ प्राप्यते तेन मनःपर्य्यस्य समीपे केवलस्य प्रहणम्। अनयोः प्रत्यासत्तिः कस्मात् १ संयमेनकाधिकरणत्वात् । यथाख्यातचारित्रत्वादित्यर्थः । केवलक्कानस्य अवधिदूरतरवर्त्ता कृतः । तित्कमर्थम् १ दूरतरान्तरत्वात् । अवधिमनःपर्य्ययकेवलक्कानत्रयात् परोक्षक्कानं मतिश्रुतद्वयं पूर्वं किमर्थमुक्तम् १ तस्य द्वयस्य अमुप्रापत्वात् । मतिश्रुतानुपरिपाटी हि १ श्रुतपरिचिताऽनुभूता वर्त्तते, सर्वेण प्राण्गिणेन तद्द्वयं प्रायेण प्राप्यते । मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः २० सक्तस्वरूपसंवेदनमात्रं परिचितत्वमुच्यते । अशेषविशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्त्वरूपपरिभावनमनुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्रु श्रुतक्ष अवधिश्च मनःपर्य्यस्य केवलक्क मतिश्रुताव-धिमनःपर्य्यकेवलानि । एतानि पञ्च क्वानं भवतीति वेदितन्वम् । एतेषां भेदा अभे वक्ष्यन्ते ।

अथ "प्रमाणनयैरिधिगमः" इति सूत्रं यत्पूर्वमुक्तं के तत्र प्रमाणं झानमिति केचन । मन्यन्ते । केचित्तु । केचित्तु । सिन्नकर्षः प्रमाणमिति मन्यन्ते । सिन्नकर्षः इति कोऽर्थः १ भ इन्द्रियं २५ विषयश्च तयोः सम्बन्धः सिन्नकर्षः । तदुभयमिष निराकत्तुं म् अधिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वसूचनार्थं सूत्रमिदमाद्वः भ —

१ त० स्० १४ । २ अवधानम् आ०, द०, व०, व०। ३ साहचर्यान्मन्यते मनः आ०, द०, व०, व०, व०, ज० । ४ परिणमनम् आ०, व०, द०, ज० । ५ मनोऽपि व्यापि ता० । ६ दूरत-रत्वात् आ०, द०, व०, ज० । ७ सुप्राप्यत्वात् आ०, व०, व०, ज० । ८-पाटी श्रुत-आ०, द०, व०, ज० । ९ ज्ञानानि भवन्तीति आ०, द०, व०, ज० । १० ए० ८ । ११ बौद्धादयः । १२ नैयायिकादयः । १३ इन्द्रियविषयः तदु-ता० । १४ -दं प्राहुः आ०, व०, व०, ज० ।

#### तत्त्रमाणे ॥ १० ॥

तत् मतिश्रुताविधमनःपर्य्ययकेवळळक्षणं पञ्चविधं ज्ञानं द्वे प्रमाणे भवतः न सिन्नकर्षः प्रमाणम्, नाऽपीन्द्रियं प्रमाणमित्यर्थः । 'यदि सिन्नकर्षः प्रमाणम्, तिहं सूक्ष्माणां व्यविहत्तानां विष्रकृष्टानाञ्चार्थानां प्रह्णाप्रसङ्गः स्यात् । ते सूक्ष्मा व्यविहता विष्रकृष्टाश्चाऽर्था ५ इन्द्रियेः सिन्नकष्टुं न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञत्वस्याभावः स्यात् । तत्कथम् ? उयदिन्द्रियेने सिन्नकृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सर्वज्ञाभावो भवेत् । इन्द्रियमपि प्रमाणं न स्भवित, उक्तदोषत्वादित्यर्थः । चच्चरादीनां विषयो हि अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं युतः । सर्वेषामिन्द्रियाणां सिन्नकर्षाभावश्च वर्त्तते । कस्मात् ? चच्चर्मनसोरप्राप्यकारित्वात् । ''न चक्षरिनिन्द्रियाभ्याम्'' [त० स्० १।१९] इति वचनाच ।

१० यदि ज्ञानं प्रमाणं तर्हि फलाभावः । अधिगमो हीष्टं फलं वर्तते, न भावान्तरम् । स चेत् अधिगमः प्रमाणम् ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फलं भवितुमर्हति । प्रमाणेन च फलवता भवितन्यम् । सिन्नकर्षे इन्द्रिये वा प्रमाणे सित अधिगमोऽर्थान्तरभूतः फलं युज्यते ; तन्न युक्तम् ; यदि सिन्नकर्षः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य प्रमाणस्य दुष्ट (द्विष्ठ) त्वात् तत्फलभूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन (द्विष्ठेन) भवितन्यम् । कथं द्विष्ठोऽधिगमः ? १५ अर्थाधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात् तत्रेव आत्मिन समवाय इति चेत् ; न ; इस्वभावाभावे झायकस्वभावाभावे सर्वेषामर्थानामचेतनत्वात् । इस्वभावाभर्युपगमो वा आत्मनो भवतु ; तिह् प्रतिज्ञाहानिस्तव भवति, तेषामचेतनत्वात् । ननु चोक्तं झाने प्रमाणे सित फलाभाव इति यदाईतेनोक्तं तन्तेष दोषः ; अर्थाधिगमे प्रीतिदर्शनात् । इस्वभावस्यात्मनः कर्म्ममलीमसस्य करणालम्बनात् अर्थनिश्वये सित प्रीतिरुपजायते । सा प्रीतिः फलमुच्यते । २० अथवा खपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम् । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध-कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलम् । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध-कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलम् । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध-कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलम् । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध-कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलम् । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध-कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलम् ।

प्रमिणोतीति प्रमाणम् । "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च'' [कात० ४।५।९२ ] इति कर्तरि युट्। प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्। "करणाधिकरणयोश्व'' [कात० ४।५।९५ ] इति करणे युट्। प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्। भावे युट्। इति व्युत्पत्तौ परवाद्याह्—किमनेन प्रमीयते ? २५ जैनः प्राह्—जीवाद्यर्थः। यदि जीवादेरिधगमे प्रमाणं वर्तते तर्हि प्रमाणाधिगमे अन्यत्प्रमाणं परिकल्प्यताम्। तथा सति अनवस्था भवति। जैनः प्राह्—नात्रानवस्था वर्तते। किंवत् ? प्रदीप-वत्। यथा घटपटळ्कुटस्तम्भादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतुमंवति तथा स्वस्वरूपप्रकाशनेऽपि स एव प्रदीपः हेतुमंवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशन्तरं विळोक्यते। एवं प्रमाणमिप स्वपर-

१ द्रष्टव्यम्—स० सि० १।१०। २-भावात् ज०, आ०, द०, व०। ३ यतः आ०, द०, व०, ज०। ४ भवेत् आ०, द०, व०, ज०। ५-रम् चेत् आ०, द०, व०, ज०। ६ "तस्य द्विष्ठत्वात् तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेन भवितव्यमिति अर्थादीनामिधिगमः प्राप्नोति।" —स० सि० १।१०। ७-भावाभावे सर्वे-आ०, द०, व०, ज०। ८-भ्युपगमे आ०, द०, व०, ज०। ९ कारणा-आ०, द०, व०।

प्रकाशकमित्यवगन्तन्यम्। अवश्यमेव चेदमङ्गीकर्तन्यम्। किंवत् ? प्रमेयवत् । यथा प्रमेयं वर्तते तथा प्रमाणमस्ति । यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हि स्वाधिगमस्याभावो भवति, प्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति भसृतेरभावः स्यात् , स्मृतेरभावात् न्यवहार-विच्छेदो भवेत् ।

'आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत्' इति वक्ष्यमाणभेदापेक्षया द्विवचननिर्देशो वेदि- ५ तव्यः । स च द्विवचननिर्देशोऽपरप्रमाणसंख्याविच्छेदार्थः ।

> "प्रत्यक्षञ्चानुमानश्च शाब्दञ्चोपमया सह । ·अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रभाणानि जैमिनेः ॥१॥" [षड्द० समु० श्लो० ७०]

इति रल्लोकोक्तोपमानार्थापत्तिप्रसृतीनां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयेऽन्तर्भावात् ।

अथ प्रागुक्तपञ्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिप्रमाणकल्पनानिरासार्थं १० प्रमाणयोर्भेदमाह्-

### आचे परोचम् ॥ ११ ॥

आदौ भवमाद्यम् । आद्यक्व आद्यक्व आद्ये । मित्रज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोच्चं प्रमाणं भवित । 'आद्ये' इत्युक्ते प्रथमे । मित्रश्रुतयोः प्रथमत्वं कथम् ? सत्यम् ; प्रथमं मित्रज्ञानं तन्मुख्यम् , तस्य समीपवर्त्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विवचनिर्देशसामध्यात् १५ गौणस्यापि श्रुतज्ञानस्य आद्यत्वेन म्रहणं वेदितन्यम् । एतत् ज्ञानद्वयं परोच्चं प्रमाणं कस्मा-दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकाशादिकं च, आदिशब्दाद् गुरूपदेशादिकञ्च परम् , मितिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमश्च परमुच्यते , तत्परं बाह्यनिमित्तमपेक्ष्य अक्षस्यात्मनः उत्पद्यते यत् ज्ञानद्वयं तत्परोक्षमित्युच्यते , "तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्" [त सू० १।१४] "श्रुतमिनिन्द्रयस्य" [त० सू० २।२१] इति वचनात् । उपमानमागमादिकं च प्रमाणं २० परोक्ष एव प्रमाणेऽन्तर्भूतं ज्ञातव्यमिति ।

अथ किं प्रत्यत्तं प्रमाणमिति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-

#### प्रत्यच्चमन्यत् ॥ १२ ॥

अक्ष्णोति ज्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष आत्मा तमक्षमात्मानमविधमनःपर्य्ययापेक्षया परिप्राप्तक्षयोपश्चमं केवळापेक्षया प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम् । अन्यत् २५ अविधमनःपर्य्ययकेवलज्ञानत्रयं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति ।

श्रत्राह कश्चित्-अवधिदर्शनं केवल्रदर्शनमिष अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं वर्तते, तेन कारणेन तद्षि प्रत्यक्षं वक्तव्यम् ; संत्यम् ; ज्ञानमित्यनुवर्त्तते । क्तिस्मन् प्रस्तावे ज्ञान-मित्यनुवर्तते ? "मतिश्रुताविधमनःपर्य्ययकेवलानि ज्ञानम्" [त० स्० १।९] इत्यत्र सूत्रे ज्ञानस्य प्रहणं वर्त्तते, तेन कारणेन दर्शनस्य व्युदासः । दर्शनं न प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थः । ३०

१ समृतेन भावः ताः । २ कस्मिश्चित् आः, दः, वः, जः।

'तसिम्नपि प्रमाणे सति विभन्नज्ञानमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतम् , तेन कारणेन विभक्तक्षानस्यापि प्रमाणत्वेन प्रहणं प्राप्नोतिः तदपि न प्रमाणम् ; सम्यगित्यधिकारात् । कासौ सम्यगिधकारो वर्त्तते ? "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" [त० स० १।१] इत्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य प्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभङ्गज्ञानस्य प्रमाणत्वे(त्व)प्रतिषेधः। ५ तेन सम्यक्शब्देन विशेषणभूतेन झानं विशिष्यते, तेन कारणेन विभक्तझानस्य निषेधः कृतो भवति, न प्रमाणमित्यर्थः । विभक्तज्ञानं हि मिध्यादर्शनोदयाद्विपरीतार्थंगोचरम् , तेन कारणेन तम्र सम्यग्विशेषेण विशिष्टम् । अथैवं त्वं मन्यसे 'इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं खलु प्रत्यक्षम् . प्रतीन्द्रियच्यापारं ज्ञानं परोक्षमेतत्' एतत्प्रत्यक्षपरोक्षयोर्रुक्षणमञ्जूष्णं वेदितव्यमिति ; तन्न संगच्छते; तथा सति सर्वज्ञस्य प्रत्यक्षज्ञानाभावो भवति । यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षं १० त्वया मन्यते तथा <sup>3</sup>सति सर्वे**ज्ञ**स्य प्रत्यक्षज्ञानमेव न स्यात् । न हि सर्वज्ञस्य इन्द्रियपूर्वीऽर्था-धिगमो भवति । अथ सर्वज्ञस्य करणपूर्वकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तर्हि सर्वज्ञस्य असर्वज्ञत्वं भवेत् । अथ सर्वज्ञस्य मानसं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वं मन्यसे मनःप्रणिधानपूर्वकत्वात् ; तर्हि ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभावो भवति । आगमात् सर्वज्ञस्य सिद्धिरिति चेत् ; तद्पि न ; आगमस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् । योगिप्रत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत् त्वं मन्यसेः तद्पि न १५ घटते; योगिनः प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्भवति 'अक्षमक्षं प्रति यद्वर्त्तते तत्प्रत्यक्षम्' इत्य-भ्युपगमात् । ४किन्न सर्वज्ञत्वाभावः प्रतिज्ञाहानिर्वा तव भवति । अलमतिप्रसङ्गेन ।

अथेदानीं परोक्षज्ञानस्य विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः --

### मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिषोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥

मननं मितः । स्मरणं स्मृतिः । संज्ञानं संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता । अभिनिबोधनं अभि-२० निबोधः । इति एवंप्रकारा मितज्ञानस्य पर्य्यायज्ञान्दा वेदितन्याः । एते शन्दाः प्रकृत्या भेदेऽपि सित रूढिबलान्नार्थान्तरम् , मितज्ञानार्थ एवेत्यर्थः । यथा 'इन्दतीति इन्द्रः, शक्नोतीति शकः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः' इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेऽपि शचीपितरेबोच्यते तथा समभिरूढनयापेक्षया, अर्थान्तरे <sup>१</sup>सत्यपि मित्मितिज्ञानमेवोच्यते, मितज्ञानावरणक्षयोपश्चमे अन्तरक्रनिमित्ते सित जिततोपयोगविषयत्वात् । एतेषां मितज्ञानभेदानां श्रुतादिष्वप्रवृत्तिर्वर्तते । २५ मितज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तोपयोगं नातिकामन्ति । मितस्वृतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनिबोधादि । भिर्योऽथोऽभिधीयते स एक एवेत्यर्थः । तथापि भेद उच्यते । बहिरक्रमन्तरक्रुव्वार्थ परिस्कृत्यं । यात्रामा मन्यते सा अवप्रदेहाऽवायधारणात्मिका मितरूच्यते । स्वसंवेदनिमिन्द्रयज्ञानज्ञ सांन्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । 'तत्' इति अतीतार्थप्राहिणी प्रतीतिः स्मृतिरूच्यते । तदेवेदं, तत्सदः

१ ज्ञानेऽपि । २ अर्थेकत्वम् आ०, व०, ज० । आदीकत्वम् द० । ३ तथा सर्व-आ०, द०, व०, ज० । ४ तुलना-स० सि० १।१२ । ५-दं प्राहुः आ०, व०, द०, ज० । ६ सत्यिप मितिज्ञान-आ०, द०, व०, ज० । ७-भेदेन आ० द०, व०, ज० । ८-बोधास्तैयोंऽर्थो-आ०, द०, व०, ज० । ९ यथा आ०, व०, द०, ज० ।

80

शक्त इति प्रत्यभिक्कानं संक्षा कथ्यते । यथा अग्नि विना धूमो न स्यात् तथा आत्मानं विना शरीरव्यापारवचनादिकं न स्थादिति वितर्कणमृहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिवर्शनादम्या-दिश्रतीतिरनुमानमभिनिकोध अभिधीयते । इतिशब्दात् प्रतिभाष्टुद्धिमेधाप्रभृतयो मितक्कान-प्रकारा वेदितव्याः । रात्रौ दिवा वाऽकस्माद्धाद्यकारणं विना 'व्युष्टे ममेष्टः समेष्यति' इत्येषं-रूपं यद्धिक्कानमुत्पद्यते सा प्रतिभा अभिधीयते । अर्थमहणशक्तिर्बुद्धः वक्ष्यते । पाठमहण- ५ शक्तिमें धा अभिधीयते । उक्तक्य-

"मितरागिमका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी।
प्रज्ञा चातीतकालज्ञा मेथा कालत्रयात्मिका" ॥ [
अथ मितज्ञानस्य आत्मलाभे किं निमित्तिमिति प्रश्ने सूत्रं 'सूचयन्ति—
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्॥ १४॥

तन्मतिशानम् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् । इन्द्रित परमेशवर्यं प्राप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत-त्त्वस्यात्मनः ज्ञायकेकस्वभावस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदर्थोपलव्धिलिङ्गं तदिन्द्रस्य लिङ्गम् इन्द्रियमुच्यते । अथवा, लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते । आत्मनः सुद्मस्य अस्तित्वाधिगमकारकं लिङ्गमिन्द्रियमित्यर्थः । अग्ने-र्भु मवत् । इत्थमिदं स्पर्शनादिकरणम् आत्मनो लिङ्गं वेदितव्यम् । आत्मानं विना लिङ्गमिन्त्रियं १५ न भवतीति ज्ञातः कर्तुरात्मनोऽस्तित्वमिन्द्रियेर्गम्यते । अथवा नामकर्मण इन्द्र इति संज्ञा । इन्द्रेण नामकर्म्मणा 'स्पृष्टं (सृष्टं) इन्द्रियमित्युच्यते । तदिन्द्रियं स्पर्शनादिकम् । तदिन्द्रियं प्रक्क-प्रकारम्- "स्पर्शनरसन्ध्राणचक्षःश्रोत्राणि" [त० सू० २।१९] इति वस्यमाणसूत्रेण वच्यते । 'अनिन्द्रियं मनः अन्तःकरणमिति पर्व्याय शब्दाः । नन् न इन्द्रियमनिन्दिय-मिति इन्द्रियप्रतिषेधेन मनसि इन्द्रियलिङ्गे सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्तिः कथम् १ सत्यम् : २० नञ्जाब्द ईषद्थें वर्त्तते। न इति कोऽर्थः ? ईषत्। न इन्द्रियमनिन्द्रियम् . ईषदिन्द्रिय-मित्यर्थः, यथा अनुद्रा कन्या । यदि कन्या सर्वथा उद्ररहिता भवति तथा सा कथं जीवति ? तेन झायते अनुदरा ईषदुदरा कन्येति । ननु मन ईषदिन्द्रियं कथम् ? सत्यम् ; यथा इन्द्रियाणि प्रतिनियतदेशविषयाणि कालान्तरस्थायीनि च वर्त्तन्ते मनस्तादृशं कथक ? अन्तःकरणुख कथ-मुच्यते १ गुणदोषविचारस्मरणादिन्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेच्यते यतः, चन्नुरादिवत् बाह्यैः २५ पुरुषैः यतो<sup>८</sup>नानु (नो) परुभ्यते तेनान्तर्गतं करणमन्तःकरणमित्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्द्रि-युद्ध इन्द्रियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ।

१ प्रभाते । २-द्विरुच्यते आ०, व०, व०, व०। ३ तुल्ना-"स्मृतिर्व्यतीतविषया मति-रागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ॥ प्रज्ञा नवनवोन्मेपशालिनीं प्रतिभां विदुः ।"-काज्यद० पृ० ७ । काज्यमी० १।४ । ४ रचयति व० । ५ "इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन सृष्टमिन्द्रियमिति ।" -स० सि० १।१४ । ६ तदिन्द्रियम् आ०, व०, व०, ज० । ७-शब्दः आ०, व०, व०, ज० । ८ ना इत्युपल-आ०, व०, व०, ज० ।

नतु "अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा" [पा० महा० १।२।४७] इति परिभाषासूत्रबळादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूत्रेणेव मतिज्ञानं छभ्यते, किमधं 'तत्'शब्दमहणम् १ 'तच्छव्द इहार्थमुत्तरसूत्रार्थख्व गृह्यते । यन्मितः (ति) स्मृतिः (ति) संज्ञाचिन्ताऽभिनिबोधबुद्धिप्रज्ञामेधादिपर्यायशब्दवाच्यं ज्ञानं तद् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् । तदेव अवप्रहेहा५ वायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिस्मृत्यादिशब्दवाच्यं इन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तं श्रुतम्, अवप्रहेहावायधारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोऽर्थ उत्पद्यते । ततः कारणात् अवप्रहादि इन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तं स्मृत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेदितव्यम् ।

अथ मतिज्ञानस्योत्पत्तिनिमित्तं ज्ञातम् । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानार्थं असूत्रमिद्रंमाहुः-

### अवग्रहेशवायधारणाः ॥ १५॥

१० अवग्रहणमवग्रहः । ईहनमीहा अवायनमवायः । धारणं धारणा । अवग्रहश्च ईहा च अवायश्च धारणा च अवग्रहेदावायधारणाः । एते चत्वारो भेदाः मितज्ञानस्य भवन्ति । अवग्रह्दिनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहस्य प्राक्षित्रणतमात्रदर्शनम् । अवग्रहस्तु मितज्ञानस्य भेदः सिन्निपातलक्षणदर्शनानन्तरमार्धग्रहणमवग्रह उच्यते । यथा चत्तुष्व शुक्षं शुक्ष च्या चत्र्वव शुक्षं स्वया चत्र्वव शुक्षं स्वया चत्र्वव शुक्षं स्वया चत्र्वव शुक्षं स्वया चत्र्वव शुक्षं मित्रा चत्रव वश्चेषपित्रज्ञानाकाङ्क्षणमीहा कथ्यते, यथा चत्रुष्ठं रूपं मया दृष्टं तित्वं बलाका—बकर्मार्या आहोस्वित् पताका—ध्वजा वर्तते ? इति विशेषाकाङ्क्षणमीहा । तदनन्तरमेषा उत्पति निपतित पिक्ष ( क्ष )विक्षेपादिकं करोति, तेन ज्ञायते—इयं बलाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिर्धारणम् । स्वया उच्यते । अवेतस्य सम्यक्पिरिज्ञातस्य यत्कालान्तरेऽविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- च्यते । यथा या बलाका पूर्वाह्वे मया दृष्टा सेवेयं बलाका वर्तते । एवंविधं धारणालज्ञणम् । अवग्रहेहावायधारणानामुपन्यासकमो विहितः । कोऽर्थः ? उत्पत्ति कमः कृत इत्यर्थः ।

अथ अवमहादीनां चतुर्णां मतिज्ञानभेदानां प्रभेदपरिज्ञानार्थः सूत्रमिदमाहुः-

# बहुबहुविधचिप्रानिःसृतानुक्तप्रुवाणां सेतराणाम् ॥ १६ ॥

अवमहेहावायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः प्रस्तुताः । त्तद्पेचोऽयं कर्म-२५ निर्देशो विषयनिर्देशः । अवमहादयः बह्वादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्यर्थः । बहुशब्दोऽत्र संख्यावाची वेपुल्यवाची च वेदितव्यः । संख्यावाची यथा एको ह्रौ बहवः । वेपुल्यवाची यथा बहुः क्रूरः', बहुः सूपः । बहुश्च बहुविधश्च बहुप्रकारः, क्षिप्रं च अचिरम्, अनिःस्तब्च असकलपुद्रलः, अनुक्तश्च अभिप्राये स्थितम्, ध्रुवञ्च निरन्तरं यथार्थप्रहणम्, बहुबहुविध-

१ तच्छब्दप्रहणार्थम्-भा॰, ज॰। तच्छब्दप्रह इहार्थमु-द॰, ब॰। २ -त्तम् अवप्र-भा॰, ब॰, द॰, ज॰। ३-ज्ञापना-ज॰। ४-दं प्राहुः आ॰, ब॰, द॰, ज॰। ५-मार्च प्रहणम् भा॰, ब॰, द॰ ज॰, व॰। ६ बलाभार्या ब॰। ७-क्रम इत्यर्थ भा॰, द॰, ब॰, ज॰। ८ तद-पेक्षया आ॰, ब॰, द॰, ज॰। ९ ओदनः।

क्षिप्राऽिनःस्तानुक्तभ्रुवाणि, तेषां बहुबहुविधिक्षप्राऽिनःस्तानुक्तभ्रुवाणाम् । कथम्भूतानाम् ? सेतराणां प्रतिपक्षसहितानाम् । तेनायमर्थः—बहुनामवमहः तिवतरस्याल्पस्यावमहः । बहुविधस्यावमहः तत्त्रतिपक्षभूतस्य एकविधस्यावमहः । क्षिप्रेणावमहः तिवतरस्याक्तमहः । अनिःस्तस्यावमहः तिवतरस्य निःस्तस्यावमहः । अनुक्तस्यावमहः तिवतरस्य किःस्तस्यावमहः । अनुक्तस्यावमहः तिवतरस्य अधुवस्यावमहः । एवमवमहो द्वाद्शप्रकारः । तथा ईहाऽिष द्वाद्शप्रकारा । ५ तथा अवायोऽिष द्वाद्शप्रकारः । तथा धारणाऽिष द्वाद्शप्रकारा । एवं द्वादशप्रकार अष्ट्रच्यानिर्वति भवति । तत्र बह्ववमहादयः पद्पकाराः । पण्णां प्रभेदाश्च ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाद् भवन्ति । अल्पेकिविधिचरिनःस्तोक्ताभ्रुवाः पडितरे प्रकाराः ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षात् क्षयोपशममान्त्राद् भवन्ति । अत एव कारणात् बह्वादीनामिक्षतत्वादादौ प्रहणम् । "यच्चार्चितं द्वयोः" १० [ कात० २।५।१३ ] इति वचनात् ।

नतु बहुषु बहुत्वं वर्त्तते, बहुविघेष्वपि बहुत्वमस्ति कस्तयोविशेषः ? सत्यम् ; एकप्रकारनानाप्रकारिविहितोऽस्ति भेदः । नतु सकलपुद्गलिनःसरणान्निःस्तम्, उक्तब्राप्येवं-विधमेव, अनयोरिप निःस्तोक्तयोः कः प्रतिविशेषो वर्तते ? सत्यम् ; अन्योपदेशपूर्वकं यद् प्रहणं तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणैव कश्चित् प्रतिपद्यते तद्प्पहणं निःस्त- १५ मुच्यते । केचित् श्विप्रनिःस्त इति पठन्ति । त एवं उव्याख्यान्ति-भोत्रेन्द्रियेण शब्दमव-गृह्यमाणं मयूरस्य कुररस्य विति कश्चित् प्रतिपद्यते । अपरग्तु स्वरूपमेव प्रतिपद्यते । मयूरस्यैवायं भवदः अथवा कुररस्यैवायं शब्द इति विद्यारयित स निःस्त उच्यते ।

नतु भ्रुवावमहस्य धारणायाश्च को विशेषः ? कर्मणः क्षयोपशमलिब्धकाले निर्मलपिरणामसन्तानेन यः क्षयोपशमः प्राप्तस्तेन अप्रथमसमये यादशोऽवमहः सङ्घातः तादश एव द्विती- २०
यत्तीयादिष्विप समयेष्ववमहो भवति, तस्मादवमहान्न्यूनाधिको न भवति स ध्रुवाऽवमहः
कथ्यते। यदा काले तु विशुद्धसंक्षिष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन् काले यः कर्मणः क्षयोपशमो लब्धस्तस्मात् क्षयोपशमात् संजायमानोऽवमहः कदाचित् बहूनां भवति, कदाचिदलपस्य
भवति, कदाचिद् बहुविधस्यावमहो भवति कदाचिदेकविधस्यावमहो वा भवति, एवं न्यूनाधिकोऽवमहो अभ्रुव उच्यते। धारणा तु अवगृहीतार्थानामविस्मरणकारणमिति ध्रुवाऽवमहधा- २५
रणयोर्महान् भेदो वर्त्तते।

अथ यद्यवमहादयो बह्वादीनां विषयाणां स्वीकर्त्तारो भवन्ति तर्हि बह्वादीनि विशेषणानि कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह—

#### अर्थस्य ॥ १७ ॥

१-शेषः एक-आ०, ज०। २-तुलना-स० सि० १।१६। ३ व्याख्यास्यन्ति । आ०। ४ वेति प्रति-आ०। ५ शब्द इति द०, व०, व०, ता०। ६ निधारयति ता०। ७ प्रथमे सम-आ०, ज०, द०, व०।

स्थिरः श्र्यूलरूपः चत्तुरादीन्द्रियाणां प्राह्यो विषयो गोचरो गन्य इति यावत् वस्तुरूपोऽर्थ जन्यते । द्रव्यं वाऽर्थं जन्यते । तस्यार्थस्य बह्वादिविशेषणविशिष्टस्य अवप्रदेहावायधारणा भवन्तीति सम्बन्धः । किमर्थमिदं सूत्रमुच्यते यतः बह्वादिर्श्य एवास्ति ? सत्यम् ; मिध्यावादिकल्पना-निषेधार्थं सूत्रमिद्मुच्यते । 'केचिन्मध्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम् ? यद् रूपरस- ५ गन्धवर्णशब्दाः पद्भ गुणाः इन्द्रियैः किल वस्त्रिक्ष्यन्ते, तेषां गुणानामवप्रहणमिति । तन्न सङ्गच्छते ; रूपादयो गुणा अमूर्ताः, ते इन्द्रियसिन्नकर्षं न प्राप्तुवन्ति । यदि न प्राप्तुवन्ति वर्षि 'मया रूपं दृष्टम्, गन्धो मया आद्यातः' इति न घटते ; इयित्तं पर्यायान् अर्थः, अर्थ्यते वा पर्यायैः यः सोऽर्थः द्रव्यम्, तस्मिन् द्रव्ये इन्द्रियैः सिन्नकृष्यमाणे तस्मात् भूद्रव्यात् रूपादीनामव्यतिरेके अपृथक्तवे रूपादिष्वपि संव्यवहारो युष्यते । न च तथा १० सित सिन्नकर्षः ।

अथ 'अव्यक्तस्य वस्तुनोऽवम्रह एव स्यान्न च ईहाद्य इत्यर्थप्रतिपाद्नार्थं सूत्र-मिद्माहु:—

#### व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

व्यक्षनस्य <sup>६</sup>अव्यक्तस्य शब्दादिसमृह्स्य अवग्रह एव भवति । स बह्वादिरूपो द्वादश-१५ विधः । चर्चुर्मनोरहितान्यचतुर्भिरिन्द्रियेः प्रादुर्भाविताऽष्टचत्वारिशत्प्रकारो भवति । पृवीक्ताऽष्टाशीत्यधिकद्विशतमेळितः पट्त्रिशद्धिकत्रिशत्प्रकारो मितज्ञानभेदसमृहो भवति । किमर्थमिदं सूत्रम् १ नियमार्थमिदं सूत्रम्-व्यक्षनस्य अवग्रह एव न ईहादयः । यथा नवशरावः <sup>७</sup>द्वित्रिजळकणैः सिक्तः सन् नार्द्रीभवति, स एव शरावः पुनः पुनः सिच्यमानः शनैः <sup>८</sup>शनैराद्रीभवति क्विद्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियैः शब्दादिपरिणताः पुद्रलाः <sup>९</sup>द्वि[त्रा]-२० दिषु क्षणेषु गृह्यमाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति । अतः कारणात् यादद् व्यक्तोऽवग्रहो न भवति तावद् व्यक्षनावग्रह एव । उत्तरकाले तु व्यक्तस्य अवग्रहेहाशयधारणा अपि भवन्ति । तर्हि <sup>१०</sup>सृत्रे एवकारो गृहीतव्यः । कथम् १ 'व्यक्षनस्य अवग्रह एव' इति सूत्रं विधीयताम् । सत्यम् ; <sup>१०</sup>सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थं एव । "सिद्धे सति आरम्भो नियमाय" [ ] इति वचनात् ।

२५ अथ सर्वेन्द्रियेषु व्यक्षनाऽवप्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्वयनिषेधार्थं सूत्रमिद्मुच्यते— न चत्तुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥

चचुश्च अनिन्द्रियं च चचुरिनिन्द्रिये, ताभ्यां चचुरिनिन्द्रियाभ्याम् । चचुषा अनिन्द्रियेण च मनसा व्यञ्जनावप्रहो न भवति । यतः कारणाद्प्राप्तमर्थं अविदिन्कं युक्तं सन्निकर्षेविषये-ऽवस्थितं बाह्यप्रकाशाभिव्यक्तं चचुरुपलभते । मनश्च अप्राप्तमुपलभते इति कारणात् चचु-

१ वैशेषिकाः । २ संक्रष्यन्ते आ०, द०, व०, ज० । ३-वित्ति तिहे ता० । ४ द्रव्यात् इन्द्रियाणाम-ता०, व० । ५-क्तवस्तु-आ०, व०, द०, ज० । ६ अव्यक्तशब्दसमूहस्य आ०, द०, व०, ज० । ७ द्विजल-आ०, द०, व०, ज० । ८ सार्द्रीभवति ज० । सन्नार्द्रीभवति आ०, द०, व० । -रार्द्रभ-ता०। ९ द्विज्यादि-ता० । १० सुत्रेण आ० । ११ विधेरा-आ०, व०, ज० ।

र्मनसोः व्यञ्जनावप्रहो न भवति । चच्चपोऽप्राप्यकारित्वं कथमवसीयते ? आगमासुक्तितश्च । कोऽसावागमः ?

## "पुटं सुणोदि सदं अपुट्टं पुणवि पस्सदे रूवं । गंधं रसं च फासं बद्धं पुटं वियाणाहिं ॥" [

कासौ युक्तः ? चक्षुरप्राप्यकारि । कुतः ? रपृष्टानवमहात् । यत् च चुषा रपृष्टं तम्ना- ५ वगृह्णातीत्यर्थः । यदि च चुः प्राप्यकारि स्यात् तर्हि रपृष्टमञ्जनं त्विगिन्द्रियवत् तद्वगृह्णीयात् । न चावगृह्णाति । च चुः रपृष्टं वस्तु नेक्षत इत्यर्थः । ततः कारणात् मनोवत् च चुरप्राप्यकारीति वेदितव्यम् । तेन कारणेन च चुर्मनसी द्वे वर्जयत्वा स्पर्शनरसनद्याणश्रोत्रेन्द्रियाणां चतुर्णामिष व्यञ्जनाऽवमहो भवत्येव । तत इत्यायातम्—इन्द्रियाणामनिन्द्रियस्य च अर्थाऽवमहः सिद्धः ।

अथ लक्षणतो भेदतश्च मतिज्ञानं ज्ञातम् । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं भेदप्रभेदाश्च वक्तव्या १० इति प्रश्ने सूत्रमित्यूचुः-

# श्रुतं मतिपूर्वे ब्रन्यनेकद्वादशभेदम् ॥ २०॥

श्रवणं श्रुतं ज्ञानविशेष इत्यर्थः, न तु श्रवणमात्रम् । यथा कुशं छुनातीति कुशछं रूढिवशात् पर्य्यवदानं क्षेम इत्यर्थः, न तु कुशस्य छवनम् । तथा श्रवणं श्रुतमित्युक्ते श्रवणमात्रं न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः । कोऽसौ ज्ञानविशेषः ? मतिपूर्वम्, मितः पूर्वं १५ निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूर्वम् । पूरयित प्रमाणत्विमिति पूर्वमिति व्युत्पक्तेः । अथवा मितः पूर्वोक्तरुक्षणा पूर्वाः यस्य तन्मतिपूर्वं मितकारणमित्यर्थः । नतु कारणसद्दशं कार्यं भवतीति कारणात् श्रुतमिष मितरेव ; तद्कान्तिकं न भवित ; चक्रचीवरद्वरदण्डादिकारणो घटः न चक्रचीवरद्वरदण्डात्को भवित, चक्रादौ सत्यि घटाभावात् । सत्यिप मित्रज्ञाने उच्छरादिके बरुवच्छुतावरणकमाद्ययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात् । श्रुतज्ञानावरणक्षयो- २० पश्चमप्रकर्षे सित श्रुतज्ञानमुत्पद्यते । तेन कारणेन मित्ज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमात्रं वर्तते, न तु श्रुतज्ञानं मत्यात्मकं वर्तत इति वेदितव्यम् ।

अत्राह् कश्चित्-श्रुतज्ञानं किळानादिनिधनं भवद्भिरुत्यते, तत्तु मितपूर्वम् । मितपूर्वकत्वे श्रुतस्य श्रुताऽभावः प्राप्नोति, यदादिमत् तदन्तवत्, तेन कारणेन पुरुष-प्रारम्भवात् श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम् ; सत्यम् ; द्रव्यक्षेत्रकाळादौ समर्पणे श्रुतज्ञानमनादि- २५ निधनं वर्तते, चतुर्थकाळादौ पूर्वविदेहादौ कल्पादिषु च श्रुतस्य सर्वसामान्यापेक्षणात् । न हि केनचित् पुरुषेण कचित् क्षेत्रे कदाचित् काळे केनचित् प्रकारेण श्रुतज्ञानं छतं वर्तते । द्रव्यादीनामेव विशेषापेक्षया श्रुतज्ञानस्य आदिरन्तश्च घटते । यतो भ्षुषभसेनादयो द्रव्यभूताः, तैः श्रुतज्ञानस्य आदिः छतः । भवीराङ्गजान्तविशेषापेक्षया श्रुतज्ञानस्य आदिः सङ्गच्छते । तेन श्रुतं

१ आव॰ नि॰ गा॰ ५। पश्चर्स॰ २।६८। "स्पृष्टं शृणोति शब्दमस्पृष्टं पुनरिप पश्यित रूपम्। गन्धं रसञ्च स्पर्शे बद्धं स्पृष्टं विजानाति ॥" २ पूर्वम् ज॰। ३ चक्षुरादिजन्ये। ४ गणधराः। ५ वीरांगजानवि–आ॰।

मितपूर्विमित्युच्यते । यथा अङ्कुरः खलु बीजपूर्वको भवति । स चाङ्कुरः सन्तानापेक्षया अपरबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते ।

वेदाभिप्रायं जैनः खण्डयति । अपौरुषेयत्वं प्रामाण्यकारणं न भवति । यतः अपौरुषेयः शब्दोऽपि नास्ति। येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान् भवद्भिनं स्मर्यते । यदि वेदकुत्पुमान् भवद्भिनं स्मर्यते तर्हि वेदाः विभक्ता भवन्ति ? तत्र दृष्टान्तः, यदि चौर्यपरदाराद्युपदे उत्स्य कर्त्ता न समर्यते तर्हि तदुपदेशोऽपि अपौरुषेयः, तस्यापि भ्रामाण्यप्रसङ्गो भवति । न च वेदोऽकृत्रिमः । तथा चोक्तम्—

''वेदे हेतुं तु काणादा वदन्ति चतुराननम् ।

जैनाः कालासुरं बौद्धाश्राष्टकान् सकलाः सदा ॥ १ ॥" [

१० पौरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य च प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये सित को विरोधो वर्त्तते, न कश्चित् विरोध इत्यर्थः।

अत्राह् कश्चित्-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकाले मितश्रुतयोर्युगपहुत्पत्तिर्भवित कथं मितपूर्वं श्रुतमिति ? सत्यम् ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात् सम्यक्त्वापेक्षत्वात् , श्रुतस्य 'आत्मलाभः-चत्पादः कमवान् इति कारणान्मितपूर्वेकत्वव्याघाताभावः। तथा चोक्तम्-

१५ "कारणकज्जविहाणं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि।

जुगवं जम्मेवि तहा हेऊ णाणस्स सम्मत्तं ॥'' [ आरा० सा० गा० १३ ]

<sup>८</sup>यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम् , मानसव्यापारादिति ।

ननु मतिपूर्वं श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घटते । कस्मात् ? यतः श्रुतपूर्वमिपि श्रुतं भवति । तद्यथा शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धात् स्थापितवर्णपद्याक्यादिभावात् चन्नुरादिगोचराच २० आद्यं श्रुतविषयभावमापन्नात् " अन्यभिचारिणः श्रुतात् श्रुतप्रतिपत्तिरिति । यथा विहितसङ्केतो जनः घटात् जल्धारणादिकार्य्यं सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रन्यवत् । अस्यायमर्थः – घट इत्युक्ते घकारटकारविसर्गोत्मकं शब्दं मतिज्ञानेन प्रतिपद्यते । तदनन्तरं घटात् –घटशब्दात् घटार्यं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्माद्पि घटार्थात् जल्थारणादिकार्यं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तथा चन्नुरादिविषयाद् धूमादेस्तत्रापि धूमदर्शनं मतिज्ञानम् । तस्माद्गिवषयज्ञानं श्रुतज्ञानम् ।

१-ति अ-आ० । २ किं न कृता आ० । ३-देशकर्ता ज० । ४ "चौर्यायुपदेशस्यास्म-र्यमाणकर्तृकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात् ।"-स० सि० ए० ४८ । "तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योऽप्यनराश्रयः । म्लेञ्छादिन्यवहाराणां नास्तिक्यवचसामि ॥ अनादित्वाद् भवेदेवं पूर्वसंस्कारसन्ततेः । तादृशेऽपौरुषेयत्वे कः सिद्धेऽपि गुणो भवेत् ॥"-प्रमाणवा० ३।२४५-४६ । अद्यशः, अद्यशः ए० २३८ । सिद्धिवि० ए० ४०८ । ५ आत्मनो लाभः आ०, द०, व०, ज० । ६ क्रमवान् मित-आ०, द०, व०, ज० । ७ कारणकार्यविधानं दीपप्रकाशयोर्युगपज्जन्मन्यपि । युगपज्ञन्मन्यपि तथा हेतुर्ज्ञानस्य सम्यक्त्वम् ॥ ८ तत् सम्य-आ०, द०, व०, ज० । ९ श्रतपूर्वमित्यपि शृतं आ० । १०-भावापनात् आ० ।

तस्माद्पि दाह्पाकादिकार्यं श्रुतमिति । एवं श्रुतात् श्रुतं भवति, कथं मितपूर्वं श्रुतिमिति घटते ? सत्यम् ; श्रुतपूर्वस्य श्रुतस्यापि मितपूर्वं करवमुपचर्य्यते । यस्माच्छ्रुतात् श्रुतमुत्पन्नं-तन्छ्युतमपि क्वचित् प्रघट्टके मितिरित्युपचर्य्यते-व्यविह्नयते, तेन कारणेन मितपूर्वं श्रुतमिति क्वापि न व्यभिचरित ।

पुनरिष कथम्भूतं श्रुतम् ? द्वचनेकद्वादशभेदम् । द्वौ भेदौ यस्य तद् द्विभेदम् । अनेके ५ भेदाः यस्य तत् अनेकभेदम् । द्विभेदम् तत् अनेकभेदम् इत्यनेकभेदम् । द्विभेदम् तत् अनेकभेदम् इत्यनेकभेदम् । द्वादशभेदम् । द्वादशभेदम् । अन्या रीत्या एकत्र गृहीतोऽपि भेद्याद्यः त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते । अस्यायमर्थः—श्रुतं पूर्वोक्तमितपूर्ववि । रोषणिविशिष्टं द्विभेदमनेकभेदं द्वादशभेदभ् भवति । तत्र अङ्गबाद्याङ्गप्रविष्टभेदात् द्विभेदम् । तयोर्द्वयोर्भेदयोर्भध्ये यदङ्गबाद्यं श्रुतं तदनेकभेदम् , मुख्यवृत्त्या चतुर्दशभेदं प्रकीर्णकाभिधान १० मित्यर्थः । यदङ्गप्रविष्टं तत् द्वादशभेदम् ।

ते के ३अङ्गबाह्यश्रुतस्य भेदा इति चेत् ? उच्यते ३ । सामायिकं सामायिकविंस्तरकथकं शास्त्रम् । १ । चतुर्विंशतितीर्थङ्करस्तुतिरूपः स्तवः । २ । एकतीर्थङ्करस्तवनरूपा वन्दना । ३ । कृतदोपनिराकरणहेतुभूतं "प्रतिक्रमणम् । ४ । चतुर्विंधविनयप्रकाशकं वैनयिकम् । ५ । दिक्षाशिक्षादिसत्कर्मप्रकाशकं कृतिकर्मा । ६ । पृथ्रकुसुमादीनां दशानां भेदकथकं १५ यतीनामाचारकथकञ्च दशवैकालिकम् । ७ । भिक्ष्रणामुपसर्गसहनफलिक्ष्पकमुत्तराध्ययनम् । ८ । यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने प्रायश्चित्तकथकं कल्पव्यवहारम् । ९ । कालमाश्रित्य यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपकं कल्पाकल्पम् । १० । यतिदीक्षाशिक्षान्भावनात्मसंस्कारोत्तमार्थगणपोषणादिप्रकटकं महाकल्पम् । ११ । देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपकं पुण्डरीकम् । १२ । देवाङ्गनापदप्रातिहेतुपुण्यप्रकाशकं महापुण्डरीकम् । १३ । प्रायश्चित्त- २० निरूपिका अश्रीतिका चेति । १४ ।

चतुर्दश प्रकीर्णकानि आरातीयेराचार्ग्यैः कालदोषात् संक्षिप्तायुर्मतिवलशिष्योपकारार्थ-मुपनिबद्धानि । अर्थतः तीर्थकरपरमदेवप्रोक्तं सामान्यकेविलप्रोक्तं च श्रुतं श्रुत्वा गणधरदेवा-दिभिः श्रुतकेविलभी रचितमङ्गप्रविष्टशास्त्रार्थं गृहीत्वा आधुनिकैर्यतिभी रचितमपि तदेवेदिमिति ज्ञात्वा प्रकीर्णकलक्षणं शास्त्रं प्रमाणम् , क्षीरसागरतोयं वीपगृहीतमिव । चतुर्दशप्रकीर्णक- २५

१-विशेषेण विशिष्टभेदम् आ॰, द॰, ब॰, ज॰। २ अङ्गमाह्यश्रुतभेदानां निरूपणाय द्रष्ट-व्यम्-जयघ॰ ए॰ ९७-१२१। ३ उच्यन्ते आ॰, द॰, ज॰। ४-विषयकम् व॰। ५ प्रतिक्रमणं चतुर्विधम्। आ॰, द॰, ब॰, ज॰। ६ "विकाले अपराह्ने स्थाभितानि न्यस्तानि द्रमपुष्पकादीन्य-ध्ययनानि यतः तस्मात् दशकालिकं नाम।"-दश्च॰ नि॰ इरि॰ गा॰ १५, २०-३०। जयघ॰ ए॰ १२ दि॰ २। द्रमपुष्पकादीनाम् अध्ययननाम्ना स्थाने वृक्षकुसुमादिशब्दः प्रयुक्तः इति भाति। ७ आशीतिका आ॰, ब॰, ज॰। ८ प्रोक्तञ्च श्रुत्वा आ॰, द॰, ब॰, ज॰। ९ निरुप्यहीत-आ॰, निप्यहीत ज॰। नीपो घटः।

शास्त्रप्रम्थप्रमाणं पञ्चविंशतिलक्षाणि त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्लोकानां भवन्ति, <sup>९</sup>पञ्चद्शाक्षराणि च २५०३३८० श्लोकाः अक्षराणि १५।

अङ्गप्रविष्टं शास्त्रं द्वादशप्रकारम् । यत्याचारसूचकमष्टादशसहस्रपदप्रमाणमाचा-राङ्गम् । १ । ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादकं पट्त्रिशत्सहस्रपदप्रमाणं सूत्रकृताङ्गम् । २ । षट् इञ्येका युत्तरस्थानव्याख्यानकारकं द्वाचत्वारिंशत्पदसहस्रप्रमाणं स्थानाङ्गम् । ३ । धर्माऽधर्मलोकाकाशैकजीवसप्तनरकमध्यबिलजम्बुद्वीपसर्वार्थसिद्धिविमाननन्दीश्वरद्वीपवापिका-तुल्येक्लक्षयोजनप्रमाणं निरूपकं भवभावकथकं चतुःषष्टिपदसहस्राधिकलच्चपदप्रमाणं समवायाङ्गम् । ४ । जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरकृतप्रश्नषष्टिसहस्रप्रतिपादकम-ष्टाविंशतिसहस्राधिकद्विलक्षपद्प्रमाणा न्याख्याप्रज्ञप्तिः । ५ । तीर्थङ्करगणधरकथाकथिका षट्-१० पञ्चाशत्सहस्राधिकपञ्चलचपदप्रमाणा ज्ञात्कथा । ६। श्रावकाचारप्रकाशकं सप्ततिसहस्रा-धिकैकाद्शलक्षपद्प्रमाणमुपासकाध्ययनम् । ७। तीर्थङ्कराणां <sup>3</sup>प्रतितीर्थं दश दश मुनयो भवन्ति ते तु उपसर्गान् सोढ्वा मोक्षं यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टाविंशतिसद्स्राधिकत्रयोविंशतिस्रज्ञप-दप्रमाणमन्तकृद्दशम् । ८ । तीर्थद्वराणां प्रतितीर्थं दश दश मुनयो भवन्ति ते तु उपसर्गं सोढवा पञ्चानुत्तरपदं प्राप्नुवन्ति, तत्कथानिरूपकं चतुश्चत्वारिशत्सहस्राधिकि धनवतिलक्षपद-१५ प्रमाणमनुत्तरौपपादिकर्देशम् । ९ । नष्टमुष्ट्यादिकप्रश्नानामुत्तरप्रदायकं षोडशल्हस्राधिकत्रिन-वतिलज्ञपद्रमाणं प्रश्नव्याकरणम् । १० । कर्मणामुद्योदीरणासत्ताकथकं चतुरशीतिलक्षाधिक-कोटिपद्प्रमाणं विपाकसूत्रम् । ११।

्दृष्टिवादनामधेयं द्वादशमङ्गं तत्पञ्चप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) प्रथमानुयोग (३) पूर्वगत (४) चूलिका (५) भेदात् । तेषु अपञ्चसु विधेषु प्रथमं परिकर्म । २० तद्पि पञ्चप्रकारम्—चन्द्रप्रज्ञति-सूर्य्यप्रज्ञति-जम्बृद्वीपप्रज्ञति-द्वीपसागरप्रज्ञति-च्याख्याप्रज्ञति-भेदात् । तत्र पञ्चसु प्रज्ञतिष्यु मध्ये पञ्चसहस्राधिकषट्त्रिशल्लक्षपद्प्रमाणा चन्द्रायुर्गति-विभवप्रक्षपिका चन्द्रप्रज्ञतिः । १। तथा सूर्य्यायुर्गतिविभवनिक्षिका त्रिसहस्राधिकपञ्चलक्ष-पद्प्रमाणा सूर्य्यप्रज्ञतिः । २। जम्बृद्वीपवर्णनाकथिका पञ्चविंशतिसहस्राधिकत्रिलक्षपद-प्रमाणा जम्बृद्वीपप्रज्ञतिः । २। सर्वद्वीपसागरस्वरूपिनरूषिका पट्त्रिंशत्सहस्राधिकद्वापञ्चा-२५ शल्लक्षयद्प्रमाणा द्वीपसागरप्रज्ञतिः । ४। क्ष्यरूप्यादिषट्द्व्यस्वरूपिनरूपिका पट्त्रिंश-सहस्राधिकचतुरशीतिलज्ञपद्प्रमाणा व्याख्याप्रज्ञतिः । ५। एवं परिकर्म पञ्चप्रकारम् ।

जीवस्य कत्तृ त्वभोक्तृत्वादिस्थापकं भूतचतुष्टयादिभवर्नस्योद्वापकमष्टाशीतिरुक्षपद-

१ द्रष्टव्यम्-जयभ० पृ० ९३ दि० २ । २-माणभवभाव-भा०, य०, द०, ज० । ३ प्रति-दश मुनयो भवन्ति भा०, व०, ज० । ४-दशाङ्गम् य० । ५ एतेषां लक्षणानां पदसंख्यायाश्च विशेषतुलनार्थं द्रष्टव्यम् -भ० दी० सं० पृ० ९९-१०७ । जयभ० प्र० ९३-९४-१२२-१३२ । ६ द्रष्टिवादस्य विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्रष्टव्यम् -भ० दो० सं० पृ० १०८-१२२ । जयभ० प्र० पृ० ९४-९६, १३२-१४८ । ७ पञ्चवि-भा०, व०, द०, ज० । ८-स्योत्थापक -भा०, व०, ज०, ता० । उच्छेदकमित्यर्थः ।

प्रमाणं सूत्रम् । त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरित्रकथकः भपञ्चसहस्रपदप्रमाणः प्रथमानुयोगः । चतुर्द्दशपूर्वस्वरूपं पूर्वगतम् । तत्र वस्तूनामुत्पाद्व्ययध्रीव्यादिकथकं कोटिपद्प्रमाणमु-त्पादपूर्वम् । १ । अङ्गानामप्रभूतार्थनिरूपकं पण्णवतिलक्षपदप्रमाणमप्रायणीयपूर्वम् । २ । <sup>२</sup>बळदेववासुदेवचक्रवत्तिंशकतीर्थङ्करादिबळवर्णकं सप्ततिलक्षपदप्रमाणं वीर्यानुप्रवादपूर्वम् । ३ । जीवादिवस्त्वस्ति नास्ति चेति प्रकथकं पष्टिलक्षपदप्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपूर्वम् । ४ । अष्ट- ५ ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुषप्ररूपकमेकोनकोटिपदप्रमाणं ज्ञानप्रवादपूर्वम् । ५ । वर्णस्थान-तदाधारद्वीन्द्रियादिजन्तुवचनगुप्तिसंस्कारप्ररूपकं षडिधककोटिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूर्वम् । ६ । ज्ञानाद्यात्मककर्तुः त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपकं पड्विंशतिकोटिपदप्रमाणमात्मप्रवादपूर्वम् । ७ । कर्म्भबन्धोद्योपशमोदीरणानिर्जराकथकमशीतिलक्षाधिककोटिपद्प्रमाणं कर्म्मप्रवादपूर्वम् । ८ । द्रव्यपर्य्यायरूपप्रत्याख्याननिश्चलनकथकं चतुरशीतिलक्षपदप्रमाणं प्रत्याख्यानपूर्वम् । ९ । १० पद्भशतमहाविद्याः सप्तशतज्ञद्भविद्या अष्टाङ्गमहानिमित्तानि प्ररूपयत् दशलक्षाधिककोटि-पदप्रमाणं विद्यानुप्रवादपूर्वम् । १० । तीर्थङ्करचक्रवर्त्तिबलभद्रवासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावर्णकं यड्विंशतिकोटिपदप्रमाणं कल्याणपूर्वम् । ११ । ४अष्टाङ्गवैद्यविद्यागारुडविद्यामन्त्रतन्त्रादि-निरूपकं त्रयोदशकोटिपद्प्रमाणं प्राणावायपूर्वम् । १२ । छन्दोऽलङ्कारव्याकरणकलानिरूपकं नवकोटिपदप्रमाणं क्रियाविशालपूर्वम् । १३ । अनिर्वाणपदसुखहेतुभूतं सार्धद्वादशकोटिपद्- १५ त्रमाणं लोकबिन्दुसारपूर्वम् । १४ । इति चतुर्दश पूर्वाणि ।

प्रथमपूर्वे दश वस्तूनि । द्वितीयपूर्वे चतुर्दश वस्तूनि । तृतीयपूर्वे अष्टौ वस्तूनि । चतुर्थपूर्वेऽष्टादश वस्तूनि । पञ्चमपूर्वे द्वादश वस्तूनि । पञ्चमपूर्वे द्वादश वस्तूनि । सप्तमपूर्वे षोडश वस्तूनि । अष्टमपूर्वे विशतिवस्तूनि । नवमपूर्वे त्रिशद्वस्तूनि । दशमपूर्वे पञ्चदश वस्तूनि । एकादशे पूर्वे दश वस्तूनि । द्वादशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । प्रयोदशे पूर्वेऽपि दश २० वस्तूनि । चतुर्दशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । एवं सर्वाणि वस्तूनि पञ्चनवस्तुत्तरशतं भवन्ति । एकंकस्मिन वस्तुनि विशति विशति प्राभृतानि भवन्ति । एवं प्राभृतानां नवशताधिकानि त्रीणि सहस्राणि वेदितव्यानि । ३९०० ।

द्वितीयस्मिन् पूर्वे यानि चतुर्दश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि विदित्तव्यानि-

१-सहस्प्रमाणः ता० । २ बलदेवचक्रवर्तितीर्थ -भा०, द०, व०, ज० । बलदेववासुदेवचक-वर्तितीर्थ-व० । ३ "अन्तरिक्षभौमाङ्गस्वरस्वप्नलक्ष्रणव्यञ्जनिष्ठिन्नानि अण्डौ महानिमित्तानि ।" -त० राज० १।२० । ४ "शस्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतिवद्या कौमारभृत्यमगदतन्त्रं रसायनतन्त्रम् वाजीकरणतन्त्रमिति ।" -सुश्रुत० पृ० १ । ५ निर्वाणसुग्व -आ०, द०, व०, ज० । ६ भवित आ०, व०, ज० । ७ "पुव्वंते अवरंते धुवे अद्धुवे चयणलद्धी अद्धुवमं पणिधिकप्पे अहे भोम्मावयादीए सबहे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काले सिज्झये बज्झये ति चोहस वत्यूणि ।"-भ० टी० सं० द० १२३ । "पूर्वान्तं ह्यपरान्तं भ्रवमश्रुवच्यवनल्यिनामानि । अश्रृवं सप्रणिधि चाप्यर्थं भौमावयाद्यं च ॥ सर्वार्थकत्यानितं त्वनागतं कालं । सिद्धमुगाप्यं च तथा चतुर्दश वस्तूनि द्वितीयस्य ॥"

पूर्वान्तः परान्तः प्रुवम् अप्रुवम् च्यवनलिब्धः अप्रुवसम्प्रणिधिः अर्थः भौमावयाद्यं सर्वार्थ-कल्पनीयं ज्ञानम् अतीतकालः अनागतकालः सिद्धिः उपाध्यश्चेति (१) । च्यवनलिब्धनाम्नि वस्तुनि यानि विश्वतिप्राभृतकानि वर्तन्ते तेषु यच्चतुर्थं प्राभृतं तस्य ये चतुर्विश्वतिरनुयोगास्तेषामिमानि नामानि -कृतिः वेदना स्पर्शनं कम्मं प्रकृतिः बन्धनं निबन्धनं प्रकृमः अनुपकृमः अभ्युद्यः ५ मोक्षः सङ्कृमः लेश्या लेश्याकम्मे लेश्यापरिणामः सातमसातं दीर्घं हस्वं भवधारणीयं पुद्रलात्मा निधत्तमनिधत्तम् सनिकाचितमनिकाचितं कम्मंस्थितिकं पश्चिमस्कन्धः । अत्राल्प-बहुत्वं पश्चविंशतितमोऽधिकारः चतुर्विशत्यनुयोगानां साधारणः। तेन सोऽपि चतुर्विशतितम एव कथ्यते इति चतुर्दशपूर्वाधिकारः समाप्तः। एवं द्वादशे अङ्गे चत्वारोऽधिकारा गताः।

इदानी पश्चमोऽधिकारः प्रोच्यते । सोऽपि पश्चप्रकारः जलगताचूिलका-स्थलगता१० चूिलका-मायागताचूिलका-आकाशगताचूिलका-रूपगतायृिलकाभेदात् । तत्र जलस्तम्भनजलवर्षणादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका ³िद्धशताधिकनशशीतिसहस्रनवलक्षाधिकिद्धिकोटिपदप्रमाणा जलगता चूिलका ।१। तथा स्तोककालेन बहुयोजनगमनादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका पूर्वोक्तपदप्रमाणा स्थलगता चूिलका ।२। इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिप्रकाशिका
पूर्वोक्तपदप्रमाणा मायागता चूिलका ।३। गगनगमनादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रकाशिका
१५ पूर्वोक्तपदप्रमाणा आकाशगता चूिलका ।४। सिंह्व्याव्यगजतुरगनरसुरवरादिरूपिधायकमन्त्रतन्त्राद्युपदेशिका पूर्वोक्तपदप्रमाणा रूपगता चूिलका चेति ।५। एवं पश्चविधा चूिलका
समाप्ता । द्वादशस्याङ्गस्य दृष्टिवादनामधेयस्य परिकर्म्भ-सूत्र-प्रथमानुयोग-पूर्वगत-चूिलकाभिधानाः पश्च महाथिकाराः समाप्ताः ।

अत्र या पदैः सङ्ख्या कृता तस्य पदस्य प्रन्थसङ्ख्या कथ्यते-एकपञ्चाशत्कोटयो अष्ट-२० स्वक्षाश्चतुरशीतिसहस्राणि षट्शतानि सार्धेकविशत्यधिकानि अनुष्टुप्गेणितानि एकस्मिन् पदे भवन्तीति वेदितव्यम् । इत्येकपदश्वसङ्ख्या ५१०८८४६२१ । इति पदश्वस्यः, तथाक्षर (राणि) १६ । ईटिग्विधानि पदानि अङ्गपूर्वस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति ? कोटीनां शतं द्वादशकोट्यश्च॰ त्र्यशीतिलक्षाणि अष्टपञ्चार त्सह आणि पदानां पञ्चपदाधिकानि भवन्ति ।

अथ प्रत्यक्षं प्रमाणं त्रिविधम् । तत्र देशप्रत्यक्षं प्रमाणम् अवधिर्मनःपर्य्यस्य । सर्व-२५ प्रत्यक्षं केवलज्ञानम् । तत्रावधिर्द्विविधः – भवप्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तभेदात् । तत्र भवर्षत्ययोऽ-विधरुच्यते—

## भवप्रस्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

१ द्रष्टव्यम्-घ॰ टी॰सं॰पृ० १२५ । दशभ॰ पृ०९ । २ कथ्यते आ॰, व०, द०, ज॰। ३-धिककोटि -आ॰, द०, व०, ज॰। ४-प्रतिरूपिका आ॰। ५-गुणतानि आ॰, व०। गनितानि ज॰। ६ "बारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति लक्लाणं। अद्वावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाणं॥' -गो॰ जी॰ गा॰ ३४९। ७-श्च अशीति-ता॰। ८-प्रत्ययाविधः आ॰।

ेआयुःकर्म-नामकर्मोद्यनिमित्तको जीवस्य पर्योयः भव उच्यते । ईदृविधो भवः प्रत्ययः कारणं हेतुर्निमित्तं यस्यावधेः स भवप्रत्ययः । ईदृत्विधोऽवधिर्देवनारकाणां देवानां नारकाणाम् । ननु एवंविधस्यावधेः यदि भवः कारणमुक्तं कर्मस्रयोपशमः कारणं न भवतिः सत्यमः भवः प्रधानकारणं भवति यथा पक्षिणामाकाशर्गमनं भवकारणम् , न त शिक्षा-गुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथैव देवानां नारकाणां च व्रतनियमादीनामभावेऽपि ५ अवधिभविति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाऽवयेः कारणमुच्यते । क्षयोपशमस्त्ववयेः साधा-रणं कारणम्, तत्त् गौणम्, तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भवः साधारणो वर्तते, स त एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियाणामपि विद्यत एव तेषामप्यविशेषाद्वधेः प्रसङ्गः स्यात् । तथा च देषनारकेषु <sup>७</sup>प्रकर्षाऽप्रकर्षेत्रत्तिरविधर्भवति । देवनारकाणामिति अविशेषोक्तावपि सम्यग्दृष्टीनामेव अवधि-र्भवति मिथ्यादृष्टीनां देवनारकाणामन्येषाञ्च विभन्नः कथ्यते । अथ कोऽसौ अप्रकर्षाऽप्रकर्ष- १० वृत्तिरविधिरिति चेत् ? उच्यते- १० सौधरमेंशानेन्द्री प्रथमनरकपर्य्यन्तं पश्यतः । सनत्कुमारमा-हेन्द्रौ द्वितीयनरकान्तमीक्षेते । ब्रह्मलान्तवेन्द्रौ तृतीयनरकपर्य्यन्तमीच्चेते । शुक्रसहस्रारेन्द्रौ चतुर्थनरकपर्य्यन्तं विलोकेते । आनतप्राणतेन्द्रौ पञ्चमप्रथिवीपर्यन्तं निभालयतः । आरणा-च्युतेन्द्री पष्टनरकपर्य्यन्तं विलोकयतः । नवभैवेयकोद्भवाः सप्तमनरकपर्य्यन्तं निरीक्षन्ते । अनुदिशानुत्तराः सर्वेलोकं पश्यन्ति । तथा भिप्रथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति । द्वितीय- १५ नरकनारका अर्धगव्यृतिहीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । तृतीयनरकनारका गव्यृतित्रयं पश्यन्ति । चतुर्थनरकनारकाः सार्द्धद्विगव्यूतिपर्च्यन्तं पश्यन्ति । पञ्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपर्च्यन्तं पश्यन्ति । पष्टनरकनारकाः सार्द्धगव्यतिपर्य्यन्तं पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गव्यति-पर्व्यन्तं पश्यन्तीति वेदितव्यम्।

अथ क्षयोपशमनिमित्तोऽत्रधिः कथ्यते--

# २०

## च्योपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

कर्मपुद्गल्शक्तीनां क्रमवृद्धिः क्रमहानिश्च स्पर्धकं तावदुच्यते । अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पर्द्धकानामुद्ये सित, सर्वधातिस्पर्द्धकानामुद्याभावः च्चय उच्यते, तेषामेव सर्वधाति-स्पर्द्धकानामनुद्यप्राप्तानां सद्वस्था उपशम उच्यते, क्षयश्चोपशमश्च च्चयोपशमौ, तौ निमित्तं कारणं यस्याऽवधेः स क्षयोपशमनिमित्तः । कतिभेदः १ षड्विकल्पः । एवंविधोऽवधिः २५ शोषाणां मनुष्याणां तिरश्चाश्च भवतीति वेदितव्यम् । स चावधिः संक्षिनां पर्याप्तकानाश्च भवति न त्वसिक्षनां नाष्यपर्याप्तकानां भवति सामर्थ्याभावात् । तेषामिष सोऽवधिः सर्वेषां न

१ आयुष्कर्म आ०, व०, द०। २ भवप्रत्ययः ता०। ३—त्रघेयादिम—ता०। ४ तर्हि क्षयो— आ०, व०, द०, त०। ५ भवः प्रधानं भ—आ०, व०, ज०। ६—गमनस्य प्रधानकारणं न तु आ०, व०, द०, ज०। ७ प्रकर्षप्रवृत्तिर—आ०, व०, द०, ज०। ८ अत्र को—व०। अथ काऽसौ द०। ९ प्रकर्षप्रवृत्तिः आ०, व०, द०, ज०। १० महावंघ० गा० ११—१३। ११ प्रथमनारका नर-क्यो—आ०, व०। –गो० जो० गा० ४२३। १२ स्य देशघातिस्पर्धकानामुदयाभावः आ०,

Ò

भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोलक्षणकारणसित्रधाने सित उपशान्तेक्षीण-कर्म्मणामवधेरुपलिट्धभेवति । तदुपल्रट्धो सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत् क्षयोप-शमग्रहणं सृत्रे कृतं तिन्नयमार्थं ज्ञातव्यम् । कोऽसौ नियमः १ क्षयोपशम<sup>२</sup> एव निमित्तं वर्तते न<sup>3</sup> तु शेषाणां भवो निमित्तमस्ति ।

त के षड्विकल्पा इति चेद् ? ४उच्यते-अनुगाम्यननुगामी वर्धमानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थितश्चेति । कश्चित् अवधिर्गच्छन्तं भवान्तरं "प्राप्नुवन्तमनुगच्छित पृष्ठतो याति, सिवतुः
प्रकाशवत् । १ । कश्चित्वधिनैंवानुगच्छिति, तत्रैवातिपतित, विवेकपराङ्मुखस्य प्रश्ने सत्यादेष्ट्रपुरुषवचनं यथा तत्रैवातिपतित, न तेनाम्रं 'प्रवत्त्यते । २ । कश्चित्वधिः सम्यग्दर्शनादिगुणिविशुद्धिपरिणामसन्निधाने सित यावत्परिमाण उत्पन्नः तस्माद्धिकाधिको वर्द्धते अस० ङ्ख्येयछोकपर्यन्तम् , अरिणकाष्ठिनर्मथनोद्भूतशुष्कपणोपवर्धमानेन्धनराशिष्रज्विहरण्यदेतोवत् । ३ । कश्चित्वधिः सम्यग्दर्शनादिगुणहान्याऽऽर्त्तरौद्रपरिणामवृद्धिसंयोगात् यावत्परिमाण
उत्पन्नस्तस्माद् हीयते अङ्गुलस्यासङ्ख्येयभागो यावत् , नियतेन्धनसन्तिसंछन्वर्विहर्जालावत् । ४ । कश्चित्वधिः सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तावत्परिमाण एव
तिष्ठति हानिं वृद्धिञ्च न प्राप्नोति भवक्षयपर्यन्तं केवळ्ज्ञानोत्पादपर्यन्तं वा, ठाव्छन्वत् 
५ । ५ । कश्चित्वधिः सम्यग्दर्शनादिगुणवृद्धिहानिकारणात् यावत्परिमाण उत्पन्नस्तरमात् वधते 
हीयते च, यावद्वद्धितव्यम् यावद् हातव्यं च, प्रभञ्जनरयचोदितकमलकङोछवन् । ६ । एवंभेदा अवधेः देशावधेरेव वेदितव्याः । परमावधिसर्वावधी विशिष्टसंयमोत्पन्नौ हानिवृद्धिरहितौ
ज्ञातव्यौ । तौ तु चरमशरीरस्यैव भवतः । गृहस्थावस्थायां तीर्थङ्करस्य देवनारकाणाञ्च देशाविधरेव वेदितव्यः ।

अथ मनःपर्य्ययशानस्य प्रकारपूर्वकं लक्षणमालक्षयति—

# ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः॥ २३॥

वाकायमनःकृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानात् निवर्त्तिता पश्चाद्वाछिता व व्याघोटिता ऋज्वी मितरुच्यते, सरला च मितः ऋज्वी कथ्यते । वाकायमनःकृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानादिनवर्त्तिता न पश्चाद्वाछिता न व्याघोटिता तत्रैव स्थिरीकृता मितर्विपुला प्रतिपद्यते । २५ क्कटिला च मितः विपुला कथ्यते । ऋज्वी मितर्विज्ञानं यस्य मनःपर्य्ययस्य स ऋजुमितः । विपुला मितर्यस्य मनःपर्य्ययस्य स विपुलमितः । तौ ऋज्विपुलमिता "पुंवद्भाषितपुंस्कानूङ् पूरण्यादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे ।" [का० सू० २।५।१८] । एकस्य मितराव्दस्य विज्ञातार्थन्वादप्रयोगः रूपे रूपं प्रविष्टम् । "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ" [पा० सू० १।२।६४] ।

१—त्तकर्म-आ०, व०, द०, ज०। २-मिन-आ०, व०, द०, ज०। ३ नतु आ०, व०, ज०। ४ उच्यन्ते आ०, व०, द०, ज०। ५ प्राप्तुवन्ति आ०, व०, द०, ज०। ६ प्रवर्तते आ०, द०, व०, ज०। ५ प्रवर्तते आ०, द०, व०, ज०। ८ अग्नि। ९ पञ्चमे-आ०, द०, व०, ज०। १०-द्वारिता ता०।

अथवा ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुले ताहरो मती ययोस्तौ ऋजुविपुलमती । अमुना प्रकारेण मनःपर्य्ययो द्विप्रकारो भवति–ऋजुमतिः विपुलमतिश्चेति । मनःपर्य्यस्य भेदः प्रोक्तः ।

इदानी ळक्षणमुच्यते-वीर्यान्तराय-मनःपर्य्यक्कानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभा-वष्टम्भात् आत्मनः परकीयमनोल्रड्धवृत्तिरुपयोगो मनःपर्यय उच्यते । श्रुतङ्कानव्याख्यानावसरे यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्वं निषिद्धं तथा मनःपर्ययक्कानस्यापि मत्यात्मकत्वं नाशङ्कतीयमिति ।

ऋजुमितर्मनःपर्य्यः काल्रापेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्य च द्वे न्नीणि वा भवम्रहणानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । उत्कर्षेण सप्तभवम्रहणान्यष्ट वा गत्यागत्यादिभिः प्रकाशयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गञ्यूतिष्टथक्त्वम् । उत्कर्षेण योजनप्रथक्त्वस्य आभ्यन्तरं प्ररूपयति न बिहः प्ररूपयति । विपुल्लमिनःपर्ययः काल्रापेक्षया जघन्यतया सप्ताष्टानि (ष्ट) भवम्रहणानि प्ररूपयति । उत्कर्षेणासङ्ख्येयानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । क्षेत्रापेक्षया १० जघन्यतया योजनप्रथक्त्वम् । उत्कर्षेण मानुपोत्तरपर्वताभ्यन्तरं प्ररूपयति, तद्बहिनं जानाति ।

अथ मनःपर्च्यज्ञानभेदयोर्भूयोऽपि विशेषज्ञानपरिज्ञापनार्थं प्राहुः—

#### विद्युद्धयप्रतिपाताभ्यां तक्षिशेषः ॥ २४ ॥

मनःपर्य्यज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्चमादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरुच्यते । संयमाद्मप्टयन्यनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः । विशुद्धिरच अप्रतिपातः विशुद्ध्यप्रतिपातौ ताभ्यां १५ विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम् । विशुद्ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्धेरप्रतिपाताद्वा तद्विशेषः –ऋजुमिति-विशुत्तम्योविशेषो भवति । तत्र उपशान्तकपायस्य चारित्रमोहाधिक्यात् संयमशिखरात् पति-तस्य प्रतिपाता भवति । त्रोणकपायस्य चारित्रमोहोद्देकाभावादप्रतिपातः स्यात् । ऋजुमतेः सकाशाद्विषुत्तमितर्द्रव्यक्षेत्रकालभावविशुद्धतरो भवति । कथमिति चेत् १ उच्यते – यः सर्वावधिज्ञानेन कार्मणद्रव्यानन्तभागोऽन्त्यः श्रवुद्धः सोऽन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागीक्रियते, २० तेष्वध्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो भागो वर्त्तते स ऋजुमितना गम्यते, ऋजुमतेर्विपयो भवति । यः ऋजुमतेः विपयो भवति सोऽपि भागोऽनन्तभागीक्रियते, तेष्वध्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो भागः स विषुत्रसत्तिविपयो भवति । एवविधसूद्दमद्रव्यपरिज्ञायकत्वात् विषुत्तमतेर्द्वव्यक्षेत्रकालतो विशुद्धिरुत्वस्यो भवति । भावतो विशुद्धिरुत्वस्यगेचरत्वादेव ज्ञातव्या । भावशुद्धिरिव कस्मात् १ ऋकुष्टश्चयोपश्मविशुद्धियोगात् । तथा अप्रतिपातादिष् विषुत्रमतिर्विशिष्टो भवति, २५ विषुत्रमतिमनःपर्य्यस्वामिनां प्रवर्द्धमानचारित्रोद्यत्वान । ऋजुमितस्तु प्रतिपाती भवति । कस्मात् १ ऋ ज्ञमतिमनःपर्य्यकानस्वामिनां कपायोद्देकहीयमानचौरित्रोद्यत्वान । कस्मात् १ ऋतिमतिनाति भवति । कस्मात् १ ऋ ज्ञमितमनःपर्ययक्वानस्वामिनां कपायोद्देकहीयमानचौरित्रोद्दयत्वान ।

अथाऽवधिमनःपर्य्यययोविंशेपप्रतिपादनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते —

# विशुद्धित्तेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

विशुद्धिश्च प्रसादः, क्षेत्रञ्च भावप्रतिपत्तिस्थानम् , स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, ३० विषयश्च क्षेयवस्तु, विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयाः, तेभ्यो विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः । अविधिञ्च मनःपर्ययश्च अविधिन्नाःपर्ययौ, तयोरविधमनःपर्ययशेः । अविधिज्ञानस्य मनः-

१ -चारित्रोदयात् भा०, द०, ६० । २ - ते श्रीमदुमास्वामिना भा०, ॐ, द० ज० ।

पर्ययज्ञानस्य च विशेषो विशुद्ध्यादिभिश्चतुभिर्वेदितव्यः । तत्र अविधिज्ञानात् मनःपर्ययः ज्ञानं विशुद्धतरं भवति सूक्ष्मवस्तुगोचरत्वात् । क्षेत्रमववेर्धमःपर्ययज्ञानाद् बहुतरम्, त्रिभुवनस्थितपुद्गलपर्यायतत्सम्बन्धिजीवपर्य्यायेज्ञायकत्वात् । मनःपर्ययस्य क्षेत्रमलपम्, उत्कर्षेण मानुषोत्तरदौलाभ्यन्तरवर्तित्वात् । अविधिज्ञानस्य विषयं "क्ष्विष्ववधेः" ५ [त०सू०१।२७] इत्यनेन वक्ष्यति । मनःपर्ययज्ञानस्य विषयं "तद्नन्तभागे मनःपर्ययस्य" [त०सू०१।२८] इत्यनेन सूत्रेण वक्ष्यति ।

स्वामित्वमुच्यते— मनःपर्थ्ययो मनुष्येषूत्पद्यते न देवनारकतिर्येद्ध । मनुष्येष्वपि गर्भजेषूत्पद्यते न सम्मूर्छनजेषु । गर्भजेष्वपि कर्म्मभूमिजेषूत्पद्यते न त्वकर्म्मभूमिजेषु । कर्मभूमिजेष्वपि पर्याप्तकेषूत्पद्यते, न त्वपर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेष्वपि सम्यग्टशृष्ट्यते, न त्वपर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेष्वपि सम्यग्टशृष्ट्यति, न मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिषु । सम्यगदृष्टिष्वपि संयतेष्वृत्यद्यते, न त्वसंयतसम्यग्दृष्टिसंयताऽसंयतेषु । संयतेष्वपि प्रमन्तौदिषु क्षीणकषायान्तेष्तृत्यद्यते, न स्योगकेवल्ययोगकेवल्यि । प्रमन्तादिष्वपि प्रवर्द्धमानचारित्रेषृत्यद्यते, न हीयमानचारित्रेषु । प्रवर्द्धमानचारित्रेष्वपि सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेषृत्यद्यते, "नानृद्धिप्राप्तेषु । प्रद्धिप्राप्तेष्वपि केषुचिद्धत्पद्यते न सर्वेषु । तेन कारणेन विशिष्टसंयमवन्तो मनःपर्य्ययस्य १५ स्वामिनो भवन्ति । अवधिसतु चातुर्गतिकेषु भवति । इति स्वामिभेदाद् विशेषः ।

मनःपर्य्यज्ञानादनन्तरं केवलज्ञानलक्षणमभिधातुमुचितम् । तदुलङ्काय ज्ञानानां विषय। नवन्धपरीक्षणं क्रियते । केवलज्ञानस्य तु लक्षणं "मोहश्चयाज्ञानदर्शनावरणान्तरायश्चयाच्च केवलम्" [त० सू० १० । १] इति वक्ष्यति । तत्र ज्ञानविषयनिबन्धपरीक्षणे मितश्रुतज्ञानयोविषयनिबन्ध उच्यते—

# मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

मतिश्च श्रुतञ्च मतिश्रुते तयोर्मतिश्रुतयोः । निबन्धनं निबन्धः विषयनियन्त्रणा विषय-नियमो विषयनिर्द्धारणम् । द्रव्येषु जीवधम्मीऽधर्मकालाकाशपुद्रलेषु । कथम्भूतेषु ? असर्वपर्या-येषु अल्पपर्यायसिहतेषु मतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपर्यायसिहतेषु । "विशुद्धिन्तेत्रस्वामिविषये-भ्योऽविधमनःपर्यययोः" [त० स्० ११२५] इत्यतो विषयशब्दस्य ग्रहणं कर्त्तव्यम् । तत्र २५ पञ्चमी अत्र तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्धः ? "अर्थवशाद्धिभित्तिपरिणामः" [ इति बचनात् पञ्चम्याः पष्ठीत्वेन परिणमनम् ।

ननु धर्म्माऽधर्म्मकालाकाशा अतीन्द्रियाः, तेषु द्रव्येषु मतिज्ञानं कथं प्रवर्त्तते मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात् ? सत्यम् ; अनिन्द्रियाख्यं करणं वर्तते, तेन नोइन्द्रिया-वरणक्षयोपशमबलात् तद्महणमवप्रहादिरूपं न विरुध्यते । तत्पूर्वकं श्रुतज्ञानं तद्विषयेषु ३० नोइन्द्रियविषयद्रव्येषु स्वयोग्येषु प्रवर्त्तत इति ।

१ -यजेयज्ञा- आ०, व०, द०, व०, ज०। २ विषयः रू-आ०, व०, द०, ज०।३ -दिक्षी-आ०, द०, व०, ज०।४-पि व-आ०, व०, द०, ज०। ५ नानर्थिप्रा- व०, द०।

u

10

अथाऽयधिविषयनिबन्ध उच्यते-

#### रूपिष्ववधेः॥ २७॥

नियमसूत्रमिदम् । अस्यायमर्थः — रूपिषु पुद्गलेषु पुद्गलेषु पुद्गलेषु च अवधेर्षिषय-निबन्धो भवति । 'असर्वपर्यायेषु' इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम् , तेन स्वयोग्यपर्यायेषु अरूपेषु पर्यायेषु न त्वनन्तेषु पर्यायेष्वविधः प्रवर्त्तते ।

अथ मनःपर्ययस्य विषयनिबन्ध उच्यते—

## तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

तस्य सर्वोबिक्वानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः पर्योयस्तस्याऽनन्तभागस्तद्नन्तभागः तस्मिन् तद्नन्तभागे, मनःपर्य्ययस्य विषयनिबन्धो भवति सूक्ष्मविषयत्वात्। अन्यत्र च मनःपर्ययः प्रवर्त्तते, अपरेषु भागेषु प्रवर्तत इत्यर्थः।

अथ केवलज्ञानस्य विषयनिबन्ध उच्यते-

# सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्यायाः, सर्वे च ते द्रव्यपर्यायाः सर्वद्रव्यपर्यायाः, तेषु सर्वद्रव्यपर्यायेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु च केवलस्य केवलसानस्य विषयनिवन्धो भवति । जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोऽप्येनन्तानन्तानि पुद्रलद्रव्याणि अणुस्क- १५
न्धभेदयुक्तानि, धर्म्माऽधर्म्माकाशानि, कालश्चासङ्ख्येयः, चतुर्णां त्रिकालसम्बन्धिनः
पर्यायाः पृथगनन्ताऽनन्ताः । तेषु सर्वेषु द्रव्यपर्यायेषु अनन्तमिद्दमकेवलज्ञानं प्रवर्त्त इति ।
अथ पञ्चक्रानेषु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपद्भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाद्वः—

# एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः॥ ३०॥

एकोऽिद्वतीय आदिरवयवो येषां तानि एकादीनि एकप्रभृतीनि ज्ञानानि । भाज्यानि २० योजनीयानि । युगपत् समकालम् । एकस्मिन्नात्मिन आचतुभ्यः चत्वारि ज्ञानानि यावत् । एकस्मिन् जीवे पञ्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एकं ज्ञानं यदा भवति तदा केवलज्ञानमेव, केवलज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि युगपन्न भवन्ति । यदा द्वे ज्ञाने युगपद् भवन्ति तदा मति- श्रुताऽविधज्ञानानि भवन्ति , अथवा मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्वारि २५ युगपद् भवन्ति तदा मतिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानानि भवन्ति ।

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति आहोस्विदन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-

# मतिभ्रुताऽवधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥

मतिश्च श्रुतद्भ अवधिश्च मतिश्रुताऽवधयः। एते त्रयस्त्रीणि ज्ञानानि विपर्ययश्च मिध्यारूपाणि भवन्ति। चकारात् सम्यक्ज्ञानरूपाणि च भवन्ति। सम्यक्ञाब्द आदावेबोक्तः ३०

१ -प्यनन्तानि आ०, द०, व०, ज०।

"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" [त० सू० १।१] इत्यत्र । तस्माद् गृहीतः सम्यक्शब्दः मतिश्रुताऽविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् सम्यग्ज्ञानं भवन्ती (ती) ति सम्बन्धनीयः । तस्मात्सम्यज्ञानाद् वैपरीत्यं विपर्यययो भवति–मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति । किंवत् ? संरज्ञःकदुकतुम्बिकापल्रधृतक्षीरवत् । अत्र शुष्कतुम्बिकामध्यगतिनर्गतबीजाऽविशिष्टबुक्किका ५ रज उच्यते, तस्मिन् सति यदि दुग्धं श्रियते तदा कदुकं भवति, तुम्बिकेऽतिशोधिते १ धृतं पयः कदुकं न भवति । तथा मिथ्याद्शंने विनष्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भवति । ननु मणिकनकादयो विष्ठागृहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयोऽपिः

ननु मणिकनकादयो विष्ठागृहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयोऽपि; सत्यम् ; मणिकनकादयोऽपि विपारिणामकद्रव्ययोगे दुष्यन्त एव, तथा मत्यादयोऽपि मिध्यादर्शनयोगे दुष्यन्ति ।

१० 'नन्वाधारदोपात् श्लीरस्य विषय्यांसो भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविषयप्रहणे विषयांसो न भवति, यथा सम्यग्दृष्टिः पुमान् चक्षुरादिभिँवणीदिविषयान् प्राप्नोति तथा मिथ्यादृष्टिरिष चक्षुरादिभी रूपादीन् विषयानुपल्लभते। यथा सम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन्
विषयान् जानाति परान् प्रति प्ररूपयति च तथा मिथ्यादृष्टिरिष श्रुतज्ञानेन रूपादीन् जानाति
परान् प्रति निरूपयति च। यथा सम्यग्दृष्टिः पुमान् अवधिज्ञानेन रूपिणः पदार्थानवैति
१५ तथा मिथ्यादृष्टिरिष विभङ्गज्ञानेन रूपिणोऽर्थानवगच्छिति' इति केनचिदुपन्यासे कृते तन्मतनिरासार्थं भगवद्भः सूत्रमुच्यते—

#### सद्सतोरविशेषाचद्द्द्द्योपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३२ ॥

सच्च प्रशस्तं तत्त्वज्ञानम्, असच्च अप्रशस्तं मिश्याज्ञानम् सदसती, अथवा सत् विद्यमानम् असत् अविद्यमानम् सदसती तयोः सदसतोः। न विशेषः अविशेषस्तस्माद् विद्यमानम् असत् अविद्यमानम् सदसती तयोः सदसतोः। न विशेषः अविशेषस्तस्माद् विद्यमानम् असत् अविद्यमानम् सदसती तयोः सदस्तोः। यदच्छोपछ्ट्ये। यद्वच्छोपछ्ट्ये। यद्वच्छोपछ्ट्ये। यद्वच्छोपछ्ट्ये। यद्वच्छोपछ्ट्ये। यद्वच्छोपछ्ट्ये। मवति। अत्रायमर्थः—मिश्यादर्शन्ते। विद्यत्वनाविशेषात्, अविशेषेण यद्वच्छोपछ्ट्येविपर्थ्ययो भवति। अत्रायमर्थः—मिश्यादर्शन्ते। सदित्यस्यत्वस्यति। अन्यदा सद् रूपादिकं सदेव मनुते, असद् रूपादिकं सदित्यस्यवस्यति। अन्यदा सद् रूपादिकं सदेव मनुते, असद् रूपादिकं मसदेव अवैति। २५ किंवन् १ उन्मत्तवन्, पित्तोदयाकुछितवुद्धिवन्। यथा पित्तोदयाकुछितमतिः पुमान् निजमातरं निजभार्यां मन्यते भार्योख्च मातरं यद्वच्छया मन्यते। कदाचिन्मातरं मातरमेव मन्यते भार्यो भार्योमेव जानाति। तथा अर्वं गां मन्यते, गामर्थं मन्यते। अर्वमर्वं गां गाख्च मन्यते। तथाऽपि तत्सम्यज्ञानं न भवति। एवमाभिनिवोधिकश्रुतावधीनामपि रूपादिषु विपर्ययो भवति। तद्यथा कश्चिन्मिश्यादर्शनपरिणाम आत्मिन स्थितः सन् ३० मत्यादिभी रूपादिष्ठ सत्यपि कारणविपर्ययं भेदाभेदविपर्ययं स्वरूपविपर्ययोख्वोत्पाद्यति।

१ सहजःक- **व॰ ।** २ -तेऽतिभृतं आ॰, व॰, द॰ । ३ -णामिक- आ॰, व॰, द०, ज॰ । ४ -भिः रूपादीन् आ॰, व॰, द॰, ज॰, व॰ । ५ -न् प्ररू- आ॰, द॰, ज॰।

कारणविपर्ययस्तावद्भण्यते—रूपादीनां कारणं किचिदेकममूर्तं ब्रह्मछक्षणं कल्ययन्ति । किचित्तुं नित्यं प्रकृतिलक्षणं कल्ययन्ति । अन्ये पृथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवः चतुर्गुणा- स्त्रिगुणा द्विगुणा एकगुणाः सदृशजातीयानां कार्याणां कारणं भवन्त्या(त्या-)रम्भकाः सञ्जायन्त इति । अपरे त्वेवं कथयन्ति यत् पृथिव्यप्तेजोशयवश्चत्वारि भूतानि वर्णगन्धरसस्पर्शाश्चत्वारो भौतिकधर्माः, एतेपामष्टानां पृथिव्यप्तेजोशयवश्चरत्वारि भूतानि वर्णगन्धरसस्पर्शाश्चत्वारो भौतिकधर्माः, एतेपामष्टानां पृथिव्यप्तेजोश्चयुवर्णगन्धरसस्पर्शानां समुद्रयो परमाणुरष्टको ५ भवति । वैभाषिकमते हि पृथिव्यादिमहाभूतेश्चतुर्भिः रूपादिगुणश्चतुर्भिश्च एको रूपपरमाणु-रूत्पद्यते । अपरे त्येवं वदन्ति—पृथिव्यप्तेजोशयवः कार्कर्यादि-द्रवत्वादि-उप्णत्वादिगमनादिगुणाः परमाणशे जातिभिन्नाः कार्यस्यारम्भका भवन्ति—कारणं सैश्चायत इत्यादिकः कारणविपर्य्ययः ।

भेदाभेदविपर्ययस्तु नैयायिकमते—काँरणात् कार्यमर्थान्तरभूतमेव । अनर्थान्तरभूतमेव १० इति च परिकल्पना वर्त्तते ।

स्वरूपविपर्ययस्तु मीमांसकमते साङ्ख्यमते वा । रूपाद्यो निर्विकल्पाः । कोऽर्थः सिन्त न सन्त्येव वा १ कि तर्हि १ तदाकारपरिणतं विज्ञानमात्रमेव वर्त्तते, न तु विज्ञानमात्र-स्यावलम्बनं बाद्यं वस्तु वर्तते । एवमपरेऽपि परिकल्पनाभेदा दृष्टेष्टविरुद्धाः प्रत्यक्षपरा-क्षिवरुद्धा मिध्यादर्शनोद्यात् सञ्जायन्ते । तान् सञ्जायमानान् प्रवादिनः कल्पयन्ति । ६५ तेपु च प्रवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति । तेन कारणन तन्मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्गज्ञानं च स्यात् । सम्ययदर्शनं तु तत्त्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुःपादयति । तेन सम्ययदर्शनपूर्वकं यद् भवति तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमविद्यानं च संबोभवीति ।

अथ द्विप्रकारश्रमाणैकदेशा नया उच्यन्ते—

# नैगमसङ्ग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूदैयंभृता नयाः ॥ ३३ ॥

नैकं गच्छतीति निगमो विकल्पः, निगमे भत्रो नेगमः । अभेदतया वस्तुसमूहं गृह्णा-तीति सङ्महः । सङ्महेण गृहीतस्यार्थस्य भेदरूपतया वस्तु व्यवह्रियतेऽनेनेति व्यवहारः । ऋजु प्राञ्जलं सरलतया सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजुसूत्रः । शब्दाद् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दः । परस्परेणाभिरूतः समभिरूतः । एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते एवम्भूतः । नैगमश्च सङ्महर् वव्यवहारश्च ऋजुसूत्रश्च शब्दश्च समभिरूतश्च प्रम्भूतश्च नैगम- २५ सङ्मह्व्य स्हार्र्जुसूत्रशब्दसमभिरूत्वेवंभूताः । एते सप्त नयाः । नयन्ति प्रापयन्ति प्रमाणक-देशानिति नयाः । तेवां सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणस्च वक्तव्यम् ।

तत्र तावत्सामान्यलक्षणमुच्यते—जीवादावनेकान्तात्मनि अनेकरूपिणि वस्तुन्यविरोवेन

१ वेदान्तिनः । २ सांख्याः । ३ नेयायिकाः । ४ "कामेऽष्टद्रव्यकः अष्टौ द्रव्याणि चस्वारि महाभूतानि (पृथिवी+जल+तेजः +वात) चत्वारि भौतिकानि (गन्ध + रस + रूप + रग्द्रों) च।" –अभिधर्मे दी० २।२२ । ५ वैदोषिकाः । ६ संज्ञायन्ते ता० । संज्ञायते व० । ७ कारणत्वार्थमर्था – ता०, व० । ८ –ते रू आ०, व०, द०, ज० । ९ –धंमेद – ता० ।

प्रजीत्यनितक्रमेण हेत्वर्पणात् द्रव्यपर्यायाद्यपणात् साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय उच्यते । अस्यायमर्थः—साध्यविशेषस्य नित्यत्वाऽनित्यत्वादेः याथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथा-विश्वितस्यरूपेण प्रदर्शनसमर्थव्यापारो नय उच्यते । ज्ञातुरिभप्राय इत्यर्थः । स नयो द्विप्रकारः— द्रव्याधिक-पर्यायार्थिकभेदात् । द्रव्यं सामान्यमुत्सर्ग अनुवृत्तिरिति यावत् , 'द्रव्यमर्था विषयो ५ यस्य स द्रव्यार्थिकः । पर्यायो विशेषः अपवादो व्यावृत्तिरिति यावत् , पंर्व्यायोऽर्थो विषयो यस्य स पर्यायार्थिकः । तयोर्विकल्पा नैगमाद्यः । नैगमसङ्ग्रहव्यवहारास्त्रयो नया द्रव्यार्थिका वेदितव्याः । ऋजुसूत्रशब्दसमिमरूढेवम्भूताश्चत्वारो नयाः पर्यायः थिका ज्ञानीयाः ।

इदानी नयानां विशेषलक्षणमुच्यते । अनिभिनवृत्तार्थः-अनिष्पन्नार्थः, सङ्कल्पमात्रप्राही नैगम उच्यते । तथा चोदाहरणम्—कश्चिरपुमान् करकृतकुठारे। वनं गच्छति, तं

१० निरीक्ष्य कोऽपि पृच्छति वं किमर्थं व्रजसि ? स प्रोवाच अहं प्रस्थमानेतुं गच्छामि । इत्युक्ते
तिस्मन् काले प्रस्थपर्य्यायः सन्निहितो न वर्त्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्त्तते । किं तिर्हि
तद्भिनिवृत्तये प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दार्वानयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एविभिन्धनजलानलःद्यानयने कश्चित् पुमान् व्यापियमाणो वर्त्तते, स केनिचद्नुयुक्तः किं करोपि त्विमिति ।
तेनोच्यते अहमोदनं पचामि । न च तिस्मन् प्रस्तावे ओदनपर्य्यायः सन्निहितोऽस्ति । किं

१५ तिर्हि ? ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एविविधो लोकव्यवहारोऽनिभिनिवृत्तार्थः—अनिष्पन्नार्थः सङ्कल्पमात्रविषयो नेगमनयस्य गोचरो भवति । १ ।

स्वजात्यिवरोधेनैकत्र उपनीय पर्यायान् आक्रान्तभेदान् विशेषमञ्चत्वा सकलप्रहणं सङ्ग्रह् उच्यते । यथा सिदिति प्रोक्ते वाग्निज्ञानप्रगृत्तिलिङ्गानुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां विशेषम- कृत्वा सत्सङ्ग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान् केवलिप्रसिद्धपर्यायानिति द्रव्यम् , २० जीवाऽजीवतद्भेदप्रभेदानां सङ्ग्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटबुद्धयभिधानानुगमिल- ङ्गानुमितसकलार्थसङ्हो भवति । एवंविधोऽपरोऽपि सङ्ग्रहनयस्य गोचरो वेदितव्यः । २ ।

सङ्ग्रह्नयविषयीकृतानां सङ्ग्रह्नयगृहीतानां सङ्ग्रह्नयश्चिप्तानामर्थानां विधिपूर्वक-मवँहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः। कोऽसौ विधिः? सङ्ग्रह्नयेन यो गृहीतोऽर्थः स विधिरुच्यते, यतः सङ्ग्रहपूर्वेणंव व्यवहारः प्रवक्तते। तथा हि-सर्वसङ्ग्रहेण यद्वस्तु २५ सङ्ग्रहीतं तद्वस्तु विशेषं नाऽपेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु संव्यवहाराय समर्थं न भवतीति कारणात् व्यवहारनयः समाश्रीयते। 'यत्सद्वक्तते तिक् द्रव्यं गुणो वा, यद्द्रव्यं तज्जीवो-ऽजीवो वा' इति संव्यवहारो न कर्तुं शक्यः। जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति चोक्ते व्यवहार आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये सङ्ग्रह्मयगृहीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः, तद्र्यं देवनारकाद्व्यवहार आश्रीयते, घटादिश्च व्यवहारेण आश्रीयते। एवं व्यवहारनयस्ताव-३० त्पर्यन्तं प्रवक्तते यावत्पनर्विभागो न भवति। ३।

पूर्वान व्यवहारनयगृहीतान अपरांश्च विषयान त्रिकालगोचरानतिकम्य वर्त्तमानकाल-

१ द्रव्यं वि- ता०। २ -यो वि- ता०। ३ -वप्रहणं व्य- आ०, द०, घ०।

गोचरं गृह्वाति ऋजुस्त्रः । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासञ्जातत्वे व्यवहारस्याभावाद् वर्त्त-मानसमयमात्रविषयपर्थ्यायमात्रप्राही ऋजुसूत्र इस्यर्थः । नन्वेवं सित संव्यवहारस्रोपः स्यात् ; सत्यम् ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विषयमात्रं(त्र-)प्रदर्शनं विधीयते । स्रोकसंव्यवहारस्तु सर्वनय-समृहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राश्रयणे संव्यवहारस्रोपो न भवति । यथा कश्चिन्मृतः, तं दृष्ट्वा 'संसारोऽयमनित्यः' इति कश्चिद् ब्रवीति, न च सर्वः संसारोऽनित्यो वर्त्तत इति । एते ५ चत्वारो नया अर्थनया वेदितव्याः । अन्ये वक्ष्यमाणास्त्रयो नयाः शब्दनया इति । ४ ।

लिङ्गसङ्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिङ्गादीनां व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिष्रायपरः शब्दनय उच्यते । लिङ्गब्यभिचारो यथा—पुष्यः नक्षत्रं तारका चेति । सङ्ख्याव्यभिचारो यथा-आपः तोयम्, वर्षाः ऋतुः, आम्रा वनम्, वरणा नगरम्। साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारो यथा — सेना पर्वतमधिवसति, पर्वते तिष्ठतीत्यर्थः १० "अधिशीङ्स्थासां कर्म्म" [ पा० स्० १।४।४६ ] पुरुषव्यभिचारो यथा— एहि मन्ये रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमर्थः—एहि त्वमागच्छ । त्वमेवं मन्यसे-अहं रथेन यास्यामि, एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अमे रथेन यातः ? न यात इत्यर्थः । अत्र मध्यमपुरुपत्थाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुपश्थाने मध्यमपुरुषः, तदर्थं सूत्रमिदम्—"प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवचनं च उत्तमे मध्यमस्य ।" १५ ] कालव्यभिचारो यथा—विश्वदृश्वा अस्य पुत्रो जनिता । भविष्यत्कार्य-मासीदिति । अत्र भविष्यैत्काले अतीतकालविभक्तिः । उपग्रहव्यभिचारो यथा—छ। गतिनिवृत्तो । अत्र परस्मैपदोपमहः । तत्र सन्तिष्ठते, अवितृष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अत्र सूत्रम्— "समवप्रवि≆यः'' [ का० सू० ३।२।४२ दौ० वृ० १४ ] । रमु क्रीडायामित्यत्र आत्मनेपदं प्रवहः विरमत्यारमति परिरमति । "ब्याङ् परिभ्यो रमः" [ पा० सू० २० १।३।८३ ] । इति व्यभिचारसूत्रम् । देवदत्तमुपरमति । "उपात्सकर्मकात्" [ इति च व्यभिचारसूत्रम् । एवंविधं व्यवहारनयमनुपपन्नमन्याय्यं कश्चित्पुमान् मन्यते । कस्मादन्याय्यं मन्यते ? अन्यार्थस्य अन्यार्थेन वर्त्तनेन सम्बन्धाभावात् । तत्र शब्दनयापेक्षया दोपो नास्ति । तर्हि लोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः । तत्त्वं परीक्ष्यते, किं तेन विरोधेन भविष्यति ? किमौषधं रोगीच्छानुवर्त्ति वर्त्तते ? । ५ । રવ

एकमप्यर्थं शब्दभेदेन भिन्नं जानाति यः स समभिक्त्वो नयः । यथा एकोऽपि पुल्लो-मजाप्राणवल्लभः परमैश्वर्य्ययुक्त इन्द्र उच्यते, स अन्यः, शकनात् शकः, सोप्यन्यः, पुरदारणात् पुरन्दरः, सोऽप्यन्यः। इत्यादिशब्दभेदात् एकस्याप्यर्थस्यानेकत्वं मन्यते तत् समभिक्त्वनयस्य लक्षणम्। ६।

यस्मिन्नेव काल ऐश्वर्य्य प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकाले ३० इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव काले गमनंपरिणतो भवति तदैव गौरुच्यते न स्थितिकाले, न

१ - चारो दो आ॰, व॰, ज॰। २ -सीदति - सा॰, व॰।३ - ध्यति का - आ॰, व॰। ४ - नयल - आ॰, द॰, व॰, ज॰। ५ - परिणता भ- आ॰, द॰, व॰।

30

शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणत आत्मा इन्द्र उच्यते, अग्निज्ञानपरिणत आत्मा अग्नि-श्चेति एवम्भूतनयलक्षणम् । ७ ।

एते नया उत्तरोत्तरसृक्ष्मिवृषयाः । कथिमिति चेत् ? नैगमात् खलु सङ्ग्रहोऽल्पविषयः सन्मात्रप्राहित्वात्, नगमस्तु भावाऽभावविषयत्वाद् बहुविषयः, यथैव हि भावे सङ्कल्पः ५ तथाऽभावे नैगमस्य सङ्कल्पः । एवमुत्तरत्राऽपि योज्यम् । तथा पूर्व-पूर्वहेतुका एते नयाः । कथिमिति चेत् ? नैगमः सङ्ग्रहस्य हेतुः । सङ्ग्रहो व्यवहारस्य हेतुः । व्यवहारः ऋजुसृत्रस्य हेतुः । ऋजुस्त्रः शब्दस्य हेतुः । शब्दः समिभिरूद्धस्य हेतुः । समिभिरूद्ध एवम्भूतस्य हेतुरिति । एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यवद्योनस्य कारणं भौवति

हतुः। ऋजुसूत्रः शब्दस्य हतुः। शब्दः समाभस्टस्य हतुः। समाभस्ट एवम्भूतस्य हतुरित । एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यग्दर्शनस्य कारणं भैवति तन्त्वादिवत्। यथा तन्त्वादयः उपायेन विनिवेशिताः पटादिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्पराधीना १० नयाः पुरुपार्थक्रियासाधनसमर्था भवन्ति । परस्परानपेक्षा नयाः पुरुपार्थक्रियासाधनसमर्था न भवन्ति केवलत्तुवत्। नतु विषमोऽयं दृष्टान्तः। कस्माद्विपमः १ यतस्तन्त्वादयो निरपेक्षा अपि सन्तः प्रयोजनलेशामुत्पादयन्ति, यतः कश्चित्तन्तुः प्रत्येकं त्वप्रक्षणे समर्थो भवित्, केवलः पलाशादेविलकल्पःच बन्धने समर्थो भवित्, नयास्तु निरपेक्षाः सन्तः सम्यग्दर्शनलेश-मि नोत्पादयन्ति तेन विषयोऽयमुपन्यासः-अघटमानोऽयं दृष्टान्तः। सत्यम्। उक्तमर्थं १५ भवन्तो न जानन्ति। अस्माभिरेतदुक्तम्-निरपेद्दौः तन्त्वादिभिः वस्नादिकार्य न भवित। यद् भवद्भिरुक्तं कार्य्य तत्र पटादिकार्यम्, किन्तु केवलं तन्त्वादिकार्य भवद्भिरुक्तम्। अथवा केवलस्तन्तुः यद्भवदुक्तं कार्य्य साध्यति तिसमन्नि तन्तौ परस्परापेक्षौ अवयवाः सन्ति। नेनाऽपि अस्मन्त्रतसिद्धिः। अथ त्वमेवं यक्षि, तन्त्वादिषु वसनादिकार्य शक्त्रयपेक्षया वर्तत एव, तर्दि अस्मन्मते निरपेक्षेषु नयेष्विप बुद्धिकथनस्वरूपेषु हेतुवशान् सम्यग्दर्शनहेतु-२० परिणामो विद्यत एव । तेन कारणेन तूपन्यासँस्य तुल्यतासिद्धिरस्ति। तेन सापेक्षेरंव नयः सम्यग्दर्शनसिद्धिरिति सिद्धम्। अस्मनभ्याये ज्ञानदर्शनस्वरूपमुक्तं नयलक्षणं च प्रतिपादिनम् ज्ञानं च प्रमाणमिति वेदितव्यम्। ३३।

इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूपरसपानपावनमितसँमाजरत्नराजमिति सागरयितराजराजितार्थनसँमर्थनसमर्थन तर्कव्याकरणच्छन्द्रोळङ्कारसाहित्या-दिशस्त्रिनिशितमितिना यितना श्रीमहेवेन्द्रकोित्तिभद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकळिबिद्धज्जनिविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानिन्दिदेवस्य संच्छ-दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां श्लोक्तवार्त्तिकराजवार्त्तिकसर्वार्थसिद्धन्यायक्रुमुद्च-न्द्रोद्य(न्द्र)प्रमेयकमलभार्त्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्री-प्रमुखप्रन्थसन्दर्भनिर्भरावलोकनबुद्धिवि-राजितायां तत्त्वार्थटीकायां प्रथ-मोऽध्यायः समाप्तः॥ १॥

१ भवन्ति ता०, व० । २ -धीनतया पु- आ०, व०, द०, ज० । ३ -क्षया अ- आ०, व०, द०, ज० । ४ -सतु- आ०, द०, व० । ५ -भाजितर- व० । ६ -समर्थनसमर्थतर्कन ता० ।

# द्वितीयोऽध्यायः

अथ सम्यग्दर्शनिवषयेषु सप्तसु तत्त्वेषु मध्ये जीवतत्त्वस्य कि स्वरूपमिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः वश्रीमदुमास्वामिनः—

# औपशमिकचायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्व-मौद्यिकपारिणामिको च ॥१॥

कर्मणोऽनुद्यँरूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकाद्द्रिव्यसम्बन्धात् पङ्को अधोगते स्ति जलस्य स्वच्छता भवति तथा कर्मणोऽनुद्ये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपशमः प्रयोजनं यस्य भावस्य स औपशमिकः। कर्मणः क्षयणं क्षयः। यथा पङ्कात् पृथगभूतस्य शुचिभाजनान्तरसङ्कान्तस्य अम्बुनोऽत्यन्तस्यच्छता भवति तथा जीवस्य कर्मणः आत्यन्तिकी निवृत्तिः क्षयः कथ्यते । क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिकः । औपशमिकश्च क्षायिकश्च औपशमिकक्षायिकौ । एतौ द्वौ भावौ-द्वौ परिणामौ जीवस्य आत्मनः स्वतत्त्वं स्वरूपं १० भवतः। न केवलमौपशमिकक्षायिकौ हो भावौ जीवस्य स्वतत्त्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च। मिश्रो भावश्च जीवस्य स्वतत्त्वं भवति निजस्वरूपं स्यात्। यथा जलस्य अर्द्धस्वच्छता तथा जीवस्य क्षयोपरामरूपो मिश्रो भावो भवति । अथवा यथा कोद्रबद्रव्यस्य क्षालनविशेषात क्षीणाऽक्षीणमदशक्तिभेवति । तथा कर्मणः क्षयोपशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मिश्रः कथ्यते। नरकादी कर्मण उद्ये सति जीवस्य संजायमानी भाव औद्यिको भण्यते। १५ कर्मीपशमादिनिरपेक्षश्चेतनत्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगद्यते । स तु पारिणामिको भावः संसारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति । न केवलमेते त्रयो भावाः किन्तु औद्यिकपारिणामिको च हो भावो जीवस्य स्वरूपं भवतः। एते पञ्च भावाः जीवस्य स्वरूपं अभवन्तीत्यर्थः । भव्यस्य औपशमिक-क्षायिकौ द्वौ भावौ भवतः । मिश्रस्त अभव्यस्यापि भवति । औदयिकपारिणामिकौ च अभव्यस्यापि भवतः । १ । 20

अथौपशमिकादीनां पञ्चानां भावानामन्तर्भेदर्संख्यानिरूपणपरं सूत्रमिद्मूचुः—

#### ब्रिनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्॥२॥

द्वौ च नव च अष्टादश च एकविंशतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रयः। त एव भेदा येषामौपशमिकादिभावानां ते द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाः। अथवा द्विनवाष्टादशैक-विंशतित्रयश्च ते भेदा द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रममनुक्रमेण ज्ञातव्याः। २।

१ 'श्रीमदुमास्त्रामिनः' इति नास्ति ब॰, द॰। २ -यस्वरः- आ॰, ब॰, द०, ज॰। ३ अधोगतिगते स− आ॰।४ भवती- ता॰, ज॰।

### अधौपशमिकस्य भावस्य भेदद्वयसूचनपरं सूत्रमाहः— सम्यवस्वचारित्रे ॥ ३ ॥

सम्यक्त्वं च चारित्रं च सम्यक्त्वचारित्रे, औपश्रमिको भावो द्विभेदो भवति । अनन्तानुबन्धिकोधमानमायाळोभाश्चत्वारः, सम्यक्त्वम्, मिथ्यात्वम्, सम्यिमिथ्यात्वऋ, ५ एतासां सप्तानां प्रकृतीनासुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वसुत्पद्यते ।

अनादिकालिमिध्यादृष्टिभव्यजीवस्य कर्मोद्योत्पादितकलुषतायां सत्यां कस्मादुपशमां भवतीति चेत् ? कालल्रल्ध्यादिकारणादिति ब्रूमः । कासौ कालल्रल्धः ? कर्मवेष्टितो भव्य-जीवोऽर्धपुद्रल्परिवर्तनकाल उद्धरिते सत्यौपशमिकसम्यक्त्वमहणोचितो भवति । अर्द्धपुट्रल्परिवर्तनाद्धिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका कालल्रिवर्धः यमुच्यते । द्वितीया कालल्रिव्धः – यदा कर्मणामुत्कृष्ट्या स्थितिरात्मिन भवति जघन्या वा कर्मणा स्थितिरात्मिन भवति तदौपशमिकसम्यक्त्वं नोत्पद्यते । तिर्ह औपशमिकसम्यक्त्वं कदोपद्यते ? यदा अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानि कर्माण बन्धं प्राप्नुवन्ति भवन्ति । निर्मलपरिणामकरणात् सत्कर्माणि तेभ्यः कर्मभ्यः संख्येयसागरोपमसहस्रहीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानि भवन्ति तदौपशमिकसम्यक्त्वमहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीया कालर्थः ल्रिक्षः । तृतीया कालल्रिधः कथ्यते—सा कालल्रव्धिर्मावमपेक्षते । कथम् ? भव्यजीवः पञ्चेन्द्रियः, समनस्कः, पर्योप्तिपरिपूर्णः, सर्वविशुद्धः औपशमिकसम्यक्त्वमुत्पाद्यति । आदिशब्दाज्जातिस्मरणजिनमहिमादिदर्शनादौपशमिकं सम्यक्त्वमुत्पाद्यति । पोडशकपायाणां नवनोकषायाणां चोपशमादौपशमिकं चारित्रमुत्पद्यते । ३ ।

अथ क्षायिकभावस्य नवभेदप्रतिपादनपरं सूत्रमुच्यते— ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

ह्यानस्त्र दर्शनस्त्र दानश्च लाभश्च भोगश्च उपभोगश्च वीर्यस्त ज्ञानदर्शनदानलाभभोगो-पभोगवीर्याण सप्त, चकारात् सम्यक्त्वचारित्रे च हो, इति नवविधः क्षायिको भावः। केवलज्ञानावरणक्षयात् क्षायिकं केवलज्ञानम् ।१। केवलदर्शनावरणक्षयात् क्षायिकं केवल-दर्शनम्।२। दानान्तरायक्ष्यात् क्षायिकमनन्तप्राणिगणानुम्नहकरमभयदानम् ।३। लाभान्त-२५ रायक्षयात् क्षायिको लाभः? कोऽसौ क्षायिको लाभः? यस्य लाभस्य वलात् कवलाहाररिहतानां केवलिनां शरीरेवलाधानहेतवोऽनन्यसाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः पुदृल समयं समयं प्रति सम्बन्धमायान्ति।४। भोगान्तरायस्य क्षयात् क्षायिकोऽनन्तो भोगः। कोऽसौ क्षायिको भोगः? सम्बद् मुज्यते भोगः, पुष्पवृष्टिगन्धोदकवृष्ट्यादिकः।५। उपभोगा-न्तरायक्षयात् क्षायिकोऽनन्त उपभोगः। कोऽसौ क्षायिक उपभोगः? सिंहासनचामर-३० छत्रत्रयादिकः।६। वीर्योन्तरायक्षयात् क्षायिकमनन्तवीर्यम्। किं तत् क्षायिकं वीर्यम्? यद्वलात् केवलक्कानेन केवलदर्शनेन च कृत्वा सर्वद्रव्याणि सर्वपर्यायांश्च क्कातुं दृष्टुं च

१ -बलादानहे- ४०। बलादाने हे- आ०, द०, ४०, ज०।

केवली शक्नोति । ७ । अनन्तानुबन्धिक्नोधमानमायालोभसम्यक्त्विमध्यात्वसम्यग्मिश्यात्व-लक्षणसप्तप्रकृतिक्षयात् क्षायिकं सम्यक्त्वम् । ८ । षोडशकषायनवनोकषायक्षयात् क्षायिकं चारित्रम् । ९ ।

अत्राह् कश्चित्-क्षायिकमभयदानलाभभोगोपभोगादिकं मुक्तेष्विप प्रसञ्यते ; तन्नः शरीरनामतीर्थङ्करनामकर्मोदयात् तत्प्रसङ्गः, न सिद्धानां शरीरनामतीर्थङ्करनामकर्मोदयोऽस्ति ५ येन तत्प्रसङ्गः स्यात्। तिह् सिद्धेषु तेषां वृत्तिः कथम् ? अनन्तवीर्याव्याबाधसुखरूपेणैव तेषां तत्र प्रवृत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीर्यप्रवृत्तिवत्। उक्तं च—

"आनन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीर्यं परमस्रक्षमता। एतदात्यन्तिकं यत्र स मोक्षः परिकीत्तितः॥१॥" [ यशः उ० ए० २७३ ]

अथ मिश्रो भावोऽष्टादशभेदः कथमिति निरूपयन्ति—

-

80

# ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्व-

#### चारित्रसंयमासंयमाश्च॥५॥

ज्ञानानि चाज्ञानानि च दर्शनानि च लब्धयश्च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयः। कथम्भूता ज्ञानाज्ञानदर्शनलन्धयः ? चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पञ्च च चतुस्त्रिः त्रिपञ्च, ते भेटा यासां ताश्चतुस्त्रित्रपञ्चभेदाः । सम्यक्तवञ्च चारित्रञ्च संयमासंयमश्च सम्य- १५ क्त्वचारित्रसंयमासंयमाः । अस्यायमर्थः-चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि पञ्च लब्धयः यथ।क्रमं भवन्ति । सर्वस्य ज्ञानस्य घातकवीर्यान्तरायादिकमोदयस्य क्षये सति तस्येव सर्वस्य ज्ञानस्येव घातिनः कर्मणोऽनुद्भृतस्ववीर्यवृत्तेरप्रादुर्भृतनिजशक्तिप्रवृत्तिनः सद्वस्थारूपोवशमे सति विद्यमानावस्थास्वरूपप्रशमे सति देशघातिकमोदये च सति मति-श्रुतावधिमनः वर्ययाश्चत्वारो मिश्रभावा भवन्ति, क्षायोपशिमका भवन्तीत्यर्थः । मत्यज्ञानं श्रुता- २० ज्ञानं विभङ्गावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञान।नि भवन्ति । तेष्वपि मिश्रो भावो दातन्यः । तद्वचचर्जुर्दर्शनमचर्जुर्दर्शनमविधदर्शनक्ष । एष्विप दर्शनेषु मिश्रो भावो भवति । तथा दानलाभभागोपभागवीर्यान्तरायसर्वघात्युद्यस्य क्षये सति सद्वस्थालक्षणापशमे सति . दुशघात्युद्ये च सांत दानलाभभागोपभोगवीर्यलक्षणा लब्धयः पब्च<sup>२</sup>मिश्रभावा भवन्ति. क्षायोपशमिका भवन्ति । अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वानां पण्णामुद्रयक्ष- २५ यात् सद्रूपोपशमात् सम्यक्वनाममिश्यात्वस्य देशघातिनो न तु सर्वघातिन उद्यात् मिश्रं सम्यक् वं भवति, क्षायोपशमिकं रूम्यक्त्वं स्यान् । नद्वदेकमित्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावो भवति । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्य। ख्यानलक्षणानां द्वादशानां कषायाणामुद्यस्य क्षये सति विद्यमानलक्षणोपशमे सति सञ्ज्वलनचतुष्काऽन्यतमस्य देशघातिनश्चोदये उ च सति हास्य-

१ -स्थारूप- आ०, व०, द०, ज०। २ मिश्रलक्षणमा- आ०, द०, व०, ज०। ३ -ये स- आ०, व०, ज०, व०।

रत्यरतिशोकभयजुगुष्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदल्ल्णानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवमुद्ये च सति मिश्रं चारित्रं भवति । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाष्ट्रकस्य उद्यस्य क्षये सति तत्स-त्तोपलक्षणोपशमे सति प्रत्याख्यानसञ्ज्वलनाष्ट्रकस्योदये सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो-द्ये च सति संयमासंयमः संजायते । सोऽपि मिश्रो भावः 'कथ्यते । चकारात् संज्ञित्वं य सम्यग्मिथ्यात्वं च मिश्रो भावौ ज्ञातन्यौ ।

अर्थेकविंशतिभेदा औदियकभावस्योच्यन्ते-

# गतिकषायतिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञान।मंयताऽसिद्धतेश्या-श्चतुश्चतुस्त्र्येकैकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

गतिश्च कषायश्च लिङ्गञ्च मिथ्यादर्शनञ्च अज्ञानञ्च असंयतश्च असिद्धश्च लेश्या १० च गतिकषायिळङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याः । चत्त्रारश्च चत्त्रारश्च त्रयश्च एकश्च एकरच एकरच एकरच पट्च चतुरचतुरच्येककैकैकपट्, ते भेदा यासां गतिकषायलिङ्गमिथ्या-दर्शनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धलेश्यानां ताः चतुश्चतुरुयेकैकैकैकपड्भेदाः । ''द्विनवाष्टादशैक-विंशतित्रिभेदाः यथाक्रमम्" [त० सू० २।२] इत्यतो यथाक्रममिति प्राह्मम्। तेना-यमर्थः-गतिश्चतुर्भेदा । कषायश्चतुर्भेदः । छिङ्गं त्रिभेदम् । मिध्याद्र्शनमेकभेदम् । अज्ञान-१५ मेकभेदम्। असंयत एकभेदः। असिद्ध एकभेदः। लेश्याः षड्भेदाः। एत एकविशैतिर्भेदा औद्यिकभावा भवन्ति । तत्र नरकगितनामकर्मोद्यान्नारकःवं भवतीति नरकगितरौद्यिकी । तथा तिर्यभातिन।मकर्मोद्यात् तिर्यभातिरौद्यिकी । तथा मनुष्यगतिनामकर्भोद्य।न्मनुष्यगति-रीद्यिकी । देवगतिनामकर्मोद्याद् दंवगतिरीद्यिकी । क्रोधोत्पादकमोहकर्मोद्यात् क्रांध औदयिकः । मानोत्पादकमोहकमोदियान्मान औदयिकः । मायोत्पादकमोहकमोदियान्माया २० औद्यिकी । लोभोत्पादकमोहकर्मोद्याल्लोभ औद्यिकः । स्त्रीवेदजनकनोकषायमोहकर्मोद्यान स्त्रीवेद औद्यिकः । पुंवेदजनकनोकपायमोहकर्नोद्यात् पुंवेद औद्यिकः । नपुंसकवेदजनकः नोकषायमोहकर्मोदयात्रपुंसकवेद औद्विकः । तत्त्वार्थानामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिर्वर्त्तेकमिश्या-त्वमाहकर्मोद्यात् मिथ्यादर्शनमोद्यिकम् । ज्ञानावरणकर्मोद्यात् पदार्थाऽपरिज्ञानमज्ञानमौ-द्यिकम् । चारित्रमोहस्य सर्वघातिस्पर्द्धकस्य उद्यादसंयता भवति, स औद्यिको भावः । २५ कर्मोदयसाधारणापेन्त असिद्धः, सोऽपि औद्यिकभाव एव । लेश्या षड्विधापि द्विविधा-द्रव्यलेश्या-भावलेश्याभेदात् । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यलेश्या नाद्रियते । भावलेश्या त् आद्रियते । कषायोदयानुरञ्जिता योगप्रवृत्तिर्भावलेश्या । साप्यौद्यिकीति कथ्यते । सा षड्विधा कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । तदुद्।हरणार्थ-मियं गाथा। तथा हि-

१ भण्यते आ०, द०, ज०, व०। २ -तिभे- व०, आ०, द०। ३ -श्रयाऽसि- आ०,

# "उम्मूलसंधसाहा गुंच्छा चुणिऊण तहय पडिदाओ । जह एदेसिं भावा तहविह लेस्सा ग्रुणेयव्या ॥" [ पंचसं० १ । १९२ ]

अत्राह कश्चित्-उपशान्तकपायश्चीणकपाययोः सयोगकेवं लिनि च शुक्छिलेश्या वर्त्तत इति सिद्धान्तवचनमस्ति, तेषां कपायानुरखनभावाभावसद्भावादौद्यिको भावः कथं घटते ? सत्यम् ; पूर्वभावप्रज्ञापनापेश्चया कषायानुरिख्नता योगप्रवृत्तिः सैवेत्युच्यते । कस्मात् ? भूतं- ५ पूर्वकस्तद्वदुपचारः इति परिभाषणात् । योगाभावादयोगकेवली अलेश्य इति निर्णीयते । ६ ।

अथ पारिणामिकभावस्य भेदत्रयमुच्यते-

#### जीवभव्याभव्यत्वानि च॥७॥

जीवत्वं च चेतनत्वम् , भव्यत्वं च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपेण भविष्यस्वम् , अभव्यत्वं च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपेण अभविष्यस्वम् , जीवभव्याभव्यत्वानीति । १० एते त्रयो भावा अपरद्रव्याऽसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः । कर्मोपशमक्षयोपशमक्ष्यानपेक्षत्वात् पारिणामिका इत्युच्यत्वे । चकारादस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वमगुरु- लघुत्वं नित्यप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं चेतनत्वभचेतनत्वञ्च । एतेऽपि दश भावाः पारिणामिका अन्यद्रव्यसाधारणा वेदितव्याः । कँथं पुद्रलस्य चेतनत्वं जीवस्याचेतनत्विनित्वं चेत् ? उच्यते – यथा दीपंकलिकया गृहीतः स्नेहो दीपशिखा भवति, तथा जीवेन शरीगरूपत्या गृहीतः १५ पुद्रलोऽपि उपचारात् जीव इत्युच्यते, तेन पुद्रलस्यापि चेतनत्वं भण्यते । तथा जीवोऽपि आत्मविवेकपराङ्मुख उपचरिताऽसद्भूतव्यवहारनयापेक्ष्या अचेतन इत्युपचर्यते । एवं मूर्तत्वमपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम् । पुदृलस्य तूपचारेणापि अमूर्तत्वं नास्ति ।

अत्राह् कश्चित्- मूर्त्तकर्मैकत्वे आत्मनोऽपि मूर्त्तत्वे जीवस्य को विशेषः ? सत्यम्, मूर्तेन कर्मणा सहैकत्वेऽपि लक्ष्मणभेदात् जावस्य नानात्वं प्रतीयते । तँदाह्-

"बन्धं प्रत्येकत्वं लक्षणतो भवति तस्य नानात्वम् । तस्मादमूर्तभावो नैकान्तो भवति जीवस्य ॥" [

यदि रुक्षणेन आत्मनो भेदः, 'कि तह्रक्षणं जीवस्य' इति प्रश्ने जीवरुक्षणस्वरूप-निरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिनः—

#### उपयोगो लच्णम् ॥ = ॥

२५

20

१ उम्मलखं हार । उन्मृहस्काधशास्त्रागृह्यानि चित्या तथा च पतितानि । यथा एतेषा भावाः तथाविधलेख्या मन्तव्याः ॥ २ -लिन् श्च आ०, द०, ज० । -लिनाञ्च व० । ३ भृतपूर्वस्त आ०, द०, व०, ज० । ४ कथं जीवस्याचेतनस्यं पुद्रलस्य चेतनस्यमिति आ०, व०, द०, ज० । ५ दीपकविधया आ०, द०, व०, ज० । ६ मूर्त्तंनैकस्वे आ०, व०, द०, ज० । ७ "उक्तञ्च चंधं पडि एयत्तं लक्क्लणदो इवइ तस्त णाणतां । तम्हा अमृत्तिभावो उणेयंतो होई जीवस्त ।" -स० स० २।७ ।

उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्वरूपपरिज्ञानार्थम् इत्युपयोगः । "अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्" [पा० सू० ३।३।१८] घञ् । अथवा आत्मन उप समीपे योजनं उपयोगः "भावे" [पा० सू० ३।३।१८] घञ् । उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दर्शनञ्चोच्यते । स जीवस्य लक्षणं भवति । कर्म-कर्मक्षयोभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानश्चेतन्यानुविधायी परिणाम ५ इत्यर्थः । तेन उपयोगेन लक्षणभूतेन कर्मबन्धबद्धोऽप्यात्मा लक्ष्यते दुर्वणसुवर्णयोर्बन्धं प्रत्येकत्वेऽपि वर्णादिभेदवत् । एवं सति कश्चिदाइ-लक्ष्मणेन आत्मा लक्ष्यते । तच लक्षण-मात्मनः स्वरूपं स्वतत्त्वमेव । स्वतत्त्व-लक्ष्मणयोः को भेदो वर्त्तते १ सत्यम् ; स्वतत्त्वं लक्ष्यं भवेत् , लक्षणं तु लक्ष्यं न भवेदिति स्वतत्त्वलक्षणयोर्महान् भेदः । ७।

# स द्विविघोऽष्टचतुर्भेदः॥ ६॥

१० द्वी विधो प्रकारी यस्य स द्विविधः । अष्ट च चत्वारश्च अष्टचत्वारः, ते भेदा यस्य उपयोगस्य स अष्टचतुर्भेदः । स उपयोगः संक्षेपेण द्विविधो भवित ज्ञानदर्शनभेदात् । विस्तरेण तु ज्ञानोपयोगोऽष्टभेदः । दर्शनोपयोगश्चतुर्भेदः । के ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदाः, के वा दर्शनोपयोगस्य चत्वारो भेदाः इति चेत् ? उच्यते—मितज्ञानं श्रुतज्ञानमविधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवळज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभक्षज्ञानं चेति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदाः । च च च दर्शनमच च दर्शनमच च दर्शनमच च दर्शनमच च दर्शनमच च दर्शनमच च दर्शन मेदाः । साकारं ज्ञानं निराकारं दर्शनम् । कोऽर्थः ? वस्तुनो विशेषपिरज्ञानं ज्ञानम् । विशेषमकृत्वा सत्तावलो-कनमात्रं दर्शनम् । तज्ञ ज्ञानं दर्शनमं च । छद्यस्थानां पूर्वं दर्शनं भवित पश्चात् ज्ञानमुत्पद्यते । निरावरणानां तु अर्द त्सिद्धसयोगकेविलां दर्शनं ज्ञानश्च युगपद्भवित । यदि दर्शनं पूर्वं भवित ज्ञानं पश्चात् भवित तिर्दि ज्ञानस्य पूर्वं कि कियते ? इत्याह—सत्यम् । "अल्पस्यस्तरं २० तत्र पूर्वम् , यच्चाचितं द्वयोः" [कात० २।५।१२,१३] इत्याह—सत्यम् । "अल्पस्वस्तरं पातः । सम्यग्ज्ञानस्य चिकारे पूर्वं ज्ञानं पञ्चविधमुक्तम् । इह तु उपयोगनिक्रपणे मत्यादिविष्ययोऽपि ज्ञानमुच्यते । इत्यष्टविधो ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्तं ज्ञानदर्शनयोर्वक्षणम्—

"सत्तालोचनमात्रमित्यि निराकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेषगोचरिमति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या । तैनैते क्रमवर्तिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः

स्फूर्जन्ती युगपरपुनर्विरजसां युष्माकमैङ्गातिगाः ॥ १ ॥" [प्रतिष्ठा० २।९० एवंविध उपयोगी विद्यते येषां त उपयोगिनः ।

ते च कित प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचार्याः— संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

१ ज्ञानग्र— आ॰, द॰, ज॰। २ ते नेत्रे क्र— ता॰, ज॰, आ॰। तेनेति क्र— व॰। ३ – मङ्गान्तिकाः आ॰।

संसरणं संसारः पञ्चप्रकारपरिवर्तनमित्यर्थः। संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः। पञ्चप्रकारात् परिवर्तनान्मुच्यन्ते स्म मुक्ताः, संसारान्निवृत्ता इत्यर्थः। चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते। संसारिणश्च जीवा भवन्ति, मुक्ताश्च जीवा भवन्तीति समुच्चयस्यार्थः। ननु मुक्ताः पूच्याः संसारिणस्तु ताद्यक्पूच्या न भवन्ति'। तर्हि संसारिणां प्रह्णं प्राक् किमित्युपन्यस्तम्? सत्यम्; पूर्वं संसारिणो भवन्ति पश्चान्मुक्ता भवन्तीति व्यवहारसंसूचनार्थं संसारिणां प्रहणं पूर्वं कृतं स्वामिना उमास्वामिना। स्वामीति संज्ञा कथम्? उक्तं हि आचार्योदीनां छक्षणम्-

"पश्चाचारस्तो नित्यं मूलाचारिवद्रप्रणीः ।
चतुर्वर्णस्य संघस्य यः स आचार्य इष्यते ॥ १ ॥
अनेकनयसङ्कीर्णशास्त्रार्थव्याकृतिक्षमः ।
पश्चाचारस्तो ज्ञेय उपाध्यायः समाहितैः ॥ २ ॥
सर्वद्वन्द्विविर्मुक्तो व्याख्यानादिषु कर्मसु ।
विरक्तो मौनवान् ध्यानी साधुरित्यिभधीयते ॥ ३ ॥
सर्वशास्त्रकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवद्धिकः ।
महातपःप्रभाभावी भद्वारक इतीष्यते ॥ ४ ॥
तत्त्वार्धस्त्रव्याख्याता स्वामीति परिपट्यते ।
थथ क्रियाकलापस्य कर्त्ता वा स्रुनिसत्तमः ॥ ५ ॥"

िनीतिसार श्लो० १५-१५ ]

अथ किं तत्पञ्चप्रकारं परिवर्तनिर्मित चेत् ? उच्यते—द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवर्त्तन-भेदात् परिवर्त्तनं पञ्चविधम्। तत्र द्रव्यपरिवर्त्तनं द्विप्रकारम्—नोकर्मद्रव्यपरिवर्त्तन-द्रव्यकर्मप-रिवर्त्तनभेदात्। तत्र नोकर्मद्रव्यपरिवर्त्तनमुच्यते—ओदारिकवैकियिकाँहारकशरीरत्रयस्य पर्या- २० प्रिवट्कस्य च ये योग्यपुद्रला एकेन जीवेन एकस्मिन्समये गृहीताः स्निग्धरूक्षवर्णगन्धादि-भिस्तीत्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीर्णाः, अगृहीतान् अनन्त-वारान् अतीत्य मिश्रितांश्च अनन्तवारान् अतीत्य मध्यमगृहीतांश्च अनन्तवारान् अतीत्य, त एव पुद्रलाः तेनैव स्निग्धादिभावेन तेनैव तीन्नादिभावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्यैव जीवस्य नोकर्मभावमापद्यन्ते यावत् तावत् समुदितं सर्वं त्रैलोक्यस्थितं पुद्रलद्रव्यं नोकर्मद्रव्य- २५ परिवर्तनं कथ्यते।

अथ कर्मद्रव्यपरिवर्त्तनमुच्यते-एकस्मिन् समये एकेनँ जीवेन अष्टप्रकारकर्मत्वेन ये

१ -न्तीति व । २ -हितः आ । व ०, ज ०, व ०, व ०। ३ परिपद्यते आ । ४ - क का -मोणश - ता ०। ५ -दितो - आ ।, द ०, व ०, ज ०। ६ - न मुच्यते - आ ०, व ०, द ०, ज ०, व ०। ७ एकेन भावेन आ ०, व ०, द ०, ज ०।

ų

२०

पुद्रहा गृहीताः समयाधिकामाविष्कामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णाः प्रागुक्तेन क्रमेण त एव पुद्रहास्तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मत्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत् कर्मद्रव्यपरि-वर्त्तन कथ्यते । तथा चोक्तम्—

"सैन्वे वि पुग्गला खलु कमसो अनुज्झिया य जीवेण ।
असङ्ग्रणंतखुन्तो पुग्गलपरियद्वसंसारे ॥" [बारसञ्जणु०२५]
तथा चेष्टोपदेशः-

"ग्रुक्तोज्झिता ग्रुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । उच्छिष्टेष्टिय तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥" [ इष्टोप० ख्लो० ३० ] इति नोकर्मद्रव्यपरिवर्त्तनं द्रव्यकर्मपरिवर्त्तनं च द्विविधं द्रव्यसंसारं ज्ञात्वा तद्वेतुभूतं

१० मोहकर्म न कर्त्तव्यमिति भावः ।

अथ क्षेत्रपरिवर्त्तनं निरूष्यते । तथा हि-सूद्दमनिगोदजीवोऽपर्याप्तकः सर्वजघन्यप्रदे-शशरीरो लोकस्य अष्टमध्यप्रदेशान् स्वशरीरमध्ये कृत्वा उत्पन्नः, जुद्रभवप्रहणं जीवित्वा मृतः, स एव जीवः पुनस्तेनैव अवगाहेन द्वौ वारावुत्पन्नश्चीन् वारानुत्पन्नश्चतुर्वारानुत्पन्न इत्येवं यावद्कुलस्य असंख्येयभागप्रमिताकाशप्रदेशास्तावता वारान् तत्रैवोत्पैय पुनः एकैकप्रदेशाधि-१५ कःवेन सर्वलोको निजजन्मक्षेत्रत्वमुपनीतो भवति यावत्तावत् क्षेत्रपरिवर्तनं कथ्यते । तथा चोक्तम्-

> "सँव्वं हि लोगखेत्तं कमसो तं णित्थ जं ण उप्पणं। ओगाहणाए बहुसो पिरभिमदो खेत्तसंसारे॥" [ बारसअणु॰ २६ ]

तथा च परमात्मप्रकाशः-

"सोँ णस्थि को पएसो चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि ।

जिणधम्मं अलहन्तो जस्य ण इलुइल्लिओ जीओ ॥" [ परमात्म० १।६५ ]

इति क्षेत्रपरिवर्त्तनमनन्तवारान् जीवश्चकार । तथा ज्ञात्वा जिनधर्मे मतिः कार्ये-ति भावः ।

काळपरिवर्त्तनं कथ्यते—उत्सर्पिणीकालप्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः-२५ समाप्तौ मृतः, स एव जीवो द्वितीयोत्सर्पिणीकालद्वितीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुर्भुक्त्वा पुनर्मृतः, तृतीयोत्सर्पिणीकालतृतीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुर्भुक्त्वा पुनर्मृतः, चतुर्थी-

१ सर्वे ऽपि पुद्रलाः खलु क्रमशो भुक्तोज्झिताश्च जीवेन । असक्टदनन्तकृत्वः पुद्रलपरिवर्तसंसारे ॥ २ अवगाहनेन द० । ३ - द्यते पु - आ०, द०, द०, ज० । ४ सर्वे हि लोकक्षेत्रं क्रमशस्त-न्नास्ति यत्र नोत्पन्नम् । अवगाहनया बहुदाः परिभ्रमन् क्षेत्रसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये । जिनधर्ममलभन् यत्र न परिभ्रमितो जीवो ॥ ६ - येषु पु - आ०, द०, द०, ज० ।

ų

80

रसर्पिणीकालचतुर्थसमये पुनकरपन्नो निजायुर्भुक्ता पुनर्मुतः । एवं सर्वात्सर्पिणीसमयेषु भजनम गृह्वाति तथा सर्वोत्सर्पिणीसमयेषु मरणमपि गृह्वाति । यथा सर्वेष्ट्रसर्पिणीसमयेषु जन्ममरणानि गृह्वाति तथा सर्वेष्ट्रवसर्पिणीसमयेषु जन्मानि मरणानि च गृह्वाति । एतावता कालेन एकं कालपरिवर्त्तनं भवति । एवमनन्तानि कालपरिवर्त्तनानि जीवेन कृतानि । तथा चोक्तम्-

''ओसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयाविलयासु णिरवसेसासु ।

जादो मरिदो बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ।।१॥" [ बारस अणु० २९ ]

एवंविधकालपरिवर्तनमपि जिनस्वामिसम्यक्तः रहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवो गृह्णाति तदा सर्वसामग्रीं प्राप्य मुक्तो भवति । तेन कारणेन जिनस्वामिसम्यक्त्वमुपादेयमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—

''कॅं।लु अणाइ अणाइ जिउ भवसायरु वि अणंतु । जीवें विष्णि ण पत्ताइं जिलुसामित सम्मत्त ॥१॥" [ परमात्मप्र॰ २।१४३ ]

इदानीं भवपरिवर्तनोत्कीर्तनं क्रियते। भवपरिवर्त्तनं चतुर्गतिपरिश्रमणम्। तत्र तावम्ररकगतिपरिवर्तनमुच्यते । नरकगतौ दशवर्षसहस्राणि जघन्यमायुः । केनचित् प्राणिना दशवर्षसहस्रप्रमितमायुः प्रथमनरके भुक्तम् । पुनर्भ्रमणं कृत्वा तादशमायुस्तत्रैय नरके भुक्तम् १५ एवं पुनर्भ्रोन्त्वा तृतीयवारेऽपि तादशमायुर्भृत्तम्, एवं चतुर्थादिवारेषु तादशमायुर्दशवर्षसह-स्राणां यावन्तः समयास्तावतो वारान् स एव जीवस्तादशमायुर्भुङ्के । पश्चादेकैकसमया-धिकमायुः पुनः पुनर्श्वान्त्वा भुङ्क्ते यावत्त्रयिस्त्रात् सागरोपमाणि परिपूर्णीनि भवन्ति । समयाधिकतया यदि परिपूर्णान्यायुंषि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तिर्यग्भवः सम्भाव्यते । स एव २० जीवस्तिर्यक्रवेऽन्तर्र्हृत्तीयुषा उत्पन्नः पुनर्भान्त्वा अन्तर्ग्रहृत्तीयुरुत्पद्यते । एवं तृतीयचतुर्थ-पद्ममादिवारान् तिर्यक्त्वेऽन्तर्मृहृतीयुरुत्पद्यते यावदन्तर्मृहृतीयुषः समयाः परिपूर्णा भवन्ति । तस्पश्चात् एकैकसमयाधिकायुरुत्पद्यते । यावत्त्रीणि पल्यानि परिपूर्णीनि भवन्ति तावित्तर्यग्म-वपरिवर्त्तनं परिपूर्णं भवति । तत्रापि समयाधिकतया ये। भवो गृहीतः स गण्यते, अन्यथा-गृहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थः । यथा तिर्यग्भवपरिवर्त्तनं सूचितं तथा मनुष्यभवपरिवर्त्तनं २५ श्चातव्यम् । देवगतिपरिवर्त्तनं तु नरकगतिपरिवर्त्तनवत् बोद्धव्यम् । अत्रायं विशेषः-देवगतौ उपरिमग्रेवेयकसम्बन्ध्येकत्रिंशत्सागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवर्तनं ज्ञातव्यम् । तथा घोक्तम-

[ २।१०

" णिरयादिजहण्णादिसु जावदि उवरिश्चिया दु गेवेजा।

मिच्छत्त संसिदेण दु बहुसो वि भवद्विदी भिमदा ॥" [ बारस अणु० २८ ]

एवं भवपरिवर्त्तनं मिथ्यात्वमूलकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं <sup>२</sup>यियासुना मिथ्यात्वं परिहृत्य अनन्तसौख्यकारणमोक्षपदप्रदायकसम्यक्त्वादिकमाराधनीयम् । भवमध्ये तु किमण्य-५ पूर्वं नास्तीति भावार्थः । उक्तद्य-

"अत्रास्ति जीव न च किश्चिदशुक्तमुक्तं स्थानं त्वया निखिलतः परिशीलनेन। तत्केवलं विगलिताखिलकर्मजालं स्पृष्टं कुत्हलिधया न हि जातु धाम।।"

[ यश० पू० पृ० २७१ ]

इदं सुभाषितं क्षेत्रपरिवर्त्तनेऽपि योजनीयम्।

१० इदानी भावपरिवर्त्तनं कथ्यते—पञ्चेन्द्रियसंक्षिपयाप्तकुदृष्टेजीवस्य सर्वजयन्यां स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीकुर्वतः कषायाध्यवसायस्थानान्य-संख्येयछोकप्रमितानि संख्यातासंख्यातानन्तभागवृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणवृद्धिरूपषद्-स्थानपतितानि तत्स्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोटिकोटिस्थितौ सर्वजयन्यकषाया-ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयछोकप्रमितानि भवन्ति । प्रकृति-१५ स्थितिबन्धानुभागप्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा—

. ''पँयडिद्विदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो । ं जोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होति ॥१॥" [मृलाचा०गा० १२२१] तथा चोक्तम्—

> "प्रकृतिः परिणामः स्यात् स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥ २ ॥" [

२० अनुभागो रसो इयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥२॥" L प्रवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सर्वजघन्यां स्थिति स्वीकुर्वतः सर्वजघन्यं च कषायाध्यवसायस्थानं स्वीकुर्वतः सर्वजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कर्मरसास्वादनस्थानम्ब
स्वीकुर्वतो मिथ्यादध्देजीवस्य तद्योग्यं ज्ञानावरणस्थित्यनुभागोचितं सर्वजघन्ययोगस्थानं
भवति । तेपामेव स्थितरसकपायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धिसिहतं योगस्थानं
२५ भवति । एवद्भ तृतीयादिषु अनन्तभागवृद्धचनन्तगुणवृद्धिरिहतानि चतुःस्थानपतितानि
श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानािन भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानम्ब स्वीकुर्वतः द्वितीयमर्नुभवाध्यवसायस्थानं भवति । तस्य च द्वितीयानुभागाध्यवसायस्थानस्य योगस्थानािन पूर्ववद्वेदितव्यािन । एवं तृतीयाद्यनुभवाध्यवसायस्थानेष्विप आअसंख्ये-

१ नरकादिजयन्यादिषु यावत् उपरिमग्रे वेयकानि । मिथ्यास्वसंश्रितेन तु बहुशोऽपि मव-स्यितिः श्रमिता ॥ २ पिपासतां मि- आ॰, ब॰, द॰, ज॰, । ३ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदाचु चतुर्विषो बन्धः । योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कषायतो भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- ता॰ ।

यलोकपरिसमाप्ते येगिस्थानानि भवन्ति । एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कषायाध्यवसायस्थानं सवित । तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवसायस्थानस्यापि अनुभवाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च पूर्ववद्वेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेष्वपि अ(आऽ)संख्येयलोकपरिसमाप्तिवृद्धिक्रमो वेदितव्यः । उक्ताया जघन्यायाः स्थितेः समयाधिकायाः कषायादिस्थानानि पूर्ववत् एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्कृष्टस्थितिस्वारसागरोपमको- ५ टीकोटिपरिमितायाः कषायादिस्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धिः, असंख्येयभागवृद्धिः, संख्येयभागवृद्धिः, असंख्येयगुणवृद्धिः, असंख्येयभागवृद्धिः, इमानि पट्स्थानानि वृद्धिः(द्धेः) । हानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागवृद्धवनन्तगुणवृद्धिः इमानि पट्स्थानानि वृद्धिः(द्धेः) । हानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागवृद्धवनन्तगुणवृद्धिः हितानि चत्वारि स्थानानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवर्तनमुक्तं तथाऽन्येषामपि सप्तानां कर्मणां मूलप्रकृतीनां परिवर्तनं ज्ञातव्यम् । उत्तरप्रकृतीनामपि परिवर्त्तनक्रमो ज्ञातव्यः । तदेतत्सेवं १० समुदितं भावपरिवर्त्तनं भवति । तथा चोक्तम्—

"सच्वा पयडिद्दिको अणुभागपदेसवंधठाणाणि ।

मि च्छत्तसंसिदेण य भिनदो पुण भावसंसारे ॥" [ बारस० गा० २९ ]

एवं भावसंसारः सर्वोऽपि मिथ्यात्वमूलः सूरिभिः सूचितो भवति । तदेवं ज्ञायते मिथ्यात्वसदशमन्यत्पापं नास्ति । उक्तक्र समन्तभद्रस्वामिना—

> "न सम्यक्त्वसमं किश्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनृभृताम् ॥'' [रत्नक० रङो० ३४]

एवंविधात् पञ्चप्रकारात् संसारपरिवर्तनाद्ये मुक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अत्र कर्मसाम-र्थ्यस्चनार्थं दोहकमिद्मुच्यते—

"कॅम्मइं दिढघणचिक्कणइं गरुयइं वज्जसमाइं । २० णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पिह पाडिहं ताइं ॥" [ परमात्मप्र० १।७८ ] तद्वि नैकान्तेन वर्तते ।

"कॅत्थिव बिलओ जीवो कत्थिव बिलयाइं होंति कम्माइं। जीवस्स य कमस्स य पुट्विणबद्धाइं वैराइं॥" [

अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कृति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विप्रकारा भवन्तीति २५ द्विप्रकारसूचनार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्याः—

#### समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥

१ सर्वमुदितं मा- आ०, व०, ज,० द०। २ ''जीवो मिच्छत्तवसा भिमदो पुण भावसंसारे।'' वारसः । ३ सर्वाः प्रकृतिस्थितयः अनुभागप्रदेशवन्धस्थानानि । मिथ्यात्वसंश्रितेन च भ्रमितः पुनः भावसंसारे ॥ ४ कर्माणि इढघनचिवकणानि गुरुकाणि वज्रसमानि । ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्यथे पात्यन्ति सानि ॥ ५ कुत्रापि बलवान् जीवो कुत्रापि बलवन्ति भवन्ति कर्माणि । जीवस्य च कर्मणश्च पूर्वनिव-दानि वैराणि ॥

मनश्चित्तं तद्द्विप्रकारम्-द्रव्यभावमनोभेदात् । पुद्रल्विपाकिकर्मोद्यापेक्षं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिभीवमनः । ईहिन्विधेन मनसा वर्तन्ते ये ते समनस्काः । न विद्यते पूर्वोक्तं द्विप्रकारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्काश्च अमनस्काश्च समनस्काऽमनस्का द्विप्रकाराः संसारिणो जीवा भवन्ति । अत्र द्वन्द्वसमासे पुणदोषविचारकत्वात् समनस्कशब्दस्य अर्चितत्वम् , गुणदोषविचारकत्वाम् समनस्कशब्दस्य अर्चितत्वम् , गुणदोषविचारकत्वाभावात् अमनस्कशब्दस्य अर्चितत्वम् । "यच्चार्चितं द्वयोः" [कात० २।५।१३ ] इति वचनात् समनस्कशब्दस्य पूर्वनिपातः ।

भूयोऽपि संसारिजीवप्रकारपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाचक्षते आचार्याः— संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥

१० संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । त्रसनामकेमोदयापादितवृत्तयस्नसाः, न पुनः त्रस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां त्रसत्वप्रसक्तेः गर्भादिषु स्थावरत्वप्रसक्तेश्च । स्थावरनाम-कर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः, न पुनः तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः स्थावराः, वया सित मारुता-दीनामपि त्रसत्वप्रसक्तिः । "कसिपिसिभासीशस्थाप्रमदाश्च" [कात० ४।४।४७] इत्यनेन वरप्रत्ययेन रूपमेवं सिद्धम् । त्रसाश्च स्थावराश्च त्रसस्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति ।

१५ नतु 'संसारिणो मुक्ताश्च' इत्यत्र संसारिम्रहणं वर्त्तत एव पुनः संसारिम्रहणमनर्थकम् ; इत्याह—सत्यम्। तेनैव पूर्वोक्तसंसारिम्रहणेनैव यदि संसारिम्रहणं सिद्धं तर्हि 'समनस्काऽमनस्काः' अस्मिन्सूत्रे यथासंख्यत्वात् संसारिणः समनस्का भवन्ति मुक्ता अमनस्का भवन्ति इत्येवमर्थः सङ्घायते । तचार्थसम्भावनमनुपपत्रम् । तस्मात् समनस्कामनस्काश्च ये संसारिणो वर्त्तन्ते तद्येक्षया पुनः संसारिम्रहणम् , अन्यथा संसारिशब्दमहणमन्तरेण 'त्रसस्थावराः' इति यदि स्त्रं क्रियते तथापि संसारिणस्त्रसाः मुक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोऽर्थः समुत्यद्यते । तेन कारणेन 'संसारिणस्त्रसस्थावराः' इति सूत्रं कृतम् । ते संसारिणो द्विप्रकारा भवन्ति त्रसाः स्थावराश्च । द्वीन्द्रयादारभ्य अयोगकेविलपर्यन्तास्त्रसाः । तस्मात्कारणात् चलनाऽचलनापेक्षं त्रसस्थावरत्वं न भवति । किं तर्हि १ कर्मोद्यापेक्षं त्रसस्थावरत्वं भवति । तेन कारणेन त्रसनामकर्मोद्यवशीकृतास्त्रसाः, स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । त्रसाणा-२५ मलपस्वरत्वात् सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चितत्वाच पूर्वनिपातः ।

त्रसंस्थावरेषु त्रसानां अपूर्वं प्रहणम् , स्थावराणां पश्चाद्प्रहणम् इत्यनुक्रममुङ्गङ्घ एके-न्द्रियाणामतिबहुवक्तव्यस्याभावात् स्थावरभेदात् ( न् ) पूर्वमेवाहुः—

## पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

पृथिवी च आपश्च तेजश्च वायुश्च वनस्पतिश्च पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । तिष्ठन्ति २० इत्येवं शीलाः स्थावराः । एते पृथिव्यादय एकेन्द्रियजीवविशेषाः स्थावरनामकर्मादयात् स्थावराः

१ कर्मोदयोत्पादित- आ०, व०, द०, ज०। २ तथा मा- आ०, व०, द०, ज०। ३ -पेक्षत्वं त्र- आ०, व०, द०, ज०। ४ ५व्यंत्र- आ०, व०, द०, ता०, व०।

] २०

कथ्यन्ते । ते तु प्रत्येकं चतुर्विधाः-पृथिवी, पृथिवीकायः, पृथिवीकारिकः. पृथिवीजीवः । आपः, अप्कायः, अप्कायिकः, अप्जीवः । तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः । बायुः, बायुकायः, वायुकायिकः, बायुजीवः । वनस्पतिः, वनस्पतिकायः, वनस्पतिकायिकः, वनस्पतिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता धूलिः पृथिवी । इष्टकादिः पृथिवीकायः । पृथिवीकायिकः कथ्यते मृतमनुष्यादिकायवत् । तत्र स्थावर-कायनामकर्मोदयो नास्ति, तेन तिद्वराधनायामपि दोषो न भवति । पृथिवीकायो विद्यते यस्य स पृथिवीकायिकः । इन् विषये इंको वाच्यः । तिद्वराधनायां दोष उत्पद्यते । विप्रह्मतौ प्रवृत्तो यो जीवोऽद्यापि पृथिवीमध्ये नोत्पन्नः समयेन समयद्वयेन समयत्रयेण वा यावदना-हारकः पृथिवीं कायत्वेन यो गृहीष्यति प्राप्तपृथिवीनामकर्मोदयः कार्मणकाययोगस्थः स पृथिवीजीवः कथ्यते । घट्त्रिंशत् पृथिवीभेदाः । तथाहि—

"मृत्तिका वालिका चैव शर्करा चोपलः शिला। लवणायस्तथा ताम्रं त्रपु सीसकमेव च ॥ १ ॥ रूप्यं सुवर्णं वज्रश्च हरितालं च हिङ्गुलम् । मनःशिला तथा तृत्थमञ्जनं च प्रवालकम् ॥ २ ॥ झीरोलकाश्रकं चैव मणिभेदाश्च बादराः । गोमेदो रुजकोऽङ्कश्च स्फटिको लोहितप्रभः ॥ ३ ॥ वैङ्कर्यं चन्द्रकान्तश्च जलकान्तो रविप्रभः । गौरिकश्चन्दनश्चैव वर्वरो बक एव च ॥ ४ ॥ मोचो मसारगल्पश्च सर्व एते प्रदर्शिताः । संरक्ष्याः पृथिवीजीवाः मृतिभिः ज्ञानपूर्वकम् ॥५॥" [

वालिका रूक्षाँङ्गा नसुद्भवा। शर्करा परुषरूपा, त्र्यस्रचतुरसादिरूपा। उपलो वृत्तँपापाणः। शिला बृहत्पाषाणः। त्रपु वङ्गम्। अञ्चनं सौवीराष्ट्रानम्। इशिरोलका अभ्रवालुका चिक्यचिक्य-रूपा। गोमेदः कर्नेतनमणिः गोरोचनावर्णः। रुजको राजवर्तमणिरतसीपुष्पवर्णः। अङ्कः

१ इक आदेशः । २ "पुढवी य सक्करा वालुगा य उवले सिलाय लोंणूसे । अय संव तज्य सीसग, रूप्य सुवने य वेरे य ॥ हरियाले हिंगुलए, मणोसिला सीसगंऽजण पवाले । अन्भपडलऽन्भवालुय, वायरकाए मणिविहाणा ॥ गोमेज्जए य स्वए, अके फलिहे य लोहियक्खे य । मरगय मसारगल्ले, भुयमायेण इंदनीले य ॥ चंदप्पभवेश्विए, जलकंते चेव स्रकंते य । एए खरपुढवीए नामं छत्तीसयं होंति ॥" —आचा० नि० गा० ७३-७६। "मृत्तिका वालुका चैव """— करवार्थसा० श्लो० ५८-६२ । ३ —क्षागंगानयु— आ०, द०, ज०, व०। —क्षाङ्गायु— ता०। ४ छन्नपा— ज०। ५ डीरो— ज०, द०। किरो— त०, सा०। ६ —वर्त्तां म— आ०. द०, ज०। —वर्त्तिम— व०। ७ अंजकः आ०, व०, द०, ज०।

पुरुकमणिः प्रवास्तवर्णः । स्फटिकमणिः स्वच्छरूपः । रोहितप्रभः पद्मरागः । वैह्रर्यं मयूरकण्ठवर्णम् । जलकान्त उदकवर्णः । रविप्रभः सूर्यकान्तः । गैरिको रेधिराख्यमणिः गैरिकवर्णः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदणौं मणिः । वर्षरो मरकतमणिः । बकः पुष्परागमणिः बकवर्णः । मोचो नीस्तमणिः कद्स्तीपत्रवर्णः । मसारगंत्रपो मस्मणपाषाणमणिः, विद्वुममणिवर्णः । वर्करोपल्यिवालकप्रवालवर्जिताः शुद्धपृथिवीविकाराः । शेषाः खरपृथिवीविकाराः । एतेष्वेव च पृथिवयष्टकमन्तर्भवति । तत्किम् १ मैर्वादिशैलाः, द्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिकाः, प्रतिमाः, तोरणस्तुपचैत्यवृक्षजम्बुज्ञालमिलधातक्यः, रत्नाकरादयश्च ।

एवं विस्रोडितं यत्र तत्र विश्चिप्तं वस्नादिगास्तितं जलमाप उच्यते । अप्कायिकजीव-परिहृतसुष्णं च जलम् अप्कायः प्रोच्यते । अप्कायो विद्यते यस्य स अप्कायिकः । अपः १० कायत्वेन यो गृहीध्यति विम्रहगतिप्राप्तो जीवः स अप्जीवः कथ्यते ।

इतस्ततो विश्विप्तं जलादिसिक्तं वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमात्रं तेजः कथ्यते । भ्रस्मादिकं तेजसा परित्यक्तं शरीरं तेजस्कायो निरूष्यते । तिद्वराधने दोषो नास्ति, स्थावरकायनामकँमीद्यरहितत्वात् । तेजः कायत्वेन गृहीतं येन सः तेजस्कायिकः । विष्रहगतो प्राप्तो जीवस्तेजोमध्येऽवतरिष्यन् तेजोजीवः प्रतिपाद्यते ।

१५ वायुकायिकजीवसन्मूर्च्छनोचितो वायुर्वायुमात्रं वायुरुन्यते । वायुकायिकजीवपरिहृतः स्रदा विल्लोडितो वायुर्वायुकायः कथ्यते । वायुः कायत्वेन गृहीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते । वायुं कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते ।

सार्द्रः छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा छतादिर्वनस्पतिरुच्यते । शुष्कादिर्वनस्पतिर्वनस्पति-कायः । जीवसहितो वृक्षादिर्वनस्पतिकायिकः । विम्नहगतौ "सत्यां वनस्पतिर्जीवः वनस्पति-२० जीवो भण्यते ।

प्रत्येकं चतुर्षु भेदेषु मध्ये पृथिव्यादिकं कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा विम्रह्रगतिं प्राप्ताश्च प्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव पृथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्भावात्, न तु पृथिव्यादयः पृथिवीकायादयश्च स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात् कर्मोदर्यभावाभावाच ।

एतेषां कति प्राणाः ? स्पर्शनेन्द्रियप्राणः, कायवलप्राणः, उच्छ्वास-निश्वासप्राणः, २५ आयुःप्राणश्च, चत्वारः प्राणाः सन्ति । तेनैते पञ्चतयेऽपि स्थावराः प्राणिन उच्चनते ।

यद्येते स्थावराः, तर्हि त्रसा उच्यन्ताम् । ते के इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुमास्वा-मिनः प्राहुः—

#### ब्रीन्द्रियाद्यस्त्रसाः॥ १४ ॥

१ रुषिराकारम- आ॰, ब॰, द॰, ज॰। २ -गल्छो म- ज॰। ३ मेरुपर्वतादि आ॰, ज॰, द॰, ब॰। ४ -कर्मरहि- ता॰, ब॰। ५ सत्यां वनस्पतिजीवो म- ता॰, ब॰। ६ -दयामा-वाच्च आ॰, ब॰, द॰, ज॰। ७ -वरप्रा- आ॰, ब॰, द॰, ता॰, ब॰।

]

द्वे इन्द्रिये स्पर्शनरसनलक्षणे यस्य स द्वीन्द्रियः । द्वीन्द्रिय आदियेषां ते द्वीन्द्रियादयः । त्रस्यन्तीति त्रसाः । द्वीन्द्रियादयः पञ्चेन्द्रियपर्यन्तास्त्रसाः कथ्यन्ते । स्पर्शनरसनयुक्ता द्वीन्द्रयाः—कुच्चिकसयः । शक्का वादनहेतवः । जुलकाः जुल्लकशक्काः । वराटकाः कपईकाः । अक्षा महाकपईकाः । अरिष्टवालकाः शरीरसमुद्भवतन्त्वाकारवालकाः । गण्डुवालकाः किञ्चुलकाः । महालवा अलसका इति यावत् । शम्बुकाः सामान्यजलशुक्तयः । लघुशक्काः इति प्रभाचन्द्रः । ५ शुक्तयो मुक्ताफलहेतवः, अन्याश्च शुक्तयः । पुत्तविका रक्तपा जलौकस इति यावत् । आदिश्वव्या मुक्तप्रका गोभिकाः । खर्जूरकाः कर्णशलाकाः, शतपद्यपरनाम्नी(मन्यः) । इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाऽपरनाम्ना (मानः ) । यूका लिक्षाः । मत्कुणाः पिपीलिकाः भुंत्रयपरनामिकाः । चतुरिन्द्रयाः स्पर्शनरसन्द्राणचन्तुःसहिताः—दंशा वनमिक्तकाः १० ऽपरनामानः । मशका मशकेतराश्च मिक्षकाः प्रसिद्धाः । पतङ्गाश्च प्रसिद्धाः । कीटा गोर्वरकीटाः स्विरकीटादयश्च । भ्रमराः पट्पदाः । मधुकर्यो मधुमिक्षकाः । गोमिक्तकाः बगायिकाः विश्वन्मराः । खताः कोलिका इति यावत् ।

पठ्चेन्द्रियाः स्पर्शनरसन्द्राणचत्तुःश्रोत्रसिहताः—अण्डायिकाः सर्पगृहकोकिलाः माह्यण्यादयः । पोतायिकाः नार्जारादिगर्भविशेषः पोतः, तत्र कर्मवशादुत्पच्यर्थमाय आग- १५
मनं पोतायः, पोतायो विद्यते येषां ते पोतायिकाः, अस्त्यर्थं इको वाच्यः । श्वमार्जारसिंहव्याद्यचित्रकाद्योऽनावरणजन्मानः । जरायिकाः—जालवत्प्राणिपरिवरणं विततमांसरुधिरं
जरायुः कथ्यते, तत्र कर्मवशादुत्पच्यर्थमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र आयः
जरायः, जरायो विद्यते येषान्ते जरायिकाः, पृशेदरादित्वात् युलोषः । गोमहिषीमनुष्यादयः सावरणजन्मानः । रसायिकाः रसो घृतादिस्तत्र चर्मादियोगे आय आगमनं विद्यते २०
येषां ते रसायिकाः । अथमधातुद्भवा वा रसायिकाः ।

"रसासृग्मांसमेदोऽस्थिमजाशुक्राणि धातवः।" [अष्टाज्ञहः०१।१३] इति वचनात् रसः प्रथमो धातः। ते स्कृक्ष्मत्वात् वक्तुं न शक्यन्ते । संस्वेदः प्रस्वेदः, तत्र भवाः संस्वेदिमाः "एवमादित्वात्" [ ] भावार्थे इमप्रत्ययः। चक्रवर्त्ति-कक्षागुत्पन्नास्तेऽपि सूक्ष्मत्वाद् वक्तुं न शक्यन्ते । सम्मूर्च्छिमाः, समन्तात् पुद्गलानां मूर्च्छनं २५ संघातीभवनं संमूर्च्छः तत्र भवाः सम्मूर्च्छमाः। इमप्रत्ययः पूर्ववत् । सपोन्दुरगोर्रंखुरमनु-ष्यादयोऽपि सम्मूर्च्छनादुत्पचन्ते । उक्तक्र्य—

"ग्रुक्रसिंघाणकः लेष्मकर्णदन्तमलेषु च । अत्यन्ताग्रुचिदेशेषुँ सद्यः सम्मूर्च्छर्ना भवेत् ॥" [

१ -काः कर्णशालामा - आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ -काश्च मा- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ३ -मदाल्द्भ- वा॰। ४ तेन स्- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ५ -न्दुरदुरगो- ता॰। ६ -गोखु- द॰। ७ -देहेपु आ॰, व॰, द॰, ज॰। ८ -नोभ- आ॰, व॰, द॰, ज॰ ।

उद्भेदिमाः-उद्भेदनसुद्भेदः, भूमिकाष्ठपाषाणादिकं भित्त्वा ऊर्ध्वं निस्सरण-सुद्भेदः, उद्भेदो विद्यते येपान्ते उद्भेदिनाः, अत्रास्त्यर्थे इमप्रत्ययेः। यथा रैत्नानि भड्कत्वा केनचिद् दुँदुरो निष्कासितः। उपपादिमाः-उपेत्य गत्वा पद्यते जायते यस्मिन्नित्युपपादः, देवनारकाणां जन्मस्थानम्, तत्र भवा उपपादिमाः। प्रमादिनां दुष्परिणामवशात् तेषामनप-५ वर्त्त्याय्यामिषि हिंसोत्पद्यते, न तु ते स्रियन्ते। तथा चोक्तम्—

#### "स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कष।यवान् ।

पूर्व प्राण्यन्तराणान्तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥" [

अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तमं नरकं गतः ? "प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।" [ त० सू० ७।१३ ] इति च वच्यति । एते त्रसाश्चतुर्विधा भवन्ति ।

एतेषां कित प्राणा भवन्ति ? द्वीन्द्रियस्य द्वे इन्द्रिये, आयुः, उच्छ्वासिनश्वासः कायबलं वाग्बलमेते षट्प्राणाः भवन्ति । त्रीन्द्रियस्य षट् पूर्वोत्ताः घाणेन्द्रियाधिकाः सप्तप्राणा भवन्ति । चतुरिन्द्रियस्य सप्त पूर्वोत्ताश्च त्रुरिन्द्रियाधिकाः अष्टप्राणा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ञि-नोऽष्टो पूर्वोत्ताः श्रोत्रेन्द्रियाधिका नवप्राणा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियसंज्ञितिर्यञ्चमनुष्यदेवनारकाणां नव पूर्वोत्ता मनोबलाधिका द्वाश्राणा भवन्ति ।

१५ अथ "द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः" इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्मादुराचार्याः—

## पश्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

कर्मसहितस्य जीवस्य स्वयमर्थान् गृहीतुमशक्तस्य अर्थम्हणव्यापारे सहकारीणि इन्द्रि-याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पञ्चेव भवन्ति नाधिकानि, न च न्यूनानीति । परिभाषा-२० सूत्रमिदम् । पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि पद्म कर्मेन्द्रियाण्यप्यंत्रोच्यन्ताम् ? इत्याह— सत्यम् । उपयोगप्रकरणे उपयोगसीधनानां स्पर्शनादीनामेव पद्मानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र महणम्, न क्रियासाधनानां पाठ्यदीनां महणमत्र वर्क्तते, कर्मेन्द्रियाणां पञ्चेति नियमाभावात् । अक्षोपाङ्गनामकर्मनिष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्यं वर्क्तत एव, तेन कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव न भवन्ति किन्तु बहुन्यपि वर्क्तन्ते, तेनानवस्थानं पद्मसङ्ख्यायाः ।

स्पर्शनादीनां पञ्चानामिन्द्रियाणामन्तर्भेद्रप्रकटनार्थं सूत्रमिद्माचत्तते विचक्षणाः—

#### द्विविधानि ॥ १६॥

हो विधो प्रकारो येषामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थः। कौ तौ द्वौ प्रकारो द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियञ्चेति।

१ -यः उपया- ता० । २ रत्नं भ- व० । ३ दर्दुरको नि- व० । ४ प्राणान्त- आ०, व०, ज०, ता०, व० । ५ उद्घृतोऽयं स० सि० ७।१३ । ६ सांख्यः प्राह । ''वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्में- न्द्रियाण्याहुः ।" –सांख्यका० २६ । ७ –त्रोच्यताम् व०,ज० । ८ –साधकाना–आ०, द०, व०, ज० ।

# तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदं भणन्त्याचार्याः-

# निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७॥

ेनिर्वर्त्यते निष्पाद्यते कर्मणा या सा निर्वृत्तिः । बाह्याभ्यन्तरभेदात् सापि द्विविधा । तत्र बाह्या निर्वृत्तिरुच्यते—चन्नुरादिषु मसूरिकादिसंस्थानरूप आत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे- शश्चान्जुषः प्रतिनियतसंस्थाननामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयो यः सा बाह्या ५ निर्वृत्तिरुच्यते । ससूरिकादिसंस्थानात् परतः उत्सेधाङ्गलासंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामा- वरणक्षयोपशमविशिष्टानां सूक्ष्मपुद्गलप्रदेशसंश्चिष्टानां प्रतिनियतचन्नुरादीन्द्रियसंस्थानेनाऽवस्थि- तानामात्मप्रदेशानां ३ वृत्तिरभ्यन्तरिर्वृत्तिः कथ्यते । तथा उपिक्रयते निर्वृत्तेरुपकारः क्रियते, येन तदुपकरणम् । तदिषि द्विविधम्—बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र बाह्यमुपकरणं शुक्र- कृष्णगोलकादीन्द्रियोपकारकं पक्ष्मपटलकर्णपालिकादिरूपं बाह्यमुपकरणम् । शुक्रकृष्णादि- १० रूपपरिणतपुद्गलमण्डलमभ्यन्तरमुपकरणम् । एवं बाह्याभ्यन्तरा च निर्वृत्तिः, बाह्यमभ्यन्तरं चोपकरणं द्रत्येन्द्रयमुच्यते ।

इदानीं भावेन्द्रियस्वरूपं निरूपयन्ति-

## लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

लम्भनं अविधः, लिब्धश्च उपयोगश्च लब्ध्युपयोगौ, एतौ द्वौ भावेन्द्रियं भवतः । १५ इन्द्रशब्देन आत्मा उच्यते तस्य लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्यात्मनोऽर्थमहणे शक्तिः लिब्धरुच्यते । आत्मनोऽर्थमहणे उद्यमोऽर्थमहणे प्रवर्त्तनमर्थमहणे व्यापरणमुपयोग उच्यते । नतु इन्द्रियफलमुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलभूतस्य उपयोगस्य इन्द्रियत्वं कथम् ? इत्याह—सत्यम् । कार्यस्य कारणोपचारात् । यथा घटपटाद्याकारपरिणतं विज्ञानमपि घटपटादिरुच्यते तथा इन्द्रियार्थमाहक उपयोगोऽपि इन्द्रियमुच्यते । २०

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनार्थं सूत्रमिदमाहुः-

# स्पर्शनरसनघाणचत्तुःआन्नाणि ॥ १६ ॥

आत्मना कर्न् भूतेन स्पृश्यतेऽर्थः कर्मतापन्नोऽनेन करणभूतेन स्पर्शनेन तत्स्पर्शनम् । अथवा स्पृश्यतीति स्पर्शनम् । "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि" [का॰ सू॰ ४।५।९२ ] इति कर्त्तरि युट्। एवं रस्यत आस्वाद्यतेऽर्थोऽनेनेति रसनम् । रसयत्यर्थमिति वा रसनम् । घायते गन्ध २५ उपादीयते आत्मना अनेनेति घाणम् । जिघति गन्धमिति वा घाणम् । चष्टे पश्यत्यर्थान् आत्मा अनेनेति चश्चः । चढटे इति वा चद्धः । श्रूयते आत्मना शब्दो गृह्यते अनेनेति श्रोत्रम् । स्पर्शनस्त्र रसनस्त्र घाणस्त्र चद्धश्च श्रोत्रस्त्र स्पर्शनरसनघाण-चद्धाःश्रोत्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पञ्च स्पर्शनादिसंज्ञानि भवन्ति ।

१ निर्श्वत्यते ता०। २ -नां प्रवृ- आ०, ज०, द०, व०। ३ लभनं ता०, व०, आ०, द०, व०।

अथेदानी पञ्जानामिन्द्रियाणामनुक्रमेण विषयप्रदर्शनार्थं सूत्रमिदं ब्रुवन्त्याचार्याः— स्परीरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥

स्पृश्यत इति स्पर्शः, स्पर्शयुक्तोऽर्थः । रस्यते रसः, रसयुक्तोऽर्थः । गन्ध्यते गन्धः, गन्धयुक्तोऽर्थः । वर्ण्यते वर्णः, वर्णयुक्तोऽर्थः । शब्दाते इति शब्दः, शब्दपरिणतपुद्गलः । ५ अथवा स्पर्शनं स्पर्शः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं शब्दः इति भावमात्रेऽपि । स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च शब्दश्च स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः । एते पञ्च तद्यीः तेषां स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणामर्थास्तद्थी इन्द्रियविषया इत्यर्थः ।

अथ ईषदिन्द्रियप्राद्धां विषयमुपदिशन्ति—

#### अतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥

> अधेदानीं स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते— वनस्पस्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥

वनस्पतिरन्ते येषां पृथिव्यप्तेजोवायूनां ते वनस्पत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्तानां पृथिव्यप्ते-२० जोवायुवनस्पतीनां पञ्चानां स्थावराणामेकं स्पर्शनेन्द्रियं भवति। कस्मात् ? वीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियसर्वघातिस्पर्द्धकोदयात् शरीरनामकर्मेद्यावष्टम्भादेके-न्द्रियजातिनामकर्मोद्यवशाच्च।

अथेदानीं रसनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-

# कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकबृद्धानि ॥ २३ ॥

२५ आदिशब्दः प्रत्येकं प्रयुक्यते । तेनायमर्थः — कृमिरादिर्थेषां शङ्कशुक्तिनखादीनां ते कृम्यादयः । पिपीलिका मुंगी आदिर्थेषां यूकालिक्षावृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीलिका कादयः । भ्रमर आदिर्थेषां दंशमशककीटपतङ्गादीनां ते भ्रमरादयः । मनुष्य आदिर्थेषां गोमहिषमृगसिंह्व्याम्रमत्यसपंश्येनाँदीनां ते मनुष्यादयः । कृम्यादयश्च पिपीलिका-द्यश्च भ्रमरादयश्च मनुष्यादयश्च कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादयः । तेषामेकैकवृद्धानि, ३० एकेन एकेन वृद्धानि अधिकानि एकैकवृद्धानि । "वीरसायां पदस्य" [शा० वशा० २।३।८]

१ अरपृष्टाव- आ॰, ब॰, द॰।२ -नामला- ता॰। ३ मुनी आ- ता॰। ४ -इयेन-कादी- द॰। -इयेनकाकादी- आ॰, ज॰।

१५

इति द्विर्वचनम्। क्रम्यादीनां स्पर्शनं भवत्येव रसनमधिकं भवति। पिपीलिकादीनां स्पर्शनरसने भवत एव घाणमधिकं भवति। भ्रमरादीनां स्पर्शनरसनघाणानि भवन्त्येव चज्जरिधकं भवति। मतुःयादीनां स्पर्शनरसनघाणचक्षुः वि भवन्त्येव श्रोत्रमधिकं भवति।

तत्र स्थावरभेदात् द्विविधेषु इन्द्रियभेदात् पञ्चविधेषु च संसारिजीवेषु ये पञ्चेन्द्रिया अनुक्तभेदाः तद्भेदसूचनार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्याः—

#### संज्ञिनः समनस्काः॥ २४॥

सह मनसा वर्त्तन्ते ये ते समनस्काः। सब्ज्ञानं सब्ज्ञा। संज्ञा विद्यते येषां ते संज्ञिनः। ये समनस्काःस्ते संज्ञिन उच्यन्ते। ते तु पब्चेन्द्रिया एव। अर्थादेकेन्द्रियादयश्चतुरिन्द्रियपर्यन्ताः संमूच्छंन्नोत्पन्नाः पश्चेन्द्रियाश्च असंज्ञिनो भवन्ति। संज्ञिनां शिक्षाळापप्रहणादिळक्षणा क्रिया भवति। असंज्ञिनां शिक्षाळापप्रहणादिळक्षणा क्रिया भवति। असंज्ञिनामि अनादिकाळविषया- ५० तुभवनाभ्यासदाढ्यीदाहारंभयमेथुनपरिष्रहुँळक्षणोपळिक्षताश्चतस्नः संज्ञाः अभिळाषप्रवृत्त्यान् दिकञ्च संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालापप्रहणादिकं न घटते।

'अथ संसारिणां <sup>४</sup>सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद् <sup>५</sup> भवति । शरीरे च मुक्ते सित मृतौ प्राप्तायामुत्तरशरीरार्थगमनं जीवस्य न सङ्गच्छते शरीराभावात् सिद्धवत्' इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहुराचार्याः—

### विग्रहगतौ कमयोगः॥ २५॥

विम्नहः शरीरम्, तदर्थं गतिर्विम्नहगतिः, तस्यां विम्नहगती । कर्मभियोगः कर्मयोगः । यदा आत्मा एकं शरीरं परित्यज्य उत्तरशरीरं प्रति गच्छति तदा कार्मणशरीरेण सह योगः सङ्गतिर्वत्तते । तेनायमर्थः — कार्मणशरीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति । अथवा विरुद्धो महो महणं विम्नहः, कर्मशरीरमहणेऽपि नोकर्मछक्षणशरीरपरित्याग इत्यर्थः । विम्नहेण गतिः २० विम्नहगतिः । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य महणेन गतिर्विम्नहगतिः, तस्यां विम्नहगतौ । तिर्हि कर्मयोगः क इति चेत् १ उच्यते — निष्वछशरीराङ्करवीजभूतं कार्मणं बपुः कर्म इति कथ्यते । तिर्हि योगः कः १ वाङ्मनसकायवर्गणाकारणभूतं जीवप्रदेशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते । कर्मणा विहितो योगः कर्मयोगः स कर्मयोगो विम्नहर्गतावुत्तरशरीरम्रहणे भवति । तेन कर्मयोगेन कर्मछतात्मप्रदेशस्पन्दनेन छत्वा कर्मादानं देशान्तरसंक्रमण्ड्य भवतिति स्पष्टार्थः । २५

अत्राह कश्चित्-जीवपुद्गलानां गतिं कुर्वतां देशान्तरसङ्कमणं किमाकाशप्रदेशकमवृत्त्या भवति, आहोस्विद्विशेषेण <sup>७</sup>अक्रमेणापि भवति इत्याशङ्कायां सूत्रमिद्माहुराचार्याः—

१ अन्येषामपि सं- आ॰, ब॰, ज॰, द॰। २ -रनिद्राम- आ॰, ब॰, ज॰, द॰। ३ -हणल- आ॰, ब॰, ज॰, द॰। ४ सर्वगतिः- आ॰, ब॰, द॰, ज॰। ५ -न्धाम- सा॰। ६ -गतौ म- ता॰। ७ अनुकसे- आ॰, ब॰, द॰, ज॰।

### अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥

लोकस्य मध्यप्रदेशादारभ्य अर्ध्वमधस्तात्तिर्यकच व्योमप्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना-मावलिः श्रेणिर्भण्यते । अनु श्रेणेरनतिक्रमेण अनुश्रेणि । अत्र अव्ययीभावः समासः । उक्तक्र "पूर्व वाच्यं भवेद्यस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते । ' [कात० २।५।१४ ] जीवानां ५ पुद्गलानाञ्च गतिर्गमनं भवति । कथं गतिर्भवति ? अनुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इत्यर्थः । ननु पुद्गळानामत्राधिका रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुद्गलस्य गतिः कथमत्र लभ्यते ? सत्यम् । गत्यधिकारेऽपि पुनर्गतिब्रहणं पुदुगलस्यापि गतिब्रहणार्थम् । कोऽसौ गत्यधिकारः १ "विग्रहगती कर्मयोगः" [त॰ सू॰ २।२५ ] इत्यत्र गतेर्ष्रहणं वर्तते । तथा च आगामिनि सूत्रे जीवमहणादत्र पुद्गलमहणं लभ्यते । कि तदागामिसूत्रम् ? "अविग्रहा जीवस्य" १० [त० सू० २।२७] इति । तर्हि चन्द्रसूर्योदीनां ज्योतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे श्रेणि-रहिता गतिर्दृश्यते । तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिर्दृश्यते - श्रेणं विनापि गतिर्विलोक्यते, किमर्थमुच्यते श्रीमद्भिगीतरनुश्रीण भवतीति ? सत्यम् ; कालनियमेन देशनियमेन चात्र गतिर्वेदितव्या। कोऽसो कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत् ? उच्यते—प्राणिनां मरणकाले भवान्तरप्रहणार्थं या गतिर्भवति सिद्धानाञ्चोर्ध्वगमनकाले या १५ गतिर्भवति सा गतिरत्तश्रेण्येव भवति । देशनियमस्त — ऊर्ध्वछोकाद्या अधोगतिर्भवति, अधोलोकाद्या ऊर्ध्वगतिर्भवति तिर्यग्लोकाद्या अधोगतिर्भवति । तिर्यग्लोकाद्या ऊर्ध्व-गतिश्च भवति सा अनुश्रेण्येव भवति । पुद्गलानाञ्च या लोकान्तप्रापिका गतिर्भवति सापि निश्चयादनुश्रेण्येव भवति । इतरा तु गतिर्यथायोग्यं भजनीया ।

अथ पुनरिप गतित्रकारपरिज्ञानार्थं श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माचक्षते—

#### अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥

विष्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यर्थः । न विद्यते विष्रहः कुटिलता यस्यां गतौ साऽविष्रहा, सरलगतिरित्यर्थः । ईटग्विधा सरला गतिः कस्य भवति ? जीवस्य । जीवशब्दोऽत्र सामान्यार्थः । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो मुक्ताश्च जीवा लभ्यन्ते तथाप्यत्र जीवशब्देन मुक्तात्मा जीवोऽत्र ज्ञायते । कुत इति चेत् ? आगामिसूत्रे १५ संसारिजीवष्रहणात् । किं तदागामिसूत्रम् ? "विष्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः" [त० सू० २१२८] इति । नतु 'अनुश्रोण गतिः' इत्यनेनैव सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसङ्कमण-भावाभावसद्भावः कथितः, किमनेन 'अविष्रहा जीवस्य' इति सूत्रेण प्रयोजनम् ? इत्याह कश्चित्, सत्यम्, पूर्वसूत्रे विश्रेणगितिरपि कचिद् भवतीति ज्ञापनार्थमिदं सूत्रं कृतम् ।

अथ यदि मुक्तात्मनोऽविष्रहगितर्भवतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवद्भिस्तर्हि सशरी-३० रस्य जीवस्य किं मुक्तात्मवद्प्रतिवन्धिनी गतिर्भवति, आह्रोस्वित् सप्रतिबन्धापि भवतीत्या-शङ्कायां सूत्रं प्रतिपादयन्त्युभास्वामिनः—

१ -रो ना- आ०, ब०, द०, ज०।

# विग्रहवती च संसारिणः प्राक्वतुर्भ्यः॥ २८॥

वित्रहवती वका गतिः। चकारादवका च। संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्वे गती भवतः। अवित्रहा या अवका गतिः, सा एकसमयपर्यन्तं भवति, ऐकसमयिकी भवति "एकसमयाऽवित्रहा" [त० सू० २।२०] इति वचनात्।

सां अवका गतिर्यदा संसारिणो भवति "तदाप्यैकसमियक्येव यदा तु "सिद्धयतां ५ भवति तदाप्यैकसमियक्येव। सा अवका गतिरिषुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोबीणस्य गतिर्गमनं वेध्यपर्यन्तं ऋज्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाक्च अविष्रहा गतिरैकसमियकी समानेव। विष्रह्वतो वका गतिः संसारिणामेव भवति। तथास्त्रयः प्रकारा भवन्ति—पाणिमुक्ता-छाङ्गलिका-गोमूत्रिकाभेदात्। पाणिमुक्ता यथा—पाणिना तिर्यक्प्रैचिप्तस्य द्रव्यस्य गति-रेक्वका, तथा संसारिणः पाणिमुक्तागतिरेक्वका, द्वेसमियकी भवति। लाङ्गलिका गतिर्द्विका १० यथा लाङ्गलं हलं द्विवकं भवति तथा संसारिणां द्विवका लाङ्गलिका गतिर्भवति। सा त्रेसमियिकी। गोमूत्रिका बहुवका त्रिवका गतिर्भवति। सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसमियिकी भवति। अत एव आह्—प्राक्चतुर्भ्यः। सा विष्रह्वती गतिरचतुर्भ्यः समयेभ्य प्राक् पूर्वं भवति। चतुर्थसमयस्य मध्ये अन्ते वा वका गतिर्न भवति, गोमूत्रिकापेक्षया मध्ये अन्ते वा वकागतिर्न भवति। चतुर्थसमयस्य मध्ये अन्ते वा वकागतिर्न भवति, गोमूत्रकापेक्षया मध्ये अन्ते वा वकागतिर्न भवतिति ज्ञातव्यम्। सा चतुर्थसमये प्राञ्जलं सरलं गःबोत्पचिक्षेत्रे प्रविश्वति। १५ समयस्य महणमत्र सूत्रे नास्ति, कस्मात् समयप्रहणं क्रियते १ सत्यम्; 'एक्समयाऽविग्रहा' इत्युत्तरसूत्रे समयमहणं वर्त्तते, तद्बलाद्त्रापि समयमहणं क्रियते इति। यथा पष्टिका त्रीहिविशेषाः पष्टत्या दिनैर्निष्यचन्ते तथा सर्वोत्कृष्टा बका गतिः निष्कुटक्षेत्रे चातुःसमयिक्येव गतिर्भवति न अधिकसमया, स्वभावात् त्रिवका गतिश्चतुःसमया एव।

अयेदानीं ऋजुंगतेः कालविशेषं दर्शयन्त्याचार्याः—

#### एकसमयाऽविग्रहा॥ २९॥

एकः समयो यस्याः सा एकसमया । न विद्यते विष्रहो वकता यस्याः सा अविष्रहा । अविष्रहा अवकगतिरेकसमया भवति । गति कुर्वतां जीवानां पुद्गलानाक्क ्व्याघातरिहतत्वेन अविष्रहा गतिल्लेकपर्यन्तमध्येकसमयिकी भवति ।

अथेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत्यां सत्यां मिध्यादर्शनाविरितप्रमादकपाययोग- २५ लक्षणोपल्लच्चितप्रत्ययवशात् कर्माणि स्वीकुर्वाणोऽयमात्मा सर्वदा आहारको भवति, तर्हि विम्रह्गतावष्याहारको भवतीत्याशङ्कायां तन्निश्चयार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्याः—

# एकं द्वी त्रीन्वाऽनाहारकः ॥ ३० ॥

एकं समयं द्वी वा समयौ त्रीन्वा समयान् प्राप्य अयं जीवो विष्रहगतावनाहारको

१ तदा एक- आ०, व०, व०, ज०। २ सिद्धानां आ०, व०, व०, ज०। ३ प्रक्षिप्त-द्रव्यस्यग- व० प्रक्षिप्तद्रव्यग- आ०। प्रक्षिप्तद्रव्यग- ज०। प्रक्षिप्तस्य द्रव्यग- ता०। ४ -गतिका- व०, ज०। ५ -हः ता०, व०।

भवति । को नाम आहारः ? त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्या ये पुद्रलास्तेषां प्रहणं स्व कार आहार उच्यते । एवं विधस्य आहारस्य अभावो यस्य स भवत्यनाहारकः । कर्मस्वीकारो हि जीवस्य निरन्तरं वर्त्तते । तेन कार्मणशरीरसद्भावे विद्यमाने सित उपणाद्क्षेत्रं प्रति अविष्रहायां वातौ ऋज्वां गतावाहारकः, इतरेषु त्रिषु समयेषु वक्रगतित्वादनाहारक एव । तथा हि पाणिमुक्तायामेकवक्रायां गतौ प्रथमसमयेऽनाहारकः, द्वितीयसमये त्वाहारक एव । लाङ्गलिकायां द्विवकायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये चानाहारकः तृतीयसमये ऋज्वां गतावाहारक एव । गोमूत्रिकायां त्रिवकायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये द्वितीयसमये त्रतीयसमये च अनाहारकः, चतुर्थसमये ऋज्वां गतावाहारक एव । इषुगतौ त्वैकसमयिक्यामाहारक एव । तथा च ऋद्विप्राप्तस्य यतेराहारकं शरीरमाहारकिति ।

१० अथेदानीं शरीरान्तरप्रादुर्भावलक्षणं जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान् प्रतिपाद-यन्ति भगवन्तः—

# सम्मूच्छ्रनगभीपपादा जन्म ॥ ३१ ॥

त्रैलोक्यमध्ये ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् च शरीरस्य समन्तान्मूच्छंनमवयवप्रकल्पनं सम्मू-च्छंनमुच्यते । मातुरुद् रे रेतःशोणितयोगरणं मिश्रणं जीवसंक्रमणं गर्भ उच्यते । अथवा मात्रा १५ गृहीतस्य आहारस्य यत्र प्रहणं भवति स गर्भ उच्यते । उपेत्य पद्यते सम्पूर्णोङ्ग उत्पद्यते यस्मिन् स उपपादः, देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेष इत्यर्थः । सम्मूच्छंनक्क गर्भश्च उपपादश्च सम्मूच्छंनगर्भोपपादाः । एते त्रयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते । पुण्यपापपरिणामकारण-कर्मप्रकारविशकोत्पन्ना एते त्रयः पदार्था जन्मप्रकारा भवन्ति ।

अथेदानीं संसारिणां जन्माधारभूतो योनिभेदो वक्तव्य इति प्रश्ने सूत्रमिदं २० ब्रुवन्त्याचार्याः—

#### सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तवोनयः॥ ३२॥

जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तेन सह वर्त्तते सचित्तः । शीतः स्पर्शविशेषः । तेन युक्तं यद्द्रव्यं तदिप शीतमुच्यते । सम्यक्षकारेण वृतः प्रदेशः संवृतो 'दुरपलच्य इत्यर्थः । सचित्तश्च शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसंवृताः । अथवा बहुवचनान्त-२५ विग्रहे सचित्ताश्च शीताश्च संवृताश्च सचित्तशीतसंवृताः । इतरैरचित्तोष्णविवृतैः सह वर्तन्ते ये योनयस्ते सेतराः । उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्राः ? सचित्ताः ऽचित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति । चकार उक्तसमुखयार्थः । तेनायमर्थो लभ्यते—सचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति , शीताश्च मिश्रा भवन्ति । संवृताश्च मिश्रा भवन्ति , विवृताश्च मिश्रा भवन्ति , मिश्रा अप्यन्यैः सह मिश्रा भवन्ति । ३० एकमैकं जन्म प्रति एकशः तयोनयस्तेषां सम्मूच्छंनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त-

१ - ति तर्हि विग्रहगती को आ०, ष०, द०, ज०। २ गंतावा - आ०, ता०। ३ उपेत्यते ता०। ४ दुरपेक्ष्य आ०, ष०, ज०।

द्योनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योनयो ज्ञातव्याः । ननु योनिजन्मनोः को भेदः १ आधाराषेयभेदाद् भेदः । कोऽसावाधारः, को वाषेयः १ योनय आधाराः, जन्मविशेषा आधेयाः । यस्मात्कारणात् सचित्तादिप्रदेशे स्थित्वा जीवः सम्मूच्छंनादिना जन्मना निज-शरीराहारेन्द्रियोच्छ्वासभाषामनोयोग्यान् पुद्गलान् गृह्वाति ।

अथेदानी सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणशरीरा वन- ५ स्पितकायिकाः। कस्मात् ? अन्योन्याश्रयत्वात्। अचित्तयोनयो देवा नारकाश्च। देवनार-काणामुपपादः प्रदेशपुद्गळप्रचयोऽचित्तो वर्तते यस्मात्। सचित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तं वर्तते, आत्मा सचित्तस्तेन मिश्रत्वात्। अथवा शुक्रशोणितं यत्र मातुरुदरे पिततं वर्त्तते तदुदरं सचित्तं वर्तते, तेन गर्भजाः सचित्ताचित्तत्वत्त्णामिश्रयोन्यः। वनस्पेतेरितरे सम्मूच्र्ळन्जाः पृथिव्यादयोऽचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च। देवनारकाः १० शितोष्णयोनयः यत उपपाद्गथानािन कािचिष्ठुष्णािन वर्तन्ते, कािचिष्छीतािन वर्तन्ते। तेजस्काियका उष्णयोनयः। अपरे पृथिव्याद्यः केचिष्छीतयोनयः भकेचिदुष्णयोनयः केचिन्छीतोष्णमिश्रयोनयः। संवृतयोनयो देवा नारकाश्च पृथिव्याद्याः पञ्च च। विवृतयोनयः द्विविचतुिन्द्रयाः। संवृतविवृतमिश्रयोनयो गर्भजा भवन्ति। एता मूलभूता नव योनयो भवन्ति। तदन्तर्भेदाश्चतुरशितिछक्षा भवन्ति। तदुक्तम्—

## "णिंचिदरधादुसत्त य तरुदह वियलिंदिएसु छचेव। सुराणिरयतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा॥"

[बारस॰ अणु॰ गा॰ ३५]

अस्यायमर्थः—िनत्यिनगोदा इतरिनगोदाश्च पृथिव्येप्तेजोवायवश्च प्रत्येकं सप्तछक्ष-योनयः । वनस्पतिकायिका दशलक्षयोनयः। द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च प्रत्येकं द्विलक्ष- २० योनयः । सुरा नारकास्तिर्यक्कश्च पृथक् चतुर्लक्षयोनयः । मनुष्याश्च - तुर्दशलक्षयोनयः।

अथेदानीं पूर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केषां शिद्दशं जन्म भवति ? इत्यार क्क्षायां प्रथमत-स्तावद् गर्भछक्षणजन्मभेदं दर्शयन्त्याचार्याः ।

## जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥

यत्प्राणिनामानायवज्ञालवदावरणं प्रविततं पिरितरुधिरं तद्वस्तु वस्त्राकारं जरायुि २५ त्युच्यते । उक्छलमित्यपरपर्यायः । यन्छुकलोहित रिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं नख-छल्लीसहशं नखत्वचा सहक्षं तदण्डमित्युच्यते । यद् योनिनिर्गतमात्र एव परिस्पन्दादि-सामर्थ्योपेतः परिपूर्णप्रतीक आवरणरहितः स पोत इत्युच्यते । जरायौ जातः जरायुजाः । अण्डे जायन्ते स्म अण्डजाः । जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोताः, तेषां जरायुजाण्डजपोतानाम् । एतेषां त्रयाणां गर्भो भवति । एते त्रयो गर्भयोनयो भवति इत्यर्थः । ३०

१ -यः केचिच्छीतोष्ण- ता॰, व॰। २ नित्येतरधातुषु दश त्रसदश विकलेन्द्रियेषु षट्चैव । सुरनरकतिर्यक्षु चलारः चतुर्दश मनुष्ये शतसश्काणि ॥ ३ कल्लि म् , व॰, व॰, व॰, ज॰।

तत्र जरायुजा मनुष्यादयः । अण्डजाः सर्पशकुन्तादयः । पोताः प्रकटयोनयश्च मार्जारादयः । यद्येतेषां गर्भछक्षणं जन्मोच्यते तह्यु पपादः केषां सञ्जायत इति प्रश्नतः सूत्रं प्राहुराचार्य्याः—

देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥

देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीतानाश्च चतुर्णि-कायानां जन्म उपपादो भवति । पल्यङ्कोपरि हंसतू्छद्वयमध्ये सङ्घायते इत्यर्थः । तथा नारकाणाञ्च जन्म उपपादो भवति । कण्डरकच्छत्रकिच्छँद्रसहशस्थानेषु तेषामधोमुखानामुपरि पादानामुदात्तिर्भवति, ततस्तेऽधः पतन्ति । तत्स्वरूपमग्ने व्वक्ष्यते ।

अथापरेषां प्राणिनां किं जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः सूरयः— शेषाणां सम्मुच्छनम् ॥ ३५॥

गर्भजेभ्य औपपादिकेभ्यश्च ये अन्ये त एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया जरायुजादिवर्जितास्ति-र्यङ्मनुष्याश्च शेषा इत्युच्यन्ते । तेषां सम्मूच्छ्नेनमेव जन्म भवति । एतानि त्रीण्यपि सूत्राणि उभयतो निर्णयकराणि ज्ञातन्यानि । कोऽसावुभयतो निर्णयः ? जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भो भवति, गर्भ एव च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिर्णयः । देवनारकाणा-१५ मेवोपपादो भवति, उपपाद एव च देवनारकाणांभव भवतीति द्वितीययोगनिर्णयः । शेषाणामेव सम्मूच्छ्नं भवति, सम्मूच्छ्नेनमेव शेषाणां भवतीति तृतीयसूचॅनिश्चयः ।

अथ तेषां त्रिविधजन्मनां संसारिणां सङ्गृहीतबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम-कर्मोदयिनप्पादितानि कर्मबन्धफलमुक्त्यधिकरणानि शरोराणि कानि भवन्तीति प्रश्ने योगोऽय-मुच्यते भगवद्भिः—

# २० औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि॥ ३६॥

औदारिकनामकर्मोदयनिमित्तमौदारिकम् । चचुरादिग्रहणोचितं स्थूलं शरीरमौदारिकशरोरिमित्युच्यते । उदारं स्थूलमिति पर्यायः । उदरे भवं वा औदारिकम् । उदारं स्थूलं
प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम् । विविधं करणं विक्रिया । विक्रिया प्रयोजनं यस्य तद्
वैक्रियिकम् । वैक्रियिकनामकर्मोदयिनिमित्तम् 'अष्टगुणैश्वर्ययोगादेकाऽनेकस्थुलसूद्दमशरीर२५ करणसमर्थमित्यर्थः । मूलशरीरं जिनजन्मादिकालेऽपि देवानां न कापि गच्छिति । उत्तरशरीरं त्वनेकमेकं वा जिनोत्सवादौ सर्वत्र गच्छित । आहारकनामकर्मोदयिनिमित्तमाहारकम् । तस्येदं स्वरूपम् — सूद्तमपदार्थपरिज्ञानार्थमसंयमपरिहारार्थं वा प्रमत्तसंयतेन
आह्रियते उत्पाद्यते निष्पाद्यते निर्वर्त्यते यत् तदाहारकम् । आहारकशरीरं किल प्रमत्तसंयतेनेव निष्पाद्यते । प्रमत्तसंयतस्य यदा सूद्विपदार्थं सन्देह उत्पद्यते संयमिवचारे वा

१ इत्यतः प्रा- ता०। २  $\sim$ छिद्रसिहतेषु स्था- आ०, ब०, द०, ज०। -छित्रस- व०। ३ वश्यित आ०, ब०, द०, ज०, व०। ४ -काणां म- आ०, व०, द०, ज०। ५ -िकण्यः आ०, व०, द०, ज०। ६ अणिमामहिमादयोऽष्टौ गुणाः।

सन्देह ज्यच्यते तदा स चिन्तयित—'तीर्थंङ्करपरमदेवदर्शनं विनाऽयं सन्देहो न विनरयित । स भगवान् अत्र क्षेत्रे नास्ति । कि क्रियतेऽस्माभिः' इति चिन्तां कुर्वाणे प्रमत्तसंयते मुनौ सित तस्य तालुप्रदेशे रोमाप्रस्य अष्टमो भागिरछदं वर्त्तते, तस्मात् हस्तप्रमाणं घनघटित-स्फिटिकविम्बाकारं पुत्तलकं निर्मच्छित । तत्पुत्तलकं यत्र कुत्रौपि क्षेत्रे तीर्थंङ्करपरमदेघो गृहस्थो दीक्षितः छद्मस्थः केवली वा यत्र वर्त्तते तत्र गच्छित । तच्छिते । तच्चित्रयिते, सुस्थी च भवित । इत्याहारकशरीरस्वरूपम् । तजसनामकर्मोदयनिमित्तं वपुरतेजःसम्पादकं यत्तत् तजसम् । तेजसि वा भवं तजसम्, सर्वप्राणिपु वर्त्तते एव । कार्मणनामकर्मोदयनिमित्तं कार्मणम् , कर्मणां कार्यं वा कार्मणम् । कर्मणां समूहो वा कार्मणम् । सर्वेषां शरीराणां कर्मेव निमित्तं वर्त्तते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात् विशिष्टविषये वृत्तिर्क्षांतव्या । १० कर्मणोऽपि निमित्तं कर्म इत्यर्थः ।

अथौदारिकं शरीरं चच्चरादिभिरिन्द्रियेरुपलभ्यते उदारत्वात्तथेतरेषां शरीराणां कस्मात्तेर्लेब्धिनं भवतीति स्कृटं पृष्टा इव स्वामिनः प्राहुः—

#### परं परं सूच्मम् ॥ ३७॥

औदारिकात् स्थूलरूपात् परं वैक्रियिकं सूद्मं भवति । वैक्रियिकात् परमाहारकं सूक्ष्मं १५ भवति । आहारकात् परं तैजसं सूक्ष्मं भवति । तेजसात् परं कार्मणं शरीरं सूद्मं भवति ।

'यदि परं परं सूच्मं तर्हि परं परं प्रदेशैरिप हीनं भविष्यति' इत्याशङ्कायां सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिनः—

# प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥ ३८॥

प्रदेशेभ्यः प्रदेशतः परमाणुभ्यः, परं परमसङ्ख्यातगुणं भवति । कथं प्राक् , कस्मात् २० प्राक् ? तैजसात् तैजसशरीरात् । औदारिकाद् असङ्ख्येयगुणपरमाणुकं वैक्रियिकं भवति । वैक्रियिकादाहारकमैसङ्ख्येयगुणपरमाणुकं भवति । कोऽसौ गुणकारः ? पल्योपमा-सङ्ख्येयभागेन श्रेण्यसंख्येयभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्यः । उत्तरोत्तरस्य बहुप्रदेशत्वेऽपि सूत्त्मत्वं लोहपिण्डवत् ज्ञातव्यम् । पूर्वपूर्वस्य अल्पप्रदेशत्वेऽपि स्यूलत्वं तूर्लनिचयवद् बोद्धव्यम् ।

तर्हि तेजसकार्मणयोः शरीरयोः प्रदेशाः किं समा वर्त्तन्ते, आहोस्वित् कश्चिद् विशेषोऽस्ति ? इति प्रश्ने योगमेतं प्रतिपादयन्ति—

## अनन्तगुणे परे ॥ ३९॥

परे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे अनन्तगुणे भवतः । आहारकशरीरात्तेजसं शरीरं प्रदेशे-रनन्तगुणं भवति । तेजसाच्छरीरात्कार्मणं शरीरं प्रदेशेरनन्तगुणं जागर्ति । कोऽसौ ३०

१ -मसंख्यातगु- आ॰, ब॰, व॰, द॰, ज॰। २ त्लवत् द॰, व॰, ज॰।

गुणकारः ? अभव्यानामनन्तगुणं तैजसम् सिद्धोनामनन्तभागं तैजसम्। तैजसाम अनन्त-गुणं कार्मणमेवं ज्ञातव्यम्।

'यदि तेजसकार्मणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तर्हि तेजसकार्मणशरीरसिहतो जीवो यदा विष्रहगतिं करोति तदाऽपरेण रूपादिमता पदार्थान्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो । भविष्यति, गच्छतः कुम्भस्य कुड्यादिनाऽवरोधवत् ' इत्यारेकायां योगमसुमाचक्षते—

#### अप्रतीघाते ॥ ४०॥

तैजसकार्मणे द्वे शरीरे वंश्रपटलादिना अप्रतिघाते प्रतिस्खलनरिहते भवतः मूर्तिमता पदार्थेन व्याघातरिहते भवतः इत्यर्थः । ननु वैक्रियिकाहारकयोरिप शरीरयोः प्रतिघातो न वर्तते किमुच्यते तैजसकार्मणयोरेव प्रतीघातरिहत्त्वम् ? इत्याह—सत्यम् ; यथा तैजसकार्मणयोः २० शरीरयोरालोकान्तादिष सर्वत्र प्रतीघातो न वर्तते, तथा वैक्रियिकाहारकयोरिप प्रतीघाताभावः सर्वत्र नास्तीति ।

अथ तेजसकार्मणयोः शरीरयोरेतावानेव विशेषो वर्तते, आहोस्वित् कश्चिद्न्योऽपि विशेषो वर्तते ? इत्यतः प्राहुराचार्याः—

## अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

१५ अँनादावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तैजसकार्मणयोस्ते द्वे अनादि-सम्बन्वे। चकारात् पूर्वपूर्वतैजसकार्मणयोः शरीरयोर्विनाशादुत्तरोत्तरयोस्तैजसकार्मणयोः शरीरयोक्तरपादाच्च वृत्ताद् वीजवत् बीर्जाद् वृक्षवच्च कार्यकारणसद्भावः। सन्तत्या अनादि-सम्बन्वे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्वे चेत्यर्थः। यथा हि—औदारिकवैक्रियकाहारकाणि ज्ञीणि शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित् भवानि कादाचित्कानि, तथा तैजस-२० कार्मणे द्वे शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः। किं तर्हि ? ते द्वे नित्यं भवत इत्यर्थः। कियत्कालपर्यन्तं नित्यं भवतः ? यावत् संसारो न क्षीयते तावत्पर्यन्तं भवत इत्यर्थः। यथा जीवस्य कार्मणशरीरं नित्यं वर्तते तथा तैजसमि शरीरं नित्यं वर्तत इति तात्पर्यम्।

ताँहीं ते तेजसकार्मणे हे शरीरे किं कस्यचित् भवतः, किं कस्यिवन्न भवतः, आहोस्विद्विशेषेण सर्वस्यापि प्राणिवर्गस्य भवत इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहुः—

#### सर्वस्य ॥ ४२ ॥

सर्वस्य निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य तैजसकार्मणे द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः । अथ संसारिजीवस्य सर्वशरीरसम्प्राप्तिसद्भावे विशेषोऽयमुच्यते भगवद्भिः—

# तदादीनि भाज्यानि युगपदेर्कस्याचतुभर्यः ॥ ४३ ॥

१ भव्यानामन आ॰, ब॰, द॰, ज॰। २ पर्जन्यपटला आ॰, ब॰, द॰, ज॰। ३ अनादो जीवेन ता॰। अनादो अनादिकालेन जी-ब॰। ४ बीजवृक्ष आ॰, द॰, ब॰, ज॰। ५ तिहेतेज-आ॰, ब॰, ब॰, ज॰, द॰। ६ -कस्मिनाच-भा॰।

ते तेजसकार्मणे द्वे शरीरे आदियेषां तानि तदादीनि। भाष्यानि विकल्पनीयानि पृथक् कर्त्तव्यानि। युगपत् समकालम्। एकस्य जीवस्य। कियत् पर्यन्तम् ? आ चतुर्भ्यः चत्वारि शरीराणि यावत्। कस्यचिज्ञीवस्य विग्रह्गत्यवसरे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे भवतः। कस्यचिज्ञीवस्य तेजसकार्मणौदारिकाणि त्रीणि भवन्ति। कस्यचिज्ञीवस्य तेजसकार्मण-वैकियिकाणि त्रीणि शरीराणि भवन्ति। कस्यचिज्ञीवस्य तेजसकार्मणौदारिकाष्टारकाणि ५ चत्वारि शरीराणि भवन्ति। एकस्य युगपत् पञ्च न भवन्तीत्यर्थः। यस्य आहारकं शरीरं भवति तस्य वैक्रियिकं न भवती, यस्य वैक्रियिकं भवति तस्याहारकं न भवतीति विशेषो होयः।

अथ पुनरिप शरीरविशेषपरिज्ञानार्थं वचनमिद्मुच्यते—

#### निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुपलिब्धरूपभोगः । उपभोगान्निष्कान्तं निरुपभोगम् । १० अन्ते भवमन्त्यम् , कार्मणशरीरमित्यर्थः । विश्वहगताविष कार्मणं शरीरं सत्तारूपेण आत्मिन तिष्ठति, न तु शब्दादिविषयं गृह्णाति, द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्त्यभावात् । नतु तैजसशरीरमिष निरुपभोगं वर्तते, किमुच्यते कार्मणं शरीरं निरुपभोगम् ? इत्याह—सत्यम् । तैजसं शरीरं योगनि-मित्तमिष न भवति कथमुपभोगनिमित्तं भविष्यतीत्यलमेतद्विचारेण ।

अथोक्तलक्षणेषु जन्मसु अमूनि पञ्च शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तर्हि किमविशेषेण प्रादु- १५ भैवन्ति आहोस्विद्स्ति कश्चिद्विशेषः ? इति प्रश्ने बचनमिद्मे चुरुमास्वामिनः—

# गर्भसम्मुच्छ्नेनजमाचम् ॥ ४४ ॥

गैर्भे जातं गर्भजम् । सम्मूर्छनाज्ञातं सम्मूर्छनजम् । गर्भजञ्च सम्मूर्छनजञ्च गर्भसम्मूर्छनजम् , सैमाहारे द्वन्द्वः । यद् गर्भजं शरीरं यच्च सम्मूर्छनजं शरीरं तत्सर्वमाद्यमौदारिकं ज्ञातन्यम् । अथवा, गर्भञ्च सम्मूर्छनञ्च गर्भसम्मूर्छने, ताभ्यां जातं गर्भसम्मूर्छनजम् ।

तहौँपपादिकं की दृशं भवतीत्याशङ्कायामाह-

#### औपपादिकं वैकियिकम् ॥ ४६॥

उपपादे भवमोपपादिकं देवनारकशरीरम् , तत्सर्वं शरीरं वैकियिकं ज्ञातन्यम् । यद्योपपादिकं वैिकयिकं तर्छन्तेपपादिकं शरीरं किं सर्वधा वैिकयिकं न भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति सूरयः—

#### लब्धिप्रत्ययञ्च ॥ ४७ ॥

तपोविशेषात्सञ्जाता ऋ द्धिप्राप्तिर्लब्धिरुच्यते । लब्धिः प्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य तल्लब्धिप्रत्ययं वैक्रियिकं शरीरं भवति । न केवलमीपपादिकं शरीरं वैक्रियिकं भवति, किन्तु लब्धिप्रत्ययं लब्धिकारणोत्पन्नं शरीरं वैक्रियिकं कस्यचित् षष्ठगुणस्थानवर्त्तिनो मुने-भेवतीति वेदितन्यम् । उत्तरवैक्रियिकशरीरस्य कालः स्थितिर्जधन्येनोत्कर्षेण चान्तर्मुर्दूतो ३०

भवति । तर्हि तीर्थङ्करजन्मादौ नन्दीश्वरचैत्यालयादिगमने बह्वी वेलां विना तत्सम्बन्धि कर्म कथं कर्तुं लभ्यत इत्याह—सत्त्यम् ; घटिकाद्र्यादुपर्युपरि अन्यदन्यच्छरीरं वैक्रियिका उत्पाद्यन्ति , ल्लिअपद्मिनीकन्दोभयपार्श्वलग्नतन्तुन्यायेनोत्तरशरीरेष्वात्मप्रदेशानन्तर्मुहूर्ते- ऽन्तर्मुहूर्ते पूरयन्ति, तेनोत्तरशरीरं यथेष्टकालं तिष्ठति । तर्ब्युत्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां ५ किमपि कष्टं भविष्यति ? न भविष्यति, प्रत्युत सुखं भवति । उक्तक्क्य—

''स्वर्मोगवर्गप्रसिताक्षवर्गोऽप्युदीच्यदेहाक्षसुखैः प्रसक्तः ।

अर्हत्प्रभौ व्यक्तविचित्रमावो भजित्वमां प्राणतिजिष्णुरिज्याम् ॥" [प्रति.सा.२।१२१]

किमेतद्वे क्रियिकमेव लब्ध्यपेक्षं भवति आहोस्विदन्यद्पि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवतीति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:--

तैजसमिव ॥ ४८॥

तेजसमि शरीरं छिब्धिप्रत्ययं भवित, छिब्धिनिमित्तं स्यात् । तत्तेजसं शरीरं द्विप्रकारं भविति—निःसरणात्मकम्, अनिःसरणात्मकस्त्रः । तत्र निःसरणात्मकस्य तेजस्शरीरस्य स्वरूपं निरूष्यते—कश्चित् यितरुप्रचारित्रो वर्तते । स तु केनचित् विराधितः सन्त यदाऽतिकुद्धो भवित तदा वामस्कन्धाःजीवप्रदेशसिहतं तेजसं शरीरं बिहिनिर्गः चित । तद् १५ द्वादशयोजनदीर्धं नवयोजनिवंसितीर्णं काहछाकारं जाञ्चल्यमानाग्निपुञ्जसदृशं दृद्धं वस्तु परिवेष्ट्यावितष्ठते । यदा तत्र चिरं तिष्ठित तदा दृद्धं वस्तु भस्मसात्करोति । व्याघुट्य यितशरीरे प्रविशत् सत् तं यितमिप विनाशयित । एतत्तेजसं शरीरं निःसरणात्मकमुच्यते । अनिः-सरणात्मकं त्यौदारिकवैकियिकाहारकशरीराभ्यन्तरवर्त्ति तेषां त्रयाणामिप दीप्तिहेतुकं भवित ।

अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिर्णयार्थं तत्स्वामिनिरूपणार्थं सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-

# २० शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥

आहरित गृह्णाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानिमत्याहारकम्। आहारकं शरीरं शुभेन ऋदिशेषेणोत्पद्यते व्हित कारणात् मनःप्रीतिकरं शुभिमित्युच्यते। शुभकर्मण आहारककाययोगस्य
हेतुत्वाद्वा शुभिमित्युच्यते। विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सन्दिग्धार्थनिर्णयस्य अमिश्रस्य निरवद्यस्य
कार्यस्य वा करणात् संक्लेशरिहतं विशुद्धमिति कथ्यते, तन्तूनां कार्णासन्यपदेशवत्।
२५ कभयतो हि प्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याघातीति भण्यते। आहारकशरीरेण अन्यस्य
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकशरीरस्य च व्याघातो न विधीयत इत्यर्थः।
चकार उक्तसमुचयार्थः। तेनायमर्थः—कदाचित् संयमपरिपालनार्थम्, कदाचित्सून्तपदार्थनिर्णयार्थम्, कदाचिल्लव्धियिरोषसद्भावज्ञापनार्थमाहारकशरीरं भवति। ईदिवधमाहारकशरीरं कस्य भवति ? प्रमक्तसंयतस्यैव, पष्टगुणस्थानवर्तिनो मुनेः। एवशब्दोऽवधारणार्थो

१ - विस्तारं ता०, ब०। २ अतः का- भा०, ब०, द०, ज०। ३ कार्यस्य कारणात् भा०, व०, द०, ज०।

वर्तते । प्रमत्तसंयतस्यवाहारकं शरीरं भवति, नान्यस्य । प्रमत्तसंयतस्य आहारकशरीरमेव भवित इति न मन्तन्यम् ; तथा सित औदारिकादिशरीरप्रतिषेध उत्पद्यते । अथ किन्नामाहारकशरीरिमिति चेन? भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवछज्ञानाभावे यदा सन्देह उत्पद्यते— तदा तत्त्विनश्चयार्थं पञ्चमहाविदेहान्यतमिविदेहकेविष्ठसमीपमौदारिकशरीरेण गच्छतो मुनेरसंयमो भवित इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाप्राष्टमभागप्रमाणशिरोदशम्द्वारिच्छद्रादाहारकं पुत्तलकं निर्गन्छित । तिन्नर्गमनादेव स मुनिः प्रमत्तसंयतो भवित । तन्न्छरीरं तीर्थङ्करशरीरं स्पृष्ट्वा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सित मुनेस्तन्वसन्देहो विनश्यति ।

'ईटिग्वधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गतिं प्रति त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति, आहोस्विदस्ति कश्चिद् विशेषः' इति प्रश्ने सित लिङ्गिनिर्णयार्थं सूत्रत्रयं भण्यते भगविद्धः—

#### नारकसम्मूर्चिद्यनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

वद्यमाणलक्षणोपलिक्षतेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मूर्छनं सम्मूर्च्छः, सम्मूर्छो विद्यते येषां ते सम्मूर्च्छनः, नारकाश्च सम्मूर्च्छनश्च नारकसम्मूर्च्छनः। एते नपुंसकानि भवन्ति। चारित्रमोहविशेषकपायविशेषस्य नपुंसकवेदस्य अशुभनामकर्मप्रकृतेरुदयास्च निक्वयो न पुमांसः नपुंसकानीत्युस्यन्ते। स्पैमनरकोद्भवा नारकाः एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः सर्वेऽपि सम्मूर्च्छनः, पश्चेन्द्रियाश्च नपुंसकानि भवन्ति इति निश्चयः। तेषु खलु स्त्रीपुंस- १५ सम्बन्धिनी मनोहंगरिशब्दगन्धवर्णरसस्पर्शनिमित्ता ह्यल्पापि सुखमात्रा न विद्यते।

'यंद्येवं निर्धार्यते तर्ह्यर्थापत्तेरन्येषां संसारिणां त्रिलिङ्गी घटत इति सन्देहे यत्र नपुंसकलिङ्गस्याऽत्यन्ताभावस्तत्स्वरूपनिरूपणार्थं वचनिमद्मुच्यते—

#### न देवाः॥ ५१॥

भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्न(न्नाः)कल्पातीताश्च नपुंसकानि न भवन्ति । २० किन्त्वच्युतपर्यन्तं स्त्रीत्वं पुंस्त्वश्च शुभगतिनामकर्मोदयजनितं स्त्रीपुंस्त्वनिरितर्शंयसुखं निर्विशन्ति । मानुषसुखादप्यतिशयस्त्रीपुंस्त्वसुखं देवा भुञ्जते ।

'अथेतरेषां कियन्ति लिङ्गानि भवन्ति' इति प्रश्ने योगोऽयमुच्यते—

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

शेषा गर्भजास्त्रिवेदा भवन्ति । त्रयो वेदा छिङ्गानि येषां ते त्रिवेदाः । तिल्छङ्गं २५ द्विप्रकारं भविति । नामकर्मोदयात् स्मरमन्दिरमेहनादिकं द्रैव्यछिङ्गं भविति , नोकषायमोहकर्मो-द्याद् भाविछङ्गं स्यात् । कथम् १ स्त्रीवेदोदयात् स्त्री भविति, पुंवेदोदयात् पुमान् भविति, नपुंसकवेदोदयात् नपुंसको भवतीति तात्पर्यम् ।

१ मुने: स- आ०, ब०, द०, ज०। २ सप्तमनर- आ०, ब०, द०, ज०। ३ -कानि इ- आ०, ब०, द०, ज०। ४-रिरवगन्ध- आ०, ब०, द०, ज०, ता०। ५ -वं धा- आ०, ब०, द०, ज०। ६ -शयं नि- आ०, ब०, द०, ज०। ७ द्रव्यव्यिक्षानि भवन्ति आ०, च०, द०, ज०।

अथ देवमानवितर्यग्नारका अनेकविधपुण्यपापकंमोदियायत्ताश्चतुर्गतिषु शरीराणि धार-यन्ति, ते सम्पूर्णमायुर्भुक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आहोस्विदसम्पूर्णमप्यायुर्भुक्त्वा गत्यन्तरं यान्तीति प्रश्ने सूत्रं सूचयन्ति सूरयः—

# औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुष: ॥ ५३ ॥

५ उपपादे भवा औपपादिका देवनारकाः । चरमोऽन्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः शरीरं येषां ते चरमोत्तमदेहाः तज्जन्मनिर्वाणयोग्यास्तीर्थङ्करपरमदेवा झातव्याः । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु-पसर्गेण मुक्तत्वदर्शनान्नास्त्यनपवत्त्रयायुर्नियम इति न्यायकुमुदयचन्द्रोदये (चन्द्रे) प्रभा-चन्द्रेणोक्तमिर्स्तं । तथा चोत्तमदेवत्वेऽपि सुभौमब्रह्मदत्तापवत्त्रयायुर्दर्शनात् , कृष्णस्य च जरत्कुमारबाणेनापमृत्युद्रश्नात् सकलार्धचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्रयायुर्नियमो नास्ति इति राज-१० वार्तिकालङ्कारे प्रोक्तमित्तः । असंख्येयवर्पाणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वर्षाणि आयुर्येषां भोगभूमिजतिर्यङ्मानवकुभोगभूमिजानां ते असंख्येयवर्षायुषः । औपपादिकाश्च चरमोत्तमदेहाश्चासंख्येयवर्पायुषश्च औपपादिकचरमोत्त्तदेहासंख्येयवर्षायुषः । एते अन-पवर्त्त्यायुषः । न अपवर्त्यं विषशस्त्राग्निप्रभृतिसिन्नधाने हस्त्रमायुर्येषां ते अनपवर्त्त्यायुषः । यद्येतेषामपवर्त्त्यं हस्वमायुर्ने भवति तर्हि अर्थाद्न्येषां विषशस्त्रादिभरायुरुदीरणान्नफलादिवद् १५ भवतीति तात्पर्यार्थः । अन्यथा दयाधर्मापदेशचिक्तस्त्रशास्त्रं च व्यर्थं स्यात् । चरमोत्तमदेह इत्यिक्तिप्रमुक्ति संगच्छत इति भद्रम् ।

र्इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ द्वितीयः पादः समाप्तः ।

१ -कर्मायत्ताश्च- आ॰, व॰, व॰, द॰, ज॰। २ मुद्रिते न्यायकुमुद्चन्द्रे नेदमुपलम्यते । ३ ''अन्त्यचक्रधरवामुदेवादीनामायुषोऽपवर्तदर्शनादव्याप्तिः । उत्तमदेहाश्चक्रधरादयोऽनपवर्त्यायुष इत्येतत् लक्षणमन्यापि । कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वामुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाञ्च ताद्यानां बाह्मनिमित्तवशादायुरपवर्तदर्शनात् ।'' -राजवा॰ २।५३ । ४ इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदित-प्रमोदपीयूप्रसपानपावनमत्तिसभा जरत्नराजमतिसागरयितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कन्याकरणङन्दोऽ-लङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमतिना यतिश्रीमद्तेवेन्द्रकीर्तिमद्यारकप्रशिष्यण च सकलविद्वज्जनविद्वित्तचरणसेवस्य श्रीविद्यानिद्देवस्य संछर्दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरस्रिणा विरचितायां श्लोकवार्तिकराजवार्तिकसवार्यिसिद्धन्यायकुमुदचनद्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहर्स्वाप्तमुखग्रन्थसन्दर्भनिर्मरावलोकनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थरीकायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । आ॰, व॰, व॰, व॰, व॰, व॰।

# तृतीयो अध्यायः

अथ "भवप्रत्ययोऽविधिर्देवनारकाणाम्" इत्यादिषु नारकशब्द आकर्णितः । 'के ते नारकाः' इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणार्थं नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते—

# रत्नदार्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो घना-म्बुवाताकादाप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः॥१॥

सप्तभूमयः सप्तनरकभूमयोऽधोऽधो भवन्ति, नीचैर्नीचैर्भवन्ति । कथम्भूताः सप्त-भूमयः ? रत्नशर्करावालुकापङ्कभूमतमोमहातमःप्रभाः । प्रभाशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थः — रत्नप्रभा च शर्कराप्रभा च वालुकाप्रभा च पङ्कप्रभा च धूमप्रभा च तमःप्रभा च महातमःप्रभा च । रत्नप्रभासहिता भूमी रत्नप्रभा, रमन्दान्धकारा । शर्कराप्रभासहिता भूमिः शर्कराप्रभा, <sup>3</sup>अतीपत्तेजस्का । वालुकाप्रभासहिता भूमिवीलुकाप्रभा अन्धकारप्राया १० अतिमनाक्तेजस्का। पङ्कः कर्दमः, पङ्कप्रभासहिता भूमिः पङ्कप्रभा, पङ्केऽपि मलिना प्रभा वर्त्तते । धूमप्रभासहिता भूमिधू मप्रभा । धूमेऽपि पङ्कादपि मलिनतरा प्रभा वर्तते । तमः-प्रभासहिता भूमिस्तमःप्रभा। तमसोऽपि स्वकीया प्रभा वर्त्तते। महातमःप्रभासहिता भूमिः महातमःप्रभा, महान्धकारसहिता भूमिः । तमस्तमःप्रभाऽपरनाम्नी । अत्र बालुकास्थाने वालिका इति च पाठो दृश्यते । तथा सति वालुकाया वालिकेत्यभिधा ज्ञातन्या । पुनरपि १५ कथम्भूता भूमयः ? घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः । घनश्च अम्बु च वातश्च आकाशश्च घनाम्बु-वाताकाशाः, घनाम्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकशाप्रतिष्ठाः । घनवातः घनोद्धिवाताऽपरनामको वातः । अम्बुवातः घनवाताऽपरनामको वातः । वातस्तनु-वाताऽपरनामको वातः । अस्यायमर्थः-सर्वाः सँप्तापि भूमयो घनवातप्रतिष्ठा वर्तन्ते । स च घनवातः अम्बुवातप्रतिष्ठोऽस्ति । स चाम्बुवातस्तनुवातप्रतिष्ठो वर्तते । स च तनुवात २० आकाशप्रतिष्ठो भवति । आकाशस्यालम्बनं किमपि नास्ति । सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन-संख्यानिषेधः प्रतिपादितः । अधोऽधः इत्युक्ते तिर्यग् न वर्तन्ते, उपर्युपरि च न वर्तन्ते, रज्जु-रज्जुप्रमाणाकाशान्तरे वर्तन्ते इत्यर्थः। यथैते त्रयो वाताः भूमीनां पर्यन्तेषु वर्तन्ते तथा सप्तानां भूमीनामधस्तलेषु च त्रयो वाताः प्रत्येकं वर्तन्त इति च ज्ञातव्यम्। अत्र प्रस्तावागतत्रैछोक्य-वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणार्थं रलोकत्रयोदशकमुच्यते । तथा हि-२५

१ - कं यु - आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ महान्धकारा आ॰, व॰, द॰, ज॰। ३ अतीव तेज-व॰। अतीव तेज- व॰। अर्तवत्तेज- आ॰, व॰, द॰। ४ समभू- आ॰, व॰, द॰, ज॰।

ų

80

१५

२०

"घनोदधिजगत्प्राणः पूर्वो लोकस्य वेष्टनम् । घनः प्रभञ्जनो नाम द्वितीयस्तदनन्तरम् ॥ १ ॥ तनुवातमुपर्यस्य त्रैलोक्याधारशक्तिमत्। वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशम्यताम् ॥ २ ॥ घनोदधिमरुत्तस्य वर्णो गोमृत्रसन्निभः। घनाञ्चगस्य वर्णोऽस्ति मुदुगवर्णनिभः स च ॥ ३॥ तनुर्गन्धवहो नानावर्णवान परिकीर्तितः। एते त्रयोऽपि वृक्षस्य त्वग्वा लोकोपरि स्थिताः ॥ ४ ॥ लोकमुले च पाइर्वेषु यावद्रज्जु मरुत्त्रये। विंशतिश्र सहस्रणि, बीहल्यं योजनै: पृथक् ॥ ५ ॥ सहस्राणि त सप्तेव पश्च चत्वारि च क्रमात्। बाहल्यं गन्धवाहानां प्रणिधौ सप्तमक्षितेः ॥ ६ ॥ नभस्वतां क्रमाद्वीयमानानां बाहलं मतम्। तिर्यग्लोके <sup>3</sup>त्रताब्ध्यग्निसहस्त्रैयोंजनै: पृथक ॥ ७ ॥ वर्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद् ब्रह्मसमाश्रयाः। बाह्लाः सप्त पश्चात्र तानि चत्वारि च स्मृताः ॥ = ॥ सदागतित्रयं तस्माद्धीयमानं क्रमागतम् । पश्च चत्वारि च त्रीणि तान्यध्वे बहलाश्रितम् ॥ ९ ॥ स्पर्शनो लोकशिखरे, द्विक्रोशः स्याद् घनोद्धिः। क्रोशैकबहली विद्धिः धनश्वसन उच्यते ॥ १० ॥ चतुश्रापशतैश्रापि सपादैह्न इष्यते। क्रोशैकस्तनुवातस्य बाहल्यं शल्यहृन्मते ॥ ११ ॥ तस्योपरितने भागे सिद्धा जनमादिवर्जिताः। तिष्ठन्ति ते निजं स्थानं कचिद्यच्छन्त मेऽर्चिताः ॥ १२ ॥

१ बाहुल्यैयों - आ०, व०, द०। बाहल्यैयों - आ०, ज०, व०। २ क्रमान्त्रये मानानां आ०, व०, द०, ज०। ३ त्रतानि पञ्च, अञ्ध्यश्चत्थारः, अग्नयस्त्रयः।

80

१५

स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचारितं चौरुचरित्रतेजसाम् । विचिन्त्य सिद्धान्त्रणमन्ति येऽनिशं व्रजन्ति ते शं श्रुतसागरेडितम् ॥१३॥

अथ सप्तानां नारकाणां भूमिबाहल्यमुन्यते । तथा हि—

"लक्षमेकमशीतिश्व सहस्राण्यादिमेदिनी । बाहल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः.स्मृताः ॥

तत्वोडशसहस्राणि खरक्ष्माभाग उन्नतः।

जम्बालबहुलो भागोऽप्यशीति<sup>°</sup>श्रतुरुत्तरम् ॥

अशीतितत्सहस्राणि भागोऽम्युबहुलाभिधः ।

त्रिष्वधश्रोपरि त्याज्यं तत्सहस्रं च पश्चसु ॥

रक्षोऽसुरा द्वितीये स्युराद्ये स्युभौमभावनाः।

इतरे तु तृतीये तु नारका: प्रथमे मता:।।

द्वीत्रिंशत्तत्सहस्राणि वंशा भूरुत्रता मता ।

शैलाष्टाविंशतिं ह्युचाञ्चतुर्विंशतिमेंञ्जना ॥

अरिष्टा विंशंतिं तानि मघवी पोडश स्मृता।

माघव्यष्टोत्रता वातैस्त्रिभिः प्रत्येकमावृताः ॥

<sup>६</sup>कण्डरादिकजन्तूनां छत्रकच्छिद्रस**क्मिभाः** ।

नारकोत्पादभूदेशाः पतन्तीतो ह्यधोम्रखाः ॥" [

अथ सप्तनरकप्रस्तारनामानि कथ्यन्ते—तत्र तावत्प्रथमनरकप्रस्तारास्त्रयोदश—प्रथमः सीमन्तकः प्रस्तारः । द्वितीयो नरकनामा प्रस्तारः । तृतीयो रोरुकः प्रस्तारः । चतुर्थो भ्रान्तः । पञ्चम उद्घान्तः । षष्ठः सम्भ्रान्तः । सप्तमोऽसम्भ्रान्तः । अष्टमो विभ्रान्तः । नवमस्रस्तः । २० दशमस्रस्तिः । एकादशः वकान्तः । द्वादशोऽवकान्तः । त्रयोदशो विकान्तः । द्वितीयनरक-प्रस्तारा एकादश—प्रथमः स्तवकः । द्वितीयः स्तनकः । तृतीयो मनकः । चतुर्थोऽमनकः । पञ्चमो घाटः । षष्ठोऽसंघाटः । सप्तमो जिहः । अष्टमो जिह्नकः । नवमो लोलः । दशमो लोलुकः । एकादशः स्तनलोलुकः । नत्तिये नरके नव प्रस्ताराः—प्रथमस्तप्तः । द्वितीय-स्तिपतः । चतुर्थस्तापनः । पञ्चमो निद्रायः । षष्ठः प्रज्वलितः । सप्तम २५

१ -तं वासचरि- आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ -तिचतुरुत्तरः ज॰। -तिश्चतुरुत्तरः व॰। ३ द्वात्रिंशच्च स- आ॰। ४ -मञ्जसा आ॰, द॰, व॰, ज॰। ५ -शतिस्तानि आ॰। ६ क॰जरा- ता॰। ७ -मः सूर्कः सा॰,व॰। ८ संस्तपनः ज॰। संस्तनः आ॰, द॰। ९ वनकः आ॰, द॰, ज॰। १० लोलुपः ता॰, व॰। ११ -लोलुपः ता॰, व॰। १२ तृतीयनर -आ॰, इ॰, व॰, व॰, ज॰।

उड्डिक्टितः । अष्टमः संज्विलितः । नवमः सम्प्रज्विलितः । चतुर्थेनरके सप्त प्रस्ताराः—प्रथम आरः । द्वितीयस्तारः । तृतीयो मारः । चतुर्थो वव्यस्कः । पञ्चमस्तमकः । षष्टः खडः । सप्तमः खडखडः । पञ्चमस्तमे पञ्च प्रस्ताराः—प्रथमस्तमः । द्वितीयो भ्रमः । तृतीयो झषः । चतुर्थोऽन्धः । पञ्चमस्तमिस्नः । पष्टनरके त्रयः प्रस्ताराः—प्रथमो हिमः । द्वितीयो वद्र्वेलः । द्वितीयो लङ्कः । सप्तमनरके एकः प्रस्तारः—अप्रतिष्ठानः । इत्येकोनपञ्चाशत् प्रस्ताराः सप्त-तरकाणां भवन्ति । एषां सप्तानाञ्च नरकाणां वामान्तराणि च भवन्ति । प्रथमा भूमिः घर्मा । द्वितीया वंशा । तृतीया शैला शिला वा । चतुर्थो अञ्जना । पञ्चमी अरिष्टा । षष्टी मघवी । सप्तमी माघवी ।

अथ रब्लप्रभादिषु नरकेषु ये स्थिताः प्रस्तारास्तेषु त्रयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यानि १० बिळानि वर्तन्ते तेषां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते—

# तासु त्रिंशत्पञ्जविंशतिपञ्जद्शद्शित्रपञ्जोनैकनरकशत-सहस्राणि पञ्ज चैव यथाक्रमम् ॥ २॥

तासु रब्रप्रभादिषु सप्तसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशिव-पञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि भवन्ति । उपञ्च चैव भवन्ति । नरकशतसहस्रशब्दः प्रत्येकं १५ प्रयुज्यते, तेनायमर्थः—त्रिंशच पञ्चविंशतिश्च पञ्चदश च दश च त्रीण च पञ्चभिरूनमेकं च त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकानि, तानि च तानि नरकाणां विळानां शत-सहस्राणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि । तथा हि—त्रिंशत्ररकशतसहस्राणि त्रिंशल्लक्षनरकाणि रत्नप्रभायां प्रथमभूमौ भवन्ति । पञ्चविंशतिनरकशतसहस्राणि पञ्चविंशतिलक्षविलानि शर्कराप्रभायां द्वितीयभूमौ भवन्ति । पञ्चदशशतसहस्राणि पञ्चदशलक्षविलानि वालुकाप्रभायां २० तृतीयभूमौ भवन्ति । दशनरकशतसहस्राणि दशलक्षविलानि पङ्कप्रभायां चतुर्थभूमौ भवन्ति । त्रीणि नरकशतसहस्राणि त्रिल्ल्चविलानि धूमप्रभायां पञ्चमभूमौ भवन्ति । पञ्चोनमेकं नरकशतसहस्रं पञ्चहीनैकविललक्षं तमःप्रभायां भूमौ भवन्ति । एवमेकत्र चतुरशितिलक्षाणि भवन्ति । भवति चात्र श्लोकः—

"त्रिंशच्चैव तु पञ्चिविंशतिरतः पञ्चाधिकाः स्युईश स्युस्तुर्य्ये दश पश्चमे निरयके तिस्रश्च लक्षाः मताः ।

१ चर्चस्कः आ॰,द॰,व॰,ज॰। २ "धम्मावंसामेघाअंजणारिद्वाणउक्भमघवीओ। माघविया इय ताणं पुढवीणं गोत्तणामाणि॥" -तिकोय॰ १।१५३। "धर्मा वंशा शिलाख्या च अञ्जनारिष्टका तथा। मघवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाहृताः॥" -वराङ्गच॰ १।१२। ३ पञ्चैव आ॰, द॰, व॰, ज॰, व॰।४ पञ्चैव वि- आ॰, द॰,ज॰। ५ -ित त्रिंश- आ॰, व॰, व॰, ज॰।।

# षष्ठे पश्चसम्राञ्झिता खलु भवेल्लच्येन पश्चान्तिमे सप्तस्वेवमशीतिरास्पदभुवां लक्षाश्रतिमर्ग्रताः ॥" [

अध सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविशेषं दर्शयन्ति— नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहचेदनाविक्रियाः॥ ३॥

नारका नरकसत्त्वाः । कथम्भूताः ? नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । लेश्याश्च कापोतनीलकुष्णाः, परिणामाश्च स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः, देहाश्च शरीराणि, वेदनाश्च शीतोष्णजनिततीत्रबाधाः, विकियाश्च शरीरविकृतयः, लेश्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः। नित्यमनवरतम् , अशुभतरा अतिशयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषां नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथमभूमौ द्वितीयभूमौ च 'कापोती लेश्या वर्तते । तृतीयभूमावुपरिष्टात् कापोती, अधो नीला लेश्या भवति । चतुथ्याँ १० भूमौ नीलैंव छेश्या भवति । पद्धम्यां क्षितावुपरिष्टान्नीला छेश्या अधरतात् कृष्णा । पष्ट्यां धरायां कृष्णेव । सप्तम्यां क्ष्मायां परमकृष्णा लेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु क्षेत्रकारणवशात्ती-ब्राऽसातहेतवोऽशुभतराः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः परिणामाः भवन्ति । अशुभनामकर्मोद्यात् सप्तरविप भूमिषु विकृतिप्राप्ताः कुत्सितरूपा हुण्डकसंस्थाना अशुभतंरकाया भवन्ति । तत्र प्रथमभूमौ प्रथमपटले इस्तत्रयोन्नता देहा भवन्ति । ततः क्रमेण वर्द्धमानास्त्रयोदशे पटले १५ सप्त चापानि त्रयो हस्ताः षडङ्गुलुयोऽशुभतंरा देहा भवन्ति । एवं द्वितीयभूमौ क्रमष्टद्वया एकाद्रो पटले पद्भद्रा चापानि अर्धर्तृतीयौ करौ भवतः । तृतीयभूमौ नवमे पटले एकत्रि-शच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुर्थभूमौ सप्तमे पटले द्विषष्टिचापानि द्विहस्ताधिकानि भवन्ति । पद्धम्यां भूमौ पद्धमे पटले पद्धविंशत्यधिकं शतं चापानां भवति । पष्ट्यां भूमौ तृतीये पटले सार्द्धे द्वे शते धनुषां भवतः । सप्तम्यां दमायां पञ्चशतचापोत्सेधानि शरीराणि २० नारकाणां भवन्ति ।

अभ्यन्तराऽसद्वेद्योदये सित चतस्यु भूमियु नारकाणां बाह्ये उष्णे सित तीव्रा वेदना भवति । पंश्वम्यां भूमौ उपिर द्विलक्षिवलेषु उष्णवेदना भवित । अथ एकलक्षिविलेषु तीव्रा शीतवेदना भवित । अत्र तु पश्चम्यां भूमौ भातान्तरमित । उपिर पँद्धविंशत्यधिकद्विलक्ष-बिलेषूष्णवेदना, एकलज्ञबिलेषु पंश्वविंशतिहीनेषु शीतवेदना भवित । षष्ट्यां सप्तम्यां च २५ भूमौ तीव्रा शीतेव वेदना वर्तते ।

१ कापोतले - आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ - भतरा का - आ॰, व॰, द॰, ज॰। ३ - तरदे - आ॰, व॰, द॰, ज॰। ४ - तृतीयकरो ता॰। ५ पंचमभू - आ॰, ज॰। ६ " पंचमपुढवीए तिचउक्कभागंत। अदिउण्हा णिरयिवला तिष्ट्रियजीवाण तिष्वदाधकरा॥" - तिक्रोयप॰ २।२९। ७ अत्र 'पञ्चविंशतिसहस्राधिकद्विलक्षिवलेषु' इति पाठेन भाव्यम्। ८ अत्र 'पञ्चविंशति-सहस्रहीनेषु' इति पाठः समुचितः।

80

7

'वयं शुभं करिष्यामः' इति उद्यमेऽष्यशुभैव विक्रियोत्पद्यते । 'वयं सुखहेत् नृत्पा-द्यामः' इत्युद्यमेऽपि सति दुःखहेतुमेवोत्पादयन्ति । एवमशुभतरा विक्रिया नारकेषु ज्ञातन्या । भवन्ति चात्र रहोकाः—

> "कापोती तु इयोर्लेश्या तृतीये सा च नीलिका । नीला तुरीये नीला च कृष्णा च परतः स्मृता ॥ १ ॥ कृष्णा पष्ठे, महाकृष्णा सप्तमे नरके मता । धनुः कराङ्गुलीरुचाः सप्तित्रपडपि क्रमात् ॥ २ ॥ द्विद्विस्ततश्चतुर्ध्वस्ति तेषृष्णा तीत्रवेदना । पश्चमे पश्चविंशत्याऽधिकयोर्लक्षयोर्द्धयोः ॥ ३ ॥ विलानां वेदनोष्णैव ततोऽन्यत्र च शीतला । पष्ठे च सप्तमे श्वभ्रे शीतैव खलु वेदना ॥४॥" [

अधैतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्पादितेव वेदना वत्तेते, आहोस्विदन्यदिप दुःखं तेषां वर्त्तते न वेति प्रश्ने सूत्रमिदमाहः—

#### परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४॥

१५ परस्परस्य अन्योन्यस्य उदीरितमुत्पादितं दुःखं येस्ते परस्परोदीरितदुःखा नारका भवन्तीति सूत्रार्थः । केन प्रकारेण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति । चेत् १ उच्यते— भवप्रत्ययेन अवधिक्वानेन सम्यग्दृष्टीनां मिथ्यादर्शनोद्यात् विभक्षनाम्ना अवधिना विप्रकर्षादेव दुःखहेतुपरिक्वानाद् दुःखमुत्पचते । समीपागमने । चान्योन्यविछोकनात् प्रकोपाग्निजी- चवल्यते । पूर्वजन्मानुस्मरणाच्च अतितीव्रानुबद्धवैराश्च भवन्ति । कुर्कुरगोमायुप्रभृतिवत् २० अत्याभिचाते प्रवर्तन्ते । निजविक्रियाविहितछोह्चनकुन्ततोमरशक्तिभिण्डमालपरशुवासीख- क्रह्मसलित्रशुल्लशुल्लुरिकाकदृरिकातरचारिखड्ड्रपकुठारभुसुण्डिशङ्कुनाराचप्रभृतिभिरायुधैः निजपाणिपाददन्तश्च छेदनभेदनतक्षणकरटनेश्च अन्योन्यस्य अतितीव्रमसातमुत्पादयन्ति । क्रक्तचविद्रारणशूलारोपणभ्राष्ट्रक्षेपणयन्त्रपीत्तनवैतरणीनिमज्जनादिभिश्च दुःखयन्ति । क्रन्तिमुन्तयाच परिधानं दद्ति । कूटशाल्मलितरौ रोहावरोहणेन घट्टयन्ति । अङ्गारशय्यायां शाययन्ति । सन्दंशौर्कुञ्चन्ति । एवं महादुःखं जनयन्ति ।

अथ किमेतावदेव दुःखोत्पादनमाहोस्विदन्योऽपि कोऽपि दुःखप्रकारस्तेषामस्तीति प्रश्ने योगोऽयमुच्यते—

१ -मित्युच्य- आ०, व०, द०, ज०। २ -नेऽन्यो- आ०, व०, द०, ज०। ३ स्वामिधाते ता०,व०।

# संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्ध्योः॥ ५॥

प्राग्भवसंभावितातितीत्रसंक्लेशपरिणामोपार्जितपापकर्मोद्यात् सम् सम्यक् सन्ततं वा क्लिश्यन्ते स्म आर्तरौद्रध्यानसंप्राप्ता ये ते संक्लिष्टाः । असुरत्वप्रापकदेवगतिनामकर्म-प्रकारकर्मोद्यादस्यन्ति श्विपन्ति प्रेरयन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टाश्च ते असुराश्च संक्लिष्टा- ऽसुराः । संक्लिष्टासुरेरदीरितसुत्पादितं दुःखमसातं येषां ते संक्लिष्टासुरोदितदुःखाः । प्राक् ५ पूर्वमेव चतुर्थ्याः । पङ्कप्रभाभूमेः पूर्वमेव रत्नशर्करावालुकाप्रभारवेव तिस्पु नरकभूमिष्वसुरोदीरितं दुःखं भवतीति ज्ञातव्यम् । ने त्वधश्चतस्पु असुरोदीरितं दुःखमस्तीति ज्ञातव्यम् । तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीपादयः संक्लिष्टा असुरा वर्तन्ते त एव नारकाणां दुःखसुत्पाद्यन्ति । न तु सर्वेऽप्यसुरा नारकाणां दुःखसुत्पाद्यन्ति । अम्बाम्बरीपादय एव केचित्पूर्ववेरपितं स्मारित्वा तिस्पु भूमिपु यात्वा नारकान् योधयन्ति । तेषां युद्धं दृष्ट्वा तेषां सुख-१० सुत्पद्यते । अन्येषु प्रीतिहेतुभूतेषु विनोदेषु सत्त्विप युद्धं कारयतां पश्यतां च सुखसुत्प- द्यते । तादृशः संक्लेशपरिणामः तेरुपार्जितः पूर्वजन्मनीति भावः । भवति चात्र श्लोकः—

"अम्बाम्बरीषप्रमुखाः पूर्ववैरस्मृतिप्रदाः।

योधयन्त्यसुरा भूषु तिसृषु क्लिष्टचेतसः॥ १॥" [

तिलितिलप्रमाणशरीरखण्डनेऽपि तेषामपमृत्युर्न वर्तते । शरीरं पारदवत् पुनर्मिलिति १५ अनपवर्त्यायुष्ट्वात् । चकारः पूर्वोक्तदुःखसमुश्चयार्थः । तेन तप्तलोहपुत्तलिकालिङ्गनतप्त-तेलसेचनाऽयःकुम्भीपचनादिकं दुःखमुत्पादयन्ति ते असुरा इति तात्पर्य्यम् ।

अथैतेषां किलायुरकाले न त्रुट्यति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुर्वतते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः—

# तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशक्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा २० सन्त्वानां परा स्थितिः॥ ६॥

यथाक्रममिति पूर्वोक्तमत्र प्राह्मं "तासु त्रिंशत्" इत्यादि सूत्रे प्रोक्तम् । तेनायमर्थः – तेषु नरकेषु सप्तभूम्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उत्कृष्टा स्थितिर्वेदितव्या । सत्त्वाना-मित्युक्ते भूमीनां स्थितिरिति न प्राह्मम् , भूमीनां शाश्वतत्वात् । कथम्भूता स्थितिः ? एकत्रिसप्तद्शसप्तद्शद्वाविंशतित्रयिद्वारातारोपमा । सागरशब्दः प्रत्येकं प्रयुष्यते । तेनाय- २५ सर्थः — एकसागरः विसागराः सप्तसागराः दशसागराः सप्तद्श सागराः द्वाविंशातिसागराः त्रयिद्विशत्सागराः उपमा यस्याः स्थितेः सा तथोक्ता । अस्यायमर्थः — रत्तप्रभायां परा उत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । शकराप्रभायां त्रिसागरोपमा परा स्थितिः ।

१ ततश्चतसृषु असुरोदोरितं दुखं नास्तीति म॰। २ स्तवत् ता॰। ३ -युष्कात् भा॰, द॰, ज॰, ब॰। ४ त्रयः सा– ता॰, व॰। ५ –ितः सा– ता॰, व॰,

वाळुकाप्रमायां सप्तसागरोपमा परा स्थितिः । पङ्कप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थितिः । धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा परा स्थितिः । तमःप्रभायां द्वाविंशतिसागरोपमा परा स्थितिः । महातमःप्रभायां त्रयस्थितः ।

अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते—रत्नप्रभायां सीमन्तकनाम्नि प्रथमपटले नवति-प्रविक्ति । परा स्थितिर्वर्त्तते । नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवर्षाणि परा स्थितिरस्ति । रोहकनाम्नि तृतीयपटले असंख्यातपूर्वकोटयः परा स्थितिर्भवति । भ्रान्तनाम्नि चतुर्थपटले एकसागरस्य दशमो भागः परा स्थितिश्चकास्ति । एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यर्थः । उद्घान्त-नाम्नि "पश्चमे पटले एक सागरस्य पश्चमो भागो द्वे कोटीकोट्यो पल्योपमे इत्यर्थः । सम्भ्रान्तनाम्नि पष्ठे पटले सागरदशभागानां त्रयो भागाः परा स्थितिर्जागर्ति । असम्भ्रान्त-१० नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारो भागाः परा स्थितिरुदेति । विभ्रान्तनाम्नि अष्टमे पटले सागराई परा स्थितिः प्रवर्त्तते । त्रस्तनाम्नि नवमे पटले सागरदशभागानां पद्यसागाः परा 'स्थितिर्जायते । त्रसितनाम्नि दशमे पटले सागरदशभागानां सप्त भागाः परा स्थितिः सिध्यति । वकान्तनाम्नि एकादशे पटले सागरदशभागानां नव भागाः परा स्थितिरुत्यत्रते । अवकान्तनाम्नि द्वादशे पटले सागरदशभागानां नव भागाः परा स्थितिः १५ सम्पद्यते । विकान्तनाम्नि त्रयोदशे पटले एकसागरः परा स्थितिः फलति ।

द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाम्नि प्रथमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः फलति । स्तनकनाम्नि द्वितीयपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां चत्वारो भागाश्च परा स्थितिरास्ते । मनकनाम्नि तृतीयपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां षड् भागाश्च परा स्थितिरिवेदाते । अमनकनाम्नि चतुर्थपटले सागरेकः सागरेकादशभागानामष्ठी २० भागाश्च परा स्थितिर्वियते । घाटनाम्नि पद्धमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां दश भागाश्च परा स्थितिः अभवति । असङ्गाटनाम्नि पष्टे पटले सागरे हो सागरेकादशभागानां त्रा भागाश्च परा स्थितः प्रोदेति । जिह्ननाम्नि सप्तमे पटले हो सागरेकादशभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितः प्रवर्तते । जिह्नकनाम्न्यष्टमे पटले हो सागरो सागरेकादशभागानां पञ्च भागाश्च परा स्थितः प्रवर्तते । लोल्जामिन नवमे पटले हो सागरी २५ सागरेकादशभागानां सप्त भागाश्च परा स्थितः प्रस्थितः प्रस्थितः । स्तिलेखिन । स्तिलेखिन दशमे पटले हो सागरो सागरेकादशभागानां सप्त भागाश्च परा स्थितः प्रस्थितः प्रोत्सिवः । स्तिलेखिन । स्तिलेखिन एकादशे पटले त्रयः सागराः परा स्थितः प्रफलति ।

कृतीयपृथिव्यां तप्तनाम्नि प्रथमपटले त्रयः सागराः सागरनवभागानां चत्वारश्च परा स्थितिः सम्भवति । द्वितीये तपितनाम्नि पटले त्रयः सागराः सागरनवभागाना-

१ पञ्चमप- आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ -तिर्भव- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ३ -तिर्भ-आ॰, व॰, द॰, ज॰। ४ प्रतिध्यति ज॰। ५ प्रजायते ज॰। ६ प्रतिपद्यते आ॰, द॰। प्रपद्यते ज॰। प्रिसध्यति व॰।

मष्ट भागाश्च परा स्थितिः समुद्देति । तपननाम्नि तृतीयपटले चत्त्रारः सागराः सागरनव-भागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रवर्तते । तपननाम्नि चतुर्थपटले सागराश्चत्वारः सागरनवभागानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पञ्चमे पटले सागराः पञ्च सागरनवभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः सम्प्रसिध्यति । प्रज्वलितनाम्नि षष्ठे पटले पञ्च सागराः सागरनवभागानां षट् भागाश्च परा स्थितिः समुत्यवते । जञ्चलितनाम्नि सप्तमे पटले पट्सागराः सागरनवभागानामेकोभागश्च परा स्थितिः भस्म्यवते । संज्वलितनाम्नि अष्टमे पटले षट्सागराः सागरनवभागानां पञ्च भागाश्च परा स्थितिः सि्निष्पद्यते । संप्रज्वलितनाम्नि नवमे पटले सागराः सप्त परा स्थितिः संप्रफलिति ।

चतुर्थपृथिज्याम् आरनाम्नि प्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः समस्ति । तारनाम्नि द्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां १० पड्भागाश्च परा स्थितिः समस्ते । मारनाम्नि तृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः संजागित । वर्चस्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां पञ्चभागाश्च परा स्थितिः संविद्यते । तमकनाम्नि पञ्चमपटले सागरा नव सागरसप्तभागानां पञ्चभागश्च परा स्थितिः सन्ध्रियते । खडनाम्नि पष्टपटले सागरा नव सागरसप्तभागानां चत्वारो भागश्च परा स्थितिः समुद्भवति । खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दशसागराः १५ परा स्थितिरुज्जायते ।

पञ्चमपृथिव्यां तमोनाम्नि प्रथमपटले एकादश सागराः सागरपञ्चभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः परिसिध्यति । अमनाम्नि द्वितीयपटले सागरा द्वादश सागरपञ्चभागानां चत्यारो भागाश्च परा स्थितिः पर्युदेति । झषनाम्नि तृतीयपटले चतुर्दश सागराः सागरपञ्च-भागानामेको भागश्च परा स्थितिः पर्य्युत्पद्यते । अन्धनाम्नि चतुर्थपटले पञ्चदश सागराः २० सागरपञ्चभागानां त्रयो भागश्च परा स्थितिः परिसम्पद्यते । तमिस्ननाम्नि पञ्चमपटले सागराः सप्तदश परा स्थितिः परिनिष्पद्यते ।

षष्ठप्रथिव्यां हिमनाम्नि प्रथमपटलेऽष्टादश सागराः सागरित्रभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः परिफलित । वर्द् लनाम्नि द्वितीयपटले विशितसागराः सागरत्रयभागानामेको भागश्च परा स्थितिः परिजागितें । लल्छकनाम्नि तृतीयपटले द्वाविंशितसागराः परा स्थितिः २५ परिविद्यते ।

सप्तमप्रथिव्यामप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागरास्त्रयस्त्रिशत् परा स्थितिबोद्धव्या । भवन्त्यत्रायोः—

> "प्रथमभूप्रथमपटले वर्षसहस्राणि नवतिरुत्कृष्टा। स्थितिरेतावन्त्येवै द्वितीयके भवति लक्षाणि॥ १॥

30

पूर्वाणां खलु कोट्योऽसंख्याताः स्युस्तृतीयके। तुर्ये सागरदशमो भागः पश्चमके पश्चमक्चैव ॥ २ ॥ सागरदशभागानां त्रयस्तु भागा भवन्ति खलु पष्ठे। सप्तमके चत्वारो भागा अब्ध्यर्धमष्टमके ॥ ३ ॥ नवमे दशभागानां पड्भागा दशमके तु सप्तैव । 4 एकादशेष्ट नव तु द्वादशकेऽव्धिस्त्रयोदशके।। ४॥ अथ कथयामि मुनीनां द्वितीयभूप्रथमपटलकेऽव्धिश्व । एकादश्रमागानां द्वौ भागौ सागरस्यैव ॥ ५ ॥ पटले द्वितीयकेऽब्धिर्भागाश्चत्वार एव च तृतीये। अब्धिः षड्भागयुतश्रतुर्थकेऽब्धिः कलाश्राष्ट ॥ ६ ॥ 80 पञ्चमकेऽव्धिर्दशके (१) पष्ठेऽव्धिरेक एव भागश्च । सप्तमके द्वावन्धी त्रयश्च भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥ द्वावन्धी अष्टमके भागाः पश्चैव सागरी नवमे । भागाः सप्त च दशमे नव भागाः सागराविष च ॥ ८ ॥ उद्धय एकादशके त्रयस्तृतीयचमाप्रथमपटले। १५ अब्धित्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वारः ॥ ९ ॥ अब्धित्रयाष्ट्रभागा द्वितीयके सिन्धवस्तृतीये तु । चत्वारों ऽशत्रितयं तुर्ये ते चैव सप्त कलाः ॥ १० ॥ पश्चमके द्रयंशयुताः शशब्वजाः पश्च पष्टके पश्च । भागाः पट् सप्तमके पडब्धयोंऽशस्तथा चैकः ॥ ११ ॥ २० अथ वीचिमालिनः स्युः षडष्टमे भागपश्चकेन युताः । नवमे महार्णवानां सप्तकमिति साधुभिः कथितम् ॥ १२ ॥ तुर्यभ्रप्रथमपटले श्राध्वजाः सप्त सप्तभागानाम् । भागास्त्रयो द्वितीये सप्ताम्बुधयश्च पड्मागाः ॥ १३ ॥ अष्ट तृतीयेऽम्बुधयो भागौ द्वौ तुर्यकेऽष्टपश्चकलाः। २५

80

पश्चमभृप्रथमेऽस्मिन्नेकादशपश्चभागभागयुगम् । द्वादशचतुरंशयुताः द्वितीयकेऽतश्रतुर्दशांशश्र ॥ १५ ॥ तुर्ये पश्चदशांशास्त्रयः परं पश्चमे त सप्तदश । षष्ठभ्र प्रथमपटलेऽष्टादशभागत्रयद्वयंशौ ॥ १६ ॥ अम्बुधिविंशतिरंशो द्वितीयके विंशतिस्तृताये तु । अर्णवयुगेन सप्तमभ्रुवि त्रयित्तंशदम्बुधयः ॥ १७ ॥" [

प्रथमे पटले जघन्यमायुर्दशवर्षसहस्राणि भवन्ति । उत्कृष्टं तु ेपूर्वमेवोक्तम्। यत्प्रथमपटले उत्कृष्टमायुस्तद्द्वितीयपटले जघन्यं ज्ञातन्यम्। एवं सप्तस्विप नरकेऽवेकोन-पञ्चाशत्पटलेष्यायुरनुक्रमो ज्ञातव्यो यावत् सप्तमे नरके एकोनपञ्चाशत्तमे पटले द्वाविंशति-सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या।

तेषु नरकेषु मद्यपायिनो मांसभक्षका मखादौ प्राणिघातका असत्यवादिनः परद्रज्या-पहारकाः परस्रीलम्पटा महालोभाभिभूताः रात्रिभोजिनः स्नी-बाल-वृद्ध-ऋषिविश्वासघातका जिनधर्मनिन्दका रौद्रध्यानाविष्टा इत्यादिपापकर्मानुष्ठांतारः समुत्पचन्ते । उपरिपादा अधो-मस्तकाः सर्वेऽपि समुत्पद्य अधः पतन्ति । दीर्घकालं दुःखान्यनुभवन्ति । मेकमात्रं भोजनं भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्तुवन्ति । समुद्रजलं पिपासन्ति, जलबिन्दुमात्रमपि १५ न प्राप्तुवन्ति । सदा सुखं वाञ्छन्ति, चज्जरुन्मेषमात्रमपि काळं सुखं न लभन्ते । तथा चोक्तम्-

> ''अँच्छिणिमीलणिमत्तं णित्थि सुहं दुक्खमेव अणुबद्धं। णिरये पोरहयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥१॥" [ तिल्लोयसा० गा० २०७ ]

अन्यस्च-

२०

"अँसण्णि-सरिसव-पक्खी-भ्रजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । पढमादिसु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥" [

अस्यायमर्थः-असिक्झनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति । सरीसृपा द्वितीयमेव नरकं गच्छन्ति । पत्तिणस्तृतीयमेव भारकं ब्रजन्ति । भुजगाश्चतुर्थमेव नरकं यान्ति । सिंहाः पद्मममेव नरकं 'जिहते। स्नियः षष्ठमेव। मत्त्याः मनुष्याश्च सप्तममेव नरकर्मियून्ति। २५

१ पूर्वोक्तम् आ०, द०, ब०, ज०। २ -नुष्ठान्नारकाः स- ज०। ३ अधोमुखाः आ०, द०, ज॰, ब॰ । ४ अक्षिनिमीलनमात्रं नास्ति सुखं दुक्खमेव अनुबद्धम् । नरके नारकाणामहर्निशं पच्य-मानानाम् ॥ ५ असंज्ञितरीसृपपक्षिभुजगिसंहस्त्रीमत्स्यमनुजाश्च । प्रथमादिषु उत्पत्तिरुटनारान् द्विवारं याचत् ॥ ६ -यमेव व- ता॰, व॰। ७ विरहन्ति आ॰, व॰, द॰, ज॰। ८ -मियन्ति आ॰, ब०, द०, ज०।

यदि प्रथमनरकं कश्चिदवच्छिक्नतया निरन्तरं गच्छति तर्हि अष्ट्रवारान् । यदि द्वितीयं नरकं निरन्तरं गच्छति तर्हि सप्तवारान् ब्रजति । नृतीयं षड्वारान् ब्रजति । चतुर्थं पञ्चवारान् । पञ्चमं चतुर्वारान् । षष्ठं त्रीन् वारान् । सप्तमं द्वौ वाराविति । सप्तमान्नरकान्त्रिर्गतिस्वियोग्व भवति, पुनश्च नरकं गच्छति । षष्ठान्निर्गतो नरत्वं यदि प्राप्नोति तर्हि ५ देशब्रतित्वं न प्राप्नोति, सम्यक्त्वं तु न निषिध्यते । पञ्चमान्निर्गतः देशब्रतित्वं स्त्रभते, न महाब्रतित्वम् । चतुर्थान्निर्गतः कोऽपि निर्वाणमपि गच्छति । नृतीयाद् द्वितीयात्प्रथमाच्च विनिर्गतः कश्चित्तीर्थक्करोऽपि भवति ।

अथेदानी तिर्यग्छोकस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्य्याः— जम्बृह्वीपलवणोदाद्यः शुभनामानो द्वीपसमृद्राः॥ ७॥

१० जम्बूद्वीपश्च जम्बूनामद्वीपः, लवणवत् क्षारमुदकं जलं यस्य स लवणोदः, जम्बूद्वीपश्च लवणोदश्च जम्बूद्वीपलवणं,दौ, तावादी येषां द्वीपसमुद्राणां ते जम्बूद्वीपलवणोदादयः ।
जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयः समुद्राः द्वीपसमुद्राः । कथम्भूताः ? शुभनामानः शुभानि
मनोज्ञानि यानि नामानि लोके वर्तन्ते तानि शुभानि नामानि येषां द्वीपसमुद्राणां ते
शुभनामानः । तथा हि—जम्बूद्वीपनामा प्रथमो द्वीपः । लवणोदनामा प्रथमः समुद्रः ।
१५ आदिशब्दात् धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वीपः । कालोदनामा द्वितीयः समुद्रः । पुष्करबरनामा तृतीयो द्वीपः । पुष्करवरनामा तृतीयः समुद्रः । वारुणीवरनामा चतुर्थो द्वीपः ।
वारुणीवरनामा चतुर्थः समुद्रः । क्षीरवरनामा पद्धमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पद्धमः समुद्रः ।
शृतवरनामा पष्ठो द्वीपः । शृतवरनामा पष्ठः समुद्रः । इज्ञवरनामा सप्तमो द्वीपः । इज्ञवरनामा सप्तमः समुद्रः । नन्दीश्वर्यनामा अष्टमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमणद्वीपपर्यन्ता
असंख्येया द्वीपाः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता असंख्येयाः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमणद्वीपपर्यन्ता
असंख्येया द्वीपाः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता असंख्येयाः समुद्रः । असंख्येया इत्युक्ते
कियन्तो द्वीपसमुद्राः ? पद्धविशत्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः ।

मेरोकत्तरस्यां दिशि उत्तरकुक्तनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बूबृक्षो वर्तते। स सदा २५ शाश्वतो नानारत्नमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः स्फटिकमणिमयपुष्टपमञ्जरीक इन्द्रनीलमणिमयपत्रः । जम्बूदेवोषितप्राक्शाखः तद्बृक्षस्य चतुर्दिन्तं चत्वारः परिवाग्बृक्षाः। तथा लक्षेक (कम्)चत्वारिशत्सहस्राणि एकं शतं पश्वदशः च परिवारवृक्षा वर्त्तन्ते। एवं सर्वेऽपि जम्बृबृक्षा मिलित्वा वृक्षाणामेकं लक्षं चत्वारिशत्सहस्राणि एकं शतं एकोनविशतिश्च, मूलवृक्षेण सह विशतिश्च वृक्षा भवन्ति। १४०१२०।

१ -रमुदं ज- द०, ज०, ता०। २ -के प्रव- आ०, व०, द०, ज०। ३-६वरवरना-वा०। ४ -६वरवरना- ता०, व०। ५ -णप- आ०, व०, ज०, व०। ६ -यद्वी- ता०, व०, ज०। ७ -दा प- ता०, आ०, ज०।

84

तथा चोक्तम्-

# "चत्वारिंशत्स्रहस्राणि लेखं चैकोनविंशतिः। शतं तद्धीत्सेधाः स्युः जम्बोर्जम्बुतरोरिमाः॥" [

पंच्चशतयोजनोत्सेधो मूलवृक्षः । एतेन जम्बूवृक्षेणोपलक्षितत्वाज्ञम्बूद्वीप इत्युच्यते । यादृशो जम्बूवृक्षः तादृशो देवकुरुमध्ये शाल्मिलवृक्षोऽिष वर्तते । यावन्तो वृक्षास्तावन्तो ५ रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एवं धातकीवृक्षोपलक्षितो धातकीद्वीपः । पुष्करवृक्षो-पलक्षितैः पुष्करद्वीपः ।

अथैतेषामसंख्येयद्वीपसमुद्राणां विस्तारसूचनार्थं सन्निवेशकथनार्थं संस्थानविशेषनि-रूपणार्थं स्वत्रमिदं प्रतिपादयन्ति—

# ब्रिडिविंग्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिचेपिणो वलयाऽऽकृतयः ॥ = ॥

द्विद्विविष्कम्भो द्विगुणद्विगुणविस्तारो येषां द्वीपसमुद्राणां ते द्विद्विविष्कम्भा जाति-क्रियाद्रवयगुणेर्युगपत् ४प्रयोक्तुवर्याष्त्वमिच्छा बीष्सा बीष्सार्थे "पद्स्य" [शाकटा०१।२।९२]। इति सूत्रेण द्विःसह द्विवेचनम्। अत्र विष्कम्भस्य द्विगुणस्वव्याप्त्यथे वीष्सा वर्त्तते। तेन विष्कम्भस्य गुणवचनत्वात् एषा गुणवीष्सा वर्तते। उक्तक्च जात्यादिशब्दानां छक्षणम्—

"दव्यक्रियाजातिगुणप्रभेदैर्डवित्थकर्चृ द्विजपाटलादौ ।

शब्दप्रष्टतिं मुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणाः॥१॥" [

कया रीत्या द्विगुणद्विगुणविष्कम्भो द्वीपत्यमुद्राणां भवति ? इत्याह—एकछक्षयोजनिक्तारो जम्बू द्वीपः । तद्विगुणविस्तारः द्विछक्षयोजनिक्तारो छवणोदसमुद्रः । तस्माद् द्विगुणविस्तारख्चतुर्छक्षयोजनिक्तारो धातकीद्वीपः । तस्माद् द्विगुणोऽष्टछक्षयोजनिक्तारः काळोदसमुद्रः । तस्माद् द्विगुणः थोडशळक्षयोजनिक्तारः पुष्करवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुणां २० द्वात्रिश्वरूछक्षयोजनिक्तारः पुष्करवरसमुद्रः । तस्माद् द्विगुणः चतुःषष्टिछक्षयोजनिक्तारो वारुणीवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुण एककोट्ट्यप्टाविश्वतिळक्षयोजनिक्तारो वारुणीवरसमुद्रः । तस्माद् द्विगुणो द्विकोटिषट्पख्चाश्राहक्षयोजनिक्तारः श्वीरवरद्वीपः । तस्मात् द्विगुणः पद्मकोटिद्वादश्वर्छक्षयोजनिक्तारः श्वीरवरसमुद्रः । तस्माद् द्विगुणो द्विकोटिचतुवंशितः । तस्माद् द्विगुणो विश्वतिकोटच्छचत्वारिशल्तचयोजनिक्तारो पृतवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुणो विश्वतिकोट्यप्टचत्वारिशल्तचयोजनिक्तार इच्चवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुणश्चत्वारिशल्कोटप्रणवित्तक्षयोजनिक्तार इच्चवरस्वर्द्वीपः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिकोटिद्विनवित्वक्षयोजनिक्तारे इच्चवरसमुद्रः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिकोटिद्विनवित्वक्षयोजनिक्तारे नन्दिश्वरवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिळक्षयोजनिक्तारो नन्दिश्वरवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिळक्षयोजनिक्तारो नन्दिश्वरवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिकोटिद्वनवित्वक्षयोजनिक्तारो नन्दिश्वरवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुण एकश्वरीतिळक्षयोजनिक्तारो नन्दिश्वरवरद्वीपः । तस्माद्

१ लक्षा चै- भा०, व०, द०, ज०, ता०। २ पचविंशतियां - भा०, व०, द०, ज०। ३ -ताऽय पु- भा०, व०, द०, ज०। ४ -योक्तव्यामिच्छा भा०, व०, द०, ज०। ५ -णीस- भा०, व०, द०, ज०।

द्विगुणः सप्तविंशतिकोट्यधिकत्रिशतकोटि-अष्टपष्टिलक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवरसमुद्रः ।
तस्माद् द्विगुणः पद्त्रिंशल्लक्षाधिकाः पश्चपञ्चाशतकोटयः षट्शतकोटयः एतावद्योजनविस्तारः
अरुणवरद्वीपः । तस्माद् द्विगुणो द्वासप्ततिलक्षाधिकाः दशकोटयस्त्रयोदशशतकोटयः एतावद्योजनविस्तारोऽरुणवरसमुद्रः 'पर्यन्तं गहनं गणितशास्त्रम्' [ ] इति वचनात्
५ कियत्पर्यन्तं गण्यते १ अनया रीत्या स्वयम्भूरमणपर्यन्तं द्विगुणविष्कम्भाः हीपसमुद्राः
असंख्येया ज्ञातव्याः । अत्रायं विशेषः—यथा जम्बूद्वीपल्वणसमुद्रविस्तारो द्वयसमुद्रायात्
त्रिलक्षयोजनप्रमिताद् धातकीखण्डद्वीपः एकलक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयद्वीपसमुद्रविस्तारेभ्यः
स्वयम्भूरमणसमुद्रविस्तार एकलक्षेणाधिको ज्ञातव्यः ।

पुनरिष कथम्भूता द्वीपसमुद्राः १ पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः । पूर्वं पूर्वं प्रथमं प्रथमं १० परिक्षिपन्ति समन्तात् वेष्टयन्तीत्येवंशीलाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः । जम्बूद्वीपो लवणसमुद्रेण वेष्टितः । लवणसमुद्रः धातकीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । धातकीखण्डद्वीपः कालोदसमुद्रेण वेष्टितः । कालोदसमुद्रः पुष्करवरद्वीपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । अनया रीत्या पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः, न तु नगरमामपत्तनादिवत् यत्र तत्र स्थिताः । पुनरिप कथम्भूता द्वीपसमुद्राः १ वलयाकृतयः । गजदन्तकाचादिकृतानि कङ्कणानि स्वीकरभूषणानि १५ वलयान्युच्यन्ते । तद्वस्तवेंऽपि द्वीपसमुद्रा वर्तुलाकारा वर्तन्ते, न ज्यस्राः व चतुरस्राः न पञ्चकोणाः, न पद्कोणाः इत्याद्याकाररिह्ताः, किन्तु वृत्ताकारा एव ।

अथ जम्बूद्वीपाद् द्विगुणद्विगुणविस्ताराः \*किल लवणसमुद्रादयो वर्तन्ते स जम्बूद्वीप एव \*कियद्विस्तारो भवति, यद्विस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इत्युक्ते तत्स्वरूपमाहुः—

# तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः॥ १॥

२० तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन् तन्मध्ये सर्वद्वीपसमुद्राणां मध्यप्रदेशे जम्बूद्वीपो वर्तत इत्यर्थः । कथम्भूतो जम्बूद्वीपः १ मेरुनाभिः, मेरुः सुदर्शननामा कनकपर्वतः एकसहस्रयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसहस्रयोजनबहिरुन्नतः । श्रीभद्रशालवना-दुपरि पञ्चशतयोजनलभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनात्त्रिषष्टियोजनसहस्रं सम्प्राप्य सौमनसवनः । सौमनसवनात् सार्द्धपञ्चत्रिशत्सहस्रयोजनगम्यपाण्डुकवनः । चत्वारिशद्योजनोन्नतचूलिकः, २५ सा चूलिका सार्द्धपञ्चत्रिशत्सहस्रयोजनगम्यपाण्डुकवनः । चत्वारिशद्योजनोन्नतचूलिकः, १५ सा चूलिका सार्द्धपञ्चत्रिशत्सहस्रयोजनमध्य एव गणनीया । स एवंविधो मेरुनाभिमध्यप्रदेशो यस्य जम्बूद्वीपस्य मेरुनाभिः । पुनरिप कथम्भूतो जम्बूद्वीपः १ वृत्तः वर्तुलः । आदित्यविम्बबद्वर्जुलाकार इत्यर्थः । पुनरिप कथम्भूतो जम्बूद्वीपः १ योजनशतसहस्र-विकन्भः । शतानां सहस्रं शतसहस्रम् , योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहस्रम् , योजनानां सहस्रं योजनशतसहस्रम् ।

१ पर्यन्तग – दर, ज॰ दर। २ - यानि कथ्यन्ते भार, दर, दर, वर, ज०। ३ न चतु – आरथ वरु, दर, जरु। ४ किं छ – आरु, वरु, दरु, जरु। ५ कियान् वि – आरु, दरु, जरु। ६ पुनः कि विशिष्टो ज – आरु, दरु, जरु।

शतसहस्रं विष्कम्भो विस्तारो यस्य जम्बूद्वीपस्य स भवति योजनशतसहस्रविष्कम्भः, एकछक्षयोजनविस्तार इत्यर्थः । उपरिस्थितवेदिकेन सालेन सह छक्षयोजनविष्कम्भः इति
भावः । स जम्बूद्वीपसालः अष्टयोजनोच्चः, मूले द्वादशयोजनविस्तारः, मध्येऽष्टयोजनविस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । तत्सालोपरि रक्षसुवर्णमयी वेदिका चोभयपारवें
वर्तते । सा वेदिका कोशद्वयोज्ञता वर्त्तते । तस्या वेदिकाया विस्तारो योजनमेकं कोशश्चेकः ५
धनुषां सहस्रं सप्तशतानि पञ्चाशद्युतानि च । तद्वेदिकाद्वयमध्ये सालस्योपरि महोरगदेवप्रासादाः सन्ति । ते प्रासादाः रत्नमया वनष्टक्षवापीतद्यागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधनास्तिष्ठन्ति । तस्य दुर्गस्य पूर्वदक्षणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि वर्त्तन्ते । तन्नामानि—
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि कमाद्विज्ञेयानि । तद्वारोच्चत्वमष्टयोजनानि, विस्ताग्श्चतुयोजनानि, चतुद्वीरामे जिनप्रतिमा अष्टशतिहार्यसंयुक्ता वर्तन्ते । तस्य जम्बूद्वीपस्य १०
परिक्षेपस्त्रीणि योजनलक्षाणि सप्तविशत्यमे द्वे शते च योजनानां त्रयः कोशा अष्टाविशत्यमं
धनुःशतं च अङ्गलयस्त्रयोदश च किश्चिद्वधिकमद्वीङ्गलं च ।

तस्मिन् जम्बृद्धीपे षट्कुळपर्वतैः कृतानि यानि सप्त क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि भगवान प्राह<sup>्</sup>—

# भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरगयवतैरावतवर्षाः चेत्राणि ॥१०॥ १५

भरतश्च हैमवतश्च हरिश्च विदेहश्च रम्यकश्च हैरण्यवतश्च ऐरावतश्च भरतहैमवतहरि-विदेहरम्यकहैरण्यवतरावताः । ते च ते वर्षा भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावत-वर्षाः । क्षेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति प्राणिन एष्विति क्षेत्राणि । तथा हि—

भरतवर्षी भरतक्षेत्रं प्रथमं क्षेत्रम् । हिमवतो मध्ये भवो हैमवतवर्षी द्वितीयं क्षेत्रम् । हरित जघन्यभोगभूमितयाऽऽयीणां दुःखमिति हरिवर्षस्तृतीयं क्षेत्रम् । विगतदेहा मोक्षगामिनः २० प्रायेण मुनयो यत्र स विदेहवर्षश्चतुर्थं क्षेत्रम् । रम्यं मनोहरं मध्यमभोगभूमितयाऽऽयीणां कं सुखं यस्मिन्निति रम्यकवर्षः पद्धमं क्षेत्रम् । हिरण्यवान् सुवर्णमयत्वान्छिखरी पर्वतस्तस्य दक्षिणतो भवो हैरण्यवतवर्षो जघन्यभोगभूमिरूपं षष्ठं क्षेत्रम् । इरावान् समुद्रस्तस्य दक्षिणतो भव ऐरावतवर्षः सप्तमं क्षेत्रम् । एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्र।ण भवन्ति । तथा हि—

हिमवत्पर्वतपूर्वसमुद्रदक्षिणसमुद्रपश्चिमसमुद्रांणां चतुर्णां मध्ये गङ्गासिन्धुनदीद्वयेन २५ विजयार्द्धपर्वतेन च षट्खण्डीकृतः चटापितचापाकारो भरतवर्षः कथ्यते । तस्य भरतवर्षस्य मध्ये पञ्चाशद्योजनिक्सार पञ्चविंशतियोजनोत्सेधः क्रोशैकाधिकपट्योजनभूमिमध्यगतो रजतमयो विजयार्धपर्वतोऽस्ति । तत्र विजयार्धपर्वते भरतक्षेत्रसम्बन्धिमलेच्छाखण्डेषु च चतुर्थकालस्याद्यन्तसदृशकालो वर्तते । तेन तत्र उत्कर्षेण पञ्चशत्वत्रमृहस्रोकालो वर्तते ।

१ - ह सूत्रमिदम् व०।

जघन्येन तु सप्तइस्तप्रमाणं शरीरं भवति । उत्कर्षेण कोटिपूर्वमायुर्भवति । जघन्येन धिंशत्यमं शतं वर्षाणामायुर्भवति । उक्तक्य-

# "भरते म्लेच्छखण्डेषु विजयार्द्धनगेषु च। चतुर्थसमयाद्यन्ततुल्यकौलोऽस्ति नापरः॥" [

विजयार्द्धपर्वताह् क्षिणस्यां दिशि गङ्गासिन्धुमहानदीद्वयमध्येऽयोध्या नगरी वर्तते। 4 विजयार्द्धेपर्वतादुत्तरस्यां दिशि चुद्रहिमवत्पर्वतादक्षिणस्यां दिशि गङ्गासिन्धमहानदीद्वय-मध्ये म्लेच्छखण्डमध्यवर्ती वृषभनामा गिरिः पर्वतोऽस्ति । स एकयोजनशतोन्नतः पञ्चाशद्यो-जनविष्कम्भायामः सुवर्णरत्नमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जैनचैत्यसहितरच । तत्र पर्वते चक्रवर्त्ती निजप्रसिद्धिं लिखति । जुद्रहिमवत्पर्वतमहाहिमवत्पर्वतयोर्मध्ये पूर्वपश्चिमसमुद्रयोश्च ं१० मध्ये हैमवतं नाम क्षेत्रं वर्तते । तत्क्षेत्रं जघन्या भोगभूमिर्वर्तते । हैमवतक्षेत्रमध्यप्रदेशे शब्दवान् नाम पर्वतो वर्तते । स पर्वतः पटहाकारो वर्तुळाकारः एकसहस्रयोजनोन्नतः सार्द्धद्विशत-योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चैकयोजनसहस्रविष्कम्भायामः किञ्चिद्धिकयोजनत्रिसह-स्रपैरिक्षेपः । तत्र गन्यूत्युत्सेधर्मेङ्गम् । पल्यमेकमायुः । प्रियङ्गुश्यामं शरीरम् । एकान्तरेणा-मलकप्रमाणं भोजनम् । अन्त्यनवमासेषु गर्भ उत्पद्यते । स्त्रीपुरुषयुगलं जायते । १५ पूर्वर्युंगलं जुतेन जुम्भया च म्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विघटते । नवीनं युगलं सप्तदि-वसान्निजाङ्गुष्ठपानेनोत्तानशयं तिष्ठति । तदनन्तरं सप्तदिवसान् भूभी रिङ्गति । तृतीय-सप्ताहेन मधुरभाषी स्वलद्भिः पादैर्गच्छति । चतुर्थसप्ताहेन स्थिरपादैर्त्रजति । पञ्चमसप्ताहेन कलागुणान् धरति । षष्ट्रप्तप्ताहेन निर्विकल्पं तारुण्यं प्राप्य भोगान् भुङ्के । सप्तमसप्ताहेन सम्यक्त्त्रग्रहणयोग्यं भवति । तथा चोक्तम्-

२० "सप्तोत्तानश्चया लिहन्ति दिवसान् स्वाङ्गुष्टमार्यास्ततः कौ रिङ्गन्ति ततः पदैः कलगिरो यान्ति स्खलद्भिस्ततः । स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभृतस्तारुण्यभोगोद्गताः सप्ताहेन ततो भवन्ति सुदगादानेऽपि योग्यास्ततः॥ १॥" [सागारघ० २।६८]

एवं सर्वाणि युगलानि दशगन्यूत्युन्नतदशिवधकलपष्टक्षोत्पन्नभोगान् भुञ्जते। पुरुषः २५ स्त्रियमार्येति वक्ति। स्त्री पुरुषमार्थ्ये इत्युक्त्वा आह्वयति। तेन कारणेन ते भोगभूम्युद्भवाः मनुष्या आर्थाः कथ्यन्ते।

अथ के ते दशप्रकाराः करुपवृक्षाः ? प्रथमे मद्याङ्गाः करुपवृत्ताः ते मद्यं स्रवन्ति । मद्यं

१ - न पञ्चविंदात्यग्रदातव - आ०, द०, व०, ज०। २ - कालो न चापरः आ०, द०, व०, ज०। ३ परिधिक्षेत्रः ज०। ४ - मङ्गं कल्पमे - आ०, द०, ज०। ५ - णमा - ता०, व०। ६ - युगलेखुते न आ०, द०, ज०, व०। ७ रङ्ग्वित ता०, व०। ८ - ल्पता - व०।

नाम मद्यं न भवति । किं तर्हि ? क्षीरद्धिसपिरादिसुगन्धसिछलपानकं भवति । कामशक्तिजनकत्वान्मद्यमित्युपचर्यते । द्वितीयाः कल्पवृक्षा वादित्राङ्गा भवन्ति । ते मृदङ्गपटहम्मछरीभेरीभम्भाताछकंसताछघण्टावेणुवीणास्वरमण्डलादीनि वादित्राणि फछन्ति । तृतीयाः
कल्पवृक्षाः भूषणाङ्गनामानः कटककिटिसूत्रहारन् पुरमुकुटकुण्डलाङ्गुळीयकादीनि भूषणानि
फछन्ति । चतुर्थाः कल्पवृक्षा माल्याङ्गनामानः अशोकचम्पकपारिजातशतपत्रकुमुद्दनीलोत्पछ- ५
सौगन्धिकजातीकेतकीकुब् जकनवमाछिकावकुछादिमाछाः फछन्ति । ज्योतिरङ्गकल्पद्रुमा
निजोद्योतेन सूर्यादीनामि तिजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरङ्गद्योतेन भोगभूमिजाश्चन्द्रसूर्यादीन् तु
परयन्ति । दीपाङ्गकल्पवृत्ताः प्रवालकुसुमसदृशान् प्रदीपान् फछन्ति । तेभ्यो दीपान् गृहीत्वा
भोगभूमिजा निजगृहमध्येषु सान्धकारप्रदेशेषु प्रविशन्ति । गृहाङ्गकल्पवृक्षाः प्राकारगोपुरसंयुक्तसप्तभूमरत्नमयप्रासादरूषेण परिणमन्ति । भोजनाङ्गकल्पवृक्षाः षह्रससंयुक्तम- १०
मृतमयं दिव्यमाहारं फलन्ति । भाजनाङ्गकल्पवृक्षा मणिसुवर्णमयभूङ्गरस्थालवर्तुछक्
करेककुम्भादिकानि भाजनानि फलन्ति । वस्नाङ्गकल्पवृक्षा चीनाम्बरपृट्टकुछनेत्रसूत्रमयकास्त्रीदेशायुद्भवसद्यानि वस्नाणि फछन्ति ।

तत्र अमृतर्रं सायनस्वादूनि चतुरङ्गुलप्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमलानि तृणानि भवन्ति । तानि पञ्चवर्णगावश्चरन्ति । तत्र भूमिः पञ्चरक्नमयी उद्वर्तितद्पेणसदशी वर्त्तते । १५ विद्रुममणिसुवर्णमयाः कचिकचित् क्रीडापर्वता अपि सन्ति । वापीतद्यागनद्यो रक्नमयसोपानाः सन्ति । नदीतटेषु रत्नमयचूर्णवालुका वर्त्तते । तत्र पञ्चेन्द्रियास्तियञ्चोऽविरोधिनोऽमांसाशिनोऽसपीदिकाः सन्ति । विकलत्रयं न वर्त्तते । तत्र मृदुहृद्या अकुटिल्परिणामा मन्दकषायाः सुविनीताः शीलादिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याहारदानेन तिर्यञ्चोऽपि तद्नुमोदनेन चोत्पद्यन्ते । तत्रत्याः सद्दृष्ट्ययो मृताः सन्तः सौधर्मैशानयोः कष्ययोरुत्पद्यन्ते । २० वापीपुष्करणीसरोवरप्रभृतिषु जलचराः न सन्ति ।

महाहिमवरपर्वतिनषधपर्वतयोर्मध्ये पूर्वोपरसमुद्रयोश्चान्तराले हरिनीम वर्षः क्षेत्रं वर्तते । तन्मध्ये वर्षते पटहा-कारवृत्तो ज्ञातव्यः । हरिक्षेत्रं मध्यमा भोगभूमिः । तत्र भोगभूमिजा मनुष्या गव्यूतिद्वयोत्रताः पल्यद्वयजीवितव्याः पूर्णिमाचन्द्रवर्णतेजस्का दिनद्वयान्तरितविभीतकफलप्रमाणभोजनाः । २५ तत्र विंशतिगव्यूत्युत्रताः कल्पवृक्षाः । अन्या वर्णनाः पूर्ववद् वेदितव्याः ।

निषधपर्वतनीलपर्वतयोर्मध्ये पूर्वापर तमुद्रयोश्च मध्ये विदेहो नाम वर्षः क्षेत्रं वर्तते। तत्क्षेत्रं चतुःप्रकारम्—मेरोः सकाशात्पुर्वं क्षेत्रं पूर्वविदेहः। मेरोः सकाशात् पश्चिमायां दिश्यपरिवदेहः। मेरोर्दक्षिणस्यां दिश्च देवकुरवः। मेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरकुरव इति। तत्र जिनधर्मिवनाशाभावात् सदाधर्मप्रवर्तनात् विगतदेहा मनुष्याः प्रायेण सिद्धा भवन्ति। ३०

१ झारी। २ -तरसमयानि स्वा- आ०, द०, व०। -तमयानि स्वा- ज०। ३ शब्द-वद्वेलाक्य- द०, ज०।

तेनायं वर्षे विदेह इत्युच्यते । विदेह क्षेत्रेषु तीर्थं इराणां चतु विंशतिरिति नियमो न वर्तते । विदेह मुनियोगाद् वर्षोऽपि विदेहः, आधाराध्रेययोरेक्योपचारात् कृष्णकज्जलयोगात्कृष्ण-चत्तुर्वत्, श्वेतद्रव्ययोगात् श्वेतप्रासादवत् । देवकुरूत्तरकुरुपूर्वविदेहाऽपरिविदेहानां चतुर्षु कोणेषु चत्वारः पर्वता गजदन्तनामानः । तेषां दैध्यं त्रिंशत्सहरूयोजनानि हे योजनशते ५ नवोत्तरे च । तेषामुन्नतिश्चत्वारि योजनशतानि । तेषां विस्तारः पञ्चयोजनशतानि । तेषां शिखराणि प्रत्येकं चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापरनामानो मेरोः समीपान्निर्मता ह्रौ निषधं प्रति गतौ ह्रौ नीलं प्रति गतौ । दक्षिणदिग्वर्तिनोर्गजदन्तयोरन्तराले विवकुरवो नामोत्तमा भोग-भूमिर्वर्तते । तन्मध्ये शाल्मलीवृक्षो वर्तते । तद्वर्णना स्वकीयस्वरूपसहिता परिवारवृक्षादिका जम्मूवृक्षवद्वेदित्व्या । उत्तरदिग्वर्तिनोर्गजदन्तयोरन्तराले उत्तरकुरवो नामोत्तमा भोगभूमि- वर्तते । तत्रत्या आर्थाः पल्यत्रयजीविनो गच्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितवदरीफलप्रमाणकल्प-वृक्षोत्पन्नदिव्यभोजनाः, वालभास्करसमानवर्णाः, तत्र त्रिंशत्गव्यत्त्युरुष्ठताः कल्पवृक्षाः सन्ति । अन्या वर्णना पूर्ववद्वेदित्व्या ।

मेरोश्चतुर्दिच्च श्रीभद्रशालनामधेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पूर्वदिश्यपरदिशि च पर्यन्तयोर्ह्वे वेदिके वेदितव्ये । ते हे विषधनीलपर्वतयोर्लग्ने । पूर्वविदेहमध्ये सीतानदी १५ समागता । तया पूर्वविदेहो द्विभागः कृतः । तत्र एक उत्तरो भागो द्वितीयो दक्षिणो भागश्च । उत्तरभागमध्ये अष्टश्लेत्राणि सञ्जातानि । कथम् १ पूर्वं वेदी पश्चात् वक्षारामा पर्वतः । वेदीपर्वतयोर्मध्ये एकं क्षेत्रं वर्तते । वक्षारपर्वतिभक्तनदीद्वयमध्ये द्वितीयं क्षेत्रम् । विभक्तनदीवक्षारपर्वतयोर्मध्ये एत्रीयं क्षेत्रम् । विभक्तनदीवक्षारपर्वतयोर्मध्ये पद्धामं क्षेत्रम् । वक्षारपर्वतविभक्तनदीद्वयान्तराले पष्टं क्षेत्रम् । विभक्तनदीवक्षारपर्वतयोर्मध्ये पद्धामं क्षेत्रम् । वक्षारपर्वतविभक्तनदीद्वयान्तराले पष्टं क्षेत्रम् । र० विभक्तनदीवक्षारपर्वतयोर्मध्ये सप्तमं च्लेत्रम् । एवं चतुर्भिर्वक्षारपर्वतेसिस्भिर्विभक्तनदीक्षारपर्वत्योर्मध्ये सप्तमं चेत्रम् । एवं चतुर्भिर्वक्षारपर्वतेस्तिभिर्विभक्तनदीक्षारपर्वत्याम् । व्राप्तम् चिन्ताम् । एवं चतुर्भिर्वक्षारपर्वतिस्तिस्भिर्विभक्तनदीक्षारपर्वत्याम् विभक्तनदीक्षारपर्वतेस्तर्भाविभक्तनदीक्षारपर्वते । तेषामष्टानां क्षेत्राणां पश्चिमतः प्रारम्य पूर्वपर्यन्तं नामान्यच्यन्ते ।

# "कच्छा सकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती।

आवर्त्ता लाङ्गलावर्त्ता पुष्कला पुष्कलावती ॥ १ ॥" [ हरि० ५।२४५ ]

तेषां क्षेत्राणां मध्येऽनुक्रमेणाष्टौ मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-च्नेमा, च्नेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मञ्जूषा, ओषधी, पुण्डरीकिणी । एकेकस्य चेत्रस्य मध्ये नीलपर्वतान्निर्गते सीतानदीमध्ये प्रविष्टे उत्तरदिच्णायामे गङ्गासिन्धुनामानौ (म्न्यौ) द्वे द्वे नद्यौ वर्त्तते । एकेकस्य क्षेत्रस्य मध्ये एकेको विजयार्धपर्वतः पूर्वापरायामः । तथा एकेकस्य चेत्रस्य मध्ये ३० विजयार्द्धपर्वतादुत्तरस्यां दिशि वृषभगिरिनीम पर्वतो वर्त्तते ।

१ देवकुरुनाम्नोत्तमभा- भा०, द०, ष०, ज०। २ द्वे वेदिकानि- भा०, द, ष०, ज०। ३ नविभः रथ्ये अष्ट- ता०। ४- नि कथ्यन्ते भा०, ष०, द०, ज०।

स पर्वतो वृत्तवेदाह्यसद्द्याः म्लेच्छस्रण्डमध्ये स्थितः। तत्र पर्वते चक्रवर्ती स्वप्रसिद्धि लिखति। एवमष्टसु क्षेत्रेषु मध्ये अष्टवृषभगिरयो भवन्ति। एवमष्टाविष ज्ञेत्राणि षड्भिः षड्भिः खण्डैर्युक्तानि भवन्ति। तत्र तत्र यो यश्चक्रवर्ती समुत्पद्यते तस्य तस्य एकेकमार्यस्रण्डं पञ्च
पञ्च म्लेच्छस्रण्डानि भोग्यानि भवन्ति। अष्टस्विष आर्यस्रण्डमध्येष्वेकेक उपसमुद्रो भवति।
स उपसमुद्रः सीतानदीसमीपेऽर्द्धचन्द्राकारो भवति। तस्य तस्य ज्ञेत्रस्य सम्बन्धिनश्चक्रवर्त्ति- ५
साध्याः सीतानदान्तवीसिनो मागधवरतन्त्रप्रभासनामानो व्यन्तरदेव। भवन्ति।

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टौ क्षेत्राणि वर्त्तन्ते तन्नामपूर्वकं तत्स्बरूपं निरूप्यते । तथा हि—पूर्वदिशं प्रारम्य पूर्वं वनवेदी पश्चाद् वक्षारपर्वतः । तृतीयस्थाने विभन्ना नदी । चतुर्थस्थाने वन्नारपर्वतः । पञ्चमस्थाने विभन्ना नदी । षष्टस्थाने वक्षारपर्वतः । सप्तमस्थाने विभन्ना नदी । अष्टमस्थाने वक्षारपर्वतः । नवमस्थाने वनवेदिका चेति नवभि- १० भित्तिभिद्क्षिणोत्तराया (य) ताभिरष्टक्षेत्राणि कृतानि । तेषां नामानि—

# "वत्सा सुवत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती । रम्या च रम्यका चैव रमणीया मङ्गलावती ॥ १ ॥" [ हरि० ५।२४७ ]

विषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु अष्टौ मूलपत्तनानि । तेषां नामानि पूर्वतः प्रारभ्य भपश्चिमदिग्(शं) यावत्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभक्करी, अङ्कवती, पद्मावती, शुभा, १५ रत्नसञ्चया चेति । तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु पूर्वापरायता अष्टौ विजयार्द्वपर्वता वर्तन्ते । तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु द्वे हे गङ्गासिन्धुनामिके नद्यौ वर्तते । तेषा नदौ निषधपर्वतान्निर्गत्य विजयार्द्वान् विभिद्य सीतां नदौ प्रविष्टे । या अष्टौ नगर्यः कथितास्ता विजयार्द्वेभ्य उत्तरासु दिद्य सीताया दक्षिणासु दिद्य गङ्गासिन्ध्वोश्च मध्येषु वर्त्तन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया दक्षिणपारर्वेषु अष्टौ उपसमुद्राः वर्त्तन्ते । निषधपर्वतादुत्तरासु दिद्य विजयार्द्वभ्यो दित्तणासु २० दिक्ष्वष्टौ वृषभगिरयः सन्ति । तत्र तत्र वक्रवर्तिनो "निजप्रसिद्धीर्छिखन्ति । गङ्गासिन्धुन्नामानः पोडशनद्यस्तिको विभङ्गनद्यक्ष, एकोनविंशतिनद्यो निषधादुत्तीर्य विजयार्द्वान् विभिद्य सीतायां प्रविष्टाः । एवं पद्भिः षद्भिः खण्डमेण्डतान्यष्टौ च्वेत्राणि ज्ञातन्यानि । अष्टानां चेत्राणां सम्बन्धिः सीतानिवासिनो मागधवरतनुप्रभासाश्च ज्ञातव्याः ।

पवं सीतोदा नदी अपरविदेहं विभिद्य पश्चिमसमुद्रं प्राप्ता । तया द्वौ विदेही कृतौ— २५ दक्षिण उत्तरश्च । तयोवंर्णना पूर्वविदेहवद्वेदितव्या । अयन्तु विशेषः—सीतोदादक्षिणतटेपु यानि क्षेत्राणि वर्त्तन्ते तेषां नामानि पूर्वतः पश्चिमं यावत्—

> "पद्मा सुपद्मा महापद्मा चतुर्थी पद्मकावती। शङ्खा च निलना चैव कुमुदा सरितेति च ॥ १ ॥" [ इरि० ५।२४९ ]

१ -न्तर्वर्त्तिनः जः । २ -िबववे- ताः । ३ तेष्वष्टा- ताः । ४ पश्चिमदिक् या- दः । ५ निजनिजप्र- भाः , दः , दः , जः । १७

ર્ષ

तेषां क्षेत्राणां मध्येषु मूलनगरीणां नामानि अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजया-पुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति । सीतोदोत्तरतटे यान्यष्टौ क्षेत्राणि वर्त्तन्ते तेषां नामानि पश्चिमतः पूर्वं यावत्—

"वप्रा सुवप्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकावती।

गन्धा चैव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ॥१॥" [ हरि० ५।२५१ ] मूळपुरीणां नामानि—

"विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता।

चका खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ताः क्रमात्।।" [हरि० ५।२६३] अत्र भृतारण्यं वनं क्षेत्रपश्चिमसमुद्रवेदिकयोर्मध्ये क्रातब्यम्।

अथेदानी पट्कुलपर्वतानां नामान्यवस्थितिश्वोच्यते—

तिक्रभाजिनः पूर्वोपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील-रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः॥ ११॥

तानि भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतसङ्ज्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं प्रापयन्ति विभागहेतुत्वं गच्छन्तीत्येवंशीलास्तद्विभाजिनः "नाम्न्यजातौ णिनिस्ता-

१ -ध्ये मू- आ॰, ब॰. ब॰, ज॰। २ -काशनी द॰, ज॰। ३ मध्यमभी - आ॰, ब॰, ब॰, ज॰। ४ -तं क्षे- आ॰, ब॰, ज॰। -तंषष्ठः क्षे- ता॰। ५ -णि प- आ॰। ६ स्वर्गेणान्यत्र मर्स्यको - आ॰, द॰, ब॰, ज॰। स्वर्गो वान्यत्र मृत्युको - ब॰।

च्छील्ये" [कात०३।७६ ] ताच्छील्यं फलिनरपेक्षम् । अनादिकाले निजनिजस्थाने स्थिताः हेतुनिरपेक्षनामानः पूर्वकोट्यपरकोटीभ्यां 'ख्वणोदसमुद्रस्पर्शित्वान् पूर्वापराथता इत्युच्यन्ते । के ईटिन्वधाः १ वर्षधरपर्वताः । वर्षाणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां विभागप्रत्ययत्वाद् वर्षधराः । वर्षधराश्च ते पर्वताश्च वर्षधरपर्वताः । किष्मामानस्ते वर्षधरपर्वताः १ हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणः । हिमवांश्च महाहिमवांश्च ५ निषधश्च नीलश्च रुक्मी च शिखरी च ते हिमवन्महाहिमविभिषधनीलरुक्मिशिखरिणः । इतरेतरद्वन्द्वः । तत्र भरतस्य हैमवतस्य च क्षेत्रस्य सीम्नि चुद्रहिमवान् स्थितो वर्तते । स चुद्रहिमवान् एकशतयोजनोष्ठतः पञ्चविशतियोजनभूमिमध्यस्थितः । हैमवतक्षेत्रस्य हरिक्षेत्रस्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरविध्यते वर्तते । स चुद्रः १० शतयोजनोक्षतः एकशतयोजनभूमिमध्यनतः । विदेहक्षेत्रस्य पम्यकक्षेत्रस्य च सीम्नि नीलपर्वतोऽविध्यते वर्तते । स चुद्रशतयोजनभूमिमध्यातः । रम्यकक्षेत्रस्य च सीम्नि नीलपर्वतोऽविध्यते वर्तते । स चुद्रशतयोजनोक्षतः एकशतयोजनभूमिमध्यातः । विदेहक्षेत्रस्य रम्यकक्षेत्रस्य च सीम्नि नीलपर्वतोऽविध्यते वर्तते । स चुद्रशतयोजनोक्षतः एकशतयोजनभूमिमध्यातः । रम्यकक्षेत्र- हैरण्यवतक्षेत्रयोर्मध्ये रुक्मी नाम भूधरोऽविध्यते वर्तते । स द्विशतयोजनोन्नतः पञ्च।श्चर योजनभूमिमध्यातः । हैरण्यवतक्षेत्रयोर्मध्ये रुक्मी नाम भूधरोऽविध्यते वर्तते । स द्विशतयोजनोन्नतः पञ्च।श्चर योजनभूमिमध्यातः । हैरण्यवतक्षेत्रयोर्मध्ये ज्वाति ।

अथेदानी षण्णां कुलशिखरिणां वर्णविशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रामद्गाहुः—

# हेमार्जनतपनीयवैड्य्येरजतहेममयाः ॥ १२ ॥

हेम च अर्जुनं च तपनीयं च वेंदुर्यं च रजतं च हेम च हेमार्जुनतपनीयवेंदुर्य-रजतहेमानि, तेर्निर्वृत्ता हेमार्जुनतपनीयवेंदुर्यरजतहेममयाः । "प्रॅकृतेर्विकारेऽवयवे वा-ऽभक्षाछादनयोः" [का॰ सू॰ दो॰ वृ॰ २।६।४०] च मयि ति साधु । जुद्रहिमधान हेममयः, चीनपट्टवर्णः, पीतवर्णं इत्यर्थः । महाहिमवान् अ नमयः रूप्यमयः, शुक्रलवर्णं इत्यर्थः । २० निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवर्णः, तप्तकनकवर्णं इत्यर्थः । नीलो वेंदुर्य्यमयः, मयूरप्रीवाभः । रुक्मी रजतमयः, शुक्लवर्णं इत्यर्थः । शिखरी हेममयः, भर्मानिर्माणः, चीनपट्टवर्णं इत्यर्थः ।

अथेदानीं भूयोऽपि तद्विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमूचुः— मणिविचित्रपाश्वी उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥

मणिभिः पञ्चविधरत्नैर्महातेजस्कैविंचित्राणि कर्जुराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामि २५ चित्तचमत्कारकारीिश पार्श्वानि तटानि येषां कुलपर्वतानां ते मणिविचित्रपार्श्वाः । पुनरिष कथम्भूतास्ते कुलपर्वताः ? उपरि मस्तके मूले "बुध्नभागे चकारात् मध्ये च, तुल्यविस्ताराः तुल्यो विस्तारो येषां ते तुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्थानरिहताः समानविस्तारा इत्यर्थः ।

१ लवणांदस्य - भा०, व०, द०, ज०। २ -तः शत- ता०। ३ -सिदमूचुः व०। ४ प्रकृतेवि कारोऽवयवां वा भा०, व०, द०, ज०। 'वाऽमक्ष्याच्छादने सयट्।'' - शाकटा० २।४।१६२। ५ बुध्ने मागे भा०, व०, व०, ज०।

तेषां कुलपर्वतानामुपरितनमध्यभागे ये हृदा वर्तन्ते तान्त्रतिपादयन्ति भगवन्तः— पद्ममहापद्मतिगिञ्ज्ञकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि॥१४॥

पद्मश्च महापद्मश्च तिगिब्छश्च केसरी च महापुण्डरीकश्च पुण्डरीकश्च पद्ममहापद्मति-गिब्च्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेषां हिमवदादिकुळपर्वतानामुपरि मस्तके हृदा ५ बहुजळपरिपूर्णसरोवराणि वरीवृत्यन्ते ।

अथेदानी प्रथमस्य १ हृदस्य संस्थानं निरूपयन्त्याचार्याः-

#### प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्र्धविष्कम्भो हदः॥ १५॥

प्रथमो हिमवत्पर्वतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हृदः सरोवरं वर्त्तते। स कथम्भूतः १ योजनसहस्रायामः, एकसहस्रयोजनदीर्घः। पुनरिप कथम्भूतः १ तदर्घविष्कम्भः, तस्य १० एकयोजनसहस्रस्य अर्धं पञ्चशतयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स तद्र्घविष्कम्भः। वस्त्रमयतलो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूर्वापरेण दीर्घः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यर्थः।

अथ तस्यैव हिमबत्पर्वतोपरि स्थितस्यैव पद्मस्य द्वदस्य अवगाहसूचनार्थं सूत्रमाहुः-

#### दशयोजनावगाहः॥ १६॥

दशयोजनान्यवगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता गाम्भीयँ यस्य स दशयोजनावगाहः। अथ पद्महृदस्य मध्ये यद्गुष्रमयं कमलं वर्त्तते तत्प्रमाणपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुचुः—

# तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥

तस्य पद्महृदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्मां पुष्करं वर्त्तते । तस्य एकक्रोशा-यतानि दल्लानि पत्राणि वर्त्तन्ते । क्रोशद्वयविस्तारा कर्णिका मध्ये अस्ति । कर्णिकामध्ये क्रोशैकप्रमाणः श्रीदेव्याः प्रासादो वर्त्तते वर्तुत्वाकारः । तत्कमलं क्रोशद्वयं जलं परित्यज्य २० उपरि वर्त्तते । एवं पत्रकर्णिकासमुदायेन योजनप्रमाणं वेदितव्यम् ।

अथेदानीमन्येषां ह्रदानां पुष्कराणाञ्च आयामविस्तारावगाहादिनिरूपणार्थं सूत्रमिदं ह्रवन्ति—

#### तद्बिगुणबिगुणा हदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥

ताभ्यां पद्महृदपुष्कराभ्यां द्विगुणद्विगुणास्तद् द्विगुणद्विगुणा विस्तारायामावगाहा हृदाः
२५ सरोवराणि भवन्ति । पुष्कराणि च पद्मानि च द्विगुणद्विगुणविस्तारायामानि ज्ञातव्यानि ।
२अत्र चशब्दः उक्तसमुच्चयार्थः । तेनायमर्थः—यथा पद्मान्महापद्मो द्विगुणो विंशतियोजनावगाहः द्विसहस्रयोजनायामः सहस्रयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं वर्त्तते, तथा
महापुण्डरीको हृदस्तत्पुष्करञ्च ताहशञ्च ज्ञातव्यम् । यथा च महापद्माद् द्विगुणस्तिगिब्च्छो
हृदश्चच्वारिंशद्योजनावगाहः चतुःसहस्रयोजनायामो द्विसहस्रयोजनविस्तारश्चतुर्योजनं तत्यु-

ष्करं वर्तते, तथा केसरीनामा हृदः तत्पुष्करकच तत्सदृद्धां शातव्यम् "उत्तरा दृश्चिण-तुस्याः" [त० सू० ३।२६ ] इति वचनात् । तेन पद्मतत्पुष्करसहृशे पुण्डरीकतत्पुष्करे । महापद्मतत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतत्पुष्करे । तिगिबच्छतत्पुष्करसमे केसरितत्पुष्करे इत्यर्थः । तथा महापद्मपुष्करं जलाच्चतुःकोशोन्नतं वर्त्तते । तिगिबच्छपुष्करं जलादृष्टकोशोन्नतं वर्त्तते । केसरिपुष्करं जलादृष्टकोशोन्नतम् । भहापुण्डरीकपुष्करं जलाच्चतुःकोशोन्नतम् । भप्पुण्डरीकपुष्करं जलादृष्टकोशोन्नतम् । भ

अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देव्यो वर्तन्ते तासां सब्झास्तर्जीवितप्रमाणकच तत्परिवार-सूचनौर्थकच सूत्रमिद् सूचयन्ति-

## तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीधृतिकीर्त्तेबुद्धिलद्म्यः पल्योपम-स्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९॥

तेषु पुष्करेषु निवसन्तीत्येवंशीलास्तन्निवासिन्यो देव्यो भवन्ति । किन्नामानो देव्यः ? श्रीह्मीभृतिकीर्तिबुद्धिलदम्यः । श्रीख्य ह्मीख्य भृतिख्य कीर्तिश्च बुद्धिश्व लद्दमीश्च श्रीह्मी-भृतिकीर्तिबुद्धिलच्म्यः । कथम्भूता देव्यः ? पल्योपमस्थितयः । अपल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा पल्योपमा। पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिजीवितकालो यासां ताः पल्योपमस्थितयः। पुनरिप कथम्भूता देव्यः ? ससामानिकपरिषत्काः । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः पितृमह्- १५ त्तरोपाध्यायसदृशाः । परिषद्श्च वयस्यादितुल्याः । सामानिकाश्च परिषद्श्च सामानिक-परिषदः। सामानिकपरिषद्भिः सह वर्तन्ते या देव्यस्ताः ससामानिकपरिषत्काः। पण्णां पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदेशेषु किल प्रासादा वर्तन्ते । ते तु प्रासादाः पूर्णनिर्मलशारदेन्दु-प्रभातिरस्कारिण एककोशायामाः क्रोशार्द्धविस्ताराः किञ्चिद् नैककोशसमुन्छिताः। ईदृशेषु प्रासादेपु श्रीप्रभृतयो देव्यो वसन्ति । पद्महृदपुष्करप्रासादे श्रीर्वसति । महापद्महृदपुष्करप्रासादे २० ह्रीर्वसित । तिगञ्च्छह्रदपुष्करप्रासादे भृतिर्वसित । केसरिह्नदपुष्करप्रासादे कीर्तिर्वसित । महापुण्डरीकह्नदत्रासारे बुद्धिर्वसति । पुण्डरीकह्नदत्रासारे छन्मीर्वसति । तेषां पुष्कराणां परिवारपुष्करप्रासादेषु सामानिकाः परिषदश्च वसन्ति । तत्र श्रीह्रीधृतयस्तिस्रो देव्यो निज-निजपरिवारसिहताः सौधर्भेन्द्रस्य सम्बद्धाः सौधर्मेन्द्रसेवापरा वर्त्तन्ते । कीर्तिबुद्धिलच्स्यस्तिस्रः सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा वर्त्तन्ते । एवं पञ्चस्विप मेरुषु ये षट्षट्कुलपर्वता वर्त्तन्ते २५ तेषु तेषु षट्षड् हेच्यो ज्ञातच्याः।

अथेदानी याभिर्नदीभिः क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते—

गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासी गोदानारीनरका-

न्तासुवर्णरूप्यक्लारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

तेषां सप्तानां क्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः, न तु सर्वा अपि सामीप्य- ३० सीमानः। एकैकस्मिन् क्षेत्रे द्वे द्वे नचौ वहत इत्यर्थः। तन्मध्यगाः काः ? सरितश्चतुर्दश-

१ - राख्य ज्ञा- भा॰, द॰, व॰, ज॰। २ - यें स्- भा॰, व॰। ३ पद्मोपमा स्थि- ता॰।

महानद्यः, न तु वापिका इत्यर्थः । किन्नामानः सरितः ? गङ्गोत्यादि । गङ्गा च सिन्धुश्च रोहिच्च रोहितास्या च धरिच्च हरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ता च सुवर्णकूळा च रूप्यकूळा च रक्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ताः । इतरेतरद्वन्द्वः ।

अथ पृथक् पृथक् क्षेत्रे हे हे नद्यों भवत इति सूचनार्थमेकस्मिन क्षेत्रे सर्वा नद्यो न ५ भवन्तीति च प्रकटनार्थं कां दिशं का नदी गच्छतीति च निरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुः—

# इयोईयोः पूर्वाः पूर्वगाः॥ २१॥

द्वयोर्द्वयोर्गङ्गासिन्ध्वोर्मध्ये गङ्गा पूर्वगा पूर्वससुद्रगामिनी । रोहिद्रोहितास्ययोर्मध्ये रोहित् पूर्वगा । हरिद्धरिकान्तयोर्मध्ये हिन्त् पूर्वगा । सीतासीतोदयोर्मध्ये सीता पूर्वगा । नारोनरकान्तयोर्मध्ये नारी पूर्वगा । सुवर्णकूलारूष्यकूलयोर्मध्ये सुवर्णकूला पूर्वगा । रक्ता-१० रक्तोदयोर्मध्ये रक्ता पूर्वगा पूर्वससुद्रगामिनो । एताः सप्त नद्यः पूर्वससुद्रं गच्छन्ति । "श्वेषास्त्वप्रगाः" इति वचनात् सिन्धुः पश्चिमसमुद्रगामिनी । रोहितास्या पश्चिमाध्यि गच्छति । हरिकान्ता परोदिधं याति । सीतोदा प्रत्यक्समुद्रं ब्रजति । नरकान्ताऽपरार्णवं जिहीते । रूर्थकूला पश्चिमसरस्वन्तं ध्वजति । रक्तोदा पश्चिमश्चश्चजं समेति ।

अथ एता यस्मान्निर्गता यत्र क्षेत्रे वहन्ति तदुच्यते—

हिमवत्पर्वते पद्मह्रदो यो वर्तते तस्मात् पूर्वतोरणद्वारेण निर्गत्य गङ्गा म्लेच्छखण्डं १५ पतित्वा विजय। द्वं भित्वा पूर्वसमुद्रं प्रविष्टा । हिमवत् पर्वते यः प्रोक्तः पद्महृद्स्तस्य पश्चिम-तोरणद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्धं भित्वा 'सिन्धुः पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । पते द्वे नद्यौ भरतक्षेत्रे वहतः । हिमवत्वर्वते यः पद्महृदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्य-भोगभूमौ पतित्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा। महाहिमवत्पर्वतोपरिस्थितो योऽसौ २० महापदाह्रदस्तस्य दिचणतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रोहित् पूर्वसमुद्रं प्रविष्टा। एते द्वे रोहिद्रोहितास्ये नद्यौ हैमवतक्षेत्रे वत्तेते। अथ महाहिमवत्पर्वतोपरि स्थितो योऽसौ महापद्माह्रदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा हरिकान्ता पश्चिम-समुद्रं गच्छातस्म । निषधकुळपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिब्च्छह्रदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पितत्वा हरित् पूर्वसमुद्रं गता । एते द्वे हरिद्धरिकान्ते नद्यौ हरिच्नेत्र-२५ मध्ये वर्त्तेते । निषधपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिब्न्छहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगत्य उत्तमभोगभूमौ पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेहमध्ये गत्वा पश्चिमसमुद्रं गता । अथ नील-कुलपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहदस्तस्य दिचणतोः णद्वारेण निर्गत्य उत्तमभोगभूमौ पतित्वा पूर्वविदेहमध्ये गत्वा सीतानदी पूर्वसमुद्रं प्रविष्टा। एते द्वे सीतासीतोदे नद्यौ विदेहत्त्रेत्रमध्यं वर्त्तेते । नीलकुलपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहृदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण ३० निर्गत्य मध्यमभागभूमौ पतिःवा नरकान्ता पश्चिमसमुद्रं ययौ । रुक्मिकुळपर्वतोपरि स्थितो · यं।ऽसौ महापुण्डरीकहृदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा नारीनामा

१ सिन्धुनदी आ०, ४०, ज०। २ -द्रं प्रविष्टा आ०, ४०, ज०।

नदी पूर्वसमुद्रं गता। एते द्वे नारीनरकान्ते नद्यौ रम्यकक्षेत्रे वर्तते। रुक्मिपर्वतोपिर स्थितो योऽसौ महापुण्डरीकहृदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमौ पितत्वा रूप्यकूलानाम निम्नगा पश्चिमसमुद्रं ढौकते सम। शिखरिकुल्लपर्वतोपिर स्थितो योऽसौ पुण्डरीकनामा हृदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमौ पितत्वा सुवर्णकृलानामनी कूल्लक्षण पूर्वसमुद्रं प्राप्ता। एते द्वे सुवर्णकृलारूप्यकृले नद्यौ हैरण्यवतक्षेत्रमध्ये वर्त्तते। शिखरिकुल्लपर्वतोपिर ५ स्थितो योऽसौ पुण्डरीकहृदस्तस्य पश्चिमद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डमध्ये पितत्वा विजयाद्वं भित्वा रक्तोदानामद्वीपवती पश्चिमसमुद्रं प्राप्नोति सम। शिखरिकुलपर्वतोपिर स्थितो योऽसौ विजयाद्वं भित्वा रक्तानामनी निम्नगा पूर्वसमुद्रं जिहीतस्म। एते द्वे वरक्तारकोदानाम नद्यौ ऐरावतक्षेत्रमध्ये वर्त्तते।

अथ सीतोदा नदी यत्र देवकुरुमध्ये वहति तत्र पूर्वापरायता पश्च ह्वदा वर्त्तन्ते । १० एकेकस्य हृदस्य समीपे पूर्वापरतटेषु पञ्च पञ्च जुद्रपर्वताः सन्ति । एवं पञ्चहृदसम्बन्धिनः पञ्चाशतृज्जद्रपर्वता सन्ति ते सिद्धकृटनामानः प्रत्येकं पञ्चाशद्योजनायताः पञ्चविंशतियोजन-विस्ताराः सप्तत्रिंशयोजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासहिताः घण्टाभृङ्गारकँळशळवङ्गञ्जसुममा-ळादिसंयुक्तचतुर्दिक्चतुस्तोरणद्वारसहिताः । तेषां पर्वतानामुपरितनप्रदेशे अष्टप्रातिहार्य-संयुक्ताः रत्नसुवर्णरूप्यनिर्माणाः पल्यङ्कासनस्थिताः पूर्वीभिमुखाः एकैका जिनप्रतिमा १५ "वर्तन्ते । ततोऽमे गत्वा गन्यूतिद्वयं मेरुपर्वतमस्प्रष्ट्वा सीतोदानदी अपरविदेहं चिलता यावद्परिवदेहं न प्राप्नोति तावद्परिवदेहवेदिकायाः पूर्वदिशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि-णोत्तरायता अपरे पक्र हदाः वर्तन्ते । तेषां दक्षिणोत्तरतटेषु पञ्च पञ्च पूर्ववत् सिद्ध-कूटानि सन्ति । एवं तत्रापि पञ्चाश्चारिसद्धकूटानि ज्ञातन्यानि । एवं नीलपर्वताइक्षिणस्यां दिशि पतिता था सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरकुरुमध्ये पञ्च ह्रदाः पूर्वापरायताः २० सन्ति । तेषामपि पूर्वापरतटेषु पञ्चाशत्सिद्धकूटानि पूर्ववत् ज्ञातन्यानि । ततः गन्यूतिद्वयं मेरुपर्वतं परिहृत्य सीतानदी पूर्वविदेहं प्रति पूर्वविदेहवेदिकायाः पश्चिमदिशि सीतानदीसम्ब-न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पञ्च हृदाः सन्ति । तेषामपि दक्षिणोत्तःतदेषु पञ्चाशत्सिद्धकृटानि ज्ञातव्यानि । एवमेकत्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्बद्धीपमेरुसम्बन्धिनी भवति । तथा पद्धा-नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकृटानामेकसहस्रं भवति । २५

#### शेषास्त्वपरगाः॥ २२॥

#### अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूर्वमेव निरूपिता ।

१ - नामनदी आ०, ब०, द०, ज०। २ पद्मह् - ता०। ३ - कादे नाम - ता०, व०। ४ - कादे नाम - ता०, व०। ४ - कादे जाम - ता०, व०। ४ - कादे जाम - ता०, व०। ५ वर्तते आ०, द०, ज०, ता० व०। ६ - विदेहे च - आ०, द०, ज०, व०। ७ पतित्वा या आ०, द०, व०, ज०।

३० विभङ्गनद्यश्च ज्ञातव्याः।

अधेदानीं गङ्गादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः— चतुर्दद्यानदीसहस्रपरिष्टृता गङ्गासिन्ध्वादयो नचः॥ २३॥

नदीनां सहस्राणि नदीसहस्राणि चतुर्दश च तानि नदीसहस्राणि तैः परिवृता वेष्टिताः चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृताः । गङ्गा च सिन्धुश्च गङ्गासिन्धू गङ्गासिन्धू आदियीसां रोहिद्रोहि-५ तास्यादीनां ताः गङ्गासिन्ध्यादयः । नदन्ति शब्दं कुर्वन्ति इति नद्यः । नतु <sup>१</sup>एतस्मात्सूत्रात् पूर्वं चतुर्थं सूत्रं यदुक्तमस्ति तस्मिन्सूत्रे 'सरितस्तन्मध्यगाः' इत्यनेनैव वाक्येन सरिच्छःदेन नद्यः प्रकृता वर्तन्ते अधिकृताः सन्ति, तेनैव सरिच्छब्देन नद्यो लब्धाः पुनः 'नद्यः' इति वप्रहणं किमर्थम् ? 'चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयः' इतीदृशं सूत्रं क्रियतां किं पुनर्नेदी-शब्दप्रहणेन १ सत्यम् ; नदीप्रहणं 'द्विगुँणद्विगुणाः' इति सम्बन्धार्थम् । तर्हि गङ्गासिन्ध्वादि-१० प्रहणं किमर्थम् ? पूर्वोक्ता एव गङ्गासिन्ध्वादयो ज्ञास्यन्ते, तेन गङ्गासिन्ध्वादयः इति पदं व्यर्थम् , 'चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृताः नद्यः' इत्येव सूत्रं क्रियताम् ; सत्यम् ; 'अनन्तरस्य विधि: प्रतिषेधो वा" [पात० १।२।४७] इति व्याकरणपरिभाषासूत्र बलेन अपरगा-नामेव नदीनां प्रहणं भवेत् , न तु पूर्वगानाम् । तर्हि 'चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गादयो नदाः' इत्येवं सूत्रं क्रियतां कि सिन्धुशब्दग्रहणेन ? सत्यम् ; एवं सति पूर्वगानामेव १५ नदीनां प्रहणं भवेत्। अतः कारणादुभयीनां नदीनां प्रहणार्थं गङ्गासिन्ध्वादिप्रहणं साधु। अस्य सूत्रस्यायमर्थः-भरतक्षेत्रमध्ये ये गङ्गासिन्धू द्वे नद्यौ वर्तेते ते प्रत्येकं द्वे अपि चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृते स्तः। हैमवतनामजघन्यभोगभू मिं क्षेत्रमध्ये द्वे रोहिद्रोहितास्याभिषे नद्यौ वर्तेते ते प्रत्येकं अष्टाविंशतिनदीसहस्त्रपरिवृते भवतः । ये हरिक्षेत्रमध्यमभोगभूमिमध्ये हरित्हरिकान्ताख्ये वर्तेते ते द्वे अपि प्रत्येकं षट्पञ्चाशन्नदीसहस्रपरिवृते स्याताम्। ये २० विदेहमध्ये सीतासीतोदाह्वये हे नद्यौ वर्तेते ते प्रत्येकं हे अपि द्वादशसहस्राधिकेन नदीलक्षेण परिवृते चकास्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभूमिक्षेत्रमध्ये नारीनरकान्ताभिधाने नद्यौ वर्तेते ते प्रत्येकं हे अपि षट्पञ्चाशन्नदीसहस्रसंयुक्ते जाप्रतः। ये हैरण्यवतनामजघन्य-भोगभूमिक्षेत्रमध्ये सुवर्णकूलारूप्यकूलासब्ज्ञके वर्तेते, ते प्रत्येकं द्वे अपि अष्टाविंशतिनदी-सहस्रपरिवृते स्याताम् । ये ऐरावतक्षेत्रमध्ये रक्तारक्तोदानामिके द्वे नद्यौ वर्चेते ते प्रत्येकं द्वे २५ अपि चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृते भवतः इति तात्पर्यम् । भोगभूमिवर्त्तन्यो नद्यस्रसजीवरहिताः सन्ति । जम्बूद्वीपसम्बन्धिन्यो मूलनद्योऽष्टसप्ततिर्भवन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसह-स्राधिकानि पञ्चदशलक्षाणि ज्ञातन्यानि । जम्बुद्वीपविभङ्गनद्यो द्वादश वर्त्तन्ते । तासां परिवारनद्यः परमागमाद् बोद्धव्याः। एवं पञ्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदीनां नवत्यधिक-त्रिशतप्रमाणानां परिवारनदीनां षष्टिसहस्राधिकानि पञ्चसप्ततिलक्षाणि ज्ञातव्यानि । षष्टि-

१ -तस्मात्यू - आ०, द०, व०, ज०। २ नदीप्रहणं आ०, द०, व०, ज०। ३ द्विगुणा इति आ०, द०, व०, ज०। ४ -वं सू - आ० द० व० ज०। ५ ते द्वे अपि प्रत्येकं च - द०। ६ -सिम - व०, द०। ७ - ह्याण्यक्ष - आ०, ज०।

# अथेदानी भरतक्षेत्रस्य प्रमाणनिक्षपणार्थं सूत्रमिदमाहुः— भरतः 'षड्विंशपश्चयोजनदातविस्तारः षट् चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २४॥

षड्भिरिधका विंशतिः षड्विंशतिः । षड्विंशतिरिधका येषु पश्चयोजनशतेषु तानि पड्विंशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पञ्च च तानि योजनशतानि ५ पञ्चयोजनशतानि, षड्विंशानि च तानि पञ्चयोजनशतानि षड्विंशपञ्चयोजनशतानि । "संख्यया अजहोरन्त्यस्वरादिलोपश्च।" [ ] इत्यनेन अत्प्रत्ययः 'तेविंशतेरिपि'' [का० सू० २।६।४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलार्थत्वान् तिं छुप्त्वा पश्चादन्त्यस्वरादिलोपे कृते सित् पड्विंश इति निष्पद्यते । षड्विंशपञ्चयोजनशतानि विस्तारो यस्य भरतस्य स पड्विंशपञ्चयोजनशतविस्तारः । न केवळं षड्विंशत्यधिकपञ्चयो- १० जनशतविस्तारो भरतवर्षो वर्तते, किन्तु एकोनविंशतिभागाः । एकोनविंशतिभागाः योजनस्य क्रियन्ते, तन्मध्ये पट् च भागाः गृह्यन्ते । तावत्प्रमाणविस्तारं भरतक्षेत्रं वर्तते इत्यर्थः ।

यदि षड्विंशत्यधिकपञ्चयोजनशतविस्तारः पट्कलाविस्तारस्य(श्च) भरतो वर्बते, तर्हि 'हिमवदादयः पर्वताः हैमवतादयो वर्षाश्च कियद्विस्तारा वर्तन्ते' इति प्रश्नसद्भावे सूत्रमिदमाहुः—

#### तदुद्विगुणद्विगुणविस्ताराः वर्षधरवर्षा विदेहान्ता ॥ २५ ॥

तस्माद् अभरतिवस्ताराद् द्विगुणद्विगुणविस्ताराः तद्द्विगुणद्विगुणविस्ताराः । के ते ? वर्षधरवर्षाः । वर्षधराः हिमवदादयः कुळपर्वताः वर्षाः हैमवतादीनि क्षेत्राणि, वर्षधराश्च वर्षधरवर्षाः । कथम्भूताः वर्षधरवर्षाः ? विदेहान्ताः विदेहोऽन्तं येषां ते विदेहान्ताः विदेहपर्यन्तं द्विगुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात् परतः अर्द्धार्द्धविस्तारा इत्यर्थः । २० तेनायमर्थः—भरतिवस्ताराद् द्विगुणविस्तारो हिमवान् हिमवद्विस्ताराद् द्विगुणविस्तारो हैमवतवर्षः । हैमवतवर्षविस्ताराद् द्विगुणविस्तारो महाहिमवान् वर्षधरः । महाहिमवत्यर्वत-विस्ताराद् द्विगुणविस्तारो हिरवर्षः । हिरवर्षविस्ताराद् द्विगुणविस्तारो निषधपर्वतः । निषधपर्वताद्वित्ताराद् द्विगुणविस्तारो विदेहः । विदेहविस्ताराद् विस्तारो नीलपर्वतः । नीलपर्वतादर्द्ध-विस्तारो रम्यकवर्षः । रम्यकवर्षविस्तारादर्द्धविस्तारो रिक्मपर्वतः । रिक्सपर्वतविस्तारादर्द्ध-२५ विस्तारो हैरण्यवतवर्षः । हैरण्यवतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तारः शिखरिपर्वतः । शिखरिपर्वतः विस्तारादर्द्धविस्तार ऐरावतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तारः शिखरिपर्वतः । शिखरिपर्वतः विस्तारादर्द्धविस्तार ऐरावतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तार ऐरावतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तार एरावतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तार ऐरावतवर्षः । भरतक्षेत्र।दर्द्धविस्तार एरावतक्षेत्र। हिस्ताराक्षेत्र।

#### उत्तरा द्विणतुल्याः ॥ २६ ॥

उत्तरा ऐरावतादयो वर्षवर्षधरा नीळपर्वतान्ता दक्षिणतुल्या दक्षिणैर्भरतादिभिर्वर्ष- ३०

१ षड्विंशतिप- **भा०, द०, ज०, व०, व०।** २ —विस्तारो भरतक्षेत्रस्य व**- आ०, द०,** ज०। ३ भरतात् आ०, व०, ज०।

धरैः तुल्याः सदृशा भवन्ति । अस्यायमर्थः — भरतक्षेत्रस्य यावान् विस्तारः तावान् ऐरावतक्षेत्र-विस्तारः । हिमवत्पर्वतस्य यावान् विस्तारस्तावान शिखरिपर्वतविस्तारः । हैमवतक्षेत्रस्य यावान् विस्तारः तावान् हैरण्यवतक्षेत्रविस्तारः । महाहिमवत्पर्वतस्य यावान् विस्तारः तावान् रुक्मिपर्वतिवस्तारः । हरिक्षेत्रस्य यावान्विस्तारस्तावान् रम्यकक्षेत्रविस्तारः । निषधपर्वतस्य यावान्विस्तारस्तावान् नीळपर्वतिवस्तारः । एवम् ऐरावतादिस्थितं हृदपुष्करादिकं भरतादिसदृशं ज्ञातव्यम् । भरतयोजन ५२६ कळा ६ । हिमवत्पर्वतयोजन १०५२ कळा १२ । हैमवतक्षेत्र-योजन २१०४ कळा २४ । महाहिमवत्पर्वतयोजन ४२०८ कळा ४८ । हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ कळा ५६ । निषधपर्वतयोजन १६८३२ कळा १९२ । विदेहयोजन ३३६६४ कळा ३८४ । नीळयोजन १६८३२ कळा १९२ । रम्यकक्षेत्रयोजन ८४१६ कळा ९६ । रुक्मिपर्वतयोजन ४२०८ १० कळा ४८ । हैरण्यवतक्षेत्रयोजन २१०४ कळा २४ । शिखरिपर्वतयोजन १०५२ कळा १२ । ऐरावतक्षेत्रयोजन ५२६ कळा ६ । एवमेकत्र योजनैकळक्षम् ।

अथेदानीं भरतादिश्चेत्रमनुष्यविशेषप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिदमाहुः—

# भरतैरावतयोर्वेद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुस्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥

भरतश्च ऐरावतश्च भरतेरावतौ तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे पष्टी । तत्रायमर्थः—
१५ भरतस्य ऐरावतस्य च सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाङ्गोन्नतिप्रशृतिभिः
वृद्धिह्नासौ भवतः। वृद्धिश्च ह्नासश्च वृद्धिह्नासौ, उत्सपैणावसपेणे भोगादीनां भवतः न तु भरतक्षेत्रस्य वृद्धिह्नासौ भवतः, क्षेत्रयोर्चुद्धिह्नासयोरसंगच्छमानत्वात्, तेन तत्रस्थितमनुष्याणां
भोगोपभोगादिषु वृद्धिह्नानी स्याताम् । 'भरतेरावतयोः' इत्यत्र यत्प्रोक्तं पष्टीद्विचचनं तत्केचिदाचार्याः नोररीकुर्वते । कि तर्हि उररीकुर्वन्ति ? सँतमीद्विचचनमुररीकुर्वन्ति । तेनायमर्थः—भरते
२० ऐरावते च क्षेत्रे मानवानामित्यध्याहारात् वृद्धिह्नासौ भवतः, अनुभवायुःप्रमाणानां वृद्धिहानी
स्यातामित्यर्थः । कोऽसौ अनुभवः कि वा आयुः कि वा प्रमाणमिति चेत् ? उच्यते—अनुभवः
मुखदुःखयोरुपयोगः, आयुः जीवितकांलप्रमाणम् , प्रमाणं तु कायोत्सेधः, इत्येतेषां त्रयाणामिप वृद्धिह्नासौ पञ्चजनानां भवतः । काभ्यां हेतुभ्यां नृणां भोगोपभोगादीनां वृद्धिह्नासौ
भवतः इत्युक्ते उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां द्वाभ्यां काल्राभ्यां वृद्धिह्नासौ भवतः । उत्सर्पयति वृद्धिः
२५ नयति भोगादीन् इत्येवंशीला उत्सर्पिणी, अवसर्पयति हानि नयति भोगादीन् इत्येवंशीला
अवसर्पिणी, उत्सर्पिण च अवसर्पिणी च उत्सर्पिण्यवसर्पिणयेताभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् । कथम्भूताभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ? पट्समयाभ्याम् । तत्र तावत् अवसर्पिणीकाविशेषाः विद्यन्ते ययोस्ते पट्समये ताभ्यां पट्समयाभ्याम् । तत्र तावत् अवसर्पिणीका-

१ उत्सर्पिण्या अवसर्पिण्या भो- आ०, द०, ज०। उत्सर्पेणावसर्पेणभो- व०। २ नोररी-कुर्वन्ति स- आ०, व०, द०, ज०। ३ "अथवा अधिकरणनिर्देशः, भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिहासाविति।" -स० सि०, राजवा० ३।२७। ४ -कालपरिमा- आ०, व०, द०, ज०।

लस्य सम्बन्धिनः षट्समया उच्यन्ते सुषमसुषमा प्रथमकातः। सुषमा द्वितीयकालः। सुषमदुःषमा तृतीयकालः । दुःषमसुषमा चतुर्थकालः । दुःषमा पञ्चमकालः । अतिदुःषमा षष्ठकालः । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः षट्समया निर्दिश्यन्ते —अतिदुःषमा प्रथमकालः । दुःषमा द्वितीयकालः । दुःषमसुषमा तृतीयकालः । सुषमदुःषमा चतुर्थकालः । सुषमा पञ्चम-कालः । सुषमसुषमा पष्टकालः । अथ किमर्थं सूत्रे उत्सर्पिण्याः पूर्वं प्रहणम् , इदानीमवस- ५ र्षिण्यो वर्तमानत्वात् ; सत्यम् ; "अल्पस्वरतरं तत्र पूर्वम्" [कात० २।५।११२] इति वचनात् यद्ल्पस्वरं पदं भवति तत्पूर्वं निपततीति कारणात् । तत्रावसिर्पिणीकालस्य यः प्रथमः कालः सुषमसुषमानामकः स चतुःसागरकोटीकोटिप्रमाणः। यस्तु सुषमानामको द्वितीयः कालः स त्रिसागरकोटीकोटिप्रमितः । यँः सुषमदुःषमा नामकस्तृतीयः कालः स द्विसागरकोटीकोटिस-म्मितः । यो दुःषमसुषमानामकश्चतुर्थः कालः स एकसागरोपमँकोटीकोटिप्रमाणः परं द्वाचत्वा- १० रिशत्सहस्रवर्षोनः। यस्तु दुःषमानामकः पञ्चमः कालः स एकविंशतिवर्षसहस्रप्रमाणः। यस्तु अतिदुःषमानामकः षष्टः कालः सोप्येकविंशतिवर्षसहस्रप्रमाणः । अथ योऽसौ उत्सर्पिणीकाल-सम्बन्धी अतिदुःषमानामकः प्रथमैः कालः स एकविंशतिवर्षसहस्रप्रमाणः। यस्तु दुःषमानाम-को द्वितीयः कालः सोऽप्येकविंशतिवर्षसहस्रप्रमाणः। यस्तु दुःषमसुषमानामकस्तृतीयः कालः स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः परं द्वाचत्वारिंशद्वर्षसहस्रहीनः। यस्तु सुषमदुःषमा- ५५ नामकश्चतुर्थः कालः स द्विसागरोपमकोटीकोटिप्रमितः । यस्तु सुषमानामकः पञ्चमः कालः स त्रिसागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यस्तु सुषमसुषमानामकः षष्ठः कालः स चतुःसागरोपम-कोटीकोटिप्रमाणः । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदौ पूर्वीकोत्तमभोगभूमिचिह्नानि ज्ञातन्यानि । द्वितीयकाले आदौ पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिह्नानि वेदितन्यानि । तृतीय-काले आदौ पूर्वोक्तजघन्यभोगभूमिलज्ञणानि लक्षितव्यानि । हानिरपि क्रमेण क्रातव्या ।

तृतीयकाले पल्यस्याऽष्टमे भागे स्थिते सित पोडश कुलकरा उत्पद्यन्ते । तत्र पोडशकुल-करेषु मध्ये पञ्चदशकुलकराणामष्टम एव भागे विपत्तिर्भवति । पोडशस्तु कुलकरः उत्पद्यते अष्टम एव भागे विनाशस्तु तस्य चतुर्थकाले भवति । तत्र प्रथमकुलकर एकपल्यस्य दशम-भागायुः ज्योतिरङ्गकलपृष्ठभ्रमन्दज्योतिस्त्वेन चन्द्रसूर्यदर्शनोत्पंननं भयं युगलानां निवारयति । द्वितीयः कुलकरः पल्यशतभागेक [भाग] जीवितो ज्योतिरङ्गकलपृष्ठभ्रातिमन्दज्योतिस्त्वेन २५ तारकादिदर्शनोत्पन्नयुगलभयनिवारकः । तृतीयः कुलकरः पल्यसहस्रभागेकभागजीवितो विकृतिगतसिंह्व्याघादिक्रूरमृगपरिहारकारकः । चतुर्थः कुलकरः पल्यदशसहस्रभागेकभागजीवितो अतिविकृतिगतसिंह्व्याघादिक्रूरमृगपश्चानिमत्तलकुटादिस्वीर्कारकारकः । पद्ध-मकुलकरः पल्यलक्षभागेकभागजीवितो विरलकलपृष्ठभत्वे अल्पफलत्वे च वाचा कल्पवृक्ष-

१ -ण्या तत्र व- ज॰। २ यः सुषमानाम- ता०। ३ -मकोटाको- ज०। ४ -मका-भा०, द॰, ज॰, ब०। ५ -निज्ञात- भा॰, ब॰, द॰, ज॰।६ -त्यन्नम- भा॰, ब॰, द॰, ज॰। ७ -कजी- भा॰, द॰, ब॰, ज॰। ८ -स्वीकारकः आ॰, ब॰, द॰, व॰।

सीमाकारकः । षष्ठकुळकरः पल्यदशालक्षभागैकभागजीवितः अतिविरळकलपब्रक्षत्वे अत्यलप-फल्टरवे च गुल्मादिचिह्नैः कल्पवृक्षसीमाकारकः। सप्तमकुलकरः पल्यकाटिभागैकभाग-जीवितः शौर्याद्यपकरणोपदेशगजाद्यारोहणकारकः । अष्टमकुलकरः पलयदशकोटिभागैक-भागजीवितः अपत्यमुखदर्शनमात्रोत्पन्नभयविनाशकः । नवमकुलकरः पल्यशतकोटिभागैक-५ भागजीवितः अपत्याशीर्वोददायकः । दशमकुलकरः पल्यसहस्रकोटिभागैकभागजीवितः अपत्यानां रोदने सति चन्द्रादिदर्शनकीडनोपायदर्शकः । एकादशैकुलकरः पल्यसहस्रकोटि-भागैकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्यैः सह कतिचिहिनानि जीवन्ति । द्वादश-कुलकरः पल्यलक्षकोटिभौगैकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्यैः सह बहुकालं जीवन्ति, स युगलानां जलतरणोपायप्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पर्वताचारोहणाऽवरोहणो-१० पायसोपानादिकारकः । तस्य काले अत्यल्पमेघा अत्यल्पवृष्टिं कुर्वन्ति । तेनैव कारणेन कुनद्यः कुपर्वताश्चोत्पद्यन्ते । त्रयोदशकुलकरः पल्यदशलक्षकोटिभागैकभागजीवितः, स कुलकरः अदृष्टपूर्वजरायुःप्रभृतिमलं निराकारयति । चतुर्दशकुलकरः पूर्वकोटिवर्षजीवितः, सोऽपत्यानामदृष्टपूर्वं नाभिनालं भीतिजनकं कर्त्तयति । तस्य काले प्रचुरमेघाः प्रचुरवृष्टिं कुर्वन्ति, अक्रष्टपच्यानि सस्यादीनि चोत्पद्यन्ते । तद्भक्षणोपायमजानानां युगलानां तद्भक्षणो-१५ पायं दर्शयति । अभद्याणामौषधीनामभद्यवृक्षाणाञ्च परिहारञ्च कारयति । कल्पवृक्षविनारो च्छिषतानां युगलानां सस्यादिभक्षणोपायं दर्शयति। पञ्चदशकुलकरस्तीर्थङ्करः। तत्पुत्रः षोर्डंशकुलकरश्चकवर्ती भवति । तौ द्वावपि चतुरशीतिलक्षपूर्वजीवितौ । तच्चरित्रं महापुराण-प्रसिद्धं ज्ञातव्यम् ।

दुःषमसुषमानामकः चतुर्थः कालः स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः द्विचत्वारिंशद्-२० वर्षसहस्रोनः, तस्यादौ मानवा विदेहमानवसहःशाः पञ्चशतधनुरुन्नताः । तत्र त्रयोविंशतिस्ती-र्थद्भरा उत्पद्यन्ते "निर्वोन्ति च । एकादश चक्रवर्तिनः नव बलभद्राः नव वासुदेवाः नव प्रति-वासुदेवा उत्पद्यन्ते, एकादश रुद्राश्च । तदुक्तम्—

> "दोरिसहअजियकाले सत्तंता पुष्फयंतआईहिं। उष्पण्णा अदुँहरा एक्को चिय वीरकालम्मिं॥" [

२५ नव नारदाश्चीत्पद्यन्ते । तदुक्तम्-

"कंलहिपया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकालाः।

१ -कारः आ०, ज०। २ -दशम्कु- आ०। ३ -मागजी- आ०, ज०। -मागैकजी-द०। ४ -डशः कु- ता०, व०। ५ निर्वाणं यान्ति आ०, व०, द०, ज०, व०। ६ -द्राः त-ता०। ७ -हरणा ए- आ०। ८ तुल्ना-- "उसहदुकाले पढमदु सचण्णेसचसुविहिपहुदीसु। पीढो संतिजिणिदे वीरे सच्चइसुद्रो जादो॥" - तिक्शेयसा० गा० ८३७। द्वौ ऋषमाजितकाले सप्तान्ताः पुष्पदन्तादिभिः। उत्पन्नाः अष्टघरा एकश्च वीरकाले। ९ कलहप्रियाः कदाचिद्धर्मरता वासुदेवसमकालाः। भव्या अपि च नरकगति हिंसादोषेण गच्छन्ति॥

### भव्वा वि य णिरयगई हिंसादोसेण गच्छंति॥"

[ तिलोयसा० गा० ८३५ ]

तस्य चतुर्थकालस्यान्ते विंशत्यधिकशतवर्षायुषो मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्च ।

दुःषमानामकः पद्धमः काल एकविंशतिवर्षसहस्त्रप्रमाणः, तदादौ विंशत्यधिकशत-वर्षायुषो मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताः तद्न्ते विंशतिवर्षायुषो मनुष्याः सार्द्धत्रयहस्तोन्नताश्च । ५ ततोऽतिदुःषमानामकः पष्टः कालः स एकविंशतिवर्षसहस्राणि प्रवर्त्तते । तदादौ विंशतिवर्षा-युषो मनुष्याः, तदन्ते पोडशवर्षायुषो मनुष्या एकहस्तोन्नताश्च । तस्यान्ते प्रलयकालो भवति । तदुक्तम्—

"सरसं विरसं तीक्ष्णं रूक्षमुष्णविषं विषम् । क्षारमेघाः क्षरिष्यन्ति सप्तसप्तदिनान्यलम् ॥" [

180

सर्वस्मित्रार्यखण्डे प्रलयं गते सति द्वासप्तितकुलमनुष्ययुगलानि उद्ध्रियन्ते । चित्रा-भूमिः समा प्रादुर्भवति । अत्रावसर्पिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा । तर्नन्तरं द्शकोटीकोटिसागरोपमप्रमाण उत्सर्पिणीकालः प्रवर्त्तते । तस्यादौ अतिदुःषमासंज्ञकः प्रथमः कालः प्रवर्तते । तस्यादौ एकोनपञ्चाशहिनपर्यन्तं क्षीरमेघा अहर्निशं वर्षन्ति । तदनन्तरं ताबिहनपर्यन्तमसृतमेघा वर्षन्ति । पृथिवी रूक्षतां मुञ्जिति । तन्मेघमाहात्म्येन वर्णादिगुणो १५ भवति, औषधितरुगुल्मतृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगलानि बिलादिभ्यो निर्गत्य औषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सहर्षाणि जीवन्ति । स कालः एकविंशति-वर्षसहस्राणि प्रवर्तते । तदादौ षोडशवर्षायुषो मनुष्या एकहस्तोत्सेधाश्च । तस्य कालस्यान्ते विंशतिवर्षायुषो मनुष्याः सार्द्धः हस्तत्रयोन्नताश्च । तदनन्तरं दुःषमानामको द्वितीयः कालः । स एकविंशतिवर्षसहस्त्रप्रमाणः। तदादौ विंशतिवर्षायुषो मनुष्याः सार्द्धहस्तत्रयोत्सेधाः। २० तस्य द्वितीयकालस्यान्ते वर्षसहस्रावशेषे स्थिते सति चतुर्दशकुलकरा उत्पद्यन्ते । ते अव-सर्पिणीपश्चमकालनृपसद्दशाः । तद्वर्षसहस्रमध्ये त्रयोदशानां नृपाणां विनाशो भवति । <sup>७</sup>चतुर्दशस्त कुलकर<sup>६</sup> उत्पद्यते तद्वर्षसहस्रमध्ये, विपद्यते तु तृतीयकालमध्ये । तस्य चतुर्दशस्य कुलकरस्य पुत्रस्तीर्थङ्करो भवति । तस्य तीर्थङ्करस्य पुत्रश्चकवर्त्ती भवति । तद्दृयस्याप्यु-त्पत्तिर्दुःषमसुषमानाम्नि तृतीयकाले भवति, विनाशस्तु त्रयाणामपि भवति । तस्यादौ विंशत्य- २५ धिकशतवर्षायुषो मनुष्या भवन्ति, सप्तहस्तोत्सेधाः भवन्ति । स काल एककोटीकोटिसागरो-पमप्रमाणः प्रवर्त्तते, "परं द्वाचत्वारिंशद्वर्षसहस्रोनः । तन्मध्ये शलाकापुरुषा उत्पद्यन्ते । तस्य कालस्यान्ते कोटिपूर्ववर्षायुषो मनुष्याः सपादपञ्चशतधनुरुत्सेधाः। तदनन्तरं सुषम-

१ - मका - आ०, व०, द०, ज०। २ - नामा प - आ०, व०, द०, ज०। ३ वर्षादे - आ०, द०, ज०। ४ - धास्त - ता०। ५ चतुर्दशकु - आ०, व०, द०, ज०। ६ - करा उत्पद्यन्ते आ०, द०। - कर उत्पद्यन्ते ज०, व०। ७ वाक्यमेतन्नास्ति आ०, व०, ज०, व० ता०।

ि ३।२८-२९

दुःषमानामकश्चतुर्थः कालः । स द्विकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणः जघन्यभोगभूमिस्वभावः । तथा सुषमानामकः पञ्चमः कालः त्रिसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः । तत्र मध्यमभोगभूमिस्वभावः । तथा सुषमसुषमानामकः पष्ठः कालः चतुःसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः । तत्रोन्सभोगभूमिस्वभावः । एवं चतुर्थपञ्चमषष्ठकालेषु ईतिरेकापि भन भवति । अहोरात्रि-प्रमागोऽपि नास्ति । क्योतिरङ्गकलपैवृक्षोद्योतेन सर्देव दिवसः । मेघवृष्टिनीस्ति । शीत-बाधापि न वर्तते । आतपकष्टं कदाचिदपि अन वर्तते । क्रूरमृगबाधा नास्त्येव । अत्र दशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाण उत्सर्पिणीकालः समाप्तः । तद्नन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । स पूर्वोक्तलक्षणो ज्ञातव्यः । एवमष्टादशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः कालः भोगभूमिन्यो ज्ञातव्यः । उत्सर्पिण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालभ्यां कल्पः कथ्यते । भोगभूमिन्या ज्ञातव्यः । उत्सर्पिण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालभ्यां कल्पः कथ्यते । भोगभूमिन्या विद्यादकामञ्चरोन्माद्विरहिता बलित्वाबिल्वमुक्ता अनाचारकार्पण्यकोपाद्यक्तिम्याद्विरहिता बलित्वाबिल्वमुक्ता अनाचारकार्पण्यकोपाद्यक्तिम्याद्विरहिता बलित्वाबिल्वमुक्ता अनाचारकार्पण्यकोपाद्यक्तिम्याद्विरहिताः । ध्वन्यात्रेण क्रियो स्त्रियन्ते । जृम्भितमात्रेण पुरुषाः पञ्चत्वमार्थ प्रवानित्रात्वेदा । ध्वन्यात्रेण क्रियो स्त्रियन्ते । जृम्भितमात्रेण पुरुषाः पञ्चत्वमार्थ प्रवानिति विरोषः ।

अथ भरतेरावतमनुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हैमवतह् रिवर्षदेवकुरुक्षेत्रत्रयस्वभावोद्धा-वनार्थं सूत्रमिदमुच्यते—

#### ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः॥ २८॥

२० ताभ्यां भरतेरावताभ्यां क्षेत्राभ्याम् अपरा अन्या भूमयः हैमवतक्षेत्रहरिक्षेत्रदेवकुरुना-मिकास्तिको भूमयोऽवस्थिताः सर्वदेव एकः कश्चित्कालस्तासु वर्तते । हैमवतक्षेत्रे सदैव तृतीयः कालोऽस्ति, हरित्तेत्रे द्वितीयः, देवकुरुषु प्रथर्मः कालः । अवसर्पिण्याः कालेन सहश इत्यर्थः । परं त्वेत्र उत्सर्पिण्यसर्पिण्यौ कालौ न वर्तते ।

'तिर्ह त्रिष्विप चेत्रेषु मनुष्या आयुषा सदशाः सन्ति, अथवा अस्ति कश्चिद्विशेषः' २५ इत्युक्ते त्रयाणामिष क्षेत्राणां मनुष्याणामायुर्विशेषप्रतिषक्तयर्थं सूत्रमिदमाचष्टे—

# एकद्वित्रिपच्योपमस्थितयो हैमयतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः॥ २९॥

एकश्च द्वौ च त्रयश्च एकद्वित्रयः ते च ते पल्योपमा एकद्वित्रिपल्योपमाः कालविशेषाः, ते स्थितयः आयूंषि येषां ते एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयः । ईदृशाः के ? हैमवतकहारिवर्षक-दैवकुरवकाः । हैमवतक्षेत्रे भवा हैमवतकाः । हरिवर्षक्षेत्रे भवा हारिवर्षकाः । देवकुरुक्षेत्रे

१ नास्ति आ०, द०, ज०। २ - तृक्षधातेन ता०। ३ नास्ति आ०, द०, ज०, व०। ४ - भूमयो ज्ञा-आ०। - भूमिजो ज्ञा-ज०। ५ - कलासु कु-ता०, व०। ६ छिक्कामात्रेण। ७ - त्वं प्राप्तु-आ०, ज०। ८ प्रथमका-आ०, ज०, व०। ९ तत्र ता०, आ०, द०, ज०।

भवा दैवकुरवकाः । हैमवतकाश्च ेहारिवर्षकाश्च दैवकुरवकाश्च हैमवतकहारिवर्षकदैव-करवकाः । अस्यामर्थः--पञ्चमेरुसम्बन्धिनां पञ्चानां हैमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमदुःषमाकालानुभैवनम्, आयुःस्थितिरेकपल्योपमा द्विधनुःसहस्रोन्नतिः, एकान्तरेण भक्तिश्च इन्दीवरवर्णवर्णश्च । पञ्जानां हरिवर्षक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमा-कालानुभवनम् , आयु स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुरचापसहस्रोन्नतिश्च द्विदिनान्तरेण भुक्तिश्च, ५ कुन्दाबदातानि शरीराणि । पञ्चानां देवकुरूणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमसुषमाकालानु-भवनम्, आयुःस्थितिः त्रिपल्योपमा, षट्धनुःसहस्रोन्नतिश्च, त्रिदिनान्तरेण भुक्तिः, काञ्चनवर्णानि शरीराणि।

तिह हैरण्यवतरस्यकोत्तरकुरूणां मनुष्याः की हशाः सन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाचष्टे-तथोत्तराः ॥ ३०॥

तथा तेनैव हैमवतादिक्षेत्रत्रयमनुष्यप्रकारेण उत्तराः हैरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां मनुष्या ज्ञातन्याः । अस्यायमर्थः — हैमवतक्षेत्रमनुष्यसह्याः हैरण्यवतक्षेत्रमनुष्याः । हरिवर्ष-क्षेत्रमनुष्यसदृशा रम्यकक्षेत्रमनुष्याः । देवकुक्क्षेत्रमनुष्यसदृशा उत्तरकुरुक्षेत्रमनुष्याः ।

तर्हि पूर्विविदेहाऽपरविदेहमनुष्याणां स्थितिः कीदृशी वर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचष्टे—

# विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१॥

१५

विगतो विनष्टो देहः शरीरं गुनीनां येषु ते विदेहाः प्रायेण मुक्तिपद्प्राप्तिहेतुत्वात्, तेषु विदेहेषु पञ्चानां मेरूणां सम्बन्धिनः पञ्चपूर्वविदेहाः पञ्चापरविदेहाः उभये मिलित्वा पञ्चमहाविदेहाः कथ्यन्ते । तेषु मनुष्याः संख्येयकालाः, संख्यायते गणियतुं शक्यते, संख्येयः, उत्कर्षेण पूर्वकोटिलक्षणः जघन्येनान्तमुहूर्तलक्षणः संख्येयः कालो जीवितं येषां ते संख्येयकालाः। अस्यायमर्थः—सर्वेषु पञ्चसु महाविदेहेषु सदा सुपमदुःपमाकालान्तकाल- २० सदशो दुःषमसुषमानामकः सदा निश्चलः कालो वर्तते । तत्र पञ्चजनाः पञ्चचापशतोन्नता भवन्ति, नित्यभोजनाश्च वर्तन्ते । किं तत् पूर्वं येन गणितं तेपामायुः १ तथा चोक्तम्—

# "पुँच्वस्स दु परिमाणं सदिरं खलु कोडिसदसहस्साई। छप्पणं च सहस्सा बोधच्या वासकोडीणं॥"

[ जम्बू० प० १३।१२ ] २५

अस्यायमर्थः —सप्ततिलक्षकोटिवर्षाणि षट्पञ्चाशत्सद्ग्रकोटिवर्पाणि यदा भवन्ति तदा एकं पूर्वमुच्यते । तस्य पूर्वस्य अङ्कक्रमो यथा—दशाग्रुन्यानि तदुपरि षट्पञ्चाशत् तदुपरि सप्ततिः—७०५६००००००००। ईटिनवधानि पूर्वाणि शतल्क्षाणि तेषां मनुष्याणायुर्भवति। अथेदानीं पुनरिप भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरूपयन्त्याचार्याः-

१ हारिवर्षाश्च भा ०, ज ०। २ -भावनामा - ता०, व०। ३ -युः पु - ता०। ४ पूर्वस्य तु परिमाणं सप्ततिः खलुकोटिशतसहस्राणि । षट्पञ्चाशत् च सहस्राणि बोद्धव्यार्मि वर्षकोटीनाम् ॥

### भरतस्य विष्कम्भो जम्बृद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥

भरतस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो विस्तारः जम्बृद्वीपस्य जम्बृद्वीपविस्तारस्य एकछत्त-योजनप्रमाणस्य नवतिशतभागः-- एकलच्चयोजनस्य नवत्यधिकाः शतभागाः क्रियन्ते, तेषां मध्ये एको भागो भरतक्षेत्रस्य विस्तारो वेदितव्ये इत्यर्थः । स एको भागः षडविंशत्यधिक-५ पक्कयोजनशतप्रमाणः षट्कलाधिको भवतीति तात्पर्यम् । जम्ब्रुद्वीपस्यान्ते या वेदिका वर्त्तते सा लक्षयोजनमध्ये गणनीया, समुद्रविस्तारमध्ये न गण्यते । एवं सर्वेषां द्वीपानां या वेदिकाः सन्ति ताः सर्वो अपि द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्ते न त समुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्ते । लवणो-दसमुद्रमध्यप्रदेशेषु पूर्वपश्चिमोत्तरदित्त्वणेषु दिग्भागेषु चतुर्षु चत्वारः पातालसञ्ज्ञका वडवा-नलाः सन्ति ते अँठञ्जलाकाराः प्रत्येकं उक्षयोजनगम्भीराः, ते मध्यप्रदेशे लक्षयोजन-१० विस्ताराश्च भवन्ति । ते मुखेषु मूलेषु च दशयोजनसहस्रविस्तारा भवन्ति । तथा लवणसमुद्र-मध्येषु चतसृषु विदिच्च क्षुद्रवडवानलाश्चःवारः । ते चत्वारोऽपि प्रत्येकं दशसहस्रयोजन-गम्भीरा भवन्ति । मध्यप्रदेशेषु दशसहस्रयोजनविस्ताराश्च सन्ति । मुखेषु मुलेषु च एक-योजनसहस्रविस्तारा भवन्ति । अष्टानामध्यौ वीणामष्टरवध्यन्तरालेषु एकैकस्मिन्नैन्तराले श्रेणिरूपस्थिताः सपादशतसंख्या वाडवा भवन्ति । ते तु योजनसद्स्रगम्भीराः, तथा १५ मध्ये योजनसहस्रविस्ताराः, मुखेषु मूलेषु च<sup>८</sup> पञ्चयोजनशतविस्ताराः । एवमेकत्वे अष्टाधिकसहस्रसंख्याः प्रसिद्धा वडवानला वेदितन्याः । तेषामप्यन्तरालेषु क्षुद्रक्षुद्रतरा और्वा अप्रसिद्धा बहवः सन्ति । सर्वेषां वडवानलानां त्रयो भागाः । तत्राधस्तनभागेषु वायुरेव वर्तते प्रध्यभागेषु वायुजले वर्तेते । उपरितनभागेषु केवलं जलमेव । यदा वायुर्मन्दं मन्दम-धस्तनभागेभ्यो मध्यमभागेषु चरति । तदा मध्यभागजलं मरुत्रेरितमुपरितनभागेषु चरति । २० ततः सर्वैविजलिमिलितमन्धिजलं वेलादिरूपतया वर्द्धते । यदा पुनः मन्दं मन्दं नभस्वानधो-भागेषु गच्छति तदा वेलादिरूपा स्फीर्तिं निवर्तते । लवणोद् एव वेला वर्तते नान्येषु समुद्रेषु । अन्येषु समुद्रेषु वडवानला न सन्ति । यस्मात्सर्वेऽपि अब्धय एकयोजनसहस्रगम्भीराः । छवणोद्स्यैव जलमुत्रतं वर्तते, अन्येषां जलं समं प्रसृतमस्ति । लवणोदो छवणस्वादः । वारुणी-समुद्रो मद्यस्वादः । क्षीरोदो दुग्धस्वादः । घृतोदो घृतस्वादः । कालोदः पुष्करोदश्च स्वयम्भर-२५ मणोदश्चे त्रय एते अम्बुस्वादाः । शेषाः सर्वेऽिप इत्तुस्वादाः । छवणोदे कालोदस्वयम्भूरम-णोदास्त्रयः कच्छपमत्स्या दिजलचरसहिताः। अन्ये सर्वेऽपि निर्जलचराः। लवणोदे सरिन्मुखेषु मत्स्या नवयोजनाङ्गाः, अन्धिमध्ये तद्द्विगुणशरीराः। कालोदे सरिन्मुखेषु

१ -ध्यः स आ०, ब०, द०, ज०। २ अञ्जलाका- आ०, द०, ज०, ब०। ३ -कं यो-आ०, द०, ज०, ब०। ४ - रोषु छ- आ०, द०, ज० ब०, ब०। ५ -ित्त तथा म- आ०, द०, ज०, ब०। ६ और्वः वाडवागिनः। ७ - न्नप्यन्त- ज०। ८ च यो- आ०, ब०, द०, ज०। च एकयो- व०। ९ -ितिर्निर्वर्त- ज०, व०। १० -श्च एते त्रयः अ- आ०, द०, ज०। ११ -दः कालोदः स्वयम्भूमरणोदश्च एते त्रयः ज०। १२ -िदस- आ०, द०, ज०।

अष्टादशयोजनवपुषः, अन्धिमध्ये तद्द्विगुणकायाः। स्वयम्भूरमणोद्धेस्तटवर्तिनो मत्स्याः पञ्चशतयोजनदेहाः, अन्धिमध्ये तद्द्विगुणविध्माणः। लवणोदकालोदपुष्करोदेषु सरित्प्रवे-वेशद्वाराणि वर्त्तन्ते नान्येषु समुद्रेषु द्वाराणि सन्ति। तेषां वेदिका टक्कोत्कीर्णभित्तिरिव वर्त्तते।

अथेदानीं धातकीखण्डद्वीपस्य भरतादिक्षेत्रसंख्या निगद्यते—

#### ब्रिर्धातकीखगडे ॥ ३३ ॥

धातकीखण्डे द्वं।पे भरतादीनि क्षेत्राणि द्विभैवन्ति द्विगुणानि भवन्ति । कथम १ धातकीखण्डद्वीपस्य दक्षिणस्यां दिशि इष्वाकारनामपर्वतो वर्तते । स<sup>3</sup> पर्वतः लवणोदकालो-दसमुद्रवेदिकास्पर्शी दिच्चणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्वीपस्योत्तरस्यां दिशि इब्बाकारनामा द्वितीयः पर्वतोऽस्ति । सोऽपि छवणादकालोदसमुद्रवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायतः । उभावपि इष्याकारी पर्वतौ प्रत्येकं चतुर्लक्षयोजनायतौ । ताभ्यां द्वाभ्यामिष्वाकाराभ्यां पर्वताभ्यां १० विभक्तो धातकीखण्डद्वीपः पूर्वधातकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्चेति द्विभागीकृतः। द्वयोर्द्वयो-भीगयोर्मध्ययोः पूर्वस्यां दिशि पूर्वमेरुः, अपरस्यां दिशि अपरमेरुः । तयोमेर्वीः सम्बन्धीन भरतादीनि असेत्राणि द्विगुणानि भवन्ति । तेन पूर्वधातकीभरतः अपरधातकीभरतश्च धातकी-खण्डद्वीपे द्वी भरती वर्तेते । एवं पूर्वधातकीखण्डचुद्रहिमवान अपरधातकीखण्डचुद्रहिमवांश्च धातकीखण्डद्वीपे द्वौ चुद्रहिमवन्तौ पर्वतौ, पूर्वधातकीखण्डहैमवतमपरधातकीखण्डहैमवतक्क १५ द्वे हैमवते" क्षेत्रे, द्वी महाहिमवन्ती पर्वती, द्वे हरिवर्षक्षेत्रे, द्वी निषधी पर्वती, द्वी विदेही, द्वौ नीलपर्वतौ, द्वे रम्यकक्षेत्रे, द्वौ रुक्मिणौ पर्वतौ, द्वे हैरण्यवतक्षेत्रे, द्वौ शिखरिणौ पर्वतौ, द्वे ऐरावतक्षेत्रे । जम्बृद्वीपभरतैरावतक्षेत्रमध्यस्थितविजयार्धपर्वतवत् चत्वारो विजयार्द्धः पर्वताः । एवं दक्षिणत आरभ्य उत्तरपर्यन्तं जम्बृद्वीपक्षेत्रपर्वतवत् धातकीद्वीपक्षेत्रपर्वता उभयतो वेदितव्याः । जम्बूद्वीपे हिमबदादीनां पर्वतानां यो विस्तार उक्तः स धातकीद्वीप- २० हिमवदादीनां पर्वतानां विस्तारोऽपि द्विगुणो वेदितव्यः, उन्नत्यवगाहौ समानौ । तथा विजया-र्द्ध वृत्तवेदाढ्यादयश्च समाना वर्त्तन्ते । ये हिमवदादयो वर्षधरनामानः पर्वताः ते चक्रस्य अरवदवस्थिता वर्तन्ते । वर्षधराणां मध्ये मध्ये ये वर्षाः क्षेत्राणि वर्त्तन्ते तानि अराणां **॰विवराकाराणि सन्ति** ।

अथ पुष्करार्धक्षेत्रादिस्वरूपमाह—

२५

### पुष्करार्द्धे च ॥ ३४ ॥

पुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बृद्वीपक्षेत्रादिकात् धातकीद्वीपक्षेत्रादिवत् द्विद्विंगुणानि क्षेत्रादि-द्रच्याणि भवन्ति । तेनायमर्थः—यथा धातकीद्वीपे द्वौ इष्याकारौ वर्णितौ तथा पुष्कराद्धे च द्वौ इष्याकारौ पर्वतौ अष्टलचयोजनायतौ दक्षिणोत्तरयोः वर्त्तेते । ताभ्यां पुष्कराधी द्विधा

१ -णकायावर्ष्माणः आ० । २ -ब्करार्धेषु आ०, द०, ज० । ३ सर्वतः आ०, द०, ज० । ४.-नि द्रव्याणि द्वि- त्वा० । ५ -वतक्षेत्रे ता० । ६ -यश्चत्वारो स-आ० । ७ व्यवरा- ता०, व०, आ०, द० । ८ -वत् द्वि- ज० ।

विभक्तः। तत्रापि पूर्वमेरुंरपरमेरुश्च हो मेरू वर्त्ते। तेन धातकीखण्डद्वीपवदत्रापि हो पूर्वापरी भरतो, चुद्रहिमवन्तौ हो, हे च हैमवतक्षेत्रे, हो महाहिमवन्तौ वर्षधरो, हे हरिश्लेत्रे, हो निषधो पर्वतो, हो महाविदेहो, हो नीछो, हे रम्यकक्षेत्रे, हो रुक्मिणो पर्वतो, हे हैरण्यवतक्षेत्रे, हो शिखरिणो पर्वतो, हे ऐरावतक्षेत्रे, भरतेरावतापेच्चया चत्वारो विजयार्धाश्च, विदेहापेक्षया अष्टपष्टिर्विजयार्द्धाः। एवं धातकीद्वीपविजयार्द्धाश्च वेदितव्याः। अयं तु विशेषः—यथा धातकीखण्डद्वीपे हिमवदादीनां वर्षधराणां विस्तारो जम्बूद्वीपहिमवदादिभ्यो द्विगुणः प्रोक्तः तथा पुष्करार्धहमवदादीनां पर्वतानां धातकीखण्डहिमवदादिभ्यो वर्षधरेभ्यो द्विगुणो विस्तारो वेदितव्यः।

अथ पुष्करार्धसंज्ञा इति कथम् ? ³अत्रोच्यते—मानुषोत्तरपर्वतेन वळयाकारेण १० विभक्तार्द्धत्वात् पुष्करार्थ इति संज्ञा ।

'अथ पुष्कारार्धद्वीपे अँर्धः पुष्करार्धः 'किमिति वर्णितः कस्माच्चार्द्धः पुष्करार्द्धस्त्यकः' इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते—

#### प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

मानुषोत्तरात्पर्वतात् पुष्करद्वीपबहुमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात् वल्लयाकारात् प्राक् १५ अर्वाक् मनुष्याः मानवा वर्त्तन्ते, तेन कारणेन अर्ध एव वर्णितः । मानुषोत्तराद्वहिर्धे मानवा न सन्ति । बहिर्भागे भरतक्षेत्रादिहिमवत्पर्वतादिविभागोऽपि नास्ति । मानुषोत्तराद्वहि-विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋद्विप्राप्ता मुनयोऽपि न यान्ति, नद्योऽपि बहिर्न गच्छन्ति किन्तु मानुषोत्तरं पर्वतमाश्रित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षेत्रत्रसाश्च बहिर्न व्रजन्ति । यदा मानुषोत्तरपर्वताद्वहिर्भागे मृतो जीवः तिर्यङ् देवो वा मानुषक्षेत्रमागच्छिति तदा मानविष्रहगत्यानु-२० पूर्व्येण समागच्छन् मानुषोत्तराद्वहिर्भागेऽपि मनुष्य इत्युपचर्यते । तथा दण्डकपाटप्रतरलोक-पूरणलक्षणसमुद्भातकाले मानुषोत्तरविहर्भागे च भनुष्यो भवतीति लभ्यते ।

अथ प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताः, ते व मनुष्याः कतिप्रकारा भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहः—

#### आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६॥

२५ आर्यन्ते सेव्यन्ते गुणैर्गुणवद्भिर्वा इत्यार्थाः । म्लेच्छन्ति निर्लज्जतया व्यक्तं बुवन्ति इति म्लेच्छाः । चकारः १९परस्परममुखये वर्तते । तेनायमर्थः —आर्या म्लेच्छास्त्रोभयेऽपि मनुष्याः कथ्यन्ते । तत्रार्थाः द्विप्रकारा भवन्ति । कौ तौ द्वौ प्रकारौ १ एके ऋद्विप्राप्ता आर्थाः, १२अन्ये ऋद्विरहिताश्च । १३ऋद्विप्राप्ता आर्यो अष्टविधाः । के ते अष्टौ

१ - इः प - ता०, आ० । २ अथोच्यते आ०, द०, ज० । ३ अर्घपु - आ०, द०, ज०, व० । ४ किमतः व० । किमितः ता० । ५ - र्घपु - आ०, द०, ज०, व० । ६ अवाक् ता० । ७ - त्तरप - आ०, द०, ज०, व० । ८ तिर्यङ्देवोपि वा आ० । ९ मनुष्या भवन्तोति आ०, द०, ज० । १० ते म - आ०, द०, ज० । ११ परस्परे आ० । १२ अन्ये च ऋ - द० । १३ ऋद्विप्राप्तार्याः ता०, व० ।

विधाः ? बुद्धिः किया विकिया तपो बलमीवधं रसः क्षेत्रं चेति ।

तत्र बुद्धि-ऋद्विप्राप्ता अष्टादशभेदाः —अविधिज्ञानिनः, मनःपर्ययज्ञानिनः, केवल-ज्ञानिनः, व्वीजबुद्धयः, कोष्ठबुद्धयः, सिम्भन्नभोत्रिणः, पदानुसारिणः, दूरस्पर्शनसमर्थाः, दूररसनसमर्थाः, दूरघाणसमर्थाः, दूरश्रवणसमर्थाः, दूरावलोकनसमर्थाः, अभिन्नदशपूर्विणः, चतुर्दशपूर्विणः, अष्टाङ्गमहानिमित्तज्ञौः, प्रत्येकबुद्धाः, वादिनः, प्रज्ञाश्रमणाश्चेति ।

बीजबुद्धिरिति कोऽर्थः १ एकबीजाक्षरात् शेषशास्त्रज्ञानं बीजबुद्धिः । कोष्ठबुद्धिरिति-कोऽर्थः १ ४कोष्ठागारे संगृहीतविविधाकारधान्यवत् यस्यां बुद्धौ वर्णादीनि श्रुतानि बहुकालेऽ-पि न विनश्यन्ति सा कोष्ठबुद्धिः ।

क्रियां-ऋद्विद्विप्रकारा—जङ्घादिचारणत्वम्, आकाशगामित्वक्रचेति।तत्र जङ्घाचारणत्वं भूम्युपरि चतुरङ्गलान्तरिक्षगमनं 'जङ्घाचारणत्वम्। श्रेणिचारणत्वं विद्याधरश्रेणिपँयंन्ता- १० काशगमनम्। 'अग्निज्ञालोपरि गमनम् अग्निशिखाचारणत्वम्। 'जलमस्पृश्य जलोपरि गमनं जलचारणत्वम्। पत्रमस्पृश्य पत्रोपरि गमनं पत्रचारणत्वम्। फलमस्पृश्य फलोपरि गमनं फलचारणत्वम्। पुष्पमस्पृश्य पुष्पोपरि गमनं पुष्पचारणत्वम्। बीजमस्पृश्य बीजोपरि गमनं बीजचारणत्वम्। तन्तुमस्पृश्य तन्तुपरि गमनं तन्तुचारणत्वक्वेति जङ्घादिचारणत्वं नवविधम्।

<sup>९</sup> आकाशगामित्वं किम् ? पर्यङ्कासनेनोपिवष्टः सन् आकाशे गच्छति । ऊर्ध्वस्थितो वा आकाशे गच्छति । सामान्यतयोपिवष्टो वा आकाशे गच्छति । पादनिक्षेपोत्क्षेपणं विना आकाशे गच्छति आकाशगामित्वम् । इति क्रियाऋद्विर्द्विप्रकारा ।

विक्रियर्ष्धिः अणिमादिभेदैरनेकप्रकारा। सूच्मशरीरविधानम् अणिमा। अथवा १ १विश-छिद्रेऽपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारिवभूतिसर्जनमणिमोच्यते। महाशरीरविधानं महिमा। लघु- २० शरीरिवधानं रुघिमा। गुरुशरीरिवधानं गरिमा। भूमिस्थितोऽप्य १२ (तस्याप्य) क्रुल्यमेण मेरुशिखरचन्द्रसूर्योदिस्पर्शनसामध्यं प्राप्तिरुच्यते। जले भूमाविव गमनं भूमौ जल इव मज्जनोन्मज्जनविधानं प्राकाम्यम्। अथवा जातिक्रियागुणद्रव्यं सैन्यादिकरणद्व प्राकाम्यम्। त्रिभुवनप्रभुत्वमीशित्वम्। सर्वप्राणिगणवशीकरणशक्तिर्वशित्वम्। पर्वतमध्येऽपि आकाश इव

१ -भेदाः केविलनः अवधिज्ञानिनः मनःपर्ययज्ञानिनः बीज-ताः, वः । २ जीवबुद्धयः वः । ३ निमित्ताः आः, दः, जः, वः । ४ गोष्ठामा- आः, दः, वः, जः । ५ क्रियदिद्धि- आः, दः, जः । ६ एतत्पदं पुनस्क्तमस्ति । ७ -पर्यन्तमाका- जः । पर्यन्तगताकाश- आः । ८ अग्निचारणम् अग्निज्वालोपरिगमनम् आः, दः, जः, वः । ९ जलचारणत्वं जलोपरिगमनम् आः, दः, जः, वः । ९ जलचारणत्वं जलोपरिगमनम् आः, दः, जः, वः । १० आकाशगामित्वमिति सामान्यतयोपविष्यो आकाश गच्छित पादनिक्षेपो- स्क्षेपणं विना आकाशगामित्वमिति आः, दः, जः। ११ वंशिष्ठदेण प्रवि- वः । विशस्तन्तुनालः । १२ -ह्रियतोऽङ्गु- आः, दः, जः, वः । १३ -ह्रव्यं सै- ताः वः वः

ं गमनम् अप्रतीघातः । अनेकरूपकरणं मूँर्तामूर्ताकारकरणं वा कामरूपित्वम् । अदृष्टरूपताऽन्त-द्धीनम् । इत्यादि विक्रियर्द्धिः ।

घोरतयो महातय उप्रतयो दीप्ततपस्तप्ततयो घोरगुणब्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चैति तपप्रहृद्धिः सप्तथा । तत्र—योरतपः-सिंह्व्याप्रश्चेत्रिच्यकतर् च्रुप्रभृतिक्रूरश्चापदाकुलेषु गिरिकन्दपादियु स्थानेषु भयानकरमशानेषु च प्रचुरतरशीतवातातपादियुक्तेषु स्थानेषु स्थित्वा हुर्द्धरोपसर्गसहनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः। पश्चमासषण्मासवर्षीपवासविधातारो ये मुनयस्ते
महातपसः। "वर्षीपवासे सति पारणा भवति, केवल्रह्मानं व्वोत्पद्यते, अतः परम् उपवासो
न भवतीति निश्चयः। उप्रतपः-पश्चम्यामष्टम्यां चतुर्दश्याख्च गृहीतोपवासँत्रता अलाभद्वये
अलाभत्रये वा त्रिभिरुपवासैश्चतुर्भिरुपवासैः पद्धभिवोपवासैः कालं निर्गमयन्ति इत्येवं
१० प्रकारा उपतपसः। शरीरदीष्त्या द्वादशार्कतेजस्का दीप्ततपसः। तप्तायसपिण्डपतित जलबन्दुवत् गृहीताहारशोषणपरा नीहाररहिता ये ते तप्ततपसः। सिंह्व्याद्वादिसेवितपादपद्मा घोरगुणब्रह्मचारिणः। भूतप्रेतवेतालराचसशाकिनीप्रभृतयो यान् दृष्ट्वा विभ्यति ते घोरपराक्रमाः।

बलर्द्धिस्त्रप्रकारा । अन्तर्मुहूर्त्तेन निखिलश्रुतिचन्तनसमर्था ये ते मनोष्ठिनः । अन्त-मुंहूर्त्तेनाखिलश्रुतपाठशक्तयो ये ते वचोबिलनः । मासचतुर्मासपण्मासवर्षपर्यन्तकायोत्सर्ग-१५ करणसमर्था अङ्गल्यग्रेणापि त्रिभुवनमप्युद्धुत्य अन्यत्र स्थापनसमर्था ये ते कायबिलनः ।

औषधर्द्धिरष्टप्रकारा— १विड्विलेपनेन, एकदेशमलस्पर्शनेन, अपकाहारस्पर्शनेन, सर्वोङ्ग-मलस्पर्शनेन, निष्ठीवनस्पर्शनेन, दन्तकेशनलम् त्रपुरीपादिसर्वेण (दिस्पर्शनेन), कृपादृष्टचवलो-कनेन, कृपादन्तपीडनेन येषां मुनीनां प्राणिरोगाः नश्यन्ति ते अष्टप्रकारा औषधर्द्धयः।

रसऋद्धिः षट्प्रकारा। तपोवला मुनयो यमित्तगतं प्राणिन म्नियस्वेति वदन्ति सोऽक्षिगतः २० प्राणी तत्क्षणादेव महाविषपरीतो म्नियते एवंविधं सामध्यै येषां ते आस्यविषाः वाग्विषा अपरनामानः कथ्यन्ते। तपोवला मुनयः क्रुद्धाः सन्तो यमिक्षगतमीक्षन्ते स पुमान् तत्क्षणादेव
'वैत्रां ते स्प्रितः पञ्चत्वं प्राप्नोति एवंविधं सामध्यै येषां ते दृष्टिविषा इत्युच्यन्ते। येषां
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि श्वीरपरिणामि भवति, वचनानि वा श्वीरवत् श्वीणसन्तर्षकाणि भवन्ति ते श्वीरस्नाविण उद्यन्ते । येषां पाणिपात्रगतमशनं नीरसमपि १३ मधुरसपरि२५ णामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां १३ मधुस्वादं जनयन्ति ते १४ मध्वास्नाविणः प्रोच्यन्ते। १५ येषां
पाणिपात्रगतमत्रं रूच्चमपि घृतरसपरिणामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां घृतपानस्वादं जनयन्ति ते १६ सिर्परास्नाविणः। येषां पाणिपात्रगतमत्रं वचनञ्चामृतवद्भवति ते १५ अमृतास्नाविणः।

१ अनेकोप भा०। २ मूर्ताकारक- भा०, द०। ३ -च्याघ्रयक्षचि - व०। ४ -तरक्षुभल्लकप्र - जा०। -तरक्षुभल्लकप्र - भा०, द०। ५ सर्वोप्रवासे भा०, द०, ज०। ६ चोत्र - भा०, द०, ज० व०। ७ -सम्चा ज०। -वासा अ - द०। ८ -यस्तान् दृष्ट्वा येन विभ्यन्ति भा०, द०, ज०। ९ विङ्लेप - भा०, द०, ज०। १० तीव्रविषव्यासः। ११ उच्यन्ते भा०, द०, व०। १२ मधुररस - भा०, द०, ज०। १४ मद्यसा - ता०। १५ भा०, द०, ज० प्रतिषु अमृत्तासाविलक्षणं प्रथममस्ति। १६ घृतसावि - भा०, द०, ज०। १७ अमृतसा - भा०, द०, ज०।

क्षेत्रिर्द्धिप्रकारा-अक्षीणमहानसिर्द्धः अक्षीणालयिद्धेश्च । तत्राक्षीणमहानसिर्द्धः यिसमन्नमत्रे अच्चीणमहानसिर्मुकं तस्मन्नमत्रे चक्रवर्त्तिपरिजनभोजनेऽपि तिहने अत्रं न चीयते ते मुनयः अच्चीणमहानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमहालयास्तु मुनयो यस्मिन् विद्याः चर्चे प्रत्योऽपि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन् मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मनुष्याः सर्वे तिर्यक्कोऽपि यदि निवसन्ति तदा तेऽखिला अपि अन्योन्यं बाधारिहतं सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्षीणालयाः । ईदृशा ५ मनुष्या ऋद्धिप्राप्ता भवन्ति ।

ऋद्धिरिह्ताः आर्यास्तु पञ्चप्रकारा भवन्ति । के ते पञ्चप्रकाराः ? सम्यक्त्वार्याः, चारित्रार्याः, कर्मार्याः, क्रांयाः, क्षेत्रार्याः, क्षेत्रार्याः, क्षेत्रार्याः, क्षेत्रार्याः क्षेत्रार्याः सम्यक्त्वार्याः सम्यक्त्वार्याः, क्षत्राहिता इत्यर्थः । चारित्रार्याधारित्रप्रतिपालका यतयः । कर्मार्यास्त्रिप्रकाराः—सावद्यकर्मार्याः, अलपसावद्यकर्मार्याध्येति । तत्र सावद्यकर्मार्या व्रतरिहताः पट्प्रकाराः असिमस्ति- १० कृषिविद्याशिलपवाणिज्यकर्मार्यभेदात् । तत्र असितरवारिवसुनन्दकधनुर्वाणल्धुरिकाकद्वारककृत्तपट्टिशहलुसुशलगदाभिन्डिमालालोह्घनशक्तिःचक्राद्यायुधचञ्चवः असिकर्मार्या उत्त्यन्ते । आयव्ययादिलेखनिवत्ता मिषकर्मार्याः कथ्यन्ते । हलेन भूमिकर्षणनिपुणाः कृषिकर्मार्या भण्यन्ते । गणितादिद्वासप्ततिकलाप्रवीणा विद्याकर्मार्यो 'उद्यन्ते । अनिणंजकदिवाकीर्त्यादयः शिलपकर्मार्यो ध्वन्यन्ते । धान्यक(का)पीसचन्दनसुवर्णरजतमणिमाणिक्यप्रतादिरसांशुकादि- १५ संमहकारिणो वाणिज्यकर्मावदाता वणिक्कर्मार्यो शव्यन्ते । एते षट्प्रकारा अपि सावद्यकर्मार्या भवन्ति । अल्पसावद्यकर्मार्यान्तु आवकप्रभृतयः । असावद्यकर्मार्थान्तु यतयः ।

जात्यायीस्तु इत्त्वाकुवंद्यां युद्धवाः । अस्यामवसर्पिण्यामित्त्वाकुवंद्याः स्वयं श्रीवृषभे-श्वरः, तस्य कुले भवा इत्त्वाकुवंद्याः । भरतसुतार्ककीर्त्तिकुले सञ्जाताः सूर्यवंद्याः । बाहुबलि-सुतसोमयशोवंद्ये भवाः सोमवंद्याः । सोमप्रमश्रेयांसकुले समुत्पन्नाः कुरुवंद्याः । अकम्पन- २० महाराजकुले समुद्भवा नाथवंद्याः । हरिकान्तनृपान्वये सम्भूता हरिवंद्याः । हरिवंद्येऽपि यदुनृपकुलजाता यादवाः । काश्यंपनृपकुले सम्भवा उप्रवंद्या इति । एवंविधा जात्यायीः कथ्यन्ते ।

कौशल-काश्यवन्ति-अङ्ग-बङ्ग-तिलङ्ग-कलिङ्ग-लाट-कर्णाट-भोट-गौड-गुर्ज्जर-सौराष्ट्र-मरू-बाग्जे°ड-मलय-मालव-कुङ्गणाभीर-सौर`मस-काशमीर-जालंधरादिदेशोद्भवाः क्षेत्रायी` इत्युज्यंते। २५

म्छेच्छास्तु द्विप्रकाराः—अन्तरद्वीपोद्भवाः कर्मभूम्युद्भगश्चेति । तत्र अन्तरद्वीपोद्भवा म्छेच्छाः कथ्यन्ते—छवणोदसमुद्रे अष्टसु दिशासु अष्टौ द्वीपाः, तदन्तरालेषु चाष्टौ द्वीपाः, हिमवत उभयपार्श्वयोद्वौ द्वीपौ, शिखरिण उभयपार्श्वयोश्च द्वौ द्वीपौ, विजयार्द्ध योरुभययोः

१ पात्रे । -स्मिन्नन्ते आ॰, द०, ज०, व० । २ -न्नन्ते च- आ०, द०, ज०, व० । ३ चतुष्टये- आ०, द०,ज० । ४ -तार्या- व० । ५ -यावव्य - ता० । ६ उच्यन्ते व० । उत्पद्यन्ते आ०, द०, ज० । ७ एजकनापितादयः । ८ -शादुद्म- आ०, ज० । ९ -श्यपकु- आ०, द०, ज० । १० -जडवल- आ०, द०, ज० । ११ -रमस- आ० । १२ -त्रार्या उ- आक्, द०, ज० ।

पारवें पु चत्वारो द्वीपाः । एवं छवणोदसमुद्रमध्ये अवीक् पारवें चतुर्विशतिद्वीपा भवन्ति । ते द्वीपाः कुत्सितभोगभूमयः कथ्यन्ते । तत्र चतुर्विशतिद्वीपेषु चतुर्दिच्च ये चत्वारो द्वीपा वर्तन्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात् पञ्चशतयोजनानि गत्वा रुभ्यन्ते । ये तु <sup>भ</sup>चतसृषु प्रदिद्ध चत्वारो होपाः सन्ति अन्तरालेषु चाष्टौ हीपा वर्तन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः पञ्चशत-५ योजनानि पञचाशद्योजनाधिकानि तद्वद्भत्वा लभ्यन्ते । ये तु पर्वतान्तेषु अष्टौ द्वीपा वर्तन्ते ते षट्शतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते । चतुर्दिग्द्वीपाः शतयोजनविस्ताराः । चतुर्विदिकद्वीपा अष्टान्तरालद्वीपाश्च, एते द्वादशद्वीपाः पञ्चाशद्योजनविस्तारा वर्त्तन्ते । पर्वतान्तेषु येऽष्टत्रीपाः सन्ति ते पञ्चविंशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति । तत्र पूर्वस्यां दिशि यो द्वीपो वर्तते तस्मिन द्वीपे एकोरुका म्लेच्छा भवन्ति । दक्षिणायां दिशि शृङ्गिणो मनुष्या भवन्ति । पश्चिमायां १० दिशि पुच्छसहिता म्लेच्छाः ४सन्ति। उत्तरायां दिशि मुका वर्त्तन्ते। चतुविर्दिन्न अग्निकोणे शशकर्णाः, नैऋत्यकोणे शष्कुलीकर्णाः, वायुकोणे कर्णप्रावरणाः, ईशानकोणे लम्बकर्णाः । पूर्वाग्न्यन्तरात्ते अश्वमुखाः । अग्निद्त्तिणान्तराले सिंहमुखाः । दक्षिणनैत्रष्ट्-त्यान्तराले भषणमुखाः, नैऋत्यपश्चिमान्तराले गर्बरमुखाः । पश्चिमवातान्तराले शुकरमुखाः । वातोत्तरान्तराले व्याघमुखाः । उत्तरेशानान्तराले °काकवदनाः । ईशानपूर्वान्त-१५ राले <sup>८</sup>कपिल्रपनाः । हिमवत्पूर्वे पार्श्वे मत्त्यमुखाः । हिमवत्पश्चिमपार्श्वे कृष्णवद्नाः । शिख-रिणः पूर्वपार्श्वे मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिमपार्श्वे तिडद्वदनाः । दक्षिणविजयार्द्वपूर्वपार्श्वे गोमुखाः । दक्षिणविजयाद्धं पश्चिमपार्श्वे उरभ्रवद्नाः । उत्तरविजयार्द्धं पूर्वपार्श्वे गजाननाः । उत्तरविजयाद्धं पश्चिमपारवें द्र्पणास्यारचेति । तत्र एकोरुकाः मृत्तिकाहारा गृहानिवासिनः । अन्ये सर्वेंऽपि वृक्षतलिनवासाः फलपुष्पभित्ताः । विश्वेऽपि पत्योपमजीविताः द्विसहस्रधनु-२० रुन्नतशरीराः। एवं छवणोदसमुद्रपरतीरेऽपि चतुर्वशतिद्वीपा ज्ञातव्याः। तथा काळोद-समुद्रेऽपि अष्टचत्वारिंशदुद्वीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्लेच्छद्वीपाः । ते सर्वेऽपि द्वीपा जलादु योजनोन्नता बोद्धव्याः। एते सर्वेऽि अन्तरद्वीपोद्भवा म्लेच्छा भवन्ति। कर्मभूम्यद्भवाश्च म्लेच्छा पुलिन्दशबरयवनशकखसँबर्बरादयो ज्ञातव्याः।

अथ कास्ताः कर्मभूमयः ?

# २५ भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः॥ ३७॥

भरताश्च पद्म ऐरावताश्च पद्म विदेहाश्च पद्म भरतेरावतिवदेहाः, एते पञ्चदशप्रदेशाः कर्मभूमयः कथ्यन्ते । तिर्हे पद्मसु विदेहेषु मध्ये पद्मदेवकुरवः पञ्चोत्तरकुरवः सन्ति, तेऽिष किं कर्मभूमयः ? नैवम्; देवकुरूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र, देवकुरून उत्तरकुरून् वर्जयित्वा इत्यर्थः। विदेहेषु स्थिता अपि देवकुरव उत्तरकुरवश्च कर्मभूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भव-

१ चतस्यु दिक्षु द०।२ -रोऽपि द्वी- ज०। ३ -णस्यां आ०, द०, ज०। ४ भवन्ति आ०, ज०। ५ -ले पण्यु- आ०।६ -ले गोमु- ज०।-ले गर्गमु- द०। ७ काकमुखाः आ०, द०, ज०।८ कपिलवदना व०।९ -स्वसवरा- आ०, द०, ज०।

न्तीत्यर्थः। 'अत्र अन्यत्रशब्दो वर्जनार्थे झातव्यः। तेन "दिगित्रतेंऽन्टौश्व" [ का०स्० २।४। २१ ] इत्यनेन सूत्रोण छिङ्गात् पञ्चमी सञ्जाता। यद्येते पञ्चदशप्रदेशाः कर्मभूमय इति व्यप्विरयन्ते कर्मभूमयः कथ्यन्ते तिर्ह देवकुरूत्तरकुरुहैमवतह् रिवर्षरम्यकहैरण्यवतपण्णवत्यन्तर्द्वीपाश्च भोगभूमय इत्युच्यन्ते। तत्रायं तु विशेषः—ये अन्तरद्वीपजास्ते कल्पपृक्षकल्पितभोगा न भवन्ति। तथा सर्वे भोगभूमिजा मृताः सन्तः देवत्वमेव प्राप्नुवन्ति। 'पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरेषु ५ ये अन्तरद्वीपास्तत्रत्याः शुभकर्मभूमिसमीपवर्तित्वात् चातुर्गतिका भवन्ति' इति केचिदाहुः। मानुषोत्तरात्परतः स्वयम्भूरमणद्वीपमध्यस्थितस्वयम्प्रभपर्वतं यावत् एकेन्द्रियपञ्चीन्द्रयास्पदा एव द्वीपा कुत्सितभोगभूमय उच्यन्ते। तत्र पञ्चीन्द्रयाः तिर्यञ्च एव न तु मनुष्याः, असंस्थेयवर्षायुषो गव्यूत्युक्षतशरीराः। तेषां चत्वारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति।

अथ मानुषोत्तर इति यः पर्वतः श्रुतः स कीदृशः ? एकविंशत्यधिकयोजनसप्तद्श- १० शतोन्नतः, त्रिंशदधिकयोजनसद्वान्धः, प्रतिविंशत्यधिकयोजनसद्वस्त्रवुष्नविस्तारः, त्रयिक्षंशदधिकयोजनसद्वस्त्रवुष्नविस्तारः, त्रविविंशत्यधिकयोजनसद्वस्त्रव्यात्मः। तदु-परि चतुर्विं च्यत्याद्वेत्यालया नन्दीश्वरद्वीपचैत्यालयसद्वशा झातव्याः।

अथ कैं: कर्मभिः कर्मभूमिरुच्यते इति चेत् ? उच्यते—शुभं कर्म सर्वार्थसिद्ध्यादि-निमित्तम्, अशुभव्च कर्म असप्तमनरकादिहेतुभूतम्, असिमपिक्विष विद्याशिल्पवाणिड्य- १५ छक्षणं पड्विधं कर्म जनजीवनोपायभूतम्, पात्रदानदेवपूँजनादिकव्च कर्म, तैः कर्मभिरुप-छक्षिताः कर्मभूमय इत्युच्यन्ते । धनतु सर्वं जगत् कर्माधिष्ठानमेव, कथमेता एव कर्मभूमयः ? इत्याह—सत्यम्; उक्कर्षेण शुभाशुभकर्माधिष्ठानात् कर्मभूमय इति ।

स्वयम्प्रभपर्वतान्मानुपोत्तराकारात्परत आलोकान्तं ये तिर्यक्कः सन्ति तेषु पश्च गुण-स्थानानि सम्भवन्ति । ते च पूर्वकोट्यायुपः । तत्रत्या मत्त्याः सप्तमनरकहेतुकं पाप- २० मुपार्जयन्ति । स्थलचराश्च केचित् स्वर्गादिहेतुपुण्यमँप्युपार्जयन्ति । तेन अर्द्धो द्वीपः सर्वः समुद्रश्च समुद्राद्वहिश्चत्वारः कोणाश्च कर्मभूमिरित्युच्यते इति विशेषः ।

अथ उक्तासु भूमिषु नराणामायुःपरिज्ञानार्थं सूत्रमिद्मुच्यते भगवद्भिरुमास्वामिभिः—

### नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्भुहुर्रो ॥ ३८ ॥

स्थितिश्च स्थितिश्च स्थिती, नृणां नृणां वा स्थिती नृस्थिती द्वौ आयुःकालौ इत्यर्थः । २५ कथम्भूते द्वे नृस्थिती ? परावरे परा उत्कृष्टा अवरा च निकृष्टा जवन्येति यावत् परावरे । पुनरिप कथम्भूते नृस्थिती ? त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्त्ते । त्रीणि पल्योपमानि यस्याः पराया उत्कृष्टायाः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा, अन्तर्गतोऽपरिपूर्णो मुहूर्त्तो घटिकाद्वयं यस्या अवराया जघन्यायाः साऽन्तर्मुहूर्तो, त्रिपल्योपमा चान्तर्मुहूर्तो च त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्त्ते । अस्यायमर्थः—

१ अथात्र आराष्ट्र। २ -यः कथ्यन्ते आराष्ट्र, वर्ष्ट्र, जरु। ३ सप्तनरका-. आराष्ट्र, दरु, वरु, जरु। ४ -प्वादिकं क- आराष्ट्र, दरु, जरु। ५ -पूजादिकं क- आराष्ट्र, दरु, जरु। ६ न तु सर्वे तारु, आरु। ७ -ण्यमुपा- दरु, जरु। ८ -द्वयमस्या आहुरु, दरु, जरु।

ų

यथासंख्यत्वेन मानवानाम् उत्क्रष्टा स्थितिः त्रिपल्योपमा, जघन्येन मानवानां स्थितिः अन्तर्मुहूर्त्तो, मध्यस्थितिरनेकप्रकारा ।

किं तत्पच्योपममिति चेत् ? उच्यते—
"ववहारुद्धारद्धा-पच्छा तिण्णेव होंति बोधव्या।

संखा दीवसमुद्दा कम्मिटिदि विणादा जेहिं॥" [ त्रिलोक० गा० ५३ ]

अस्यायमर्थः--व्यवहारश्च उद्धारश्च अद्धा च व्यवहारं।द्धाराद्धाः पल्यानि कुशूलाः त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जेहिं यैक्सिभः पल्यैः विण्णदा वर्णिता कथिता । का वर्णिता ? संखा संख्यामात्रम् । व्यवहारपल्येन उद्धारपल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहार-पल्येन संख्या वर्णिता। उद्घारपल्येन तु द्वीपसमुद्रा वर्णिताः। वअद्धापल्येन कर्मस्थितिर्वर्णिता। १० यथाकमं पल्यत्रयकार्यं ज्ञातव्यमिति संप्रहगाथार्थः । तेन व्यवहारपल्यम् उद्धारपल्यम् अद्भापल्यञ्चेति पल्यं त्रिप्रकारम् । तत्र व्यवहारपल्यस्वरूपं निरूप्यते-प्रमाणाङ्गलपरिमितं योजनमेकम्। किं तत् प्रमाणाङ्गलम् ? अवसर्पिण्याः सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्याङ्गलं प्रमाणा-ङ्गलम् । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमचक्रवर्ती तस्याङ्गलं प्रमाणाङ्गलम् । तेन प्रमाणाङ्ग-लेन मितः चतुर्विशत्यङ्गलो इस्तः । तैश्चतुर्भिः इस्तैर्मपित एको दण्डः । तैर्द्विसहस्रदण्डैर्मिपिता १५ एका प्रमाणगञ्ज्यतिः ताभिश्चतुर्गञ्ज्यतिभिर्मापतम् एकं प्रमाणयोजनम् । मानवानां पञ्चशतयो-जनरेकं प्रमाणयोजनिमत्यर्थः । किं तन्मानवयोजनं येन प्रमाणयोजन दिवययोजनं ज्ञायते ? अष्टभिः परमाणुभिः एकस्रसरेणुः । अष्टभिः त्रसरेणुभिः पिण्डितेरेकँत्रीकृतैरेका रथरेणुरु-चयते । अष्टभी रथरेणुभिः पिण्डितःभिरेकं चिकुराममुच्यते । अष्टभिश्चिकुरामैः पिण्डितैरेका लिचा भण्यते । अष्टभिः लिचाभिः पिण्डिताभिरेकः श्वेतसिद्धार्थे उच्यते । अष्टभिः सिद्धार्थैः ၃၀ पिण्डितैः एको यव उच्यते । अष्टिभर्यवैः अङ्गुरुयते । षड्भिरङ्गलैः पाद उच्यते । द्वाभ्यां पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते । द्वाभ्यां वितस्तिभ्यां रित्नरूच्यते । चतुर्भी रित्निभिः दण्डः कथ्यते । द्विसहस्रदण्डैः गव्यतिरुच्यते । चतुर्गव्यतिभिर्मान्वयोजनं भवति । पञ्चशतमानवयोजनैरेकं महायोजनं प्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं भवति । तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते । मूले मध्ये उपरि च समाना वर्तुलाकारा सातिरेकत्रिगुणँपरिधिः। सा खनिः एकादिसप्तान्ताहोरात्रॅजाताऽवि-२५ रोमाप्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते । ताहशानि खण्डानि क्रियन्ते याहशानि खण्डानि पुनः कर्त्तर्या खण्डियतुं न शक्यन्ते । तैः सूद्धमे रोमखण्डैः महायोजनप्रमाणा खनिः पूर्यते । कुट्ट-यित्वा निविडीक्रियते । सा खनिः व्यवहारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमब्दशतैरब्दशतैरे-कैंकं रोमखण्डमपक्रुध्यते । एवं सर्वेषु रोमेष्वपक्तुष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति तावत्कालो व्यवहारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवहारपल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव

१ व्यवहारोद्धाराद्धाः पल्यानि त्रीण्येव भवन्ति बोद्धव्यानि । संख्या द्वीपसमुद्राः कर्मस्थितिः वर्णिता यैः ॥ २ अद्धारप- भा॰, द०, ज० । ३ -कत्रकृ- भा०, द०, ज० । ४ -णा परि- भा॰, द०, ज० । ५ -जन्यावि- ता॰ ।

रोमखण्डानि प्रत्येकम् असंख्येयकोटिवर्षसमयमात्रगुणितानि गृहीत्वा द्वितीया महाखिनस्तैः पूर्यते । सा खिनः उद्धारपल्यिमत्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकैकं रोमखण्डं निष्का-स्यते, यावत्कालेन सा महाखिनः रिक्ता जायते "तावान् काल उद्धारपल्योपमाह्वयः संस्च्यते । उद्धारपल्यानां दशकोटिकोट्य एकम् उद्धारसागरोपममिभिधीयते । अर्द्ध तृतीयोद्धार-सागरोपमाणां पञ्चिव्यतिकोटिकोट्य द्वारपल्योपमानां याविन्त रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो ५ द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम् उद्धारपल्योपमानां याविन्त रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो ५ द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम् उद्धारपल्योपमानां याविन्त रोमखण्डानि वर्षशतसमयमात्रगुणितानि गृहीत्वा ततोऽपि महती खिनः पूर्यते । सा खिनः अद्धापल्यमित्युच्यते । तदनन्तरं समये समये पकैकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्कालेन सा महती खिनः रिक्ता सञ्चायते तावत्कालः अद्धापल्योपमैक्वः समुच्यते । अद्धापल्योपमदशकोटिकोट्यः अद्धासागरोपम उच्यते । दशकोटिकोट्योऽद्धासागरोपमाणामेकाऽवसिपणी कालो भवित, तावती उत्सिपणी च । १० द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्चां देवानां मनुष्याणाञ्च कर्मस्थितिरा-युस्थितिः भवस्थितिश्च गण्यते ।

अथ यदि ईहिन्वधेन अद्धापल्योपमेन मानवानामुत्कृष्टस्थितिर्वणिता त्रिपल्योपमेति जघन्याऽन्तर्मुहूर्तेति च, तर्हि तिरश्चां स्थितः कीहशी भवतीति प्रश्ने भगवान् उमास्वाम्याह्—

#### तिर्घग्योनिजानाश्च ॥ ३९ ॥

१५

तिरश्चां योनिः तिर्यग्योनिः तस्यां जातास्तिर्यग्योनिजाः तेषां तिर्यग्योनिजानाम्, उत्कृष्टा भवस्थितिः त्रिपल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तर्मुहूर्ता वेदितव्या । चकारः परस्परसमुच्चैय वर्तते । अस्मित्रध्याये सप्तनरका द्वीपसमुद्राः कुलपर्वताः पद्मादयो हृदा गङ्गादयो नद्यः मनुष्याणां भेदः नृपशूनामायुः स्थितिश्च वर्णिता इति प्रसिद्धं ज्ञातव्यम् ।

<sup>४</sup>इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरिचतायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तो तृतीयः पादः समाप्तः। २०

१ तावत्कालः श्वा०, द०, व०, व०, व०, व०। २ —मसंज्ञकः समु— आ०, द०, ज०। ३ —च्चयार्थे व— शा०, द०, ज०। ४ इत्यनवद्यपद्यगद्यविद्याविनादोदितप्रमोदपीयूपरसपानपावनमितसभाजनरतन् राजमितिसारपितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्याकरणङ्ग्दोलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिश्चितमितना यितना श्रीमदेवेन्द्रकीर्तिभद्यारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वजनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानिन्ददेवस्य संङ्वितिभध्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरस्रिणा विरचिद्यायां श्लोकवार्तिकराजवार्तिकसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमु-दचनद्रोदयप्रमेयकमलमार्गण्डप्रचण्डाध्सहस्त्रीप्रमुखप्रन्थसन्दर्भनिर्भरावलोकनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थ-टीकायां तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। आ०, द०, व०, व०। इति श्रीमदेवेन्द्रकीर्तिभद्यारकशिष्यस्य श्रीविद्यानिद्देवस्य श्रीकृतसागरस्रिणा विरचितायां तत्त्वार्थटीकायां तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। ज०।

# चतुर्थोऽध्यायः

अथ "भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्" [ त० स्० १।२१ ] इति प्रशृतिषु देवशब्दः श्रुतः । तत्र के देवाः कतिप्रकारा वा ? तत्स्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राहुः—

### देवाश्चतुणिकायाः ॥ १॥

५ देवगितनीमकर्मप्रकृत्युद्येऽभ्यन्तरे प्रत्यये कारणे हेती सित बाह्येष्टविनतादिसामग्री-सिहता द्वीपाब्धिपर्वतनद्यादिषु प्रदेशेषु यदच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका-याः चत्वारो निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकलक्षणाः सङ्घाता येषां ते चतुर्णिकायाः । जात्यपेच्या 'देवश्चतुर्णिकायः' इति सूत्रे सिद्धे सित बहुवचननिर्देशः तदभ्यन्तरप्राप्तानेकभेदसूचनार्थमित्यर्थः । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः । १० "सङ्घे चानौत्तराध्ये" [का० सू० ४।५।३६ ] इत्यनेन सूत्रेण घन्त्रत्ययः । चकारस्य ककारादेशः "चेस्तु हस्तादाने" [का० सू० ४।५।३४ ] इत्यतः विवर्वतते । "शरीरनिवा-सयोः कश्चादेः" [का० सू० ४।५।३५ ] इत्यतः कादेशश्च । श्क्करनिचय इत्यत्र घन् कादेशश्च न भवति श्करेषु उश्चावचत्वं वर्तते तेन औत्तराधर्यं तत्रास्ति, चतुर्षुं निजनिजनि-कायेषु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधर्यं नास्ति ।

१५ अथेदानीं देवनिकायानां लेश्याविशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिद्मुच्यते सूरिभिः—

#### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २ ॥

आदितिष्ठाषु भवनव।सिन्यन्तर्ज्योतिष्केषु त्रिषु देविनिकायेषु पीता तेजोलेश्या अन्ते यासां लेश्यानां ताः पीतान्ताः कृष्णनीलकापोततेजोलेश्या इत्यर्थः, पीतान्ताश्च ता लेश्याः पीतान्तत्तेश्याः । कर्मधारयसंज्ञे तु पुंवद्भावो विधीयते । अथवा त्रिषु आदितिष्ठाषु देव-२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ? पीतान्तलेश्याः । पीतान्ता लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्याः । एवं सित "पुंवद्भाषितपुंस्कान्ङ्पूरणादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे" [ का० सू० २।५।१८ ] इत्यनेन पुंवद्भावः । षण्णां लेश्यानां मध्ये चतस्रो लेश्या आदितः आद्यास्त्रिषु देविनकायेषु भवन्ति । आदित इति विशेषणं त्रिषु इत्यस्य पदस्य विशेषणं लेश्यानां वा विशेषणम् ।

अथ चतुर्णां देवनिकायानामन्तर्भेदसूचनार्थं सूत्रमिदं ब्रुवन्ति-

२५

दशाष्ट्रपश्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ दश च अष्ट च पक्च च द्वादश च दशाष्ट्रपञ्चद्वादश ते विकल्पाः श्रकाराः येषां देवानां ते दशाष्ट्रपञ्चद्वादशविकल्पाः । पुनरिप कथम्भूताः ? कल्पोपपन्नपर्यन्ताः कल्पेषु षोडशस्त्रगेषु उपपन्नाः उत्पन्नाः कल्पोपपन्नाः । कल्पोपपन्नाः वैमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । अस्यायमर्थः-दशविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः, पञ्चविकल्पा ज्योतिष्काः, द्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । प्रैवेयकादिषु अहमिन्द्रत्वं विना कोऽपि विकल्पो नास्तीत्यर्थः।

अथ भूयोऽि तेषां विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुच्यते स्वामिभिः---

# इःद्रसामानिकत्रायस्त्रिंदापारिषदात्मरत्त्वलोकपालानीकप्रकीर्ण-

#### काभियोग्यकिल्विषकाश्चैकशः ॥ ४॥

इन्दन्ति परमेशवर्यं प्राप्तवन्ति अपरामरासमानाऽणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। आज्ञाम ऐश्वर्यक्र विहाय भोगोपभोगपरिवारवीर्यायुरास्पदप्रशृतिकं यद् वर्तते तत् समानमित्यु-च्यते । समाने भवाः सामानिकाः महत्तर्पितृगुरूपाध्यायसह्याः । २ । त्रयस्त्रिशदेव संख्या १० येषां ते त्रायस्त्रिज्ञाः मन्त्रिपुरोहितसमानाः । ३ । परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठमैर्द-मित्रतुल्याः । ४ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा वेभ्यस्ते आत्मरक्षा अङ्गरक्षशिरोरक्षसहशाः । ५ । लोकं पालयन्तीति लोकपाला आरक्षिकार्थचरकोट्टपालँसमानाः । आरक्षिका प्रामादौ नियक्त-तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पर्यटन्ति अर्थचराः कार्यनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसह्याः । कोइ-पाला पत्तनरक्षका महातलवराः दुर्गपालापरनामानः तत्समाना लोकपाला इत्यर्थः। ६। १५ अनीकाः हस्त्यश्वरथपाँदातव्रषभगन्धर्वनर्तकीलक्षणोपलक्षितसप्तसैन्यानि । ७। प्रकीर्णकाः पौरजनपदसमानाः । ८ । अभियोगे कर्मणि भवा अभियोग्या दासकर्मकरकल्पाः । ९ । किल्विषं पापं विद्यते येथान्ते किल्विपिकाः ''इन्विषये इको वाच्यः" [का०सू० २।६।१५, दौ० वृ० १६ श्लो० ] इति व्युत्पत्तेः । किल्विपिका इति कोऽर्थः वाहनाहिकर्मस नियुक्तः "दिवाकीर्तिसदृशा इत्यर्थः । इन्द्राश्च सामानिकाश्च त्रायस्त्रिशाश्च पारिषदाश्च लोक- २० पालाख्य अनीकानि च प्रकीर्णकाख्य आभियोग्याध्य किल्विपकाश्च ते तथोक्ताः । एकशः एकै-कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दश भेदाः चतुर्षु निकायेषु प्रत्येकं भवन्तीति उत्मर्ग-व्याख्यानं ज्ञातव्यम् । अथाववादव्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सृत्रकीराः-

# त्रायस्त्रिशलोकपालवर्जा व्यन्तर ज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

त्रयिक्षंशद्देवाः त्रायिक्षंशाः वयस्यपीठमर्दनतुल्याः, लोकं पालयन्तीति लोकपालाः २५ अर्थचरारिक्षकतुल्याः, त्रायिक्षंशाश्च लोकपालाश्च त्रायिक्षंशलोकपालाः तान् वर्जयन्ती-ति त्रायिक्षंशलोकपालवँर्जाः । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, ज्योतिःस्वभावत्वाज्ज्योतिष्काः, व्यन्तराश्च ज्योतिष्काश्च व्यन्तरज्योतिष्काः । अस्यायमर्थः—व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्राय-क्षिंशा लोकपालाश्च न वर्तन्ते इतरे अष्टाविन्द्रादयो भेदाः सन्त्येव । इन्द्रादयो दशाऽिव भेदा

१ -ज्ञापना- आ॰, द॰, ज॰। २ -मर्दनिम- आ॰, द॰, ज॰, व॰। ३ -लसहशाः आ॰। ४ -पदातितृ- आ॰, द॰, ज॰। ५ नापित-चाण्डालसमाना इत्यर्थः। ६ -कारकाः आ॰, ब॰, द॰। ७ वर्ज्याः आ॰।

भवनवासिषु कल्पवासिषु च वर्तन्ते ।

अथेदानीं चतुर्पु निकायेषु शकाः किमेकेक एव वर्तते अथान्योऽपि कश्चित् प्रतिनिय-मोऽस्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचक्षते भगवन्तः—

# पूर्वयोद्यीन्द्राः ॥ ६ ॥

५ पूर्वयोर्भवनवासिव्यन्तराणां निकाययोर्देवा द्वीन्द्राः द्वौ द्वौ इन्द्रौ येषान्ते द्वीन्द्राः, अन्तर्गभितवीरसार्थमिदं पदम् अष्टापदसप्तपणीदिवत् । यथा पङ्क्तौ पङ्क्तवष्टावष्टौ पदानि स्थानानि यस्यासावष्टापदः सारिफलकः चतुरङ्गद्यूतफलकः, तथा पर्वाण पर्वाण सप्त सप्त पर्णानि यस्यासौ सप्तपणीं वृक्षविशेषः । कौ कौ भवनवासिनां तावत् द्वौ द्वाविन्द्रौ इति चेत् १ उच्यते—असुरकुमाराणां द्वावाखण्डलौ चमरो वैरोचनश्च । नागकुमाराणां द्वौ ऋभुक्षाणौ १० धरणो भूतानन्दश्च । विद्युत्कुमाराणां द्वौ दुश्च्यवनौ हरिसिहो हरिकान्तश्च । सुपर्णकुमाराणां द्वौ सुरपती वेणुदेवो वेणुताली च । अग्निकुमाराणां द्वौ वृवाणौ अग्निशिखोऽग्निमाणवश्च । वातकुमाराणां द्वौ गोत्रभिदौ वेलम्बः प्रभञ्जनश्च । स्तिनतकुमाराणां द्वौ सूत्रामाणौ सुघोषो महाघोषश्च । उद्धिकुमाराणां द्वौ दिवस्पती जलकान्तो जलप्रभश्च । द्वीपकुमाराणां द्वौ शतमन्यू पूर्णोऽवशिष्टश्च । दिक्कुमाराणां द्वौ लेखर्पभौ अमितगतिरमितवाहनश्च ।

१५ अथ व्यन्तराणां द्वौ द्वाविन्द्राबुच्येते—िकन्नराणां द्वौ जिल्णू किन्नरः किम्पुरुषधः । किम्पुरुपाणां द्वौ पुरन्दरौ सत्पुरुषो महापुरुषधः । महोरगाणां द्वौ पुरुहृतौ अतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां द्वौ शुनासीरौ गीतरितर्गीतयशाश्च । यक्षाणां द्वौ पाकशासनौ पूर्णभद्रो माणिभद्रश्च । राक्षसानां द्वौ विडौजसौ भीमो महाभीमश्च । भूतानां द्वौ मघवानौ प्रतिरूपोऽप्रतिरूपश्च । पिशाचानां द्वौ मरुद्वन्तौ कालो महाकालश्च ।

२० अथेदानी देवानां सौख्यं कीदृशं वर्तते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनार्थं सूत्रमिदं कथ्यते सूरिभिः—

#### कायप्रवीचारा आ ऐशानात्।। ७॥

कायेन प्रवीचारो मैथुनव्यवहारः सुरतोपंसेदनं येषां ते कायप्रवीचाराः। ऐशानात् स्वर्गात् आ अभिविधेः अभिव्याप्तेः देवा वर्तन्ते इति शेषः। अस्यायमर्थः—भवनवासिनो २५ व्यन्तरा ज्योतिष्काः सौधम्मैँशानस्वर्गयोश्च देवाः सङ्क्लिष्ठप्रकर्म्भत्वात् मनुष्यादिवत् संवेश- सुखमनुभवन्तीत्यर्थः ।

अत्र 'आ ऐशानात्' इत्यत्र आङुपसर्गस्य ऐशब्देन सह सन्धिः किमिति न छतः ? यतः कारणदाकारो द्विविधो वर्तते—एकस्तावदाङ् ङकारानुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमात्रो निरनुबन्धः । तत्र द्वयोर्मध्ये यः सानुबन्धो ङकारानुबन्ध स मर्यादायाम् अभिविधौ क्रियायोगे ३० ईषदर्थे च वर्तते । यस्तु वाक्ये स्मरणार्थे च वर्तते स निरनुबन्धः स्वरे परे सन्धि न

१ वेणुदण्डो वे- भा•, द॰, ज॰। २ -पवेशनं भा॰, द॰, ज॰। ३ "किञ्च दाहुवि-धीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं। संकप्पसुहं जायदि वेदस्सुदीरणाविगमे॥" -ता॰ ढि॰।

२०

प्राप्नोति । यस्तु मर्योदादिषु चतुष्वें स्वर्थेषु वर्तते स स्वरे परे साऽनुबन्धत्वान सन्धि प्राप्नोत्येव । अस्मिन्नेर्थे इदं सूत्रं वर्तते—इदं किम् ? "नाजोदन्तोऽना**ङ**्निःप्छश्च ।" अस्यायमर्थः—'न' इति सन्धि न प्राप्नोति । कोऽसौ १ अच् स्वरमात्रः यथा अ अर्हन् प्रसीद, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अहो अर्हन्तं पश्य । तथा अनाङ् आङ्वर्ज्जितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किल ५ स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकारमात्रः स्मरणे <sup>अ</sup>तथा आ एवं तन्मया कृतम् । आङ् पुनः सिन्धं प्राप्नोत्येव यथा आ आत्मज्ञानं मर्यादीकृत्य आत्मज्ञानात् ; आ एकदेशम् अभिव्याप्य एकरेशात , कियायोगे यथा आ समन्तात आलोकि आलोकि समन्तात दृष्टो जिन इत्यर्थः । ईषदर्थे यथा आ ईषत् उपरतैः औपरतैः। प्छतश्च सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ भो जिनदत्त ४अत्र। उक्तञ्च-

''मर्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदर्थयोः।

य आकारः स ङित् प्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरङित् ॥" [

तदुदाहरणेषु श्लोकोऽयम्—

''आत्मज्ञानादैकदेशादालोक्यो(क्यौ)परतैर्जिनः ।

आ एवं तत्त्वमस्यार्थः आ एवं तत्कृतं मया ।।" [ **7 84** 

इति युक्त्या आङ् सन्धिं प्राप्नोत्येव कथमुमास्वामिभिर्भगवद्भिः 'आ ऐशानात' इत्यन्न सन्त्रिकार्यं न कृतम् ? सत्यमुक्तं "भवता; असंहिततया सूत्रे निर्देशः असन्देहार्थ इति ।

अथ यद्यैशानपर्यन्ता देवाः कायप्रवीचारसुखसहिता वर्तन्ते तर्हि सनत्कुमारादारभ्य अच्युतपर्यन्ताः 'कीटगुसुखा वर्तन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिद्युच्यते—

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः॥८॥

शिष्यन्तेऽवशिष्यन्त इति शेषाः । स्पर्शेश्च रूपञ्च शब्दश्च मनश्च स्पर्शेरूपशब्दमनांसि तैरोपु वा प्रवीचारः सुरतसौख्यानुभवनं येषां ते स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः । ईशा ( ऐशा ) नान्तान् देवान् परिहृत्य सानत्कुमारादयोऽच्युतस्वर्गपर्यन्ता अमराः शेषा इत्युच्यन्ते । अस्या-यमर्थः - सानन्कुमारमाहेन्द्रत्रिविष्टपोत्पन्ना दिवौकसः शरीरसंस्पर्शमात्रेणैव स्नियः पुरुषाश्च मैथुनसुखमनुभवन्ति परां प्रीतिभाष्नुवन्ति, आलिङ्गनस्तनजघनमुखचुम्बन।दिक्रियया प्रकृष्टां २५ मुदं भजन्ते । तथा ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टचतुःसुरलोकसम्भवा वृन्दारका रूपेण हिन्या-ङ्गनामनोहरवेषविलासचातुर्यश्रङ्गारार्कारावलोकनमात्रेणैव परमानन्दमाप्तुवन्ति । तथा शक-महाशुक्रशतारसहस्रारसञ्जातत्रिदशालया दिव्याङ्गनानां भूषणकणनमुखकमलललितभाषण-मृदुहसनमधुरसंगानाकर्णनमात्रेणैव परां प्रीतिं संजिहते । तथा आनतप्राणतारणाच्युतित्रिदिव-

१ - न्नर्थे सूत्रमिदं व- भा०, द०, ज०। २ यथाईन व०। यथा आ अईन् भा०, द०, ज॰ । ३ यथा भा॰, द॰, ज॰, व॰। ४ अत्रात्र उ- भा॰। ५ भगवता भा॰। ६ की हशं सुख-मनुवर्तन्ते आ०, द०, ज०। ७ -ण दिव्यं दि- आ०, द०, ज०। ८ -रक्षाव- आ०, द०, ज०।

छन्धजनयः सुपर्व्वाणो निजाङ्गनाचित्तसङ्कलपमात्रेणैव परमप्रीतिलक्षणं संसुखमास्कन्दन्ति । इत्यार्षशास्त्राविरोधेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम् ।

अथ यद्येवं तर्हि प्रैवेयकोदिसम्भवानामृभुश्वाणां कीदृग्विधं सुखं वर्तते ? इति प्रश्ने अहमिन्द्रसुखनिर्णयनिमित्तं सृत्रमिदमाहुः उमास्वामिनः—

#### परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥

परे नवमैवेयकनवातुदिशपञ्चातुत्तरसञ्जाताः सुमनसस्ते अप्रवीचाराः मनसापि मैथुन-सुखानुभवनरहिता भवन्तीति भावः । तेषां कल्पवासिभ्योऽपि परमप्रकर्षहर्षछत्तृणं सुखानु-ल्कृष्टं वर्तते, यतः प्रवीचारो हि कामसम्भववेदनावतीकारः, स तु कामसम्भवस्तेषां कदाचिद्पि न वर्तते तेनाहमिन्द्राणामनविच्छन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम् ।

१० अथ ये दशप्रकाराः प्रथमनिकायविबुधाः तेषामुत्सर्गाऽपवादसंज्ञाप्रज्ञापननिमित्तं सूत्र-ैमिदं बुवते—

# भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोद्धि-द्वीपदिक्षुमाराः ॥ १० ॥

भवनेषु वसन्तीत्येवं स्वभावा भवनवासिनः असुराद्यो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा-१५ सिन इत्युच्यन्ते इत्युक्सर्गेण सामान्येन संज्ञा वर्तते । अथापवादेन विशेषतया तेषां निर्जराणां संज्ञा संज्ञाप्यते । तथा हि-असून् प्राणान् रान्ति गृह्णन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुःख-मुत्पाद्यन्तीत्यसुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सङ्क्लिष्टपरिणामत्वात् । नगेषु पर्वतेषु चन्द्रनाद्यु वृक्षेषु वा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युतः । सुष्टु शोभनानि पर्णानि पक्षा येषान्ते सुपर्णाः । अङ्गन्ति पातान्नं विहाय कृतिडार्थमृद्धर्वमागच्छन्तीति अग्नयः । वान्ति २० तीर्थकरविहारमार्गं शोधयन्ति तं वाताः । स्तनन्ति शब्दं कुर्वन्ति, स्तनः शब्दः सञ्जातो वा येषां ते स्तनिताः । उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उद्धयः, उद्धिक्रीडायोगात्त्रिद्शा अपि उद्धयः । द्वीपक्रीडायोगात् ४दिविषदोऽपि द्वीपाः । "दिशन्ति अतिसर्जयन्ति अवकाशमिति दिशः, दिक्कीडायोगादमृतान्धसोऽपि दिशः । असुराश्च नागाश्च विद्युतश्चसुपर्णाश्च अग्नयश्च वाताश्च स्तिनताश्च उद्धयश्च द्वीपाश्च दिशश्च असुरनागविद्युतुसुपर्णाग्नवातस्तिनतोद्धिद्वी-२५ पदिशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ताः । अस्यायमर्थः — विशिष्टनामकम्मोदियजनितदेवत्व-स्वभावेऽपि वाहनायधभूषावेषादिकीडारता नृपकुमारवस्त्रतिभासन्ते ये ते असुरकुमारादयो रूढिं गताः। असुरकुमाराणां पङ्कबहुलभागे भवनानि वर्तन्ते। शेषाणां नवानां खरबहुल-भागे भवनानि सन्ति । खरबहुल-पङ्कबहुल-अन्बहुलभागत्रयन्यवस्थितिस्तु पूर्वमेव वर्णितेति ज्ञातव्यम् ।

१ -कादीनां सम्भवानां देवानां कीह - आ०, द०, ज०। २ -णां सञ्ज्ञाप्रज्ञातनिमित्तमव-आ०। ३ -मिदमाहुः व०। ४ दिविषादोऽपि आ०, द०, ज०। ५ दिश्यन्ति ता०, व०।

अथेदानी द्वितीयस्य निकायस्य उत्सर्गापवादसंज्ञाविज्ञापनार्थं सूत्रमिदमाहुः— व्यन्तराः किन्नरकिम्युरुषमहोरगगन्धर्वयत्तरात्त्वसभूतपिशाचाः ॥ ११॥

व्यन्तराः विविधदेशान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वर्थो वर्तते सत्यार्था वर्तते । कानि देशान्तराणि तेषां निवास इति चेत् ? निरूपयामि—एतस्मा-ज्जम्बृद्गीपात् असङ्ख्येयद्गीपसमुद्रातः व्यतिकम्य स्थिते खरप्रथ्वीभागे किन्नरिकम्पुरुष-महोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतिपशाचानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु निवासाः तद्भागसमे खरभागसमपङ्कबहुलभागे वर्तन्ते । किन्नराश्च किम्पुरुषाश्च महोरगाश्च गन्धर्वाश्च यक्षाश्च राक्षसाश्च भूताश्च पिशाचाश्चिति द्वन्द्वः ते तथोत्ताः । एते अष्टप्रकारा व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविशिष्टनामकम्मीदयसमुत्पन्ना इत्यर्थः ।

अथ तृतीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंज्ञापनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते— ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनच्त्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

ज्योतिःस्वभावत्वात् ज्योतिष्काः । सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्योचन्द्रमसौ " "देवताद्वन्द्वे" इति सूत्रोण "पूर्वपदस्याकारः । प्रहाश्च नक्षत्राणि च प्रकीर्णकतः रकाश्च प्रहनक्षत्रप्रकीर्णक-तारकाः । चकारः परस्पैरसमुच्चये वर्तते । तेनायमर्थः—न केवलं सूर्याचन्द्रमसौ ज्योतिष्कौ " किन्तु प्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ज्योतिष्का वर्तन्ते । सूर्याचन्द्रमसोः पृथगुपादानं प्रभादि- १५ कृतप्राधान्यनिमित्त म् । एषां स्थितिसूचनार्थमियं गाथा वर्तते—

> ''नवदुत्तरसत्तसया दससीदीचउदुगं तु तिचउक्कम् । तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअङ्गिरारसणी ।।१॥'' [जम्बू० प० १२।५३]

अभ्यायमर्थः—नवत्युत्तरसप्तश्चतानि योजनानि समभूमिभागादूर्द्धं गत्वा पुष्पवत् प्रकीणीः तारका स्वयं । तारका सर्वेषां ज्योतिष्काणामधोभागविन्यस्ताश्चरन्ति । तारकाभ्य २०
उपि दश योजनानि गत्वा सूर्योश्चरन्ति । सूर्येभ्य उपि अशीतियोजनानि गत्वा
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपि चत्वारि योजनानि गत्वा अश्विनीप्रश्वतीनि नक्षत्राणि
भ्रमन्ति । नक्षत्रभ्य उपि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा स्वभ्यते । बुधभ्य उपि त्रीणि
योजनानि गत्वा भागवाः शुकाः सन्ति । शुक्रभ्य उपि त्रीणि योजनानि गत्वा अङ्गरसो बृहस्पतयः सन्ति । अङ्गरेभ्य उपि त्रीणि योजनानि गत्वा आरा मङ्गस्य वर्तन्ते । आरेभ्य उपि २५
त्रीणि योजनानि गत्वा शनयो जामिति । सूर्योदधः मनागूनयोजने केतुर्वतेते । चन्द्रादधो
भागे ईपदूनयोजने च राहुरस्ति । एषां विमानाकारप्रतिपत्त्यर्थमियं गाथा—

१ निरूपयित आ०, द०, ज०। २ -सौ ग्रहा- सा०। ३ -पूर्वपदस्य दीर्घः व०। ४ -स्परं स- आ०, द०, ज०, सा०। ५ -तिष्काः कि- आ०, द०, ज०। ६ नवत्युत्तरसप्तशतानि दश अशीतिश्चतुर्द्धिकं तु त्रिचतुष्कम् । तारारविशशिष्मधा बुधभागेवाक्किस्परशनयः ॥

# "उत्ताणिहयगोलगदलसण्णिहसव्वजोइसविमाणा । चंद्त्तिय विज्ञता सेसा हु चरंति एक्कवहे ।।" [ तिलोय० ७।३७ ]

उत्तानस्थितार्द्धगोलकाकाराः सर्व्वेषां ज्योतिष्काणां विमाना वर्तन्ते । चन्द्रसूर्यप्रहान् वर्जयित्वा शेषाः नक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च एकस्मिन् निजनिजमार्गे ब्रजन्ति । अथेदानीं ज्योतिष्कगतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थं सुत्रमिद्मुच्यते—

#### मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो चलोके ॥ १३ ॥

मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणाः । नित्या अनवरता गतिर्गमन येषां ज्योतिष्काणां ते नित्यगतयः । नॄणां लोकः नृळोकरतिसम् नृळोके । अस्यायमर्थः –सर्वे ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणेन कृत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या भ्रमन्ति । नित्यगतयः ज्ञणमपि ज्योतिष्काणां गतिः १० केनापि भङ्कतुं न शक्यते । ते तु मनुष्यलोकोपि स्थिता ज्योतिष्का सद्दागतयो भवति । आधाराधेययोरैक्योपचारात् ज्योतिष्कैरारूढा विमाना भ्रमन्ति । अर्द्धनृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोद्यस् समुद्रयोरुपि नित्यगतयो वर्तन्ते मानुपोत्तरपर्वताद्वद्दिः ज्योतिष्का न भ्रमन्तीत्यर्थः । अचेतना विमानाः कथं भ्रमन्ति ? सत्यम् ; प्रदक्षिणागत्यविरत्तेराभियोग्यदेवैः प्रेरिता विमाना गतिं कुर्वन्ति कर्मोद्यस्य उवैचित्र्यवशात् । आभियोग्यानां देवानां विमानप्रेरणकर्म्भणैव कर्म १५ विपच्यते । ते तु ज्योतिष्का एकविश्वत्यधिकैकादशयोजनशर्तेर्मेरं परिहृत्य प्रदक्षिणाः सन्त-श्चरन्ति । जन्छ-

# "इगवीसेकारसयं विहाय मेरुं चरंति जोदिगणा। चंदत्तिय विज्ञता सेसा हु चरंति एक्कवहें ॥"

[ त्रिलोकसा० ३४४। जम्त्रू० प० १२।१०१ ]

२० अथ विशेष:-जम्बूद्वीपोपिर द्वौ सूर्यों वर्तते । षट्पञ्चाशन्नक्षत्राणि सन्ति । पट्सप्तत्यधिकमेकं शतं महाणाञ्च वर्तते । ठवणोदसमुद्रोपिर दिनमणयश्चत्वारः सन्ति । द्वादशाधिकं शतमुडूनाञ्च वर्तते । द्वापञ्चाशदधिकं शतत्रयं महाणाञ्च वर्तते । धातकीखण्डोपिर
प्रद्योतना द्वादश वर्तन्ते । षट्त्रिशदधिकं शतत्रयमृक्षाणां च वर्तते । पट्पञ्चाशदधिकं सहस्रं
महाणामित । काळोदसमुद्रोपिर त्रयीतनवो द्वाचत्वारिशत् सन्ति । पट्सप्तत्यधिकानि एका२५ दशशतानि नक्षत्राणां वर्तन्ते । षण्णवत्यधिकानि पट्त्रिशच्छतानि महाणां सन्ति । पुष्करार्धद्वीपोपिर द्वासप्ततिरंशुमाळिनो वर्तन्ते । पोडशाधिकं सहस्रद्वयं नक्षत्राणाञ्च वर्तते ।
षट्त्रिशदधिकानि त्रिषष्टिशतानि महाणां वर्तन्ते । मानुषोत्तराद्विहः पुष्करार्धे पुष्करसमुद्रे

१ उत्तानस्थितगोलकदलसन्निभसर्वज्यातिष्कविमानाः । चन्द्रत्रयं वर्जयत्वा शेषा हि चरन्ति एकपथे ॥ २ गत्वा आ०, द०, ज० । ३ वैचित्रिव आ०, ज०, च०, ता० । ४ एक-विश्वत्येकादशशतं विहाय मेरुं चरन्ति ज्योतिर्गणाः । चन्द्रत्रयं वर्जयत्वा शेषा हि चरन्ति एकपथे ॥ ५ -कश- आ०, द०, ज० । ६ -नि च नक्षत्राणि वर्तते द० । ७ -णाञ्च वर्तते ज०, आ० ।

२०

२५

च सूर्योदीनां संख्या परमागमाद् वेदितव्या । यत्र यावन्तः सूर्योस्तत्र तावन्तः चन्द्रमसोऽपि वेदितव्याः । बहुविधगँणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा सर्वत्र एकैकस्य कुमुद्वान्धवस्य सम्बन्धिनो प्रहा अष्टाशीतिरष्टाशीतिभैवन्ति । एकैकस्य जैवातृकस्य अष्टाविंशतिरष्टाविंशतिर्नेच्त्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराऽभ्यन्तरेऽयं निर्णयः ।

अथेदानीं गतिमतां ज्योतिष्काणां सम्बन्धेन व्यवहारकालः प्रवर्तते इति सूच्यत्सू- ५ त्रमिद्माहः---

तस्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥

तज्योंतिष्केज्योंतिष्कगत्या च कृतः तत्कृतः तिक्रयाविशेषपरिच्छिन्नः अन्यजातादेर-परिच्छिन्नस्य कालनेयत्येनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरित्यर्थः । कालस्य समयाविलकादिव्यव-हारकालस्य विभागः कालविभागः । कालो द्विप्रकारः—मुख्यो व्यावहारिकश्च । मुख्यः कालः १० परमाणुरूपो निश्चलो व्यवहारकालहेतुभूतः सम्भृतित्रभुवनो वर्तते । मुख्यास्मञ्जातो व्याव-हारिकश्च समयाविलनाडिकादिलक्षणः । मुख्यस्य कालस्य च लक्षणं पञ्चमाध्याये विस्तरेण सूचियष्यन्त्याचार्याः ।

अथेदानीं मानुपोत्तराद् बहियें वर्तन्ते ज्योतिष्काः तेपां निश्चलस्त्रप्रतिपादकं सूत्रमुच्यते—

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥

मनुष्यलोकाद्वहिः "सर्वे ज्योतिष्का अवस्थिता निश्चला एव वर्तन्ते । तदुक्तम्—
"दो दोवग्गं वारस बादालबहत्तरिं विउण (रिंदुइण) संखा ।
पुक्खरदलोत्ति परदो अविद्वदा सञ्बजोदिगणाँ ॥" [

चन्द्रसूर्यविमानविस्तारसूचर्नार्थमियं गाथा—

"जोयणमेगहिकए छप्पणअडदालचंदस्राणं।

सुक्कगुरिदरितयाणं कोसं किंचूणकोस कोसद्धं" ॥ [ त्रिकोकसा० गा० १३७] अस्यायमर्थः—एकस्य प्रमाणयोजनस्य एकपष्टिर्भागाः क्रियन्ते तन्मध्ये पट्पन्नाशद् भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारो वर्तते । सूर्य्यविमानस्य तूपरितनभागोऽष्टचत्या-रिशद्भागमात्रो वर्तते । शुक्रविमानविस्तारस्तु क्रोशमात्रः । बृहस्पतेस्तु किञ्चिद्नकोशः । मङ्गलबुधशनीनान्तु अर्द्धकोशमात्र इत्यर्थः ।

१ त्रिकोकसा॰ गा० ३५०। मानुषोत्तरशैलाह्नहिः पुष्करार्धे चत्वारिशदधिकशतं सूर्याणां भवति । अग्रे द्विगुणा द्विगुणा वेदितव्या । २ -गणानि आ०, द०, ज० । ३ -न्नः अन्यजातादेर-परिच्छितः अन्यजा- आ०, द०, ज० । ४ -कः स- आ०, द०, ज०, ता० । ५ सर्वज्या- आ०, द०, ज० । ६ -ला व- आ०, द०, ज० । ७ हो द्वित्रगं द्वादश द्वाचत्वारिशत् द्वासप्तति-रिन्द्विनसंख्याः । पुष्करदछान्तं परतः अवस्थिताः सर्वज्योतिर्गणाः ॥ ८ -नार्था इयं वा०, व० । ६ योजनमेकषिष्टकृते पट्पञ्चाशत् अष्टय्चत्वारिशत् चन्द्रसूर्याणाम् । शुक्रगुर्वितरत्रयाणां क्रोशः किञ्चद्नकोशः क्रोशार्थम् ॥

### अथेदानी चतुर्थस्य निकायस्य सामान्येन संज्ञां निरूपैयन्ति— वैमानिकाः ॥ १६ ॥

विशेषेण आत्मस्थान् पुण्यवतो जीवान् मानयन्ति यानि तानि विमानानि । विमानेषु भवा ये ते वैमानिकाः । अत ऊद्ध्वं ये वर्णयिष्यन्ते ते देवा वैमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यम् । तानि विमानानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकविमानानि श्रेणिविमानानि प्रकीर्णकॅविमानानि चेति । यानि इन्द्रवत् मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकिधिमानानि । अक्षाशप्रदेशश्रेणिवत् यानि विमानानि चतुर्दि इस्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । प्रकीर्णकुसुम्वत् यत्र तत्र विच्चिप्तपुष्पणीव यानि विमानानि प्रदि इस्थितानि तानि पुष्पप्रकीर्णकानि । अत्र विशेषः—जैनचैत्यालया ये शाश्वता वर्तन्ते विमानोपु च ये देवप्रासादाः सन्ति ते सर्वेऽपि १० यद्यप्यक्रित्रमा वर्तन्ते तथापि तेषां मानं मानवयोजनक्रोशादिकृतं ज्ञातव्यम् । अन्यानि शाश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिँमीतव्यानि इति परिभाषेयम् । परिभाषेति कोऽर्थः १ अनियमे नियमकारिणी परिभाषा ।

अथेदानी वैमानिकानां द्वैविध्यस्चनार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्घ्याः—

# कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७॥

१५ कल्पेषु "पोडशपु स्वर्गेषु उपपन्नाः सम्बद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योऽतीता अतिक्रान्ता उपित्तनक्षेत्रवर्तिनो नवप्रवेयकदेवा नवानुदिशामृताशनाश्च पञ्चानुत्तरिनवासिनो निर्जराश्च त्रिप्रक्रारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । ननु भवनवासिषु व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च इन्द्रादीनां कल्पनं वर्तते तेऽपि कल्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ? इत्याह—सत्यम्; यद्यपि तेषु इन्द्रादिकल्पो वर्तते तथापि वैमानिका एव कल्पोपपन्ना इति रूढिं गताः, यथा गच्छतीति २० गौः धेनुर्वषभ एव गौरुच्यते गमनिक्रयापरिणतोऽपि अश्वादिनं गौरुच्यत इति ।

ऽ॰ अथेदानीं वैमानिकानाम् अवस्थितिविशेपविज्ञापनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते—

# उपर्युपरि ॥ १८ ॥

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च वैमानिकाः उपर्युपरि अर्ध्वमूर्ध्वं वर्तन्ते । तेपां विमानानि च पटलापेन्नया उपर्युपरि अद्ध्वें अद्ध्वें सन्ति, ज्योतिष्कवित्तर्य्यगविश्विता न वर्तन्ते, २५ व्यन्तरवदसमव्यवश्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वर्तन्ते किन्तु उपर्युपरि वर्तन्ते । अथवा 'उपर्युपरि' इत्ययं शब्दः समीपवाची वर्तते । तत्रैवमर्थघटना कर्तव्या-यस्मिन् पटले सौधर्म्मस्वर्गो दक्षिणदिशि वर्तते तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईशानस्वर्गोऽस्ति । एवं प्रतिपटलं यथासम्भवं द्विद्विस्वर्गविचारः अच्युतान्ते कर्तव्यः ।

अथ कियत्सु कल्पविमानेषु देवा भवन्तीति प्रश्ने 'सूत्रमिद्माहुः-

१ -पयिति आ०, ज०। २ -र्णवि- ता०, आ०, द०, ज०। ३ -दा वर्तन्ते ते आ०, द०, ज०। ४ -भिर्ज्ञात-आ०, द०, ज०, व०। ५ पोडशस्य - व०। ६ -माहुः भगवन्तः आ०, द०, ज०।

# सौधम्मेंशानसानस्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहा-शुक्रशतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ १९ ॥

सुधर्मा नाम्नी देवसभा वर्तते सा विद्यते यस्मित्रसौ सौधर्मः स्वर्गः । तत्स्वर्गसा-हचर्यात् इन्द्रोऽपि सौधर्माः । ईशानो नाम इन्द्रः स्वभावात् , ईशानस्य निवासः स्वर्ग ऐशानः । ऐशानस्वर्गसाहचर्यात् शकोऽप्यैशानः । सनत्कुमारो नाम जिष्णुः स्वभावात् , तस्य निवासः स्वर्गः सानत्क्रमारः । सानत्कुमारस्वर्गसाह चर्यात् मरुत्वानपि सानत्कुमारः । महेन्द्रो नाम मघवान स्वभावात् , तस्य निवासः स्वर्गो माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वर्गसाहचर्यात् बिडौजा अपि माहेन्द्रः । ब्रह्म नाम आखण्डलः स्वभावात , तस्य निवासः स्वर्गोऽपि ेब्रह्मा । ब्रह्मस्वर्गसाहचर्यात् पाकशास-नोऽपि ब्रह्मा । ब्रह्मोत्तरनामा ऋभुक्षा स्वभावात् , तस्य निवासः स्वर्गी ब्रह्मोत्तरः । ब्रह्मोत्तर- १० स्मर्गसाहचर्यात् सहस्राक्षोऽपि ब्रह्मोत्तरः । लान्तवो नाम मेघवाहनः स्वभावात् , तस्य निवासः स्वर्गः लान्तवः। लान्तवस्वर्गसाहचर्यात् तुरापाडपि लान्तवः। कापिष्टो नाम दृश्च्यवनः स्वभावात् , तस्य निवासः स्वर्गः कापिष्टः । कापिष्टस्वर्गसाहचर्यात् सङ्कन्दनोऽपि कापिष्टः । शको नाम नमुचिसद्नः स्वभावात्, तस्य निवासः स्वर्गः शकः । शकस्वर्गसाह-चर्चातु स्वाराडपि शुकः। महाशुक्रनामा हरिहयः स्वभावात्, तस्य निवासः स्वर्गः महा- १५ शुक्रः । महाशुक्रस्वर्गसाहचर्यात् जम्भभेद्यपि महाशुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात . तस्य निवासः स्वर्गः शतारः । शतारस्वर्गसाहचर्यात् बलारातिरपि शतारः । सहस्रारनामा सरपतिः स्वभावात् , तस्य निवासः "स्वर्गोऽपि सहस्रारः । सहस्रारस्वर्गसाहचर्यात् वास्तोः-पतिरपि सहस्रारः । आ समन्तात् सर्वज्ञर्यरणकमलेषु नतः आनतो वृषा स्वभावात् . तस्य निवासः स्वर्गः आनतः । आनतस्वर्गसाहचर्यात् वासवोऽपि आनतः । प्रकर्षेण आ २० समन्तात् सर्वज्ञचरणकमलेषु नतः प्राणतः वज्री स्वभावात्, तस्य निवासः स्वर्गः प्राणतः । प्राणतस्वर्गसाहचर्यात् गोत्रभिद्षि प्राणतः । गोत्राणि जिनसहस्रनामानि भिनत्ति अर्थपूर्व जानातीति गोत्रभित्, न तु पर्वतपक्षच्छेद्कत्वात् पर्वतानां पक्षसद्भावाभावप्रतीतेः । आ स-मन्तात रणः शब्दो यस्य स आरणः प्रसिद्धनामकः, आरणस्य निवासः स्वर्गोऽपि आरणः। आरणस्वर्गसाहचर्यात् सृत्रामाऽपि आरणः । न धम्मीच्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात् , २५ तस्य निवासः स्वर्गः अच्युतः । अच्युतस्वर्गसाहचर्यात् दुश्च्यवनोऽपि अच्युतः ।

उपर्युपरि इति वचनान् सिद्धान्ताऽपेक्षया व्यवस्था भवति । कासौ व्यवस्था १ पृवै सौधर्म्मैशानकल्पौ, तयोरुपरि सानत्कुमारमाहेन्द्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरौ, तयोरुपरि छान्तवकापिष्टो, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रौ, तयोरुपरि शतारसहस्रारौ, तयारुपरि आनतप्राणतौ,

१ -न् सः सौ- आ॰, द॰, ज॰। २ ब्रह्म आ॰, द॰, ज॰, व॰। ३ ब्रह्मनाम आखण्डलः आ॰, द॰, ज॰। ४ -क्षा च स्व- आ॰। -क्षा तस्य ता॰। ५ स्वर्गः स- ता॰, व॰। ६ -चरणेषु आ॰, द॰, ज॰, व॰।

तयोरुपरि आरणाच्युतौ । तथा नवसु प्रैवेयकेषु वैमानिका देवा भवन्ति । 'नवसु' इति पृथग्विभक्तिकरणात् नवप्रैवेयकानन्तरं नवानुदिशवैमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम् । तद्ननन्तरं विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थसिद्धिपञ्चानुत्तरवैमानिका भवन्ति । सर्वार्थसिद्धिशब्दस्य पृथक् विभक्तिदानं भवन्तो । सर्वार्थसिद्धिशब्दस्य

अथ विस्तारः —योजनलक्षोन्नतः किल मेरुपर्वतः । तन्मध्ये एकं योजनानां सहस्रं भूमिमध्ये वर्तते । नवनवितयोजनसहस्राणि बहिःस्थितोऽस्ति । तन्मध्ये चत्वारिंशद्योजनान्युत्रता तच्चूलिका वर्तते । सा चूलिका वस्त्रति । सा चूलिका वस्त्रति । सा चूलिका वस्त्रति । सेरोरधस्तात् अधोलोकः । मेरुप्रमाणबाहुल्यः तिर्यक्लोकः । मेरोरुपरि सर्वोऽपि ऊद्ध्वलोकः ।

सौधम्में शौनयोः सम्बन्धीनि एकत्रिंशत् पटलानि । तन्मध्ये प्रथमम् \*ऋतुपटलम् । १० ऋतुपटलस्योपिर मध्यप्रदेशे ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं वर्तते । इन्द्रकमिति कोऽर्थः ? मध्यविमानम् । तत्प्रथमिनद्रकं पश्चपत्वारिशहक्षयंयोजनिवस्तृतं तस्मादिन्द्रकाचतुर्दि चतस्रो विमानक्ष्रेणयो निर्मताः प्रत्येकं द्विपष्टिविमानसङ्ख्याः । चतुर्विदि पुष्पप्रकीर्णविमानानि वर्तन्ते । एतस्मात् ऋतुपटलादुपरि एकेकस्य पटलस्य एकेकस्यां श्रेणौ एकेकं विमानं हीनं भवति यावत् प्रभानामकमन्त्रयमेकत्रिंशं पटलं वर्तते । प्रभापटलस्योपिर मध्यभागे प्रभासंशं यदिन्द्रकिमानं १५ वर्तते तस्य इन्द्रकस्य चतुर्दि चतस्रो विमानश्रेणयः सन्ति, ताः प्रत्येकं द्वात्रिशद्विमानसङ्ख्या वर्तन्ते । तासां चतम्यणां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रेणिः दक्षिणां दिशं गता तस्यां श्रेणौ यद्यादशं विमानं वर्तते तद्विमानं सौधर्मेन्द्राधिष्ठानम् । उत्तरश्रेणौ तु यद्यादशं विमानमस्ति तस्मिन् विमाने ऐशानेन्द्रो वसति । द्वयोरि विमानयोः प्रत्येकं त्रयः प्राकाराः । तेषु प्राकारेषु मध्ये बाह्यप्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिपदाश्च देवा वसन्ति । मध्यप्राकारा-२० भ्यन्तरे सचिवदेवा वसन्ति । आभ्यन्तरप्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो वसति । एवं सर्वत्र इन्द्रादीनां स्थितियुक्तिर्ज्ञातव्या । पूर्वदक्षिणपश्चिमतिसः (मास्तिसः) श्रेणयः अग्निकोणनेर्ऋत्यकोणयोः पुष्पप्रकीर्णकातिन सौधर्मस्वर्गं उच्यते । उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणेशानकोणयोः पुष्पप्रकीर्णनिमानानि ऐशानस्वर्गं उच्यते । एवम् एकत्रिशत्पटलेष्वपि विभजनीयम् ।

ततः परं श्सानत्कुमारमाहेन्द्रनामानौ स्वगौं वर्तेते । तयोः पटलानि सप्त भवन्ति । २५ तत्र प्रथमं पटलमञ्जनं नाम । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे अञ्जनं नाम इन्द्रकविमानं वर्तते । तश्चतुर्दिञ्ज चतस्रो विमानश्रेणयो निर्गताः प्रत्येवम् एकत्रिशद्विमानाः । प्रदिश्च च चतस्रुष्विप पुष्पप्रकीर्णकविमानानि वर्तन्ते । ततः परम् एकेकस्य पटलस्यैकैकस्यां श्रेणावेकैकं विमानं हीनं भवति । तेन सप्तमपटले इन्द्रकविमानात् चतुर्दिञ्ज चतस्रो विमानश्रेणयः पश्चिवं शतिविमानाः प्रत्येकं भवन्ति । तन्मध्ये दिज्ञणश्रेणो पञ्चदशं स्वर्गविमानं सानत्कुमारेन्द्रो ३० भुनक्ति । उत्तरदिशि तु पञ्चदशं कल्पविमानं माहेन्द्रः प्रतिपालयति ।

१ सर्वमानोत्तम- ता०। २ ऋजुवि- आ०, ब०, द०, ज०। ३ -शानस- आ०, द०, ज०। ४ ऋत्तप- ता०। ऋजुप- आ०, द०, ज०। ५ -क्षवि- ता०, व०। ६ -ित स्म म- आ०, द०, व०। ७ सनत्कु- आ०, द०, व०, व०, ज०।

तत उपरि ब्रह्मछोकब्रह्मोत्तरस्वर्गी वर्तेते । तयोश्चत्वारि पटछानि । तत्र प्रथमं पटछमिरिष्टं नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकिमन्द्रेकविमानं वर्तते । तस्माद्विमानाश्चुदिश्च चतस्तः श्रेणयः प्रत्येकं चतुर्विशतिविमानाः । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि । प्रतिपटलं श्रेणौ श्रेणौ एकैकं विमानं हीनं भवति । तेन चतुर्थं पटछे ब्रह्मोत्तरनानिन
श्रेणिविमानानि अप्रत्येकमेकविंशतिर्भवन्ति । तत्र अचतुर्थे पटछे दक्षिणश्रेणौ द्वादशस्यं ५
विमानस्य स्वामी ब्रह्मो नाम देवेन्द्रो वर्तते । उत्तरश्रेणौ तु द्वादशस्यं कल्पविमानस्य स्वामी
ब्रह्मोत्तर इति । इत उत्तरं लान्तवकापिष्टसंज्ञकौ द्वौ स्वर्गो वर्तेते । तयोर्द्वे पटछे ब्रह्महृदयछान्तवनामके । तत्र छान्तवपटछे मध्यप्रदेशे छान्तवं नामेन्द्रकियमानमस्ति । तस्य विमानस्य
चतुर्दिद्ध चतस्तः श्रेणयः प्रत्येकमेकोनविंशतिविमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणौ नवमं विमानं
छान्तवेन्द्रो सुनक्ति । उत्तरश्रेणौ तु नवमं विमानं कापिष्टः प्रतिपाछयति ।

तत उपिर शुक्रमहाशुक्रनामानौ द्वौ स्वर्गी वर्तते । तथोर्द्रयोरिष स्वर्गयोरेकमेव पटलं वर्तते तस्य नाम महाशुक्रं भवित । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे अमहाशुक्रं नाम इन्द्रकिमानं वर्तते । तस्य विमानस्य चतुर्दिच्च चतसः श्रणयः सन्ति प्रत्येकमष्टादशिवमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणौ द्वादशं विमानं शुक्रेन्द्रो भुनिक्त । उत्तरश्रेणिगं द्वादशं करुपिवमानं महाशुक्रः शास्ति । तदुपिर शतारसहस्रारनामानौ स्वर्गो वर्तते । तथोर्द्वयोरिप एकमेव पटलं वर्तते १५ सहस्रारनामकम् । तस्य मध्यप्रदेशं सहस्रारं अगमेन्द्रकिवमानम् । तस्माचतुर्दिच्च चतसः श्रेणयो निर्गताः प्रत्येकं सप्तदशिवमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणौ नवमं विमानं शतारेन्द्रस्य , तथोन्तरश्रेणौ नवमं विमानं सहस्रारेन्द्रस्य । ते द्वे अपि विमाने क्रमात् शतारसहस्रारनामके । एवं सर्वत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यम् , विभजनन्तु पूर्ववद् वेदितव्यम् ।

ततः परम् आनतप्राणतारणाच्युतनामानश्चत्वारः स्वर्गा वर्तन्ते । तेपां चतुर्णामिष स्वर्गा- २० णां पटलानि पट् भवन्तीति सिद्धान्तवचनम् १० । तेषु पट्सु पटलेषु चतुर्दिक्षु श्रेणिविमानानि प्रदिश्च च प्रकीर्णकविमानानि । तत्र अन्त्यपटलमच्युतनामकम् । तस्य मध्यप्रदेशे अच्युतं । नामेन्द्रकविमानं भवति । तस्माचतुर्दिश्च चतसः श्रेणयो निर्गताः प्रत्यकमेकादशिवमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणौ षष्ठं विमानं यद् वर्तते तस्य स्वामी आरणेन्द्रः । तथोत्तरश्रेणौ पष्ठं विमानम- २५ च्युतेन्द्रः पाति । किं क्रियते लोकानुयोगनाम्नि १० सिद्धान्त आनतप्राणतेन्द्रौ नोक्तौ तन्मतानुसारेण इन्द्राश्चतुर्दश भवन्ति । मया तु द्वादशोच्यन्ते, यस्मात् ब्रह्मेन्द्रानुवर्ती ब्रह्मोत्तरेन्द्रः, लान्तवेन्द्रानुवर्ती कापिष्टेन्द्रः, शुक्रेन्द्रानुवर्ती महाशुक्रेन्द्रः, शतारेन्द्रानुवर्ती सहस्रारेन्द्रः ।

सौधम्मैँशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेषु चत्वार इन्द्राः आनतप्राणतारणाच्युतेषु चत्वार इन्द्राः। तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश भवन्ति।

सौधर्मस्वर्गस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वात्रिंशङ्काणि भवन्ति । ऐशानस्वर्गस्याष्टा-विंशतिलक्षाणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लज्ञाणि । माहेन्द्रस्य अष्टौ लज्ञाणि । ब्रह्मलोकब्रह्मो-त्तरयोः समुच्चयेन चत्वारिंशह्रज्ञाणि कथ्यन्ते । लान्तवकापिष्टयोः समुदायेन पञ्चाशत्सह-स्नाणि भवन्ति । शुक्रमहाशुक्रयोः समुदितानि चत्वारिंशत् सहस्राणि स्यः । शतारसहस्नार-योरेकत्र पट् सहस्राणि वर्तन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुर्णामपि सप्तशतानि तिष्ठन्ति । प्रथमप्रैवेयकत्रिके श्रेणिवद्धपुष्पप्रकीर्णकाश्च विमानाः समुदिताः तेपामेकादशोत्तरं शतं भवति। मध्यप्रैवेयकत्रयस्य सप्तोत्तरं शतं स्यात् । 'उपरिप्रैवेयकत्रयस्य विमानानि एकाधिका नवति-१० र्भवन्ति । नवानुदिशपटलमध्ये इन्द्रकमष्टासु दिन्नु अष्टौ विमानानि <sup>२</sup>समुदायेन नव भवन्ति । सर्वोर्थसिद्धिपटले पञ्च विमानानि सन्ति । तत्र मध्यविमानः सर्वोर्थसिद्धिनामकः, पूर्वस्यां दिशि विजयः, दक्षिणस्यां दिशि वैजयन्तः, पश्चिमायां दिशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि अपराजितः ।

सौधम्मैँशानयोः विमानानि श्वेतपीतहरितारुणकृष्णवर्णीन । सानत्क्रमारमाहे-१५ न्द्रयोः श्वेतपीतहरितारुणानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टेषु श्वेतपीतरक्तानि । शुक्र-महाशक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्यतेषु विमानानि श्वेतपीतानि । नवप्रैवेयकनवानुदिशा-नत्तरेष श्वेतान्येव । तत्र सर्वार्थसिद्धिविमानं परमशुक्लं जम्बृद्धीपप्रमाणक्च वर्तते, अन्यानि त चत्वारि विमानानि असङ्ख्येयकोटियोजनप्रमाणानि वर्तन्ते। एव त्रिपष्टेः पटलानां परस्परमन्तरमसङ्ख्येययोजनं ज्ञातन्यम्।

सौधम्मैँशानयोरुन्चत्वं सार्द्धैका रज्जुः मेरुवुध्नाद् बोद्धव्या । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरिष २० सार्द्धेका रज्जुरस्ति । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्यतेप द्वयोर्द्वयोः स्वर्गयोरुच्चता अद्धार्द्धा रज्जुः । तेन द्वादशानां स्वर्गाणां समुदितास्तिस्रो रज्जवः । ग्रेवेयकादिमुक्तिपर्यन्तमेका रज्जुरुच्चतेति । अत्र यावन्ति विमानानि ऊद्ध्व-लोकेऽपि तावन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेषां नमस्कारवन्दनाऽस्त ।

अथेदानीं सर्वेषां वैमानिकानामन्योन्यविशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिद्मुच्यते भगवद्भिः-

### स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि-विषयतोऽधिकाः ॥ २०॥

निजायुरुदयात् तद्भवे कायेन सार्द्धमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निप्रहानुप्रहसामध्ये प्रभावः । इन्द्रियविषयानुभवनं सुखम् । शरीरवस्त्राभरणादीनां द्युतिर्दीप्तिः । कपायानुरञ्जिता ३० योगप्रवृत्तिर्छेश्या। हेश्यायाः विशुद्धिर्निर्मलता हेश्याविशुद्धिः । इन्द्रियाणि च स्पर्शनादीनि, अव-धिश्च तृतीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इन्द्रियावधीनां विषयः गोचरः गम्यः पदार्थः इन्द्रिया-

१ उपरिमाग्रै-द॰, व॰, ज॰, ता॰। २ समुच्चयेन भ- आ॰, द॰, ज॰। समुदाये नव व॰।

विधिविषयः । स्थितिश्च प्रभावश्च सुखं च द्युतिश्च लेश्याविशुद्धिश्च इन्द्रियाविधिविषयश्च स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रयाविधिविषयाः, तेभ्यस्तैर्वो ततः वैमानिका अधिका भवन्ति । कुत्र ? उपर्युपरि, प्रतिस्वर्गं प्रतिपटलञ्च ।

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपर्युपरि अधिका वैमानिका भवन्ति तर्हि गतिशरीरपरिग्रह्राऽ-भिमानैरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोऽयमुच्यते--

### गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥

देशाद् देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गतिः । विकियाहेतुभूतं वैकियिकं शरीरम् । लोभकपायस्योदयेन विपयेष्वासङ्गः परिग्रहः । मानकपायस्योदयात् प्राहुर्भूतोऽहङ्कारोऽभिमानः । गतिश्च
शरीरख्च परिग्रहश्च अभिमानश्च गतिशरीरपरिग्रहाऽभिमानाः तेभ्यः तैर्वा ततः, वैमानिका
उपर्युपरि प्रतिस्वर्गं प्रतिपटलं च हीनाः तुच्छाः भवन्ति । तथा हि—देशान्तरेषु विषयक्रीडा- १०
रितप्रकृष्टताऽभावात् उपर्युपरि गतिहीना भवन्ति । तथा उपर्युपरि वैमानिकाः शरीरेणापि
हीना भवन्ति । तत्कथम् १ सोधम्मैंशानयोः वैमानिकानामरित्नसप्तकप्रमाणं शरीरम् ।
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोररित्तवट्कप्रमाणमङ्गं भवति । त्रद्यालेष्ठाकप्रमाणः वर्षा स्थात् । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेष्वरित्तचतुष्कप्रमाणः कायो भवति ।
आनतप्राणतयोररित्नियद्कप्रमाणो उदेहो भवति । आरणाच्युतयोरित्नत्रयप्रमाणो विष्रहो १५
भवति । प्रथमप्रवेयकित्रके अरित्नसार्द्धद्वयप्रमाणं गात्रं भवति । द्वितीयप्रवेयकित्रके अरित्नद्वयप्रमाणा तन्भवति । तृतीयप्रवेयकित्रके नवानुदिशिवमानेषु सार्द्धकारित्नप्रमाणा मूर्तिभवति ।
पञ्चाऽनुत्तरिवमानेषु एकारिनप्रमाणं वपुर्भवति । विमानपरिवारादिपरिप्रहेरपर्युपरि हीना
भवन्ति अल्पकपायत्वात् । उपर्युपरि अभिमानेन च वैमानिका हीना भवन्ति ।

तर्हि वैमानिकेषु लेश्या कीदृशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानार्थं सूत्रमिद्मुच्यते—

### पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥

पीता च पद्मा च शुक्छा च पीतपद्मशुक्छाः । पीतपद्मशुक्छा लेश्या येपां वैमानिकानां ते पीतपद्मशुक्छलेश्याः । अत्र हस्वत्वं कथम् ? यद् उत्तरपादिकं तत् हस्वं भवित यथा हुता मध्यविल्छिक्वता मात्राः द्रुतमध्यविल्छिक्वतमात्रा इति सङ्गीते हस्वत्वमस्ति, तथात्रापि हस्वत्वम् । अथवा पीतश्च पद्मश्च शुक्लश्च पीतपद्मशुक्छाः, पीतपद्मशुक्छलं संयुक्ताः केचित् २५ पदार्थाः कानिचिद्रस्तूनि तेषामिव लेश्या येपां वैमानिकानां ते पीतपद्मशुक्छलेश्याः । तत्र कस्य का लेश्येति चेत् ? उच्यते—हित्रिशेपेपु हे च युगले त्रीणि च युगलानि शेपाणि च सर्वाणि स्थानानि द्वित्रिशेपाणि तेषु दित्रिशेपेपु । अस्यायमर्थः—सौधम्मैशानयोः सानत्कुमारमाहेन्द्रयोश्च द्वयोर्युगल्योर्वैमानिकाः पीतलेश्यास्तावद् वर्तन्ते एव, परमयं तु विशेषः—सानत्कु-

१ - इ.च्टानी - व०। - इ.च्टतार्द्रभा - आ०, द०, ज०। २ - णका - व०। ३ विग्रहो आ०, द०, ज०। ५ -रपादकं आ०, द०, ज०। ५ त्रीणि यु - आ०, ज०।

मारमाहेन्द्रयोः पीतपद्मलेश्यामिश्राः सन्ति । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक-संज्ञकेषु त्रिषु युगलेषु वैमानिकाः पद्मलेश्यास्तावद् वर्तन्त एव, परमयं तु विशेषः—शुक्रमहा-शुक्रशतारसहस्रारेषु वैमानिकाः पद्मशुक्लमिश्रलेश्या वर्तन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवप्रैवे-यकनवातुदिशपद्भातुत्तरेषु शेपशब्दलब्धेषु वैमानिकाः शुक्ललेश्यास्तावद् वर्तन्त एव, परमयं ५ तु विशेषः—नवातुदिशपश्चानुत्तरिवमानेषु चतुर्दशसु वैमानिकाः परमशुक्ललेश्या वर्तन्ते ।

अत्राह् सूत्रे-मिश्रस्य प्रहणं न कृतं वर्तते कथं भवद्भिः विमश्रस्य प्रहणं कृतम् ? सत्यम् ; साहचर्यात् लोकवत् । कोऽसौ लोकदृष्टान्तः ? यथा पतािकने गच्छन्ति छित्रणो गच्छन्ति इत्युक्ते पतािकिमिः सह ये पताक।रिहता गच्छन्ति तेऽपि पतािकन इत्युच्यन्ते ये छित्रिभिः सह छत्ररिहता गच्छन्ति तेऽपि पतािकन इत्युच्यन्ते ये छित्रिभिः सह छत्ररिहता गच्छन्ति तेऽपि छित्रण उच्यन्ते । कस्मात् ? साहचर्यात् । एवं यथा अछित्रपु छित्रिन् व्यवहारो लोके वर्तते तथा अत्रापि सूत्रानुक्तमि मिश्रप्रहणं भवति । सूत्रतः कथं ज्ञायते इति चेत् ? उच्यते-तत्रैवमिभसम्बन्धः क्रियते । द्वयोः स्वर्गयुगलयोः पीतलेश्या ताबद् वर्तते, सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्मलेश्यायाः अविवक्षातः पीतेव । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेषु त्रिषु युगलेषु पद्मलेश्या ताबदुक्तैव, शुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेषु त्रिषु युगलेषु पद्मलेश्या ताबदुक्तैव, शुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेषु त्रिषु युगलेषु शतारादिषु शुक्ललेश्या ताबदुक्तैव शत।रसहस्रारयोः १५ पद्मलेश्याया अविवक्षातः शुक्लेवोक्ता । इत्यभिसम्बन्धे नास्ति दोषः ।

अथ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्चेति यत्सूत्रमुक्तं तत्र न ज्ञायते के कल्पा येषु कल्पेषु ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रमिदमुच्यते—

#### प्राग्धैवेयकेभ्यः कल्पाः॥ २३॥

मेंवेयकेभ्यो नवमेंवेयकेभ्यः सकाशात् प्राक् पूर्वं ये वर्तन्ते ते कल्पा.भवन्ति, अच्यु-२० तान्ताः सौधर्माद्य इत्यर्थः । तर्हि कल्पातीताः के वर्तन्ते ? इत्याह−परिशेषभायात् इतरे नवमेंवेयकाः नवाऽनुदिशाः पञ्चानुत्तराश्च³ कल्पातीता इति ज्ञातव्यम् ।

तर्हि छौकान्तिका अमरा वैमानिकाः सन्तः केषु गृह्यन्ते कल्पोपपन्नेषु कल्पातीतेषु वा १ इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते—

#### ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः॥ २४ ॥

२५ एत्य लीयन्ते तस्मिन्नित्यालयो निवासः, ब्रह्मलोकः पद्धमः स्वर्गः तस्मिन्नालया निकाया विमानानि येपां ते ब्रह्मलोकालयाः । तर्हि ये ब्रह्मलोके वसन्ति ते सर्वेऽपि लौकान्तिका इत्युच्यन्ते ? नैवम् ; लौकान्तिक इति संज्ञा अन्वर्था वर्तते सत्यार्था वर्तते । तेनायमर्थः— लोकशब्देन ब्रह्मलोक उच्यते । "समुद्रायेषु निर्वृत्ताः शब्दा अवययेष्वपि वर्तन्ते "

१ -या ताबद् व- आ०, द॰, ज०। २ मिश्रग्र- ता॰, व०। ३ -म्बन्धेन ना- आ०, द॰, ज०, ता०। ४ -र्विमानाश्च आ०, द०, ज०।

भवा छौकान्तिकाः । न तु सर्वेऽपि लौकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि ब्रह्मलोकस्वर्गस्य अन्तेषु अवसानेषु वर्तन्ते । अथवा जन्मजरामरणव्याप्तो छोकः संसारस्तस्य अन्तः छोकान्तः, छोकान्ते परीतसंसारे भवा छौकान्तिकाः । ते हि ब्रह्मछोकौन्ताच्च्युत्वा एकं गर्भवासं परिप्राप्य निर्वाणं गच्छन्ति तेन कारणेन छौकान्तिका उच्यन्ते ।

अथ सामान्यतया लौकान्तिकाः अप्रोक्ताः, तेषां भेदप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिदमाहुः- ५ सारस्वतादित्यवह्नः यरुणगर्दतोयतुषिताच्याबाधारिष्टाश्च ॥ २५ ॥

सरस्वतीं चतुर्दशपूर्वलक्ष्मणां विद्नित जानन्ति सारस्वताः। अदितेर्देवमातुरपत्यानि आदित्याः । विद्ववदुदेदीप्यमाना वह्नयः । अरुणः उद्यदुभास्तरः तद्वत् तेजोविराजमाना अरुणाः। गर्हाः शब्दाः तोयवत् प्रवहन्ति 'छहरितरङ्गवत् प्रवर्तन्ते येषु ते गर्हतोयाः। तुष्यन्ति विषयसुखपराङ्मुखा भवन्ति तुषिताः । न विद्यते विविधा कामादिजनिता आ सम- १० न्तात् बाधा दुःखं येषान्ते अव्याबाधाः । न विद्यते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिष्टाः । सार-स्वताश्च आदित्याश्च वह्नयश्च अरुणाश्च गर्देनोयाश्च तुषिताश्च अन्याबाधाश्च अरिष्टाश्च ते तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोणे वर्तते । आदित्यानां विमानं पूर्वदिशि अस्ति । वहीनां देवगणानां विमानम् अग्निकोणे तिष्ठति । अरुणानां विमानं दक्षिणदिश्यस्ति । गर्द-तोयानां विमानं नैऋत्यकोणे आस्ते । तुषितानां विमानं पश्चिमदिइयस्ति । अव्याबाधानां १५ विमानं वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम् उत्तरदिश्यस्ति । चशब्दात् सारस्वतादित्या-नामन्तराले अग्न्याभसूर्याभाणां विमाने वर्तेते । आदित्यवह्रीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां विमाने स्तः । वह यरुणानामन्तराले श्रेयस्करक्षेमङ्कराणां विमाने तिष्ठतः । अरुणगर्दतीयाना-मन्तराले वृषभेष्टकामचराणां विमाने आसाते । गर्दतीयतुषितानामन्तराले निर्वाणरजोदि गन्तर-चितानां विमाने विद्येते । तुषिताञ्याबाधानामन्तराले आत्मरक्षितसर्वरक्षितानां विमाने २० भवतः। अन्याबाधारिष्टानामन्तराले महद्वसूनां विमाने स्याताम्। अरिष्टसारस्वतानामन्त-राले अश्वविश्वानां विमाने स्तः । सर्वेऽपि लौकान्तिकाः स्वाधीनवृत्तयो हीनाधिकत्वभावा-भावात् , विषयसुखपराङ्मुखत्वाद् देवर्षयश्च कथ्यन्ते । अत एव देवानामर्चनीयाः चतुर्दश-पूर्वधारिणः तीर्थक्करपरमदेवानां निष्क्रमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगाः।

# "चतुर्लक्षास्तथा सप्तसहस्राणि शताष्टकम् ।

२५

विंशतिमिलिता एते सर्वे लौकान्तिकाः स्पृताः ॥" [

अथ यद्येते एकं भवं प्राप्य निर्वाणं गच्छन्ति तर्हि अन्येषामपि देवानामस्ति कश्चि-न्निर्वाणप्राप्तिकालविभाग इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते—

विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥

विजयो विजयनामा विमानः स आदिः प्रकारो येषां ते विजयादयः विजयवैजयन्त- ३०

१ -सारेण भ- भा॰, द॰, ज॰। २ -लाकाच्च्यु- भा॰, द॰, ज॰। ३ प्राप्ताः भा॰। ४ लहरीत- भा॰, द॰, ज॰, व॰। ५ -गम्बरक्षि- भा॰, द॰, ज॰।

जयन्तापराजितानुदिशनामानो विमानाः, तेषु विजयादिषु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा वर्तन्ते ते द्विचरमाः द्वौ चरमौ अन्त्यौ मनुष्यभवौ येषां ते द्विचरमाः, उत्कर्षण द्वौ मनुष्यभवौ सम्प्राप्य मोच्चं गच्छन्तीत्यर्थः । कथं द्विचरमाः ? विजयादिषु विमानेषु उत्पद्य अपरित्यक्तसम्यक्त्वाः ततः प्रच्युत्य मनुष्यभवे समुत्पद्य संयमं समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पद्यन्ते ततः प्रच्युत्य पुनरिप मनुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मनुष्यभवापेक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां भवति । सर्वार्थसिद्धयहिभन्द्रास्तु अन्वर्थसंज्ञत्वात् परमोत्क्रष्टमुरत्वाच्च अर्थापत्तिवलादेव एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम् ।

"औपश्चामिकश्चायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिकपारिणामिको च"
[त० सू० २।१] इति सूत्रविवरणे तिर्ययगितिरौद्यिकी प्रोक्ता, पुनरिष "तिर्ययगिति१० जानाश्च" [त० सू० ३।३९] इति सूत्रे उत्कृष्टमायुः पल्यत्रयमुक्तम्, जघन्यमन्तर्मुहूर्तमुक्तम्।
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तिर्यग्योनयः इति सन्देहे तिष्ठरासार्थं तिर्ययगितः प्रतिपाद्यते—

# औषपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥

उपपादे भवा औपपादिकाः, 'मनुभ्यः कुलकरेभ्यो भवा मनुष्याः । औपपादिकाश्च मनुष्याश्च औपपादिकमनुष्याः तेभ्यः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषाः अपरे संसारिजीवाः १५ तिर्यग्योनयः तिर्यश्च इति वेदितव्यम्। तत्र देवा नारकाश्च औपपादिकाः-"देवनारकाणामुप-पादः" [त० सू० २।३४] इति वचनात्। मनुष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव "प्राङ्मानुषोत्त-रान्मनुष्याः" [त० सू० ३।३५] इति वचनात्। एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेऽपि प्राणिनः तिर्थ्यञ्चो ज्ञातव्याः। तर्हि तिरश्चां क्षेत्रविभागो न प्रोक्तः ? सत्यम्; सर्वस्मिन् त्रैलोक्ये तिर्थञ्चो वर्तन्त एव क क्षेत्रविभागः कथ्यते।

२० तर्हि नारकतिर्यम्मनुष्याणामायुष्यं प्रोक्तं देवानां नोक्तं देवानामायुः कीदृशमित्युक्ते प्रथमतस्तावन् भवनवासिनामायुरुच्यते—

# स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योप-मार्द्धहीनमिताः ॥ २८ ॥

स्थितिः आयुःप्रमाणम् । केषाम् ? असुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणाम् । असुराश्च नागाश्च
२५ सुपर्णाश्च द्वीपाश्च शेषाश्च असुरनागसुपर्णद्वीपशेषासतेषामसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणाम् । कथम्भूता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनिमता । सागरोपमा चासौ त्रिपल्योपमा च
सागरोपमत्रिपल्योपमा, सा चासौ अर्द्धहीनिमता च सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनिमताः ।
अथवा सागरोपमञ्च त्रिपल्योपमानि च अर्द्धार्द्धपल्यहीनानि पल्यानि च सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनानि तैर्मिता मिता सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनिमता । अस्यायमर्थः—असुराणाम्

१ मनुष्येभ्यः आ०, द०, ज०, व०।

उत्कृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा । यथाक्रमबलात्रागानां त्रीणि पल्योपमानि उत्कृष्टा स्थितिः । सुपर्णानामुत्कृष्टा स्थितिः 'सार्ढं पल्यद्रयम् । द्वीदानामुत्कृष्टा स्थितिः 'अर्द्धार्ढ हीनत्वात् पल्यद्रयम् । शेषाणां विद्युत्कुमाराग्निकुमारवातकुमारस्तनितकुमारोद्धिकुमारदिक्कुमाराग्नमक्तानां घट्यकाराणां भवनवासिनां प्रत्येकं असार्ढं पल्योपममेकम् उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । जघन्यां स्थितिं तु भवनवासिनां कथियष्यामीति ज्ञातन्यम् ।

अथेदानीं व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमप्राप्तामुल्लङ्घ्य वैमानिकानां स्थिति सूचयन्ति । कस्माद् व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितेरनुक्रमप्राप्तायाः उल्लङ्घनं कृतमिति चेत् ? सत्यम् , लघुना सूत्रोपायेन तेषां स्थितिवचनं यथा भवति तदर्थमित्यर्थः । तत्र वैमानिकानां स्थितिनिरूपणे आद्ययोः कल्पयोः सौधम्मैँशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थं सूत्रमिदमादुः—

#### सौधम्मैंशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥

सौधर्मश्च ऐशानश्च सौधर्मौशानो तयोः सौधर्मौशानयोः सप्तमीद्विवचनमिदम् "अधिकरणे सप्तमी" कि सू० २।४।११ दौगं० वृत्ति ] इति वचनात् । सौधर्मौशानयोः द्वयोः कल्पयोः स्थितः द्वे सागरोपमे भवतः । 'सागरोपमे' ईत्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस-करवे द्विवचनं वर्तते । सागरोपमञ्च सागरोपमञ्च सागरोपमे । कथर्म्भूते" सागरोपमे १ अधिके किञ्चिद्धिके सातिरेके इत्यर्थः । "द्विवचनर्मनौ" [का॰ सू० ३।२।२ ] "इत्यनेन १५ निषेधसन्धः । अधिके इत्यर्थः शब्दः सहस्रारकल्पपर्यन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । तेन सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । तथा बद्धालोक-ब्रह्मोत्तरयोरि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । एवं द्वयोर्द्वयोः 'कल्पयोरायु-विशेषे सातिरेकः शब्दः प्रयोक्तव्यः । आ कुतः १ आ सहस्रारात् । आनतप्राणतयोराणा-च्युतयोश्चापि इत्यादिषु सातिरेकार्थों नास्ति । करमात् १ "त्रिसप्तनवैकाद्शत्रययोद्शपश्च- २० दशिकानि तु ।" [त० सू० ४।३१ ] इत्यत्र सूत्रं तुशब्दस्य प्रहणात् ।

अथ विस्तरः—सौधम्मैँशानयोः यानि एकत्रिंशत् पटलानि वर्तन्ते तेषु प्रत्येकं स्थितिविशेषः कथ्यते । तथाहि— 'ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां षट्षष्टिस्रक्षाणि षट्-षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः तथा पल्योपमानां षट्षष्टिस्रक्षाणि षट्षष्टिसह-स्राणि षट्शतानि षट्षष्टिस्तथा पल्योपमस्य ऋतित्रभागस्य भागद्वयद्ध । १ । चन्द्र- २५ नाम्नि द्वितीयपटले पल्योपमकोटीनामेका कोटी त्रयित्रशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत् सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत् तथा पल्योपमानां त्रयस्त्रिशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत् सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत् तथा पल्योपमस्य भागत्रयस्य एको भागः । २ । विमलनाम्नि

१ सार्धप – आ०, द०, ज०, व०। २ अध्यर्धही – ता०। ३ सार्धप – आ०, द०, ज०, व०। ४ हित सा – आ०, द०, ज०, व०। ५ – ते द्वे सा – ता०, व०। ६ – मानो व०। ७ इति नि – आ०, द०, ज०। ८ – कल्पयोर्वि – आ०, द०, ज०। ९ ऋतुनाम्नि प्रथमप – व०। ऋज्प – आ०, द०, ज०।

सृतीयपटले पल्योपमकोटीनां द्वे कोट्यौ।३। वल्गुनाम्नि चतुर्थपटले पल्योपमको-टीनां द्वे कोट्यो षट्षष्टिलक्षाणि पट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्योपमानां षट्षष्टिलक्षाणि पट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्य द्वौ भागौ । ४ । बीरनाम्नि पद्धमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः तिस्रः त्रयिस्रशतलक्षाणि त्रयिस्रशतसहस्राणि ५ त्रीणि शतानि त्रयिक्षेशत्, तथा पल्यानां त्रयिक्षशल्लक्षाणि त्रयिक्षेशत् सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्षेशत् तथा परुयभागत्रयस्य एको भागः । ५ । 'अरुणनाम्नि षष्ठे पटले परुय-कोटीनां कोट्यश्चतस्तः । ६ । नन्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यश्चतस्तः षट्षष्टिलक्षाणि पट्षष्टिसहस्राणि पट्शतानि षट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षटिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम् । ७ । वनिलननाम्नि अष्टमे १० पटले परुथकोटीनां कोट्यः पञ्च त्रयिक्षंशस्थाणि त्रयिक्षंशत् सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्ष-शत् तथा पल्यानां त्रयिक्षशल्छचाणि त्रयिक्षशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्षशत् तथा पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ८ । लोहितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षट् । ९ । काञ्चननाम्नि दशमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षट् षट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्-शतानि षट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः १५ पल्यभागत्रस्य भागद्वयम् । १० । चञ्चनाम्नि एकाद्दे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः सप्त त्रयिक्षेशल्लक्षाणि त्रयिक्षेशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्षेशत् तथा पल्यानां त्रयिक्षंशल्लक्षाणि त्रयिक्षंशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्षंशत् , पल्यभागत्रयस्यैको भागः । ११ । मारुतनाम्नि द्वादशे पटले पल्यकोटीनां कोट्योऽष्ट । १२ । ऋद्धिनाम्नि त्रयोदशे पटले पल्यकोटीनां कोट्योऽष्ट षट्षष्टिलचाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः २० तथा पल्यानां षट्षष्टिलज्ञाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भाग-द्वयम् । १३ । ३ईशानाम्नि चतुर्दशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो नव त्रयिक्षेशल्लक्षाणि त्रयिक्षे-शत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत्, तथा पल्यानां त्रयस्त्रिशल्खक्षाणि त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत् पल्यभागत्रयस्य भागैकः । १४ । वैद्वर्यनाम्नि पञ्चद्शे पटले सागर एकः ।१५। रुचकनाम्नि षोडशे पटले सागरैकः पल्यकोटीनां षट् षष्टिलक्षाणि षट् षष्टिसहस्राणि २५ षट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः परुयभागत्रयस्य भागद्वयम् । १६ । रुचिरनाम्नि सप्तद्शे पटले सागर एकः परुयकोटीनामेका कोटी त्रयस्त्रिशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत् तथा पल्यानां त्रय-श्चिश्रुल्लक्षाणि त्रयश्चिशस्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्चिशत् पल्यभागत्रयस्य भागैकः । १७ । ४अङ्कताम्ति अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्ति एकोनविंशित-३० तमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो द्वादश षट्षष्टिलज्ञाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि पट्षष्टिः

१ आरण- भा०। आर्थण- द॰। २ प्रललितना- भा०, द०, ज०। ३ ईशानाना-भा०। ईशानना- द०। ४ अकना- भा०। अकना- ता०।

तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिस्तथा भागत्रयस्य भागद्व-यम् । १९ । तपनीयनाम्नि विंरातितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः त्रयोदश, त्रयस्त्रिंशल्लक्षाणि त्रयिक्षेशत्सहस्राणि। त्रीणि शतानि त्रयिक्षेशत् तथा पल्यानां त्रयिक्षेशल्खक्षाणि त्रयिक्षेशत् सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत् पल्यभागत्रयस्य भागैकः। २०। मेघनाम्नि एकविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यश्चतुर्दश । २१ । भद्रनाम्नि द्वाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां ५ कोट्यश्चतुर्देश षट्षष्टिलचाणि पट्षष्टिसहस्राणि पट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टि-छक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम् । २२ । 'हारिद्रना-मिन त्रयोविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः पञ्चदश त्रयस्त्रिशल्लचाणि त्रयस्त्रिशत्सह-स्नाणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशन तथा पल्यानां त्रयस्त्रिशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिक्षंशत् पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २३ । पद्मनाम्नि चतुर्वि शतितमे पटले पल्य- १० कोटीनां कोट्यः षोडश । २४ । लोहितनाम्नि पञ्चविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षोडरा पट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि पट्रातानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टि अक्षाणि पट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्पष्टिः पत्यभागत्रयस्य भागद्वयम् । २५ । वज्रनाम्नि षट्विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः सप्तद्श, त्रयिक्षंशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशन्सहस्त्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशत तथा पल्यानां त्रयस्त्रिशल्छक्षाणि त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि १५ त्रयिक्षरात् परुयभागत्रयस्य भागैकः । २६ । ेनन्द्यावर्तनाम्नि सप्तविंशतितमे पटले परुयको-टीनां कोट्योऽष्टादश । २७ । प्रभङ्करनाम्नि अष्टाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्योऽष्टा-द्श षट्षष्टिलज्ञाणि षट्षष्टिसहस्राणि षट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टिलज्ञाणि षट्षष्टिसहस्राणि पट्शतानि पट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम् । २८ । अपिष्टकनाम्नि एकोनत्रिंशत्तमे पटले पल्यकोटीनां कोट्य एकोनविंशतिः त्रयिक्षंशल्लक्षाणि त्रयिक्षंशत्सह- २० स्राणि त्रीणि शातानि त्रयस्त्रिशत् तथा पल्यानां त्रयस्त्रिशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयिश्वशत् पल्यभागत्रयस्य भागैकः। २९। गजमस्तकनाम्नि त्रिंशतृतमे पटले पत्यकोटिकोट्यः विंशतिः । ३० । प्रभानाम्नि एकत्रिंशत्तमे पटले साधिकौ सागरौ द्वौ । ३१ । इति सौधर्मेशानयोरेकत्रिंशत्प्रस्ताराणाम् उत्कृष्टा स्थितिज्ञीतव्या ।

अथ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरुत्कृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिद्माहुः—

२५

#### सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३०॥

सानत्कुमाररच माहेन्द्रश्च सानत्कुमारमाहेन्द्रौ तयोः सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः। अन-योर्द्रयोः कल्पयोः अमराणां सप्तसागरोपमानि साधिकानि उत्कृष्टा स्थितिर्भवति। तयोः सम्बन्धीनि पटलानि सप्त भवन्ति। तत्र अञ्चननाम्नि प्रथमपटले द्वौ सागरौ सागरसप्त-भागानां पञ्च भागाश्च।१। वनमालनाम्नि द्वितीयपटले सागरास्त्रयः सागरसप्तभागानां ३० त्रयो भागाश्च।२। नागनाम्नि तृतीयपटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानामेको

१ हरिद्राना- भा॰, द०, ज॰। २ नद्यवर्तिना भा॰, द०, ज॰। ३ विष्टक- ता॰।

भागश्च । ३ । गरुडनाम्नि चतुर्थपटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां पड् भागाश्च ।४। लाङ्गलनाम्नि पञ्चमे पटले सागराः पञ्च सागरसप्तभागानां चत्वारो भागाश्च । ५ । बलभद्र-नाम्नि पष्ठे पटले सागराः पट् सागरसप्तभागानां द्वौ भागौ च । ६ । चक्रनाम्नि सप्तमे पटले साधिका अर्णवाः सप्त । इति सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तप्रस्ताराणामुत्कृष्टा स्थितिज्ञातिव्या ।

अथ ब्रह्मस्रोकादिपु अच्युतपर्यन्तेषु कल्पेषु स्थितिविशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः—

# त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपश्चदशभिरधिकानि तु॥ ३१॥

4

त्रयश्च सप्त च नव च एकादश च त्रयोदश च पञ्चदश च त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदश्पञ्चदश तैस्तथोक्तैः अधिकानि । कानि अधिकानि ? पूर्वसूत्रोक्तानि सप्तसागरोपमानि ।
अस्यायमर्थः—ब्रह्मछोकब्रह्मोत्तरयोः सप्तसागरोपमानि त्रिभिः सागरोपमैः अधिकानि दश
१० सागरोपमानीत्यर्थः । छाक्तवकापिष्टयोः सप्तसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमैरिधिकानि चतुर्दश
सागरोपमानीत्यर्थः । शुक्रमहाशुक्रयोः सप्तसागरोपमानि नवसागरोपमैरिधिकानि पोडशसागरोपमानीत्यर्थः । शतारसहस्रारयोः सप्तसागरोपमानि एकादशसागरोपमैरिधिकानि अष्टादश
सागरोपमानीत्यर्थः । आनतप्राणतयोः सप्तसागरोपमानि पञ्चदशसागरोपमैरिधिकानि विश्वितसागरोपमानीत्यर्थः । आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पञ्चदशसागरोपमैरिधिकानि द्वाविश१५ तिसागरोपमानीत्यर्थः । तुशब्दो विशेषणार्थः । कोऽसौ विशेषः ? 'सौधम्मैंशानयोः
सागरोपमे अधिके' इत्यत्र अधिकशब्दाधिकारः ब्रह्मछोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारपर्यन्तेषु चतुर्षु युगलेषु प्रवर्तते न त्वानतादिषु वर्तते इत्यर्थं विशेषयति । तेन
यत्र यत्र यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तत्र तत्र साधिकानि वनव्यानि । आनतशणतयोः
सागरोपमानि विश्वतिरेवे आरणाच्युतयोद्वीविश्विरयेव न साधिकानि ।

२० अथ विस्तरः—ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोर्यानि चत्वारि पटलानि वर्तन्ते तेषां मध्ये अरिष्टनाम्नि प्रथमपटले पाद्दीनाः सरस्वन्तोऽष्टौ। देवसिमतनाम्नि द्वितीयपटले जलधयः सार्घोऽष्ट
।२। ब्रह्मनाम्नि तृतीयपटले पाद्यधिका उद्धयो नव ।३। ब्रह्मोत्तरनाम्नि चतुर्थपटले शशध्वजा
दश । लान्तवकापिष्टयोद्वें पटले वर्तेते । तत्र ब्रह्महृदयनाम्नि प्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश ।
लान्तवनाम्नि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुर्दश साधिकाः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकमेव पटलम् । तत्र
२५ शुक्रनाम्नि पटले जलनिधयः साधिकाः षोडश । शतारसहस्र।रयोरेकमेव पटलं तत्र शतारनाम्नि
पटले रत्नाकराः साधिका अष्टादश । आनतप्राणतारणाच्युतेषु पट् पटलानि । तत्र आनतनाम्नि
प्रथमपटले उदन्वन्त एकोनविंशतिः सागरस्य तृतीयो भागः किञ्चिद्धधिकस्तत्र द्वीनो भवति ।
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवो विंशतिः । पुष्पकनाम्नि तृतीयपटले आकूपाराः विंशतिः
सागरभागत्रयस्य द्वौ भागौ च । शांतकनाम्नि चतुर्थपटले पारावारा एकविंशतिरेव ।
३० आरणनाम्नि पञ्चमपटले सरिन्यतयः एकविंशतिः सागरित्रभागैकभागश्च । अच्युतनाम्नि
पष्ठे पटले समुद्र। द्वाविंशतिरेव ।

२५

# ेअथ मैंवेयकादीनां पटलेषु आयुर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति— आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वोर्थसिद्धौ च ॥ ३२ ॥

आरणश्च अच्युतरच आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्। आरणाच्युतयोद्वीविंशति-सागरोपमा उत्क्रष्टा स्थितिरुक्ता तत ऊर्ध्वम् उपरि नवसु भैवेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन ५ अधिका स्थितिर्वेवानां वेदितव्या । तेन अधोमैवेयकेपु वप्रथमे मैवेयके सुदर्शननाम्नि त्रयो-विंशतिसागरा भवन्ति । ³द्वितीये प्रैवेयके अमोधनाम्ति चतुर्विंशतिरब्धयः स्यः । ४तृतीये प्रैवेयके सुप्रवृद्धनाम्नि पञ्चविंशतिर्वार्धयो भवन्ति । "मध्यमप्रैवेयकेषु प्रथमप्रैवेयके यशो-धरनाम्नि पड्विंशतिर्वारिधयो भवन्ति । द्वितीये प्रैवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशतिः पयोधयो भवन्ति । तृतीये प्रवेयके सुविशालनाम्नि अष्टाविंशतिरम्भोधयो भवन्ति । उपरिमग्रैवेयकेषु १० प्रथमे प्रैवेयके सुमनसनाम्नि एकोनत्रिंशदम्बुधयो भवन्ति । द्वितीये प्रैवेयके सौमन-सनाम्नि त्रिंशत् पाथोधयो भवन्ति । तृतीये प्रैवेयके प्रीतिङ्करनाग्नि एकत्रिंशदणींधयो भवन्ति । 'नवसु प्रैवेयकेषु' इत्यत्र नवशब्दमहणं प्रत्येकम् एकैकसागरवृद्धचर्थम् , अन्यथा भैवेयकमात्रमहणे सर्वेषु भैवेयकेषु एक एव सागरो वर्द्धते तन्मा भूदिति। न केवलं नवसु प्रैवेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन एकैकं सा∩रोपममधिकं स्यात् किन्तु विजयादिषु विजय- १५ प्रकारेषु च । तेनायमर्थः-नवानुदिशेषु द्वात्रिंशत्सागरीयमानि भवन्ति । विजयवैजयन्तजयन्ता-पराजितेषु चतुर्षु विमानेषु त्रयिक्षंशत्मागरोपमानि उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । 'सर्वार्थसिद्धौ च' इति पृथक्पदकरणं जघन्यस्थितिप्रतिषेधार्थम् । सर्वोर्थर्सिद्धं गतो जीवः परिपूर्णानि प्रयिक्षं-शत् सागरोपमानि भुङ्कते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्वीत्रिंशत् सागरोपमानि ।

° अथोक्तोत्क्रष्टायुष्केषु कल्पवासिषु निक्रष्टस्थितिपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः—

### अपरा पल्योपममधिकम् ॥ ३३ ॥

अपरा जघन्या स्थितिः एकं पत्न्योपमं किब्चिद्धिकं भवति । तत्तु सौधम्मैँशानप्रथम-प्रस्तारे एव ज्ञातन्यम् । तत्कथं ज्ञायते १ उत्तरसूत्रे 'परतः परतः' इति वच्यमाणत्वात् । अथ प्रथमप्रस्तारादृर्ध्वं जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमादुः—

#### परतः परतः पूर्वी पूर्वीनन्तरा ॥ ३४ ॥

परतः परतः परिसन् परिस्मन देशे प्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुग्मादिषु या स्थितिः पूर्वा पूर्वा प्रथमा प्रथमा वर्तते सा अनन्तरा उपर्युपरितनी अपरा जघन्या स्थितिर्वे-दितन्या। तत्रापि जघन्यापि साधिका वेदितन्या। तेन कारणेन स्थूळरूपतया जघन्या

१ अथ नवग्रे— आ०, द०, ज० । २ प्रथमग्रे— व०, आ०, द०, ज० । ३ दितीयग्रे— व०, आ०, द०, ज० । ४ तृतीयग्रे— व• । ५ मध्यग्रे— आ•, द०, ज० । ६— सिद्धिगतजी— आ०, द०, ज० । ७ अथोत्कृष्टिस्थत्युक्तेषु आ०, द०, ज• ।

स्थितिरुच्यते-सौधम्मैंशानयोः कल्पयोः द्वे सागरोपमे साधिके उक्ते ते तु सानत्कुमारमाहे-न्द्रयोः जघन्या स्थितिर्भवति । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोपमानि साधिकानि कथितानि तानि ब्रह्मछोकब्रह्मोत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या । एवं विजयादिपर्यन्तेषु 'वेदितव्यम् ।

अथ नारकाणां पूर्वेमुत्कृष्टा स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिज्ञानार्थं ५ रुघूपायेन अनिधकृतमपि सूत्रमधिकियते । कोऽसौ रुघूपायः ? 'अपरा' इत्यक्षरत्रयं वारद्वयं मा भूदिति ।

#### नारकाणाश्च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥

नरके भवाः नारकास्तेषां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रस्तारेषु च अपरा जघन्या स्थितिः भवति । चकारात् पूर्वापूर्वोऽनन्तरा इत्यनुकृष्यते । तेनायमर्थः—स्थूलतया रत्नप्रशायां १० प्रथमनरकभूमी नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरेकंसागरोपमं प्रोक्तं सा शक्करप्रभायां द्वितीयनरक-भूमी जघन्या वेदितव्या । शक्करप्रभायां त्रीणि सागरोपमानि उत्कृष्टा स्थितिः कथिता सा वालुकाप्रभायां नृतीयनरकभूमी जघन्या स्थितिः वेदितव्या इत्यादि यावत् सप्तमनरके द्वाविंश-तिसागरोपमानि जघन्या स्थितिभैवति—

अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तर्हि प्रथमायां नरकभूमौ १५ का जघन्या स्थितिरिति चेत ? उच्यते—

### द्वावर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥

वर्षाणां सहस्राणि वर्षसहस्राणि, दश च तानि वर्षसहस्राणि दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां प्रथमनरकभूमौ दशवर्षसहस्राणि अपरा जघन्या स्थितिक्ञीतव्या । सा तु प्रथमपटले सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटले नवित<sup>3</sup>वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिः । तृतीयपटले नवित-२० वर्षस्रक्षाणि इत्यादि सर्वत्र समयाधिका सती जघन्या स्थितिक्ञीतव्या ।

अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुच्यते-

### भवनेषु च ॥ ३७ ॥

भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दशवर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिर्भवति । चकारः अपरा-स्थितिरित्यस्यानुकर्षणार्थः ।

अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते—

२५

३०

#### व्यन्तराणाश्च ॥ ३८ ॥

व्यन्तराणां किन्नरादीनां दशवर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिर्भवति । चकारः अपरा-स्थिति<sup>४</sup>रित्यस्याऽनुकर्षणार्थः ।

तर्हि व्यन्तराणामुत्कृष्टा का स्थितिरिति चेत् ? उच्यते—

परा पल्योपममधिकम् ॥ ३६ ।।

परा उत्कृष्टा स्थितिवर्यन्तराणाम् एकं पल्योपमं किञ्चिद्धिकं भवति ।

१ -ते वेदितन्या व॰। २ -रेकं साग- आ॰, द॰, ज॰, द॰। ३ -तिर्वर्ष- ज॰। ४ -तिर्दशवर्षसहस्राणि इत्यनु - ता॰, व॰।

### अथ क्योतिष्काणामुत्कृष्टस्थितिपरिज्ञानार्थं योगोऽयमुच्यते— उद्योतिष्काणाञ्च ॥ ४० ॥

चकारः प्रकृतसमुच्चयार्थः। तेन ज्योतिष्काणां परा स्थितिः परुयोपमाधिकमिति क्वातञ्यम्।

अथ ज्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदं बुवन्ति स्म-

#### तदष्टभागोऽवरा ॥ ४१ ॥

तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भागेषु कृतेषु एको भागः तद्ष्टभागः, अपरा अनुःशृष्टा जघन्या स्थितिज्योतिष्काणां भवतीति तात्पर्यम् । अत्र विशेषः कथ्यते—चन्द्राणां पल्यमेकं वर्षसङ्ग्राधिकम् । सूर्याणां पल्यमेकं वर्षसङ्ग्राधिकम् । शुक्राणां वर्षशताधिकं पल्योपमम् । वृह्वस्पतीनां पल्योपममेकमेव । बुधानां पल्यार्द्धम् । नक्षत्राणाख्च पल्यार्द्धम् । प्रकीर्णकतारकाणां १० पल्यचतुर्थभागः परा स्थितिचेदितव्या । प्रकीर्णकतारकाणां नक्षत्राणाख्च जघन्या स्थितिः पल्योपमचतुर्थभागेः । तथा च विशेषः—

### लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् ॥ ४२॥

ये छौकान्तिकास्ते विश्वेऽिप शुक्छलेश्याः पञ्चहस्तोन्नता अष्टसागरोपमस्थितय इति । १५ अस्मिन् चतुर्थेऽध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकञ्चोत्कृष्टाऽनुत्कृष्टस्थितिश्च लेश्याञ्च निरूपिता इति सिद्धम् ।

इँति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ चतुर्थः पादः समाप्तः।

१ -गः लौका- आ०, द०, ज०। २ -षः ये लौकान्तिकाः ता०। ३ सूत्रमेतन्नास्ति ता० प्रतौ । ४ इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदगीयूष्रस्यगनपावनम्गतिसमाजरत्नराजमितिसागर्न्यतिराजराजितार्थसमर्थेन तर्कःयाकरणछन्दोलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यितना श्रीमद्देवेन्द्र-क्षीर्चिमष्टारकप्रशिष्येण विष्येण च सकलविद्वज्जनिविदितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य सञ्च्छितिन्दिन्मस्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां क्लोकवार्तिकराजवार्तिकसर्वार्थसिद्धन्यायकुमुद्द-चन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्रीप्रमुखग्रन्यसन्दर्भीनर्भरावलोकनम्रुद्धिविराजित।यां तत्वार्थः श्रीकायां चतुर्थोऽध्यायः समातः। आ०, द०, ज०, ज०।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

अथेदानी सम्यादर्शनविषया जीवादयः पदार्थास्तत्र जीवपदार्थः पूर्वं व्यास्यातः, अजीवपदार्थस्तु व्यास्यातुमारब्धः तस्य नामविशेषकथनार्थं श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिदमाहुः—

### अजीवकाया धम्मीधम्मीकादापुदुगलाः ॥ १ ॥

न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः, कायवत् पुद्गलद्रव्यप्रचयात्मकशरीरवत् 4 बहप्रदेशा वर्तन्ते ये ते कायाः, अजीवाश्च ते कायाश्च अजीवकायाः, "विशेषणं विशेष्येण" [पा० सू० २।१।५७] इति सूत्रेण कम्मधारयसमासः। अत्र अजीवा इति विरोषणं काया इति विशेष्यं तेन विशेषणं विशेष्येण सह समस्यते कर्मधारयसमासो भवति। धर्मश्च अधर्मश्च आकाशस्त्र पुद्रस्थ्य धर्माधरमीकाशपुद्रस्थाः। एते चत्वारः पदार्थाः अजीवकाया भवन्ति। १० नतु "असङ्खयेयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्" [ ५।८ ] इत्यमे बहुप्रदेशत्वं ज्ञापयि-च्यति किमर्थमत्र बहुप्रदेशत्वसूचनार्थं कायशब्दस्य प्रहणम् ? साधूक्तं भवता अत्र बहुप्रदेश-सूचनलक्षणो विधिः कायशब्देन गृहीतः तस्यैव विधेरवधारणमग्रे करिष्यति । किमवधारणं करिब्यति १ असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्म्माधरमें कजीवानाम् । किमन्नावधारणम् १ एतेषां धर्मादीनां त्रयाणां प्रदेशा असङ्ख्येया भवन्ति अनन्ताः सङ्ख्येयाश्च न भवन्तीति निर्द्धौर-१५ चिष्यति । तथा च कालप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनार्थं कायशब्दमहणम् । यथा एकत्याणोः प्रदेशमात्रत्वात् द्वितीयाद्यः प्रदेशा न भवन्ति तथा कालपरमाणोरपि द्वितीयाद्यः प्रदेशा न भवन्ति, तेन कालोऽकाय इत्युच्यते । पुद्गलपरमाणोः यद्यपि निश्चयेन अबहु-प्रदेशत्वमुक्तं तथापि उपचारेण बहुप्रदेशत्वमस्त्येव, यतः पुद्गलपरमाणुः अन्यपुद्गलपर-माणुभिः सह मिलति एकत्र कायवत् पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते। काल-२० परमाणुस्तु उपचारेणापि कालपरमाणुभिः सह न मिलति तेनोपचारेणापि काय इति नोच्यते । स तु स्वभावेन रत्नराशिवत् मुक्ताफलसमृह्वत् पृथक् तिष्ठति ।

धम्मीधम्मीकाशपुद्रला अजीव इति सामान्यसंज्ञा, धम्मीऽधर्म आकाशः पुद्रल्डचेति विशेषसंज्ञा । ननु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो वर्तते '४उत्पलनीलम्' इत्यादि, कथं विशेषणं विशेष्येणेति घटते ? सत्यम् ; इहापि व्यभिचारो वर्तते—अजीवशब्दः कायरहिते कालेऽप्यस्ति, २५ कायशब्दः जीवेऽप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः ।

अथ "सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य" [ १।२९ ] इत्यस्मिन् सूत्रे द्रव्यशब्दः श्रुतः । कानि तानि द्रव्याणि इत्युक्ते सूत्रमिदमाहुः—

१ -ति अस- भा॰, व॰, द॰, ज॰। २ -णं ते- भा॰। ३ अबहुलप्र- भा॰, व॰, द॰, ज॰। ४ उत्पर्छ नील- भा॰, द॰, ज॰।

#### द्रव्याणि॥२॥

ेद्रू यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथास्वं यथार्यंथं यथात्मीयपर्यायेर्यानि तानि द्रव्याणि । <sup>3</sup>द्रवन्ति वा पर्यायैः प्रवर्तन्ते यानि तानि द्रव्याणि। 'द्रव्यत्वयोगात् द्रव्याणि' इति स्थन्न ब्युत्पत्तिः ? एवं सति उभयोर्द्रव्यपर्याययोरसिद्धिः स्यात् । दण्डदण्डिनोः पृथक्सिद्धयोर्योगो भवति न तु द्रव्यपर्याययोः पृथक् सिद्धिरस्ति चेत्; अपृथक् सिद्धयोरिप द्रव्यपर्याययोर्योगो ५ भवेत् , तर्हि आकाशकुसुमस्य "प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिरसञ्च योगो भवेत् । यदि द्रव्यपर्या-ययोः पृथक् सिद्धिरङ्गीकियते, तर्हि द्रव्यत्वकल्पना 'वृथैव । यदि "गुणसमुदायो द्रव्यमुच्यतेः तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद्द्रव्यव्यपदेशो नोपपद्यते । यदि भेदोऽङ्गीक्रियते; तदा स एष दोषः। स कः ? द्रव्यत्वकल्पर्नावृथात्वलक्षणः। ननु गुणान् °द्रवन्ति गुणैर्वा द्र्यन्ते यानि तानि द्रव्याणि' इति चेत् विष्रहोऽभिधीयते तदा स एव दोषः किन्न १० भवति ? सत्यम् ; गुणैः सह कथक्किद् भेदाभेदी वर्तेते तेन अनेन विष्रहेण द्रव्यव्यपदेशो द्रव्यनामसिद्धिरस्येव। कथक्किद्भेदः कथिकद्भेद इति कथं ज्ञायते ? यतः कारणात् व्यतिरेकेण अनुगलव्धिरभेदः, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेभेदः। धम्मीधर्माकाशपुद्रला इति चत्वारः पदार्था बहवः तेषां समानाधिकरणत्वं बहुत्वनिर्देशे सति सङ्ख्यानुवृत्तिवत् सर्वेषामपि पुल्लिङ्गरवमेव द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम् ? तदसत् , आविष्टलिङ्गरवात् १५ शब्दाः कदाचिदपि लिङ्गं न १०जहति न मुद्धन्ति न व्यभिचरन्तीति यावत्। अतः कारणात् धम्मीधमीकाशपुद्रला द्रव्याणि भवन्ति इति ११ नैष नपुंसकलिङ्गत्वलक्षणो दोषः।

अथ किं चत्वार एव पदार्थाः द्रव्याणीत्युच्यन्ते उताऽन्योऽपि कश्चित् पदार्थो द्रव्य-सुच्यते इति प्रश्ने सुत्रमिदमाहुः—

#### जीवाश्च ॥ ३ ॥

२०

जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूर्वा वा जीवाः । जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति । चकारः द्रव्यसंज्ञानुवर्तेनार्थः । बहुवचनन्तु पूर्वव्याख्यातपर्यायादिभेदपरिज्ञानार्थंम् । एवं कालोऽपि द्रव्यतया बक्ष्यते, तेन सह द्रव्याणि षट् भवन्तीति ज्ञातव्यम् ।

नतु "गुणपर्ययवद्द्वयम्" [५।३८] इत्यनेन वच्त्यमाणस्त्रोण द्रव्यलक्षणकथनात्, तत्कथितलक्षणसंश्रयाच धम्मीधमीकाशपुद्रलजीवकालानां द्रव्यव्यपदेशः सङ्गच्छत एव । ३५

१ द्रव्यन्ते आ०, द०, ज०। २ -यर्थं यथात्मीयं प- ता०। -यथमात्मीयं प- द०, आ०, द०। -यथमात्मीयप-ज०। ३ द्रव्यन्ति आ०, द०, च०, ज०। ४ वैशेषिकमतापेक्षया। ५ प्रकृतिकुसुमस्य आ०, द०, ज०। ६ प्रथगेव आ०, द०, ज०। ७ गुणसद्भावो ता०, च०, द०, व०, आ०। "अन्वर्धे खस्विप गुणसन्द्रावो द्रव्यम्।" -पात० महा० ५।१।११९। "गुणसमुदायो द्रव्यम्" -पात० महा० ४।१।१३। ८ -नापृथक्त्व- आ०, द०, ज०। ९ द्रव्यन्ति ता०। १० जहति नव्य- आ०, द०, ज०। १९ नैव आ०, द०, ज०।

२५

ेअर्थपरिगणनेन परिगणनं न पूर्यते यतोऽन्यवादिभिः इत्याणि नव परिगणितानि वर्तन्ते अन्न तु षडेवः सत्यम् ; अत एव क्रायते पृथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्विनि)- वृत्तिः कृता भवति । तत् कथिनिति चेत् १ उच्चते—पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां पुद्रलद्भव्येऽन्त-भीवः । उक्तक्र्य—

"पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउग्गं।
छिव्विहमेयं भणियं पुग्गलदव्वं जिणिदेहि ॥ १ ॥
अह्यूलधूलधूलं धूलं सुहुमं च सुहुमधूलं च ।
सुहुमं च सुहुमसुहुमं धराह्यं होइ छिक्मेयं ॥" [ बसु॰ सा॰ १८, १९ ]

पुद्गलद्रच्ये रूपरसगन्धस्पर्शाश्च वर्तन्ते यतः तर्हि वायुमनसोर्न रूपादिगुणयोगोस्ति कथं १० पुद्रलद्रव्ये अन्तर्भावः ? सत्यम् ; वायुः स्पर्शवान् वर्तते कथन्न रूपादिमान् ? घटपटादिवत् चक्षुरादिभिः प्रहीतुं न शक्यते वायुः कथं रूपादिमान् ? तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि रूपादिमत्त्राभावः प्रसञ्यते । आपस्तु गन्धवत्यः स्पर्शवत्वांत् पृथिवीवत् वर्तन्ते । तेजोऽपि रसयुक्तं गन्धयुक्तव्रव वर्तते तद्पि रूपादिमान् (मत्) घटपटाद्वित् । मनो द्विप्रकारं वर्तते— द्रव्यमनो-भावमनोभेदात्। तत्र द्रव्यमनः रूपादियोगात् पुद्रलद्रव्यस्यैव विकारः रूपादिमद् १५ वर्तते, चजुरिन्द्रियवत् ज्ञानोपयोगकँरणं वर्तते । भावमनस्तु ज्ञानम्, ज्ञानं तु जीवगुणः तस्य आत्मन्यन्तर्भोवः । नतु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वर्तते यन्मूर्तस्य द्रव्य-क्षानोपयोगकारणत्वमुच्यते भवद्भिः ? सत्यम्; शब्दः पौद्गलिकः, तस्यापि मृर्तिमत्त्वमस्त्येव श्रुतिस्पर्शवत्त्वात् । यथा सर्वेषां परमाणूनां रूपादिमत्कार्यत्वदर्शनान् रूपादिमत्त्वं विद्यते न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कार्यं दृश्यते कथं वायुमनसो: पुद्गल-२० द्रव्येऽन्तर्भावः ? सत्यम् ; तेषामपि—वायुमनःपुद्गलानामपि तदुपपत्तेः—दृश्यमानरूपादि-मत्कार्योपपत्तेः, सर्वेषां परमाणूनां सर्वरूपादिमत्त्वकार्यत्वप्राप्तियोग्यताऽभ्युपगमात्। न च केचित् परमाणवः पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः सन्ति किन्तु "जातिसङ्करेण आरम्भ-दर्शनं तथा वायुमनसोरिप रूपादिमत्कार्यदर्शनम्। दिशोऽपि विहायस्यन्तर्भावः, ओदि-त्योदयापेच्या आकाशप्रदेशवङ्क्तिषु ''अत इदम्' इति व्यवहारोपपत्ते:।

अथोक्तानां द्रव्याणां विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः—

१ अर्थपरिगमनं भा०, द०, ज०। २ वैशेषिकैः। "पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगातमा मन इति द्रव्याणि।" —वैशे० १।१।५। ३ पृथ्वी जलं च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्म-प्रायोग्याः। पड्विषमेदं भणितं पुद्रलद्रव्यं जिनेन्द्रैः॥ अतिस्थूलस्थूलस्थूलानि स्थूलं सूक्ष्मं च सूक्ष्मस्थूलं च। सूक्ष्मं च सूक्ष्मस्थ्यं चरादिकं भवति षड्भेदम्॥ ४ –कारणं भा०, द०, ज०, व०। ५ काष्टादनलस्य चन्द्रकान्ताज्जलस्य जलान्मुकाप्तलादेः व्यजनाच्चानिलस्योत्पत्तिदर्शनात्। ६ अतः इदं पूर्वं पश्चिममित्यादि व्यवहारोपपत्तेः। इत इदं सा०, व०।

#### निस्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

नित्यानि ध्रुवाणि । "नैर्घु वे" [जैने० वा० ३।२।८२ ] इति साधु । अवस्थितानि सङ्ख्यया अव्यक्षिचारीणि षट्त्वसङ्'ख्याया अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशा नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिदपि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि । द्रव्याणां नित्यत्वमवस्थितत्वश्च द्रव्यनयापेक्षया ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः । न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरिहतानि अमूर्तानीत्यर्थः ।

तिह यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रला अपि द्रव्यानिर्देशं प्राप्तुवन्तः अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सर्गप्रतिषेधार्थमपवादसूत्रमाहः—

### रूपिणः पुद्गालाः ॥ ५ ॥

रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणा<sup>3</sup> मूर्ति विद्यते येषां ते रूपिणः । अत्र नित्ययोगे इन् प्रत्ययः । तदुक्तम्—

## "भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां मन्त्वादयो भवन्त्यमी ॥ १ ॥" [ का० स्० २।६।१५ दौ० पृ० १ ]

पूरणगलनस्वभावस्वात् पुद्गलाः । अत्र बहुवचनं ।परमाणुस्कन्धाद्यनेकभेदपरिकल्पनार्थं विश्वरूपकार्यदर्शनाद् वेदितव्यम्। पुद्गला रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पर्यार्थः।

अथ यथा पुद्गलाः प्रत्येकं भिन्ना वर्तन्ते तथा धम्मीधम्मीकाशा अपि प्रत्येकं किं भिन्नत्वमाप्तुवन्ति उताभेदमित्यतुयोगे सूत्रमिदमाहुः—

### आ आकाशादेकद्रव्याणि॥६॥

आकाशमभिन्याप्य आ आकाशात्, सूत्रानुक्रमेण त्रीणि द्रन्याणि धम्मोऽधर्मः आकाश्यच एते त्रय एकद्रन्याणि अखण्डप्रदेशा भवन्ति न तु पुद्गलवत् भिन्नप्रदेशाः स्युः। धम्मे एकद्रन्यम् अधम्मोपि एकद्रन्यम् आकाशोऽपि एकद्रन्यम्। बहुवचनं तु धमोदीनां त्रयाणाम-पेक्षया। एकस्यापि अनेकार्थप्रतीत्युत्पादनसामैध्योयोगात् बहुवचनं कृतं तर्हि 'आ आकाशादेक्षेकम्' इति लघुसूत्रं किमिति न कृतम् ? एवं सति सूत्रे द्रन्यप्रहणमनर्थकं किमिति कृतम् ? धमाधृकं भवताः द्रन्यप्रहणं द्रन्यपिक्षया एकत्वकथनार्थं क्षेत्रभावापेक्षया असंख्येयत्वानन्त-त्विकलपप्रकटनार्थं च द्रन्यप्रहणं कृतं यथा जीवद्रन्यं नानाजीवापेक्षया भिन्नं भिन्नं वर्तते पुद्गलद्रन्यक्च प्रदेशस्कन्धा पक्षया भिन्नं भिन्नमस्ति तथा धम्मोऽधर्मश्च आकाशस्त्र भिन्नं भिन्नं न वर्तते।

१ - ख्यया आ०, द०, ज०। २ - शान्न त्यजन्ति चे- आ०, द०, ज०। ३ - णमू- आ०, द०, ज०। ४ - यामन्यादेशो म- व०। ५ - प्रत्यु- आ०, द०, ज०। ६ - ध्र्ययो- आ०, द०, ज०, व०। ७ साधु कथितं आ०, द०, ज०। ८ - स्कन्धत्यापे- आ०, द०, ज०।

### अथाधिकृतानां धर्म्माधर्माकारीकद्रव्याणां विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिद्गुच्यते-

#### निष्क्रियाणि च॥७॥

बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् सञ्जायमानो द्रव्यस्य पर्यायः देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया कथ्यते । तस्याः क्रियाया निष्कान्तानि निष्क्रियाणि । चकारः समुचये वर्तते । तेनायमर्थः-धर्माधर्माकाशद्भव्याणि न केवलमेकद्भव्याणि अपि निष्क्रियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- ५ पुदुगलवत् परक्षेत्रं न गच्छन्तीत्यर्थः । ननु यदि धर्माधर्माकाशानि द्रव्याणि निष्क्रियाणि वर्तन्ते चलनादिकियारिहतानि सन्ति तर्हि तेषामुत्पादो न सङ्गच्छते । उत्पादो हि कियापूर्वको व्याख्यातः घटादिवन् । उत्पादाऽभावे व्ययोऽपि न स्यात् । एवक्क सति धम्मीधमीकाश-द्रव्याणाम् उत्पादवययञ्जीवयंत्रयकल्पना वृथाः, युक्तमुक्तं भवता हारयेन कथयति-युक्तमुक्तमयुक्त-मुक्तमित्यर्थः । एवं सर्वत्र वालनायां ज्ञातन्यम् । चलनादिक्रियांकारणोत्पादाऽभावेऽपि १० धर्माधर्माकाशानामपरथाप्युत्पादो वर्तते ४ एव । तत्कथिमिति चेत् ? उच्यते-स्वनिमित्तः पर-प्रत्ययरचेदु(त्यू)त्पादो द्विविधः । तत्र स्वनिमित्तः आगमप्रमाणत्वात् अगुरुलघुगुणानाम् अन-न्तानन्तानामङ्गीक्रियमाणानां षट्स्थानपतितया वृद्धःचा षट्स्थानपतितया हान्या च वर्तमाना-नामेषामुत्पादो व्ययश्च स्वभावादेव वर्तते। परनिमित्तो अप्यस्ति "नरकरभादिगतिस्थित्यवगाह-निमित्तत्वान् समये समये तेषां भेदान् तद्धेतुत्वमपि भिन्नंभिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष चत्पादो १५ व्ययश्चोपचर्यते । चर्चिचतमध्यनुचर्च्यते-ननु धर्म्भाधर्म्भाकाशानि चेत्क्रियारहितानि वर्तन्ते तर्हि जीवानां पुदुगळानाञ्च गतिस्थित्यवकाशहेतवः कथं भवन्ति ? यतः "सर्वतोमुखादीनि स्वयं क्रियावन्ति वर्तन्ते तानि दितम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सङ्गच्छन्ते न निष्कियाणि धर्म्माधर्म्भाकाशद्रव्याणि इति; सत्यम्; यथा चक्षु रूपमहणे निमित्तं तथा धर्मा-दीनि जीवानां बळाधाननिमित्तमिति । अत्र धम्मीधम्मीकाशानां निष्क्रियत्वमङ्गीकृतं जीव- २० पुद्गलानां सिकयत्वमधीपत्ते रेवायातम् , न तु कालस्य सिकयत्वमस्ति जीवपुद्गलैः सह अनिधकारात तेन कालोऽपि निष्कियत्वं प्राप्त इत्यर्थः । पुद्गलानां रूपित्वं धर्म्माधर्मा-काशानामेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वस्त्र त्रिभिः सूत्रैः प्रतिपादितम् , अर्थात् जीवानां यथायोग्यमरू-पित्वमनेकद्रव्यत्वं सर्विक्र(सिक्र)यत्वस्त्र सिद्धमिति ।

अथ "अजीवकाया धम्मीधम्मीकाशपुर्गलाः" [५११] इत्यत्र कायशब्दमहणात् २५ प्रदेशानामस्तित्वं निश्चितम्, परं प्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते—कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा इति तत्त्रदेशपरिज्ञानार्थं योगोऽयमुच्यते—

१ -व्यक- द०। २ चलना- आ०, व०, ज०। ३ -यानिमिचोत्पा- ज०। -याकणा-मुत्पा- आ०। ४ -ते त- ज०, आ०। ५ नरकगर्भादि- व०। ६ -क्षयाउ- आ०, ज०, व०। ७ जलादीनि। ८ मस्यादीनाम्।

## असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मौकजीवानाम् ॥ ८ ॥

सङ्ख्यायन्ते संख्येयाः न सङ्ख्येया असङ्ख्येयाः "आत्युनोरिच्च" [का० स्० ४।२।१२] प्रेदिश्यन्ते प्रदेशाः । धर्मश्च अधर्मश्च एकजीवश्च धर्म्माधर्मेकजीवाः, तेषां धर्म्माधर्मेकजीवानाम् । धर्मादीनां त्रयाणामसङ्ख्येया सङ्ख्यामतीताः प्रदेशा भवन्ति । को नाम प्रदेशः ? यावति क्षेत्रे पुद्रख्यरमाणुरविष्ठिते तावदाकाशं प्रदेश इत्युच्यते । असङ्ख्येय- ५ कि प्रकारः—जघन्य उत्कृष्टः जघन्योत्कृष्टश्च । अत्र जघन्योत्कृष्टः असङ्ख्येयो गृद्धते । एतेषु धर्म्माधम्मा निष्क्रियौ छोकाकाशं व्याप्य स्थितौ । एकजीवस्तु तत्य्रमाणप्रदेशोपि सन् संद्दारिवसर्पस्वभावात् निजकर्मनिर्मितं सूक्ष्मं महद्वा शरीरमधितिष्ठन् तावन्मात्रमेवावगाद्ध तिष्ठति अन्यत्र छोकपूरणात् । यदा जीवो दण्डकपाटप्रतरपूरणछक्षणं छोकपूरणं करोति तदा मेरोरधः चित्रवज्रपटलमध्ये अष्टौ मध्यप्रदेशान् परिहृत्य सर्वत्र तिष्ठति । छोकपूरणं १० चतुभिः समयेः करोति चतुभिः संहरति च । एवं छोकपूरणकरणे अष्ट समया छगन्ति ।

अथ आकाशस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सुत्रभिदमाहुः-

#### आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

आ समन्तात् छोके अछोके च काशते तिष्ठति आकाशः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते अन्तोऽवसानं येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः । आकाशस्य नभसः अनन्ताः प्रदेशा भवन्ति । १५ अथ चतुर्णीममूर्तीनां प्रदेशपरिमाणं ज्ञातम् , मूर्तीनां पुद्रछानान्तु प्रदेशपरिमाणं वक्तव्यं तद्र्थं सूत्रमिदमाहुः—

### सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुदुगलानाम् ॥ १० ॥

सङ्ख्येयाश्च असङ्ख्येयाश्च सह्ख्येयासङ्ख्येयाः । पुद्रलानां प्रदेशाः संख्येया असङ्ख्येयाश्च भवन्ति । चकारात् परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्च त्रिविधानन्ताश्च २० भवन्ति । कस्यचित् पुद्रलद्रव्यस्य द्वर्णपुकादेः सङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्तन्गणितशास्त्रपर्यन्तेपि सार्द्धशताङ्कपरिमिते अणुद्रयाधिके सित यावान् स्कन्ध एक उत्पद्यते तावान् स्कन्धः सङ्ख्येयप्रदेश उच्यते । कस्यचित् पुद्रलस्कन्धस्य असङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु यावन्तो लोकाकाशप्रदेशास्तावद्भः पुद्रलपरमाणुभिर्मिलितेर्ये एक स्कन्ध उत्पद्यते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते । तेन कश्चित् स्कन्ध असङ्ख्येयासङ्ख्येय- २५ प्रदेशश्च भवति, कश्चित् सकन्धः परीतानान्तो भवति अपरः कोऽपि युक्तानन्तप्रदेशो भवति, अन्यतमः कोऽपि अनन्तानन्तप्रदेशश्च भवति । एतत् त्रिविधमप्यनन्तं चशब्देन सामान्येन गृहीतमिति ज्ञातव्यम् । ननु लोकस्तावत् असङ्ख्यातप्रदेशः, स लोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्तानन्तप्रदेशस्य च सकन्धस्य कथमाधार इति विरोधः, ततः पुद्रलस्य अनन्तप्रदेशता न युक्ताः स्त्यम् ; परमाण्वादयः सूच्मत्वेन परिणता एकैकस्मिन्नपि आकाशप्रदेशे अनन्तानन्तास्तिष्ठन्ति १०

१ प्रदिश्यन्ति आ०. ज०। २ -ति ए- ज०, आ०। ३ कास्ते ज०, व०। ४ -के या- आ०, ज०। ५ -साणवः स्- आ०, ज०।

सम्मान्ति । कस्मात् ? सूच्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात् । पुद्रलपरमाण्नामवगाहने या शक्तिर्वर्तते सा अव्याहता वर्तते, तां शक्ति कोऽपि व्याहन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात् एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे अनन्तानन्तानां परमाण्नामवस्थानं न विरुद्धम् ।

अथ 'सङ्ख्येयाऽसङ्ख्येयाश्च पुद्रलानाम्' इति सूत्रे विशेषरिहताः पुद्रलाः प्रोक्ताः, ५ तेन अविशेषवचनतया एकस्यापि परमाणोः ताहशाः वश्वेशः भविष्यन्तीत्याशङ्कायां तिन्नषेधार्थं सूत्रमिदमुच्यते—

#### नाणोः ॥ ११ ॥

अणोः एकस्य परमाणोः 'प्रदेशाः न भवन्ति' इति वाक्यशेषः । कुतो न भवन्तीति चेत् ? अणोः एकप्रदेशमात्रत्वात् । यथा एकाकाशप्रदेशस्य प्रदेशभेदाभावात् अप्रदेशत्वं १० वर्तते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरिप अप्रदेशत्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोर्भेदः कर्तुं केनापि न शक्यते ।

"परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं महत्।" [ ] इति वचनात् अणोरण्यणीयानपरो न वर्तते कथमणोः प्रदेशाः भिद्यन्ते ?

अथ धर्म्मोधर्मजीवपुद्गलादीनामधिकरणपरिज्ञानार्थं सूत्रमिद्गुच्यते—

१५ लोकाकाशेऽवगाहः॥ १२॥

लोक्यन्ते विलोक्यन्ते धर्माद्यः पदार्था यस्मिन्नित लोकः, लोकस्य सम्बन्धी आकाशो लोकाकाशः तिस्मन् लोकाकाशे। लोक इति "क्र्गणिधिक्रणयोश्च" [का० त० ४१५१९५ ] इत्यनेन अधिकरणे घच्। अवगाहनमवगाहः अवकाश इत्यर्थः। धर्म्मीधर्मजीवपुद्रलकालद्रव्याणां लोकाकाशे अवगाहोऽवकाशो भवति, अलोकाकाशे धर्म्मीदीनां द्रव्याणां प्रवेशो २० न भवतीत्यर्थः। यदि धर्म्मीधर्मजीवपुद्रलकं।लानां लोकाकाशमधिकरणमाधारो वर्तते तिर्हे आकाशस्य किमधिकरणमिति चेत्? तन्नः आकाशस्याधिकरणमन्यन्न वर्तते, आकाशः स्वप्रतिष्ठो वर्तते। यद्याकाशः स्वप्रतिष्ठोऽस्ति तिर्हे धर्माद्योऽपि स्वप्रतिष्ठा एव, यदि धर्मोदीना-माधारोऽन्यः प्रकल्प्यते भवद्भिः तिर्हे आकाशस्याप्याधारोऽन्यः करुप्यताम् , ४एवस्त्र सित् अनवस्थाप्रसङ्गो भवतीति ; तन्नः आकाशादिकपरिमाणमन्यद् द्रव्यं न वर्तते यस्मिन् द्रव्ये २५ आकाशं स्थितमिति कथ्यते। आकाशो हि सर्वताऽनन्तः। धर्मोदीनां यत्पुनराधार आकाशाः कल्प्यते तद्व्यवहारनयापेक्षया। एवम्भूतनयापेक्षया तु सर्व्वाण्यपि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानि वर्तन्ते। एवम्भूतं इति कोऽर्थः ? निश्चयनय इत्यर्थः। तथा चामाणि—

"ते पुणु वंदउं सिद्धगण जे अप्पाणि वसंति । लोयालोउवि सयलु इहु अच्छिहिं विम्लु णियंत ॥" [ परमात्मप्र० १।५ ]

१ -हशाः भ- सा०। २ -कालद्रव्याणां लो- आ०, ज०। ३ -शस्तु स्व- आ०, ज०। ४ एवं सित अनवस्थाप्रसङ्गोपि भ- आ०, ज०। ५ -भृतमिति ता०। ६ तान् पुनर्वन्दे सिद्ध गणान् ये आत्मिन वसन्ति। लोकालोकमिष सकलमिइ तिष्ठन्ति विमलं पश्यन्तः।

तथा च लोके केनचित् पृष्टं क त्वं तिष्ठसि ? स चाह—अहमात्मनि तिष्ठामि । अत्र आधारावेयकल्पनायाः प्रयोजनं किम् ? इदमेव प्रयोजनं यल्लोकाकाशाद् बहिः न किमपि द्रव्यं वर्तते अन्यत्राकाशात् । अथ कश्चिदाह लोके वस्तूनामाधाराघेयभावः पूर्वोत्तरकालभावी द्रश्यते । यथा पिटकः पूर्वं स्थाप्यते पश्चात् बद्रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूर्वकाले आकाशः स्थाप्यते उत्तरकाले तु धर्मादीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराघेयकल्पना न वर्तते; ५ सत्यम्; समकालभाविनामपि पदार्थानामाधाराघेयभावो दृष्ट एव घटवत्, यथा घटे क्रपाद्यः काये करादयो युगपद् दृश्यन्ते तथा आकाशे धर्माद्यो युगपद् भवन्तीति नास्ति दोषः ।

आकाशं द्विप्रकारम्—लोकाकाशम् अलोकाकाशं च । कस्मात् ? धर्माधर्मास्तिकाय-भावात् । असति धर्मास्तिकाये जीवपुद्रलानां गतिहेत्वभावो भवति, असति अधर्मोस्तिकाये स्थितिहेत्वभावो भवति, उभयाऽभावे गतिस्थित्यभावे लोकाळोकविभागो न भवेत् । अत १० एव गतिस्थितिसद्भावे लोकालोकविभागः सिद्धः ।

अथ धम्मीधर्मयोः विशेषशक्तिसूचनार्थं सूत्रमिदं प्रतिपाछयन्ति—

### धम्मीधम्मयोः कृत्स्ने॥ १३॥

धर्मश्चाधर्मश्च धर्माधर्मी तयोः धर्माधर्मयोः । धर्मस्य अधर्मस्य च क्रुत्स्ने सर्वस्मिन् लोकाकाशे अवगाहो भवति, गृहस्थितस्य घटस्येव नियतोऽवगाहो नास्तीत्यर्थः किन्तु सर्वत्र १५ लोकाकाश एतयोर्द्वयोरवकाशोऽस्ति तिलेषु तेलवत् । स चावगाहः अवगाहनशक्तियोगाद् भवति, परस्परप्रवेशे सति परस्परस्य व्याघातो न भवति । अत्राह कश्चित्—स्थितिदानस्वभावस्य अधर्मद्रव्यस्य लोककाशे स्थितस्य परतोऽभावात् कथमलोकाकाशः स्थितिं करोति १ तथा कालद्रव्यं विना कथमलोकाकाशो वर्तते १ सत्यम् ; यथा—तप्तायःपिण्डो जलपाश्चें स्थितः एकस्मिन् पाश्चें जलावकर्षणं करोति तज्जलं सर्वत्र लोहिपण्डे व्याप्नोति तथा लोकस्य पाश्चें २० स्थितसलोकाकाशम् अधर्मं कालद्रव्यञ्च स्थान् स्थितं करोति वर्तते च ।

अतः ( अथ ) कारणात् विपरिणतानां मूर्तानाम् एकप्रदेशसङ्ख्येयांसङ्ख्येयानन्त-प्रदेशानामवगाहनविशेषपरिज्ञापनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

### एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

एकश्वासौ प्रदेशः एकप्रदेशः, एकप्रदेश आर्धियां द्विज्यादिप्रदेशानां ते एकप्रदेशादयः २५ तेषु एकप्रदेशादिषु । पुद्गलानामेकप्रदेशादिषु अवगाहो भाज्यो विकल्पनीयः भाषणीय इत्यर्थः । यथा ज्याकरणे अवयवेन विष्रहो भवति समुदायः समासार्थो भवति तथा एकप्रदेशो-ऽपि गृह्यते बह्वश्च प्रदेशा गृह्यन्ते । तथाहि—एकस्मिन् विहायःप्रदेशे एकस्य परमाणोरवगाहो भवति, एकस्मिन्नाकाशे द्वयोः परमाण्वोश्चावगाहो भवति, एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे ज्यादीनामि सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानामवकाशो वेदितज्यः । तथा द्वयोराकाशप्रदेशयोः ३०

१ धर्मास्तिकायभावात् तः । धर्मास्तिकायाभावाभा – वः । २ -परव्या – आः । ३ -नाम प्रदेश सं – ताः, वः । ४ -यानन्त – जः, आः ।

द्वौ परमाण् अवद्धो अवकाशं प्राप्तुतः; त्रिषु च आकाशप्रदेशेषु द्वौ च परमाण् बहवश्च परमाण्वो वद्धा अवद्धाश्चावगाहं लभन्ते । सोऽवगाहो लोकाकाशप्रदेशेष्वेव न परत इति प्रत्येतन्यम् । नतु धर्माधमा अमृतौं वेर्तेते तेन कारणेन यदि एकत्र अविरोधेनावरोधं लभेते अवंस्थानम् अवगाहं लभेते, तन युक्तम् , पुद्गलास्तु मूर्तिमन्तः ते एकसंख्येयासंख्येयप्रदे- १ शेषु लोकाकाशेषु कथमेकसङ्ख्येयासङ्ख्येयप्रदेशाश्चकारादनन्तप्रदेशाश्च पुद्गलस्कन्धा अवस्थानं लभन्ते इति ? अत आह—सत्यम्; अवगाहनस्वभावान् सूत्त्मवरिणामाच्च व तथा- विश्वे क्षेत्रे मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं लभमानाः पुद्गलस्कन्धा न विरुद्धयन्ते । यथा १एकस्मिन्नप्यरके अनेके प्रदीपादिष्रकाशा अवगाइं लभन्ते तथा एकादिष्रदेशेष्वपि अनन्ताश्च पुद्गलस्कन्धा अवकाशं लभन्त इति वेदितन्यम् । तथा प्रमाणभूतश्चागमोऽत्र वर्तते—

"'ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सन्बदो लोगो।

सुहुमेहिं बादरेहिं य णंताणंतेहिं विविहेहिं॥" [पवयणसा०२।७६]

तत्र महाकर्षासपिण्डोपि दृष्टान्तः ।

अथ विज्ञातमेतत् पुद्गलानामवगाहनम् । जीवावगाहनं कीदृशमिति भण्यते—

### असङ्ख्वेयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

१५ संख्यायते संख्येयः न संख्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदिर्येषां भागानां ते असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूर्वा वा जीवाः, तेषां जीवानाम् , लोकाकारो असंख्येयभागादिषु अवगाहो भवति । कोऽर्थः ? लोकाकारास्य असंख्येया भागाः क्रियन्ते, तेषां मध्ये एको भागो गृद्यते, तस्मिन्नेकस्मिन् भागे एको जीवस्तिष्ठति । आदिशब्दात द्वयोभागयारेको जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति , तथा त्रिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति , तथा त्रिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति , तथा स्वर्निष भागान् लोकपूरणापेक्षया व्याप्नोति । नानाजीवानां त्ववगाहः सर्व एव लोको वर्तते । अत्राह् करिचन्—यद्येकस्मिन् असंख्येयभागे एको जीविरतिष्ठते तर्हि एकस्मिन् भागे द्रव्यप्रमाणतोऽनन्तानन्तो जीवराशिः शरीरसंयुक्तः कथमविष्ठते ? सत्यम् ; लोकाकाशे सूक्ष्मजीवास्तु सशरीरा अवस्थितिः प्रत्येतव्या । तत्र वादराः परकृतवाधया चोपधातं लभन्ते, स्क्ष्मजीवास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मत्वान् एकस्मिन्निगोद्जीवाद्यंगाढे प्रदेशेऽनन्ताऽनन्ता वसन्ति, ते सूक्ष्माः प्राणिनः परस्परेण प्रतिधातं न लभन्ते, वादरेश्च नेव प्रतिहन्तुं शक्यन्ते तेनावगाहिवरोधो नास्ति ।

अथ 'लोकाकाशतुल्यप्रदेशे किल एको जीवोऽवतिष्ठते इत्युक्तं भवद्भिः, तस्य °लोका-

१ -णवश्च व- आ०, ज०, व०। २ -स्थाने अवगाहनं छ- आ०, ज०, व०। ३ -मखाच्च आ०, ज०। ४ एकिस्मिनेव आकारो अनेके आ०, ज०, व०। ५ अवगादगाद-निचितः पुहलकायै: सर्वतो लोकः। सुस्मैः बादरैश्च अनन्तानन्तैः विविधेः॥ ६ -वगाहे प्र- आ०, ज०, व०। ७ लोकसंख्येय- व०। लोकस्यासंख्येय- ज०, आ०, व०।

संख्येयभागादिषु प्रवृत्तिः कथम् सर्वलोकव्याप्तिभवत्येकेस्य जीवस्य' इति प्रश्ने सित लोक-प्रसिद्धदृष्टान्तेन अल्पप्रदेशव्याप्तिरिप भवतीति प्रतिपादनार्थं स्त्रूतं स्वामिनः प्राहुः— प्रदेशसंहारविसर्णोभ्यां प्रदोपवतः ॥ १६ ॥

प्रदिश्यन्ते प्रसार्थ्यन्ते सङ्कोच्यन्ते वा प्रदेशाः, संहरणं सङ्कोचनं संहारः, विसर्पणं प्रसारणं विसर्पः, संहारश्च जिसर्पश्च संहारविसपौं, प्रदेशानां संहारविसपौं प्रदेशसंहारविसपौं, ५ ताभ्यां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्याम् । अस्यायमर्थः — लोकस्य असङ्ख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः प्रवृत्तिर्भवति । कस्मात् ? प्रदेशानां संहारात् सङ्कोचात् अल्पक्षेत्रे जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां विसर्पात् प्रसरणात् जीवो षहुपु भागेषु तिष्ठति । एवं व्याख्याने सति प्रदेशसंहारविसर्पाभ्या-मित्यत्र पञ्चमीद्विवचनं घटते । करणापेक्षया तृतीयाद्विवचनं च घटते, तत्र प्रदेशसंहारेण प्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम् । प्रदेशानां संहारः कथं विसर्पेश्च कथं भवति १ प्रदीप- १० वत-यथा प्रदीपस्य प्रकाशः निरावरणाकाशप्रदेशे अनवधृतप्रकाशपरिमाणं भवति, स एव दीपः यदा वर्द्धमानेन-शरावेण आन्नियते तदा तस्य प्रदीपंप्रकाशस्य शरावमान्नक्षेत्रे प्रवृत्ति-भेवति । यदा तु मानिकया ४ढक्कणिकया स्थालीपिधानेन आन्नियते तदा शरावक्षेत्रात किञ्चित् बहुतरक्षेत्रे प्रदीपप्रकाशप्रवृत्तिः भवति । यदा त स एवं प्रदीपः कुण्डेनाि्षयते तदा मानिकाक्षेत्रात् किञ्चित् बहुतरक्षेत्रे प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति भवति । यदा स एव प्रदीपः अपवर- १५ कादिनात्रियते तदा तस्मादिप अधिकप्रकाशो भवति । एवं जीवोऽपि यद्यपि अमूर्तस्वभावो वर्तते तथापि अनादिसम्बन्धैक्यान् कथिक्वन् मूर्तो भवन् कार्माणशरीरवशात् अणुशरीरं महच्छरीरञ्चाधितिष्ठन तच्छरीरवशान प्रदेशानां संहरणं विसर्पणं च करोति । तावतुप्रमाण-तायाम् 'सत्याम् असङ्ख्येयभागादिषु प्रदेशप्रवृत्ति जीवस्योपपद्यते । नतु धम्मीदीनां परस्पर-प्रदेशानुप्रवेशो यदा भवति तदा सङ्करः सञ्जायते व्यतिकरो भवति। कोऽर्थः १ एकत्वं प्राप्नोति ; २० सत्यमः धर्मादीनामन्योन्यमत्यन्तरले षेऽपि सति—व्यामिश्रतायामपि सत्यां धर्मादीनि द्रव्याणि निजनिजस्यभावं न मुख्रवित-धर्मो मिलितोऽपि गतिं ददाति, अधर्मो मिलितोऽपि स्थितिं ददाति, आकाशो मिलितोऽपि अवकाशं ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिहारो वेदि-तव्यः। तथा चाभाणि-

> "अणोण्णं पविसंता देंता अवकासमण्णमण्णस्स । मिल्लंता वि य णिच्चं सगसन्भावं ण विजदंति ॥"

> > [पंचास्ति० गा० ७]

२५

अथ कस्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धर्म्माधर्मयोः स्वभावस्तावदुच्यते-

१ -क जी -व० । २ सूत्रमिदं स्वा- आ०, ज०, ब० । ३ -पस्य प्र- आ०, ज०, ब० । ४ हढं कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, ब० । ५ एव दीपः आ०, ज०, ब० । ६ सत्यम् आ०, ब०, ज० । ८ - वे सित आ०, ज०, ब० । ९ अन्योन्यं प्रविशन्तः ददन्तोऽवकाश- मन्योऽन्यस्य । मिलन्तोऽपि च नित्यं स्वकस्वभावं न विजहत्ति ॥

## गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः॥ १७॥

गमनं गतिः, स्थानं स्थितिः, उपगृह्यते इत्युपप्रहः। शब्दविग्रहः कृतः। इदानीं समासविष्रहः क्रियते—देशान्तरप्राप्तिकारणं गतिः, देशान्तराप्राप्तिप्रत्यया स्थितिः, गतिश्च स्थितिश्च गतिस्थिती, ते एव उपप्रहोऽनुप्रहः कारणत्वं गतिस्थित्युपप्रहः । धर्मश्च अधर्मश्च ५ धर्माधर्मी तयोः धर्माधर्मयोः। उपिक्रयते इत्युपकारः। "कर्तृकर्मणोः कृति नित्यम्" िका० सू० २।४।४१ ] इति वचनात् । धर्माधर्मयोरित्यत्र कर्तरि षष्टी ज्ञातव्या । तेनाय-मर्थः -- गत्युपप्रहो गतिकारणं धर्मेण कर्नृभूतेन जीवपुद्गलानाम् उपकारः कर्मतापन्नः क्रियते । स्थित्युपप्रहः स्थितिकारणमधर्मेण कर्तृभूतेन जीवपुद्रहानामुपकारः कर्मतापन्नः कियते । गतिस्थितिकारणं धर्माधर्मयोः उपकारः कार्यं भवतीत्यर्थः । एवं चेत् 'गत्यप्रमेंहः' १० इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्विवचनं घटते; तन्नाशङ्कनीयम् ; सामान्येन ब्युत्पादितः शब्दः उपात्तसङ्ख्या शब्दान्तरसम्बन्धेऽपि सति तत्पूर्वीपात्तसंख्यां न मुख्नति । धर्माधर्मयो-रित्यत्र द्विवचनसहितशब्दसम्बन्धेपि सति उपग्रह उपकारश्च द्वौ शब्दौ एकवचनत्वं न मुञ्चत इत्यर्थः, यथा 'मुने: कर्तव्यं तपःश्रुते' इति । अत्रायमर्थः--गतिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गळानाम् उभयेषां गतिकारणे कर्तव्ये धर्मास्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां १५ गमनप्रयोजने तोयवत् । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गलानाम् उभयेषां स्थित्यपमहे स्थितिकारणे उपकारे कर्तव्ये सित अधर्मास्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति-प्रयोजने सति पृथिवीधातुवन् । कोऽर्थः ? दधातीति धातुराधारः, पृथिव्येव धातुः पृथिवी-धातुः, भूम्याधार इवेत्यर्थः । ननु उपप्रहराब्दोऽप्रयोजनः, उपकारशब्देनैव सिद्धत्वात्, तेन ईहरां सूत्रं क्रियताम् । ईहरां कीहराम् ? 'गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकारः'; सत्यम् ; २० यथासङ्ख्यं मा भूत् इत्युपप्रह्शन्दप्रहणम् । एवं सुत्रे सति धर्माधर्मयोः गतिस्थित्योश्च यथासङ्ख्ये जाते सति जीवपुद्रहानामपि यथासँङ्ख्यं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्यते । कोऽसौ दोषः ? धर्मस्योपकारो गतिर्जीवानां भवति, अधर्मस्योपकारः स्थितिः पुद्रलानां भवति, एवं सित महान् दोषः सम्पनीपद्यते तद्दोषनिराकरणार्थम् उपमहशब्दो गृह्यते। ननु धर्माधर्मयोरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सङ्गच्छते, यत आकाशे जीवाश्च २५ पुद्रलाश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च किं धर्माधर्मद्रव्यद्वयप्रहणेन ? सत्यम् ; आकाशस्यापरोप-कारस्य विद्यमानत्वात् । कोऽसावपरोपकारः ? धर्मोधर्मजीवपुद्गलॅकाळानामवगाह्नमाकाशस्य प्रयोजनम् "आकाशस्यावगाहः" [त० सू० ५।१८ ] इति वचनात् । १एकस्य द्रव्यस्य अनेकप्रयोजनस्थापनायां लोकालोकभेदो न स्यात्। ननु पृथिवीतोयादीन्येव तदुपकारसमर्थानि किं प्रयोजनं धर्माधर्माभ्यामिति ? सत्यम् ; पृथिवीजलादीनि असाधारणाश्रयः । कथम-साधारणाश्रयः ? पृथिवीमाश्रित्य कारेचत् गतिं करोति कस्यचित् (किश्चित्) गतिभङ्गं

१ -हका- आ०, ज०, व०, व०। २ -ति योगवच- आ०, ज०, व०। ३ -प्रहः स्थित्यु-पप्रह इ- व०। ४ -संख्ये जा- आ०, व०, ज०। ५ -द्रलानामव- व०। ६ एकद्रव्य- व०

करोति, जलमपि कस्यचित् गतिं ददाति कस्यचिद् गतेः प्रतिबन्धकं भवति, तेन पृथिवीजलादीनि विशेषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धर्माधर्मौ साधारणाश्रयः
गतिस्थित्योरिति तावेव प्रमाणम्। ननु धर्माधर्मौ तुल्यबलौ वर्तेते तेन धर्मः स्थितिप्रतिबन्धको
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धको भविष्यतीति चेतः, नः तौ अप्रेरकाषुक्तौ, धर्मौ गतिकार्ये न
प्रेरकः अधर्मश्च स्थितिकार्ये न प्रेरकः तेन न परस्परं प्रतिबन्धकाविति। ननु धर्माधर्मौ ५
नोपल्लभ्येते तेन तौ न स्तः खरिबषाणविदिति चेतः, नः सर्वेषां प्रवादिनामविप्रतिपत्तेः
धर्म्माधर्मौ विद्येते एव। सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षानप्रत्यक्षारच अर्थानभिषाञ्छन्ति, तेन
अनुपल्लिधरिति हेतुः अस्मान् प्रति न सिद्ध्यति। यथा च निरतिशयप्रत्यक्षकेवलक्षानलोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण धर्मोद्यः पदार्थाः सर्वे उपल्लभ्यन्ते "सर्वद्रव्यस्वपर्योयेषु केवलस्य" [त० स्० १।२९] इति वचनात्, तस्य च उपदेशात् श्रुतज्ञानिभिरपि धर्म्भाद्य १०
उपल्लभ्यन्ते।

अथात्राह कश्चित्—उपकारसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरिप धर्माधर्मयोरिस्तत्वं भविद्भि-रवधृतम् , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाशं तस्य कः प्रवर्तत उपकारो येनातीन्द्रियस्यापि तस्या-धिगमः सञ्जायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः—

#### आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

१५

आ समन्तात् काशते चमत्करोति इति आकाशः। अवगाह्नमवगाहः जीवपुंद्रह्यादीनाम् अवगाह्निमवकाशदानमवगाह उच्यते। सः अवगाह् आकाशस्य सम्बन्धी उपकारो
भवति, जीवपुद्गह्यानम् आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यर्थः। नतु जीवपुद्गह्या अवगाह्निः
क्रियावन्तो वर्तन्ते तेषामवकाशदानम् आकाशस्य साम्प्रतमेव युंक्तमेव, घटत एव—सङ्ग्रच्छत
इति यावत्, परं निष्क्रियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मास्तिकायादीनामवगाहः कथं घटते १ २०
सत्यम् ; निष्क्रियाणामपि धर्मादीनाम् उपचारादवगाहः सङ्गच्छते। यथा सर्वं गच्छति
इति सर्वगतः, आकाशस्तु गमनाऽभावे सर्वगत इत्युच्यते। कस्मात् १ उन्यत्यक्तते विद्यमानत्वात्। तथा धर्माधर्माविप सर्वत्र व्याप्तिदर्शनादवगाह्निक्रयाऽभावेपि अवगाहिनौ
इत्युपँचर्यते। नतु आकाशस्य अवकाशदानं श्रीमद्भिक्चयते तर्हि कुलिशादिभिः लोष्टादीनां
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा "एडुकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- २५
ध्यति; सत्यम्; भिदुरपाषाणादीनां स्यूलत्व वर्तते तेन स्थूलेन स्थूले व्याह्न्यत एव। कुलिशादीनां शिलादिव्याह्नने आकाशस्यावकाशदानसामध्यं न हीयते अवगाहिनामेव परस्परव्याघातात्। स्थूला वन्नादयोऽन्योन्यमवकाशदानं यदि न कुर्वन्ति तदा किमाकाशस्य दोषः १
ये खलु सून्तमपुद्गलाः तेऽपि अन्योन्यमवकाशदानं विद्धित कथं सून्समाकाशं सून्त्माणां
धर्मादीनामवकाशं न ददाति १ एवं चेत् आकाशस्यासाधारणम् अवकाशदानं लक्षणं न ३०

१ - पुद्रलानां आ०, व०, ज०। २ युक्तं घ- आ०, व०, ज०। ३ प्रत्यक्ष- आ०, व०, ज०। ४ - पचर्यते आ०, व०, ज०, व०। ५ एडका- आ०, व०।

भवति । कस्मात् ? अन्येषामवकाशदानसम्भवात् । सत्यम् ; आकाशस्याधारणं स्थ्रण-मस्त्येव । कस्मात् ? सर्वेषां पदार्थानां साधारणावगाहनकारणत्वात् । ननु अलोकाकाशस्य अवगाहनदानाभावात् स्वलक्षणप्रच्यवनात् आकाशैस्याभावः; सत्यम् ; स्वभावस्य अपरित्या-गात् कथमाकाशस्याऽभावः ।

अथेदानीं पुद्रलानामुपकारो निरूप्यते-

#### शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुदुगलानाम् ॥ २९ ॥

शीर्यन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्, मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीवः स प्राणः, व्अपअनिति हर्षेण जीवति विकृत्या वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठात् बहिर्निर्गच्छिति यः स प्राण उच्छ्वास इत्यर्थः, बहिर्वायुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः १० निःश्वासः, प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ । शरीराणि च वाक् च मनश्च प्राणापानौ च शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः । पूर्वं पूर्यन्ते पश्चाद् गलन्ति ये ते पुद्रलास्तेषां पुद्रलानाम् । पुद्रलानां सम्बन्धिनः एते शरीरादयः पद्भा उपकाराः जीवानां भवन्ति ।

तत्र तावत् औदारिकवैकियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि पञ्च। तत्र पञ्चसु शरीरेषु मध्ये यानि कार्मणानि तानि सूद्रमाणि अप्रत्यचाणि तैरुत्पाद्यन्ते ४ उपचयशरीराणि। १५ उपचयशरीराण्यपि कानिचित् प्रत्यचाणि भवन्ति कानिचित् अप्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां सर्वेषां शरीराणां कारणं "कर्माणीति ज्ञातव्यम्। आत्मपरिणामं निमित्तमात्रं प्राप्य पुद्गलाः कर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कर्मभिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते। तेन सर्वाणि शरीराणि पौद्गलिकानि भवन्ति जीवानामुपकारेषु प्रवर्तन्ते। तथा चौक्तम्—

''जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥'' [पुरुषार्थीस० श्लो० १२]

ननु औदारिकादीनि शरीराणि आहारवन्ति तेषां पौद्गलिकत्वं सङ्गच्छत एव, कार्म-णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौद्गलिकमित्युच्यते ? सत्यम् ; कार्मणमपि शरीरं पौद्ग-लिकमेव, कर्मविपाकस्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सित उत्पत्तिनिमित्तत्वात् यथा त्रीह्यादीनां परिपाकः सलिलादिद्रच्येः सम्बन्धे सित भवति तथा कार्मणमपि शरीरं सिताकण्टकादि-२५ मूर्तिमद्द्रच्यसम्बन्धे सित विपच्यते बन्धमायाति तेन कार्मणमपि शरीरं पौद्गलिकमित्युच्यते । कथमन्यथा प्राणवल्लभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कञ्चकस्तुट्यति रोमाञ्चकञ्चकँवशात् ।

या वाक् पौद्गलिकी सा द्विप्रकारा—द्रव्यवाक्-भाववाक्ष्रभेदात् । वीर्यान्तरायक्षयोपश्चमे सित मितिज्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्चमे सित च अङ्गोपाङ्गनामकर्मछाभे च सित भाव-वाक् उत्पद्यते । सापि पुद्गछाश्रयत्वात् पौद्गलिकीत्युच्यते । यदि पूर्वोक्तकर्म्मपुद्गलच्चयोपशमो

१ - शदानस्या - आ॰, ब॰, ज॰। २ अपनिति आ॰, ब॰, ज॰, व॰। ३ - नां स-आ॰, ब॰, व॰, ज॰। ४ - न्ते पंचश्चरीराणि उप- आ॰, ब॰, ब॰। ५ कर्मणीति ता॰। कार्मणीति व॰। ६ - पुव- आ॰, ब॰। ७ - कवत् आ॰, ब॰, ज॰।

न भवित अङ्गोपाङ्गनामकर्मलाभश्च न स्यात् तदा वागुचारण उत्साहो नोत्पद्यते तेन भाव-वाक् पौद्गलिकी भवित । भाववाक्सामध्यंसिहतेन जोवेन चेष्ठावता चोद्यमानाः पुद्गलाः वचनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागिप स्पुटं पौद्गलिकी भवित । सा द्रव्य-वाक् शब्दमहेन्द्रियगोचरा भवित । ननु पौद्गलिकी वाक् कर्णेन्द्रियविषया यथा भवित तथाऽ-परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात् ? सत्यम् ; अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तौ अनुचितत्वात् तद्विषया ५ न स्यान्, गन्धमाहकनासिकेन्द्रियस्य रसाद्यविषयस्ववन् ।

नतु वागमूर्ता कथं पौद्गलिकी भवद्भिरूचते ? सत्यम् ; मूर्तिमद्महणावरोधव्याघाताभिभवादिसद्भावात् वाग् मूर्तिमत्येव । अस्यायमर्थः—वाक् मूर्तिमता कर्णेन्द्रियेण यदि
गृद्यते तर्हि कथममूर्ता ? तथा, मूर्तिमता कुड्यादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तर्हि कथं
वागम्ता ? तथा, वागमाहकमपि श्रोत्रेन्द्रियं काहलादिशब्देनान्तरितमपरं शब्दं प्रहीतुं न १०
शक्तोति विधरत्वलक्षणो व्याघातो भवति वाक् कर्णेन्द्रियमागन्तुं न शक्तोति । शब्देन व्याहन्यमाना वाक् कथममूर्ता ? तथा, मूर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक् व्याहन्यते कथममूर्ता ?
तथाभिमतप्रदेशे गच्छतः पदार्थस्य व्यावर्तनम् अभिभव उच्यते । स कर्णेन्द्रियस्य झटिति
शब्दप्रहणजननसामध्यं घटादिशब्देः खण्ड्यते तिर्यग्वातेन च शब्दोऽभिभूयते कथं वाक्
अमूर्ता ? तथा, पटहादिशब्देमेशकादिशब्दा अभिभूयन्ते । तदेतदसमीक्षाभिधानं वाचाममूर्तत्वं १५
भवद्भिः कृतमिति ।

मनोऽपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विप्रकारम् । तत्र द्रव्यमनः ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोराङ्गनामलाभहेतवः पुद्गला जीवस्य गुणदोपिवचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्य उपकारका मनस्त्वेन परिणताः द्रव्यमनः पौद्गिलकमेव । भावमनोऽपि लब्ध्युपयोगलक्षणम् । तद्रिष
पुद्गलावलम्बनं पौद्गलिकमेव जीवस्योपकारकं भवति । ननु मनोऽणुमात्रम् , कोऽर्थः ? २०
सूद्मम् , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरिहतं पौद्गिलकं कथम् ? सत्यम्; मनः पौद्गिलिकमेव । अणुमात्रं मनो हषीकेणात्मना च सम्बद्धम् , असम्बद्धं चा ? असम्बद्धं चेत् ; तत्
आत्मन उपकारकं न भवति, हषीकस्य च सहायत्वं न विद्धाति । यदि हषीकेणात्मना च
सम्बद्धं वर्तते, तिर्हं एकस्मिन् प्रदेशे सम्बद्धं सत् तन्मनः अणु सूद्ममपरेषु प्रदेशेष्वात्मन उपकारं नो विद्ध्यात् ? अपि तु विद्ध्यादेव । तेन पौद्गिलिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५
उपकारं कुर्वत् पौद्गिलिकमेव । भवतु नाम उपकारकं मनः, अदृष्टवशादस्य मनसः आत्मा
आलातचक्रवत् उल्मुक वक्रवत् परिभ्रमणं करोति; तन्नः परिभ्रमणसामध्योभावात् । आत्मा
ह्मर्तः निष्क्रियश्च वर्तते, तस्यात्मनः अमूर्तत्वं निष्क्रियत्वञ्च गुणोऽदृष्टेशे वर्तते, स आत्मा
क्रियारिहतः सन् मनसः क्रियारम्भं कर्तुमसमर्थः । माक्तद्रव्यविशेषस्य क्रियावतः स्पर्शवतश्च गुणो दृष्टे। वर्तते स मा (म)रुतो वनस्पतेश्च परिरान्दहेतुर्भवित तशुक्तमेव, आत्मा तु ३०

१ -गलाभ-भा॰, ब॰, ज॰। २ अथ तु ब॰।

निष्कियः स्पर्शरिहतंश्च मनसः क्रियाहेतुर्ने भवति । अत्र निश्चयनयो योजनीयः । उपचारेण त क्रियाहेतुरस्त्येव जीवः ।

अथ प्राणापानस्वरूपं निरूष्यते-वीर्यान्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च च्चयोपशमम् अङ्गोपाङ्गनामकर्मोद्यं चापेश्वमाणो जीवोऽयं कोष्ठवातं बहिरुद्दस्यित प्रेरयित स वातः प्राणः उच्छ्वासा५ परनामधेयः । तथा, ताद्दित्रधो जीवः बहिर्वातमभ्यन्तरे करोति गृह्णाति नासिकादिद्वारेण
सोऽपानः निश्वासापरनामधेयः । तौ द्वाविप जीवस्य जीवितकारणत्वात् अनुमाहिणौ उपकारकौ भवतः । ते मनःप्राणापानाः त्रयोऽपि प्रतिघातादिविल्लोकनात् मृ्तिमन्तो
भवन्ति । मनःप्रतीघातो विद्युत्पातादिभिर्विलोक्यते, मनोऽभिभवो मद्यादिभिर्दृश्यते । प्राणापानप्रतीघातः करतल्पुटादिमुखसंवरणाद् भवित, प्राणापानाभिभवः भिध्मना निरीद्त्यते ।
१० यदि मनःप्राणापाना अमूर्तो भवन्ति तर्द्वि मृ्तिमद्भिः अशन्यादिभिरभिघाताद्यो न भवन्ति,
ते च दृश्यन्ते, कथममी मृ्तिमन्तो न भवन्ति ? अत एव कारणात् जीवस्यास्तित्वं सिद्धम् ।
यन्त्रप्रतिमाक्रिया यथा प्रयोक्तुरदृश्यमानस्य।प्यस्तित्वं कथयित तथा प्राणापानादिकियापि
जीवस्य क्रियावतोऽस्तित्वं सिद्धमाङ्याति ।

अथापरोऽपि जीवस्य पुद्रलादुपकार उच्यतं-

### १५ सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

सुखयित सुखम् , दुःखयित दुःखम् , जीवनं जीवितम् , म्रियतेऽनेनेति मरणम् , उपग्रहणानि उपग्रहाः । सुखं च दुःखं च सुखदुःखम् व्यक्ताराः (सुखदुःखजीवितमरणो-पग्रहाः । एते चत्वारोऽपि पुद्रलानामुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्वेद्ययोरुद्ये अन्त-२० रङ्गहेतौ सित बहिर्न्रच्यादिपरिपाककारणवशादुत्पद्यमानः प्रीतिपरितापलक्षणः परिणामः सुखदुःखमुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कर्मण उदयात् भवस्थिति धरतो जीवस्य प्राणापानिक्रयायाः अविच्छेदो जीवितम् । प्राणापानिक्रयोच्छेदो मरणमुच्यते । एतचतुष्ट्यं पुद्रलक्तोपकारो जीवस्य वेदितच्यः । स मूर्तिमत्कारणसिन्नधाने समुत्यद्यते यतस्ततः पौद्रलिक एव । नतु उपश्रह्यव्देनोपकार इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव लभ्यते किमर्थं पुन-२५ रुपग्रहणम् ? इत्याह—सत्यम्; पुनरुपग्रह्महणं पुद्रलानां पुद्रलक्तोपकारसूचनार्थम् । तथाहि—ताम्रादीनमम्लादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, लोहादीनां जलादिभिरुपकारो भवति । चकारः समुचये वर्तते । तेन चलुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत् जीवो-पकारकाणि भवन्ति ।

अथ ज्ञातो धर्माधर्माकाशपुद्रलोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ते प्रहणिमद्-३० मुच्यते—

१ रोगविशेषेण किळासनाम्ना । सिद्धानां नि- आ०, ब०, ज०। २ -हारो द्ध- वा०, ३ -प्रहाः सु- आ०, व०, ज०। ४ -र उ- ता०, व०।-

### परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

परस्परः अन्योन्यसम्बन्धी, उपमहः कार्यम्, परस्परश्चासावुपमहः परस्परोपमहः। जीवानां प्राणिनाम् अन्योन्यस्य कार्यकरणम् उपकारो भवति। यथा 'वापः पुत्रस्य पोषणादिकं करोति, पुत्रस्तु वप्तुरनुकूलतया देवार्चनादिकं कारयन् श्रीखण्डघर्षणादिकं करोति। तथा, यथा आचार्यः इहलोकपरलोकसौख्यदायकमुपदेशं दर्शयति तदुपदेशकुतिकयानुष्ठानं कारयति, ५ शिष्यस्तु 'गुर्वानुकूल्यवृत्त्या तत्पादमर्वननमस्कारिवधानगुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमर्पणादिकमुप कारं करोति। तथा, यथा राजा किङ्करेभयो धनादिकं ददाति, भृत्यास्तु स्वामिने हितं प्रतिगदयन्ति अहितप्रतिपेधं च कुर्वन्ति, स्वामिनं च पृष्ठतः कृत्वा स्वयममे भूत्वा स्वामिशत्रु-भङ्गाय युद्ध्यन्ते। उपमहाधिकारे सत्यिप पुनरूपमहमहणं जीवानां परस्परं सुखदुःखजीवित-मरणकरणोपकारसूचनार्थम्। तेन यथा सुखादिकं चतुष्टयं पुद्गलोपकारः तथा जीवाना- १० मप्युपकारः। यो जीवो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीवं बहुवारान् सुखयित, यो दुःखयित स तं बहुवारान् दुःखयित, यो जीवयित स तं बहुवारान् जीवयित, यो मारयित स तं बहुवारान् मारयित। तथा चाह योगीन्द्रो भगवान्—

"मारिवि चूरिवि जीवडा जं तुहुँ दुक्खु करीसि। तं तह पासि अणंतगुण अवसेँ जीव लहीसि॥ १॥ मारिवि जीवहँ लक्खडा जं तुहुँ पावकरीसि। पुत्तकलत्तहँ कारणेण तं तुहुँ एक्कु सहीसिं॥ २॥"

[ परमात्मप्र० गा० १२५, १२६]

अथ यदि सत्तारूपेण वस्तुना उपकारः क्रियतं इति विद्यमानस्य वस्तुनोऽनुमितिर्विधी-यते भवद्भिः, तर्दि कालद्रव्यमपि सत्तारूपेण वर्तते कस्तस्योपकार "इत्याहुः— २०

### वर्तना परिणार्मः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

वर्तना इत्येकं पदम्, परिणाम इति द्वितीयं पदम्, क्रियेति तृतीयं पदम्, परत्वा-परत्वे इति चतुर्थं पदम्, च इति पश्चमम्, कालस्येति षष्ठं पदमिति पट्पदं सून्नमिदम्। कंचित् चतुष्पदञ्च दृश्यते, तदा 'वर्तनापरिणामिक्रयाः' इत्येकं परत्वापरपरत्वे इति द्वितीयं पदम्, च इति तृतीयम्, कालस्येति चतुर्थम्। तदा ईदृग्विधः समासः वर्तना च परिणामश्च २५. किया च वर्तनापरिणामिक्रयाः। परत्वञ्चापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरद्व-द्वःः। कल्यते ज्ञायते

१ पिता । २ गुरोरनुकूलकृ – आ०, व०, ज० । गुर्वानुकृलकृ – व० । ३ –क चतु – ता०, ज० । ४ मार्रायत्वा जीवायत्वा जीवान् यत्वं तुःत्वं करिष्यसि । तत्त्वदेश्वया अनन्त्तगुणमवश्यमेव जीव लभसे ॥ मार्रायत्वा जीवानां लक्षाणि यत्वं पापं करिष्यसि । पुत्रकलत्राणां कारणेन तत्त्वमेकः सिह्ध्यसे ॥ ५ इत्यर्थः व० । इत्याह ता० । ६ –मिक आ०, व० । ७ सर्वार्थसिद्धितत्त्वार्थवार्तिकादौ । २५

निश्चीयते सङ्ख्यायते समयादिभिः पर्यायैः भुख्यः कालो निर्णीयते यः सः कालः। 
"अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्" [का॰ स्॰ ४।५।४] घक्।

वर्तन्ते स्वयमेव स्वपर्यायेः बाह्योपमहं विना पदार्थाः, तान् वर्तमानान् पदार्थान् अन्यान् प्रयुक्ति या सा वर्तना । वृतेरिनन्तान् कर्मणि भावे वा युट् स्नीलिङ्गे वर्तना इति भवित । वर्तते वर्तना इति कर्मणि विम्रहः । वर्तनं वर्तना इति भावे विम्रहः । अत्र लोकप्रसिद्धो दृष्टान्तः कथ्यते —यथा तण्डुलानां विक्लेदनं पचनं पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पच्यमानाः शनैः शनैः ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुलानां स्थूलस्वदर्शनात् समयं समयं प्रति सूद्तमः पाको भवतिति निश्चीयते । यदि प्रतिच्चणं तण्डुलानां सूद्तमपाको न भवेत् तदा अनु अक्षतोचितस्थूलपाकंस्याभावो भवेत् । एवं सर्वेषां द्रव्याणां स्थूलपर्यायविलोकनात् स्वयमेव वर्तनस्वभावत्वेन बाह्यं वर्तना निर्णीयते । चेत् द्रव्याणां प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरसूद्तमपर्यायेषु वर्तनं परिणमनं यद् भवित सा वर्तना निर्णीयते । चेत् द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामो नैर्वं भवेत् तर्हि द्रव्याणां स्थूलपर्यायोऽपि न स्यात् तेन सा वर्तना अणुरूपस्य मुख्यकालस्य निम्तित्तभूतेति कारणात् वर्तनया कृत्वा मुख्यकालश्य जित्तम्व सा वर्तने । वर्तना अणुरूपस्य मुख्यकालस्य निम्तित्तभूतेति कारणात् वर्तनया कृत्वा मुख्यकालश्य जित्रस्व सा वर्तने । वर्तनालच्या वर्तते तर्हि स कालः क्रियावान् सङ्गातः निष्क्रयः १५ कथमुक्तः ? सत्यम् ; निमित्तमात्रेऽपि वस्तुनि हेतुकर्त्तं दृश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषोऽ- जित्रध्यापयति इति हेतुकर्तृत्वव्यपदेशो भिद्यान्योर्श्यते, तथा कालस्यपि हेतुकर्त्वमित्त निष्क्रयत्वं च न विनश्यित कालस्य । पर्यायोत्पादिका वर्तना तावत् विज्ञाता ।

इदानीं परिणामः कालस्योपकारः कथ्यते—द्रव्यस्य स्वभावान्तरिनवृत्तिः स्वभावान्तरोत्प-त्तिश्च परिस्पन्दात्मकः पर्थायः परिणाम उच्यते । स परिणामः जीवस्य कोधमानमायालोभा-२० दिकः। पुँद्गलस्य परिणामः वर्णगन्धरसस्पर्शादिकः । धर्मस्याधर्मस्य आकाशस्य च अगुरुलघु-गुणवृद्धिहानिविहितः परिणामो वेदितव्यः । विज्ञातस्तावत् पर्यायरूपः परिणामः कालस्योपकारः ।

इदानी क्रियालक्षणः कालोपकारः कथ्यते—परिस्पन्दात्मकः चलनरूपः पर्यायः क्रिया कथ्यते । सार् क्रिया द्विप्रकारा—प्रायोगिकी, वैश्रसिकी च । तत्र प्रायोगिकी क्रिया हल-मुशलशकटादीनां भवति । वैश्रसिकी स्वाभाविकी मैघविशुदादीनां भवति । सा द्विधापि २५ क्रिया कालद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत् क्रिया ।

इदानीं परत्वापरत्वयोरवसरः । परत्वापरत्वे श्लेत्रकृते [ कालकृते ] च, कालोपकार-प्रकरणात् सूत्रे कालकृते गृह्येते । तथाहि अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिवृद्धे व्रतादिगुणहीने चाण्डाले परत्वव्यवहारो वर्तते, दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे ब्रतादिगुणसहिते च अपरत्वव्यवहारो

१ मुख्यका- आ०, ख०, ज० ! २ वर्तते ताः, व० । ३ -व पर्या- आ०, ख०, ज० । ४ अन्या प्रयुक्ते ता०, आ०, ख०, ज० । ५ -स्यालाभो भ- आ०, ख०, ज० । ६ न भ- ता०, ख० । ७ पुद्रलस्य परिणाम उच्यते पुद्रलस्य आ०, ख०, ज० । पुद्रलस्य परिणाम उच्यते वर्ण- व० । ८ सा द्वि- आ०, ख०, ज० । ५ -स्वे द्वे लक्षणकृते च आ०, ज०, ख० । -स्वे क्षणकृते च ख० ।

वर्तते । ते द्वे अपि परत्वाऽपरत्वे उक्तल्रचणे कालकृते ज्ञातव्ये । कालोपकार इत्यर्थः । परिणामाद्यश्चत्वारः सूर्यादिकियाकारणसमयाविलकादिव्यवहारकालकृता ज्ञातव्याः । समयस्तु अणोरण्वन्तरिवयदनलक्षणप्रमाणो मुख्यकालकृतो वेदितव्यः । एते वर्तनादयः पद्भो-पकाराः कालस्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति । नतु वर्तनाप्रहणं यत् कृतं तेनैव पूर्यते परिणामादयस्तु चत्वारः वर्तनाया भेदा एव किमिति परिणामादीनां प्रहणं पृथग् विधीयते ? तद- ५ नर्थकम्, सत्यम्; परिणामादीनां प्रपद्धः कालद्वयस्त्वनार्थः । किन्तत् कालद्वयम् ? निश्चयकालो व्यवहारकालश्च । तत्र निश्चयकालो वर्तनालक्षणः परिणामादिचतुर्लक्षणो व्यवहारकालः । उत्तद्धः

## "दव्वपरियट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो।

परिणामादी लक्खो बङ्गणलक्खो दु परमहो।।" [द्रव्यसं० गा० २१] १०

तत्र व्यवहारकालो भूतभविष्यत्वर्तमानलक्षणः गौणः निश्चयकाले, कालाभिधानं मुख्यम्। व्यवहारकाले भूतभविष्यत्वर्तमानव्यपदेशो मुख्यः कालव्यपदेशस्तु गौणः। कस्मान्मुख्यः कस्माद् गौणः ? कियायुक्तसूर्योदिद्रव्यापेश्चत्वात् मुख्यः, कालक्वतत्वात् च गौण इति।

'अथ धर्मस्याधर्मस्याकाशस्य पुद्रलस्य जीवस्य कालस्य चोपकाराः प्रोदिताः । १५ ''उपयोगो लक्षणम्'' [ त० सू० २।८ ] इत्यादिभिर्लचणक्कोक्तम् , पुद्रलानां तु सामान्य रे-लक्षणं प्रोक्तं विशेषलक्षणन्तु नोक्तं तदिदानीं पुद्रलानां विशेषलक्षणमुच्यताम्' इत्युपन्यास-सम्भवे सूत्रमिदमाहः—

## स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदुगलाः ॥ २३ ॥

स्पृश्यते स्पर्शनं ना स्पर्शः। "अकर्तिर च कारके संज्ञायाम्" [का० स्० ४।५।४] २० घन्। पक्षे "भावे" [का० स्० ४।५।३] घन्। रस्यते रसनं वा रसः। गन्ध्यते गन्धनं वा गन्धः। वण्यते वर्णनं वा वर्णः। स्पर्श्य रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णाः, स्पर्शरसगन्धवर्णाः विद्यन्ते येषां पुद्गलानं ते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः। पूर्यन्ते गलन्ति च पुद्गलाः, धातोस्तदर्शातिशयेन योगः मयूर्श्वमरादिवत्। "मन्तुरत्र नित्ययोगे यथा श्वीरिणो वृक्षाः वटादयः। पुद्गलाः स्पर्शादिगुणवन्तो भवन्ति। तत्र स्पर्शोऽष्टप्रकारः-मृदुककंशगुरु- २५ लघुश्चीतोष्णस्तिग्धरूक्षभेदात्। रसः पञ्चप्रकारः-तिक्ताम्लकंटुमधुरकपायभेदात्। गन्धो द्विप्रकारः-सुर्शिक्दरिभमेदात्। वर्णः पञ्चप्रकारः-स्कृष्णनीलपीतशुक्ललोहितभेदात्। एते पुद्गलानां स्पर्शादयो मूलगुणभेदाः। ते च प्रत्येकं द्वित्र्यादिसंयोगगुणभेदेन "संख्येयासंख्ये-यानन्तभेदार्च भवन्ति। लवणारसस्य मधुरस्से अन्तर्भावो वेदितव्यः। अथवा सर्वेषं रसानां

१ -या भवा एव आ०, ब०, ज०। -या भेद एव ता०। २ -मान्यं ल- आ०, ब०, ज०। ३ -मरादिषुवत् आ०, ब०, ज०। ४ वंतुरत्र ता०। ५ -कटुकम- आ०, ब०, ज०। ६ संख्येयानन्तशो भे- आ०, ब०, ज०।

]

व्यञ्चको लवणरस इति कारणात् पञ्चस्विप रसेष्वन्तर्भावः । येषु च जलादिषु एको द्वौ त्रयो वा गन्धादयः प्रकटा न ज्ञायन्ते तत्र स्पर्शसद्भावात् अप्रकटाः सन्तीति निश्चीयते । नतु "रूषिणः पुद्गलाः" [५१५] इत्यत्र सूत्रे पुद्गलानां रूपगुँणः प्रोक्तः, रूपगुणाविनाभाविनश्च रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संगृहीता इति कारणात् पुद्गलानां रूपादिमत्त्वं तेनेव सूत्रेण सिद्धं किमर्थमिदं सूत्रमनर्थकम् ? इत्याह—सत्यम्; "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" [५१४] इत्यस्मिन् सूत्रे धर्माधर्माकाशादीनां नित्यत्वादिनिरूपणे पुद्गलानामिष अरूपत्व-प्राप्तौ सत्यां तस्याः प्रतिषेधार्थं "रूषिणः पुद्गलाः" इति सूत्रं तत्रोक्तम् "स्पर्शरसगन्ध-वर्णवन्ताः पुद्गलाः" इति तु सूत्रं पुद्गलानां परिपूर्णस्वरूपविशेषपरिक्वानार्थमुक्तं तेनानर्थकं न भवति ।

१० अथ पुद्गलानां सम्पूर्णविशेषपरिज्ञाने सञ्जाते अपि पुद्गलानां विकारपरिज्ञानमविशष्टं वर्तते, तदर्थं सूत्रमिद्गुच्यते—

### शब्दबन्धसौदम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमरङ्गायातपोद्योतवन्तरच ॥ २४ ॥

सूद्तमस्य भावः सौद्तम्यम् , स्थूलस्य भावः स्थोल्यम् । शब्दश्च बन्धश्च सौद्रम्यं च स्थौल्यं च संस्थानं च भेदश्च तमश्च छाया च आतपश्च उद्योतद्दच शब्द्वन्धसौद्गम्यस्थौल्यसंस्थान-१५ भेदतमश्छायातपोद्योताः, ते विद्यन्ते येषां पुद्गलानां ते शब्द्वन्धसौद्गम्यस्थौल्यसंस्थानभेद-तमश्छायातपोद्योतवन्तः । एतेर्दशभिः पुद्गलिकारैः सहिता पुद्गला भवन्ति ।

तत्र तावच्छव्दस्यरूपं निरूप्यते । शब्दो द्विप्रकारः—भाषात्मकोऽभाषात्मकश्चेति । तत्र भाषात्मकोऽपि द्विप्रकारः—साक्षराऽनक्षरभेदान । तत्र साक्षरः शब्दः शास्त्रप्रकाशकः संस्कृताऽसंस्कृतात्मकः आर्यस्लेच्छव्यवहारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्दो द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरि-२० न्द्रियपञ्चेन्द्रियाणां प्राणिनां ज्ञानातिशयस्वश्रावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु एकेन्द्रियापेक्षया ज्ञातव्यः, एकेन्द्रियाणां तु ज्ञानमात्रं वर्तते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिशयज्ञानहेत्वभावात् । अतिशयज्ञानवता सर्वज्ञेन एकेन्द्रियाणां स्वरूपं निरूप्यते । स भगवान् परमातिशयज्ञानवान् , अन्यः पुमान् रथ्यापुरुषसदशः नाममात्रेण सर्वज्ञः हरिहरादिकः ।

अत्र केचित् सर्वज्ञस्य अनक्षरात्मकं शब्दं प्रतिपादयन्ति<sup>3</sup>, "नष्टो वर्णात्मको २५ <sup>६</sup>विनः" [ ] इति वचनात् ; तन्न सङ्गच्छते ; अनक्षरात्मकेन शब्देन अर्थप्रतीतेरभावात् । तथा चोक्तम्—

"देवकृतो ष्वनिरित्यसदेतत् देवगुणस्य तथा विहतिः स्यात् । साक्षर एव च वर्णसमूहान्नैव विनार्थगतिर्जगति स्यात् ॥" [

भाषात्मकः सर्वोऽपि साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिक इत्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुत्वात् ।

१ प्रकटतया न ज्ञा- ज॰। प्रकटज्ञानं ज्ञा- आः , वः। २ -ण प्रो-तः।, वः। ३ -न्ति नष्टवर्णात्मकं शब्दं प्रतिपादयन्ति आः , वः, जः।

भभाषात्मकोपि द्विप्रकारः—प्रायोगिकवैश्रसिकभेदात्। पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः, विश्रसा स्वभावेन सञ्जातः वैश्रसिकः। विश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तोऽव्ययं स्वभावार्थवाची। तत्र प्रायोगिकश्चतुष्प्रकारः—तत्वितत्वनसुषिरभेदात् । तत्र ततः शब्दः चर्म्भतननेन सञ्जातः। योऽसौ पुष्करः पटहः भेरी दुन्दुभिः दर्दुरो जङ्घावादित्रविशेषः 'र बाब' इति देश्याम्, इत्यादिकः तत इति कथ्यते। विततः शब्दः तन्त्रीविहितवीणाशुद्भवः। सुघोषैः किन्नरैश्च उल्लिपत इत्यादिको वितत उच्यते। घनः शब्दः तालकंसताल् नादिन्याद्यभिषात्जातः। सुषिरः शब्दः कम्युवेणुभंभाकाहलादिप्रभवः सुषिर उच्यते।। १।।

अथ बन्धसम्बन्धः । बन्धो द्विप्रकारः—प्रायोगिकवैश्रसिकभेदात् । तत्र प्रायोगिकः पुरुषप्रयोगोद्भवः । अजीवविषयजीवाजीवविषयभेदात् सोऽपि द्विप्रकारः । तत्र अजीव-विषयो बन्धः दारुलक्षादिलक्षणः । जीवाजीविषयः कर्मनोकर्मबन्धः । वैश्रसिको बन्धः १० स्वाभाविको बन्धः स्निग्धरूक्षत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेधोल्कातिबद्दादिविषयः ॥ २ ॥

अथ सौदम्यमुच्यते । तद् द्विप्रकारम्-अन्त्यापेक्षिकभेदात् । तत्र परमाणूनां सौक्ष्म्यम् अन्त्यमुख्यते । अपेक्षायां भवमापेक्षिकम् । किपत्थिबिल्वाद्यपेक्षया आमलकादोनि सूक्ष्माणि, आमलकाद्यपेक्षया वदरादीनि सूक्ष्माणि, वदराद्यपेक्षया कक्षोलादीनि सूक्ष्माणि एवं मरिच-सर्पपासुरीप्रभृतीनि सूक्ष्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥

अथ स्थौल्यमुच्यते । तदपि द्विप्रकारम्-अन्त्यापेक्षिकभेदात् । तत्र जगद्व्यापी महास्क-न्धः अन्त्यस्थूलः। राजिकासर्पपमरिचककोलवद्रामलकबिल्वकपित्थादीनि अपेक्षास्थूलानि ॥४॥

अथ संस्थानमुच्यते । तदिष द्विप्रकारम्-इत्थंलक्षणानिःथंलक्षणभेदात् । तत्रेत्थंलक्षणं संस्थानं वर्तुलित्रिकोणचतुःकोणदीर्घपरिमण्डलादिकम् । इदं वस्तु इत्थम्भूतं वर्तते इति वक्तुम-शक्त्यत्वात् अनित्थंलक्षणं संस्थानमुच्यते । तत्तु मेघपटलादिषु अनेकविधं वेदितन्यम् ॥५॥

अध भेदस्वरूपं निरूप्यते । भेदः पट्मकारः—उत्करः चूर्णः खण्डः चूर्णिका प्रतरोऽणु-घटनं चेति । दार्बादीनां क्रकचकुठारादिभिः उत्करणं भेदनम् उत्करः । ययगोधूमचणकादीनां सक्तुकणिकादिकरणं चूर्णमुच्यते । घटकरकादीनां भित्तक्षकरादिकरणं खण्डः प्रतिपाद्यते । अतिस्क्ष्मातिस्थूळवर्ज्जितं मुद्रमापराजमापहाँरिमन्थकादीनां दलनं चूर्णिका कथ्यते । मेघपटला-दीनां विघटनं प्रतर उच्यते । अतितप्तलोहपिण्डादिषु द्रुघणादिभिः कुट्यमानेषु अग्निकणनि- २५ र्गमनम् अणुचटनमुच्यते ॥ ६ ॥

अथ तमो निरूप्यते । प्रकाशविपरीतं चक्षुःप्रतिबन्धनिमत्तं तमोऽपि पुद्गलविकारः ॥७॥ प्रकाशावरणकारणभूता छाया द्विप्रकारा । एका वर्णोदिविक्वतिपरिणता । कोऽर्थः ? गौरादिवर्णं परित्यज्य श्यामादिभावं गता । द्वितीया छाया 'प्रतिच्छन्दमात्रात्मिका ॥ ८ ॥

१ -नादिनाद्य-आ०, द०, ज०, व०। २ -प्रयोगाद् भवो आ०, द०, ज०। ३ -सुपारी-व०। असुरी कृष्णिका। ४ अपेक्ष्यस्थू- आ०, द०, ज०। ५ चणको इरिमन्थकः। ६ प्रति-विभवस्था। अथवा प्राकृतगाथायाः संस्कृतछन्दरूपेण छाया वा।

उदणप्रकाशलक्षणः सूर्यवर्हिः प्रभृतिनिमित्त आतप उच्यते ॥ ९ ॥

ज्योतिरङ्गणरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत उच्यते ॥ १० ॥

पते शब्दादयो दश भेदा पुद्गलद्रव्यविकारा वेदितव्याः । चकारात् अभिघातचोदः

नादयः पुद्गलपरिणामाः परमागमसिद्धाः समुचिता ज्ञातव्याः । अथेदानीं पुद्रलानां प्रकारः निरूप्यते—

#### अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

प्रदेशमात्रभाविना स्पर्शादिपयीयाणामुत्पत्तिसामधर्येन परमागमे अण्यन्ते ैशब्दान्ते कार्यछिङ्गं विछोक्य सद्रूपतया वप्रतिपाद्यन्ते इति अणवः "सर्वधातुभ्यः उः" [ ] तथा चोक्तम्—

१० "अणवः कार्यलिङ्गाः स्युः द्विस्पर्शाः परिमण्डलाः। एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याश्च पर्ययैः॥" [

ननु येऽतिसूक्ष्मा अणवो वर्तन्ते तेषां क्ष आदिः को मध्यः कश्चान्तः ? सत्यम् ; तेषां स्व एव आदिः स्व एव मध्यः स्व एवान्तश्च "आद्यन्तवदेकस्मिन्" [पा० सू० शिशर ] इति परिभाषणात् । तथा चोक्तम्—

१५ "अत्तादि अत्तमज्झं अत्तंतं णेव इंदिए गिज्झं। जंदव्वं अविभागी तं परमाणुं वियाणाहि ॥" [नियमसा० गा० २६]

स्थूल्दवेन प्रहणिनश्चेपणादिव्यापारं "स्कन्थिन्त गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते । क्वचित् वर्तमाना किया उपलज्ञणवज्ञात् रूष्टि प्राप्नोतीति कारणात् प्रहणिनश्चेपणादिव्यापाराणामनुच्चितेष्वपि द्वन्यणुकादिपु स्कन्धेपु स्कन्धसंज्ञा वर्तते । ननु पुद्गलानामनन्ता २० भेदा वर्तन्ते अणुस्कन्धभेदतया द्विप्रकारत्वं कथम् ? सत्यम्; अणव इत्युक्ते अणुजातितया सर्वेऽपि अणवो गृहीताः, स्कन्धजातितया सर्वेऽपि स्कन्धा गृहीताः । ननु जातावेककचनं भवति बहुवचनं कथम् ? सत्यम् ; अण्नां स्कन्धानां च अनेकभेदसंकथनार्थं बहुवचनं वर्तते । ताह 'अणुस्कन्धाश्च' इति एकमेव पदं किमिति न कृतम् ? अणवः स्वन्धाश्चेति भेदाभिधानं किमर्थम् ? सत्यम् ; भेदाभिधानं पूर्वोक्तसृत्रद्वयभेदसम्बन्धनार्थम् । तेनायमर्थः— २५ अणवः स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः, स्कन्धास्तु ज्ञाब्दवन्धसीद्मयस्थील्यसंस्थानभेदतमश्लायातपोच्योतवन्तरच्च तथा स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तरच स्कन्धा भवन्ति । चकारः अपरस्परं समुच्यं वर्तते । तेनायमर्थः— केवलम् अणव एव पुद्गलाः किन्तु स्कन्धाश्च पुद्गला भवन्ति

१ समुदिता आ०, ब०, ज०। २ साध्यन्ते आ०, ब०, ज०। ३ प्रतिपद्यन्ते आ०, ब०, ज०। ४ - पां मध्ये क आ०, ब०, ज०। ५ स्कन्दन्ति व०। ६ भेदाः प्रय- आ०, ब०, ज०। ७ परस्परसमु- व०।

निश्चयव्यवहारनयद्वयक्रमादिः यर्थः । निश्चयनयादणव एव पुद्गलाः, व्यवहारनयात् स्कन्धा अपि पुद्गला भवन्तीत्यर्थः ।

अथ पुद्गलपरिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश्च वर्तते । असावनादिर्वर्तते आहोस्वित् सादिरस्ति ? उत्पत्तिलक्षणस्वान् सादिरङ्गीक्रियते, तर्हि किन्निमित्तमाश्रित्योत्पद्यन्तेऽणवश्च (णवः ) किन्निमित्तमाश्रित्योत्पद्यन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत् स्कन्धानामुत्पत्तिनिमित्त- ५ संसूचनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

### भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेद्श्य सङ्घातश्च भेद्संघातश्च भेद्संघातास्तेभ्यः भेद्संघातेभ्यः, रहपे हपं प्रविष्टं "सरूप[णामेकशेष:" [पा० सू० १।२।६४] इति वचनात् भेदसङ्घातशब्दलोपः । उत्पद्यन्ते जायन्ते स्कन्धा इत्यर्थः । संघातानां द्वितयनिमित्तवशान् विदारणं भेदः । भिन्नानाम् एकत्र १० मेलापकः संघातः । भेदात् संघातात् तदुभयाच एकन्धा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः । अस्यायमर्थः— द्वयोरण्योः मेळापकादेकत्रीभवनात् द्विप्रदेशः स्कन्धः सञ्जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेळापकात्त्रिप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । त्रयाणां वा भिन्नानामणूनां मेळापकात्त्रिप्रदेशः स्कन्धो जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य मेळापकाश्चतः-प्रदेशः स्कन्धः सञ्जायते । अथवा त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेलापकाच्चतुःप्रदेशः १५ स्कन्धः सञ्जायते। अथवा चतुर्णाम् अणूनां भिन्नानां मेळापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्धः सञ्जायते । त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य द्विप्रदेशस्य च स्कन्धस्य एकत्रीभवनात् पञ्चप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्मते । चतुःप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेलापकात् पञ्चप्रदेशः स्कन्धः सञ्चायते । पञ्चानामणूनां वा भिन्नानां मेलावकात् पञ्चप्रदेशः स्कन्धः सञ्चायते । इत्यादिसंख्येयानामणू-नामसंख्येयानामणूनाम् अनन्तानाम् अणूनां च मेलापकात् संख्येयप्रदेशः असंख्येयप्रदेशः २० अनन्तप्रदेशः अनन्तानन्तप्रदेशश्च स्कन्ध उत्पद्यते । एतेपामेव स्कन्धानां पूर्वरीत्या भेदात् नाना स्कन्धा उत्पद्यन्ते द्वचणुकः स्कन्धो यावत् । यथा भेदान् संघाताच स्कन्धोत्पत्तिर्निगदिता तथा भेदसंघाताभ्याम् एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्तन्धाः असम्प्रजायन्ते अन्यसमाद् भेदेन अन्यस्य मेलापकेन तदुभयप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते इत्यर्थः ।

अथ यदि स्कन्धा एवमुत्पचन्ते तर्हि अणुः कथमुत्पचते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः -- २५ भेदादणुः ॥ २७॥

अणुरुत्पद्यते । कस्माद् ? भेदात् । न संघातात् न च भेदसंघाताभ्यामणुरुत्पद्यते किन्तु भेदादेवीणुरुत्पद्यते इति नियमार्थमिदं सूत्रम् "सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय" [ ] इति वचनात् ।

१ -स्य मे- आ०, ब०, ज०। २ संजाय- आ०, ब०, ज०, व०। ३ -मुत्य- आ०, ब०, ज०। ४ -देवोत्य- आ०, ब०, ज०। ५ 'सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः'' -न्यायसं० ५० २५। 'सिद्धे विधिरारम्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति' -पा० म० भा० १।१३।

1176-30

24

अथ स्कन्धानामुत्पत्तिः संघातात् भवति, "भेदसंघातेभ्यः उत्पद्यन्ते" इत्यत्र भेदमहणं निरर्थकम् ; नैवंम् ; भेदप्रहणे प्रयोजनमस्ति, तदर्थमेव सूत्रमिदमुच्यते—

### भेदसंघाताभ्यां चात्तुषः ॥ २८ ॥

भेदश्च संघातश्च भेदसंघातौ ताभ्यां भेदसंघाताभ्याम् । चचुषा गृह्यते चाचुपः चचु-५ प्रीह्यः स्कन्ध इत्यर्थः । अनन्तानन्ताणुमेलापकजातोऽपि कश्चित् स्कन्धः चासुषः चक्ष्प्रीह्यो भवति कश्चित् स्कन्धोऽचान्तुषो भवति। तयोर्मध्ये योऽचाक्षुपः स चाक्षुषः कथं भवति ? सुक्ष्मपरिणामस्कृन्धस्य भेदे सति सौक्ष्म्यस्याऽपरिहारात् एकत्र अचाज्जपत्वमेत्र, द्वितीयस्तु अचाजुषः स्कन्धः अन्यसङ्घातेन चाजुपेण मिलितः सन् सूक्ष्मपरिणामपरित्यागे सति स्थूलत्वोत्पत्तौ सत्यामचाचुषोऽपि चाक्षुषो भवति । तेन 'भेदसङ्घातेभ्यः उत्पद्यन्ते' इत्यत्र १० भेदमहणमनर्थकं न भवति । अत्रायं भावः –केवलात् भेदात् सङ्मस्य स्कन्धस्य चान्नुपत्वं न भवति, किन्तु चाजुषेण सह मिलितस्य सृक्ष्मस्य चाजुषत्वं भवति ।

अथ धर्मोधर्माकाशपुद्रलकालजीवद्रव्याणां निजनिजलक्षणानि विशेषभूतानि विद्वद्वि-शंपकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, वण्णामपि सामान्यलक्षणमद्यापि नोक्तं वर्तते, तत्प्रतिपत्त्यधं सूत्रममिंदं सूच्यते-

#### सद् द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥

द्रव्याणां लक्ष्णं द्रव्यलक्ष्णं द्रव्यस्य वा लक्षणं द्रव्यलक्षणम् । सद् भवति । कोऽर्थः १ यत् सन् विद्यमानं तत् द्रव्यं भवति, यन् सन् नास्ति तत् द्रव्यं न भवति । तत्सत्त्वं सर्वेषामेव षण्णां द्रव्याणां वर्तत एव ।

अथ सद्देव तावत् पूर्वं न ज्ञायते यत् द्रव्याणां लक्षणभूतं सामः यतया वर्तते, तत्परि-२० ज्ञानार्थं सूत्रं वक्तुमर्हन्ति भवन्त इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः-

## उस्पादव्ययभ्रीव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिममुद्भतः कारणवशात् भावान्तरप्राप्तिः उत्पादनमुत्पादः, यथा मृत्पिण्डिवघटने घटपयीय उत्पद्यते । पूर्वभावस्य व्ययनं विघटनं विगमनं विनशनं व्यय उच्यते, यथा घटपर्यायोत्पत्तौ सत्यां मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति। २५ अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न ब्येति न चोदेति किन्तु ध्रवति स्थिरीसम्प-द्यते यः स ध्रुवः तस्य भावः कर्म वा श्रीव्यंमुच्यते, यथा मृत्पिण्डस्य व्यये घटपर्यायोत्पत्ता-विप मृत्तिका मृत्तिकान्वयं न मुख्जिति, एवं पर्यायस्योत्पादं व्यये च जातेऽपि सित वस्तु ध्रवत्वं न मुञ्जति । उत्पादश्च व्ययश्च धौव्यं च उत्पादव्ययधौव्याणि तैर्युक्तमुत्पादव्ययधौव्ययुक्तम् । यद् वस्तु उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं भवति तत् वस्तु सद् भण्यते । यद् वस्तु उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं

१ नैव भे- ताः । २ -मिदमुच्य- आः , बः , जः । ३ -र्थं वक्तु- आः , बः , जः । ४ - नं विग- ता०, व०। ५ - व्यमित्युच्य- आ०, व०, ज०।

न भवति तद् वस्तु नास्ति । नतु भेदे सित युक्तशब्दो दृश्यते यथा 'देवदत्तो दृण्डेन युक्तो वर्तते' इत्युक्ते देवदत्तो दृण्डाद्भित्र इति ज्ञायते, तथा च सित उत्पादव्ययप्रौव्याणामभावो भविति दृव्यस्य वा अभावः; युक्तमुक्तं भवता; उत्पादादीनामभेदेऽपि सित कथि ख्रिद्धिस्भेदेन येन युक्तशब्दोऽत्र दृष्टः, यथा 'स्तम्भः सार्युक्तः' इत्युक्ते न सर्वथा स्तम्भान् सारो भिन्नो वर्तते किन्तु द्रयोरप्यविनाभावोऽस्ति । तेनायमर्थः—उत्पादव्ययप्रौव्यसिहतं सदुच्यते । अथवा, 'युक्तिर् योगे' इति रौधादिको धातुर्न भवित किं तिर्हे 'युक्त् समाधो' इति देवादिकोऽयं धातुः । तथा सित उत्पादव्ययप्रौव्यक्तम् उत्पादव्ययप्रौव्यसमाहितम् उत्पादव्ययप्रौव्यान्सकम् उत्पादव्ययप्रौव्यस्वभावं यद् वस्तुतत् सदुच्यते । तथा चोक्तम्—

## "स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत् प्रतिक्षणम्। इति जिन सक्लञ्जलाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते॥"

[बृहत्स्व० श्लो० ११४]

20

अस्मिन सूत्रे उत्पादव्ययधौव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि । द्रव्यं तु लक्त्यं प्रोक्तम् । पर्यायार्थिकनयेन उत्पादादीनां उपरस्परमर्थान्तरभावः, तेनैव च नयेन द्रव्यात् उत्पादादी-नामर्थान्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्वं वर्तते । अन्या रीत्या लक्त्यलक्षणयोभीवाभावौ सिद्धाविति ।

अथ "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" [५।४] इति यत पूर्वमुक्तं तत्र किं नित्यं तदस्मा-भिर्न ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यळत्तणसूर्चेनपरं "सूत्रमाहुः—

#### तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

भवनं भावः तस्य भावस्तद्भावः, तद्भावेन अञ्ययमिविनाशं ध्रुवं तद्भावाञ्ययं नित्यमुच्यते । तद्भावः कः १ प्रत्यभिज्ञानहेतुता तद्भावः । प्रत्यभिज्ञानहेतुता का १ 'तदेवेदम्' इर्ति २० विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम् । तत्प्रत्यभिज्ञानमकस्मात्र भवति निर्हेतुकं न भवति । यो यस्य हेतुः स तद्भावः । येन स्वभावेन वस्तु पूर्वं दृष्टं तेनेय स्वभावेन पुनर्रि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते उपचर्यते सङ्कल्प्यते, यथा अमृत्यिण्ड दृष्टस्य द्रञ्यमृत्तिकालक्षणस्य भावः मृत्यिण्डदृष्टरूपेणावस्थानम्—घटाकारकालेऽपि मृत्यिण्डद्रञ्यस्यावस्थानम् , घटं दृष्ट्वा तदेवेदमिति—तदेव मृत्यिण्डद्रञ्यस्यित प्रत्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा वृद्धं दृष्ट्वा स एवायं शिशुः योऽस्माभिः २५ पूर्वमेव दृष्टः, अनया रीत्या यदञ्ययं तिन्नत्यमुच्यते । यदि अत्यन्तं निरोधो भवति-विनाशः स्यात्, तदा अभिनवपादुर्भावमात्रमेव स्यात् मृल्द्रञ्यविलोपो भवति । घटाङ्गीकारे

१ -ित कस्माद् द्रव्यस्य चामा- व । -ित द्रव्यस्य चामा- ता । २ परमर्था- आ०, व ०, ज ०। ३ -त्या लक्षणयो- आ०, व ०, ज ०। ४ -नार्थं परं सूत्रमाहुर्भगवन्तः आ०, व ०, ज ०। ५ -स्त्रमिदमाहुः व ०। ६ -ित स्मरणिमिति विक- ता ०, आ०, व ०, ज ०। ७ मृतिग्डह - व ०।

( ५1३२

80

मृत्यिण्डमृत्तिकाद्रव्यवतः 'लोकव्यःहारोऽपि तद्धीनोः विलुप्यते । तस्मात् कारणात् तद्भावेन नित्यं निश्चीयते । मृत्यिण्डात् घटपर्यायस्तु उपसर्जनीभूतः अप्रधानभूतः, तद्-भावस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति । तन्नित्यं कथक्कित् वेदितव्यम्—केनिवन्नयप्रकारेण ज्ञातव्यम्—द्रव्यार्थिकनयेन ज्ञातव्यमित्यर्थः । सर्वथा नित्यत्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात् , ५ तथा सति असंसार-संसारिवनिवृत्तिहेतुभूतंप्रक्रियाविरोधो भवति ।

अथ, ननु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत्—चे न्नत्यमङ्गीक्रियते तर्हि उत्पाद-व्यययोरभावः स्यात्, एवं सत्यनित्यताया विनाशः स्यात्, चेदंनित्यमङ्गीक्रियते तर्हि स्थिते-रभावः स्यात्—ध्रौव्याभावो भवेन, तथा मित नित्यतायाः विघातः स्यात्; युक्तमुक्तं भवता; अस्यैव एकवस्तुनि नित्यानित्ययोविरोधस्योच्छेदनार्थं स्याद्गीदिभिरिदं सूत्रमुच्यते—

### अर्षितानर्षितसिद्धेः॥ ३२ ॥

अर्ष्णमिप्तिम् , न अर्पणमनिप्तिम् , अर्पितं च अनिर्ततं च अर्पितानिर्पते । अर्पिता-नर्षिताभ्यां सिद्धिः अर्षितानर्पितसिद्धिः तस्या अर्पितानर्पितसिद्धेः कारणात् नित्यानित्ययोः कथनं भवति, तत्र नास्ति विरोध इत्यर्थः । अस्यायमर्थः-वस्तु तावदनेकान्तात्मकः वर्तते । तस्य वस्तनः कार्यवशात् यस्य कस्यचित्स्यभावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम् उपनीतं विवक्तित-१५ मिति यावत् , नार्पितं न प्रापितं न प्राधान्यं नोपनीतं न विवक्षितमनर्पितमुच्यते प्रयोजना-भावात , सतोऽपि स्वभावस्याविवक्षितत्वात् । उपसर्जनीभूतमप्रधानभूतम् अवर्पितमुच्यते, यथा कश्चित पुमान् पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचित पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति । स एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कश्चित् पिता वर्तते, तद्विवक्षया स एव पिता पत्र इत्युच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता भ्रातापि कथ्यते । कस्मात् ? तस्य ध्यत्र-२० त्वेन पितृत्वेन विवक्षितस्य पुंसोऽन्यः किइचद् भ्राता वर्तते, तद्पेक्षया स एव पुमान् भ्रातापि भवति । तथा भ्रातृत्वेन पुत्रत्वेन पितृत्वेन विवक्षितः पुमान् भागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु-छापेक्षया । इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादिकारणाट् बहुवो भवन्ति, नास्ति तत्र विशेधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यिवश्चया अर्पणया नित्यमुच्यते, विशेषविवक्षया विशेषापणया नित्यमपि वस्तु अनिःयमित्यूच्यते, अनित्यताकारणसन्दर्शनात २५ मृत इत्यादिवत् , तत्रापि नास्ति विरोधः । तो च सामान्यविशेषो केनचित्रयप्रकारेण कथब्बिट भेदा (भेदाभेदा) भ्यां व्यवहारकारणं भवतः । एवम् अर्पितानर्पितसिद्धिवशानित्यत्वानित्यत्वे नीलत्वानीलत्वे एकःवानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेक्षितत्वे दैवत्वपौरुषत्वे पुण्य-

१ लोकस्य व्य- आ॰, ब॰, ज॰, व॰। २ - नोऽपि वि- आ॰, ब॰, ज॰, ता॰। ३ - ति संसारविनि- आ॰, ब॰, ज॰, व॰। ४ - तिक्र- आ॰, ब॰, ज॰, व॰। ५ - चेद-नित्यमेवा- व॰। ६ पुत्रत्वेन पितापितृत्वेन व॰। पुत्रपितृत्वेन आ॰, ब॰, ज॰। ७ - न् भवति भा- आ॰, ब॰, ज॰।

स्वपापत्वे इत्यादयो धम्मी एकस्मिन् पदार्थे 'योजयितन्याः । अथ परमाणूनां परस्परं बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रमुच्यते—

#### स्तिग्धरूक्तवाद्धन्धः ॥ ३३ ॥

स्तिह्यति सम बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात् स्तेह्पर्यायपादुर्भावािश्वकणः सञ्जातः स्तिग्ध इत्युच्यते। तथा बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात् रूक्षपरिणामप्रादुर्भावात् रूक्षयति परुषो भवति ५ रूक्षः। रूक्षणं वा रूक्षः। स्तिग्धश्च रूक्षश्च स्तिग्धरूष्ठौ स्तिग्धरूष्त्रयोभीवः स्तिग्धरूष्त्रत्वं तस्मात् स्तिग्धरूष्त्रत्वात्—चिकणळक्षणपर्यायपरुषळक्षणपर्यायहेतुत्वादित्यर्थः। बन्धो भवति—मंश्रुतेष उपद्यते—द्रूषणुकादिपरिणामः स्कन्ध उत्पद्यते। द्वयोर्द्भयोः परमाण्योः स्तिग्धरूक्षयोः अन्योग्यसंश्रुतेषळ्षणे बन्धं सति द्रूषणुकस्कन्धो भवति। इत्यादिरीत्या सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तप्रदेशस्कन्धो भवतिति वेदितव्यः। तत्र १० स्तेहृत्यण एकविकल्पो द्विविकलपित्विवरूपश्चतुर्विकलप इत्यादिसङ्ख्येयविकल्पः असङ्ख्येयविकल्पः । एवं विधगुणसंयुक्ताः परमाणवो वर्तन्ते। यथा उद्दक्तनेहात् अजाक्षीरमधिकस्तेहम्, अजाक्षीरात् अजाधृतमधिकस्तेहम्, एवं गोक्षीरम्हते अधिकस्तेहे गोक्षीरान्मिहिषीक्षोरमधिकस्तेहम्, गोष्टतान्मिदिनस्तिहे वर्तते। तथा, यथा पांशुक्रणिकाभ्यः शर्करोपळा अधिकहृत्वाः, तेभ्योऽपि पाषाण-वज्ञादयोऽधिकहृत्त्रगुणाः, तथा पुद्रगळपरमाणवोऽपि अधिकाधिकस्तिन्धहृक्षगुणवृत्तयः प्रकर्षप्रकर्षणानुमीयन्ते।

अथ स्निग्धरूच्हावगुणहेतुको बन्ध उक्तस्तत्र स्निग्धरूक्षगुणयोविशेपो नोक्तः, सामान्याचे प्रसक्ते सति अनिष्टगुणप्रतिषेधार्थं सूर्वंमिदमुच्यते—

#### न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४॥

'स्निग्धरुक्षस्वाद् बन्ध'ः इत्यत्र सामान्येन बन्ध उक्तः। 'न जघन्यगुणानाम' इदं सूत्रन्तु अनिष्ठगुणनिष्ठत्त्रयर्थं वर्तते। अस्येव सूत्रस्य तावद् व्याख्यानं क्रियते तथाहि—जघनमेव जघन्यम्, शरीरावयवेषु किल जघनं निकृष्टोऽवयवः तथाऽन्योऽपि यो निकृष्टः स जघन्य उच्यते। ''यदुग्वादितः'' [का० सू० २।६।११ ] इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रन्यये सति जघन्यशब्दः २५ सिद्धः। "केचित् शास्त्रादित्वात् यं प्रत्ययं मन्यन्ते, यथा शास्त्रायां भवः शाख्यस्तथा जघने भवो जघन्यः। गुणशब्दस्तु अनेकार्थः कचिद्प्रधानेऽर्थे यथा "गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यम्" [बृहत्स्व० १लो० ४५] अप्रधानार्थमित्यर्थः। यथा अस्मिन् राज्ये वयं गुणभूता अप्रधानभूता

१ योजितन्याः भा॰,व॰,ज॰। एतेषां स्याद्वाददृष्ट्या विशेषपरिज्ञानार्थम् आप्तमीमांसादयो विलोकनीयाः। २ -दिकारणनामस्क- भा॰,व॰,ज॰। ३ संदर्श्वणे ता॰, व॰। ४ द्वपणु- भा॰, व॰,ज॰। ५ -णप्रवृ- व॰। ६ सूत्रमिदमाहुराचार्याः व॰। ७ पाणिनीयाः,।

इत्यर्थः । कचित् 'राजौ—द्विगुणा रज्जुः समावयवा इत्यर्थः । द्वे रज्जू एकत्र मेलिते बुनिते इत्यर्थः । कचित् द्रव्यं गुणशब्दो वर्तते यथा गुणवान् मालवो देशः, "गोशस्यादिप्रचुरद्रव्यवान्तित्यर्थः । कचित् प्रवादेषु गुणशब्दो वर्तते यथा गुणक्कोऽयं विद्वान् छतोपकौरक्च इत्यर्थः । कचित् रूपादिषु गुणशब्दो वर्तते, यथा गुणा रूपरसादयः । कचिद् दोषविपरीतार्थं यथा गुणवान् साधुः वातिदमानित्यर्थः । कचिद् विशेषणे किं गुणोऽयम् । कचिद् भागे यथा द्विगुणेषु चणकेषु च त्रिगुणा गोधूमाः, द्विभागेषु चणकेषु त्रिभागा गोधूमा इत्यर्थः । एवं शौर्योदिसन्ध्यादिसत्त्वादितन्तुमंपकारप्रत्यक्चादिषु गुणशब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्वर्थेषु अत्र भागार्थो गुणशब्दो ज्ञातव्यः । तेनायं विमहः—जघन्या निकुष्टा गुणा भागा येपामण्यादीनां ते जघन्यगुणाः नेषां जघन्यगुणानाम्, बन्धो न भवति । तत्कथम् १ एकगुणस्निग्धस्य एकगुणेन स्त्रिगुणेन त्रिगुणेन चतुर्गुणेन एकगुणेन संख्येयगुणेन असङ्ख्येयगुणेन अनन्तगुणेन चा स्त्रिगेन वन्धो न भवति । तथा एकगुणस्निग्धस्य एकगुणेन स्क्षेण बन्धो न भवति । एवं द्वित्रिचतुःपक्चादिसंख्येयगुणासंख्येयगुणानन्तगुणरूक्क्षेण वा बन्धो न भवति । एवमेकगुणरूक्क्षस्य एकगुणस्निग्धेन द्विगुणत्रिगुणचत्रगुणस्वादिसङ्ख्येयगुणासङ्ख्येयगुणानन्तगुणेन स्निग्धेन वा बन्धो न भवति । अत्रान्यर्थः—जघन्यगुणस्निग्धज्ञघन्यगुणस्त्रज्ञि विद्वायापरेषां स्निग्धानां रूक्षाणां चान्योन्यं बन्धोऽरथ् स्तीति वेदितव्यम् ।

अथ अस्मिन्निप सूत्रेऽविशेषप्रसङ्गोऽबन्धस्य, केपां बन्धप्रतिषेधो भवतीति विशेष-ज्ञापनार्थं सूत्रमिदमाहु:—

#### गुणसाम्ये सदशानाम्॥ ३५॥

गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन् गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे सति, सदृशानां तुल्यजाती२० यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति" रोषः । अस्यायमर्थः-द्विगुणस्तिम्धानाम् द्विभागस्तिग्धानां परमाणूनां द्विगुणस्त्र्धः-द्विभागरूचेः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति । वित्रगुणस्त्रग्धानां त्रिभागस्तिग्धानां परमाणूनां त्रिगुणरूक्षेस्त्रभागरूक्षेः परमाणुभिः सह बन्धो न
भवति । तथा द्विगुणस्तिग्धानाम्-द्विभागस्तिग्धानां "द्विगुणस्त्रभणां द्विगुणस्त्रभः द्विभागस्त्रग्धेः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति । तथा द्विगुणस्त्रभणां द्विभागरूक्षाणां द्विगुणरूक्षेः
२५ द्विभागरूचेः सह बन्धो न भवति । ननु गुणसाम्ये भागनुल्यत्वे यदि बन्धो न भवति तद्वि
'सदृशानाम्' इति पदं व्यर्थं साम्यश्वदेनेव सदृशार्थप्रतिपादनात् ; सत्यम् ; 'सदृशानाम्'
इति प्रहृणं गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानार्थम् । तेन गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति
सम्प्रत्ययः सम्यक्ष्रतीतिः उत्तरसूत्रे करिष्यते इति ।

अथ विषमभागानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानाम् अनियमात् बन्धे प्रसक्ते सति ३० विशिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्तं सूत्रमिदं बुवन्त्याचार्य्याः—

१ रज्जी ता०,व०। २ गोधूमसध्या- आ०, व०, ज०। ३ -कार इ- आ०, व०, ज०। ४ -रूपकार- व०। सुष्ठु उपकारः सूपकारः। ५ -ति विशेषः आ०, व०, ज०, व०। ६ -वाक्यमेतलास्ति ता०। ७ पदमेतदिधिकं वर्तते।

### द्वन्यधिकादिगुणानान्तु ॥ ३६ ॥

तु शब्दः पादपूरणावधारणविशेषणसमुचयेषु चतुर्व्वर्थेषु यद्यपि वर्तते तथाप्यत्र सूत्रे विशेषणार्थे ज्ञातन्यः । किन्तद्विशेषणम् ८ 'न जघन्यगुणानाम्' 'गुणसाम्ये सदशानाम्' इति सूत्रद्वये यो बन्धप्रतिपेध उक्तस्तं प्रतिपेधाधिकारं प्रतिषिध्य बन्धं विशेषयति—'बन्धो भवति' इति कथयत्ययं तुश्चदः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम् अधिकः द्वर्थधिकः चतुर्गुण इत्यर्थः । द्वर्थधिकः ५ आदिः प्रकारो येषां ते द्वन्यधिकादयः, द्वयधिकादयः द्वन्यधिकप्रकारा गुणा येषां परमाणनां ते द्वचिकादिगुणाः, तेषां द्वचिकादिगुणानाम् । द्वचिकतायां त्रिगुणस्य पञ्चगुणेन सह बन्धो भवतीत्यादि सम्बर्ययः स्यात् , तेन कारणेन द्वन्यधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजाती-यानाञ्च बन्धो भवति भनो इतरेपाम् । के च तुल्यजातयः के च अतुल्यजातयः इति न ज्ञायते ? कथयामि—स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजातिः, स्निग्धस्य रूक्षोऽतुल्यजातिः, रूक्षस्य १० रूक्षंग्तुल्यजातिः, रूक्ष्स्य रिनम्धोऽतुल्यजातिरिति । तथाहि--द्विगुणरिनम्धस्य परमाणोरेकगुण-स्तिग्धेन द्विगुणस्तिग्धेन त्रिगुणस्तिग्धेन वा बन्धो न भवति, चतुर्गुणस्तिग्धेन तु बन्धो भवति । तस्यैव त दिगुणस्तिम्धस्य पञ्चगुणस्तिम्बेन बन्धो न भवति, पट्गुणस्तिम्बेन सप्तगुणस्तिम्बेन अष्ट्रगुणस्त्राधेन असङ्ख्येयगुणस्त्राधेन असङ्ख्येयगुणस्त्राधेन अनन्तगुणस्त्राधेन वा वन्धो न भवति । त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन तु बन्धो भवति शेपैः पूर्वेत्तरैः बन्धो न १५ भवति । के पूर्वे के चोत्तरे च इति न ज्ञायते ? कथयामि—बन्धसम्बन्धात् यत् पूर्वमुक्तं तन्न भवात । तत् किम् १ द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन त्रिगुण-स्तिग्वेन वा बन्धो न भवति इति पूर्वमुक्तम्। बन्धसम्बन्धात् यत् पश्चादुक्तं तद्पि न भवति । तत् किम् ? तस्यैव तु द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन पद्गुणस्निग्धेन सप्त-गुणस्तिग्वेनाष्ट्रगुणस्तिग्धेन सङ्ख्येयगुणस्तिग्धेन असंख्येयगुणस्तिग्धेन अनन्तगुणस्तिग्धेन २० वा बन्धो न भवति इत्युत्तरवचनम् । चतुर्गुणस्तिग्धस्य पडगुणस्तिग्धेन भवति बन्धः, ज्ञंषैः पूर्वोत्तरैः न भवति बन्धः । पूर्वोत्तरशब्दार्थपरिज्ञानार्थ पुनरुक्तमिदं व्याख्यानम । एवं शेषेष्वपि बन्धो योज्यः । शेषेष्वपीति किम् १ रूक्षबन्धप्रकारेष्वपि बन्धो याज्यः । तथाहि-द्विगुणरूक्षस्य एकगुणरूक्षेण<sup>ः</sup> द्विगुणरूक्षेण त्रिगुणरूक्षेण न भवति बन्धः । द्विगुणरूक्षस्य चतुर्गुणहृक्ष्मेण तु भवति वन्धः । तस्यैव द्विगुणहृक्षस्य पञ्चगुणहृक्षादिभिर्न भवति बन्धः । २५ त्रिगुणरूक्षादीनां पञ्चगुणादिरूक्षेभेवति बन्धः द्विगुणाधिकत्वात्। एवं भिन्नजातीयेष्वपि ·बन्धो योजनीयः—हृक्षैः सह हिनग्धो योजनीय इत्यर्थः । तथा चोक्तं परमागमे—

"णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण छक्खस्स छक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स जुक्खेण उदेदि बन्धो जहणवञ्जे विसमे समे वा ॥"

[ गो० जीव० गा० ६१४ (१) ] ३०

१ नेतरेषाम् आ॰, ब॰, ज॰। २ संख्येयासंख्येयगुणस्तिग्धेनानन्त- ब॰। ३ -ण त्रिगुण-आ॰, ब॰, ज॰। ४ -पि यो- आ॰, ब॰, ज॰। ५ उद्घृतेयं प्राचीनगाथा सर्वार्थसिद्ध घादिषु ।

अथ किमर्थमधिकगुणविषयो बन्धो निरूपितः समगुणविषयो बन्धो न व्याख्यात इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते—

#### बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥

भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्वमुच्यते । बन्धे बन्धनिमित्ते बन्धकार्ये सति पारिणा-५ मिकौ यस्मात् कारणात् अधिकौ अधिकगुणौ भवतः तस्मात् कारणाद्धिकगुणविषयो बन्धो निरूपितः । समगुणविषये तु भेदः स्यात् विघटनं भवति तेन समगुणविषयो बन्धो न भवति । यथा आर्द्रो गुडः अधिकमधुररसः स पारिणामिकः, तदुपरि ये रेण्वाद्यः पतन्ति ते भावान्तरम् , तेषामुपादानं क्लिन्नो गुडः करोति अन्येषां रेण्वादीनां स्वगुणमुत्पाद्यति-परिणामयतीति परिणामकः, परिणामक एव पारिणामिकः। स पारिणामिको गुडो यथा १० अधिकृतुणो भवति तथा अन्योऽपि अधिकृतुणोऽल्वीयसः-अल्पृतुणस्य परिणामक इत्युच्यते । अत्रायमर्थः—द्विगुण।दिस्तिग्धस्य चतुर्गुणादिस्तिग्यः पारिणामिकः, द्विगुणादि-रिनम्धस्य चतुर्गुणादिरूक्षः पारिणामिकः 'तथा द्विगुणादिरूक्षस्य चतुर्गुणादिरूक्षः पारिणामिकः <sup>२</sup>तथा द्विगुणादिरूक्षस्य चतुर्गुण दिस्निग्धः पारिणामिकः । ततः पूर्वावस्थापरिहरणपूर्वकं तार्तीयिकमवस्थान्तरमाविर्भवति । कोऽर्थः ? एकत्वमुत्पद्यते इत्यर्थः । तृतीयमेव तार्तीयिकं १५ तृतीयादिकण् स्वार्थे, हस्त्रस्य दीर्घता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न भवति तदा श्वेतरक्तादितन्तुवत् संयोगमात्रे सत्यपि सर्वं पृथगुरूपेण तिष्ठति अपारिणामि-कत्वात् । यथा तन्तुवायेन आतन्यमाना बुन्यमानाश्च तन्तवः शुक्छतन्तुसमीपे मिछिता रक्तादयोऽपि तन्तवः समानगुणत्वात् परस्परं न मिल्लन्ति, तथा अधिकं गुणपारिणामिकत्वं विना अल्पीयो गुणं विना च परमाणवो न मिलन्ति। एवमुक्तेन प्रकारेण बन्धे सति २० ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयादीनां कर्मणां त्रिंशतसागरोपमकोटीकोट्यादिकः अस्थिति-बन्धोऽपि सङ्गन्छते जीवस्य रिनम्धादिगुणेनाधिकत्वात् । अत्र यथा गुडरेणुदृष्टान्तो दत्तस्तथा जलसक्तादिरष्टान्तोऽपि ज्ञातव्यः । तत् कथम् १ यथा रूक्षाः सक्तवः जलकणास्तु स्निग्धा हाभ्यां गुणाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकस्थानीया रूक्षगुणानां सक्तृनां पिण्डत्वेन पारिणामिका विलोक्यन्ते, तथा परमाणवोऽपि । तथा चोक्तं तत्त्वार्थरलोक-२५ वार्तिके-

# ''बन्धेऽधिकौ गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिकौ । दृष्टौ सक्तुजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तवाक् ॥'' [ त० ख्लो० ५।३७ ]

अथ द्रव्यलक्षणमुस्पादव्ययघोव्ययुक्तं सिद्ति पूर्वमेवोक्तमिदानी तु पुनरिप अपरेण सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्षयन्त्याचार्याः—

१ वाक्यमेतन्नास्ति ला॰। २ वाक्यमेतन्नास्ति आ॰, ब॰, ज॰। ३ -कस्य- आ॰, ब॰, ज॰।

१५

## गुणपर्ययवदुद्रव्यम् ॥ ३८ ॥

गुण्यते विशिष्यते पृथक् क्रियते द्रव्यं द्रव्यात् यैस्ते गुणाः। गुणैर्विना द्रव्याणां सङ्करव्यतिकरः स्यात्। कोऽर्थः ? सङ्करस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-प्रघट्टकः स्याद्-भवेदित्यर्थः। स्वभाविवभावपर्यायरूपतया परि-समन्तात् परिगच्छिन्ति परिप्राप्तुवन्ति ये ते पर्यायाः। "दिहिलिहिङिलिष्टिविस्विस्विष्ट्यप्तिणश्याताञ्च।" [का० सू० ४।२।४८] ५ इत्यनेन णप्रत्ययः। अत्र तु पर्ययशब्दोऽस्ति तत्र पर्ययणं पर्ययः स्वभाविवभावपर्याय-रूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थः। "स्वरवृद्दगिमग्रहामल्" [का० सू० ४।५।४१]। गुणाश्च पर्ययाश्च गुणपर्ययाः, गुणपर्ययाः विद्यन्ते यस्य तत् गुणपर्ययवत् । द्रवति गच्छित प्राप्नोति, द्रोध्यति गमिष्यति प्राप्स्यति, अदुद्रवत् अगमत् वशावान् (वत्) ताँस्तान् पर्यायान् इति द्रव्यम्। "स्वराद्यः" [का० सू० ४।२।१०] इति साधुः। कथिष्वत् भेदापेक्षया नित्य- १० योगापेक्षया वन्तुर्मन्तव्यः। के गुणाः, के पर्यया इति चेत् ? उच्यते-अन्वयिनो गुणाः। व्यतिरेकिणः कादाचित्काः पर्ययाः, तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः तैरुभयेरिप युक्तं द्रव्यमुच्यते। तदुक्तम्—

''द्रव्यविधानं हि गुणाः द्रव्यविकारोऽत्र पर्ययो भणितः । तैरैन्यूनं द्रव्यं नित्यं स्थादयुतसिद्धमिति<sup>\*</sup> ॥" [

तदप्युक्तमास्त-

"अनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् । • उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्ले।लवजले ॥" [

गुणेन द्रव्यं विशिष्यते यथा धर्मस्य गुणो गतिः, अधर्मस्य स्थितिरित्यादि । अविद्यमाने गुणे द्रव्यसङ्करप्रसङ्गः तथाहि—चेतनादिभिर्गुणैः जीवोऽचेतन दिपुद्रहेभ्यो विशिष्यते । २० रूपादिभिर्गुणैः पुद्रहादयश्च जीवाद् विशिष्यन्ते । तस्मात् कारणात् ज्ञानात् रूपादिभ्यश्च गुणेभ्योऽविशेषे सति सङ्करो व्यामिश्रता स्यात् । तेन सामान्यापेश्चया—सर्वजीवापेश्चया जीवस्य ज्ञानादयोऽन्वियनो गुणाः। जीवगुणाः—जीवमया इत्यर्थः। पुद्रहादीनां तु रूपादयोऽन्वियनो गुणाः। तेषां गुणानां विकाराः विशेषत्वेन भिद्यमानाः पर्याया उच्यन्ते । यथा जीवस्य ज्ञानगुणस्य पर्यायो घटज्ञानं पटज्ञानम् अम्भःस्तम्भकुम्भज्ञानं कोपो मदः "रूपं २५ गन्धः तीन्नो मन्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्य विकाराः पर्याया वेदितव्याः। तेभ्यो

१ परिप्राप्तुवन्ति परिगच्छन्ति ये आ०, ब०, ज०। २ प्राप्तं वा ता- ता०। ३ -रन्त् आ०, ब०, ज०। ४ तुलना- ''उक्तञ्च- गुण इदि दव्वविहाणं दव्यविकारे य पज्जवा भणिदा। तेहि अण्णं दव्यं अजुदपसिद्धं हवे णियं॥'' —स० ति० ९१३७। ५ 'रूपं गन्धस्तीवो मन्दः' इत्यादयः पुद्रलद्वव्यस्य रूपगन्धादिगुणानां पर्यायाः ज्ञातव्याः, न तु ज्ञानगुणस्यः।

4

द्रव्येभ्यः कथञ्चित् अन्यत्वमाप्तुवन् घटज्ञानादिसमुदायः पर्यायो व्यवहारनयापेक्षया ं द्रव्यमुख्यते । यदि हि सर्वथैकान्तेन घटज्ञानादिसमुदायोऽपि अनर्थान्तरभूत एवोच्यते द्रव्यमेव कथ्यते तदा सर्वाभावो भवेत् समुदाये विघटितं द्रव्यमपि विघटते यसात ।

अथ कालद्रव्यमुच्यते-

#### कालश्च ॥ ३९॥

कलयतीति कालः । चकारः परस्परसमुचये । तेनायमर्थः - न केवलं धर्माधर्मा-काशपुद्रसा जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्च द्रव्यं भवति द्रव्यलच्चणोपेतत्वात् । द्रव्यस्य लक्षणं द्विप्रकारमुक्तम्--'उत्पाद्व्ययभ्रौव्ययुक्तं सत्' 'गुणपर्ययवत् द्रव्यम्' इति च । एतदुभयमपि लक्षणं कालस्य वर्तेन, तेन कालोऽपि द्रव्यव्यपदेशभाग् भवति । कालस्य तावत् १० भ्रीट्यं स्वप्रत्ययं वर्वते स्वभावन्यवस्थानात् । न्ययोत्पादौ तु कालस्य परप्रत्ययौ वर्तते । न केवलं व्ययोत्पादी कालस्य परप्रध्ययी वर्तेते अगुरुत्ववृगुणवृद्धिहान्यपेक्ष्या स्वप्रत्ययी च वर्तेते । तथा कालस्य गुणा अपि वर्तन्ते । ते द्विप्रकाराः साधारणा असाधारणाश्च । तत्र साधारणा गुणाः—अचेतनत्वम् अमूर्तत्वं सूक्ष्मत्वम् अगुरुत्तघुत्वञ्चेत्यादयः। असाधाःणो गुणः कालस्य वर्तनहेतुत्वम् । कालस्य पर्यायास्तु व्ययोदयस्वरूपा वेदितव्याः । एवं द्विविधलः १५ क्षणोपेतः काल आकाशादिवत् द्रव्यव्यपदेशभाक् सिद्धः । कालस्यास्तित्वलक्षणं वर्तना, धर्मादीनां गत्यादिवत् । ननु कालः पृथक् किमित्युक्तः; 'अजीवकाया धर्म्भोधर्माकाशकाल-पृद्गला:' [५।१] इत्येवं सूत्रं विधीयताम् ? इत्याह सत्यम् ; यद्येवं सूत्रं क्रियते तदा कायत्व-प्रसङ्गः कै।लस्य स्यात् । स तु कायप्रसङ्गः सिद्धान्ते न वर्तते, मुख्यतया उपचारेण च कालस्य <sup>अ</sup>प्रदेशप्रचयकरूपनाया अभावात्। धर्माधर्माकाशैकजीवानां चेतनानां प्रदेशप्रचयो गुरुयतयोक्तः २० ''असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम्, आकाशस्यानन्ताः" [ तब्स्० ५।८,९ ] इति वचनात्। एकप्रदेशस्याध्यणोः पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननयेन व्यवहारनयेन उपचारकल्पनेन प्रदेशभचय उपचरितः। ''सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुर्गलानाम्'' [त० सू० ५।९०] इति बचन(नात्)त्रिविधप्रदेशप्रचयकल्पनं तत्पूर्वोत्तरभावातः "भृतपूर्वकँस्तद्वदुपचारः" [न्या० सं० न्या० ८ पु० ५] इति परिभाषणात् 'भाविनि भूतवदुपचारः' इति परियुत्तत्वाश्च २५ एकस्याप्यणोः सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रचयः सङ्गच्छते । "अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण प्रदेशप्रचयकल्पना न वरीवर्तते, तेन "दिष्टस्य अकायःवम्। तथा धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियःवं प्रतिपादितम्, जीवपुद्रलानां तु सिक्रयत्वमुक्तम्, तथाविधसूत्रे सित कालस्यापि सिक्रयत्वं प्राप्तीत, तन्न घटते 'अजीवकाया धर्माधर्मकालाकाशपुद्रलाः' चेदेवं निर्दिश्यते तदा 'आ आकाशादेकद्रव्याणि" [५।६] इति वचनात् कालस्यैकद्रव्यत्वं प्राप्नोति, न च तथा "तस्मात्

१ द्रव्यमेव कथ्यते आ०, व०, ज०। २ प्रवर्तते आ०, व०, ज०। २ प्रचयकलना-व०। -प्रवचनकल्पना- आ०, व०, ज०। ४ -कस्ततुप- आ०, व०, ज०, व०। ५ कालस्य। ६ -लाक्ष चेदेवं ज०। ७ यस्मा- आ०, व०, ज०।

80

कारणात् कालादेशः पृथग् विधीयते । येदानेकद्रव्यत्वं कालस्य भविद्धः विधीयते तत् किंप्रमाणमनेकद्रव्यत्वं कालस्य ? उच्यते—लोकाकाशस्य यावन्तोऽसङ्ख्येयप्रदेशा वर्तन्ते तावन्तः कालाणवोऽपि सन्ति । ते तु कालाणवो निष्किया वर्तन्ते एकेकिस्मन् वियत्प्रदेशे एकेकिष्ट्रस्य सर्वे लोकं व्याप्य ते कालाणवः स्थिता वर्तन्ते, पृथक्त्या रत्नराशिवत्। तथा चोक्तं नेमिचन्द्र-सिद्धान्तदेवेन भगवता—

"लोगागासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्केक्का ।

रयणाणं रासीविव ते कालाणू असंखद्व्वाणि ॥" विगेष जीवर गार ५८८ ]

ते तु कालाणवोऽमृती इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभावात् ।

अथ वर्तनालिङ्गस्य वरेण्यकालस्य प्रमाणं भणितं भवद्भिः, परिणामादिलक्षणस्य
व्यवहारदिष्टस्य प्रमाणं कियत् वर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहः—

#### सोऽनन्तसमयः॥ ४०॥

व्यवहारलक्षणः कालोऽनन्तसमयो वर्तते । अनन्ताः समया यस्येति सोऽनन्तसमयः, यद्यपि वर्तमानव्यवहारकालापेक्षया कालस्यैकः समयो वर्तते तथापि अतीतापेक्षया भविष्यद्-पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वर्तन्ते । अथवा, एकोऽपि कालाणुर्मुख्यभूतः अनन्त-समय इत्युपचर्यते अनन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वात् । एवंविधे व्याख्याने तु वरेण्यस्यैव कालस्य १५ प्रमाणपरिज्ञापनार्थमिदं सूत्रमुक्तम् । समयस्तावत् परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते । परम-निरुद्ध इति कोऽर्थः १ बुद्धपा अविभागभेदेन भेदितः परमाणुवत् भेक्तं न शक्यते इत्यर्थः । अत्र तु समयशवदेन समयसमूह्विशेषः आवलिकोळ्यासादिलक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तञ्च—

> "आविति असंखसमया संखिजाविति हो इउम्सासो । सत्तुस्सासो थोवो सत्तत्थोवो ठवो भणिओ । १ ॥ २० अहतीसद्धठवा णाठी दोणाठिया मृहुत्तं तु । समऊणं तं भिन्नं अंतमुहुत्तं अणेयविहं ॥" [ जंबू० प० १३।५,६ ]

इत्यादिकोऽहोरात्र-पक्ष-मास-ऋतु-अयन-संवस्सर-युग-पल्योपम-सागरोपमादिकः कालः सम-योऽत्र गम्यते ।

अथ गुणपर्ययवद्द्रव्यमिति यदुक्तं तत्र न ज्ञायते के गुणा वर्तन्ते ? 'उच्यन्ताम् ' २५ इति प्रश्ने योगमिमं चकुः—

१ यद्येक- आ॰, ष॰, ष॰। २ उद्धृतेय स० सि० ५।३९। ३ आविल असंख्यसमया संख्याताविलिभिः भवित उच्छ्वासः। सतोच्छ्वासाः स्तोकः सप्तस्तोकाः लवो भणितः। अष्टित्रिश्चद-र्थल्वाः नाली द्वेनालिके मुदूर्तं तु। समयोनं तत् भिन्नं अन्तर्महूर्त्वभनेकविषम्॥

## द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रयाः । गुणेभ्यो निष्कान्ता निर्गता निर्गुणाः । एवं विशेषणद्वयविशिष्टा ये ते गुणा भवन्ति । निर्गुणा इति विशेषणं द्वन्यणुक्रत्र्यणुक्तादिस्कन्धनिषेधार्थम् , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात् ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात् । तस्मात् कारणात् निर्गुणा इति विशेषणात् स्कन्धगुणाः गुणा न भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात् । ननु घटादिपर्यायाश्रिताः संस्थानादयो ये गुणा वर्तन्ते तेऽपि द्रव्याश्रया निर्गुणाश्च वर्तन्ते, तेषामिष संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति द्रव्याश्रयत्वात् , यतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वभाणि भवताः ये नित्यं द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित् भवाः वर्तन्ते इति ।

१० अथ अनेकवारान् यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थो न ज्ञायते, स वक्तुमवतारियतुं योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्तौ सूत्रमिद्मुच्यते—तद्भावः परिणामः । अथवा अन्यकार्य-सूचनार्थं तद्भावः परिणाम इति सूत्रमुच्यते । किं तद्ग्यत् कार्यम् ? केचित् वद्ग्ति गुणा द्रव्याद्र्थान्तरभूताः, तिकमार्हतानामभीष्टम् ? नाभीष्टम् । यद्यपि व्यपदेशादिभेदहेतुना द्रव्यात् कथिच्चत् भिन्नाः वर्तन्ते—अर्थान्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्रव्यादव्यतिरेकाद् १५ द्रव्यमयत्वाद् द्रव्यपरिणामाच्च अर्थान्तरभूता गुणा न भवन्ति । एवं चेत् सः कः परिणामः स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्ञानार्थं सृत्रमिद्मुच्यते—

### तद्भावः परिणामः ॥ ४२॥

तेषां धर्मादीनां द्रव्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः तद्भावः । तद्भावः कोऽर्थः ? तेषां धर्मादीनां द्रव्याणां तत्त्यं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते । स परिणामः अनादिः सादिश्च २० भवति । गत्युपत्रहादिर्धमीदीनाम् अनादिः परिणामः । स अनादिपरिणामः सामान्यापेक्षया भवति । स एव सामान्यः परिणामः विशेषापेक्षया पर्यायरूपः सादिश्च भवति । तेनायमर्थः - गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्याणां परिणाम इति सिद्धः ॥ ४२ ॥

<sup>्</sup>इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ प**ख्रमः** पादः समाप्तः ।

१ -वः तद्भावेति को- व॰ । -वः को- आ०, ज०, ष० । २ इत्यनवद्यगयप्यविद्याविनो-दितप्रमोदपीयूषपानपावनमितसभाजरत्नराजमितसागरयितराजराजितार्थनसम्पेन तर्कव्याकरणच्छन्दो-ठळङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यितना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभद्यास्तदुर्गरेण श्रुतसागरेण च सकल-विद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य सञ्चिर्दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण स्रिणा विरचि-तायां रुलोकवार्ति कराजवार्ति कसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्वीप्रमुख-प्रन्थसन्दर्भनिर्मरावलोकनबुद्धिविराजितायां तत्वार्थटीकायां पश्चमोऽध्यायः समाप्तः॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ ॥

# षष्टोऽध्याय:

अथ अजीवपदार्थव्याख्यानन्तरम् आस्रवपदार्थव्याख्यानार्थं सूत्रमिदगुच्यते— कायवाद्यानःकर्म योगः ॥ १ ॥

चीयते कायः । उच्यते वाक् । मन्यते मनः । क्रियते यत्तत्कर्म । योजनं योगः । कायरच वाक च मनरच कायवाङ्मनांसि कायवाङ्मनसां कर्म कायवाङ्मनःकर्म-शरीर-वचनमानसानां यत्कर्म क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेशचलनं योगः । योगो ५ निमित्तभेदात् त्रिप्रकारो भवति । ते के त्रयः प्रकाराः ? कायनिमित्तात् आत्मनः काययोगः । बाङ्निमित्तादात्मनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तत्र काययोगो वीर्यान्तरायक्षयोपशमे सति औदारिक-औदारिकमिश्र-वैक्रियिक-वैक्रियिकमिश्रा-हारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्तप्रकारशरीरवर्गणानां मध्ये अन्यतमवर्गणालम्बनापेक्षम् आत्मप्रदेशचलनं परिस्पन्दनं परिस्फूरणं काययोग उच्यते । शरीरनामकर्मीद्यो- १० त्पादितवाग्वर्गणालम्बने सति वीर्यान्तरायक्षयोपशमे सति मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अक्षरादिश्रतज्ञानावरणक्षयोपरामे सति अभ्यन्तरवचनलिधसामीप्ये च सति वचनपरिणामा-भिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं चलनं परिस्फुरणं वचनयोग उच्यते । सत्यासत्योभ-यानुभयभेदात् स चतुर्विधो भवति । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायमानसावरणक्षयोपशमस्वरूपम-नोलिटिधनैकट्ये सित बाह्यकारणमनोवर्गणावलम्बने च सित चित्तपरिणामसन्मुखस्य १५ जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं परिचलनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु-भयभेदात सोऽपि चतुःप्रकारः । कायादिचैलनद्वारेण आत्मनश्चलनं योग इत्यर्थः । सयोगकेविलनस्त वीर्यान्तरायादिक्षये अस्ति त्रिप्रकारवर्गणालम्बनापेक्षम् आत्मप्रदेश-परिस्पन्दनं परिचलनं परिस्फरणं योगो वेदितव्यः । सयोगकेबलिनो योगोऽचिन्तनीयः । तथा चाभाणि समन्तभद्रस्वामिना— २०

"कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया । नासमीच्य भवतः प्रवृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥ १ ॥" [ बृहत्त्व० श्लो० ७४ ]

अभ्युपगतो योगस्तावत् त्रिविधः। प्रतिज्ञात आस्त्रव उच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः—

#### स आस्रवः॥ २॥

२५

स पूर्वोक्तिस्त्रिविधोऽपि योग आस्त्रवः कथ्यते । आस्त्रवित आगच्छिति आत्मप्रदेश-समीपस्थोऽपि पुद्रलपरमाणुसमृहः कर्मत्वेन परिणमतीत्यास्त्रवः । अत्र आस्त्रवशब्दस्य सकारो

१ -क्षया आ- आ०, ज०, व०। २ -दिलक्षणद्वारेण आ०, ज०, व०। ३ -येऽपि सित ता०। ४ -पेक्षाया आ- आ०, व०, ज०। ५ -नोऽयो- ता०। ...

दन्त्यो ज्ञातव्यः ', न तालव्यः । "पुस्नु दुदु ऋ च्छ्रगमृसृष्ट गतौ" [ ] इति सूत्रोक्तस्नु-धातोः प्रयोगात् । यथा व सरोवरजलबाहकं सरोवरहारं जलास्रवणहेतुत्वात् प्रणालिका आस्रव षच्यते, तथा योगप्रणालिकया जीवस्य कर्म समास्रवतीति त्रिविधोऽपि योग आस्रव इति व्यपदिश्यते । दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणलक्षणो यो योगो वर्तते स योगोऽनास्रवस्रपो-५ ऽत्यस्ति भिन्नः । यथा आर्द्रमंशुकं समन्ताद् मरुदानीतं रजःसमूहं गृह्णाति, तथा कषायजलेनाद्रों जीवः त्रिविधयोगोदानीतं कर्म सर्वप्रदेशैरुपादत्ते । अथवा, अन्योऽप्यस्ति दृष्टान्तः । यथा तप्तलोहपिण्डः पयसि निश्चिप्तः समन्ताद्वारि गृह्णाति, तथा कषायसन्तप्तात्मा त्रिविधयोगानीतं कर्म परिगृह्णाति "मिथ्यादश्वापिरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध-हेतवः " [त०सू० ८११] इति य एक आस्रवः स सर्वोऽपि त्रिविधयोगेऽन्तर्भवतीति १० वेदितव्यम् ।

अथ कर्म द्विप्रकारम्—पुण्यं पापछा। तस्य कर्मण आस्रवणहेतुर्योगः। सं किम् अविशेषेणांस्रवणहेतुरथवाऽस्ति कश्चिद्धिशेष इति प्रश्ने सित आस्रवस्य विशेषसूचनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

#### शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

१ - व्यः पु - आर, ब०, ज०। २ - था सरोवरद्वा - आ०, ब०, ज०। ३ - णा योगो व - आ०, ब०, ज०। ४ - स्ति तन्न आ०, ब०, ज०। ५ - योगनी - ता०। ६ - णासवहे - आ०. ब०, ज०। ७ - तेऽने - आ०, ब०, ज०। ८ ग्रुभवा - ता०। ९ - भका - आ०, ब०, ज०। १० - ग्रुभवा - आ०, ब०, ज०।

80

'भो विद्वन् , त्वमुपोषितो वर्तसे तेन त्वं पठनं मा कुरु विश्रम्यताम्' इति, तेन हितेऽप्युक्तेऽपि ज्ञानावरणादि प्रयोक्तुर्भवति, तेन एक एवाशुभयोगोऽङ्गीक्रियताम् , शुभयोग एव नास्तिः सत्यम् ; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं विश्रमयति तदा तस्य चेतस्येवेमभिप्रायो वर्तते— 'यदि इदानीमयं विश्रम्यति तदा प्रये बहुतरं तपःश्रुतादिकं भविष्यति' इत्यभिप्रायेण तपःश्रुतादिकं वारयन्नपि अशुभास्त्रवभाग् न स्यात् विश्रुद्धिभाक्परिणामहेतुत्वादिति। तदुक्तम्— ५

''विश्वद्विसङ्बलेशाङ्गं चेत् स्वपरस्थं सुखासुखम्।

पुण्यपापास्त्रवो युक्तो न चेद् व्यर्थस्तवाईतः ॥१॥" [आप्तमी० श्लो० ९५]

अथेदानीं ययोर्जीवयोः ययोः कर्मणोः आस्रवो भवति तावात्मनौ ते कर्मणी च कथ्येते—

सक्तवायाकवाययोः साम्परायिकेयीपथयोः ॥ ४ ॥

कर्षाश्वजषझषवषमषरुषरिषयूषज्रषहिंसार्थाः । कषति हिनस्त्यात्मानं हुर्रेतिं प्रापयतीति कपायः। अथवा, कपायो न्यमोधत्वग्विभीतकहरीतकादिकः वस्त्रे मिश्चिष्ठा-दिरागश्लेषहेतुर्यथा तथा क्रोधमानमायालोभलक्षणः कषायः कषाय इव आत्मनः कर्म-श्लेपहेतुः । सह कपायेण वर्तते य आत्मा मिश्यादृष्ट्यादिः स सकषाय इत्युच्यते । पूर्वीक्त-लक्षणः कपायो न विद्यते यस्य उपज्ञान्तकपायादेः सोऽकषाय इत्युच्यते । सकषायश्च १५ अकषायश्च सकषायाकषायौ तयोः सकषायाकषाययोः षष्ठीित्वचनमत्र । सं सम्यक् पर उत्कृष्टः अयो गतिः पर्यटनं प्राणिनां यत्र भवति स सम्परायः संसार इत्यर्थः, सम्परायः प्रयोजनं यस्य कर्मणः तत् कर्म साम्परायिकम् , संसारपर्यटनकारकं कर्म साम्परायिकमित्युच्यते । ईर गतौ कम्पने च । ईरणम् ईर्या । "ऋवर्ण<mark>व्यञ्जनान्तात् घ्यण्</mark>" [ का० सू० ४।२।३५ ] ईर्येति कोऽर्थः ? योगो गतिः योगप्रवृत्तिः कायवाङ्मनोव्यापारः कायवाङ्मनोवर्गणावलम्बी २० आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशचलनम् ईर्येति भण्यते। तदुद्वारकं कर्म ईर्योपथमुच्यते। तरेव कषायादिकं द्वारमास्रवमार्गो यस्य कर्मणः तत्तदुदारकम् । साम्परायिकञ्च ईर्यापथञ्च साम्परायिकेर्यापथे तयोः साम्परायिकेर्यापथयोः । अत्रापि षष्ठीद्विचनम् । अस्यायमर्थः सकषा-यस्य मिश्यादृष्टेजीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिभ्रमणकारणस्य कर्मणः आस्रवो भवति। अकषायस्य उपज्ञान्तकपायादिकस्यात्मनः ईर्योपथस्य संसारेऽपरिभ्रमणहेतोः कर्मण आस्रवो २५ भवति । ईर्योपथकमीस्रवः संसारापरिभ्रमणकारणं कथम् ? अकषायस्य उपशान्तकपायादे-योंगवशादुपात्तस्य कर्मणः कषायाभावादु बन्धाभावे सति शुक्ककुड्यपतितलोष्टवदु अनन्तर-समये निवर्तमानस्य ईर्यापथस्यास्रवः बन्धकारणं न भवति यस्मात् । सकपायस्य तु आत्मनो मिथ्यादृष्ट्यादेर्योगवशादानीतस्य स्थित्यनुभागवन्धकारस्य साम्परायिकस्य कर्म्मणः आस्रवो भवकारणं भवति यस्मात् । अत्र सकषायस्य साम्परायिकस्यास्रवो भवति । अकषायस्य ३० ईर्यापथस्य आस्रवो भवतीति यथाक्रमं वेदितव्यम्।

१ विश्राम- भा०, ब०, ज०। २ विश्रम्य- ता०। ३ -कारकसा- भा०, ब०, ज०।

अथ सकषायस्य आस्रवस्य भेदपरिज्ञापनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते-

# इन्द्रियकषायाव्रतिकयाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥

इन्द्रियाणि च कपायाश्च अन्नतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायान्नतिक्रयाः। पञ्च च चत्वारश्च पञ्च च पञ्चविंदातिश्च पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंदातयः ता सङ्ख्या यासाम् अनुक्रमेण इन्द्रियकषायान्नतिक्रयाणां ताः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंदातिसङ्ख्याः। अस्यायमर्थः—स्पर्धनरसन-प्राणचक्षुरश्रोत्राणि निज्ञनिज्ञविषयव्यापृतानि पूर्वोक्तिन इन्द्रियाणि पञ्च। क्रोधमानमाया-लोभलक्षणोपलक्षिता वद्त्यमाणास्वरूपाः कषायाश्चत्वारः। हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्योऽविर्दात-लक्षणोपलक्षितानि वक्ष्यमाणानि अन्नतानि पञ्च। साम्प्रतं व्यावण्यमानाः पञ्चविंदानिक्रियाः। एते चत्वारो राज्ञयः पूर्वस्य साम्परायिकास्रवस्य भेदाः प्रकाराः भवन्ति।

तत्र पञ्चविंशतिकियास्य हृपं निरूप्यते—चैत्यगुरुप्रवचनार्चनादिस्वरूपा सम्यग्दर्शन-80 वर्द्धिनी अन्यक्रियाभ्यो विशिष्टा सम्यक्त्विक्रया। १। परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यात्वप्रवृत्ति-कारणभूता मिथ्यात्विकया । २ । गमनागमनादिषु मनोवाकार्यः परप्रयोजकत्वं प्रयोगिकया ।३। सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयत्नेनोपकरणादिग्रहणं वा समादानिक्रया । ४ । ईयीपथकर्महेतुका ईयीपथिकया । ५ । क्रोधाविष्टस्य दुष्टत्वं प्रादोषिकी क्रिया । ६ । प्रदुष्टस्य १५ सतः कायाभ्युग्रमः कायिकी क्रिया। ७। हिंसोपकरणप्रहणात् आधिकारिणिकी क्रिया। ८। दुःखोत्पत्तौ २परितप्तिपरवशत्वं पारितापिकी क्रिया । ९। दशप्राणिवयोगकरणं प्राणातिपाति-को क्रिया। १०। रागार्द्रीकृतस्य प्रमादवतः हृद्यरूपविलोकनाभिनिवेशो दर्शनिक्रया। ११। प्रमाद्परतन्त्रस्य कमनीयकामिनीस्पर्शनानुबन्धः स्पर्शनिकिया। १२ । अपूर्वहिंसादिप्रत्ययविधानं प्रतीतिजननं प्रात्यायिकी क्रिया । १३। स्त्रीपुरुपपश्वाद्यागमनप्रदेशे मलमृत्राद्युत्सर्जनं समन्तानु-२० पातनक्रिया।१४। अप्रतिलेखिताऽनिरीक्षितप्रदेशे शरीरादिनिक्षेपणमनाभोगक्रिया।१५। कर्म-करादिकरणीयायाः कियायाः स्वयमेव करणं स्वकरिकया । १६ । पापप्रवृत्तौ परानुमतदानं निसर्गिकिया ।१७। परविहितगुप्तपापप्रकाशनं विदारणिकया । १८ । चारित्रमोहोदयात् जिनो-क्तावश्यकादिविधानासमर्थस्य अन्यथाकथनम् आज्ञाच्यापादनक्रिया ।१९। शठत्वेन अलसत्वेन च जिनसूत्रोपदिष्टविधिविधानेऽनादरः अनाकाङ्क्षा क्रिया ।२०। प्राणिच्छेदनभेदनहिंसनादि-२५ कर्मपरत्वं प्राणिच्छेदनादी परेण विधीयमाने वा प्रमोदनं प्रारम्भक्रिया । २१ । परिप्रहाणा-मविनाशे प्रयत्नः पारिप्राहिकी किया । २२ । ज्ञानदर्शनचारित्रतपस्सु तद्वत्सु पुरुपेषु च मायावचनं वक्कनाकरणं मायाकिया । २३ । मिथ्यामतोक्तिकयाविधानविधापनतत्परस्य साधु त्वं विद्धासीति मिथ्यामतदृढनं मिथ्यादर्शनिकया। २४। संयमघातककर्मविपाक-पारतन्त्रयान्निर्वृत्तौ अवर्तनम् अप्रत्याख्यानिकया । २५ । एताः पञ्चविंशतिकिया ज्ञातन्याः । ३० इन्द्रियाणि कषाया अन्नतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पञ्चविंशतिस्तु क्रियाः कार्यरूपाः प्रवर्तन्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां भेदो वेदितव्यः । साम्परायिकास्त्रव उक्तः ।

१ -नाथना- आ०, व०, ज० । २ -तप्त्यं प- ता० । ३ -त्रादिव्युत्स- आ०, व०, ज० ।

अथ योगत्रयं सर्वसाधारणम् , तदास्रवबन्धफलानुभवनं तु विशेषवद् वर्तते जीवपरि-णामानन्तविकल्पत्वात्। स तु फलानुभवनलक्षणो विशेषः तत्सङ्क्षेपसूचनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते—

## तीव्रमन्द्ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

वहिरन्तःकारणोदीरणवशान् तीव्रते स्थूलो भवति उद्रेकं प्राप्नोति उत्कटो भवति यः परिणामः स तीत्र इत्युच्यते । मन्दते अल्पो भवति अनुत्कटः सञ्जायते यः परिणामः स ५ मन्द उच्यते । 'हनिष्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रवर्तनं ज्ञातमित्युच्यते । मदेन प्रमादेन वा अज्ञात्वा हननादौ प्रवर्तनम् अज्ञातमिति भण्यते । अधिक्रियन्ते अर्थाः यस्मिन्निति अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्य पुरुषादेनिजशक्तिविशेषो वीर्यमुच्यते । भावशब्दः प्रत्येक-मभिसम्बध्यते. तेनायमर्थः—तीव्रभावश्च मन्द्रभावश्च ज्ञातभावश्च अज्ञातभावश्च अधिकरणञ्च वीर्यञ्च तीत्रमन्द्ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्याणि, तेषां विशेषा भेदाः तीत्रमन्द- १० ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषाः, तेभ्यस्तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यः। तस्य आस्त्रवस्य विशेष तदिशेषः । क्रोधरागदेषशिष्टाशिष्टप्राणिसंयोगदेशकालायनेकबहिःकारण-वशात इन्द्रियकषायत्रतिक्रयाणां कुत्रचिदात्मनि तीत्रो भाषो भवति तस्य तीत्र आस्त्रवः स्यात् . इन्द्रियक्षपायात्रतिक्रियाणां क्रत्रचिदात्मनि मन्दो भावो भवति निर्वेलः परिणामः स्यात् तस्य मन्द आस्त्रवो भवति । इन्द्रियकषायात्रतिकयाश्वर्तने कस्यचिदात्मनः उज्ञातत्वं भवति तस्य १५ महान् आस्त्रवः स्यात् । इन्द्रियादीनामज्ञातभावे प्रवृत्तौ सत्याम् अल्पास्रवः स्यात् । तथा अधिकरणविशेषे र्राप सति आस्रवस्य विशेषो भवति, यथा वेश्यादीनामालिङ्गने अल्पास्रवः स्यात राजपत्नी लिङ्गिनीप्रभृत्यालिङ्ग ने महान आस्त्रवो भवति । वीर्यविशेषे च व्यक्रर्षभ-नाराचसंहननमण्डितपुरुषहृषीकादिव्यापारे महानास्रवो भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप-कर्मकरणे अल्पास्त्रवो भवति, अल्पाद्प्यल्पो भवति, तत्रापि वीर्यविशेर्पान्तर्भावात्। एवं २० क्षेत्रकालादायपि आस्वविशेषो वेदितव्यः । गृहब्रह्मचर्यभक्षेऽल्पास्रवः स्यात् , देवभवन-ब्रह्मचर्यभक्ते महानास्त्रवः स्यात् , तस्माद्पि तीर्थमार्गे "महानास्त्रवः स्यात् , तीर्थमार्गादपि तीर्थे महास्रवो' भवेत । एवं कालादी, देववन्दनाकाले परकालात् महास्रवः स्यात् । एवं पुस्तकादिः दुव्यादौ आस्त्रवभेदो मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणभेदात कार्यभेद इति ।

अथ अधिकरणं यदुक्तं तत्स्वरूपं न ज्ञायते, तत् कीदृशमिति प्रश्ने सूत्रमिदं २५ वभणुराचार्याः—

#### अधिकरणं जीवाजीवाः॥ ७॥

अधिकियन्तेऽथी अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते । यदुद्रव्यमाभित्य आस्रव उत्पद्यते

१ हरिष्यामि तं आ०, ब०, ज०। २ - किया प्रवर्तेक- आ०, ब०, ज०। ३ ज्ञातव्य म- आ०, ब०, ज०। ४ - पे सित आ०, व०, ज०। ५ मिक्षुणी। ६ - नेन म- आ०, व०, व०। ७ वज्रवृष- आ०, व०, ज०। ८ - पान्तरामा- आ०, व०, ज०। ९ महास्रवः ता०।

१० महानास्त्रवो भा०, ब०, ज०।

तद्द्रव्यमधिकरणमुच्यते । सर्वोःपि शुभाशुभळक्षण आस्रवे यद्यप्यात्मनो भवति जीवस्य प्रश्नायते तथापि य आस्रवो मुख्यभूनेन जीवेन "उत्पाद्यते तस्यास्रवंस्य जीवोऽधिकरणं जीव-द्रव्यमाश्रयो भवति । यस्तु आस्रवोऽजीवद्रव्यमाश्रिय जीवस्योत्पद्यते तस्य आस्रवस्याधिकरण-माश्रयोऽजीवद्रव्यमुच्यते । जीवाश्च अजीवाश्च जीवाजीवाः, तेषां लक्षणं पूर्वमेवोक्तम् "जीवा-जीवास्त्रवन्धसंवरनिर्जर।मोश्चास्तत्त्वम्" [त० स्०१।४] इत्यधिकारे । यदि जीवा-जीवलक्षणं पूर्वमेवोक्तं तेनैश्चिकारेण जीवाजीवा लभ्यन्ते कि पुनः जीवाजीवश्वहणेन ? साधूक्तं भवताः अधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् पुनर्जीवाजीवश्वहणम्-अधिकरणविशेषस्तु ज्ञापनीय एव तेन पुनर्जीवाजीवश्वहणं कृतम् । कोऽसावधिकरणविशेषः ? हिंसागुपकरणभावः । भवतु नामैशं जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवो एवं द्विवचने अश्वेषश्चपत्ते बहुवचनं किमर्थं १० कृतम् ? युक्तमुक्तं भवताः द्विवचने प्राप्ते यद्य बहुवचनेन निर्दिश्यते तेन जोवाजीवयोभ्द्वययोर्थे सन्ति पर्यायास्तेऽध्यास्रवस्याधिकरणं "भवन्ति तेन बहुवचनं यक्तमेव ।

अथ जीवाधिकरणाऽजीवाधिकरणये।मैध्ये जीवाधिकरणभेदपरिज्ञापनार्थं योगो-ऽयमुच्यते—

# आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रि-श्य स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकज्ञः ॥ ८ ॥

आदौ भवं आयम् । संरम्भश्च समारम्भश्च आरम्भश्च संरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्च ते क्रतकारितानुमताश्च योगक्ठतकारितानुमताश्च योगक्ठतकारितानुमताश्च कपायविशेषाश्च योगक्ठतकारितानुमताश्च कपायविशेषाश्च योगक्ठतकारितानुमतकपायविशेषाश्च योगक्ठतकारितानुमतकपायविशेषाश्च संरम्भसमारम्भारम्भा योगक्ठतकारितानुमतकपायविशेषेठपळ- श्चिताः संरम्भसमारम्भारम्भयोगक्ठतकारितानुमतकपायविशेषास्तेत्वथाक्तैः । त्रिः त्रीन् वारान् , पुनश्च त्रिः त्रीन् संरम्भं समारम्भम् आरम्भं प्रति गणनं भवति । तेषामेव संरम्भादीनामेव चतुःभिः कपायश्च गणनं भवति । आद्यं जीवाधिकरणम् आस्रवोत्पाद्कं भवति । अस्यायमर्थः—प्रमाद्वतो जीवस्य प्राणव्यपरोपणादिषु प्रयत्नावेशः संरम्भं ध्उच्यते । प्राणव्यपरोपणादीनाम् उपकरणाभ्यासकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव आरम्भ उच्यते । काय-२५ वाङ्मनोळक्षणस्त्रिविधो योगः । कृतः स्वतन्त्रेण विहितः । कारितः परप्रयोजकत्वम् । अनुमतः केनचित् क्रियमाणे प्राणव्यपरोपणादौ अनुमोदनम् । कपायाः क्रोधमानमायाळोभाः । अर्थो-ऽर्थान्तराद् विशिष्यते यः स विशेषः । स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसम्बद्ध्यते—संरम्भविशेषः समारम्भविशेषः आरम्भविशेष इत्यादि । त्रयः संरम्भसमारम्भारम्भाः । त्रयो योगाः । त्रयः

१ उत्तद्य – ता॰, आ॰, ब॰। २ –स्याधि – आ॰, ब॰, ज॰। ३ न्यायप्राप्ते । ४ –योर्ये आ॰, ब॰, ज॰। ५ भवति आ॰, ब॰, ज॰। ६ कथ्यते आ॰, ब॰, ज॰। ७ –घः प्र- आ॰, ब॰, ज॰।

कृतकारितानुमताः । चत्वारः कषायाः । एतेषां गणनाया अभ्यावृत्तिः पुनःपुनर्गणना ै सुच्प्रत्य-येन सूच्यते । एकमेकं प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम् । एकेकं प्रति त्र्यादीन् प्रापयेदित्यर्थः । तथाहि-कोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः लोभकृतकाय-संरम्भः, क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, छोभ-कारितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः ५ लोभानुमतकायसंरम्भ इति द्वादशप्रकारः कायसंरम्भो भवति । एवं वाक्योगो द्वादशप्रकारः क्रोधकृतवाक्संरम्भः, मानकृतवाक्संरम्भः, मायाकृतवाक्संरम्भः, लोभकृतवाक्संरम्भः, क्रोधकारितवाक्संरम्भः, मानकारितवाक्संरम्भः, मायाकारितवाक्संरम्भः लोभकारितवाक्सं-रम्भः, क्रोधानुमतवाक्संरम्भः, मानानुमतवाक्संरम्भः, मायानुमतवाक्संरम्भः, लोभानु-<sup>।</sup>मतवाक्संरम्भ इति द्वादशप्रकारो वाक्संरम्भः । क्रोधकृतमनःसंरम्भः, मानकृतमनःसंरम्भः, १० मायाकृतमनःसंरम्भः, लोभकृतमनःसंरम्भः, क्रोधकारितमनःसंरम्भः, मानकारितमनःसं-रम्भः, मायाकारितमनःसरम्भः, लोभकारितमनःसंरम्भः, कोधानुमतमनःसंरम्भः, मानानु-मतमनःसंरम्भः, मायानुमतमनःसंरम्भः, लोभानुमतमनःसंरम्भः इति द्वादशप्रकारो मनः-संरम्भः। एवं पट्त्रिंशत्प्रकारः संरम्भः, तथा पट्त्रिंशत्प्रकारः समारम्भः, तथा षट्त्रिंशत्-प्रकार आरम्भः एवमष्टोत्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणास्त्रवो भवति। चकारः किमर्थम् ? १५ अनन्तातुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनकपायभेदकुतान्तर्भेदसमुचयार्थः ।

अथाऽजीवाधिकरणभेदपरिज्ञानार्थं सूत्रं सूचयन्ति -

# निर्वतनीनित्तेपसंयोगनिसगी द्विचतुर्द्धित्रिभेदाः परम् ॥ ९ ॥

निर्वर्तते निष्पाद्यते निर्वर्तना निष्पाद्दना। निश्चिष्यते स्थाप्यते यः स निश्चेपः स्थापना। संयुज्यते मिश्रीकियते संयोगः। निःस्ज्यते प्रवर्तते निसर्गः प्रवर्तनम्। निवर्तना २० च निश्चेपश्च संयोगश्च निसर्गश्च निवर्तनानिश्चेपसंयागनिसर्गाः। द्वौ च चत्वारश्च द्वौ च व्यश्च द्विचतुर्द्धित्रयः, ते भेदाः येषां निर्वर्तनानिश्चेपसंयोगनिसर्गाणां ते द्विचतुर्द्धित्रभेदाः। पिपतिं पूर्यति परभागमिति परम्। अस्यायमर्थः—निर्वर्तना द्विभेदा द्विप्रकारा। निश्चेपश्चतुर्भेदः चतुःप्रकारः। संयोगो द्विभेदो द्विप्रकारः। निसर्गित्वभेदः त्रिप्रकारः। एते चत्वारो भेदाः परम् अजीवाधिकरणं स्वयमेव स्वभेते, तेन 'निर्वर्तनानिश्चेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्धिन् त्रिभेदाः' इत्येवं सूत्रं क्रियताम् किमनर्थकेन परशब्दम्बर्णनः इत्याह्नसत्यमुक्तं भवताः परमित्युक्ते संरम्भादिभ्यो निर्वर्तनादिकचतुष्टयं परमन्यत् भिन्नम् इत्यर्थः, अन्यथा जीवाधिकरणाधिकारात् निर्वर्तनाद्यश्चत्वारोऽपि जीवपरिणामा भवन्तीति भ्रान्तिरत्यद्वते, तदर्थं

१ -णनं मु-ताः । २ -त्त्याचार्याः भाः , वः , जः । ३ -ऋरणं ननु आः , वः , जः ।

परिमिति गृहीतम् । तत्र निर्वर्तनाधिकरणं द्विभेदं यहुक्तं तिकिम् १ मूळगुणिनवर्तनाधिकरणं करणम्, उत्तरगुणिनवर्तनाधिकरणं चेति निर्वर्तना द्विभेदा । तत्र मूळगुणिनवर्तनाधिकरणं पञ्चभेदम्-शरीरं वाक् मनः प्राणाः अपानाश्चेति । उत्तरगुणिनवर्तनाधिकरणं काष्ठपाषाणपुस्तक-चित्रकर्मादिनिष्पादनं जीवरूपादिनिष्पादनं लेखनञ्चेत्यनेकविधम् । निश्चेपश्चतुर्भेदः-अप्र- त्यवेश्चितनिश्चेपाधिकरणं दुष्प्रतिलेखितिनश्चेपाधिकरणं सहसानिश्चेपाधिकरणम् अनाभोगिनिः श्चेपाधिकरणं चेति । अनाभोग इति कोऽर्थः १ पुनरनालोकितरूपतया उपकरणादि श्चेषपामम् अनाभोग इत्युच्यते । संयोगो द्विभेदः- अन्नपानसंयोगाधिकरणं चपकरणस्योगाधिकरणं चेति । विसर्गस्त्रभेदः-कायिनसर्गाधिकरणं वाङ्निसर्गोधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणं चेति । एतच्चतुष्टयम् अजीवमाश्चित्य आत्मन आस्रव उत्पद्यते तेनाऽजीवाधिकरणमुच्यते ।

१० अथ सामान्यतया कर्मास्रव भेद उक्तः, अधुना सर्वकर्मणां विशेपेणास्रवा उच्यन्ते । तत्र ज्ञानावरणदर्शनावरणकर्मणोरास्रवभेदपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्याः—

# तत्प्रदोषनिह्नवमात्सर्योन्तर।यासादनरेपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

सम्याज्ञानस्य सम्याद्र्शनस्य च सम्याज्ञानसम्याद्र्शनयुक्तस्य पुरुषस्य वा त्रयाणां मध्ये अन्यतमस्य केनचित्पुरुपेण प्रशंसा विहिता, तां प्रशंसामाकण्यं अन्यः कोऽपि पुमान् पैशुन्य-१५ दृषितः स्वयमपि ज्ञानदर्शनयोस्तयुक्तपुरुपस्य वा प्रशंसां न करोति रलाघनं न व्याहरति ैकत्थनं नोचारयते तदन्तःपैशुन्यम् अन्तर्द्रष्टर्वं प्रदोप उच्यते । यत् किमपि वकारणं मनसि धृत्वा विद्यमानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वेद्मि एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पार्श्वे न वर्तते इत्यादि ज्ञानस्य ( यदपळपनं विद्यमानेऽपि नास्तिकथनं निह्नव उच्यते । आत्मसद्भ्यस्तमपि ज्ञानं दातुं योग्यमपि दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हेतुना यन्न दीयते तन्मात्सर्यमुच्यते। विद्यमानस्य प्रवन्धेन प्रवर्त-२० मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेद्विधानम् अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य विनयप्रकाशनगुणकीर्तनादेरकरणमासादनमुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वर्तते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य अयुक्तमिद्मज्ञानमिति दूषणप्रदानम् उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविनाशाभिप्राय इत्यर्थः । नतु आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरूपघातग्रहणं व्यर्थमिदम् ; युक्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य ज्ञानस्य यद्विनयप्रकाशनगुणकीर्तनादेरकरणं तदासादनम् , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथनं २५ ज्ञाननाशाभिप्रायो वर्तते, कथमनयोर्महान् भेदो नास्ति ? प्रदोषश्च निह्नवश्च मार्त्सर्यञ्च अन्तरायश्च आसाद्नञ्च उपघातश्च प्रदोषनिह्नवमात्सर्यान्तरायासाद्नोपघाताः । तयोः ज्ञान-दुर्शनयोः । एते षट् पदार्थाः ज्ञानदुर्शनावरणयोः ज्ञानावरणदुर्शनावरणयोरास्त्रवा भवन्ति आस्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्शने साकारनिराकाररूपे । अत्र विशेषज्ञापनं ज्ञानम् , सत्तावळोकनमात्रं दर्शनम् , तयोरावरणे ज्ञानदर्शनावरणे तयोः ज्ञानदर्शनावरणयोः ।

१ -स्थापितमना - आ॰, ब॰, ज॰। २ कथनं नो - आ॰, ब॰, ज॰। ३ करणं आ॰, ब॰, ज॰। ४ -स्य अप- अ॰ ब॰, ज॰।

नतु तच्छव्देन ज्ञानदर्शने कथं लभ्येते पूर्वं ज्ञानदर्शनयोरनिर्देशात् ? सत्यम् ''श्रौतानुमितयोः श्रौतसम्बन्धो विधिर्बलवान्'' [ ] इति । परिभाषा-सूत्रबळात् तच्छव्देन ज्ञानं दर्शनं च छभ्यते । ज्ञानदर्शनावरणयोरिति सूत्रे शब्दश्रवणात् तेन पूर्वसूत्रोक्तनिर्वर्तनादिकं न शङ्कनीयम्। केनचिदुक्तम् श्नानदर्शनावरणयोरास्रवाः के इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तत्प्रदोपादय इति ज्ञानदर्शनयोः प्रदोपादय इति । एते प्रदोषादयः ज्ञाने ५ कृता अपि दर्शन।वरणस्यापि कारणं भवन्ति एकहेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य दर्शनात् । अथवा ये ज्ञानविषयाः प्रदोषादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दर्शनविषयाः प्रदोषाद्यस्ते तु दर्शनावरणहेतवो ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम् आचार्ये शत्रुत्वम् , उपाध्याये । प्रत्यनीकत्वम् , अकाले अध्ययनम् , अरुचिपूर्वकं पठनम् , पठतोऽप्यालस्यम् , अनाद्रेण व्याख्यानश्रवणम् , प्रथमानुयागे वाच्यमाने अपरानुयोगवाचनम् तीर्थोपरोध १० इत्यर्थः, बहुश्रुतेषु गर्वविधानम् , मिथ्योपदेशश्च, बहुश्रुतापमाननम् , स्वपक्षपरिहरणं परपक्ष-परिप्रहः—तदेतद्दुयं तार्किकदर्शनार्थम् स्यातिपूजालाभार्थम् , असम्बद्धः प्रलापः, उत्सूत्रवादः, कपटेन ज्ञानप्रहणम् , शास्त्रविकयः, <sup>3</sup>प्राणातिपाताद्यश्च ज्ञानावरणस्य आस्रवाः । तथा दुर्शनावरणस्य आस्रवाः देवगुर्वोदिदशेनमात्सर्यम् , दर्शनान्तरायः, चक्षुरुत्पाटनम् , इन्द्रिया-भिमतित्वम् , निजद्येगोर्रवम् , दीर्घनिद्रादिकम् , निद्रा, आलस्यम् , नास्तिकत्वप्रतिग्रहः, १५ सम्यग्दृष्टेः सन्दूषणम् , कुशास्त्रप्रशंसनम् , यतिवर्गजुगुप्सादिकम् , प्राणातिपातादयश्च दुर्शनावरणस्य आस्रवाः ।

अथ वेदनीयं कर्म द्विविधं वर्तते सद्धेचमसद्वेदां च। सद्धेदां सुखकरम् , असद्वेदां दुःखकरम्। तत्र असद्ग्रेद्यस्य कारणानि सूचयत्सूत्रमिदमाहुः—

## दुःखद्यो क्रतापाक्रन्द्नवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्य-सद्देचस्य ॥ ११ ॥

२०

दुःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतनोपकारकवस्तु-सम्बन्धविनाशे वैक्छव्यं दीनत्विमत्यर्थः, तापनं तापः निन्दाकारणात् मानभङ्गविधानाश्च कर्कशवचनादेश्च सञ्जातः "आविलान्तःकरणस्य कलुपितचित्तस्य तीत्रानुशयोऽतिशयेन पश्चात्तापः खेद इत्यर्थः । आक्रन्यते आक्रन्दनं परितापसञ्जातवाष्पपतनबहुरुविरापादिभिन्यक्तं प्रकटम् २५ अङ्गविकारादिभिर्युक्तं क्रन्दनमित्यर्थः । हननं वधः ।

"पंच वि इंदियपाणा मनवचकाएण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति 'दस पाणा ॥ १ ॥" [बोधपा० ५३] इति

१ ''श्रुतानुमितयोः श्रौतो विधिर्बलीयान्''- ग्यायसं ॰ प्ट॰ ६९ । परिभाषेन्दु ॰ परि ॰ ११३ । २ ध्याय प्रत्य- आ॰, ब॰, ज॰। ३ प्राणिनिपा- आ॰, ब॰, ज॰। ४ अविला- आ॰, ब॰, ज॰। ५ बहुविला- आ०, ब०, ज० । ६ दह पा- आ०, ब०, ज० ।

२५

गाथोक्तलक्षणदशप्राणिवयोगकरणिमत्यर्थः । परिदेव्यते परिदेवनं सङ्क्लेशपरिणामिविहितावलम्बनं स्वपरोपकौराकाङ्क्षालिङ्गम् अनुकम्पाभू यिष्ठं रोदनिमत्यर्थः । दुःखं च शोकरच तापरचाकन्दनं च वधरच परिदेवनं च दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा च पररच
जभयरच आत्मपरोभयास्तेषु तिष्ठन्तीति आत्मपरोभयस्थानि । एतानि पट् कर्माणि कोपाद्याप वेशवशात् आत्मस्थानि परस्थानि जभयस्थानि च असद्वेद्यस्य दुःखरूपस्य कर्मणः आस्रवनिमित्तानि भवन्तीति वेदितव्यम् । ननु शोकादयः पञ्चापि दुःखमेव, तेन 'दुःखमात्मपरोभयस्थमसद्वेद्यस्य' इति सूत्रं क्रियतां कि शोकादिग्रहणेन ? इत्याह—साधूक्तं भवताः यद्यपि
शोकादयो दुःखमेव वर्तन्ते, तथापि कतिपयविशेषकथनेन दुःखजातेरनुविधानं विधीयते
अनुकरणमुच्यते इत्यर्थः । यथा गौरित्यभिहिते अनिर्क्षाते विशेषे सित गोविशेषकथनार्थः
१० खण्डमुण्डशुक्लक्रुण्णादुपादानं विधीयते तथा दुःखविपयारच विशेषा असंख्येयलोकभेदसम्भवा अपि कतिपया अत्र निर्दिश्यन्ते तिद्वेवेकप्रतिपत्त्यर्थः ।

अत्र किश्चिद् विधीयते चर्चनम्-चेद् दुःखादीन्याैत्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्यास्रवकारणानि वर्तन्ते तर्हि आहंतैः केशोत्पाटनम् उपवासादिप्रदानम् आतापनयोगोपदेशनं सर्वमित्यादिकमा-चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते प्रतिज्ञायते भवद्भिः तर्हि आत्मपरोभयान् प्रति किमित्युप १५ दिश्यते ? साधूक्तं भवता, अन्तरङ्गकोधावेशपूर्वकाणि दुःखशोकादीनि असद्वेद्यास्रवकारणानि भवन्ति, क्रोधाद्यावेशाभावात्र भवन्ति विशेपोक्तंवात्। यथा कश्चिद्वेद्यः परमँकरुणाचित्तस्य मायामिथ्यादिनिदानशल्यरहितस्य संयमिनो मुनेरुपरि गण्डं पिटकं विस्फोटं शक्तेण पाटयति तच्छस्त्रपातनं यद्यपि दुःखहेतुरपि वर्त्तते तथापि भिपग्वरस्य बाह्यनिमित्तमात्रादेव कोषाद्यावेशं विना पापवन्धो न भवति, तथा संसारसम्बन्धिमहादुःखाद्भोतस्य मुनेः २० दुःखनिवृत्त्युपायं प्रति सावधानचित्तस्य शास्त्रोक्तं कर्माण प्रवर्तमानस्य सङ्क्लेशपरिणामरिहतत्वात् केशोत्पाटनोपवासादिदानदुःखकारणोपदेशेऽपि पापवन्धो न भवति। तथा चोक्तम् —

"न दुःखं न सुखं यद्धदेतुर्दृष्टश्चिकित्सिते। चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद् दुःखमथवा सुखम्॥१॥ न दुःखं न सुखं तद्धदेतुर्मोक्षस्य साधने। मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद् दुःखमथवा सुखम्॥२॥"[

एतस्य श्लोकद्वयस्य व्याख्यानम्—यथा चिकित्सते रोगचिकित्साकरणे हेतुः शस्त्रादिकः स स्वयं दुःखं न भवति सुखं च न भवति कस्माद्चेतनत्वादित्यर्थः, चिकित्सायां तु प्रतीकारे प्रवृत्तस्य वैद्यस्य दुःखम् अथवा सुखं स्यादेव। कथम् १ यदि वैद्यः क्रोधादिना शस्त्रोण

१ -कारका - आ॰, ब॰, ज॰। २ विविधविषयस् च अ - आ॰, ब॰, ज॰। ३ -क्तवात् य - आ॰, ब॰, ज॰। ४ -करुणानिर्चितस्य आ॰, ब॰, ज॰। ५ -टकं आ॰, ब॰, ज॰। ६ -देशोपि आ॰, ब॰, ज॰। ७ उद्धृतौ इमौ स॰ सि॰ ६।११।

विस्फोटं पाटयित तदा [ S ] धर्मकर्मोपार्जनाद् भिषजो दुःखं भवित, यदा तु कारुण्यं कृत्वा तद्व याधिविनाशार्थं मुनेः सुखजननार्थं विस्फोटं पाटयित तदा कोधाद्यभावाद् धर्मकर्मोपार्जनाद् वैद्यस्य सुखमेव भवित । दृष्टान्तरलोको गतः । इदानीं दार्ष्टान्तरलोको व्याख्यायते—एवं मोद्दक्षय-साधनहेतुरुपवासलोचादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपो न भवित किन्तु य उपवासादिकं करोति कारयित वा शिष्यं गुर्वोदिकः तस्य दुःखं सुखं वा भवित, यदि गुरुः कोधादिना उपवासादिकं ५ करोति कारयित वा तदा [ S ] धर्मकर्मोपार्जनात् दुःखमेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार-दुःखविनाशार्थमुपवासादिकं कारयित करोति वा तदा धर्मकर्मोपार्जनात् सुखमेव प्राप्नोति । यथा दुःखादयः असद्वेद्यास्रवकारणानि पट् प्रोक्ताः त्र तथा अन्यान्यपि भविन्त । तथाहि—अशुभः प्रयोगः, परिनन्दनम् , पिशुनता, अननुकम्पनम् , अङ्गोपाङ्गच्छेदनभेदनादिकम् , तर्जनम् , मर्त्तनम् , तर्जनम् , मर्त्तनम् , द्मनम् , परिनन्दनम् , आत्मप्रशंसनम् , संक्लेशोत्पादनम् , महापरमः , महापरिष्रहः, मनोवाक्कायवक्रशीलंता, पापकर्मोपजीवित्वम् , अनर्थदण्डः, विषमिश्रणम् , शरजालपाशवागुरापञ्चरमारणयन्त्रोपायसर्जनादिकम् , एते पापिमशः पदार्थो आत्मनः परस्य उभयस्य वा कोधादिना क्रियमाणा असद्वे द्यास्वा भविन्त ।

अथेदानीं सद्वेद्यास्रवस्वरूपं निरूपयन्नाह—

१५

## भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगचान्तिशौचमिति

#### सब्रेचस्य ॥ १२ ॥

नारकितर्यङ्मनुष्यदेवपर्यायस्थ्रणासु चतस्यु गितपु निजनिजकमींद्यवशाद् भवनिति भूतानि प्राणिवर्गाः । अहिंसासत्यास्तेयत्रद्यचर्याऽपरिप्रहृदिवाभुक्तस्थ्रणानि व्रतानि
एकदेशेन सर्वथा च विद्यन्ते येपां ते व्रतिनः श्रावका यतयश्च । परोपकारांद्रचित्तस्य २०
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुपस्य अनुकम्पनम् अनुकम्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि
च व्रतिनश्च भूतव्रतिनस्तेषु तेपां वा अनुकम्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । परोपकारार्थं निजद्रव्यवययो
दानम् । संसारहेतुनिपेधं प्रति उद्यमपरः अक्षीणाशयश्च सरागो भण्यते । पट्जीविनिकायेषु
पडिन्द्रियेषु च पापप्रवृत्तेर्निवृत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुपस्य संयमः
सरागसंयमः, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयमः । सरागसंयम आदिर्येषां २५
संयमासंयमाऽकामनिर्जराबास्तपःप्रभृतीनां ते सरागसंयमादयः । भूतव्रत्यनुकम्पा च दानं च
सरागसंयमादयश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयः तेषां योगः सम्यक् प्रणिधानं सम्यक्
चिन्तनादिकं भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । क्रोधमानमायानां निवृत्तिः
श्चान्तिः । स्टोभप्रकाराणां विरमणं शौचिमस्युच्यते । भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादि-

१ कारणं आ०, ब०, ज०। २ प्रोक्तानि आ०, ब०, ज०। ३ -लतया पाप- आ०, ब०, ज०। ४ -रार्द्रीचि-ता०।

80

योगश्च क्षान्तिश्च शौचं च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमीदियोगश्चान्तिशौचम् । समाहारो हुन्द्वः । इति एवं प्रकार अर्हृत्पूजाविधानतात्पर्यम् , बालवृद्धतपित्वनां च वैयावृत्त्यादिकं सर्वमेतत् सद्वेद्यस्य आस्रवाः सुखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति । ननु व्रतिनः किं भूतानि न भवन्ति यत्प्रथग् गृह्यन्ते ? युक्तमुक्तं भवता ; भूतप्रहणात् सिद्धे ५ सति यद् व्रतिशब्द्यहणं तद् व्रतिनामनुकम्पा प्रधानतया कर्तव्येति सूचनार्थम् ।

अथ मोहकमीस्रवसूचनार्थं सूत्रद्वयं मनसि घृत्वा सम्यक्त्वमोहास्रवकारणसङ्कथनार्थं तत्रेदं सूत्रमुच्यते—

केविलिश्रुतसङ्घधमेदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ द्विपदमिदं सूत्रम् ।

''क्षायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवभासम् । सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥''

[ सं० श्रुतभ० रलो० २९ ]

इत्यार्योक्त (क्तं) केवलं ज्ञानम् आवरणद्वयरहितं ज्ञानं विद्यते येपां ते केविलनः। श्र्यते स्म श्रवणं वा श्रुतं सर्वज्ञवीतरागापिदृष्टम् , अतिशयवद्बुद्धिऋद्धिसमुपेतगणधरद्वातु-१५ स्मृतप्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपात्राणां श्रमणानां परमादिगम्बराणां गणः समृहः सङ्ख उच्यते । अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं निःसङ्गत्विमत्यादिलक्षणोपलक्षितः सर्वज्ञवीतरागकेवलिप्रणीतः धर्म इत्युच्यते, दुर्गतिदुःखादुद्धृत्य इन्द्रादिपूजितपदे धरतीति धर्म इति निरुक्तेः "अति हुसुधृक्षिणीयदभायास्तुभ्यो मः।" [का० उ० १।५३] भवनवासिव्यन्तरञ्योतिष्ककल्पवासिलक्षणापलक्षिताः मनसा अमृताहाराः पूर्वोक्तलक्षणा २० देवाः। केविलिनश्च शुतं च सङ्घश्च धर्मश्च देवाश्च केविलिशुतसङ्घधर्मदेवाः, तेषां तेषु वा अवर्णवादो निन्दावचनं केविछिश्रुतसङ्घधर्मदेवावर्णवादः । केविछिनामवर्णवादस्तावत्— केविलनः किल केवलज्ञानिनः कवलाहारजीविनः, तेषां च रोगो भवति उपसर्गश्च सञ्जायते, नग्ना भवन्त्येव परं वस्त्राभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं सर्वं केवछज्ञानिनां गुणवतां महतामसद्भृतदोषोद्भवनमवर्णवादो वेदितन्यः । मांसभक्षणं मद्यपानं मातृस्वस्नादिमैथुनं २५ जैल्लालने महापापमित्यादिकमाचरणं किल शास्त्रोक्तं श्रुतस्यावर्णवादः। गुणवतो महतः श्रुतस्य असद्भृतदोषोद्भवनमवर्णवादः श्रुते धूर्तजनसम्मेलित्वात्। एते दिगम्बराः खलु शूद्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीबहिर्भूताः कल्किंलोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब-राणाम् असद्भूतदोपोद्भवनं सङ्घस्यावर्णवादः । अर्हदुपदिष्टो धर्मः खलु निर्गुणः तद्विधायका

१ भवति भा॰, ब॰, ज॰। २ जलगालनकन्दमूलभक्षणमहा--आ॰, ब॰,द॰। ३ -जनमेलि-आ॰, ब॰, ज॰। ४ -कालोद्भूताः आ॰, ब॰, द॰।

ये पुरुषा वर्तन्ते ते सर्वेऽपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणवित महित केविलप्रणीते धर्मेऽसद्भूतदोषोद्भवनम् अविद्यमानदोषकथनं धर्मस्यावर्णवादः। देवाः किल मांसोपसेवा-प्रियाः तदर्थं तद्भचनिवधातार उर्वन्तिरक्षं लभन्ते इत्यादिको देवावर्णवादः। एतत्सर्वम-दोषदोपोद्भवनं सम्यक्त्वमोहास्रवकारणं वेदितव्यम्।

अथ चरित्रमोहास्रवप्रकारप्रतिपादनार्थं समर्थ्यते सूत्रमेतत्-

4

## कषायोदयात्तीवपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

कपन्ति हिंसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कपायाः कषायाणामुद्यः कपायफळजननरूपः कषायोदयस्तरमात्कषायोदयात् तीत्रपरिणामः अत्युत्कटमनरकारः चारित्रमोहस्य चारित्रा-वरणकर्मण आस्त्रवो भवति । ते कषाया द्विप्रकाराः-कषायाः अकषायाश्च । तत्र कषायवेद-नीयस्य आस्रवः परेषामात्मनश्च कषायोत्पादनं व्रतशीलसंयुक्तयतिजनचारित्रदृषणप्रदानं १० धर्मध्यंसनं धर्मान्तरायकरणं देशसंयतगुणशीलसन्त्याजनं मात्सर्योदिना विरक्तचित्तानां विभ्रमोत्पादनम् आर्त्तरौद्रजनकलिङ्गव्रतादिधारणं कषायवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। पायवेदनीयं नवप्रकारम्—हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदभेदात् सद्धर्मजनोपहसनं दीनजनानामतिहसनं कन्दर्पहसनं बहुप्रखपनम् उपहसनशीखतादिकं हास्यवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । नानाप्रकारक्रीडनतत्परत्वं विचित्रक्रीड नभावो देशाद्य- १५ नौत्सक्यप्रीतिजननादिकं व्रतशीलादिष्यस्चिरित्येवमादिकं रतिवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। परेपामरतेराविभवनं परेषां रतेर्विनाशनं पापशीलजनानां संसर्गोदिकं पापक्रियाप्रोत्सा-हुनं चेत्याद्यः अरतिवेदनीयस्य आस्रवा भवन्ति । आत्मनः शोकोत्पादनं परेषां शोक-करणं शांकप्ठतानां जनानामभिनन्दनञ्चेत्यादयः शोकवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । स्वयं भवे <sup>२</sup>परिणमनं परेपां भयोत्पादनं निर्द्यत्वं त्रासनादिकं चेत्यादयो भयवेदनीयस्यास्रवा २० भवन्ति । पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादशीलत्वं चेत्यादयः जुगु सावेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । पराङ्गनागमनं स्वरूपधारित्वम् असत्याभिधानं परवञ्चनपरत्वं परच्छिद्रप्रेक्षित्वं <sup>३</sup>वृद्धरागत्वं चेत्याद्यः स्त्रीवेदनीयस्यास्त्रवा भवन्ति । अल्पकोपनम् अजिह्मवृत्तिरगर्वत्वं लोलाङ्ग नासमवायालपरागित्वम् ४ अनीर्पत्वं स्नाने गन्धद्रव्ये स्नजि आभरणादौ च रागवस्तनि अनादरः स्वदारसन्तोपः परदारपरिहरणं चेत्यादयः पुंवेदनीयस्य आस्रवा भवन्ति । २५ प्रचुरकषायत्वं गुह्येन्द्रियिनाशनं पराङ्गनापमानावस्कन्दनं स्त्रीपुरुपानङ्गव्यसनित्वं व्रतशीला-दिधारिपुरुषप्रमथनं तीव्ररागश्चेत्यादयो नपुंसकवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति ।

१ -क्रीडनं भावोद्देशा -ज॰। २ परिश्रमनं आ॰, व॰, ज॰। ३ परवृद्ध-आ०, व॰, ज॰।४ -रागत्व आ॰, व॰, ज॰।

अथायुष्कर्म चतुर्विधं वर्तते नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवायुर्भेदात् । तत्र तावन्नारकायुःकारण-प्रकाशनार्थं सूत्रमिदं ब्रुवन्ति—

## बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः॥१५॥

आरभ्यते इत्यारम्भः प्राणिपीडाहेतुव्योपारः, परिगृद्यत इति परिग्रहः 'ममेदम्' इति ५ बुद्धिछक्षणः, आरम्भाश्च परिग्रहाश्च आरम्भपरिग्रहाः, बहवः प्रचुरा श्वारम्भपरिग्रहाः यस्य स बह्वारम्भपरिग्रहः, बह्वारम्भपरिग्रहस्य भावः बह्वारम्भपरिग्रहत्वम् । नरके भवमुत्पन्नं यँत् तन्नारकं तस्य नारकस्य । बह्वारम्भपरिग्रहस्य नारकस्य नरकसम्बन्धिनः आयुषः आयुः- कर्मणः आस्रवो भवति । विस्तरेण तु मिथ्यादर्शनं तीव्ररागः अनुतवचनं परद्रव्यहरणं निः- शीलता । निरु पोपकारमितरिहतत्वं यतिभेदः समयभेदः कृष्णलेश्यत्वं विषयातिवृद्धिः १० रोद्रध्यानं हिंसादि कृर्कमनिरन्तरप्रवर्तनं वाल्युद्धस्त्रीहिंसनं चेत्यादय अशुभतीव्रपरिणामा नारकायुरास्रवा भवन्ति ।

अथ तिर्यग्योन्यायुराम्नव उच्यते-

#### माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

मिनोति प्रसिपति चतुर्गतिगर्त्तमध्ये प्राणिनं या सा माया, चारित्रमोहकर्मोद्या-१५ विभूतात्मकुटिळताळक्षणा निकृतिरित्यर्थः। तिरश्चां योनिः तिर्यग्योनिः, तिर्यग्योनौ भवं यदायुस्तत्तेर्यग्योनं तस्य तैर्यग्योनस्य। माया योगवक्रतास्वभावः तैर्यग्योनस्यायुषः तिर्यक्-योनिसम्बन्धिन आयुष्कर्मण आस्रवो भवति। विस्तरेण तु मिध्यात्वसंयुक्तधर्मोपदेशकत्वम् अस्तोकारमभपरिष्रहत्वं निःशोळत्वं वञ्चनिष्यत्वं नीळठेश्यत्वं कापोत्तठेश्यत्वं मरणकाळाद्यार्त्तं -ध्यानत्वं कूटकर्मत्वं भूभेदसमानरोषत्वं भेदकरणत्वम् अनर्थोद्भावनं कनकवर्णकान्यथाकथनं २० कृत्रिमचन्दर्नादिकरणं जातिकुळशीळसन्दूषणं सद्गुणळोपनमसद्गुणोद्भावनं चेत्याद्यः तिर्यगायुरास्रवा भवन्ति।

अथ मानुषायुरास्त्रव<sup>७</sup> उच्यते—

#### अल्पारमभपरिग्रहत्वं मानुपस्य ॥ १७॥

आरम्भाश्च परिप्रहाश्च आरम्भपरिष्रहाः, 'अल्पे आरम्भपरिष्रहा यस्य स अल्पा-२५ रम्भपरिष्रहः, अल्पारम्भपरिष्रहस्य भावः अल्पारम्भपरिष्रहत्वं नारकायुःकारणविपरीतत्व-मित्यर्थः। मानुबस्येदं मानुबं तस्य मानुबस्य। अल्पारम्भपरिष्रहत्त्वं मानुबस्यायुषः आयुः-कर्मण आस्त्रवो भवति। विस्तरेण तु विनीतष्रकृतित्वं स्वभावभद्रत्वम् अक्कुटिलञ्यवहारत्वं

१ आरम्भाः प- आ०, ब०, ज०। २ यदायु त-आ०, ब०, ज०। ३ -ताश्च निश्चलतावै-आ०, ब०, ज०। ४--खरक- आ०, ब०, ज०। ५ -कालार्चध्या-आ०, ब०, द०। ६ -नानि क-आ०, ब०, ज०। ७ -स्रवा उच्यन्ते आ०,ब०, ज०। ८-अल्पा आ- आ०, ब०, ज०।

१४

तनुकषायत्वम् अन्तकालेऽसंक्लेशत्वं मिथ्यादर्शनसिहतस्य विनीतत्वं सुखसंबोध्यत्वं धूलि-रेखासमानरोषत्वं जन्तूपघातिनवृत्तिः प्रदोषरिहतत्वं विकर्मवर्जितत्वं प्रकृत्यैव सर्वेषामागत-स्वागतकरणं मधुरवचनता उदासीनत्वमनस्यत्वम् अल्पसङ्क्लेशः गुर्वोदिपूजनं कापोतपीतले-श्यत्वञ्चेत्यादयो मानुषायुरास्रवा भवन्ति ।

अथापरमपि मानुषायुरास्त्रवकारणमाह—

## स्वभावमाईवश्र ॥ १८॥

मृदोर्भावो मार्दवं मानाभावः । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेशं विनाऽपि मार्दवं मृदुत्वं स्वभावमार्द्वं मानुषायुरास्रवो भवति । चकारः परस्परसमुच्चे । तेनायमर्थः-न केवलम् अल्पारम्भपरिम्रहत्वं मानुषस्यायुष आस्रवो भवति किञ्च स्वभावमार्दवत्वञ्च मानुषस्यायुष आस्रवो भवति । यद्येवं तर्हि 'ऋल्पारम्भपरिम्रहत्वं स्वभावमार्दवञ्च मानुषस्यायुषः' इत्येवमेकं १० सूत्रं किर्मित न कृतम् ? सत्यमेवैतत् ; किन्तु पृथग्योगविधानम् उत्तरायुरास्रवसम्बन्धार्थम् । तेनायमर्थः-स्वभावमार्दवं सरागसंयमार्दिकञ्च देव।युरास्रवो भवतीति वेदितव्यम् ।

अल्पारम्भपरिम्रहत्वं स्वभावमार्दवञ्च एतद् ह्रयमेव किं मानुपरयायुप आस्रवः ? नैवम् ; अपरमिप मानुपस्यायुप आस्रवो वर्तते । तत् किमिति प्रश्ने सूत्रमिदं ब्रुवन्ति भगवन्तः—

निःशीलवतत्वश्च सर्वेषाम् ॥ १९॥

शोळानि च गुणव्रतत्रयं <sup>२</sup>शिक्षाव्रतचतुष्टयं च शीळानीत्युच्यन्ते व्रतानि अहिंसादीनि पञ्च शीळव्रतानि, शीळव्रतेभ्यो निष्कान्तो निर्गतः निःशीळव्रतः शीळव्रतरिहतः निःशीळ-व्रतस्य भावः निःशीळव्रतत्वम् । चकारादल्पारम्भपरिप्रहत्वञ्च सर्वेषां नारकतिर्येङ्मनुष्य-देवानाम् आयुष आस्रवो भवति । ननु ये शीळव्रतरिहतास्तेषां देवायुरास्रवः कथं सङ्गच्छते ? २० युक्तमुक्तं भवताः, भोगभूमिजाः शीळव्रतरिहता अपि ईशानस्वर्गपर्यन्तं गच्छन्ति तदपेक्षया सर्वेषामिति ब्रहणम् । केचिदल्पारम्भपरिष्रहा अपि अन्यदुराचारसिहता <sup>3</sup>नरकादिकं प्राप्नुयन्ति तदर्येञ्च सर्वेषामिति गृहीतम् ।

अथ देवायुरास्रवकारणं प्राहुः—

## सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराषालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

संसारकारणनिषेधं प्रत्युद्यतः अक्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, प्राणीन्द्रियेषु अशुभ-प्रवृत्तेविरमणं संयमः, पूर्वोक्तस्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यर्थः। अथवा सरागः संयमो यस्य स सरागसंयम इति बहुत्रीहिरिष । संयमश्चासावसंयमः संयमासंयमः श्रावकत्रतमित्यर्थः। अँकामेन निर्जरा अकामनिर्जरा, यः पुमान् चारकनिरोधवन्धनबद्धः।

१ -ित नि- ता॰ । २ शीलत्र- आ॰, व॰, ज॰। ३ नारकादि प्रा-आ॰, व॰, ज॰। ४ अकामे नि- आ॰, व॰, ज॰। २९

कोऽथं: १ चारकेण वन्धविशेषेण भिरोधवन्धनवद्धो गाढवन्धनवद्धः चारकिनरोधवन्धनवद्धः, ताहशः पुमान् पराधीनपराक्रमः सन् बुभुक्षानिरोधं तृष्णादुःखं ब्रह्मचर्यकृच्छ्वं भूशयनकष्टं मल्धारणं परितापादिकञ्च सहमानः सहनेच्छारिहतः सन् यदीषत् कर्म निर्जरयित सा अकामनिर्जरा इत्युच्यते। वालानां मिथ्यादृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरिवाजकैकदण्ड- ५ त्रिदण्डपरमहं सादीनां तपःकायक्लेशादिलक्षणं निकृतिबहुलव्रतधारणञ्च वालतप उच्यते। सरागसंयमश्च संयमासंयमश्च अकामनिर्जरा च वालतपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम-निर्जरावालतपांसि। देवेषु चतुर्णिकायेषु भवं यदायुस्तदेवं तस्य देवस्य। एतानि चत्वारि कर्माणि देवायुरास्रवकारणानि भवन्ति।

अथ 'किमेतान्येव देवायुरास्रवाः भवन्ति, उताहोऽन्यदिप किमिप देवायुरास्रविनिप्तत्तं १० वर्तते न वा' इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

#### सम्यक्तवश्च ॥ २१ ॥

सम्यक्त्वं तत्त्वश्रद्धानलक्षणं देवायुरास्रवकारणं भवति । किं भवनवास्यादिष्विपि देवेषु सम्यक्त्ववान् उत्पद्यते १ नैवम् ; यद्यपि सम्यक्त्विमिति देवायुरास्रवकारणमिति अविशेषणोक्तं तथापि सम्यक्त्ववान् पुमान् सौधर्मादिविशेषस्वर्गदेवेषु उत्पद्यते न तु १५ भावनादिषु अन्यत्र पूर्वबद्धायुष्कात् । २एतद्पि कस्मात् १ पृथग्योग्यात् , अन्यथा 'सम्यक्त्व-सरागसंयमासंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि दैवस्य' इति सूत्रं कुर्योत् । यदा तु सम्यक्त्व-हीनः पुमान् भवति तदा सरागसंयमादिमण्डितोऽपि भवनवािसत्रयं सौधर्मादिकञ्च यथागमम् उभयमपि प्राप्नोति ।

अथ नामकर्मास्रवसूचनार्थं सूत्रत्रयं मनसि घृत्वा तदादौ अशुभनामकर्मास्रवसूचनार्थं २० सूत्रमिदमाहुँ:—

#### योगवक्रता विसंवादनश्राशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

कायवाङ्मनःकर्म योगः त्रिविधः, योगस्य वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत् करोति वचसाऽन्यद् ब्रवीति मनसाऽन्यचिन्तयति एवंविधा योगवक्रता। अन्यथास्थितेषु पदार्थेषु परेपामन्यथाकथनं विसंवादनमुच्यते। ननु योगवक्रताविसंवादनयोर्थभेदः कोऽपि २५ न वर्तते, तेन योगवक्रता एव वक्तव्या किं विसंवादनप्रहणेन १ इत्याह—साधूक्तं भवता; योगवक्रता आत्मगता वर्तत एव। तंस्यां सत्यां परगतं विसंवादनम् तिकिमिति चेत् १ किश्चित्यमान् अभ्युदयिनःश्रेयसार्थासु क्रियासु सम्यक् स्वयं वर्तते तं तत्र वर्तमानमन्यं पुमांसम् अन्यः कोऽपि विपरीतकायवाङ्मनोभिः प्रयोजयित विसंवादयित मिध्याप्रेरयित—'देवदत्त, त्वमेवं मा कार्पीः, इदं कार्यं त्वमेवं कुरु' इत्येवं परप्रेरणं विसंवादनसुच्यते। तेन योगवक्रताया ३० विसंवादनस्य च महान् भेदो वर्तते। एतदुभयमपि अशुभनामकर्मण आस्रवकारणं भवति।

१ विरो-भा॰, व॰, ज॰। २ तदिप आ०, व॰, ज॰। ३ -हुराचार्याः आ०, व॰, ज०। ४ तस्यां तस्यां ता॰।

चकारात् मिध्यादर्शनम् , पिशुनतायां स्थिरचित्तत्वम् , कूटमानतुलाकरणम् , कूटसाक्षित्व-भरणम् , परिनन्दनम् , आत्मप्रशंसनम् , परद्रव्यप्रह्णम् , असत्यभाषणम् , महारम्भमहा-परिप्रहत्वम् , सदोज्ज्वलवेषत्वम् , सुरूपतामदः, परुषभाषणम् , 'असदस्यप्रलपनम् , आक्रोशिवधानम्, उपयोगेन सौभाग्योत्पादनम् , चूर्णोदिप्रयोगेन परवशीकरणम् , मन्त्रादि-प्रयोगेण परकुत्तृह्लोत्पादनम् , देवगुर्वोदिपूजामिषेण गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम् , परिवडम्बनम् , ५ उपहास्यकरणम् , इष्टकोच्चयपाचनम् , दावानलप्रदानम् , प्रतिमाभञ्जनम् , चैत्यायतनिव-ध्वंसनम् , आरामखण्डनादिकम् , तीत्रकोधमानमायालोभत्वम् , पापकर्मोपजीवित्वक्रोत्यादयोऽ-शुभनामास्रवा भवन्ति ।

अथ शुभनामकर्मास्र वस्वरूपं निरूप्यते-

#### तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

१०

तस्याः कायवाङ्मनोवक्रताया विपरीतत्वम् ऋजुत्वम् । तिद्वपरीतं यत्कर्म तत्तद्विपरीतं तस्मात्पृवींक्तळक्षणाद्विसंवादनाद्विपरीतं तिद्वपरीतं शुभस्य नाम्न आस्रवकारणं वेदित्वयम् । यद्य पूर्वसूत्रे चकारेण गृहीतं तस्मादिष विपरीतं तिद्वपरीतम् । तथाहि—धार्मिकदर्शनसम्भ्रम- सङ्मावोपनयनम् । तित्कम् ? धार्मिकस्य यितनाथादेः सम्भ्रमेण आदरसङ्कावेन न तु मायया उपनयनं समीपे गमनम् । तथा संसारभीरुत्वम् प्रमादवर्जनम् , पिशुनतायामस्थिरचित्त- १५ त्वम् , अक्ट्रसाक्षित्वम् , परप्रशंसनम् , आत्मिनिन्दनम् , सत्यवचनभाषणम् , परद्रव्यापिहरणम् , अल्पारम्भपरिग्रहत्वम् , अपरिग्रहत्वञ्च, अन्तरेऽन्तरे उज्ज्वळवेशत्वम् , रूपमद्पिहरणम् , मृदुभाषणम् , सदस्यजल्पनम् , शुभवचनभाषणम् , सहजसोभाग्यम् , स्वभावेन वशीकरणम् , परेषामकुत्रूह्ळोत्पादनम् , अमिपेण पुष्पधूपगन्धपुष्पाद्यानयनम् , परेपामविङम्बनम्, परवर्कराकरणम् , इष्टिकापाकदावानलप्रदानव्रतम् , प्रतिमानिर्मापणम् , र० तत्प्रासादकरणम् , आरामाखण्डनादिकम् , मन्दकोधमानमायाळोभत्वम् , अपापकर्मजीविन्त्वञ्चत्यादयः शुभनामकर्मास्रवा भवन्ति ।

अथ यदनन्तिनरुपमप्रभावम् अचिन्त्यनीयैश्वर्यविशेषकारणं त्रिभुवनैकविजयकैरं तीर्थेङ्करनामकर्मं वर्तते तस्यास्रवविधिप्रकारं सूचयन्ति सूरयः—

द्र्शनिवशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनित्वारोऽभीच्णज्ञानोपयोग- २५ संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैयावृत्त्यकरणमहेदा- चार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलस्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥

दर्शनविशुद्धिः दर्शनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धिनिर्मलता दर्शनविशुद्धिः । पृथङ्निर्देशः किमर्थम् ? सम्यक्त्वं किल जिनभक्तिर्णं तत्त्वार्थश्रद्धानरूपं वा केवलमि तीर्थंकरत्वनाम- ३०

१ असम्यभाषणम् । २ -वरू- भा०, ब०, ज० । ३ -करणं ती- भा०, ब०, ज० ।

कर्मास्रवकारणं भवति। तदुक्तम्-

"एकाऽपि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुम्।

पुण्यानि च पूरियतुं दातुं मुक्तिश्रिये कृतिनः ॥ १ ॥" [ यशः उ० पृ०२८५ ] इति कारणाद्दर्शनिवशुद्धेरिः तीयसूचनार्थं पृथङ्निदेशः कृतः, यतस्तत्पूर्शं अन्याः पञ्चदशः ५ भावना व्यस्ताः समस्ता वा तीर्थकरत्वनामकारणं भवन्ति तेन रहिता तु एकाऽपि भावना कारणं न भवति । तदुक्तम्—

## ''विद्यावृत्तस्य सम्भृतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः।

न सन्त्यसित सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ १ ॥" [रत्नक० रह्मो० ३२]
अथ काऽसो दर्शनस्य विशुद्धिरित चेत् ? उच्यते—इह्होकभयं परह्मोकभयं पुरुषाद्य१० रक्षणमत्राणभयम् आत्मरक्षोपायदुर्गाद्यभावादगुप्तिभयं वेदनाभयं विद्युत्पाताद्यांकस्मिकभयमिति सप्तभयरिहतत्वं जैनदर्शनं सत्यमिति निःशङ्कितत्वमुच्यते । इह्परह्मोकभोगोपभोगकाङ्क्षारिहतत्वं निःकाङ्कितत्वम् । शरीरादिकं पवित्रमिति मिध्यासङ्कल्पनिरासो निर्विचिकित्सता ।
अनाईतदृष्टतत्त्वेषु मोहरिहतत्वममूदृदृष्टिता । उत्तमच्मादिभिरात्मनो धर्मवृद्धिकरणं चतुर्विधसङ्कदोषक्मम्पनं चोपगृहनम् , उपबृंहणमित्यपरनामधेयम् । क्रोधमानमायाह्योभादिषु धर्म१५ विध्वंसकारणेषु विद्यमानेष्विप धर्माद्रंप्रच्यवनं स्थितिकरणम् । जिनशासने सदानुरागित्वं
वात्सल्यम् । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरणं वा प्रभावना ।
तथा मूद्वत्रयरिहतत्वं पद्यायतनवर्धनम् अष्टमदरहितत्वम् अजिनजह्याऽनास्वादनं
मूह्यत्रयरिहतत्वं पद्यायतनवर्धनम् अष्टमदरहितत्वम् अजिनजहरयाऽनास्वादनं
मूह्यत्रयरिहतत्वं पद्यायतनवर्धनम् अष्टमदरहितत्वम् अजिनजहरयाऽनास्वादनं
मूह्यस्यद्विनीकन्दपहाण्डुतुम्बककिहिङ्गसूरणकन्दसर्वपुष्पसन्धानकभक्षणिनराकरणञ्चेत्यादिकं दर्शनविष्ठाद्धिकृत्यते । १ ।

२० रत्नत्रयमण्डिते रत्नत्रये च महानादरः अकपायत्वञ्च विनयसम्पन्नता कथ्यते । २ । अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपाळनार्थञ्च क्रोधादिवर्जनळक्ष्णेषु शिलेषु अनवद्या वृत्तिः शीळ-व्रतेष्वनतिचारः । ३ । जीवादिपदार्थनिरूपकात्मतत्त्वकथकसम्यग्ज्ञानानवरतोद्यमः अभीक्ष्णज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवदुःखादिनशं भीकृता संदेगः कथ्यते । ५ । आहाराभयज्ञानानां त्रयाणां विधिपूर्वकमात्मशक्त्यनुसारेण पात्राय दानं शक्तितस्त्याग उच्यते । ६ । निजशक्ति२५ प्रकाशनपूर्वकं जैनमार्गाविरोधी कायक्लेशः शक्तितस्त्य उच्यते । ७ । यथा माण्डागारेऽग्नौ समुत्थिते येन केनिचदुपायेन तदुपशमनं विधीयते बहूनामुपकारकत्वात् तथाऽनेकव्रतशीळसमन्वतस्य यतिजनस्य कुतिश्चिद्धिने समुत्पन्ने सित विध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः साधुसमाधिः । ८ । अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वैयावृत्त्यमुच्यते । ९ । अईतां सनपनपूजनगुणस्तवननामजपनादिकमर्हद्भक्तिनिगद्यते । १० । आचार्याणामपूर्वोपकरणदानं

१ तद्रहिता ए- ता॰ । २ आदार- भा॰, ब॰, ज॰ । ३ -दाश्चाक- भा॰, ब॰, ज॰ । ४ -दच्यन- भा॰, ब॰, ज॰ । ४ जिनचरणे स- भा॰, ब॰, ज॰ । ६ -पुच शी- ता॰ ।

सन्मुखगमनं सम्भ्रमविधानं पादपूजनं दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोऽनुरागरचा-चार्यभक्तिरुच्यते । ११ । तथा बहुश्रुतभक्तिरिप ज्ञातव्या । १२ । तथा प्रवचने रत्नत्रयादि-प्रतिपादकळक्षणे मनःशुद्धियुक्तोऽनुरागः प्रवचनभक्तिरुद्यते । १३ । सामायिके चतुर्विशति -स्तवे एकतीर्थकरवन्दनायां कृतदोपनिराकरणळक्षणप्रतिक्रमणे नियतकाळागामिदोषपरिहरण-ळक्षणे प्रत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणळक्षणे कार्योत्सर्गे च एवंविधे षडावश्यके यथाकाळ- ५ प्रवर्तनम् आवश्यकापरिहाणिरुच्यते । १४ । ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपोऽनुष्ठानेन जिनधर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना भण्यते । १५ । यथा सद्यःप्रसूता धेनुः स्ववत्से स्नेहं करोति तथा प्रवचने सधर्मणि जने स्नेहळत्वं प्रवचनवत्सर्लैत्वमभिधीयते । १६ ।

अत्र समासगुद्धिः —दर्शनस्य विशुद्धिः दर्शनविशुद्धिः । विनयेनं सम्पन्नता परिपूर्णता विनयसम्पन्नता । शीलानि च व्रतानि च शीलक्रतानि तेषु शीलक्रतेषु न अतिचारः अनित्चारः । १० अभीक्ष्णमविच्छित्रं ज्ञानस्य उपयोगोऽभ्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगश्च संवेगश्च अभीक्ष्णज्ञानोपयोगस्येगो । शक्तितस्त्यागश्च तपश्च शक्तितस्त्यागतपसी । साधूनां साधुषु वा समाधिः साधुसमाधिः । व्यावृत्तेभीवो वैयावृत्त्यं वैयावृत्त्त्यस्य करणं विधानं वैयावृत्त्यकरणम् । अर्हन्तश्च आचार्याश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनञ्च अर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनािन तेषां तेषु वा भक्तिः अर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः । सुमुहूर्ताद्यनपेक्षम् अवश्यं निश्चयेन कर्तव्या- १५ नि आवश्यकािन तेषामपरिहाणिः आवश्यकाऽपरिहाणिः । मार्गस्य प्रभावना मार्गप्रभावना । प्रवचने वत्सलत्वं प्रवचनवत्सलत्वम् । आवश्यकापरिहाणिश्च मार्गप्रभावना च प्रवचनवत्सलत्वः त्वञ्च आवश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्वं समाहारे। द्वन्द्वः । इति षोडश प्रत्ययाः । एतािन षोडश कारणािन तीर्थकरत्वस्य तीथङ्करनामकर्मण आस्रवकारणािन भवन्ति ।

अथ उच्चनीचगोत्रद्वयस्यास्रवसूचनपरं सूत्रद्वयं मनसि धृत्वा तत्र तावन्नीचैगीत्रस्य २० आस्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहुः—

## पराहमनिन्दाप्रशंसे सदसदुगुणोच्छादनोद्भावने च नीचैगीत्रस्य ॥२५॥

परश्च आत्मा च परात्मानौ निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशंसे, परात्मनोः निन्दाप्रशंसे परात्मनिन्दाप्रशंसे—परस्य निन्दा आत्मनः प्रशंसा इत्यर्थः। सन्तो विद्यमानाः असन्तोऽ-विद्यमानाः सद्सन्तः, ते च ते च गुणाः ज्ञानतपःप्रभृतयः सद्सद्गुणाः, उच्छाद्ननञ्च २५ छोपनम् उद्भावनञ्च प्रकाशनम् उच्छाद्नोद्धावने, सद्सद्गुणानामुच्छाद्नोद्धावने सद्सद्गुणो-च्छाद्नोद्धावने सद्गुणोच्छाद्नमसद्गुणोद्धावनमित्यर्थः। एतानि चत्यारि कर्माण नीर्च-गीत्रस्य मिलनगोत्रस्य आस्रवकारणानि कर्मागमनहेतवो भवन्ति। चकाराज्जातिमदः कुळमदः बळमदः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञामदः ऐश्वर्यमदः तपोमदश्चेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम्,

१ -त्रयलक्षणे ता॰ । २ -तिसंस्तवने ती-आ॰, ब॰, ज॰ । ३ -त्वमानसे विधी- आ॰, ब॰, ज॰ । ४ विनये स- आ॰, ब॰, ज॰ ।

ų

परोत्प्रहसनम्, परप्रतिवादनम्, गुरूणां विभेदकरणम्, गुरूणामस्थानदानम्, गुरूणामव-माननम्, गुरूणां निर्भर्त्सनम्, गुरूणामजल्प्ययोटनम्, गुरूणां स्तुतेरकरणम्, गुरूणामन-भ्युत्थानक्षेत्यादीनि नीचैर्गोत्रस्यास्रवा भवन्ति।

अथोच्चैगीत्रास्रवा उच्यन्ते—

#### तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यतुरसेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

तस्य पूर्वोक्तार्थस्य विपर्ययो विपर्यासः आत्मिनिन्दापरप्रशंसारूपः सद्गुणोद्भावनाऽ
सद्गुणोच्छादनरूपश्च तद्भिपर्ययः। गुणोत्कृष्टेषु विनयेन प्रह्वीभावः नीचैर्वृत्तिरूच्यते।
ज्ञानतपःप्रभृतिर्गुणैर्यदुत्कृष्टोऽपि सन् ज्ञानतपःप्रभृतिभिर्मदमहङ्कारं यत्र करोति सोऽनुत्सेक
इत्युच्यते।नीचैर्वृत्तिश्चअनुत्सेकश्च नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ।एतानि षट्कार्याणि उत्तरस्य नीचैगौँत्राद१० परस्य उच्चैगौत्रस्यास्रया भवन्ति।चकारात् पूर्वसूत्रोक्तचकारगृहीतिविपर्ययश्चात्र गृह्यते।तथाहि-

"ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥ १ ॥' [ रत्न क० रलो० २५ ]

इति रहोकोक्ताष्टमदपरिहरणम् परेषामनपमाननम्, अनुत्प्रहसनम् अपरीवादनम्, गुरूणामपरिभवनमनुद्धट्टनं गुणख्यापनम्, अभेदविधानं स्थानार्पणं सन्माननं मृदुभाषणं १५ चादुभाषणक्कोत्यादयः उच्चैगींत्रस्यास्रवा भवन्ति ।

अथान्तरायस्यास्रव उच्यते—

पादः समाप्तः । -आ०, ब०।

#### विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७॥

विहननं विघ्नः दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां प्रत्युहः, विघ्नस्य करणं विघ्नकरणम्, अन्तरायस्य दातृपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्विघ्नकरणं तत् २० अन्तरायस्यास्रयो भवति । चकाराधिकाराद् दाननिन्दाकरणम्, इद्रव्यसयोगः, देवनैवेद्यभक्ष-णम्, परवीर्योपहरणम्, धर्मच्छेदनम्, अधर्माचरणम्, परेषां निरोधनम्, बन्धनम्, कर्णच्छे-दनम्, गुद्धच्छेदनम्, नासाकर्तनम्, चक्षुरुत्पाटनञ्चेत्यादय अन्तरायस्यास्रया भवन्ति । ये तत्प्रदो-पादय आस्त्रया उक्तास्ते निजनिजकर्मणः निजा निजा आस्रयाः स्थित्यनुभागबन्धकारणं भवन्ति, प्रकृतिप्रदेशवन्धयोस्तु कारणानि सर्वेऽपि आस्त्रया भवन्ति अन्यत्रायुष्कवनधादिति ॥ २७ ॥ १६ विसूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वर्थवृत्तौ पष्टः पादः समाप्तः ।

१ विभेदनम् ताः । २ द्रव्ययोगः आः , बः , जः । ३ —युष्कर्मव — आः , बः , जः । ४ द्रव्यवयग्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूष्रस्यपानपावनमतिसमाजरत्नराजमितसागरयितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्याकरणक्रन्दोऽलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभद्यारकप्रशिष्येण शिष्येण च सक्लावद्वजनिविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सञ्क्षिर्दर्तामध्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्लोकवार्तिकराजवार्तिकसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्त्रीप्रमुखग्रन्थर्मनिर्भरावलोकनवुद्धिविराजितायां तत्वार्थटीकायां पद्यः

# सप्तमोऽध्याय:

अथ षष्ठाध्याये आस्त्र वपदार्थों यो ज्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सृत्र मुक्तम्— "शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य" [६३] इति सूत्रे शुभो योगः पुण्यस्यास्त्रवो भवति अशुभो योगः पापस्यास्त्रवो भवति, तदेतत् शुभाशुभयोगद्वयं सामान्यतयोक्तम्। तत्र शुभ-योगस्य विशेषपरिज्ञानार्थं कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्र भिद्माहुः—

## हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥ १॥

4

हिंसनं हिंसा प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणमित्यर्थः । न ऋतं न सत्यम् अनृतम् असद्भि-धानमित्यर्थः । स्तेन्यते स्तेयम् , "ऋवर्णव्यञ्जनान्तादृष्टयण्" [का० सू० ४।२।३५ ] इति ध्यणि प्राप्ते "स्तेनाद्यन्तलोप्यन्य" 📗 ] यत्प्रत्ययः, अन्तलोपश्चेति नकारलोपः स्तेयम् अदत्तादानम् । वृहन्ति अहिंसादयो गुणा यस्मिन् सति तद् ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् , न ब्रह्म अब्रह्म मंथुनमित्यर्थः । परि समन्ताद् गृह्यते परिग्रहः मनोमूर्च्छालक्षणः ग्रहणेरुखालक्षणः परिग्रह १० उच्यते । हिंसा चानृतञ्च स्तेयञ्च अन्नह्म च परिम्रह्श्च हिसानृतस्तेयानह्मपरिम्रहास्तेभ्यः हिंसानृतस्तेयात्रद्वपरिप्रहेभ्यः । विरमणं विरतिः हिंसादिपञ्चपातकेभ्यो या विरतिः विरमणम् अभिसन्धिकृतं। नियमः त्रत उच्यते । अथवा, इदं मया कार्यमिदं मया न कार्य-मिति ब्रनं कथ्यते । नतु "ध्रुवमपायेऽपादानम्" [पा० सू० १।४।२ ] इति वचनाद् अपाये सति यद् ध्रवं तद्पादानं भवति, हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिणामास्तु अध्रवाः १५ वर्तन्ते कथं तत्र पञ्चमीविभक्तिर्घटते ? सत्यमेवैतत् ; परन्तु हिंसदिभ्या बुद्धरेपाये सति विरमणलज्ञणे विश्लेषे सति हिंसादीनामाचार्येण ध्रुवत्वं विवश्यते "वक्तुर्विवश्चितपूर्विका शब्दार्थप्रतिपत्तिः'': [ ] इति परिभाषणादत्र पञ्चमी घटते । यथा—'कश्चित् पुमान् धर्माद्विरमति' इत्यत्रायं पुमान् सम्भिन्नबुद्धिर्विपरीतमतिः सन् मनसा धर्मं पश्यति पश्चाद्वि-चारयति—'अयं धर्मो दुष्करो वर्तते अस्य धर्मस्य च फलं श्रद्धामात्रगम्यं वर्तते' एवं २० पर्याछोच्य स पुमान् बुद्धथा धर्मं संप्राप्य तस्मादध्रुवरूपाद्पि धर्मान्त्रवर्तते, पश्चह् लते तत्र यथा पञ्चमी तथाऽत्रापि एव मानवः प्रेक्षापूर्वकारी विचारपूर्वकारीक्षते—एते हिंसादयः परिणामाः पायोपार्जनहेतुभूता वर्तन्ते, ये तु पापकर्मणि प्रवर्तन्ते ते नृपैरिहेच दण्ड्यन्ते परत्र च दुः खिनो भवन्ति इति स बुद्धचा हिंसादीन् सम्प्राप्य तेभ्यो निवर्तते, ततस्तरमात् कारणादु बुद्धःचा ध्रुवत्वविवज्ञायां हिंसादीनामपादानत्वं घटते। तेनायमर्थः — हिंसाया २५ विरतिः अनृताद्विरतिः स्तेयाद् विरतिः अब्रह्मणो विरतिः परिष्रहाद्विरतिश्चेति विरतिशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तस्मिन् सति अद्विसात्रतमादौ भ्रियते सत्यादीनां मुद्ध्यत्वात् , सत्यादीनि

त्रतानि हि अहिंसाप्रतिपालनार्थं वर्तन्ते धान्यस्य वृतिवेष्टनवत् । व्रतं हि सर्वसावद्ययोगनिवृ-त्तिलक्षणमेकं सामायिकमेव छेदोपस्थापनाद्यपेक्षया तु पञ्चविधमुच्यते ।

अन्नाह कश्चित्—न्नतस्यास्रवकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तर्भावात् "स गुप्ति-सिमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः" [९१२] इति वक्ष्यमाणत्वात् , तत्र दशलक्षणे ५ धर्मे चारित्रे वा न्नतानामन्तर्भावो वर्तते, कथमास्रवहेतवो न्नतानि भवन्तीति ? साधूकं भवता ; वक्ष्यमाणः संवरः निवृत्तिलक्षणो वर्तते, अत्र तु अहिंसासत्यदत्तादानन्नहाचर्यस्वीकारापरि-प्रहत्वाङ्गीकारतया प्रवृत्तिवर्तते तेनास्रवहेतवो घटन्ते न्नतानि । गुप्तिसमित्याद्यः संवरस्य परिकर्म वर्तते परिकरोऽस्ति, यः साधुर्वतेषु क्रतपरिकर्मा भवति विहितानुष्ठानो भवति स स्रक्षेन संवरं विद्धाति तेन कारणेन न्नतानां पृथकतया उपदेशो विधीयते ।

१० अन्नाह कश्चित्—ननु रात्रिभोजनिवरमणं षष्ठमणुन्नतं वर्तते तस्येहोपसङ्ख्यानं नास्ति कथनं न वर्तते तदन्न वक्तव्यम् ? युक्तमुक्तं भवता ; अहिंसात्रतस्य पञ्च भावना वक्ष्यन्ते—"वाङ्मनोगुप्तीर्यादानिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च" [७१४] इति पञ्चसु अहिंसात्रतभावनासु यदुक्तम् आलोकितपानभोजनं तत् आलोकितपानभोजनं रात्रौ न घटते, वद्भावनामहणेन रात्रिभोजनिवरमणं सङ्गृहीतमेवाचार्यः।

१५ अथ पञ्चप्रकारव्रतस्य भेदपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुच्यते अ

## देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २॥

देशश्च एकदेशः सर्वश्च परिपूर्णः समस्त इत्यर्थः देशसर्वौ देशसर्वोभ्या देशसर्वतः । अणु च महच अणुमहती । अस्याममर्थः—देशतो विरितरणुत्रतं भवति सर्वतो विरितर्महात्रतं भवति । अणुत्रतं गृहिणां त्रतम्, महात्रतं निर्मन्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारश्च २० सूचितो भवति ।

अथ यथा उत्तममौषधं लिकुचफलरसादिभिभीवितं करदुःखविनाशकं भवित तथा व्रतमपि भावनाभिभीवितं सत् कॅमरोगदुःखविनाशकं भवित, तेन कारणेन एकैकस्य व्रतस्य पञ्च पञ्च भावना भवन्ति । 'किमथे भवन्ति' इत्युक्ते सुत्रमिद्मुच्यते—

#### तत्स्थेयीर्थं भावना पश्च पश्च ॥ ३ ॥

२५ स्थिरस्य भावः स्थैर्य तेषां व्रतानां स्थैर्य तत्स्थैर्यं तत्स्थैर्यस्य अर्थः प्रयोजनं यस्मिन् भावनकर्मणि तत्त्त्स्थैर्यार्थं पद्मानां स्थिरीकरणार्थमित्यर्थः । एकैकस्य व्रतस्य पञ्च पद्म भावना भवन्ति । समुदिताः पद्मविंशतिर्भवन्ति ।

१ सन्नि - आ॰, ब॰, ज॰। २ सन्द्राव - ता॰। ३ -ते स्वामिना देश - आ॰, ब॰, ज॰। ४ कर्मभोगदुःख - आ॰, ब॰, ज॰। ५ भावक - ता॰।

तत्र तावत् अहिंसान्नतस्य पञ्च भावना उच्यन्ते---

## वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिच्चेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पश्च ॥४॥

गुप्तिशब्दः द्वयोः प्रत्येकं प्रयुज्यते, वाग्गुप्तिश्च मनोगुप्तिश्च वाङ्मनोगुप्ती । समितिशब्दः प्रत्येकं द्वयोः सम्बद्धयते, ईर्यासमितिश्च आदानिनक्षेपणसमितिश्च ईर्यादानिनक्षेपणसमिती । पानञ्च भोजनञ्च पानभोजने आलोकिते सूर्यप्रत्यक्षेण पुनः पुनर्निरीक्षिते ये ५
पानभोजने ते आलोकितपानभोजने, अथवा पानञ्च भोजनञ्च पानभोजनं समाहारो द्वन्द्वः,
आलोकितञ्च तत् पानभोजनञ्च आलोकितपानभोजनम् । ततः व्यङ्मनोगुप्ती च ईर्यादाननिक्षेपणसमिती च आलोकितपानभोजनञ्च वाङ्मनोगुप्तीर्यादानिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि । एताः पञ्च अहिंसात्रतभावना वेदितन्याः ।

अथ सत्यव्रतभावनापञ्चकमुच्यते—

१०

## क्रोधलोभभोरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणञ्च पश्च ॥ ५ ॥

भीरोभीवो भीकत्वम् , इसस्य भावो हास्यम् , कोधरच लोमश्च भीक्त्वन्न हास्यन्न कोधलोभभीक्त्वहास्यान तेषां प्रत्याख्यानानि वर्जनानि कोधलोभभीक्त्वहास्यप्रत्या-ख्यानानि चत्वारि । अनुवीचिभाषणं विचार्य भाषणमनवद्यभाषणं वा पञ्चमम् । अस्याय-मर्थः—कोधप्रत्याख्यानं कोधपरिहरणम् , लोभप्रत्याख्यानं वर्लेभिववर्जनम् , भीकत्व- १५ प्रत्याख्यानं भयत्यजनम् , हास्यप्रत्याख्यानं वर्करपरिहरणम्, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, अनुवीचिभाषणं विधिरूपं कर्त्तव्यत्याऽनुष्ठानम् । चकारः परस्परसमुख्ये वर्तते । एताः पञ्च भावनाः सत्यन्नतस्य वेदितव्याः ।

अथाऽचौर्यव्रतभावनाः पक्चोच्यन्ते-

# शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्षशुद्धिसधर्मा-

२०

#### विसंवादाः पश्च॥६॥

शुन्यानि च तानि आगाराणि शून्यागाराणि पर्वतगुह्दावृक्षकोटरनद्दीतटप्रभृतीनि अस्वामिकानि स्थानानि शून्यागाराण्युच्यन्ते । विमोचितानि उद्गसप्रामनगरपत्तनानि शत्रु-भिरुद्धासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासौ शुन्यागारिविमोचितावासौ । परेषामुपरोधस्य हृदस्य अकरणं परोपरोधाकरणम् । भिक्षाणां समृहो भेक्षं समृहे अण् २५ भेक्षस्य शुद्धिः भैक्षशुद्धिः, उत्पातनादिदोषरिहृतता । समानो धर्मो जैनधर्मो येषां ते सधर्माणः "धर्मादिनिच् (र) केवलात्" [पा० सू० ५।४।१२४] । विरूपकं सम्मुखीभूय वदनं तवेदं मभेदिनित भाषणं विसंवादः न विसंवादः अविसंवादः, सधर्मभिः सह अविसंवादः सधर्मोविसंवादः । शुन्यागारिवमोचितावासौ च परोपरोधाकरणक्च भैक्षशुद्धिश्च सधर्मा-विसंवादः प्रकृत्यागारिवमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः पक्क भावना ३०

१ -भपरिव- आ०, ब०, ज०।

°अदत्तादानविरमणत्रतस्य भवन्ति । शून्यागारेषु यस्यावासो भवति स निस्पृद्दः स्यात् तस्य अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीभवति । यश्च विमोचितेषु स्थानेषु आवासं करोति वतस्यापि मनः परिप्रदेषु निस्पृद्दं भवति तेनापि अदत्तादानविरतित्रतस्य परमं स्थैर्यं स्यात् । एवं द्वे भावने भवतः । परोपरोधाकरणो ऽपि पराप्रहणात् तत् स्थिरं स्यात् । तथान्तरायादि- प्रतिपालने मनसा सह चौर्यं न भवति तेनापि "तद्वतं स्थिरीभवति । सधर्मभः सह विसंवादे जिनवचनस्यैन्यं भवति, तद्भावे तत् स्थिरं स्यात् ।

अथेदानीं ब्रह्मचर्यव्रतस्य पद्ध भावना उच्यन्ते-

# स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीच्णपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्ट-

#### रसस्वशरोरसंस्कारत्यागाः पश्च॥७॥

१० स्त्रीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा स्त्रीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकर्णनम् । तासां स्त्रीणां मनोहराणि हृदयानुरञ्जकानि यानि अङ्गानि वदनस्तनजघनादीनि तेषां निरीक्षणमवलोकनं तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणम् । पूर्वञ्चतत् रतञ्च पूर्वरतं पूर्वकालभुक्तभोगः तस्य अनुस्मर-णमनुचिन्तनं पूर्वरतानुस्मरणम् । वृषे वृषमे साधवो वृष्याः येषु रसेषु भुक्तेषु पुमान् वृषभवद् उन्मक्तकामो भवति ते रसा वृष्या इत्युच्यन्ते, उपलक्षणत्वात् येषु रसेषु भुक्तेषु वाजीव अश्ववदुन्मक्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वृष्यव्यत्ते, उपलक्षकिनोर्पलचयन्ते, इष्टामनोरसनानुरञ्जकाः, वृष्याश्च ते इष्टाञ्च ते च ते रसाः वृष्येष्टरसाः इन्द्रियाणामुत्कटत्व-सम्पादका उत्कटरसा इत्यर्थः । स्वमात्मीयं तच तच्छरीरञ्च स्वरारीरं निजदारीरं तस्य संस्कारः दन्तनस्वकेशादिश्वज्ञारः स्वरारीरसंस्कारः । स्त्रीरागकथाश्रवणश्च तन्मनोहराङ्गनिरीक्षण- पूर्वरतानुस्मरणञ्च वृष्येष्टरसाश्च स्वरारीरसंस्कारः स्त्रीरागकथाश्चणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षण- २० पूर्वरतानुस्मरणञ्चर्येष्टरसस्वद्यरीरसंस्काराः तेषां त्यागाः वर्जनानि ते तथोक्ताः । एताः पञ्च भावना ब्रह्मचयंत्रतस्य स्थिरीकरणार्थं भवन्ति ।

अथ परिप्रह् विरमणत्रतस्य पञ्च भावना उच्यन्ते-

# मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पश्च ॥८॥

मनो जानन्तीति मनोक्षाश्चित्तानुरक्षकाः । तद्वपरीता अमनोक्षाः । मनोक्षाश्च अमनोन्द्रप क्षाश्च मनोक्षामनोक्षाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनद्याणचन्नुःश्रोत्राणां विषयाः स्पर्शरसगन्ध्यवर्णशब्दरूपाः तेषु रागश्च द्वेषश्च तयोर्वर्जनानि परित्यागाः -पश्चानामिन्द्रियाणामिष्टेषु विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विषयेषु द्वेषो न क्रियते । एताः पश्च भावनाः परिष्रहपरित्यागन्नतस्य स्थैयीर्थं भवन्ति ।

१- दानव्रतस्य आ०, ब०, ज०। २ तस्य म- आ०, ब०, ज०। ३-स्यस्यै- ता०। ४-णेऽपि ग्रह्-आ०, ब०, ज०। ५ सद्वतं ता०। ६ -पलभ्यन्ते आ०, ब०, ज०।

अथ यथा त्रतस्थेर्यार्थं भावना क्रियन्ते तथा त्रतस्थेर्यार्थं व्रतिवरोधिष्वि भावना क्रियन्त इत्यभिधेयसूचकं सूत्रमुख्यते—

# हिंसादिष्विहामुत्रापायावचदर्शनम् ॥ ९॥

हिंसा आदिर्येषाम् अनृतस्तेयात्रद्वापरिश्रहाणां ते हिंसादयः तेषु हिंसादिषु, इह अस्मिन् जन्मिन अमुत्र च भविष्यद्भवान्तरे, अपायश्चाभ्युदयिनःश्रेयसार्थक्रियाविष्वं सकप्रयोगः ५ सप्तभयानि वा, अवद्यं न उदितं (तुं) योग्यम् अवद्यं निन्दनित्यर्थः । अपायश्चावद्यक्र अपायावद्ये अपायावद्ययोर्द्शनम् अपायावद्यर्शनम् । इहस्रोके परस्रोके च अपायावद्य-दर्शनं जीवस्य भवति ।

हिंसादिषु पश्च पातकेषु कृतेष्विति भावनीयम्। तथाहि-हिंसकः पुमान् लोकानां नित्य-मेव उद्ग्रेजनीयो भवति, नित्यानुबद्ध वैरश्च सञ्जायते। इह भवेऽपि वधवन्धनादिक्लेशा- १० दीन् वपरिप्राप्नोति, मृतोऽपि सन् नरकादिगतिं प्रतिलभते। लोके निन्दनीयश्च भवति। तस्मात्कारणात् केनापि हेतुना हिंसा न कर्तव्या। हिंसाविरमणं श्रेयस्करं भवति अजगज-वाजिद्विजादीनां हवनं च महानरकपातकं भवति परेषां दुःखजनकत्वात्।

असत्यवादी पुमान् अविश्वसनीयो भवति। जिह्वाकर्णनासिकादिच्छेदनक्क प्रति-प्राप्नोति। मिथ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवैराः सन्तः प्रचुराणि व्यसनानि मिथ्यावादिन १५ उत्पादयन्ति भ, गर्हणक्क कुर्वन्ति। तस्मात्कारणादसत्यवचनादुपरमणं श्रेयस्करम्।

परद्रव्यापहारी पुमान् कर्मचाण्डालानामप्युद्धेजनीयो भवति । इहलोकेऽपि निष्ठुर-प्रहार-वध-बन्ध-करचरणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छद्च्छेद्न-सर्वस्वापहँरण "अबालवलियारोह-णादिकं प्रतिप्राप्नोति । मृतोऽपि सन्नरकादिगंतिगर्तेषु पति । सर्वलोकनिन्दनीर्यंश्च भवति । ततो लोप्नोपजीवनं न श्रेयस्करमिति भावनीयम् ।

अब्रह्मचारी पुमान् मदोन्मत्तो भवति। विश्वमोपेत उद्भ्रान्तमना यूथनाथ इव करिणीविविद्धितः परवशः सन् वधवन्धपरिक्छेशान् प्राप्नोति । मोहकमीभिभृतश्च सन् कार्यमकार्यञ्च नो जानीते। स्त्रीलम्पटः सन् दानपूजनजिनस्तवनोपवसनादिकं किमिप पुण्यकर्म नैवाचरति। परपरिम्रहारलेषणसङ्गतिकृतरित्धः अस्मिन्नपि भवे वैरानुवन्धि-जनसमूहात् अरोफोविकर्तन-तदादितक्तिदिप्रवेश-वध-बन्धसर्वस्वापहरणादिकमपायं प्रतिलभते। २५ मृतोऽपि सन् नरकादिगतिगर्तदुःखकईमिनमञ्जनं प्रतिलभते। सर्वलोकनिन्दनीयश्च भवति। तेन स्मरमन्दिररिविदितिरात्मनः श्रेयस्करीति भावनीयम्।

सपरिष्रहः पुमान् परिष्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पक्षिणां परिगृहीतमांसखण्ड-

१- ष्मिप भा- आ०, व०, व०। २ प्रतिप्रा-ता०। ३ वा व्यसिन उ- आ०, व०, ज०। ४ - निर्म्महण-आ०, व०, ज०। ५ मुण्डितः सन् गर्दभारोहणादिकम् । अवलवाले- आ०, व०, ज०। ६ - नीयो भ- आ०, व०, ज०। ७ लिङ्ग-छेद- लिङ्गामभागे शलाकाप्रवेशः।

20

पश्चिषत् । परिप्रहोपार्जने तद्रक्षणे तत्क्षये च प्रचुरान्यादीनवानि समन्तात् लभते । धनैस्तु इन्धनैरिव बर्हिपः तृप्तिर्न भवति । लोभाभिभूतः सन् उचितमनुचितं न जानीते । पात्रे- छ्वप्यागतेषु मिध्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्धं विधत्ते, ददाति चेदर्द्धचन्द्रम् । मृतोऽपि सन्निरय।दिगतिसरिदशातजलावगाहनं भृशं कुरुते, लोकनिन्दनीयश्च भवति । ५ तेन परिग्रह्विरमणं नराणां श्रेयस्करम् । इत्यादिकं हिंसादिपञ्चपातकेषु अपायाऽवद्यदर्शनं निस्यमेव भावितव्यम् ।

अथ हिंसादिषु पञ्चपातकेषु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रमुच्यते-

## दुःखमेव वा ॥१०॥

वा-अथवा हिंसादयः पठच पातकाः दुःखमेव भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येवेति भावना
१० भावनीया। ननु हिंसादयो दुःखमेव कथं भवन्ति १ सत्यम्; दुःखकारणात् दुःखम्,
यद्वस्तु यस्य कारणं तत्तदेवोच्यते उपचारात्, अत्रं खलु प्राणा इति यथा प्राणानां कारणत्वात् अक्रमपि प्राणा इत्युच्यन्ते। अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वात् हिंसादयो दुःखमुच्यन्ते,
तथाहि—हिंसादय असातावेदनीयकर्मणः कारणम्, असातावेदनीयञ्च कर्म दुःखस्य कारणं
तेन दुःखकारणकारणत्वाद् वा दुःखिमत्युपचर्यन्ते। यथा 'प्राणिनां धनं प्राणः' इत्युक्ते धनं
१५ हि अन्नपानकारणम् अन्नपानद्वच प्राणकारणं तत्र यथा धनं प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचर्यते
तथा दुःखकारणकारणाऽसद्वेद्यकारणत्वाद् हिंसादयोऽपि दुःखमुपचर्यन्ते। इत्येवमिप भावना
व्रतस्थैर्यार्थं भवति। ननु विषयेषु रितसुखसद्भावान् सर्वमेव कथं दुःखम् १ सत्यम्;
विषयरितसुखं सुखं न भवति वेदनाप्रतीकारस्वात् खर्जूनखादिमार्जनवत्।

भूयोऽपि त्रतानां स्थिरीकरणार्थं भावनाविशेषात् सूत्रेणानेन भगवान्नाह—

# मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक-क्लिश्यमानाविनेयेषु ॥११॥

मित्रस्य भावः कर्म वा मैत्री । "यत्स्नीनपुंसकाख्या" [ ] इति वचनात् स्नीत्वम् , नपुंसके तु मैत्र्यमिस्यपि भवति । कायवाङ्मनोभिः कृतकारितानुमतेरन्येषां कृष्ण्वानुत्पत्तिकाङ्क्षा मैत्रीत्युच्यते । मनोनयनवदनप्रसन्नतया विक्रियमाणोऽन्तर्भक्तिरागः २१ प्रमोद इत्युच्यते । हीनदीनकानीनानयनजनानुमहत्वं कारुण्यमुच्यते । करुणाया भावः कर्म वा कारुण्यम् । मध्यस्थस्य भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम् , रागद्वेषजनितपक्षपातस्याभावः माध्यस्थ्यमुच्यते । मैत्री च प्रमोदश्च कारुण्यञ्च माध्यस्थ्यम् मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि । पापकर्मोदयवज्ञात् नानायोनिषु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः । ज्ञानतपः-संयमादिभिर्गुणैरिधकाः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । असद्वेद्यकर्मविपाकोत्पादितदुःखाः क्लिश्यन्ते इति

१ आदीनवो दोषः। २ मैत्रमि-भा०, व०, ज०।

१०

विकारयमानाः । तत्त्वार्थाकर्णनस्त्रीकरणाभ्यामृते अनुत्पन्नसम्यक्वादिगुणा न विनेतुं शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः । सत्त्वारच गुणाधिकाश्च क्लिरयमानाश्च अविनेयाश्च सत्त्वगुणाधिकिक्तिरयमानाविनेयास्तेषु तथोक्तेषु । अस्यायमर्थः—सत्त्वेषु सर्वजीवेषु मेत्री भावनीया गुणाधिकेषु सद्हष्ट्यादिषु प्रमोदो विधेयः । क्लिरयमानेषु दुःसीभवस्मु प्राणिषु कारुण्यं करुणाभावो विधेयः । अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्ये। दृश्यीभवस्मु प्राणिषु कारुण्यं प्रणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता औदासीन्यं भावनीयम् । एतासु भावनासु भाव्यमानासु अहिंसादयो व्रताः मनागृना अपि परिपूर्णो भवन्ति । चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते पूर्वोक्तसूत्रार्थेषु अत्र च ।

अथ भूयोऽपि त्रतभावनाविशेषप्रतिपादनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

## जगहकायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

गच्छतीति जगद् "द्युतिगमोर्द्वे च" [का० स्० ४।४।५८] इति साष्टः। जगच्च कायश्च जगत्कायौ जगत्काययोः स्वभावौ जगत्कायस्वभावौ। संवेजनं संवेगः, विरागस्य भावः कर्म वा वैराग्यम् । संवेगश्च संसारभीरुता धर्मानुरागो वा वैराग्यञ्च शरीरभोगादि-निर्वेदः संवेगवैराग्ये, तयोरर्थः प्रयोजनं यस्मिन् भावनकर्मणि तत् संवेगवैराग्यार्थम्। जगत्त्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं छोकस्वरूपभावनम्, कायस्वभावः अशुचित्वादिस्वरूप- १५ चिन्तनम्। एतद् भावनाद्वयं संवेगवैराग्यार्थं भवति। वाशब्दः पक्षान्तरं सूचयति, तेना-हिंसादिव्रतानां स्थैर्यार्थं च वेदितब्यम्।

तत्र तावज्ञगत्स्वभावः उच्यते-जगत् त्रेलोक्यम् अनादिनिधनम् , अधोजगत् वेत्रा-सनाकारं मध्यजगत् झहरीसदशम् उध्वंजगत् मृदङ्गसित्रभम् उद्ध्वंमईलाकारम्। अस्मि-ज्ञगति अनादिसंसारे अनादिकालं चतुरशीतिलक्षयोनिषु प्राणिनः शारीरमानसागन्तुक- २० दुःखमसातं भोजं भोजं भुक्त्वा भुक्त्वा पर्यटन्ति परिभ्रमन्ति । अत्र जगति किक्किद्रिषि धनयौवनादिकं नियतं न वतंते शाश्वतं नास्ति, आयुर्जल्बुद्बुदसमानं भोगसम्पदः तिङ्मे-घेन्द्रचापादिविकृतिचक्कलाः। अस्मिज्ञगति जीवस्य इन्द्रधरणन्द्रचकवत्योदिकः कोऽपि विषदि त्राता न वर्तते । इदं जगज्ञन्मजरामरणस्थानं वर्तते । इत्यादि भावनायाः संसारसंवेगो भवभीरुता भवति, अहिंसादयो त्रताश्च स्थिरत्वं प्रतिलभन्ते ।

कायस्वभाव उच्यते—कायः खळु अध्रुवः दुःखहेतुः निःसारोऽश्रुचिः वीभत्सुर्दुर्गन्धः मळमूत्रनिधानं सैन्तापहेतुः पापोपार्जनपण्डितः येन केनचित् पदेन पतनशोलः इत्येवं कायस्वभावभावनया विवयरागनिवृत्तिर्भवति, वैराग्यमुत्यद्यते, त्रतानां स्थैर्यक्च भवति, तेनंतौ जगन्त्रायस्वभावौ भावनीयौ।

अथ हिंसादीनां पद्भपातकानां स्वरूपिनरूपणार्थं सूत्राणि मनसि भृत्वा युगपद् वक्तु- ३०

१ - दृष्टिषु आ०, ब०, ज०। २ -सूत्रेष्वत्र च आ०, ब०, ज०। ३ सस्रहे- आ०, ब०, ज०।

मशक्यत्वात् तत्र तावत् हिंसालक्षणप्रतिपादकं सूत्रमिदमुच्यते—
प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

प्रमाणित सम प्रमत्तः प्रमाद्युक्तः पुमान् कषायसंयुक्तात्मपरिणाम इत्यर्थः । अथवा इन्द्रियाणां प्रचारमनवधार्यं अविचार्यं यः पुमान् प्रवर्तते स प्रमत्तः । अथवा प्रवृद्धकपायोदय न्प्रिवृष्टः प्राणातिपातादिहेतुषु स्थित अहिंसायां शाष्ट्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न परमार्थेन स प्रमत्त उच्यते । अथवा पञ्चदशप्रमाद्युक्तः प्रमत्तः । के ते पञ्चदश प्रमादाः ? चतस्रो विकथाः चत्वारः कषायाः पद्भोन्द्रियाणि निद्रा प्रेमा च । तथा चोक्तम्—

"विकहा तह य कसाया इंदियणिहा तहेव पणओ य । चदुचदुपणमेगेग्गे होंति पमदा य पण्णरस ॥१॥" [ पंचसं० ११६५ ]

१० प्रमत्तस्य योगः कायवाक्मनःकर्मरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात् प्रमत्तयोगात् ।

"पंच वि इंदियपाणा मणवचकाएण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥"

[बोधपा० गा० ३५]

इति गाथाकथितक्रमेण ये प्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपणं वियोग-१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणाभिमुख्यं वा हिंसेत्युच्यते । प्रमत्तयोगाभावे प्राणव्यपरो-पणमिष हिंसा न भवति । सा हिंसा प्राणिनां दुःखहेतुत्वाद्धर्मकारणं ज्ञातव्या । चेत्प्रमत्तयोगो न भवति तदा केवलं प्राणव्यपरोपणमात्रम् अधर्माय न भवति ।

"वियोजयित चासुभिर्न च वधेन संयुज्यते ।" [म्हार्त्रिशदृद्धा० ३।१६ ] इत्यभि-धानात् । तथा चोक्तम्—

२० "उच्चालिदिम्म पादे इरियासिमदस्स णिग्गमद्वाणे । आवादेज्ज कुलिंगो मरेज तज्ञोगमासेज ॥ १ ॥ ण हि तस्स तिण्णिमित्ते बंधो सुहुमो वि देसिदो समए । मुच्छा परिग्गहोच्चि य अज्झप्पपमाणदो भणिदो ॥ २ ॥"

पवयणसा० क्षे० ३।१६, १७ ]

३० एतयोगीथयोरर्थसूचनं यथा—पादे चरणे उच्चालिदिम्म गमने प्रवृत्ते सित इरिया-सिमद्दस्स ईर्यासमितियुक्तस्य मुनेः णिग्गमणद्वाणे निर्गमनस्थाने पादारोपणस्थाने आवादेज यदि आपतेत् आगच्छेत् पादेन चित्रपते कुलिङ्गो सूक्ष्मजीवो मरेज म्रियेत वा तन्जोग-मासेन्ज पादसंयोगमाशित्य। ण हि तस्स तिण्णिमित्ते न हि नैव न भवति तस्य जन्तुचम्पकस्य

१ -प्रतिष्ठः भा०, व०, ज०।

मुनेः तिष्णामत्त मरणादिकारणमात्रेऽपि सति । किन्न भवति ? बंधो कर्मबन्धः । कियान ? सुमुहो वि स्तोकोऽपि समये जिनसूत्रे न हि देसिदो नैव कथितः। असुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रढयति—मृच्छी परिप्रह्णाकाङ्क्षा परिप्रहो चिय परिप्रहश्चीव किल परिप्रह्महणाकाङ्क्षा परिव्रहमुच्यते । कुतः ? अज्ञायपपमाणदो अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसङ्कल्पानतिक्रमेणेत्यर्थः भणिदो परिग्रहः कथितः। एतेन किमुक्तं भवति प्राणातिपाताभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रात् ४ हिंसा भवत्येव। तथा चोक्तम्-

# "मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥१॥

[ पवयणसा० ३।१७ ]

अस्यायमर्थः--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० निश्चिता हिंसा भवति । हिंसायामकृतायामपि अयत्नवतः पुरुषस्य पापं लगत्येव । पयद्स्स प्रयत्नपरस्य े पुंसः बन्धो न भवति । केन ? हिंसामत्तेण हिंसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । अत्र परिणामस्य प्राधान्यमुक्तम् । तथा चोक्तम्-

"अध्ननपि भवेत्पापी निध्नन्नपि न पापभाक्। परिणामविशेषेण यथा धीवरकर्षकौ ॥ १ ॥" [यश० उ० प्र० ३३५] १४ अन्यच २-

"स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् । पूर्व प्राण्यन्तराणां त पश्चात्स्याद्वा न वधः ॥२॥" [ अथ अनृतलक्षणमुच्यते-

## असद्भिधानमन्तम् ॥१४॥

२०

अस्तीति सत् न सत् असत् अप्रशस्तिमत्यर्थः । "वर्तमाने शत्तुङ्" [काटसू० ४।४।२] असतः असत्यवचनस्य अभिधानम् अनृतमुच्यते । न ऋतं न सत्यमनृतं यत् असद्भिधान-मसत्यकथनं तत् अनृतं भवति । विद्यमौनार्थस्य अविद्यमानार्थस्य वा प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य यत् कथनं तत् अनृतं भवति । यत्प्रमत्तयोगादुच्यते तदनृतमित्यर्थः । अहिंसान्नतप्रतिपाळनार्थं सत्यादीनि त्रतानि इति प्रागेबोक्तम्, तेन यत् हिंसाकरं वचनं तदनृतमिति निश्चितम्। अत्र २५ हष्टान्तः-वसुनृपः यथा धनश्री हिंसायाम् । तथा यद्वचनं कर्णकर्कशं कर्णशुल्प्रायं हृदय-निष्ठुरं मनःपीडाकरं विप्रलापप्रायं विरुद्धप्रलापप्रायं विरोधवचनिमति यावत्, प्राणिवध-

१ ३- स्य प्राधान्यपुंतः भा०, ब०, ज० । २ उद्धृताऽयं स० सि० ३।१३ । ३ -मानस्य

¥

३०

बन्धनादिकरं वैरकरं कलहादिकरम् उल्लासकरं गुर्वाद्यवज्ञाकरं तत्सर्वमनृतिमित्युच्यते । अनु-तस्य विवक्षापि अनृतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते । त्याज्यानुष्ठानाद्यनुवद-नमपि नानृतं प्रमत्तयोगाभावात् । एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरत्रापि योज्यम् ।

अथ स्तेयलक्षणमुच्यते-

#### अद्तादानं स्तेयम् ॥१५॥

दीयते सम दत्तं न दत्तम् अदत्तम्, अदत्तस्य आदानं म्रहणम् अदत्तादानं स्तेयं चौयं भवति । यल्लोकः स्वीकृतं सर्वछोकाप्रवृत्तिगोचरः तद्वस्तु अदत्तम्, तस्य म्रहणं जिघृक्षा वा म्रहणोप।यचिन्तनं च स्तेयमुच्यते । ननु यदि अदत्तादानं स्तेयम् तिर्हि कर्मनोकर्मम्रहणमिप स्तेयं भवेत परेरहत्तत्वात्; साधृक्तं भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवित तत्रैव स्तेयव्यव-१० हृतिर्भवित अदत्तमहणयचनस्य सामध्यीत्, दातृसद्भावे माहकास्तित्वात्, कर्म-नोकर्मम्रहणे दायकः कोऽपि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्, त्रिभुवनभृततद्योग्याणुवर्गणानामस्वामिकत्वात् नेष दोषः । नन्वेवं सित मुनीनां मामनगरादिपर्यटनावसरे रध्याद्वारादिप्रवेशे अदत्तादानं सङ्कायते तेषां सस्वामिकत्वात् मुनीनामनिमिहतत्वाच्चः इदमपि साधृकः भवताः नगरमामिषु रध्याद्वारादिप्रवेशादिषु च सर्वजनसामान्यत्या तत्र प्रवृत्तिमुक्तेव वर्तते । कस्मात् ? अर्थापत्ति-१५ प्रमाणात् । कार्थापत्तिरत्र वर्तते इति चेत् ? उच्यते—िपिहतद्वारादिषु मुनिर्न प्रविशेत अपिहितद्वारादिषु मुनिर्न प्रविशेत अपिहितद्वारादिषु मुनिर्न प्रविशेत अपिहितद्वारादिषु मुनिर्न प्रविशेत अपिहितद्वारादिषु मुक्तिरापदात एव । अथवा प्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तयं भवित, न रध्यादिषु प्रविश्तां मुनीनां प्रमत्तयोगो वर्तते, तेन बाह्यवस्तुम्रहणे तदमहणे च सङ्कछेशपरिणाम-सद्भावात् स्तयं तदभावे न स्त्यिमिति ।

२० अथात्रसालक्षणमुच्यते—

## मैथुनमब्रह्म ॥ १६॥

मिथुनस्य कर्म मैथुनम्। किं तत् मिथुनस्य कर्म ? स्त्रीपुरुपयोख्वारित्रमोह्विपाके रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्यान्यपर्वणं (स्पर्शनं) प्रति अभिलाषः स्पर्शोगयचिन्तनं च मिथुनकर्मो च्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पर्शनमात्रमत्रद्वोच्यते । लोकेऽप्यावालगोपालादिप्रसिद्धमेतत्—यत् २५ स्त्रीपुंसयोः रागपरिणामकारणं चेष्टितं मैथुनम् । शास्त्रे च "अश्ववृष्यभयोर्मेंथुनेच्छा [ ]" मिथुनकर्म । ततः कारणात् प्रमत्तयोगात् स्त्रीपुंस-पुरुषपुरुपादिमिथुनगोचरं रितसुखार्थचेष्टनं मैथुनमित्यायातम् । अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिरक्षमाणे बृंहन्ति वृद्धिं प्रयान्ति तद्ब्रद्धोच्यते । न ब्रह्म अब्रह्म । यन्मैथुनं तद्ब्रह्म इति सूत्रार्थः । मैथुने प्रवर्त्तमानो जीवः हिंसादिकं करोति, स्थावरजङ्गमान् जीवान् विध्वंसयित । तथा चोक्तम्—

"मैथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः।

योनिरन्ध्रसमुत्पना लिङ्गसंघट्टपींडिताः", ॥१॥" [ ज्ञानार्णे० १३।२ ]

u

घाते घाते उमंख्येयाः कोटयो जन्तवो म्नियन्ते इत्यर्थः । तथा कश्चद्वये स्तनान्तरे नाभौ स्मर-मन्दिरे च स्त्रीणां प्राणिन उत्पद्यन्ते तत्र करादिव्यापारे ते म्नियन्ते । मैथुनार्थं मृषा वादं विक्तः, अदत्तमप्यादत्ते, बाह्याभ्यन्तरं परिप्रहञ्च । अत्र आरक्षकोपाख्यानमुद्भावनीयं स्तेये सत्यघोपवत् ।

अथ परिग्रहरुक्षणसूत्रमुच्यते-

# मूच्छी परिग्रहः ॥ १७॥

मृच्छीनं मृच्छी, परिगृह्यते परिग्रहः । या मृच्छी सा परिग्रह इत्युच्यते । काऽसी मुच्छी ? अञ्च्याबलीवर्दगर्वरगर्वरीवाजिबडवादासीदासकलत्रपुत्रप्रभृतिरचेतनः शोक्तिकेयमाणिक्यपूष्परागर्वेड्ड र्य्यपद्मरागहीरकेन्द्रनीलगरुडोद्वाराश्मगर्भदुर्वणं सुवर्णपट्रकूलचीना-म्बरताम्नपिचन्यपृततेलागुडशक्तरास्वापतेयप्रभृतिरचेतनो बाह्यपरित्रहः । रागद्वेषमदमोह- १० कपायप्रभृतिरभ्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि परिप्रहस्य संरक्षणे संस्करणे वर्द्धनादौ व्यापारो मनोऽभिलाषः मृन्र्ङ्की प्रतिपाद्यते, न तु वातिपत्तरलेष्मा-चुःपादितोऽचेतनस्वभावो मूर्च्छा भण्यते "मूर्च्छा मोहसमुर्च्छाययोः" [ पा० धातुपा० भ्वा० २१९ ] इति बचनात् । मूर्च्छरयं सामान्येन मोहपरिणामे वर्तते । यः सामान्येनोक्तोऽर्थः स विशेषेच्यपि वर्तते, तेन सामान्यार्थमाश्रित्याचेतनस्वलक्षणोऽर्थी नाश्रयणीयः, किन्तु विशेष- १५ लक्षणोऽर्थो मनोऽभिलापलक्षणोऽर्थो मृन्छिधान्वर्थोऽत्र गृह्यते । एवं चेदु बाह्याः परिप्रहाः न भवन्ति मनोऽभिलापमात्राभ्यन्तरपरिप्रहार्थपरिप्रहात् ; तन्न युक्तमुक्तं भवताः मनोऽभिलापस्य प्रधानत्वात् अभ्यन्तर एव परिष्रहः सङ्गृहीतः, बाह्यपरिष्रहस्य गीणत्वात् । तेन ममत्वमेव परिग्रह उक्तः । तर्हि बाह्यः परिग्रहो न भवत्येवः सत्यम् ; बाह्यः परिग्रहो मृच्छोहेतुत्वात् सोऽपि परिव्रह उच्यते । तेन आहारभयमेथुनादियुक्तः पुमान् सपरिव्रहो भवति; सक्का- २० नामपि ममेद्मिति सङ्कलपाश्रयत्वात् रागद्वेषमोहादिपरिणामवन्नास्ति दोपः। प्रमत्तयोगादिति पद्मनुवर्तते तेन यस्य प्रमत्तयोगः स सपरिमहः यस्य तु प्रमत्तयोगो न वर्तते सोऽपरिमहः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोयुक्तः प्रमाद्रहितो निर्मोहः तस्य मनोऽभिलाषलक्षणा मुच्छी नास्ति निःपरिग्रहरवञ्च तस्य सिद्धम् । ननु ज्ञानदर्शनचारित्रतपोलक्षणः कि परिग्रहो न भवति ? न भवत्येव, ज्ञानादीनाम् आत्मस्वभावानामहेयत्वादपरिश्रहत्त्रं सिद्धम् । "यस्त्यक्तुं २५ ] इत्यभिधानात् । रागद्वेषादयस्तु कर्मोदया-शक्यते स एव परिग्रहः"[ धीनाः । अनात्मस्वभावा हेयरूपारतेषु सङ्कल्पः परित्रह इति सङ्गच्छते । तत्र प्राणातिपातोऽ-वश्यम्भावी तद्रथं चासत्यं वद्ति स्तैन्यञ्च विद्धाति अन्नह्मकर्मणि नियतं यत्नवान् भवति । पूर्विक्तैः पातकैरतु नरकादिषु उत्पद्यते तत्र तु पश्चप्रकारादि दुःखं भुङ्क्ते । तेन मुख्यतया रागादिमनोऽभिलापः परित्रह इत्यायातम् । तथा चोक्तम्-30

"बाह्यप्रन्थितिना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति ।
पुनरभ्यन्तरसङ्गत्यागी लोकेषु दुर्लभो जीवः ॥१॥" [
अभ्यन्तरपरिम्रहाश्चतुर्दशः। बाह्यपरिम्रहास्तु दशः। तथा चोक्तम—
"मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्ट्यम् ।
रागद्वेषौ तु सङ्गाः स्युग्न्तरङ्गाञ्चतुर्दशः॥१॥
सेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदश्च चतुष्पदम् ।
यानं श्रयनासनं कुष्यं भाण्डश्चेति बहिर्दशः॥२॥" [
अथ हिंसादित्रतसम्पन्नः पुमान कीहशो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—
निःशाल्यो बती ॥१८॥

श्रणाति विध्वंसयति हिनस्तीति शल्यमुच्यते । वपुरनुप्रविश्य दुःखमुत्पाद्यति वाणाद्यायध्यश्च्यम् । श्रव्यमिव श्रव्यं प्राणिनां बाधाकरत्वात् शारीरमानसदुः खकारणत्वात् । शल्यमुपचारात् । तच्छल्यं त्रिप्रकारम्-मायाशल्यं मिथ्यादर्शनशल्यं कर्मोदयविकृतिः निदानशल्यक्वेति । तत्र माया परवश्वनम् । मिध्यादर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानाभावः। निदानं विषयसुखाभिछाषः । एवंविधात्त्रिप्रकारात् शल्यात् निष्कान्तो निर्गतो निःशल्यः । ्५ योऽसौ निःशल्यः स एव व्रतीत्युच्यते । अत्र किब्बिचोद्यते मीमांस्यते विचार्यत इति यावत् । नि:शल्यः किल शल्याभावाद् भवति, व्रताश्रयणाद्भती भवति, न हि नि:शल्यो व्रती भवितु-महीत, यथा देवदत्तः केवलदण्डधारी छत्रीति नोच्यते तथा निःश्ल्यो व्रती न भवति; अयुक्तमेवोक्तं भवताः निःशल्यमात्रो व्रती न भवति किन्तु उभयविशेषणविशिष्टः पुमान् त्रती भवति । निःशल्यो त्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिंसादिविरमणमात्राद्वती न भवति किन्तु ए हिंसादिविरमणयुतः शल्यरहितश्च व्रती कथ्यते । अत्रार्थे दृष्टान्तः-प्रभूतदुग्धघृतसहितः पुमान् गोमानित्युच्यते यस्य तु 'पुरुहू (ह्) दुग्धाज्यादिकं नास्ति स विद्यमानास्विप अध्न्यासु गोमान् नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान् व्रतेषु विद्यमानेष्वपि व्रती न कथ्यते, अहिंसादित्रतानां विशिष्टं फलं शल्यवान् न विन्दति। निःशल्यस्त त्रती सन् अहिंसादित्रतानां विशिष्टं फलं लभत इत्यर्थः।

२५ अथ त्रतोपपन्नः पुमान् कतिभेदो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते ।

## अगार्यनगारस्च ॥१९॥

अङ्गर्यते गम्यते प्रतिश्रयार्थिभिः पुरुषैः गृहप्रयोजनवद्भिः पुरुषैरित्यगारं गृहमुच्यते । अगारं गृहं पस्त्यमावास्रो विद्यते यस्य स अगारी । न विद्यते अगारं यस्य सोउनगारः । अगारी च अनगारश्च द्विप्रकारो व्रती भवति । चकारः परस्परसमुचयार्थः । एवख्चेत्तर्हि जिनगेह-

१ पुरुषस्य दु - जः। पुरुहूतदु - आः, बः। २ विशिष्टक्त - आः, बः, जः।

शुन्यागारमठाद्यावासेषु वसन् मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्भावात्, तथा च अनिवृत्तविषयतृष्णः केनचिद्धेतुना गृहं परिहृत्य वने तिष्ठन् गृहस्थोऽप्यनगारो भवित,साधृक्तं भवताः अगारशब्देनात्र भावगृहं सूचितं ज्ञातन्यम्, चारित्रमोहोदये सित गृहसम्बन्धं प्रति अनियमपरिणामः भावागारमभिधीयते । सोऽनियमपरिणामः यस्य पुरुषस्य विद्यते स पुमान् नग्नोऽनग्नो वा वने वसन्निष अगारीत्युच्यते । गृहपरिणामाभावात् जिनचैत्यालयादौ वसन्निप अनपार उच्यते । ननु अगारी त्रती न भवित अपरिपूर्णत्रतत्वात् ; तंदयुक्तम् ; नैगमसंम्रहव्यवहारनयत्रयापेत्तया अगारी त्रती भवत्येव पत्तनावासवत् । यथा कश्चित्पुमान् गृहे अपवरके वा
वसति स पत्तनावास उच्यते, सि कं सर्वस्मिन् पत्तने वसति ? किन्तु पत्तनमध्यस्थितिनयतगृहादौ वसति, तथा परिपूर्णानि त्रतानि अप्रतिपालयन्निप एकदेशन्नताश्रितः पुमान् त्रतीत्युच्यते ।
एवज्रेत्तिहिं हिंसादीनां पद्मपातकानां मध्ये किमन्यतमपातकप्रतिनिवृत्तः खल्वगारी त्रती कथ्यते ; १०
न कथ्यते ; किन्तु पञ्चप्रकारामिष विरितमपरिपूर्णां प्रतिपालयन् त्रती कथ्यते । अमुमेवार्थ
मृत्तरसृत्रेण समथ्यति—

#### अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

अणूनि अल्पानि त्रतानि यस्य सोऽणुत्रतः सर्वसावद्यनिष्टत्तेरयोगात् । य ईद्दशः पुमान स अगारीति कथ्यते । पृथिव्यप्तेजावायुवनस्पतिकायान् जीवान् अनन्तकायवर्जान् स्वकार्ये १५ विराधयति, द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियान् जन्तून् न विराधयति तदादिममणुत्रतमुच्यते । लोभेन मोहेन स्नेहादिना गृह्दविनाशहेतुना प्रामवासादिकारणेन वा जीवोऽनृतं वक्ति तस्मादनृतानिनवृत्तो योऽगारी भवति तस्य द्वितीयमणुत्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संक्लेशेन गृह्यते तत्परपीडा-करम्, यच नृपभीतिवशानिश्चयेन परिहृतमिष यदत्तं धनं तिस्मन् धने परिहृतादरो यः पुमान् स श्रावकस्तृतीयमणुत्रतं प्राप्तोति । पुमानित्युक्ते योषिद्षि लभ्यते तस्या अपि तृतीय- २० मणुत्रतं भवति । एवं यथासम्भवं शब्दस्यार्थो वेदितव्यः । स्वीकृताऽस्वीकृता च या परस्त्री भवति तस्यां यो गृही रतिं न करोति स चतुर्थमणुत्रतं प्राप्नोति । क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिर्व्यसुवर्णदासी-दासादीनां निजेच्छावशाद् ्येन गृहिणा परिमाणं कृतं स गृही पञ्चममणुन्वतं प्राप्नोति ।

अथ महात्रतिनः गृहस्थस्य च किमेतावानेव विशेषः किं वाऽन्योऽपि कश्चिद् विशे- २५ षोऽस्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

# द्ग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि-माणातिथिसंविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥

दिशश्च देशाश्च अनर्थदण्डाश्च दिग्देशानर्थदण्डाः तेभ्यो विरितः दिग्देशानर्थदण्ड-विरितः। विरितशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते। तेनायं विप्रहः-दिग्विरितन्नतं च देशविरितन्नतं च ३० अनर्थदण्डविरितन्नतं च सामायिकन्नतं च प्रोषधोपवासन्नतं च उपभोगपरिभोगपरिभाणन्नतं च

१ तदक्तम् आ०, व०, ज०। २ -कायावर्जनात् स्व- आ०, व०, ज०।

अतिथिसंविभागत्रतस्त्र तानि दिग्देशानर्थदण्डविरितसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपिरभोग-परिमाणातिथिसंविभागत्रतानि, तैः सम्पन्नः संयुक्तो यो गृही भवित स विरताविरतोऽगारीति कथ्यते । चकारोऽनुक्तसमुख्यार्थः । तेन वच्यमाणसल्लेखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यते । अस्यायमर्थः—पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तराश्चतस्त्रो दिशः, अग्निकोणनैक्कृत्यकोणवायुकोणेशान-कोणलक्षणाश्चतस्त्रो विदिशः प्रतिदिशश्च कथ्यन्ते, ता अपि दिक्शव्देन लभ्यन्ते, तासु दिश्च प्रदिश्च च हिमाचलिनन्थ्यपर्वतादिकम् अभिज्ञानपूर्वकं मर्यादां कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्वरतित्रतमुच्यते। तेन च दिग्वरतित्रतेन बहिःस्थितस्थावरजङ्गमप्राणिनां सर्वथाविराधनाभा-वाद् गृहस्थस्यापि महात्रतत्वमायाति । तस्माद्विहःक्षेत्रे मुत्तदिग्वाह्यप्रदेशे धनादिलाभे सत्यपि मनोव्यापारनिषेधात् लोभनिषेधश्चागारिणो भवति ।

१० गन्तच्यायामपि दिशि नियतदेशाद् प्रामनदीक्षेत्रयोजनवनगृहकटकादिलक्षणान् परते। विरमणं देशविरतिव्रतमुच्यते । इदं हि व्रतं दिग्विरतिव्रतमध्ये अन्तर्व्रतमुत्पन्नम् । विशेषेण तु सपापस्थाने व्रतभद्गसंद्वावस्थाने खुरासानमूलस्थानमखस्थानिहरमजस्थानादिगमनवर्जनं देशविरतिव्रतमुच्यते । तेनापि व्रतेन त्रसस्थावरहिंसानिवर्तनाद् गृहस्थस्यापि महाव्रतत्वं लोभनिवृत्तिश्चोपचर्यते ।

१५ अनर्थदण्डः पञ्चप्रकारः—अपध्यानपापोपदेशप्रमाद्चरितिहंसाप्रदानदुःश्रुतिभेदात् । तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते—परप्राणिनां जयपराजयहननबन्धनप्रतीकविध्वंसनस्वापतेयाऽपहरणाताडनादिकं द्वेषात् परकलत्राद्युहालनं रागात् कथं भवेदिति मँनःपरिणामप्रवर्तनम् अपध्यानमुच्यते । द्वितीयोऽनर्थदण्डः पापोपदेशनामा । स चतुःप्रकारः—तथाहि अस्मात्पूर्वादिदेशाद् दासीदासान् अल्पमूल्यसुल्भानादाय अन्यस्मिन् गुर्जरादिदेशे तद्विक्रयो यदि क्रियते २० तदा महान् धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते ।।१।। अस्माहेशात् सुरभिमहिषीवलीवर्दक्रमेलकगन्थवादीन् यदि अन्यत्र देशे विक्रीणोते तदा महान् लाभो भवतिति तिर्यंखणिज्यानामको द्वितीयः पापोपदेशो भवति ।। २ ।। शाक्तुनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः मृगवराहादिमारकाः, धीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीविनाम् ईद्दशीं वार्तां कथ्यति— अस्मिन् प्रदेशे वनजलाद्युपलक्षिते मृगवराहितित्तरमत्स्यादयो बहवः सन्तीति कथनं वधकोप- दशनामा तृतीयः पापोपदेशः कथ्यते ।।३।। पामरादीनामग्रे एवं कथ्यति भूरेवं कृष्यते उदक्कमेवं निष्कास्यते वनदाह एवं कियते क्षुपाद्य एवं चिकित्स्यन्ते इत्याद्यारमभः अनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनम् आरमभोपदेशनामा चतुर्थः पापोपदेशो भवति ।।४।।

अथ प्रमाद्चरितनामा तृतीयोऽनर्थदण्डः कथ्यते-प्रयोजनं विना भूमिकुट्टनं जलसे-चनम् अप्पित्तसन्धुक्षणं व्यजनादिवातँक्षेपणं वृक्तवल्लीदलमूलकुसुमादिछेदनम् इत्याद्यवद्यकर्म-३० निर्माणं प्रमादचरितमुच्यते । अथ हिंसाप्रदाननामा चतुर्थोऽनर्थदण्डो निरूप्यते—परप्राणि-घातदेतूनां शुनकमार्जोरसर्परयेनादीनां विषकुठारखड्गखनित्रज्वलनरञ्ज्वादिबन्धनश्रक्कला-

१ -सद्भावे स्थानेषुरा - आ०, ब०, ज०। २ मनःपर्ययपरिणा - आ०, ब०, ज०। ३-तिनिक्षे - आ०, ब०, ज०।

दीनां हिंसोपकरणानां यो विक्रयः कियते व्यवहारश्च कियते स्वयं वा सङ्ग्रहो विधीयते तत् हिंसाप्रदानमुच्यते । अथ हिंसाप्रवर्तकं शास्त्रम् अश्वसेधादि, रागप्रवर्तकं शास्त्रं दुःकोकनामादि, द्वेषप्रवर्तकं शास्त्रं नानाप्रकारम्, मधुमांसादिप्रवर्तकं शास्त्रं स्मृत्यादि, तेषां शास्त्राणां कथनं श्रवणं शिक्षणं व्यापारश्च दुःश्रुतिरुच्यते । तथाऽनर्थकं पर्यटनं पर्यटनविषयोपसेवनम् अनर्थदण्ड उच्यते । तस्य सर्वस्यापि परिहरणम् अनर्थदण्डविरतित्रतनामकं तृतीयं व्रतं भवति । एतानि ५ त्रीणि व्रतानि पञ्चानामणुत्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुवर्द्धनत्वाद् गुणव्रतानीति कथ्यन्ते ।

सामायिकम्-समशब्दः एकत्वे एकीभावे वर्तते, यथा सङ्गतं घृतं सङ्गतं तेलम् एकीभूत-मित्यर्थः । अयनमयः, सम एकत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समयः, समय एव सामायिकम् स्वार्थे इकण् । अथवा समयः प्रयोजनमस्येति सामायिकं प्रयोजनार्थे इकण् । कोऽर्थः ? देववन्दनायां निःसंक्लेशं सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यर्थः । एतावति देशे एतावति १० काले अहं सामायिके स्थास्यामीति या कृता प्रतिज्ञा वर्तते तावति काले सर्वसावद्ययोगिवरत-त्वाद् गृहस्थोऽपि महाव्रतीत्युपचर्यते । तिर्हं स गृहस्थः तिसम् काले किं संयमी भवति ? नैवम्, संयमघातकर्मोद्यसद्भावात् । उक्तञ्च—

## ''प्रत्याख्यानसनुत्वान्मन्द्तराक्ष्चरणमोहपरिणामाः ।

सत्त्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकल्पन्ते ॥१॥" [रत्नक०३।२५] १५

प्रत्याख्यानशन्देन संयमघातकतृतीयकपायचतुष्क ज्ञातन्यम् । तर्हि तस्मिन् सामायिक-परिणतं गृहस्थे महात्रतत्वाभावः; तन्नः, उपचारान्महात्रतत्वाभावो न भवति, यथा राजत्वं विनापि सामान्योऽपि क्षत्रियः राजकुल इत्युच्यते यथा च बहुदेशे प्राप्तो देवदत्तः कचित्कचिद-प्राप्तोऽपि सर्वगत इत्युच्यते, तथा च चैत्राभिधानोऽयं पुमान् चित्राद्यसङ्गावेऽपि चैत्र इत्युच्यते तथा सामायिकत्रतपरिणतोऽगारी परिपूर्णसंयमं विनापि महात्रतीत्यपचर्यते ।

अष्टमी चतुर्दशी च पर्वद्वयं प्रोपध इत्युपचर्यते। प्रोपये उपवास —स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दस्क्ष्मोषु पञ्चसु विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पञ्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन् 'उपवासे
वसन्ति इत्युपवासः। अशनपानखाद्यलेह्यलक्षणचतुर्विधाहारपरिहार इत्यर्थः। सर्वसावद्यारम्भस्वशरीरसंस्मारकरणस्नानगन्धमाल्याभौरणनस्यादिविवर्जितः 'पिवत्रप्रदेशे मुनिवासे चैत्यालये
स्वकीयप्रोपधोपवासमन्दिरे वा धर्मकथां कथयन् शृण्यन् चिन्तयन् वा अवहितान्तकरण एकाम- २५
मनाः सन् उपवासं कुर्यान्। स श्रावकः प्रोपधोपवासत्रतो भवति।

उपभोगपरिभागपरिमाणत्रतं कथ्यते—अञ्चनपानगन्धमाल्यताम्बूळादिक उपभोगः कथ्यते । आच्छादनप्रावरणभूषणञ्चयासनगृहयानवाहनविन्तादिकः परिभोग उच्यते । उपभोगप्रश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगौ तयोः परिमाणम् उपभोगपरिभोगपरिमाणम् । भोगोपभो-गपरिमाणमिति च कचित्पाठो वर्तते । तत्र अञ्चनादिकं यत्सकृद्भुज्यते स भोगः, वस्त्रवनि- ३०

१ -न् काले उप- आ॰, ब॰, ज॰। २ -रणादिवि- आ॰, ब॰, ज॰। ३ पवित्रदेशे आ॰,ब॰,ज॰।

तादिकं यत् पुनः पुनर्सुज्यते स उपभोगः । उपभोगपिरभोगपिरमाणव्रते नियतकालसम्बन्धेऽपि मद्यं मांसं मधु च सदैव परिहरणीयं त्रसघातिनवृत्तचित्तेन पुंसा। केतिकिनिम्बकुसुमार्द्रक-मूलकसर्वपुष्पानन्तकायिकछिद्रशाकनालीनलादिकं बहुजन्तुयोनिस्थानं तदिप यावजीवं परिहर्तव्यं बहुघातालपफलत्वात्। तथा चोक्तम्—

# 'अन्यफलबहुविद्यातान्मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि। नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्।।'' [रत्नक० ३।३९]

अथोपभोगविचारः—यानवाहनभूषणवसनादिकमेतावन्म।त्रमेव ममेष्टमन्यदिनष्टमिति ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः कालमर्योदया यावज्जीवं वा कर्तव्यः ।

संयममिवराधयन् अतित भोजनार्थ गच्छिति यः सोऽतिथिः। अथवा न विद्यते तिथिः १० प्रतिपद्द्वितीयातृतीयादिका यस्य सः अतिथिः अनियतकाल्लिक्षागमन इत्यर्थः। अतिथये समीचीनो विभागः निजभोजनाद् विशिष्टभोजनप्रदानमितिथसंविभागः। स चतुर्विधो भवति—भिक्षादानम् उपकरणवितरणमौषधविश्राणनमावासप्रदानमिति। यो मोक्षार्थे उद्यतः संयमतत्परः शुद्धश्च भवति तस्मै निर्मलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च पिच्छपुस्तकपट्टकमण्डल्या (लवा)दीनि रत्नत्रयवद्धं कानि प्रदेयानि, औषधमिप योग्यमेव देयम्, १५ आवासश्च परमधर्मश्रद्धया प्रदातव्यः। अत्र च जिनस्नपनपूजादिकं वक्तव्यम्। एतानि चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति। मातृपित्रादिवचनवदपत्यानामणुत्रतानां शिक्षाप्रदायकानि अविनाशकारकाणीत्यर्थः।

अथ चज्ञब्देन गृहीतम् अपरमपि श्रावकव्रतं प्रतिपादयन् सूत्रमिदमाचण्टे— मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

२० तिजपरिणामेन व्पूर्वभवादुपार्जितमायुः इन्द्रियाणि च बलानि च तेषां कारणवरोन योऽसौ विनाशः संक्षयः तम्मरणमुच्यते । "मृङ् प्राणत्यामे" [ ] इति वचनात् । मरणमेवान्तः असद्भवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजनं यस्याः सल्लेखनायाः सा मारणान्तिकी तां मारणान्तिकीम् । सत्शब्दः सम्यगर्थवाचकः । तेनायमर्थः –सत् सम्यक् लेखना कायस्य कपायाणां च क्रशीकरणं तन्करणं सल्लेखना । कायस्य सल्लेखना बाह्यसल्लेखना । स्पायाणां सल्लेखना अभ्यन्तरा सल्लेखना । क्रमेण कायकरणहापना कपायाणां च हापना सल्लेखनेत्युच्यते । तां सल्लेखनां जोषिता प्रीत्या सेविता पुमान् अगारी गृही भवति । पूर्वोक्तचकारात् मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता यतिश्च भवति । ननु 'प्रीत्या सेविता' इति किमर्थमुच्यते ? अर्थविशेषोपपादनार्थम् । कोऽसौ अर्थविशेषः ? यः पुमान् सल्लेखनां प्रीत्या सेवते प्रकटं भजते, यस्तु प्रीतावसत्यां भजते स व्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन बलात्कारेण ३० सल्लेखना न कार्यते, सन्त्यासस्य प्रीतौ सत्यां स्वयमेव सल्लेखनां करोति । तेन सूरिणा जुषी धातुः प्रयुक्तः । ननु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्लेखनायाम् अभिसन्धिपूर्वकं प्राणविसर्जनादातमः

१ -मण्डलादी- आ०, व०, ज०। १ पूर्वभये दुपा- ता०। २ तद्भावावसानं आ०, व०, प०।

वधदोषो भविष्यति हिंसासङ्गावात् ; तन्न "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" [त० स्००।१३] इति जिनसूत्रे प्रोक्तम्, यस्तु मनःपूर्विकां सन्त्वेखनां करोति स अप्रमत्तस्य प्रमादयोगो नास्ति । कस्मात् ? रागद्वेपमोहाद्यभावात् । यस्तु पुमान् रागद्वेपमोहादिभि-रविस्पृष्ट ः म्लष्टः सन् विषेण शस्त्रेण गलपाशकेन दहनप्रवेशेन कूपादो निमज्जनेन भृगुपातेन रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वधातपातकी भवत्येव । तथा च श्रुतिः—

''असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा बृताः।

ताँस्ते प्रेत्य।भिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। १ ।।" [ ईशाबा० ३ ] तेन सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम् —

"रागादीणमणुष्पा अहिंसगत्तेति देसियं समये।

रागादीनामनुत्पादादिहंसकत्वमिति देशितं समये। तेषां चेदुत्पत्तिः हिसेति जिनेरुदिष्टा॥ अत्र खलु मरणमनिष्टं वर्तते विणग्गृहिवनाश्चवत्। यथा विणजः नानाप्रकारपण्यानां भाण्डानां दाने आदाने सञ्चये च तत्परस्य पण्यभृतगृहिवनाशोऽनिष्टो भवित पण्यभृतगृहस्य कुतिश्चित् कारणात् विनाशे समायाते सित स विणक् शक्त्यनुसारेण पण्यभृतं गृहं परित्यजित। परिहर्तुमशक्ये च पण्यगृहे यथा पण्यविनाशो न स्यात्तथा यत्नं विधत्ते। १५ एवमगार्थिप त्रतशीललक्षणपण्यसञ्चये प्रवर्तमानः त्रतशीलाश्रयस्य कायस्य पतनं नाकाङ्क्षित।कायपतनकारणे चागते सित निजगुणानामिवरोधेन निजकायं शनैःशनैःपरिहरित। तथा परिहर्तुमशक्ये च निजकाये कदलीघातवत् युगपदुपस्थिते च निजकायविनाशे सित निजगुणानां विनाशो यथा न भवित तथा कायविनाशे प्रयत्नं विधत्ते कथमात्मघातपातकी भविति ? तथा चोक्तम्—

"अन्तःक्रियाधिकरणं तपःकलं सकलदर्शिनः स्तुवते । तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतित्व्यम् ॥" [ रत्नक०५।२ ]

अथ निःशल्यः खळु व्रतो, शल्यानि तु मायामिथ्यानिदानळक्षणानि तेन मिथ्यादर्शनं शल्यमुच्यते; तेन कारणेन सम्यग्दष्टिव्रती भवति 'तत्सम्यग्दर्शन सदोषं निर्देणिया भवति' इति प्रश्ने कस्यचित् सदोषं सम्यग्दर्शनं भवतीति प्रतिपादनार्थं सूत्रमिदमाचक्षते विचक्षणाः— २५

## शङ्काकाङ्काविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यष्टष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥

शङ्कनं शङ्का, काङ्क्षगां काङ्क्षा, विचिकित्सनं विचिकित्सा, प्रशंसनं प्रशंसा, संस्तवनं संस्तवः। प्रशंसा च संस्तवश्च प्रशंसासंस्तवौ, अन्यदृष्टीनां मिथ्यादृष्टीनां प्रशंसासंस्तवौ

अन्यदृष्टिप्रश्नंसासंस्तवौ । शक्का च काङ्क्षा च विचिकित्सा च अन्यदृष्टिप्रश्नंसासंस्तवौ च शक्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसांसंस्तवाः । एते पञ्चातिचाराः पञ्च दोषाः सन्यग्दृष्टेः जीवस्य
भवन्ति । तत्र शक्का—यथा निर्धन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा समन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिभवति इति शक्का । अथवा, भयप्रकृतिः शक्का । इह्परलोकभोगकाङ्क्षणं काङ्क्षा । रत्नत्रयमण्डित५ शरीराणां जुगुष्सनं स्नानाद्यभावदोषोद्धावनं विचिकित्सा । मिथ्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तव
उच्यते । तनु सन्यग्दर्शनमष्टाङ्गं प्रोक्तम्, अतिचारा अपि तस्याष्ट्रो भवन्ति कथमाचार्येण
पञ्चतिचाराः प्रोक्ताः ? सत्यमुक्तं भवताः शील्प्रतेषु पञ्च पञ्चातिचारान् वक्तुमिच्छुराचार्यः ।
[अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सत्स्विष सन्यग्दृष्टेः पञ्चातिचाराः प्रोक्ताः, इतरेषां त्रयाणामतिचाराणाम् अन्तर्भोवितत्वात् अष्टातिचारा वेदित्वयाः । कथमिति चेत् ? उच्यते—यः पुमान्
१० मिथ्यादृष्टीनां मनसा प्रशंसां करोति स तावन्मृहृदृष्टिश्चतुर्थातिचारवान् भवत्येव । यस्तथाविधो
मृहृदृष्टिः स अमादाशकनकारणोद्भवं रत्नत्रयमण्डितानां दोषं नोपगृहृति तेषां स्थितीकरणञ्च न
करोति वात्सल्यं तु दूरे तिष्ठतु शासनप्रभावनां च कथं कुरुते तेन अन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवयोर्मध्ये
अनुपबृहणादयो दोषा अन्तर्गर्भिता भवन्तीति वेदित्वयम् । ते निःशङ्कितादीनामष्टानां गुणानां
प्रतिपक्षभृता अष्ट दोषा ज्ञातव्याः ।

१५ अथ यथा पञ्चातिचाराः सम्यग्द्षष्टेर्भवन्ति तथा [ किं ] त्रतशीलेष्विप भवन्तीति प्रश्ने ओमित्युक्त्वा व्रतशीलातिचारसङ्ख्यानिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुराचार्याः-ओमिति कोऽर्थः ? ओमित्युक्तिकारे ।

#### व्रतशोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

त्रतानि च शीळानि च व्रतशीळानि तेषु व्रतशीळेषु । पञ्चमु अणुव्रतेषु दिग्विरति-२० व्रतादिषु सप्तमु शीळेषु पञ्च पञ्चातिचाराः, द्वादशमु व्रतेषु यथाक्रममनुक्रमेण भवन्तीति संब्रह्सूत्रमिदम् । ननु व्रतब्रहणेनेव द्वादशव्रतानि सिद्धानि शीळब्रहणमनर्थकम्; इत्याह— युक्तमुक्तं भवताः व्रतब्रहणेन द्वादशव्रतसिद्धौ यच्छीळब्रहणं तद्विशेषज्ञापनार्थम् । शीलं हि नाम व्रतपरिरक्षणम् । तेन दिग्विरतिव्रतादिभिः सप्तभिः व्रतेः पञ्चानामणुव्रतानां परिरक्षणं भवतीति शीळब्रहणे नास्ति दोषः । एते द्वादशव्रतानां प्रत्येकं पञ्च पञ्चातिचाराः २४ मिळिखा अगारिणः षष्टिरतिचारा भवन्ति अगार्यधिकारात् ।

तत्र तावद्हिंसाव्रतस्य पञ्चातिचारानाह्-

#### बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥

निजेष्टदेशगमनप्रतिबन्धकारणं बन्धनं वन्धः। यष्टितर्जनकवेत्रदण्डादिभिः प्राणिनां ताडनं हननं वधः,न तु अत्र प्राणव्यपरोपणं वध उच्यते तस्य पूर्वमेवनिषिद्धत्वात्। ३शब्दप्रह-३० नासिकाङ्गुल्वियराङ्गचक्षुरादीनामवयवानां विनाशनं छेद उच्यते। न्याय्याद्वारादिधक-

१ अज्ञकनम् असामर्थम्। २ अनुपगृहनादयो आ०, व०, ज०।३ कर्णम्।

24

भारवाहनं राजदानादिलोभात् अतिभारारोपणम्। गोमहिषीवलीवईवाजिगजमहिषमानव-शकुन्तादीनां श्चन्तृष्णादिपीडोत्पादनम् अन्नपाननिरोधः। बन्धश्च वधश्च छेदश्च अतिभा-रारोपणञ्च अन्नपाननिरोधश्च बन्धवधछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः। एते पञ्चातिचारा अहिंसाणुत्रतस्य भवन्ति।

अथेदानीं सत्याणुव्रतस्य पद्मातिचारा उच्यन्ते-

मेथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकृटलेखिकयान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ।२६।

इन्द्रपदं तीर्थकरगर्भाश्वतारजन्माभिषेकसाम्राज्यचकवर्तिपद्निःक्रमणकल्याणमहामण्ड-लेश्वरादिराज्यादिकं सर्वोर्थसिद्धिपर्यन्तमहमिन्द्रं पदं सर्वं सांसारिकं विशिष्टमविशिष्टं सुखमभ्यु-र्यमित्युच्यते । केत्रलज्ञानकल्याणं निर्वाण कल्याणम् नन्तचतुष्ट्यं परमनिर्वाणपदं च निःश्रेयस-प्रचयते। 'तयोरभ्यदयनिःश्रेयसयोर्निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुग्धलोकस्य १० अन्यथाकथनमन्यथाप्रवर्तनं धनादिनिमित्तं परवञ्चनञ्च मिथ्योपदेश उच्यते । स्त्रीपंसाभ्यां हिस एकान्ते यः कियाविशेषोऽनुष्ठित कृत उक्तो वा स कियाविशेषो गुप्तवृत्त्या गृहीत्वा अन्येषां प्रकारयते तद् रहोऽभ्याख्यानमुच्यते । केनिचरपुरुषेण अकथितम् अनुक्तं यत् किञ्चित् हार्यं द्वेषवशात् परपीडनार्थम् एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम् इति परवञ्चनार्थं यल्जिख्यते राजादौ इर्श्यते सा कूटलेखक्रिया, पेशुन्यमित्यर्थः । केनचित् पुरुषेण निजमन्दिरे हिरण्यादिकं १५ इव्यं न्यासीकृतं निक्षिप्तमित्यर्थः, तस्य द्रव्यस्य प्रहणकाले सङ्ख्या विस्मृता विस्मृत एणप्रत्ययाद्रुपं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान् पुमान् अज्ञावचनं ददाति-देवदत्त, यावन्मात्रं इन्यं ते वर्तते तायन्मात्रं त्वं गृहाण किमत्र प्रष्टन्यमिति, जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न द्दाति न्यासा-ाहार उच्यते । कार्यकरणमङ्गविकारं भूश्लेपादिकं परेषां दृष्ट्वा पराकृतं पराभिप्राथमुपरुभ्य **ज्ञा**त्वा असुयादिकारणेन तस्य पराकृतस्य पराभिप्रायस्य अन्येषामग्रे आविष्करणं प्रकटनं यत् क्रियते २० त साकारमन्त्रभेद इत्युच्यते । मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानञ्च कृटलेखिकया च न्यासापहा-रच साकारमन्त्रभेदरच मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकृटलेखिकयासाकारमन्त्रभेदाः । एते पद्माति-वाराः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति ।

अथाचौर्याणुत्रतस्य पञ्चातिचारा उच्यन्ते-

## स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनांचिक-मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥

कश्चित्पुमान् चौरी करोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयित मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनिचत्पुंसा तं चोरयन्तं प्रेरयित मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेर्यमाणं वौरीं कुर्वन्तम् अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन, एवंविधाः सर्वेऽपि प्रकाराः स्तेनप्रयोगशब्देन अध्यन्ते । चौरेण चोराभ्यां चौरेवी यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु मूल्यादिना गृह्वाति तत् ३०

तदाहृतादानम् । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्येन नैव गृह् तिव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्येन नैव दातव्यानि । राह्र 'आह्याधिकरणं यदिकद्धं कर्म तद् राज्यमुच्यते । उचित-मूल्यादनुचितदानम् अनुचितं प्रहण्यच् अतिक्रमः उच्यते । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध-राज्यातिक्रमः । यस्मात्कारणात् राह्या घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा, राजघोषणां विनापि यद्गणिजो व्यवहरन्ति तं व्यवहारं यदि राजा तथेव मन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमो न भवति । प्रस्थः चतुःसेरमानम्, तत्काष्टादिना घटितं मानमुच्यते, उन्मानं तु तुलामानम्, मानं चोन्मानञ्च मानोन्मानम्, एताभ्यां न्यूनाभ्यां ददाति अधिकाभ्यां गृह्याति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ताम्रेण घटिता रूप्यण च सुवर्णेन च घटिता ताम्रहप्याभ्यां च घटिता ये 'द्रम्माः तत् हिरण्यमुच्यते, तत्सह्याः केनचित् लोक-१० वद्यवनार्थं घटिता 'द्रम्माः प्रतिहृपका उच्यन्ते, तंर्व्यवहारः क्रयविक्रयः प्रतिहृपकव्यवहारः कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्च तदाहृतादानं च-तेनानीतप्रहृणम्-विरुद्धराज्यातिक्रमश्च हीनाधिकमानोन्मानञ्च प्रतिहृपकव्यवहारश्च स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारः । एते पद्धातिचारा अचौर्याणुवतस्य भवन्ति ।

अथेदानीं ब्रह्मचर्यस्य पञ्चातिचारानाह-

## परविवाहकरणेत्वरिकापरिग्रहीताऽपरिग्रहोतागमनानङ्गकीडा-कामतीब्राभिनिवेजाः ॥ २८॥

कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाहः परिववाहः, परिववाहस्य करणं परिववाहकरणम्। एति गच्छिति परपुक्तपानित्येवं श्लीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका। एकपुक्तपर्मकृका या स्त्री भवित सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा कथ्यते। या व्वाराङ्गनात्वेन पुंश्चलीभावेन वा परपुरुपानुभवनशीला निःस्वामिका सा अपरिगृहीता असम्बद्धा कथ्यते। परिगृहीता च अपरिगृहीता च परिगृहीताऽपरिगृहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीताऽपरिगृहीता। सम्भापणं परिगृहीता। गमने इति कोऽर्थः ? जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणं सम्भापणं पाणिभ्रूचक्षुरन्तादिसञ्ज्ञाविधानमित्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन २५ द्वरिकेषितं गमनमित्युच्यते। अकं समरमन्दिरं समरलता च ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि-प्रदेशेषु क्रीडनमनङ्गकीला कथ्यते। न अङ्गाभ्यां क्रीला अनङ्गक्रीलेति विग्रहात्। कामस्य कन्द्रपंस्य तीत्रः प्रवृद्धः अभिनिवेशः अनुपरतप्रवृत्तिपरिणामः कामतीत्राभिनिवेशः, यस्मिन् काले स्त्रियां प्रवृत्तिकका तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेश इत्यथः। दीक्षिताऽतिवालातियं-ग्योन्यादिगमनमपि कामतीत्राभिनिवेश इत्यथः। परिववाहकरणञ्च इत्वरिकापरिगृहीताऽन

१ राज्ञा आज्ञादिक- आ॰, ब॰, ज॰। २ -चितादा- आ॰, ब॰, ज॰। ३ द्रम्नाः आ॰, ब॰, ज॰। ४ तराक्कनात्वेन आ॰, ब॰, ज॰। ५ -क्षणसंभाषणपा- ता॰। ६ अनङ्का- आ॰, ब॰,ज॰। ५

परिगृहीतागमने च हें अनङ्गक्रीडा च कामतीत्राभिनिवेशश्च परिववाहकरणेत्वरिकापरि-गृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्गकीडाकामतीत्राभिनिवेशाः । स्वदारसन्तोष-परदारिनवृत्त्यणुत्रतस्य एते पञ्चातिचाराः भवन्ति ।

अथेदानीं परिम्रहपरिमाणाणुत्रतस्यातिचारान् वदन्ति-

## चेत्रवास्त्रहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुष्यप्रमाणातिकमाः ॥२६॥

क्षेत्रं धान्योत्पत्तिस्थानम् । वास्तु च गृहम् । हिरण्यञ्च रूप्यादिद्रम्म ैव्यवहारप्रवर्तनम् । सुवर्णं कनकम् । धनकच गोमहिषीगजवाजिबडवोष्ट्राजादिकम् । धान्यञ्च बीह्याद्यष्टादशभेद-सुशस्यम् , तटुक्तम् —

"गोधृमञालियवसर्षयमाष्मुद्गाः व्यामाककङ्गुतिलकोद्रवराजमाषाः ।

कीनाशनालमठवैणवमाढकी च सिंवाकुलत्थचणकादिषु वीजधान्यम् ॥१॥"

कीनाशो लाङ्गस्त्रिपुट इति यावत् । नालं मकुष्टः । १मठवैणवं ज्वारी । आढकी तुवरी । "तुवर्यश्चणका माषा मुद्गा गोधृमशालयः ।

यवाश्च मिश्रिताः सप्त धान्यमाहुर्मनीषिणः ॥" [

तिलशालियवास्त्रिधान्यम्। दासी च चेटी, दासश्च चेटः। कुष्यं च क्षीमकौशेय-१५ कर्पासचन्दनादिकम्। तत्र क्षीमं शुभ्रपटोलकम्। कौशेयं टसरिचीरम्। क्षेत्रवच वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यकच सुवर्णकच हिरण्यसुवर्णम्, धनकच धान्यकच धनधान्यम्, दासी च दासश्च दासीदासम्, क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कुष्यकच क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुष्यानि, चत्वारि हे हे मिलित्वा पकचमं केवलं ज्ञातव्यम्, तेषां प्रमाणानि तेषामितकमा अतिरेका अतीव लोभवशात् प्रमाणातिक्कानानि । २० एते पकचातिचाराः परिग्रहपरिमाणवनस्य वेदिनव्याः। पकचाणुत्रतानां व्यतिलक्कानानि कथितानि ।

अथेदानीं शीलसप्तकव्यतिक्रमा उच्यन्ते । तथाहि-

#### अर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमचेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३०॥

व्यतिक्रमो विशेषेणातिल्ङ्क्क्चं व्यतिपात इति यावत्। व्यतिक्रमश्चादः तियंगन्तेषु स्थ त्रिषु शब्देषु प्रत्येकं प्रयुज्यते। तेनायमर्थः—ऊर्ध्वव्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः तियंग्व्यतिक्रमः। शैलाद्यारोहणमूर्ध्वव्यतिक्रमः। अवटाद्यवतरणमधोव्यतिक्रमः। सुरङ्गादिप्रवेशस्तियंग्व्य-तिक्रमः। व्यासङ्गमोहप्रमादादिवशेन लोभावेशाद् योजनादिपरिच्छिन्नदिक्सङ्ख्यायाः अधिकाकाङ्श्रणं क्षेत्रषृद्धिरुच्यते। यथा "मन्याखेटावस्थितेन केनचित् श्रावकेण्यक्षेत्रपरिमाणं कृतं यद् 'धारापुरीलङ्कनं मया न कर्त्तव्यम्' इति, पश्चाद् उज्जयिन्याम् अन्येन ३०

१ -द्रम्न- ता॰।२ मठः वै- ता॰।३ -न्ते ऊ- भा॰, ब॰, ज॰।४ -मोऽति-- ता॰। ५ -मान्याक्षेत्राव- आ॰, ब॰, ज॰। ६ -केन परि- आ॰, ब॰, ज॰।

भाण्डेन महान् लाभो भवतीति तत्र गमनाकाङ्क्षा 'गमनं वा क्षेत्रवृद्धिः । दक्षिणापथागतस्य ' धाराया 'उडज्ञियनी पञ्चविंद्यातिगव्यूर्तिभः किञ्चिन्य्यूनाधिकाभिः परतो वर्तते । स्मृते-रन्तरं विच्छित्तिः समृत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं समृत्यन्तराधानम् अननुस्मरणं योजनादि-कृतावधेविंस्मरणमित्यर्थः । उध्वेञ्च अधश्च तिर्यक्च उध्वीधिस्तर्यक्वस्तेषां व्यतिक्रमास्त्रयोऽ-५ तिचाराः, क्षेत्रवृद्धिश्च समृत्यन्तराधानञ्च उध्वीधिस्तर्यम्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिसमृत्यन्तराधानानि । एते पञ्चातिचाराः विग्वरतेभवन्ति ।

अथ दंशविरत्यतिचारान् प्रथयति-

#### आनयनप्रेष्यप्रयोगराब्दरूपानुपातपुद्गलच्तेपाः ॥ ३१ ॥

आत्मसङ्कल्पितदेशस्थितोऽपि प्रतिषिद्धदेशस्थितानि यस्तूनि कार्यवशान् तद्वस्तु-१० स्वामिनं कथित्वा निजदेशमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादिकं यस्करोति तदानयनमुच्यते । एवं विथेहीति नियोगः प्रध्यप्रयोगः । कोऽर्थः ? प्रतिषिद्धदेशे प्रष्यप्रयोगेणेव अभिप्रेतव्यापार-साधनम् । निषिद्धदेशस्थितान् कर्मकरादीन् पुरुषान् प्रत्युद्धिश्य अभ्युत्कासिकादिकरणम् , कण्ठमध्ये कुत्सितशब्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथ्यते, तं शब्दं श्रुत्वा ते कर्मकरादयो व्यापारं शीघं साधयन्ति इति शब्दानुपातः । स्वश्ररीरदर्शनं रूपानुपातः । पुद्रलस्य लोष्टादेः क्षेपो १५ निपातः पुद्रलक्षेपः । आनयनव्य प्रष्यप्रयोगश्य शब्दरूपानुपातौ च पुद्रलक्षेपश्य आनयन-प्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः । एते पञ्चातिचाराः देशविरतेभवन्ति ।

अथानर्थदण्डविरतेरतिचारानाह—

## कन्द्र्वकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगा-नर्थक्यानि ॥३२॥

२० रागाधिक्यात् वर्करसंविल्ताऽशिष्टवचनप्रयोगः कन्दर्प उच्यते । प्रहासवागिशिष्ट-वाक्ष्रयोगौ पूर्वोक्तौ द्वाविष तृतीयेन दुष्टेन कायकर्मणा संयुक्तौ क्लोत्कुच्यमुच्यते । धृष्टत्व-प्रायो बहुप्रलागे यत्किञ्चिदनर्थकं वचनं यद्वा तद्वा तद्वचनं मौखर्यमुच्यते । असमीक्ष्य अविचार्य अधिकस्य करणम् "असमीच्याधिकरणम् । तित्रधा भवति—मनोगतं वागगतं कायगतञ्चेति । तत्र मनोगतं मिथ्यादृष्टीनामनर्थकं काव्यादिचिन्तनं मनोगतम् । निष्प्रयो-रेष 'जनकथा परपीडावचनं यत्किञ्चद्रक्तृत्वादिकं वागगतम् । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल-फलपुष्पादिछेदनादिकम् अग्निविषक्षारादिप्रदानादिकं कायगतम् । एवं त्रिविधम् असमीक्षा-( च्या ) धिकरणम् । न विद्यते अर्थः प्रयोजनं ययोस्तौ अनर्थकौ, अनर्थकयोभीवः कर्म वा आनर्थक्यम् , उपभोगपरिभोगयोरानर्थक्यम् उपभोगपरिभोगानर्थक्यम् , अधिकमृत्यं

१ गमनं च क्षे- आ॰, ब॰, ज॰। २ -गतघारायाम् ता॰। ३ ऊर्जय- ता॰। ४ कौतकुच्य उ- आ॰, ब॰, द॰,ज॰। ६ -जनकथनं प- आ॰, ब॰, द॰,ज॰।

दत्वा उपभोगपरिभोगम्रहणिमत्यर्थः । कन्दर्पश्च कौत्कुच्यञ्च मौखर्यञ्च असमीद्वया-धिकरणञ्च उपभोगपरिभोगानर्थक्यञ्च कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीद्वयाधिकरणोपभोग-परिभोगानर्थक्यानि । एते पञ्चातिचारा अनर्थदण्डविरमणस्य भवन्ति ।

अथ सामायिकातिचारानाह—

#### योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

कायवाङ्मनसां यत्कर्म स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योग-दुःप्रणिधःनानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि त्रयोऽतिचाराः । सामायिकावसरे कोधमानमायालोभसिहताः कायवाङ्मनसां प्रवृत्तयः दुष्टप्रवृत्तयः, शरीरा-वयवानामनिभृतत्वं कायस्यान्यथाप्रवृत्तिः संस्काररिहतार्थागमकवर्णप्रयोगो वचोऽन्यथाप्रवृ-त्तिः, उदासीनत्वं मनोऽन्यथाप्रवृत्तिः । एवं द्विप्रकारमपि कायदुःप्रणिधानं वाग्दुःप्रणि- १० धानं मनोदुःप्रणिधानञ्चेति त्रयोऽतिचाग भवन्ति । चतुर्थोऽतिचार अनादरः अनुत्साहः अनुद्यम इति यावत् । पञ्चमोऽतिचारः स्मृत्यनुपस्थानं स्मृतेरनुपस्थानं विस्मृतिः—न ज्ञायते किं मया पठितं किं वा न पठितम्, एकाप्रतारिहतत्वमित्यर्थः । योगदुःप्रणिधानानि च अना-दरश्च स्मृत्यनुपस्थानञ्च योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पञ्चातिचाराः सामा-यिकस्य वेदितन्याः ।

अथ प्रोषधोपवासातिचारानाह—

## अत्रत्यवेत्तितात्रमाज्जितोत्सर्गोदानसंस्तरोपक्रमणा-नाद्रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

अत्र प्राणिनो विद्यन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्ध्या निजचक्षुषा पुनर्निरीक्षणं प्रत्यवेक्षित्तमुच्यते, कोमलोपकरणेन यत्प्रतिलेखनं क्रियते तत्प्रमार्जितमुच्यते, न विद्यते प्रत्यवेक्षितं २० वेषु तानि अप्रत्यवेक्षितानि, न विद्यते प्रमार्जितं येषु नानि अप्रमार्जितानि, अप्रत्यवेक्षितानि, च प्रत्यवेक्षितानि, अप्रत्यवेक्षितानि, प्रमार्जितानि । अथवा, प्रत्यवेक्षन्ते स्म प्रत्यवेक्षितानि, न प्रमार्जितानि अप्रत्यवेक्षितानि, प्रमार्जितानि, न प्रमार्जितानि अप्रमार्जितानि, अप्रत्यवेक्षितानि च तानि अप्रमार्जितानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानि । मृत्रपुरीषादीना-मुत्सर्जनं त्यजनम् उत्सर्गः । अर्द्धदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेरात्मपरिधानोपधानादि- २५ वस्तुनश्च प्रहृणमादानमुच्यते । संस्तरस्य प्रच्छद्पटादेः व उपक्रमणमारोह्णां संस्तरोपक्रमणं प्रस्तरणस्वीकरणमित्यर्थः । उत्सर्गश्च आदानश्च संस्तरोपक्रमणक्च उत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानि । अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानि च तानि उत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानि । कोऽर्थः ? अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य संस्तरस्य ३० अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य पूजाद्यपकरणस्य आदानम् , अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य संस्तरस्य ३०

१ प्रव्छपुटादे: द०, आ०, ब०, ज०।

उपक्रमणम् । एते त्रयोऽतिचाराः । क्षुधातृपाद्यभयित्तस्य पीडितस्य आवश्यकेव्वतुत्साहः अनादर उच्यते । स्मृतेरतुपस्थापनम् विस्मरणं स्मृत्यनुपस्थानम् । ततः अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जि-तोत्सर्गीदानसंस्तरोपक्रमणानि च अनादरश्च स्मृत्यनुपस्थानञ्च अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गी-दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पञ्चातिचाराः प्रोषधोपवासस्य भवन्ति ।

अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाह—

#### सचित्तसम्बन्धसन्निश्राभिषवदुःपकाहाराः ॥ ३५ ॥

चेतनं चित्तम् चित्तेन सह वर्तते सचित्तः, तेन सचित्तेन उपसंसृष्ट उपिष्ठिष्टः शक्य-भेदकरणः संसर्गमात्रसिहतः स्वयं शुद्धोऽपि सचित्तसङ्गदृमात्रेण दूपित आहारः सम्बन्धा-हारः।साचत्तव्यतिकीर्णः सम्मिछितः सचित्तद्रव्यसूद्तमप्राण्यतिमिश्रः अश्वक्यभेदकरण आहारः १० सन्मिश्राहारः । सङ्ग-अतिसङ्गो सम्बन्धसन्मिश्रयोभेदः। कथमस्य शीछवतः सचित्तादिषु प्रवृत्तिरिति चेत् १ उच्यते – मोहेन प्रमादेन वा बुभुक्षापिपासातुरः पुमान् अन्नपानलेपनाच्छा-दनादिषु सचित्तादिविशिष्टेषु द्रव्येषु वर्तते । रात्रिचतुःप्रहरेः क्षित्र ओदना द्रव उच्यते. इन्द्रियवलवर्द्धनो मापविकारादिवृद्धः कथ्यते – वृष्वत्रकामी भवति येनाहारेण स वृद्धः, द्रवो वृद्ध्यश्च उभयोऽभिषवः कथ्यते, अभिषवस्याहारः अभिषवाहारः। असम्यक् पको दुःपकः १५ अस्वत्रः, अतिक्लदनेन वा दुष्टः पको दग्धपकः दुःपकः,तस्य आहारः दुःपकाहारः। वृद्धदुः-पक्षयोः सेवने सति इन्द्रियमद्वृद्धिः सचित्तोपयोगः वातादिप्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अग्न्यादि-प्रज्वालने महानसंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान्। आहारशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते। तेन सचित्ताहारश्च सम्बन्धाहारश्च सन्मिश्राहारश्च अभिषवाहारश्च दुःपकाहारश्च सचित्तः सम्बन्धसन्मिश्राभिषवदुःपकाहाराः। एते पञ्चातिचारा उपभोगपरिभोगपरिसङ्गव्यानस्य भोगो-

अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाह—

# सचित्तनिद्योपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिकमाः ॥ ३६ ॥

चित्तेन सह वर्तते सचित्तम्, सचित्ते कद्वलीद्लोळ्कपर्णपद्मपत्रादौ निश्लेपः सचित्ता-निश्लेपः । सचित्तेन अपिधानम् आवरणं सचित्तापिधानम् । "अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामः"

इति परिभाषणात् सिचत्त्राब्दात् सप्तमीतृतीये निश्लेपापिधानविष्रहे भवतः । अपरदातुर्देयस्यापेणं मम कार्यं वर्तते त्वं देहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपदेशः कथनं परव्यपदेशः । अथवा परेऽत्र दातारो वर्तन्ते नाहमत्र दायको वर्ते इति व्यपदेशः परव्यपदेशः । अथवा परस्येदं भक्तत्र्याद्यासंदेयं न मया इदमीहशं वा देयमितिपरव्यपदेशः । नतु परव्यपदेशः

१ कथमवश्यं शी- आ॰, व॰, द॰, ज॰। २ -नेन म- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ३ -ख्यानना- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ४ -हेण भ- आ॰, व॰, द॰, ज॰। ४ -भक्त द्यामासं ता॰।

ų

80

कथमतिचार इति चेत् ? उच्यते – धनादिलाभाकाङ्क्षया अतिथिवेलायामि द्रव्याद्युपार्जनं परिहर्तुमदाकनुवन् परदानृहस्तेन थोग्योऽपि सन् दानं दापयतीति महान् अतीचारः । तदुक्तम् —

"आत्मवित्तपरित्यागात् परैर्धर्मविधापने । अवश्यमेव प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम् ॥ १ ॥ भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वरिह्मयः । विभवो दानशक्तिश्च स्वयं धर्मकृतेः फलम् ॥ २ ॥"[यश० उ० पृ० ४०५]

यहानं २प्रदद्त्रपि आदरं न कुरुते. अपरदातृगुणान् न क्षमते वा तन्मात्सर्यमुच्यते । अकाले भोजनम् अनगाराऽयोग्यकालं दानं क्षुधिते नगारे विमर्दकरणञ्च कालातिक्रमः । सचित्तनिक्षेपश्च सचित्तापिधानञ्च परव्यपदेशस्य मात्सर्यञ्च कालातिक्रमश्च सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश-मात्सर्यकालातिक्रमाः । एते पञ्चातिचाराः अतिथिसंविभागशीलस्य भवन्ति ।

अथ सल्लेखनातिचारानाह—

#### जीवितमरण।शंसामित्रानुरागसुखानुषन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

जीवितस्व मरणश्च जीवितमरणं तस्य आशंसने आशंसे जीवितमरणाशंसे। जीवितस्य मरणस्य चाभिळापो द्वावतीचारो। कथम् ? निश्चितमध्रुवं हेयं चेदं तद्दिस्थतावादरो जीविताशंपा। रुगाविभीतेर्जीवत्यासङ्कछेशेन मरणे मनोरथो मरणाशंसा। चिरन्तनिमेत्रेण १५ सह क्रीडनानुस्मरणं कथमनेन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिकं कृतम्, कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचिरतम्, कथमनेन ममाभीष्टेन महुत्सवे सम्भ्रमो विहितः इत्याचनुस्मरणं मित्रानुरागः। एवं मया शयनवसनवस्त्रादिकं भुक्तम्, एवं मया हंसत्-छोपर दुक्छाच्छादितायां शय्यायां वरवनितया आछिद्धितेन सुख शयितम्, व्ययंप्रधरतव नितया सह क्रीडितञ्चत्यादीनि सुखानि मम सम्पन्नानीत्यनुभूतप्रीतिप्रकारस्मृतिसमन्वाहारः २० सुखानुवन्धः-पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणित्यर्थः। भगोगाकाङ्क्षणेन निश्चतं दीयते मनो यस्मिन् येन वा तिन्नदानम् "करणाधिकरणतोश्च युट्" [ ] इति साधुः। जीवितमरणा-शंसे च मित्रानुरागश्च सुखानुवन्धश्च निदानञ्च जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि । एते पश्च व्यतिपाताः सल्लेखनाया भवन्ति ।

अथाह कश्चित्—तोर्थकरत्वहेतुकर्मास्रवनिरूपणे शक्तितस्त्यागतपसीति त्यागशन्द-२५ वाच्यं दानमुक्तम्, शीलसप्तकनिरूपणे च अतिथिसंविभागशब्दवाच्यं पुनर्दानमुक्तम्, तस्य दानस्य लक्षणमस्माभिनं ज्ञातमस्ति अतस्तललक्षणमुच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

## अनुग्रहार्थे स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

१ - इते फ - आ॰, ब॰, द॰, ज॰। २ प्रदददिप ता॰। ३ - पुरुषं रत- आ॰, र०, ज॰। पुरुषं तरवनि - द॰। ४ भोगका- आ॰, र॰, द॰, ज॰।

आत्मनः परस्य च उपकारः अनुप्रह उच्यते, सोऽर्थः प्रयोजनं यस्मिन् दानकर्मणि तत् अनुप्रहार्थम् । स्वोपकाराय 'विशिष्टपुण्यसञ्चयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादिवृद्धये स्वस्य धनस्य अतिसगींऽतिसर्जनं विश्राणनं प्रदानं दानमुच्यते । कथं सम्यग्दर्शनादिवृद्धिराहारादिना पात्रस्य भवतीति चेत् ? सरसाहारेण यतेर्वपुषि शक्तिभेवति, ५ आरोग्यादिकञ्च स्यात्, तेन 'तु ज्ञानाभ्यासोपवासतीर्थयात्राधर्मोपदेशादिकं सुखेन प्रवर्तते । तथा पुस्तकपस्त्यजायुसंयमशौचोपकरणादिदाने परोपकारः स्यात् । तच्च दानं योग्येन दात्रा स्वहस्तेन विज्ञानवता दातव्यम् । तदुक्तम्—

"धर्मेषु स्वामिसेवायां सुतोत्पत्तौ च कः सुधीः। अन्यत्र कार्यदैवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत् ॥१॥" [ यश्व ७ ५० ४०५ ]

१० विज्ञानवतो लक्षणम् । तदुक्तम्—

"विवर्णं विरसं विद्धमसात्म्यं प्रमृतश्च यत् ।

मुनिभ्योऽत्रं न तद्देयं यच भ्रक्तं गदावहम् ॥ २ ॥

³उच्छिष्टं नीचलोकार्हमन्योदिष्टं \*विगर्हितम् ।

न देयं दुर्जनस्पृष्टं देवयक्षादिकल्पितम् ॥ ३ ॥

ग्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम् ।

न देयमापणक्रीतं विरुद्धं वाऽयथर्ज्वकम् ॥ ४ ॥

दिधसर्पिव[ः]पयोभच्यप्रायं पयुर्षितं मतम् ।

गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सर्वश्च निन्दितम् ॥ ५ ॥ " [ यश०७० ५० ४०४ ]

अथैवं दानलक्षणमुक्तम्, तद्दानं किमविशिष्टफलमेव भवति उतस्विदस्ति कश्चिद्धिशेष २० इति प्रश्ने विशिष्टाविशिष्टफलनिरूपणार्थं सूत्रसिद्धिरूच्यते—

#### विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तविशेषः ॥ ३९ ॥

सुपात्रप्रतिम्रहणं समुत्रतासनस्थापनं तच्चरणप्रज्ञालनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं निजमनःशुद्धिविधानं वचननेर्मेल्यं कायशुद्धिर्भक्तपानशुद्धिश्चेति नवविधपुण्योपार्जनं विधि-रुच्यते । तस्य विधेविशेष आदरोऽनादरश्च, आदरेण विशिष्टं पुण्यं भवति, अनादरेण २५ अविशिष्टमिति । द्रव्यं "मकारत्रयरिहतं तण्डुलगोधूमविक्वतिघृतादिकं शुद्धं चर्मपात्रास्पृष्टम् , तस्य विशेषः—गृहीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम्, अन्यथा

१ विशिष्टगुणस- आ०, ब०, ज॰, द०। २ तेन ज्ञा- आ०, ब०, ज॰, द०। ३ उल्सुष्टं आ०, ब०, ज॰, द०। ४ -मनादिष्टं-आ०, ब०, ज०, द०। ५ मद्यमांसमधुत्रयरहितम्।

अन्यादृशकारणम् । दाता द्विजनृपवणिग्वर्णवर्णनीयः, तस्य विशेषः—पात्रे अनस्या त्यागे विषाद्रहितः दित्सत्-दृदत्-दृत्तवस्त्रीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टफलानपेक्षकः । तथा चोक्तम्—

## "श्रद्धा तुष्टिर्भाक्तविज्ञानमञ्जन्धता क्षमा शक्तिः । यत्रैते सप्तराणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ १ ॥" [ यश्च०७० पृ० ४०४ ]

पात्रम्—उत्तममध्यमजघन्यभेदम् । तन्नोत्तमं पात्रं महात्रतिवराजितम् । मध्यमं पात्रं १ श्रावकत्रतपित्रत्रम्। जघन्यं पात्रं सम्यक्त्वेन निर्मालीकृतम्। त्रिविधमपि पात्रमुत्तमिति केचित् । तस्य विशेषः सम्यग्दर्शनादिशुद्धयशुद्धी । विधिश्च द्रव्यञ्च दाता च पात्रञ्च विधिद्रव्यदातृ-पात्राणि तेषां विशेषः विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषः तस्माद्विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषः तस्य दानस्य पुण्यफलविशेषस्तिद्वशेषः। तथा चोक्तम्—

"क्षितिगतिमव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमिप काले । १० फलित च्छायाविभवं बहुफलिमिष्टं शरीरभृताम् ॥" [ रत्नक० ४।२६ ] इति सिद्धिः।

<sup>ृ</sup>इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ सप्तमः पादः समाप्तः ।

१ इति श्रुतसागरस्रिणा विरचितायां तत्त्रार्थंटीकायां स— द० । इत्यनवयगयपयिवद्या-विनोदितप्रमोदपीयूपरसपानपावनमतिसभाजरत्तराजमितसागरयितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्या-करणद्यन्दोलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यितना श्रीमदेवेन्द्रकीर्तिभद्यारकप्रदिष्टिय शिर्षेण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संन्छर्दितिभिष्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण स्रिणा विरचितायां रल्लोकवार्तिकराजवार्तिकसर्वार्यसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयक्रमलमार्तण्डप्रचण्डा ष्टसहस्त्रीप्रमुखप्रन्यसन्दर्भनिर्मरावल्लोकनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थटीकायां सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥॥॥ आ०, व०।

# अष्टमोऽध्यायः

(29pm)

अथेदानीम् आस्रवपदार्थस्चनानन्तरं बन्धपदार्थं सूचयन्ति सूरयः। स तु बन्धः निजहेतुपूर्वको भवति, अत एवादौ बन्धहेतुन् पञ्चप्रकारान् प्रतिपादयन्ति—

मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा यन्धहेतवः ॥ १ ॥

मिश्यादर्शनं ताबदुक्तमेव । किस्मन् स्थाने उक्तम् ? "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्"

१ [त० स्० १।२] इत्यिस्मन् सुत्रे सम्यग्दर्शनस्चनेन तत्त्वार्थानामश्रद्धानस्वक्षणं सम्यग्दर्शनस्य प्रतिपक्षभूतं मिश्यादर्शनं सूचितमेव ज्ञातन्यम् । तथा च "इन्द्रियकषायाव्रतिव्रयाः पश्चचतुःपश्चपञ्चित्रियाः पृर्वस्य भेदाः" [त० स्० ६।५] इत्यस्मिन् सुत्रे पश्चविंशतिक्रयानिक्रपणावसरे मिश्यादर्शनिक्रयानिक्रपणेन मिश्यादर्शनं सूचितं भवित । "हिंसाऽनृतस्तेयाव्रक्षपरिग्रहेम्यो विरातिर्वतम्" [त० स्० ७।१] इत्यस्मिन् सूत्रे व्रतप्रतिन

२० पक्षभूता अविरितरिप सूचिता भवित । पुण्यकर्मस्वनादरः प्रमाद उच्यते । आज्ञाच्यापादनक्रिया अनाकाङ्क्षाक्रिया एते द्वे क्रिये पञ्चविज्ञातिक्रियासु यदा सूचिते तदा प्रमादोऽपि
सूचितो भवित तयोः 'प्रमादेऽन्तर्भावात् । "इन्द्रियकपायाव्रतिक्रयाः "पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः" [त० सू० ६।५] अस्मिन्नेव सूत्रे कषाया अपि
अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः प्रोक्ता भवित । "कायवाङ्गनःकर्म-

१४ योगः" [त० सू० ६।१] इत्यस्मिन् सूत्रे योगोऽपि निरूपित एव वेदितव्यः । तत्र मिथ्यादर्शनं द्विप्रकारं भवति नैसर्गिकपरोपदेशपूर्वकभेदात् । । तत्र नैसर्गिकं मिथ्यादर्शनं मिथ्यात्वकमोदयात् तत्त्वार्थानामश्रद्धानस्वक्ष्यां परोपदेशं विनापि समाविभवति । अत्र मरीचिभरतपुत्रो दृष्टान्ततया वेदितव्यः । परोपदेशपूर्वकं मिथ्यादर्शनं चतुःप्रकारं ज्ञातव्यं क्रियावादि-अक्रयावादि-अज्ञानिकविनयकभेदात् । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अज्ञानभेदात् पञ्जविधक्र मिथ्यादर्शनं भवति । २० तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोविंषयेऽभिप्रायः पुमानेवेदं सर्वमिति नित्य एवानित्य एवेति

तत्र इदमय इत्यमयात वामयमयाय पर्यामयाय चुनारापर रागाया स्थान का ज्ञा वा कवलाहारी वाऽभिनिवेरा एकान्तमिथ्यादर्शनम् । १ । सपरिप्रहो निष्परिप्रहः पुमान् वा स्त्री वा कवलाहारी केवली भवतोति विपरीतमिथ्यादर्शनं विपर्ययमिथ्यादर्शनापरनामकम् । तदुक्तम्—

> <sup>3</sup> "सेयंवरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । समभावभावियप्पा लहेइ मोक्खं ण संदेहो ॥"

१ -प्रमादान्तमीवात् - आ०, ज०, द०। १ -पूर्वभेदात् आ०, ज०, द०। २ -देशनं विना-आ०, ज०, द०। २ विताम्बरश्च आशाम्बरश्च बुद्धश्च तथा चान्यश्च । सममावभावितात्मा लभते मोक्षं न सन्देहः॥

X

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः कि भवेन्नो वा भवेदित्यन्यतरपक्षस्यापरिग्रहः संशयमिथ्यादर्शनम् । ३ । सर्वे देवाः भर्मकसमयाश्च समानतया द्रष्टव्या बन्दनीया एव न च निन्दनीया इत्येवं सर्वेविनयप्रकाशकं वैनयिकमिथ्यादर्शनम् । ४ । हितमहितं वा यत्र न परी-क्ष्यते तद्ज्ञानिकमिथ्यादर्शनम् । ५ । तदुत्तरभेदसृचिकेयं गाथा—

# "'असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुलसीदी। असतिष्ठिण्णाणीणं वेणिययाणं तु बत्तीसं॥" [ गो० क० ८७६ ]

पृथिव्यप्तजोवायुवनस्पतिकायिका जीवाः पञ्चप्रकाराः स्थावरा उच्यन्ते । द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिया जीवास्त्रसाः कथ्यन्ते । उपञ्चस्थावराणां त्रसपष्ठानां हननादिकं यत् क्रियते तत् षट्प्रकारः प्राण्यसंयमः । स्पर्शनरसनद्याणचक्षुःश्रोत्राणां पञ्चानामिन्द्रि-याणां मनःपष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षट्प्रकारः । एवमविरितद्वीद्शप्रकारा । पञ्चसु समितिषु तिस्रषु गुप्तिषु विनयकायवाङ्मनईर्योपथव्युत्सर्गभैद्यशयनासनशुद्धिलक्षणास्वष्टसु शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेषु चानुद्यमः प्रमादोऽनेकप्रकारः ।

## " विकहा तहा कसाया इंदिय णिहा तहेव पणयो य । चदु चदु पणमेगेग्गे होंति पमादा य पण्णरस" [गो० जी० गा० ३४]

इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पञ्चदशप्रकारो वा । षोडशकपाया नवनोकपायाश्चेति १५ पञ्चविंशतिकपायाः । सत्यासत्योभयानुभयलक्षणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योभयानुभयलक्षणो वाग्योगोऽपि चतुःप्रकारः, औदारिक-औदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रियिकमिश्र-आहारकमिश्रकार्मणकाययोगलक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः । आहारककाययोगद्वयस्य प्रमत्तसंयत एव सद्भावात् योगस्वयोदशप्रकारः । मिश्याहष्टेः पञ्चाप्यास्रवा वन्धहेतवो भवन्ति । सासादनसम्यग्हष्टेः सम्यग्मिश्याहष्टेरसंयतसम्यग्हष्टेश्चाविरतिप्रमादकपाययोगलः २० क्षणाश्चत्वार आस्रवा वन्धहेतवो भवन्ति । संयतासंयतस्य आर्याश्चवकश्चाविकालक्षणस्य विरतिमिश्रा द्यविरतिश्ववो भवति , प्रमादकपाययोगाश्च त्रय आस्रवा भवन्ति । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकपाययोगलक्षणा आस्रवास्त्रयो भवन्ति । अप्रमत्तापूर्वकरणबादरसाम्परायसूर्मसाम्परायणां चतुर्णां कपायो योगश्चास्रवद्वयं भवति । उपशान्तकपायचीणकषायसयोगकेविल्नामेको योग प्रवास्त्रवः । अयोगकेविल्नस्तु आस्रवे। नास्ति । अत्र समासशुद्धिविधीयते—मिश्यादर्शन २५ ख्वाविरतिश्च प्रमादश्च कषायाश्च योगाश्च मिश्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः । बन्धस्य हितवे। पत्रे पद्व पदार्थाः बन्धहेतवः कर्मबन्धकारणानि भवन्ति ।

१ सर्वसमयश्च ता॰ । २ अशीतिशतं क्रियाणामिकयाणां तथा च भवन्ति चतुर-शीतिः । सप्तषिष्टरज्ञानिनां वैनियकानां तु द्वात्रिशत् ॥ ३ -पञ्चषास्था- ता॰ । ४ विकथा-स्तथा कपाया इन्द्रियंनिद्रास्तथैव प्रणयश्च । चतुःचतुःपञ्चेकैकं भवन्ति प्रमादाश्च पञ्चदश ॥ ५ 'वा' इति निरर्थकम । ६ -प्रकारो वा मि- ता॰ ।

अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुः-

सकषायस्वाउजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानाद्त्ते स बन्धः ॥२॥
कपन्तीति कपायाः, दुर्गतिपातलक्षणिहसनस्वभावाः कषाया इत्यर्थः। कषायैः सह
वर्तते सकषायः राजदन्तादिवत्कृते समासे सहशब्दस्य पूर्वनिपातः। सकषायस्य भावः
५ सकषायत्वं तस्मात् सकषायत्वात्। नतु "मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः" [त० स्० ८।१] इत्यस्मिन् सूत्रे कपायाणां बन्धहेतुत्वं पूर्वमेवोक्तं पुनः सकषायत्वादिति
हेतुकथनं किमर्थम् ? सत्यम्, उदरान्याशयानुसाराहारस्वीकारयत् तीत्रमन्दमध्यमकषायानुसारस्थित्यनुभागविशेषपरिज्ञानार्थं पुनः कषायनिर्देशः। तेन तीत्रमन्दमध्यमकषायकारणवशात्
स्थित्यनुभागवन्धोऽपि तीत्रमन्दमध्यमरूपो भवति। ननु बन्धो जीवन्यव भवति किमर्थं
१० पुनर्जीवमहणम्? सत्यम्; कश्चिदाह—आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिरहितः कथं कर्म गृह्वाति
कथं बन्धवान भवति इति चर्चितः सन्नुमास्वामिदेवः प्राणधारणायुःसम्बन्धसहितो जीवः
कर्म गृह्वाति न त्वायुःसम्बन्धं विना कर्म आदत्ते इति सूचनार्थं जीवनाञ्जीवस्तेन जीवशब्दस्य
प्रहणं चकार। आयुःसम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वादेकद्वित्रसमयपर्यन्तं कर्म (नोकर्म)
नादत्ते जीवः "एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः" [ त० स्० २।६० ] इति वचनात्।

नतु कर्मयोग्यान् पुद्रलानादत्ते इति लघौ निर्देशे सिद्धे कर्मणो योग्यानिति १५ भिन्नविभक्तिनिर्देशः किमर्थम् ? युक्तमुक्तं भवताः, पृथिग्वभक्तयुच्चारणं वाक्यान्तरस्य परिज्ञापनार्थम् । 'किं तद् वाक्यान्तरम् ? कर्मणो हेतुभूताङ्जीवः सकपायो भवति इत्येकं वाक्यम्, अकर्मकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्। एतेन वाक्येन जीवकर्मणोरनादिसम्बन्ध उक्तः। तेन मूर्तिरहितो जीवः मूर्तकर्मणा कथं बध्यते इति चर्चितमपि निराकृतम्। २० अन्यथा ेसम्बन्धस्यादिमत्वे सति तत्पूर्वमत्यन्तशुद्धि द्धानस्य जीवस्य मुक्तवद्बन्धा-भावः सङ्गच्छेत् । तेन कर्मबद्धो जीवो न कर्मरहितः। द्वितीयं तु वाक्यं कर्मणो योग्यान् पुद्रालानादत्ते इति पष्ठीनिर्देशः। "अर्थवशाद् विभक्तिपरिणामः" [ इति परिभाषणात् कर्मण इति पञ्चम्यन्तं परिहृत्य पष्टीं दत्त्वा व्याख्याति । तेन कर्मणो योग्यानिति कोऽर्थः ? कर्मनिचयस्योचितान् पुद्गळानादत्ते इति सम्बन्धो भवति । पुद्गळानादत्ते २५ इति पुद्रलशब्दः किमर्थम् ? पुद्रलश्य कर्मणा सह तन्मयत्वसूचनार्थं कर्मणश्च पुद्रलेन सह तन्मयत्वसूचनार्थम्। तेन पुद्गलकर्म आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाघटनात्। आदत्ते इति क्रियावचनं हेतुहेतुमद्भावसूचनार्थम् । मिथ्यादर्शनादिकं हेतुः तद्युक्त आत्मा हेतुमान, तेन मिथ्यादर्शनादिभिराद्रीकृतस्य जीवस्य सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहा -नामनन्तानन्तप्रदेशानां कर्मभावयोग्यानां ४पुद्रलानामविभाग आख्यायते जीवप्रदेशैः सहान्योग्य ३० प्रदेशः कथ्यते न तु उपश्लेषो बन्ध इत्यर्थः । तदुक्तम्-

१ 'किम्' नास्ति ता॰। २ बन्धस्य ता०।३ -गाइस्थितानाम- आ०। ४-माविर्माव आ- आ०, ज०, द०।

# " पयि डिट्ठिदिअणुभागप्पदेसभेदादु च दुनिधो बंधो । जोगा पयि डिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ॥" [ द्रव्यसं व्याप् ३३ ]

पुद्रलानां कर्मत्वेन परिणितः केन दृष्टान्तेन भवति ? यथा भाण्डविशेषे स्थापितानि नाना-रस्वीयीणि मधूदकधातुकीपुष्पाणि खर्जू रद्राक्षादिफलानि च मद्यत्वेन परिणमन्ति तथा पुद्रला अप्यात्मनि स्थिताः कषाययोगवशेन कर्मत्वेन परिणमन्तीति दृष्टान्तदार्ष्टान्तौ वेदितव्यो। 'कर्मणो यो-र्यान् पुद्रलानादत्ते सबन्धः' इत्यत्र सशब्दस्य प्रहणं किमर्थम् ? सशब्द अपरिनवृत्त्यर्थम् । स एव बन्धो भवति नापरो बन्धोऽस्तीति ज्ञापनार्थम् । तेन कारणेन गुणगुणिबन्धो न भवति । यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञान।दिकं न भवति किन्तु अपरत्रापि प्रसर्रति । बन्धशब्दस्तु अत्र सूत्रे व्याख्येयो वर्तते । स तु बन्धः कर्मादिसाधनः, अनादिकर्मणा मिध्यादर्भनादिभिश्च साध्यत इत्यर्थः । तेन सकषायत्वात् कषायसिहतत्वाज्जीव आत्मा कर्मणो १० योग्यान् कर्मोचितान् पुद्रलान् सूक्ष्मपुद्रलानादत्ते गृह्णाति स एव बन्धः कथ्यत इति क्रिया-कारकसम्बन्धः । अथेदानीं बन्धप्रकारनिक्षपणार्थं सूत्रमिद्माहुः—

## प्रकृतिस्थिस्यनुभवप्रदेशास्तविधयः॥३॥

प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति प्रकृतिः स्वभावः स्वरूपमिनि यावत् । यथा पिचुमन्दस्य प्रकृतिः कटुकता भवति गुडस्य प्रकृतिर्मधुरता भवति तथा ज्ञान।वर- १५ णस्य कर्मणः प्रकृतिः अर्थापरिज्ञानं भवति, दुर्शनावरणस्य प्रकृतिरर्थानामनवलोकनं भवति, सद्वेच-स्यासहेचस्य च द्विप्रकारस्यापि वेद्यस्य कर्मणः क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंवेदनञ्च प्रकृतिर्भवति, दर्शनमाहस्य प्रकृतिस्तत्त्राथीनामश्रद्धानकारित्वमरुचिविधायित्वं भवति, चारित्रमोहस्य प्रकृति-रसंयमहेतुर्भवति, आयुःकर्मप्रकृतिभवधारणकार्णं भवति, नामकर्मप्रकृतिर्गतिजात्यादिनामवि-धायिनी भवति, गोत्रकर्मप्रकृतिरूच्चनीचगोत्रोत्पादिका भवति, अन्तरायकर्मप्रकृतिदीनलाभादि- २० प्रत्यूहहेतुर्भवित । अष्टकर्माष्ट्रप्रकृतिभ्योऽप्रच्युतिः स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाधुर्य-स्वभावादप्रच्युतिः स्थितिभवति गोक्षीरस्य निजमाधुर्यस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिभेषति महिषी-क्षीरस्य निजमाधुर्यस्वभावादप्रच्यतः । एवं ज्ञानावरणादिकर्मणामर्थोपरिज्ञानादिस्वरूपादप्रस्व-ल्लातः स्थितिरुच्यते । अर्थापरिज्ञानादिकार्यविधायित्वरूपेणाप्रच्युतेनैतायत्कालमेते वध्यन्ते बद्धा-स्तिष्ठन्ति इत्यर्थाः । स्थितो सत्यां प्रकृतीनां तीत्रमन्दमध्यमरूपेण रसविशेषः अनुभवो ुनुभाग २४ उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीन्नमन्दमध्यत्वेन रसिवशेषवत् कर्मपुद्गलानां स्वगतसाम-र्थ्यविशेषः, <sup>२</sup>स्वकार्यकरणे समर्थाः परमाणवो बध्यन्त इत्यर्थः । कर्मत्वपरिणतपुद्रलःकन्धानां परिमाणपरिच्छेदुनेन इयत्तावधारणं प्रदेश उच्यते । प्रकृतिश्च स्थितिश्च अनुभवश्च प्रदेशस्च प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चत्वारो भेदास्तद्विधयः । उक्तञ्च-

१ अङ्कतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्तु चतुर्विषो बन्धः । योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कषायतो भवतः ॥ २ -कर्मक- भाः, जः, दः । ३-छिनैन तःः ।

## ''प्रकृतिः परिणामः स्यात् स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥''

तत्र प्रकृतिबन्धः प्रदेशबन्धश्च कायवाङ्मनोयोगकृतौ भवतः स्थित्यनुभवौ तु कषाय-कारणो वेदितन्यौ । योगकपायाणामुत्कृष्टानुरकुष्टभेदान् बन्धस्यापि वैचिन्ध्यं वेदितन्यम् । तथा ५ चाभ्यधायि—

## "जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागं कसायदो कुणदि । अपरिणदु च्छिण्णेसु य बंधट्ठिदिकारणं णत्थि ॥१॥" [गो०क०गा० २५०]

अस्यायमर्थः — योगात् प्रकृतिप्रदेशसंज्ञिनौ बन्धौ जीवः कुणदि करोति। द्विदिअणुभागं स्थितिश्च अनुभागश्च स्थित्यनुभागं समाहारो द्वन्द्वः, एतद्वन्यद्वयं कसायदो कपायतः जीवः १० कुणदि करोति। अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नश्च अपरिणतोच्छिन्नौ तयोर-परिणतोच्छिन्नयोः प्राकृते द्विचचनाभावाद् बहुवचनमत्र। अपरिणत उपश्चान्तकषायः, नित्यै-कान्तवादरिहतो वा, उच्छिन्नः क्षीणकषायादिकः एतयोर्द्वयोः बंधद्विदिकारणं णत्थि स्थिति-वन्धहेतुर्न भवतीत्यर्थः।

अथेदानीं प्रकृतिबन्धस्य प्रकारनिरूपणार्थं सूत्रमिद्माहुः—

## १४ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नीमगोत्रान्तरायाः । ४ ।

आदों भवः आद्यः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम् "करणाधिकरणयोश्व" [ ] युट्प्रत्ययः। जानातीति वा ज्ञानम् "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] इति कर्तरि युट्, ह्रस्यते अनेनेति दर्शनं पश्यतीति वा दर्शनम् उभयथापि युट् पूर्ववत् । आत्रियतेऽनेनेति आवरणम् आवृणोतीति वा आवरणम् । अत्रापि युट् पूर्ववत् । वेदयते वेदनीयं २० "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] कर्तरि अनीयः वेद्यतेवा वेदनीयम्, "तव्यानीयो" [ ] कर्मणि अनीयः । विद् वेदनाख्यानिवासनेषु चुरादावात्मनेपदी । विद् ज्ञाने चेद् हेताविन्प्रत्ययस्तु पूर्ववत् । विद्त् छाभे तुदादौ विभाषितः तत्र विन्दति विन्दते वा वेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादावात्मनेपदी तत्र विन्दति विन्दते वा वेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादावात्मनेपदी तत्र विन्दति वेदनीयमित्यपि स्यात्, विद् सत्तायां दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्वते वेदनीयमित्यपि स्यात्, वेद्यतीति वेदनीयमिति वाक्ये २४ हेताविन "इनज् यजादेरुभयम्" [ ] इत्यपेक्षायां परस्मैपदम् । मोह्यतीति मोहनीयं मुद्धते वाऽनेनेति मोहनीयम् । नरनारकादिभवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायुः । अत्रायमायुःशब्दः सकारान्तो नपुंसके दर्शितः कचिदनयत्र उकारान्तोऽपि दृश्यते यथा "वितरत् दीर्घमाय् कुरुताद्

१ न्योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुमागौ कपायतः करोति । अपरिणतोच्छित्रयोश्च बन्ध-स्थितिकारणं नास्ति ॥ २ –स्य कारणनि – आ०, ज०, द० । ३ –पेक्षया ता० । ४ –भवान्तरम् आ०, ज०, द० ।

गुरुतामक्तादहिर्द्शम्" नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माऽनेनेति नाम। गूयते शब्दस्यते उच्चो नीचर्यत्यनेन गोत्रम्। दातृपात्रयोर्द्वयादेययोश्च अन्तरं मध्यम् एति गच्छतीत्यन्तरायः। ज्ञानव्य दर्शनञ्च ज्ञानदर्शने ज्ञानदर्शनयोरावरणे ज्ञानदर्शनावरणे ज्ञानदर्शनयरायः। ज्ञानवर्शनयर्थः। ते च वेदनीयञ्च मोहनीयञ्च आयुश्च नाम च गोत्रञ्च अन्तरायरच ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनोयायुर्नामगोत्रान्तरायाः। एते अष्टो मिल्लित्वा आद्यः ५ प्रकृतिवन्धो भवति। आत्मपरिणामेन केवलेन सङ्गृद्धमाणाः पुद्रलाः ज्ञानावरणादिबहुभेदान् प्राप्तुवन्ति एकवारभुक्तभोजनपरिणामरसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रवत् अनेकविकारसमर्थवातिपत्तरलेष्वलरसलालाभाववच्च। कर्मसामान्यादेकं कर्म। पुण्यपापभेदात् द्विधा कर्म। प्रकृतिस्थित्वनुभागप्रदेशभेदाच्चुर्यो कर्म। ज्ञानावरणादिभेदादृष्टधा कर्म, इत्यादि संख्येयासंख्येयानन्तभेद्श्च कर्म भवति। श्रमुलप्रकृतिवन्धोऽष्टविधः प्रोक्तः।

अथेदानोमुत्तरप्रकृतिबन्धः कतिप्रकार इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते—

## पञ्चनवद्वचष्टाविंदातिचतुर्द्धिचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ४॥

भेदशब्दः पञ्चादिभिः शःदैः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थः—पञ्चभेदं ज्ञानावरणीयं नवभेदं दर्शनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम् अष्टाविशतिभेदं मोहनीयं चतुर्भेदमायुः द्विचत्वारिशद्भेदं नाम द्विभेदं गोत्रं पञ्चभेदोऽन्तरायः । पञ्चभेदञ्च नवभेदञ्च द्विभेदञ्च अष्टा- १५ विशतिभेदञ्च चतुर्भेदञ्च द्विचत्वारिशद्भेदञ्च द्विभेदञ्च पञ्चभेदञ्च पञ्चभेदञ्च पञ्चनवद्वयष्टाविशति- चतुर्भेचत्वारिशद्दिपञ्चभेदाः । एते भेदाः अष्टप्रकारस्य प्रकृतिबन्धस्य यथाक्रममनुक्रमेण भवित । ननु उत्तरप्रकृतिबन्ध एवंविकल्पो वर्तते इत्यस्मिन् सूत्रे सूचिनं न वर्तते कस्मादुच्यते उत्तरप्रकृतिबन्धोऽयम् ? साधूक्तं भवता, पूर्वसूत्रे "आद्यो ज्ञानदर्शन्तं" इत्यादावाद्यशद्दो गृहीतो वर्तते । यद्ययं प्रकृतिबन्ध आद्यस्तर्हि पञ्चभेदादिभेद उत्तरप्रकृतिबन्धोऽयं भवति । २० उत्तरप्रकृतिबन्धस्य भेदाः कि सूत्रपर्यन्तं वच्यन्ते ? "आदितिस्तिसृणाम्" इत्यादि बन्ध- त्रयस्य सूत्राणि यावन्नायान्ति तावदुत्तरप्रकृतिबन्धो वेदितव्यः पारिशेष्यान् स्थित्यनुभवप्रदेशवन्त्रेभ्य उद्धरितत्वान् ।

अथ ज्ञानावरणं यत्पञ्चभेदमुक्तं तन्निरूपणार्थं योगोऽयमुच्यते—

## मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

मतिश्च श्रुतस्त्र अवधिश्च मनःपर्ययश्च केवलस्त्र मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि तेपां मितिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानम्, एतेपामुक्तस्वरूपाणां पञ्चानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पञ्च भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरशक्त्रतयः पञ्च भवन्तीति ज्ञातव्यम् । इह किञ्चिद्विचार्यते मनःपर्ययज्ञानशक्तिः केवलज्ञानशक्तिश्चाभव्यप्राणिनि वर्तते, न वा वर्तते ? वर्तत इति

१ शब्यते आ०, ज०, द० । २ स्थूल- आ०, ज०, द० ।३ -प्राणियुव- आ०,

चेत्; तिर्हं अभव्यः कथमुच्यते ? यदि न वर्तते; तिर्हं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणञ्चेत्यावरणद्वयं तत्र वृथैवोच्यते ? युक्तमुक्तं भवताः आदेशवचनात्र तत्र दोषो वर्तते । कि
तद्दादेशवचनम् ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मन पर्ययकेवलज्ञानशक्तिरस्त्येव, पर्यायार्थिकनयस्यादेशान्मनःपर्ययकेवलज्ञानशक्तिद्वयमभव्ये न वर्तते । एवञ्चेत्तिर्हं भव्याभव्यविकलपद्वयं न सङ्ग१ च्छते तद्द्वयोरिष तच्छक्तिसम्भवात् ? सत्यम्; शिक्तसद्भावापेक्षया भव्याभव्यविकलप्ते न
वर्तते । किं तिर्हं ? व्यक्तिसम्भवात्मम्भवापेक्षया भव्याभव्यो स्तः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्यस्य
जन्तोः व्यक्तिभविष्यति स भवति भव्यः । यस्य तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्व्यक्ति मविष्यति
स अभव्य इत्युच्यते कनकपाषाणान्धपाषाणवत् । यथा कनकपाषाणस्य कनकं व्यक्तं भवति
इत्ररपाषाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमिष कनकं व्यक्तं न भवति ।

१० अथ दर्शनावरणस्य का नवोत्तरप्रकृतयः इत्यनुयोगे सूत्रमुच्यते स्वामिना-

## चत्तुरचत्तुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला-प्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७ ॥

चक्षरच लोचनद्वयम् । अचक्षरच अपरेन्द्रियाणि अवधिरचे अवधिद्रश्तेनम् , केवलञ्च केवलदर्शनं चक्षुरचक्षुरविधकेवलानि तेषां चक्षुरचक्षुरविधकेवलानाम् । एतेषां चतुर्णाः दर्शना-१४ नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्षर्दर्शनावरणम् अचक्षर्दर्शनावरणम्, अवधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावरणख्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलापचला च स्त्या-नगृद्धिश्च निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलाप्रचलास्यानगृद्धयः एताः पञ्च निद्रा दर्शन।वरणानि पञ्च भवन्ति समुदितानि तु नव स्युः । चकारश्चतुभिः पञ्चभिश्च आवरणैः समुच्ची-यते । तत्र तावन्निद्रालक्षणम्- भद्खेदक्रमविनाशार्थं स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान २० पुमान् सुखेनेव रजागर्यते । निद्रायाः पुनःपुनः प्रवृत्तिर्निद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रायान पुमान् दुःखेन प्रतिबोध्यते । यत्कर्म आत्मानं प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान पुमान् उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोकश्रममद् अवेदादिभिः प्रचला उत्पद्यते सा नेत्रगात्र-विक्रियाभिः सूच्यते । प्रचलैव पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचलाप्रचला उच्यते । यस्यां बलविशेष-प्रादुर्भीवः ४ स्वप्ने भवति सा स्त्यानगृद्धिरुच्यते । धातूनामनेकार्थत्वात् स्त्यायतिर्धातुः २४ स्वपनार्थ इह वेदितव्यः । गृद्धिरपि दीप्त्यर्थे ज्ञातव्यः । तेनायमर्थः—स्त्याने स्वप्ने गृद्धपति दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानगृद्धिरित्युच्यते । स्वप्नदीप्तिरिति यावत् । दीप्तिरिप किम् ? तेजःसंधुक्षणमित्यर्थः । यदुद्याज्जीवो बहुतरं दिवाकृत्यं रौद्रं कर्म करोति सा स्त्यानगृद्धिरू-च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कर्माणि वेदितव्यानि । उक्तञ्च-

१ -मदस्वेद- आ०, द०। २ -जागार्ति आ०, द०, ज०। ३ -मदस्वेदा- आ०,
 द०। ४ -स्वयमेव म- आ०, द०, ज०।

ų

"'थीणुद्येणुद्विदो सोविद कम्मं करेदि जप्पिद य ।
णिहाणिद्दुद्येण य ण दिद्विष्ठुम्घादिदुं सको ॥
पयलापयलुद्येण य वहेदि लाला चलंति अंगाई ।
णिद्दुद्ये गच्छंतो ठाइ पुणो वइसिद पडेई ॥
पयलुद्येण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तोवि ।
ईसं ईसं जाणह मुहुं मुहुं सोविदे मंदं ॥" [गो० क० गा० २३-२५]

अथ वेदनीयोत्तरप्रकृती आवेदयति-

#### सदसबेचे ॥=॥

सच्च असच्च सदसती ते च ते वेद्ये सदसद्वेद्ये। सद्वेद्यं प्रशस्तं वेद्यम् असद्वेद्यमप्रशस्तं वेद्यम् । यदुदयाद् देवमनुष्यतिर्यगतिषु शारीरं मानसञ्च सुखं छभते तद्भवति सद्वेद्यम् । १० यदुदयात्रकादिगतिषु शारीरमानसादिदुःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्वेद्यम् । एते तृतीयस्याः प्रकृतेर्द्वे उत्तरप्रकृती भवतः ।

अथ मोहनीयप्रकृतेरुत्तरप्रकृतीर्निरूपयति—

द्र्यनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्धिनवषोडशभेदाः सम्य-क्रव्यमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरिक्षोकभयजुगुः १५ प्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुषन्ध्यप्रस्याख्यानप्रस्याख्या-नसञ्ज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥९॥

मोहनीयशब्दः वप्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थः—दर्शनमोहनीयञ्च चारित्रमोहनीय-ज्व । वेदनीयशब्दश्च प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थः—अकषायवेदनीयञ्च कषायवेदनीयञ्च । दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोत्तरप्रक्ट- २० तीनां ताः दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याः । मोहनीयस्य कर्मणश्चतस्त्र उत्तरप्रक्ट-तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्चतस्त्रोऽपि ? त्रिद्धिनवषोडशभेदाः । भेदशब्दः प्रत्येकं प्रयु-ज्यते । तेनायमर्थः—त्रिभेदाश्च द्विभेदे च नवभेदाश्च षोडशभेदाश्च यासां चतुर्णामुत्तरप्रक्ट-तीनां तास्त्रिद्धिनवषोडशभेदाः । अस्य विशेषणस्यायमर्थः—दर्शनमोहनीयं त्रिभेदं चारित्रमोह-नीयं द्विभेदम् अकषायवेदनीयं नवभेदं कषायवेदनीयं षोडशभेदमिति यथासङ्क्षयं वेदितव्यम् । २५

१ स्त्यानग्रह्म युदयेन उत्थापिते स्विपिति कर्म करोति जल्पति च । निद्रानिद्रोदयैन च न हिष्ट-मुद्धाटियतुं शक्यः ॥ प्रचलाप्रचलोदयेन च वहित लाला चलन्ति अङ्गानि । निद्रोदये गच्छन् तिष्ठिति पुनः वसित पतिति ॥ प्रचलोदयेन च जीव ईषदुन्मीत्य स्विपिति सुप्तोऽपि । ईषदीषज्जानाति मृहुर्मुहुः स्विपिति मन्दम् ॥ २ प्रत्येकं प्रत्य

तत्र तावद् दर्शन्मोहनीयं त्रिभेदं निरूपयति-सम्यक्त्विमध्यात्वतदुभयानि। सम्यक्त्वञ्च पिथ्यात्वञ्च तदुभयञ्च सम्यक्त्विमध्यात्वतदुभयानि तत्त्रित्रिविधमपि दर्शनमोहनीयं वन्धं प्रति एकं भूत्वा सत्कर्मापेक्षया कर्मसत्तामात्रापेक्षया द्रव्यरूपेण त्रिविधं व्यवतिष्ठते। शुभपरिणामसंकद्धन्तज्ञरसम्, कोऽर्थः ? शुभपरिणामनिराक्रतफल्रदानसामध्यं मिध्यात्वमेवोदासीनत्वेन स्थितमा४ तमनः श्रद्धानं नेव निरुणद्धि मिध्यात्वञ्च वेदयमानमात्मस्वरूपं लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्दष्टि ख्यापयत् सम्यक्त्वाभिष्ठेयं मिध्यात्वमुच्यते। यदि सम्यक्त्वं नाम दर्शनमोहनीयमीदशं वर्तते तिर्हि मिध्यात्वं नाम दर्शनमोहनीयं कीदशिमित चेत् ? उच्यते; यदुद्यात् सर्वज्ञवीतरागप्रणीतसम्ययद्गनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षितमोक्षमागं पराङ्मुखः सन्नात्मा तन्त्वार्धश्रद्धाननिरुत्सुकः तत्त्वार्धश्रद्धानपराङ्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन् हिताहितविवेकविकलः जडादिरूपतयाऽव१० तिष्ठते तन्मिध्यात्वं नाम दर्शनमोहनीयमुच्यते। तिर्हि तदुभयं किं कथ्यते ? मिध्यात्वमेव सामिशुद्धस्वरसम्, ईपन्निराक्रतफल्रदानसामध्यं सम्यग्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते। सामिशब्द ईषदर्थे वर्तते। अर्धार्थे इति केचित्। तेन सामिशुद्धस्वरसमिति कोऽर्थः ? ईपत्प्रक्षालिताद्धप्रक्षालितकोद्भवन क्षोणाक्षीणस्वरसमित्यर्थः।

अथ चारित्रमोह्नीयस्य कौ हो भेदौ ? अकषायकषायौ । अकषायश्च कषायश्च १५ अकषायकषायौ । अकषाय इति कोऽर्थः ? ईयत्कषाय अकषायवेदनीयित्रर्थः । तस्य नय भेदा भवन्ति । ते के नव भेदाः ? हास्यस्यरतिशोकभयजुगुष्मास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः । हास्यस्त्र रित्रश्चारितश्च शोकश्च भयञ्च जुगुष्मा च स्त्रीवेदश्च पुंवेदश्च नपुंसकवेदश्च हास्यरत्यरितशोकभयजुगुष्मास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः । तत्र हास्यं वर्करादिश्वरूपं यदुद्यादाविभवित तद्धास्यम् । यदुद्याद्शपुरमाममन्दिरादिषु तिष्ठन् जीवः परदेशादिगमने च औत्मुक्यं न करोति सा रित-२० कच्यते । रतेर्विपरीता अरितः । यदुद्याद् अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुद्यात् त्रास्त्रस्य अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुद्यात् त्रास्त्रस्य । यदुद्यात् प्रत्यान् पर्वेदानं स्त्रणोति सा जुगुष्सा कथ्यते । यदुद्यात्स्त्रीपिरणामानङ्गीकरोति स स्त्रीवेदः । यदुद्यात् पुंत्रवपरिणामान् प्राप्नोति स पुंवेदः । यदुद्यात्रपुंसकभावान् प्रतिपद्यते स नपुंसकवेदः । उक्तस्त्र जिवेदानां स्रक्षणम्—

"श्रोणिमार्दवभीतत्वग्रुग्धत्वक्लीबतास्तनाः । पुंस्कामेन समं सप्त लिङ्गानि स्त्रैणस्चने ॥ \*खरत्वं मोहनं स्ताब्ध्यं शौडीर्यं इमश्रुष्टता । स्त्रीकामेन समं सप्त लिङ्गानि नरवेदने ॥

१ मोक्षसन्मार्ग- आ॰, ज॰, द॰।२ -श्रद्धानप्रत्यनीकः आ॰, द॰, ज॰।३ -गमनेन औ- आ॰, द॰, ज॰। ४ स्वरसंमोहनम् आ॰, द॰, ज॰।

## यानि स्त्रीपुंसिलक्कानि पूर्वाणीति चतुर्देशः। शक्तानि तानि मिश्राणि पण्डभावनिवेदने ॥''

कषायवेदनीयं षोडशप्रकारं कस्मात् ? एकशः एकैकं प्रति अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानस्ट व्वलन्विकल्पा यतः कारणात् । के ते क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः । तद्यथा— अनन्तातुवन्धिनः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभारच-त्वारः प्रत्याख्यानावरणाः कोधमानमायालोभारचत्वारः सञ्ज्बलनाः कोधमानमायालोभारच-त्वारः । अनन्तानुबन्धिन इति कोऽर्थः ? अनन्तं मिध्यादर्शनमुस्यते, अनन्तभवभ्रमणहेतुत्वात्। अनन्तं मिथ्यात्वम् अनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येवंशीला ये क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्ता-नुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिषु कषायेषु सत्सु जीवः सम्यक्त्वं न प्रतिपद्यते तेन ते सम्यक्त्व-घातकाः भवन्ति । येषामुद्यात् स्तोकमपि देशव्रतं संयमासंयमनामकं जीवो धर्तुं न क्षमते ते १० अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकव्रतम् अर्धिकाणां च व्रतं जीवः प्राप्नोति तेन ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा उच्यन्ते । येषामुद्याञ्जीवो महाव्रतं पालयितुं न शकोति ते प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाखोभा उच्यन्ते । तेषु विध्वस्तेषु जीवः संयमं सर्वविरतिनामकं प्राप्नोति षष्टादिगुणस्थानान्यर्हति । सञ्ज्वलना इति कोऽर्थः ? संशब्द एकीभावे वर्तते । तेनायमर्थः—संयमेन सह अवस्थानतया १४ एकीभूनतया ज्वलन्ति नोकषायवत् यथाख्यातचारित्रं विध्वंसयन्ति ये ते सञ्ज्वलनाः क्रोध-मानमायालोभाः । अथवा येषु सत्स्विप संयमो ज्वरुति दीप्तिं प्राप्नोति प्रतिबन्धं न लभते ते संज्वलनाः क्रोधमानमायालोभा उद्यन्ते । एवमेते समुद्तिताः षोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव-प्रकटनार्थं हष्टान्तगाथा एताः—

"'सिलपुढिविभेदधृली जलराइसमाणवो हवे कोहो।

णारयितिरयणरामरगईस उप्पायओ कमसो।।

सिलअिहकद्ववेचे णियभेएणणुहरंतवो माणो।

णारयितिरियणरामरगईस उप्पायओ कमसो।।

वेणुयमृलोरब्भयिसगे गोम्रचएवखोरुपि।

सिरसी मायाणारयितिरियणरामरगईस खिबिद जीवं।।

०१४

किमिरायचकतणुमलहरिह्राएण सिरसओ लोहो।

णारयितिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो॥" [गो० जी० गा० २८३-८६]

१ शिलाष्ट्रियविभिद्धृिलजलराशिष्ठमानका भवेत् कोधः । नारकतिर्यग्नरामरगितष्त्यादकः क्रमशः ॥ शैलारियकाष्ठवेत्रान् निजभेदेनानुहरन् मानः । नारकतिर्यग्नरामरगितष्त्यादकः क्रमशः॥ वेणूपमूलोरभ्रकश्चकेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण । सहशी माया नारकतिर्यग्नरामरगितपु क्षिपति जीवम् ॥ क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्वारागेण सहशो लोभः । नारकतिर्यग्मानुषदेवेषूत्यादकः क्रमशः ॥

एता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरप्रकृतयोऽष्टाविंशतिर्भवन्ति । अथेदानीमायुःकर्मोत्तरप्रकृतीराह—

## नारकतैर्घग्योनमानुषदैवानि । १०।

नरकेषु भवं नारकं तिर्यग्योनिषु भवं तैर्यग्योनं मातुषेषु मनुष्येषु वा भवं मानुषं देवेषु ४ भवं देवम् । नारकञ्च तैर्यग्योनञ्च मानुषञ्च देवञ्च नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि । यदुदयात् तीन्नशीतोष्णदुः तेषु नरकेषु जीवः दीर्घकालं जीवति तत् नारकमायुः । यिन्नमित्तं तिर्यग्योनिषु जीवति जीवः तत् तैर्यग्योनम् । यत्प्रत्ययात् मनुष्येषु जीवति जीवः तत् मानुषमायुः । यद्धेतुकं देवेषु दीर्घकालं जीवति जीवगतदैवमायुः । एवमायुः प्रकृतेश्चतस्र उत्तरप्रकृतयो भवति ।

अथेदानी नामकर्मप्रकृतेकत्तरप्रकृतीराह—

१० गतिजातिशरीराङ्गोषाङ्गिनर्माणवन्धनसङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्श-रसगन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहा-योगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेय-यद्याःकीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वश्च ॥ ११ ॥

गतिरच जातिरच शरीरख्न अङ्गोपाङ्गक्क निर्माणच्च बन्धनख्न सङ्गातश्च संस्थानख्न १५ संहननञ्ज स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आनुपूर्व्यञ्च अगुरुलघु च उपघातश्च परघातश्च आतपश्च उद्योतश्च उच्छ्वासश्च विहायोगितश्च ताः गतिजातिञ्गरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणव-न्धनसङ्खातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहा-योगतयः । एता एकविंशतिप्रकृतयः । तथा प्रत्येकशरीरख्न त्रसश्च सुभगश्च सुस्वरश्च शभश्च सूच्मश्च पर्याप्तश्च स्थिरश्च आदेयरच यशःकीर्तिश्च येषु दशसु नामसुतानि प्रत्येकशरीरत्रससुभ-२० गसुस्वरगुभसूच्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूद्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकोर्तिसेतराणि विंशतिसङ्ख्यानि भ-वन्ति । कथम् ? प्रत्येकशरीरादितरत्साधारणशरीरं त्रसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुर्भगः । सुस्वरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभः सुक्ष्मादितरो बादरः पर्याप्तेरितरा अपर्याप्तिः स्थि-रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः यशःकीर्तेरितरा अयशःकीर्तिः तीर्थकरस्य भावः २५ कर्म वा तीर्थकरत्वं एताः समुदिताः द्विचत्वारिंशन्नामकर्मण उत्तरप्रकृतयो भवन्ति । अन्तर्भे-देस्तु मिल्रिखा त्रिनवतिप्रकृतयो भवन्ति । तथैवोच्यते—यदुद्यःजीवो भवान्तरं गच्छति सा गतिः शरीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः तिर्यगातिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । यदुदयाञ्जीवो नारकभावो<sup>ः</sup> नारकशरोरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदुद्याञ्जीवस्तियँ-ग्भावस्तित्त्र्यगातिनाम । यदुद्याज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदुद्याज्जीवो देवभाव-

१ नरके भवम् आ०, ज०, द०। २ नरकभावस्तन्नर- आ०, द०, ज०।

स्तदेवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदृशत्वेन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिकच्यते । सा पश्चप्रकारा—एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम प्रष्टुरिन्द्रयजातिनाम प्रष्टुरिन्द्रयजातिनाम । यदुद्याज्ञातिनाम । यदुद्याज्ञ्ञातिनाम । यदुद्यात् प्राणी पञ्चिन्द्रय इति कथ्यते तत्पञ्चो न्द्रयज्ञातिनाम । यदुद्याज्ञ्ञीवस्य कायनिर्वृत्तिर्भवति तच्छ्रिरीरं पञ्चप्रकारम्—औदारिकवैकियिकाहारकर्तेज्ञसकार्मणश्चरीरभेदात् । यदुद्याद्क्षोपाङ्ग-व्यक्तिर्भवति तद्क्षोपाङ्गं त्रिप्रकारम्—औदारिकवित्रियकारीराङ्गोपाङ्गनाम । वैकियिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम । आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम । तेजसकार्मणयोः शरीरयोरङ्गोपाङ्गानि न सन्ति तेन अङ्गोपाङ्गं त्रिप्रकारम् । किमङ्गं किमुपाङ्गमिति चेत् ? उच्यते—

"णलया बाहू य तहा णियंबपुट्ठी उरो य सीसं च ।
 अट्ठेव दु अंगाइं सेस उवंगाइं देहस्स ॥" [ कम्मप० ७४ ]

ळळाटकर्णनासिकानेत्रोत्तराधरोष्ठाङ्गुळिनखादीनि 'अपाङ्गान्युच्यन्ते। यदुद्यात्परि-निष्पत्तिभेवति-तिम्नर्गणं द्विप्रकारं जातिनामकर्मोद्यापेचं ज्ञातव्यम् । स्थाननिर्माण प्रमा-णितमीणं चक्षरादीनां स्थानं सङ्खन्याञ्च निर्मापयति । निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम् । "यथा नासि- १४ का नासिकास्थाने एकैक (व) भवति नेन्ने नेत्रयोः स्थाने हे एव भवतः कर्णी कर्णयोः स्थाने द्वावेव भवतः । एवं भेहनस्तनजयनादिषु ज्ञातव्यम् । शरीरनामकर्म्भोदयादु गृहीतानां पुद्रलानां परस्परप्रदेशसंश्लेषणं बन्धनसुच्यते। तदपि पञ्चप्रकारम्-औदारिकशरीरबंधनं नाम । वैक्रियिकशरीरबन्धनं नाम । आहारकशरीरबन्धनं नाम । तैजसशरीरबन्धनं नाम । कार्मणशरीर-बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परप्रदेशप्रवेशादेकत्वभवनं भवति स सङ्गतः २० पञ्चप्रकारः-औदारिकशरीरसङ्गातनाम । वैक्रियकशरीरसङ्गातनाम । आहारकशरीरसङ्गातनाम । तेजसञ्जरीरसङ्घातनाम। कार्मणञ्जरीरसङ्घातनाम। यरप्रत्ययात् श्रारीराकृतिनिष्पत्तिर्भवति तस्संस्थानं षटप्रकारम् । ऋदुर्ध्वं मध्ये ( ऋदुर्ध्वमध्ये ) मध्ये च समश्ररीरावयवसन्निवेशव्यवस्थाविधायकं समचतुरस्रसंस्थानं नाम। नाभेरूद्ध्वं प्रचुरशरीरसन्निवेशः अधस्तु अल्पशरीरसंन्निवेशो न्यप्रोध-परिमण्डलसंस्थानं नाम । तस्माद्विपरीतसंस्थानविधायकं अस्वातिसंस्थानं बल्मीकापरनामधेयम । २४ < प्रष्टप्रदेशे बहुपुद्रलप्रचयनिर्भापकं 'कुब्जसंस्थानं नाम । विश्वाक्कोपाक्काल्परवजनकं ह्रस्वत्वका-रकं वामनसंस्थानं नाम । अवच्छिन्नावयवं १० हुण्ड संस्थानं नाम । यहद्यात् अरथनां बन्धनविशेषो भवति तत्संहननं षट्प्रकारम् । वज्राकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सवलयबन्धनं सनाराचं वज्रवृषभ-

१ अर्थो जीवपदार्थः - ता० दि०। २ जःतुम्त्री-ता०। ३ नलकी बाह्न च तथा नितम्बपृष्ठे उरश्च शीर्षञ्च। अष्टैव तु अङ्गानि शेषाणि उपाङ्गानि देहस्य।। ४ - नीत्युज्यन्ते आ०, द०, ज०। ५ तथा आ०, द०, ज०। ६ एवं स्तन- आ०, द०, ज०। ७ स्वातिकसं- आ०, द०; ज०। ८ पृष्ठदेशे आ०, द०, ज०। ९ कुङ्कसं- आ०, द०, ज०। १० हुंडकसं- द०।

नाराचसंहननं नाम । तद्वलयरिहतं वज्रनाराचसंहननं नाम। वज्राकारेण वलयेन चरिहतं सना-राचं नाराचसंहननं नाम। एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमर्धन।राचसंहननं नाम। उभयास्थिप-र्यन्ते कीलकसहितं कीलिकासंहननं नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसन्धिकं बाह्ये सिरास्नायुमांस-वेष्ट्रितमसंप्राप्तासुपाटिकासंहननं नाम। असंप्राप्तासुपाटिकासंहननः आदितऋतुःस्वर्गयुगलान्तं ग-च्छति । कीलिकार्धनाराचसंहननः शेषचतुर्युगलपर्यन्तं गच्छति । नाराचसंहननो नवप्रैवेय-कपर्यन्तं गच्छति । वअनाराचसंहननो नवानुदिशपर्यन्तं गच्छति । वश्रनाराचसंहननो नवानु-दिञ्जपर्यन्तं गच्छति । वञ्जर्षभनाराचसंहननः पञ्चानुत्तरं मोक्षञ्च गच्छति । घर्मा वंशा मेघा अं-जना अरिष्टा मघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मेघायाः शिला इत्यपश्नाम । तत्र षट्संह-ननः सङ्गी जीवः मेघान्तं व्रजति । "सप्तमनरकं वर्ज्यप्रभनाराचसंहननो गच्छति। षष्ठं वनरक-१० मर्धनाराचपर्यन्तो गच्छति । कीलिकान्तसंहननः पद्ममं चतुर्थञ्च नरकं गच्छति । एकेन्द्रियद्वोन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेषु असंप्राप्तासृपाटिकासंहननं भवति । वज्रर्षभना-राचसंहननं त्वसंङ्ख्येयवर्षायुष्केषु भवति । चतुर्थकाले षट्संहननानि भवन्ति । पञ्चमकाले त्रीणि संहननानि भवन्ति । षष्ठकाले एकमसंप्राप्तासुपाटिकासंहननं भवति । विदेहेषु विद्याधरक्षेत्रेषु म्लेच्छसण्डेषु च मनुष्याणां तिरश्चाञ्च षट्संहननानि १५ वेदितब्यानि । नागेन्द्रपर्वतात् परतस्तिरश्चां <sup>३</sup>च षट्संहननानि भवन्ति । कर्मभूमिजानां स्त्रीणा-मर्धनाराचकीलिकासंप्राप्तासृपाटिकासंहननत्रयं भवति, आदिसंहननत्रयं न भवतीति निश्चयः । आदिसप्तगुणस्थानेषु षट्संहननानि भवन्ति । अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूच्मसाम्प-रायोपशान्तकषायलक्ष्मेषु च ४ चतुर्षु उपश्रमश्रेणिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननत्रयं भवति । क्षपकश्रेणौ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूच्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेविळक्षणेषु पठ्चगुण-२० स्थानेषु आदिसंहननमेव भवति।

"अथ स्पर्शादिप्रकृतिविचारः कियते—यत्पाकेन स्पर्श वित्तयाते स स्पर्श अष्टप्रकारो भवित कर्कशनाम कोमलनाम गुरुनाम लघुनाम स्विन्यनाम रूक्षनाम शीतनाम उद्युनयेन रसभेदो भवित स रसः पञ्चप्रकारः-तिक्कनाम कटुकनाम कपायनाम अग्लनाम मधुरनाम। यदुद्येन गन्धो भवित स गन्धो द्विप्रकारः—सुर्भिगन्धनाम दुर्भिगन्धनाम। यदुद्येन वर्णभेदो २५ भवित स वर्णः पञ्चप्रकारः—कृष्णवर्णनाम नीलवर्णनाम एक्तवर्णनाम पीतवर्णनाम शुक्लवर्णनाम। यदुद्येन पूर्वशरीराकार (कारा) नाशो भवित तदानुपूर्व्यं चतुःप्रकारम्—नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यंनाम तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यंनाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यंनाम विद्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यंनाम। यदुद्येन लोहिपण्डवत् गुरुत्वेनाधो न भ्रश्यति अक्तुल्वल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोड्डियते च तत् अगुरुलघुनाम। यदुद्येन स्वयमेव गले पाशं बद्धवा वृक्षादौ अवलम्ब्य उद्वेगान्मरणं करोति प्राणापानिनरोधं कृत्वा न्नियते इत्येवमादिभिरनेकप्रकारैः शक्कघातसृगुपाताग्निझम्पापातजलनिमञ्जनविषभक्षणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघातनाम। यदुद्येन परशस्त्रादिना

१ सप्तम न- द०। २ पष्टं नरकपर्यन्तमद्धिनाराचसंहननो गच्छति द०। ३ च नास्ति द०, आ०, । ४ च नास्ति आ०, द०। ५ अद्य आ०, द०। ६ उत्पादाते आ०, द०।

घातो भवित तत्परघातनाम। यहुद्येन आदि यवदातापो भवित तदातपनाम। यहुद्येन चन्द्रज्यो-तिरिङ्गणिदिवत् उद्योतो भवित तदुद्योतनाम। यहुद्येन उच्छ्वासो भवित तहुन्छ्वासनाम। यहुद्येन आकाशो गमनं भवित सा विहायोगितः द्विप्रकारा—गज्ञवृषभह्समयूरिद्वत् प्रश्चार्तावहायोगितनाम। खरोष्ट्रमाजीरकुर्जुरसपीदिवत् अप्रशस्तविहायोगितनाम। शरीरनामकर्मो दयेन निष्पाद्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरण यहुद्येन भवित तत्प्रत्येकशरीरनाम। यहुद्येन ५ बहूनां जीवानामुपभोगहेतुः शरीरं भवित तत्साधारणशरीरनाम। उक्तक्च—

''साहारणश्राहारो साहारणआणपाणगद्दणं च ।
साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥'' [पञ्चसं० १।८२]

"गूढसिरसंधिपव्वं समभंगमहीरुहं च छिण्णरुहं ।
साहारणं सरीरं तिव्वबरीयं च पत्तेयं ॥

कंदे मूले बल्लीपवालसदुलयकुसुमफलबीए ।
समभंगे तदणंता विभमे सदि होति पत्तेया ॥''[गो० जी० गा० १८६-८७]

यहुद्येन द्वीन्त्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियेषु जन्म भवति तस्त्रसनाम । यहुद्येन पृथिव्यप्ते जोवायुवनस्पतिकायेषु व एकेन्द्रियेषूत्पद्यते तत्भ्थावरनाम । यहुद्येन जीवः परप्रीतिजनको भवति दृष्टः श्रुतो वा तस्तुभगनाम । यहुद्येन रूपलावण्यगुणसहितोऽपि दृष्टः श्रुतो वा परेषाम- १५ प्रीतिजनको भवति तद्दुभगनाम । यहुद्येन चित्तानुरङ्ककस्वर उत्पद्यते तस्तुस्वरनाम । यहुद्येन खरमार्जारकाकादि वरवन् कर्णशुलप्रायः स्वर उत्पद्यते तद्दुःस्वरनाम । यहुद्येन रमणीयो भवति तच्छुभनाम । यहुद्येन वरूपको भवति तद्शुभनाम । यहुद्वयेन सृक्ष्मं शरीरं भवति तत्स्व्भनाम । यहुद्वयेन परेषां बाधाकरं वाध्यक्ष शरीरं भवति तद्बाद्यनाम । यहुद्वयेन आहारकशरीरेन्द्रि-यान्नपानभाषामनोलक्षणाः पट्पर्याप्तयः उत्पद्यन्ते तत्पर्याप्तिनाम । यहुद्वयेन आहारकशरीरेन्द्रि-यान्नपानभाषामनोलक्षणाः पट्पर्याप्तयः उत्पद्यन्ते तत्पर्याप्तिनाम । यहुद्वयेन आरिपूर्णोऽपि जीवो २० प्रियते तद्पर्याप्तिनाम । प्रभारहितशरीरकारकमन्तदेयनाम । पुण्यगुणकीर्तनकारणं ४ यशःकीर्तिनाम । पापदोषप्रकटन कारणमयशःकीर्तिनाम । आईन्त्यकारणं तीर्थकरवनाम । प्रवं द्वाचत्वारितिनाम । पापदोषप्रकटन कारणमयशःकीर्तिनाम । आईन्त्यकारणं तीर्थकरवनाम । एवं द्वाचत्वारिति कातव्यमेवं त्रिनव त्रस्वरितिनत । अत्र द्विवधमपि निर्माणनाम कर्म एका प्रकृतिरिति क्वातव्यमेवं त्रिनव त्रस्वर्तिनत ।

१ साधारणमाहारः सधारणमानापानग्रहणञ्च । साधारणजीवानां साधारणळक्षणम् एतत् ॥ गृढशिरःसिन्धिपर्वे सममञ्जग्दीकहं च हिन्नहहम् । साधारणं शरीरं तिहिपरीतञ्च प्रत्येकमः ॥ कन्दे मूळे त्वक्षवाखास्वकुकुमुमफळवाने । सममञ्जे तदनन्नाः विषमे सित भवन्ति प्रत्येकाः । २ -पु उत्पक्षाः , द०, ज० । ३ -कारण आ०, द०, ज० । ४ -कारकम् आ०. द०, ज० । ५ -नता कारक-आ०, द०, ज० ।

अथ गोत्रस्योत्तारप्रकृती उच्येते-

#### उच्चैर्नीचैश्च ॥१२॥

यहुद्येन सर्वलोकपृजिते इत्वाकुवंशे सूर्यवंशे सोमवंशे नाथवंशे कुरुवंशे हिर्विशे उप्रवंशे इत्यादिवंशे जीवस्य जन्म भवित तहुच्चैगौंत्रमुच्यते। यहुद्येन निन्दिते दिर्द्रे ५ श्रष्टे इत्यादिकुले जीवस्य जन्म भवित तन्नीचैगौंत्रम्। चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते। तेनायमर्थः—न केवलमुच्चैगौंत्रं नीचैश्च गोत्रम्। गोत्रप्रकृतेरुत्तरप्रकृती ह्रे भवतः।

अथेदानीमन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकृतय उच्यन्ते—

## दानलाभभोगोपभोगवीयीणाम् ॥१३॥

दानस्यान्तराये दातुमिच्छुरपि दातु न शक्नोति लाभस्यान्तराये लब्धुमना अपि न लभ-१० ते भोगस्यान्तराये भोकुकामोऽपि न भुक्के उपभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छक्रपि नोपभुक्के वीर्यस्यान्तराये उत्साहमुद्यमं चिकीर्पुरपि नोत्सहते । एते पञ्च भेदा अन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकृति-भेदाः भवन्ति । अत्र समासशुद्धिः । दानख्य लाभश्च भोगश्चोपभोगश्च वीर्यख्च दानलाभभो-गोपभोगवीर्याणि तेषां दानलाभभोगोपभोगबीर्याणां पञ्चानां पञ्चान्तरायाः पञ्चोत्तरप्रकृतयो भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति प्रकृतिबन्धस्य हृपं समाप्तम् ।

अथ स्थितिबन्धस्वरूपमुच्यते-

## आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपम-कोटीकोटन्यः परा स्थितिः ॥१४॥

अवितः ज्ञानावरणमारभ्य वेदनीयं यावत् तिसृणां ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयछक्षणानां प्रकृतीनामन्तरायस्य चाष्टमस्य कर्मणः सागरोपमानां कोटीनां कोट्यः त्रिंशत्
२० परा उत्कृष्टा स्थितिभेवति । सा स्थितिः कीट्यस्य जीवस्य भवति ? मिथ्याट्षण्टेः पञ्चेन्द्रियस्य
सञ्जिनः पर्याप्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात् सम्प्रत्ययो विधातव्यः
सम्यक्ष्रतीतिर्ज्ञेया । परमागमे एकेन्द्रियादीनां कीट्यी स्थितिः चतुण्णां कर्मणामिति चेत ?
उच्यते; एकेन्द्रियपर्याप्तकस्य उग्नानामेकसागरोपमस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । त्रीन्द्रिद्र्प यपर्याप्तकस्य पञ्चविद्यतिसागरोपमाणां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमाणां सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । असञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । असञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । सिक्जिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । सिक्जिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य वागरोपमसहस्रस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । सिक्जिपञ्चेन्द्रियाचतुरिन्द्रियासञ्ज्ञिष्टान्द्रयाणां पर्याप्तकेन्द्रियादिद्त्ता एवः भागा भवन्ति । परन्तु
३० पल्योपमाऽसङ्ख्यो यभागोना वेदितव्याः इति परमागमात् सम्प्रत्ययः । उक्तञ्च—

## "'एइंदियवियलिंदियसयिलंदियासिण्णअपज्जत्तयाणं बोधव्वा। एकं तहप्पणवीसं पंचासं तह सयं सहस्सं च ॥ "तिहयं सत्तविहत्तं सायरसंखा ठिदी एसा।"[पञ्चसं० १।१८६]

अथेदानीं मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिं प्राह—

#### सप्तितमीं हनीयस्य ॥ १५ ॥

मिध्याद्वादेः पञ्चेन्द्रियस्य सञ्ज्ञिनः मोहनीयस्य कर्मणः सप्तितः सागरोपमकोटी-कोटचः परा उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । एषा स्थितिश्चारित्रमोहनीयापेक्षया भवति । दर्शनमोहनीयापेक्षया तु चत्वारिंशत्सागरोपमकोटीकोटचो वेदितव्याः । परेषां परमागमाद-वसेयम् । कोऽसौ परमागम इति चेद् १ उच्यते ; पर्याप्तैकद्वित्रचतुरिन्द्रियाणामेक-पञ्चविंशतिपञ्चाशत्शतसागरोपमाणि । तेषामपर्याप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाऽस-१० क्वयेयभागोनानि । पर्याप्तासञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रं तस्यैवापर्याप्तस्य तदेव परन्तु पल्योपमासङ्कथेयभागोनम् । तथा चोक्तम्—

## "°एकं पणनीसंपि य पंचासं तह सयं सहस्सं च। ताणं सायरसंखा ठिदी एसा मोहणीयस्स ॥" [

अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणा सप्तहता च कर्तव्या । कोऽर्थः? पूर्ववत् १५ सागराणां सप्तभागान् कृत्वा त्रयो भागा न गृहीतव्याः किन्तु एकसागरः परिपूर्णः पञ्चविश्ति-सागराः परिपूर्णाः पञ्चाशत्सागराः परिपूर्णाः शतसागराः परिपूर्णाः सहस्रसागराश्च परिपूर्णाः गृह्यन्ते इत्यर्थः ।

अथेदानीं नामगोत्रयोरुत्अष्टरियतिरुच्यते-

## विंदातिनीमगोत्रयोः ॥ १६ ॥

२०

नाम च गोत्रश्च नामगोत्रे तयोर्नामगोत्रयोः नामगोत्रयोः प्रकृत्योर्वि शतिः सागरो-पमकोटीकोट्यः परा उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । एपापि मिथ्यादृष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य पर्योप्तस्य सिञ्ज्ञनो वेदितन्याः । पर्याप्तेकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचारित्र्याद्याद्विन्द्रियाऽसिञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियाणामेकं पञ्चविंशतिः पञ्चाशत् शतं सहस्रञ्चातुक्रमेण सागरोपमानि यानि पूर्वमुक्तानि तेषां सप्तसप्त-भागीकृतानां द्वौ द्वौ भागौ गृद्धोते । तथाहि—एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये २५ द्वौ भागौ एकेन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिर्भवति । पञ्चविंशतिसागराणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्वौ भागौ गृद्धोते । द्वीन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिर्भवति । पञ्चविंशतिसागराणां स्वागरोन्

१ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियासंद्रयपर्याप्तकानां बोद्धव्या । एकं तथा पञ्चिवंशितः पञ्चाहात् तथा हातं सहस्रं च ॥ त्रिश्चतं सप्तविभक्तं सागरसंख्या स्थितिरेषा ॥ २ एकं पञ्चिवंश-तिश्च पञ्चाहात् तथा हात सहस्रञ्च । तासां सागरसंख्या स्थितिरेषा मोहनीयस्य ॥

पमाणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्वौ भागौ गृग्नेते त्रीन्द्रियाणां नामगोन्नयोः परा स्थितिर्भविष्ठि शतसागर् णां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्वौ भागौ गृग्नेते । चतुरिन्द्रियाणां नामगोन्नयोः परा स्थितिर्भवित । सहस्रसागराणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्वौ भागौ गृग्नेते असिक्शिपक्रचेन्द्रियाणां नामगोन्नयोः परा स्थितिर्भवात । अपर्याप्तैकद्वित्रचतुरसिक्शिपक्रचेन्द्रियाणां द्वौ द्वावेष ५ भागौ परं पल्योपमा प्रसङ्कर्थे यभागद्वीनो वेदित्वयौ ।

अथायुषः प्रकृते रुत्कृष्टा स्थितिः 'प्रतिपाद्यते—

## त्रयस्त्रिशस्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

त्रयिक्षशिष्य तानि सागरोपमाणि त्रयिक्षिश्चत्सागरोपमाणि आयुषः परा उत्सृष्टा स्थितिर्भवति । कोटीकोटण इति न माद्यां पुनः सागरोपममहणात् । एषापि स्थितिः पञ्चे-१० न्द्रियस्य सिब्झनः पर्याप्तकस्य वेदितव्या । असिब्झनः आयुषः स्थितिः पल्योपमासङ्खये यभागो भवति । कस्मात् ? यतः असिब्झपञ्चेन्द्रियः तिर्यक् स्वर्गे नरके वा पल्योपमाऽस् ङ्क्षये यभाग-मायुर्वध्नाति । एकेन्द्रियविकङेन्द्रियास्तु पूर्वकोटीप्रमाणमायुवद्घ्वा भपश्चाद्विदेहादानुत्पद्यन्ते ।

अथेदानीमष्टानां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिरुच्यते-

## अपरा द्वादशमुहूर्ता चेदनीयस्य ॥ १८॥

१५ वेदनीयभ्य कर्मण अपरा जघन्या स्थितिः दिशसहूर्ता भवति । चतुर्विंशतिघटिका-प्रमाणा इत्यर्थः । एतां भ्थितिं सूद्तमसाम्परायगुणस्थाने बन्नातीति वेदितन्यम् । प्रकृतीनामनु-क्रमोल्लक्क्वनं सूत्राणां लघुत्वार्थं ज्ञातन्यम् ।

अथ नामगोत्रयोः जवन्यस्थितिप्रतिपत्तयर्थं सूत्रमिद्मुच्यते—

#### नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९॥

२० नाम च गोत्रकच नामगोत्रे तयोनीमगोत्रयोरष्टौ मुहूर्ताः घोडशघटिका जघन्या स्थिति-भैवति । इथमपि स्थितिर्दशमगुणस्थाने । वेदितव्या ।

अथेदा ी मुद्धरितपञ्चप्र इतीनां जघन्यस्थिति कथनार्थं सूत्रमिदमाहुः-

## शेषाणामन्तमु हूर्नाः ॥ २०॥

शेषाणां ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायमोहनीयायुषां जघन्या स्थितिरन्तर्भं हूर्ता २५ अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा भवति । तत्र ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां निकृष्टा स्थितिः सूक्ष्मसाम्पराये ज्ञातव्या । मोहनीयस्य अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने वादरसाम्परायगुणस्थानाऽपरनाम्नि बोद्धव्या । आयुषो जघन्या स्थितिः सङ्खये यवषोयुःषु तिर्यक्षु मनुष्टेषु व्यवसेया ।

अथेदानीं तृतीयस्य बन्धस्य अनुभवनाम्नः स्वरूपनिरूपणार्थे सूत्रमिदमुच्यते-

१ प्रतिपद्यते आ॰, ज॰, द॰। २ -देहे उत्प- आ॰, ज॰, द॰। ३ -स्थाने च वेरि-आ॰, ज॰. द॰। ४ वावसेया आ॰, ज॰, द॰।

#### विपाकोऽनुभवः। २१

विशिष्टो विविधो वा पाक उदयः विपाकः, यो विपाकः स अनुभव इत्युच्यते अनुभागसञ्ज्ञकरवः । तत्र विशिष्टः पाक आस्रवाध्यायप्रोक्ततीत्रमन्दमध्यमभावास्रव-विशेषाहेदित्वयः । द्रत्र्यक्षेत्रकालभगभावलक्षणकारणभेरोत्पादितनानात्वो विविधोऽनुभवो ज्ञातव्यः । अनुभव इति कोऽर्थः ? आत्मिन फलत्य दानं कमंदत्तफलानामात्मना स्वीकर- १८ णिमत्यर्थः । यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा शुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, अशुभप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । यदा अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति । अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति । यदा अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति । सोऽनुभवोऽमुना प्रकारेण प्रत्ययवशात् परिणामकारणवशात् स्वीकृतो द्विप्रकारो भवति—स्वमुखप्रमुखभेदात् । तत्र सर्वमूलप्रकृतीनामनुभवः स्वमुखेनैव भवति । कथम् ? मतिज्ञानावरणं मित्ज्ञाना- १० वरणकृषेणेव भवति । उत्तरप्रकृतीनां सदृशजातीयानां परमुखेनापि भवति परन्तु आयुःकर्भदर्शनमोह्चारित्रमोहान् वर्जयित्वा । कथम् ? यदा जीवो नरकायुर्भुकृक्ते तदा तिर्यगायुर्मनुद्यायुर्देवायुर्वा न मुक्के । तेन आयुःप्रकृतयः तुल्या अपि स्वमुखेनैव भुज्यन्ते न तु परमुखेन ।
तथा दर्शनमोहं भुज्जानः पुमान् चारित्रमोहं न भुक्के । चारित्रमोह भुज्जानः पुमान् दर्शनमोहं न मुक्के । एवं तिस्गां प्रकृतीनां तुल्यजातीयानामपि परमुखेनानुभवो न भवति ।

२अत्राह कश्चित्—पूर्वोपार्जितानेकविधव मं विपाकोऽनुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयम्, एतत्तु न विद्यो वयम्। एतत् किम्? अयमनुभवः किंप्रसङ्ख्यातोऽन्वथों वर्तते अप्रसङ्ख्यातोऽन्वथों वा इति प्रश्ने आचार्यः प्राह्-प्रसङ्ख्यातः प्रकृतीनां नामानुसारेणानुभवो भुज्यते इत्यर्थप्रकटनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

#### स यथानाम ॥ २२ ॥

२०

स अनुभवः प्रकृतिफलं जीवस्य भवति । कथम् ? यथानाम प्रकृतिनामानुसारेण । तेन ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावो भवति सविकल्पस्यापि । एवं सर्वत्र सविकल्पस्य कर्मणः फलं सविकल्पं ज्ञातव्यम् । दर्शनावरणस्य फलं दर्शनशक्तिप्रच्छादनता । वेदनीयस्य फलं सुखदुःख-प्रदानम् । मोहनीयस्य फलं मोहोत्पादनम् । अथुषः फलं भवधारणलक्षणम् । नामनः फलं नानानामानुभवनम् । गोत्रस्य फलं नीचत्वोच्चत्वानुभवनम् । अन्तरायस्य फलं विघ्नानु- २५ भवनम् । एवमष्टानामपि कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानां रसानुभवनसम्प्रत्ययः सञ्जायते ।

अथाह कश्चित्—विपाकः खलु अनुभवः आक्षिप्यते अक्षीकियते प्रतिक्षायते भवद्भिः तच्च कर्म अनुभूतमास्वादितं सत् किमाभरणिमवार्वातष्टने अथवा निष्पीतसारमास्वादित-सामर्थ्यं सत् गलति प्रचयवते इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते—

### ततरच निज्जीरा ॥ २३ ॥

ततस्तस्माद्विपाकादनन्तरमात्मने पीडानुप्रहृदानानन्तरं दुःखसुखदानानन्तरं निर्जरा भवति पूर्वस्थितः प्रक्षयात् अवस्थानाभावात्कर्मणो निवृत्तिर्भवति उपार्जितकर्मत्यागो भवति एकदेशेन क्षयो भवतीत्यर्थः । अथवा ततस्तरमात्फलदानलक्षणात्कारणान्निर्जरा भवति । क्षयत् ? भुक्तान्नपानादिविकारवत् । विण्मूत्रादिविकारवत् पततीत्यर्थः । सा निर्जरा द्विधा ५ भवति—सविपाका अविपाका चेति । तत्र वचतुर्गतिभवमहासमुद्रे एकेन्द्रियादिजीवविशेषेः अवधूर्णिते नानाजातिभेदैः सम्भूते दीर्घकालं पर्यटतो जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल-प्राप्तस्य कर्मोद्यावलिप्रवाहानुप्रविष्टस्य आरब्धफलस्य कर्मणो या निवृत्तिः सा सविपाकनिर्जरा कथ्यते । यच्च कर्म विपाककालमप्राप्तमनुदीणंमुद्यमनागतम् उपक्रमिक्रयाविशेषवलादुदीर्य उदयमानीय आस्वाद्यते सहकारफलकदलीफलकण्टिक्फललदिपाकवत् बलाद्विपाच्य भुज्यते सा १० अविपाकनिर्जरा कथ्यते । चकारात् "तपसा निर्जरा च" [ त० सू० ९।३ ] इति वक्ष्यमाणसूत्रार्थो गृह्यते । अयमत्र भावः—निर्जरा स्वतः परतश्च भवतीति सूत्रार्थो वेदितव्यः। संवराद-नन्तरं वक्ष्यमाणाऽपि निर्जरा उद्देशल्यर्थिमह गृह्यते । अन्यथा "विपाकोऽनुभवः" [ त० सू० ८।२१ ] इति सूत्रं पुनरप्यनुविद्तुं योग्यं भवति ।

अथ प्रदेशबन्धस्वरूपं निरूप्यते-

## नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सू चमैकचेत्रावगाह-स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

नामेत्युक्ते विश्वकर्मप्रकृतय बच्यन्ते । नाम्नः सर्वकर्मप्रकृतिसमृहस्य प्रत्ययाः हेतवः नामप्रत्ययाः ईटिविधाः । के ? अनन्तानन्तप्रदेशाः । अनन्ताः सन्तः अनन्तागुणाः अनन्तानन्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा कर्मप्रकृतियोग्यपुद्गलस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेशाः ते २० खलु अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः । कोऽर्थः ? अभव्यास्ताबद्दनन्ता वर्तन्ते तेभ्य अनन्तगुणा अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते । परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वर्तन्ते । ईटिविधाः कर्मयोग्यपुद्गलस्कन्धाः क वर्तन्ते ? सर्वात्मप्रदेशेषु । सर्वे च ते आत्मनः प्रदेशाः सर्वात्मप्रदेशास्तेषु सर्वात्मप्रदेशेषु । एकेकिस्मिन्नात्मनः प्रदेशेषु । सर्वे च ते आत्मनः प्रदेशाः सर्वात्मप्रदेशाः कर्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः वर्तन्ते इत्यर्थः । ईटिविधाः कर्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः आत्मप्रदेशाः त्रात्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः अत्मप्रदेशाः सर्वेषु भवेषु सर्वतः । 'सार्वविभक्तिकस्तस् इत्येके" [ ] इति वचनात् पञ्चम्यास्तस् इति नाशङ्कनीयम् । तेनात्र सप्तम्यर्थे तस्प्रत्ययो वेदितव्यः । तेनायमर्थः —एकेकस्य प्राणिनोऽतीता भवा अनन्तानन्ता भवन्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित् सङ्क्षये या भवन्ति कस्यचिद्सङ्ख्येया भवन्ति कस्यचिद्दनन्ताश्च भवा भवन्ति । तेषु सर्वेष्य भवेषु प्रत्येकमनन्तानन्ताः कर्मप्रदेशाः प्रतिप्राणि प्रत्यात्मप्रदेशं भवन्तीति सर्वतःशव्येन

१ - स्थितिप्र- भारु, जरु, दरु। २ चतुर्गतौ भव- तारु।

काळविशेषो झातव्यः । ईटिविधाः प्रदेशाः कस्माद् भवन्ति ? योगिवशेषात् । कायवाङ्मनःकर्मळक्षणात् योगिवशेषात् योगिवशेषकारणात् जीवेन पुद्रलाः कर्मत्वेन गृह्यन्ते । 'जीगा

पर्याडिपदेशा ठिदिअणुभागा कसायदो होति' [गो० क० गा० २५७] इति वचनात् ।

पुनरिष कथम्भूतास्ते अनन्तानःतप्रदेशाः ? सूद्दमैकक्षेत्रावगाह् स्थिताः । एक क्षेत्रमात्मन एकप्रदेशलक्षणं तिसम्भवगाहः अवकाशो येपां ते एकक्षेत्रावगाहाः, सूद्रमाश्च ते एकक्षेत्रावगाहाः ५

श्च सूद्दमैकक्षेत्रावगाहाः सूद्दमैकक्षेत्रावगाहाश्च ते स्थिताः सूद्दमैकक्षेत्रावगाह स्थिताः ।

अस्यायमर्थः—कर्मप्रदेशाः सूद्दमा वर्तन्ते न तु श्यूलाः । यिसमन्नाकाशप्रदेशे आत्मप्रदेशो वर्तते तिसमन्नेवाऽकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ताः कर्मप्रदेशाः वर्तन्ते तेन एकक्षेत्रावगाहा इत्युच्यन्ते ।

स्थिता इत्युक्ते तिसमन्नेव प्रदेशे कर्मयोग्यपुद्रलक्ष्मधाः स्थिता वर्तन्ते न तु गच्छन्तः । अनन्तानन्तप्रदेशा इत्युक्ते सङ्खच्ये याश्च असङ्खच्येयाश्च अनन्ताश्च न भवन्ति । कन्तिर्हि ? अनन्ता- १०
नन्ताः । एकक्षेत्रावगाहा इत्युक्ते धनाङ्गुलस्यासङ्खच्येयभागक्षेत्रावगाहिनो वर्तन्ते । अयन्तु
विशेषः—एकसमयद्रिसमयत्रिसमयचतुःसमयत्वसस्य मधुररसान्तभीवात् मधुराम्लकदुतिककषायलक्षणाः
पद्धरसाः भवन्ति । सुरभिद्धरिमिद्धर्गन्धा भवन्ति । पूर्वोक्ताष्टरपर्शाश्च भवन्ति ।

अथात्राह् कश्चित्-बन्धपदार्थानन्तरं पुण्यपापपदार्थद्वयकथनं पूर्वं चर्चितं तत्तु बन्ध- १५ पदार्थमध्ये अन्तर्गर्भितमिति समाहितमुत्तरप्रदानविषयीकृतम् । तत्र पुण्यवन्धः को वर्तते, कश्च पापबन्य इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुच्यते—

## सबेचशुभायुनीमगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

आयुर्श्व नाम च गोत्रक्च आयुर्नामगोत्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि आयुर्नामगोत्राणि शुभायुर्नामगोत्राणि । सम्र समीचीनं सुखप्रदानसमर्थं वेद्यं सद्वेद्यम् । २० सद्वेद्यञ्च शुभायुर्नामगोत्राणि च सद्वेद्यञ्चभायुर्नामगोत्राणि । एतानि चत्वारि कर्माणि पुण्यं भवन्ति । तथाहि—तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्देवायुश्तितयं शुभायुः । मनुष्यदेवगतिद्वयं पञ्चेन्द्रियजातिः पञ्चशरीराणि अङ्गोपाङ्गत्रितयं समचतुरस्रसंस्थानं वञ्चषभनाराच-संहननं प्रशस्तवणः प्रशस्तो रसः प्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः स्पर्शः मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यमगुरुष्ठधः परघात उच्छ्वास आतप उद्योतः प्रशस्तविद्दायो-२५ गतिः त्रसो बादरः पर्योतिः प्रत्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयो यशःकीर्तिः निर्माणं तीर्थकरनाम एताः सप्तत्रिञ्जामप्रकृतयः पुण्यसुच्यन्ते । उच्चेर्गोतं सद्वेद्यञ्चेति द्वाच-त्वारिशत् प्रकृतयः पुण्यं पुण्यसंज्ञा भवन्ति ।

#### अथ पापपदार्थपरिज्ञानार्थं सुत्रमिदमुच्यते-

१ योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कषायता भवतः। २ –गाहे अय- आ०, त०, द०। ३ –स्पर्शा भवन्ति आ०, ज०, द०। ४ –उत्तर प्रदानं वि– ता०, द०।

#### अतोऽन्यस्पापम् ॥ २६ ॥

अत एतस्मात् पुण्याभिधानकर्मश्रक्ठितवृत्दात् यदन्यत् अन्यतरत् तत्कर्म पापं पापपदार्थं इत्यभिधीयते स द्व्यशीतिश्रकारः पञ्च ज्ञानावरणानि नव दर्शनावरणानि षट्विंशितमोहनी-यानि पञ्चान्तरायाः नरकगितियंगातीः ? एकि त्रित्रचतुरिन्द्रियजातयश्चतस्यः प्रथमसंस्थानवर्जानि पञ्च संस्थानानि प्रथमसंहननवर्जानि पञ्चसंहननानि अप्रशस्तवर्जोऽ श्वास्तग्नधोऽप्रशस्तवाहोयोग्यानुपूर्वं तिर्यगातिशयोग्यानुपूर्वं सुप्पातः ऽप्रशस्तविहायोगितः स्थावरः सूक्ष्मः अपर्यातिः साधारणशरीरमस्थिरः अशुभो दुर्भगो दुःस्वर अनादेयोऽयशःशीर्तिरिति चतुित्राशामप्रकृतयः । अस्र देयं नरकायुर्नीचगोत्रञ्चति पापं पापपदार्थो भवति । स उभयप्रकारोऽपि पुण्यपापपदार्थोऽव वेर्मनः पर्ययस्य केवलज्ञानस्य च प्रत्यक्षप्रमाणत्रयस्य गोचरो गम्यो भवति तत्कथितागमस्य चानुमेयः स्यादिति भद्रम् ।

इति सूरिश्रीश्रुतसागरिवरिचतायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ अष्टमः पादः समाप्तः ।



१ इत्यनवद्यगद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजमितसागरयितराजराजितार्थनसम्येन तर्कव्याकरणङ्क्दोऽल् क्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यतिना श्रीदेवेनद्रकीतिंभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहित चरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संछर्दितिमध्यामितदुर्गरेण श्रातसागरेण स्िणा विरचितायां श्लोकवार्तिकराजवा तिकसर्वार्थसिहिन्य यकुमुदचनद्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्रोप्रमुखप्रन्यसन्दर्भनिर्भरावलोकनबुद्विवराजितायां तत्त्वार्थटीकायामण्डमोऽ,ध्यायः समाप्तः । ८ । आ०, इ०, ज०,

# नवमोऽध्यायः

\*

## (2000)

अथोमास्वाभिनं नत्वा पूज्यपादञ्ज योगिनम्। विद्यानन्दिनमाध्याय संवरं विद्युणोम्यहम्॥१॥

आस्त्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

नृतनकर्मग्रहणकारणमास्रव उच्यते । आस्रवस्य निरोधः प्रतिषेघः आस्रवनिरोधः संवरो भवति । भावद्रव्यसंवरभेदात् संवरो द्विप्रकारः । तत्र भावसंवरः भवकारणपापिकया- ५ निरोधः । तथा चाऽभ्यधायि—

"'वेदणवरिण मो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू। सो भावसंत्ररो खळ दब्बासवरोहणे अण्णो॥" [ द्रव्यसं० गा० ३४ ]

संसारकारणकियानिरे/घे सति संसारकारणक्रियानिरोधलक्षणभावसंबरः। भावसंवरपूर्वको द्रव्यसंवरः। कर्मपुदुगलप्रहणविच्छेद् इत्यर्थः। स उभयप्रकारोऽपि १० संवरः गुणस्थानापेक्षया उच्यते—मिध्यात्वगुणस्थाने यत्कर्म आस्रवति तस्य कर्मणः सासादनसम्यग्दृष्टचादिरोगगुगस्थाने संवरो भवति । मिथ्यादर्शनप्रधात्वेन यत्कर्म तत्वे दशप्रकृतिलक्षणम्। तत्रेकं तावन्मिष्यात्वं आस्त्रवति, तत्कम् ? नपुंसकवेदः तृतीयं नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पञ्चमी एकेन्द्रियजातिः षष्टी द्वीन्द्रिय-जािः सप्तनी त्रीन्द्रियजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियजातिः नवमं हुण्डकसंस्थानं दशममसम्प्राप्ता- १५ स्गाटिकासंहननमेकादशं नरकगतिप्रायाग्यातु रूव्यं द्वादश आतपः त्र गेदशः स्थावरः चतुर्दशः सूक्ष्मः पञ्चर्शः अपर्याप्तकः षेट्धशं साधारणशरीरम् । असंयमस्तावत् त्रिविधो भवति । ते क त्रयो विधाः ? अनन्तानुबन्धिकषायोदयः अप्रत्याख्यानकषायोदयः प्रत्याख्यानकषा-योदयश्वेति त्रिविधासंयमहेतुकस्य कर्मणः संवरो ज्ञातव्यः । करिमन् सति १ तद्भावे त्रिविधा-संयमाभावे र सति । स एव निरूप्यते-अनन्तानुबन्धिकषायोद्यकल्पितासंयमास्रवाणां २० प अविंशतिप्रकृतीनामे केन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दृष्टिपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावे तासामुत्तरत्र संबरा भवति । कास्ताः पञ्चविंशतिप्रकृतयः ? एका निद्रानिद्रा ्रितीया प्रवलं प्रवला तृतीया स्त्यानमृद्धिः अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभाश्चत्वारः अष्टमः स्त्रीवेदः नवमं ति प्यगायुः दशमो ति प्रयंगातिः चत्वारि मध्य संस्थानानि चत्वारि मध्य संहननानि एकानि श्वातितमा तियमें मातिप्रायं स्य नुपूर्वी विश्वतितम उद्योतः एकविंशतितमी अप्रशस्तविद्या- २५

१ चेतनगरिणामा यः कर्मण आस्त्रश्निरोधने हेतुः । स भिनिसंबरः खल द्रव्यासवरोध-नेऽन्यः ॥ २ -भावेऽपि आ०, ज०, व० ।

योगितः द्वाविंशतितमो दुर्भगः त्रयोविंशो दुःस्वरः "चतुर्वि शिततममनादेयं पक्कविंशतितमं नीचैगींत्रमिति । अप्रत्याख्यानावरणकषायोदयकित्पतासंयमकारणानां दशानां प्रकृतीनामे के-न्द्रियाद्यो जीवा असंयतसम्यग्दृष्टिपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात् तदुपरि तासां दशानां प्रक्रतीनां संवरे। भवति । कास्ताः दश प्रक्रतयः ? अप्रत्याख्यानावरणकोधमानमायालो-५ भाश्चत्वारः पञ्चमं मनुष्यायः षष्ठी मनुष्यगतिः सप्तमनौदारिकशरीरम् अष्टममौदारिकशरीराङ्गो-पाङ्गं नवमं वज्रवभनाराचसहननं दशमं मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यम् । सम्यागिध्यात्वगुणेन आयुर्न बध्यते । प्रत्याख्यानावरणकोधमानमायालोभानां चतस्तणां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायो-दयहेतुकासंयमास्रवाणामेकेन्द्रियादयो देशसंयतपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि तासां संबरो भवति । प्रमादानीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयतादुपरि संवरो भवति । कस्मात् ? तद-१० भावात् बन्धकाभावात् । किं तत् कर्म ? असद्वेद्यमरतिः शोकः अस्थिरः अशुभः अयशःकीर्तिः । द्वायुर्बन्धारम्भस्य हेतुः प्रमाद् एव तत्प्रत्यासन्नोऽप्रमादोऽपि हेतुः। तदुपरि तस्य संवरो भवति कषाय एवास्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य कर्मणः प्रमादिनरोधनिरास्रवो ज्ञातव्यः । स च कषायः प्रमादादिविरहितः तीव्रमध्यमजघन्यत्वेन गुणस्थानत्रये व्यवस्थितः। तुत्र अपूर्वेकरण-गुणस्थानस्यादौ सङ्ख्येयभागे निद्राप्रचले द्वे कर्मप्रऋती बध्येते तदुपरि सङ्ख्येये भागे त्रिंश-१५ स्त्रकृतयो बध्यन्ते । कास्ताः प्रकृतयः ? देवगतिः पञ्चोन्द्रयजातिः वैक्रियिकाहारकतैजसकार्म-णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरस्रसंस्थानं वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गम् आहारकशरीराङ्गोपाङ्गम् । वर्णो गन्धो रसः स्पर्शः देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यम् अगुरुख्युः उपघातः परघातः उच्छ्वासः प्रश्न-स्तविहायोगितिस्त्रसो बादरः पर्याप्तकः प्रत्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयं निर्माणं <sup>3</sup>तीर्थकरत्वस्त्रेति । अपूर्वकरणस्यान्तसमये चतस्तः प्रकृतयो बन्धमायान्ति । कास्ताः ? २० हास्यं रतिर्भयं जुगुप्सा चेति । एताः षट्त्रिंशत्प्रकृतयः तीव्रकपायास्रवा भवन्ति । तद्भा-वात् कथिताद् भागादुपरि संवरो भवति । अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य प्रथमसमयादारभ्य संङ्ख्येयेषु भागेषु पुंवेदः क्रोधसब्ज्वलनश्च द्वौ बध्येते । तदुपरि सङ्ख्ये-येषु भागेषु मानमायासञ्ज्वलनौ बध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमये लोभसञ्ज्व-लनो बध्यते । एताः पञ्चप्रकृतयः मध्यमकषायास्रवाः । तद्भावे कथितस्य भागस्योपरि संवरो २५ भवति । सूद्रमसाम्पराये षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति । तदुपरि तासां संवरः । कास्ताः पोडशप्रकृतयः ? पञ्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दर्शनावरणानि यशःकीर्तिः उच्चैगौत्रं पञ्चान्त-रायाः। एताः मन्दकषायास्रवः षोडशः। उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेकेनेव योगेन एकस्या एव प्रकृतेर्बन्धो भवति । तद्भावात् अयोगकेवलिनस्तस्याः संवरो भवति । काऽसावेका प्रकृतिः ? सद्वेद्यमिति ।

अथाह कश्चित्—गुणस्थानेषु 'संवरस्वरूपं निरूपितं भवद्भिः परन्तु गुणस्थानानां स्वरूपं

१ चतुर्विशम- ता॰। २ -पूर्वी आ॰, ज॰, द॰। ३ तीर्थंकरञ्चेति आ॰, ज॰,। । ४ -संवरहरपम् आ॰, ज॰, द॰।

तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापियतुं योग्यभिति गुणस्थानानां स्वरूपं निरूप्यते-तत्त्वार्थविप-रीतक्वः मिध्यादृष्टिः प्रथमं गुणस्थानं भवति । दुर्शनमोहस्य भेदास्त्रयः-सम्यक्तवामध्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वविकल्पात् । तेपासुद्याभावेऽनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभानां चोद्याभावे सति प्रथमसम्यक्त्वमौपशमिकं नाम समुत्पद्यते । तस्य कालोऽन्तर्महूर्तः । तस्यान्तर्महूर्तस्य मध्ये उत्कर्षेण आविलकाषट्के उद्धरिते सति जघन्येनैकस्मिन् समये चोद्धरिते सति अनन्ता-तुबन्धिकोधमानमायालोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेषस्य मिध्यादर्शनकारणस्यातुदये सति सासादनसम्यग्दृष्टिर्जीव उच्यते । तद् द्वितीयं गुणस्थानं भवति । सासादनसम्यग्दृष्टेः मिथ्यादर्शनानुद्येऽपि अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोद्यान् यत् ज्ञानत्रयं तद्ज्ञानत्रयमेव । कथमिति चेत् १ यस्मात्कारणात्ते ऽनन्तानुबन्धिनः कषाया अनन्तिमध्यादर्शनानुबन्धनान्मिध्यादर्शनोद्यलक्षणं फलमुत्पाद्यन्ति मिथ्याद्र्यानमेवात्मनि प्रवेशयन्ति । परिहृतसासाद्नगुणः पुमानवर्यमेव १० मिथ्यात्वगुणस्थानं गच्छतीति सासादनवर्णनम् । अथ मिश्रगुणस्थानस्वरूपं कथ्यते—सम्यग्मि-थ्यात्वकर्मोद्यात् मनाकुकळपपरिणामः पुमान् भवति क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोत्पादितमनाक-कळपपरिणामवत् । तेन कारणेन सम्यग्मिथ्यादृष्टिजीवस्तत्त्वार्थरूच्यरुचिरूपो भवति । सम्यग्निथ्यादृष्टेः १ पुरुषस्य यद्ज्ञानत्रयं तत्सत्यासत्यरूपं वेदितव्यम् । चारित्रमोहकर्मोद्या-ज्जीबोऽतीबाबिरतो भवति सोऽसंयतसम्यगृदृष्टिहत्त्यते । श्रावकत्रतानि प्रतिपालयन् पुमान् १५ देशविरतो भवति तत्पञ्चमं गुणस्थानम् । अप्रमत्तोऽपि सन् अन्तर्मुहुतं प्रमादं भजन् प्रमत्तसंयतो गुणस्थानम् । यो जङ्घासेचनादिनिद्रादिप्रमादं न भवति तत पष्टं अप्रमत्तसंयतो भवति तत् सप्तमं गुणस्थानम् । अपूर्वकरणमनिव-सूदमसाम्परायसंज्ञञ्च एतानि त्रीणि गुणस्थानानि त्तिबादरसाम्परायसं इं नवमदशमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु त्रिष्टु गुणस्थानेषु द्वे श्रेणी वर्तेते । उपशमकश्रोणिः क्षप- २० कश्रेणिश्च । यस्यामात्मा मोहनीयं कर्म उपशमयन आरोहति सा उपशमकश्रेणिः। यस्यामात्मा मोहनीयं कर्म क्षपयन आरोहति साक्षपकश्रेणि रूच्यते । तत्रोपश्चमश्रेणि-मान् पुमान् अष्टमं नवमं दशममेकादशञ्च गुणस्थानं गत्वा पतित । क्षपकश्रेणिमान् पुमान् अष्टमं नवमं दशमञ्ज गुणस्थानं गत्वा एकादशं गुणस्थानं वर्ज्जयित्वा द्वादशं क्षीणकपायसंज्ञमारो-हति । अपूर्वकरणे अष्टमगुणस्थाने य उपशमकः चपकश्च वर्तते स जन्मापूर्वान् करणान् २५ परिणामान् प्राप्नोति तेन तदृष्टमं गुणस्थानमपूर्वकरणमित्युच्यते । अस्मिन् गुणस्थाने कर्मोप-शमः कर्मक्षयो न वर्तते किन्तु सप्तमनवमगुणस्थानयोर्मध्ये पतितत्वात् उपशमः चपकश्चोप-चारेणोच्यते घृतघटवत् । यथा मृन्मयोऽपि घटो घृतघट उच्यते घृतसमीपवर्तित्वान् । अस्मिन् गुणस्थाने नानाजीवाऽपेक्षया अन्तर्मुहूर्तस्य एकस्मिन्नपि चणेऽन्योन्यमवद्यमेव परिणामा विषमा भवन्ति, प्रथमक्षणे ये परिणामा उत्पन्नास्ते अपरिणामाश्च अपूर्वाः परिणामाः द्वितीया- ३०

१-दृष्टिपु- आ०, ज०, द०। २ उपशमश्रेणिः आ०, द०, ज०। ३ परिणामा अपूर्वाश्च परि- ता०।

दिषु क्षणेषु उत्पद्यन्ते तेनेदं गुणस्थानमपूर्वकरणिमत्यन्वर्थसंज्ञं भवति । अथ अनिवृत्तिबादर-साम्परायगुणस्थानस्वरूपमुच्यते-साम्परायशन्दं कषायो लक्ष्यते यत्र साम्परायस्य कपायस्य स्थूछत्वेनोपशमः क्ष्यश्च वर्तते तद्निवृत्तवाद्रसाम्परायसंज्ञं गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा <u>ष्पशमकाः चपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन् समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपाः परिणामाः</u> ५ भवन्ति । यतः परिणामानां परस्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणवादरसाम्पराय-संज्ञं नवमगुणस्थानमुच्यते । साम्परायस्य कषायस्य सूद्दमतया उपश्चमात् क्षपणाच सूद्दमसाम्प-रायसंज्ञं दशमं गुणस्थानं भवति । तत्रोपशमकाः क्षपकाश्च जीवा भवन्ति । 'उपशान्तमोहसंज्ञं त्वेकादशं गुणस्थानं <sup>२</sup>तस्योपशमात् । क्षीणमोहसंब्रं द्वादशन्तु गुणस्थानं सर्वस्य मोहस्य चपणात् भवति । सम्प्राप्तकेवल्रज्ञानदर्शनो जीवो यत्र भवति तत्सयोगिजिनसंज्ञं त्रयोदशं १० गुणस्थानं भवति । पञ्चलम्बस्यालस्थितिकमयोगिजिनसंज्ञं चतुर्दशं गुणस्थानं वेदितन्म् । अपूर्वेकरणगुणस्थानमादि कृत्वा <sup>3</sup>क्षीणकपायगुणस्थानपर्यन्तेषु गुणस्थानेषु **उत्तरोत्तरक्षणेषु** जीवस्योत्कृष्टोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिर्वेदितच्या । निकृष्टत्वेन मिध्यात्वगुणस्थानस्य कालोऽन्तर्मु-हूर्ती भवति । अभन्यापेक्षया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काल उत्क्रष्ट अनाद्यनन्तः, भन्यस्य मिथ्या-रवगुणस्थाने कालोऽनादिसान्तः । सासादनस्य कालः उपशमसम्यक्तवकालस्यान्तर्भुहूर्तलक्षणस्य १५ प्रान्ते (नकुष्ट एक समयः उत्कृष्ट आविलपट्कम् । मिश्रस्य कालोऽन्तर्मुहूर्तः । असंयतसम्यग्दष्टेर्नि-कृष्टः कालोऽन्तर्मुहूर्तः उत्कृष्टकालः पट्पष्टिसागरोपमाणि । देशसंयतस्य कालो निकृष्टो मुहूर्त-मात्रः उत्क्रष्टस्तु पूर्वकोटी किञ्चिद्ना । प्रमत्तसंयतादिक्षीणकषायपर्यन्तानामुत्कृष्टः कालोऽन्त-मुहूर्तः । सयोगिजिनकालः पूवकोटी किञ्चिद्भा । जघन्यकालस्तु परमागमाद् वेदितन्यः । उप-शमश्रेणौ सर्वत्रोत्कृष्टः कालोऽन्तर्म्हृर्तमात्रः ।

२० अथेदानीं संवरस्य हेतुभूतान् भावसंवरिवशेपान् संविवत्तुः सूत्रिमिदमाह्—

## स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेचावरीषहजयचारित्रैः॥२॥

भवकारणात् मनोवाक्कायव्यापारात् आत्मनो गोपनं रक्षणं गुप्तिः। सम्यगयनं जन्तुपीडापिरित्यागार्थं वर्तनं समितिः। संसारसागरादुद्धृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रचन्द्रादिवन्दिते पदं आत्मानं धरतीति धर्मः। 'कायादिस्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । क्षुधानृपादिवेदना-२१ समुत्पत्तौ उपार्जितकर्मानर्जरणार्थं परि समन्तात् सहनं परीपहः तस्य जयः परीपहजयः। सामायिकादिपञ्चभेदसहितं चारित्रम्। गुप्तिश्च समितिश्च धर्मश्च अनुप्रेक्षा च परीपहजयश्च चारित्रख्च गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्राणि तैर्गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्राणि तैर्गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः। एतैः पड्भिः सान्तर्मेदैः संयमपरिणामैः क्रत्वा स पूर्वोक्तः संवरो भवति । करणनिर्देशेनैव पूर्वोक्तः संवरो विज्ञायते । स इति प्रहणं किमर्थमिति चेत् १ स प्रहणं निर्धारणार्थम्। ३० तेनायमर्थः-गुप्त्यादिभिः क्रत्वेव संवरो भवति जलनिमज्जनकपालप्रहणशिरोमुण्डनशिखाधारणा-

१ उपशान्तकषायमोह- आ॰, द॰, ज॰। २ सर्वस्योप- ता॰। ३ श्वीणकपायप- आ॰, द॰, ज॰। ४-मात्रम् ता॰। ५ कायादिस्यभावादिचि- आ॰, द॰, ज॰।

२५

दिदीक्षाचिह्नोद्वहननिजमस्तकच्छेदनदेवादिपूजनरागद्वेषादिमिस्तनदेवताराधनादिभिः संवरो न भवतात्यर्थः । कस्मात् १ रागद्वेपमोहादिभिरुपार्जितस्य कर्मणोऽपरथा निवर्तनाभावात् । अथ संवरस्य निर्जरायाश्च कारणविशेषकथनार्थं सूत्रमिद्माचष्टे—

## तपसा निर्जरा च ॥३॥

तपसा कृत्वा निर्जरा एकदेशकर्मगलनं भवति, चकारात्संवरश्च भवति । ननु दशलाक्ष- ५ णिकधर्ममध्येऽपि तपो वर्तते तेनेव संवरिनर्जरे भविष्यतः किमर्थमत्र तपोष्रहणसूत्रम् १ युक्तमुक्तं भवताः अत्र तपोष्रहणं नूत्नकर्मसंवरणपूर्वककर्मक्षयकारणत्वप्रतिपादनार्थं प्रधान- त्वेन संवरिवधायकत्वकथनार्थं च तपोष्रहणमत्र वर्तते । १ ननु तपः खल्वभ्युद्यदायक- मागमे प्रतिपादितं संवरिनर्जरासाधकं कथम् १ तथा चोक्तम्—

## "दाणे लब्भइ भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण। १० जम्मणमरणविविज्ञियउ पउ लब्भइ णाणेणै॥"[परमात्मप्र० २।७२]

साधूकं भवता—एकमि तप इन्द्र।दिपदं ददाति संवरिनर्जरे च करोति । यथैकमिष छत्रं छायां करोति धर्मजलिपेधञ्ज<sup>3</sup> कुर्यात् एकस्याप्यनेककार्यविलोकनाद्विह्वत्। यथा एकोऽिष विह्वित्वेक्लेदनादिकरणात् पावको भवति भस्मसात्करणाद् दाहकश्चोच्यते तथा तपोऽष्यभ्युद्य-कर्मक्षयकारणं भवतीति नास्त्यागमविरोधः।

अथ गुप्त्यादीनां संवरहेतूनां स्वरूपनिरूपणार्थं प्रवन्धः ४कथ्यते । तत्रादी गुप्तिस्वरूप-निरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुः—

#### सम्यग्योगनियहो गुप्तिः ॥४॥

सम्यक्ष्रकारेण लोकसत्कारख्यातिपूजालाभाकाङ्क्षारहितप्रकारेण योगस्य कायवाङ्-मनःक्ष्मलक्षणस्य निष्ठहो निराधः सम्यग्योगनिष्ठहो विषयसुखाभिलापार्थप्रवृत्तिनिषेध इत्यर्थः । २० यः सम्यग्योगनिष्ठहो मनोवाक्कायव्यापारिनिषेधनं सा गुप्तिरित्युच्यते । योगनिष्ठहे सति आत्तरौद्रध्यानलक्षणसंक्लेशप्राद्धभीयो न भवति तिसंश्च सति कर्म नास्त्रवित तेन गुप्तिः संवरप्रसिद्धन्यर्थं वेदितव्या । सा त्रिप्रकारा-कायगुप्तिवागगुप्तिमनोगुप्तिविकल्पान् ।

अथ गुप्तिषु यो मुनिरसमर्थी भवति तस्य मुनेः निष्पापप्रवृत्तिप्रतिपादनार्थं समिति-सूत्रमुच्यते-

## ईर्याभाषेषणादाननिच्चेपोत्सर्गाः समितयः॥५॥

ईर्या च भाषा च एपणा च आदाननिक्षेपौ च उत्सर्गश्च ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः। एते पञ्च समितयो भवन्ति । सम्यक्शब्दः पूर्वसूत्रोक्तोऽत्रापि ब्राह्मः । तेनैवं सम्बन्धो भवति ।

१ ननु वरं तपः आ॰, द॰, ज॰। २ "दानेन लम्यते भोगः परं इन्द्रत्यमपि तपसा। जन्म-मरणविवर्जितं पदं लम्यते ज्ञानेन ॥" ३ -निषेधनञ्ज ता॰। ४ रच्यते ता॰।

२०

२५

सम्यगीर्यासमितिः सम्यग्भापासमितिः सम्यगेषणासमितिः सम्यगादाननिश्लेषसितिः सम्यग् गुत्सर्गसमितिश्लेति । तत्र सम्यगीर्याममितिरुच्यते–तीर्थयात्राधर्मकार्याद्यर्थे गच्छतो मुनेश्चतुः-करमात्रमार्गनिरीक्षणपूर्वकं सावधानहप्टेरव्यप्रचेतसः सम्यक्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्यासमितिर्भवति । कानि तानि जीवस्थानानि १ तत्स्वरूपनिरूपणार्थमियं गाथा—

#### "बाद्रसुहमेगिंद्यिवितिचउरिंद्यिअसिण्णिसण्णी य ।

#### पञ्जत्तापञ्जत्ता भूदा ये चोद्दसा होंति ।।" [ गो० जीव० गा० ७२ ]

सम्यग्भापासमितिरूच्यते-हितं परिभित्तमसन्दिग्धं सत्यमनसूयं प्रियं कर्णोमृतप्रायमशङ्काकरं कपायानुत्पादकं सभास्थानयोग्यं मृद्ध धर्माविरोधि देशकालासुचितं हास्यादिरहितं बचोऽभिधानं सम्यक्भापासमितिर्भवति । सम्यगेपणासमितिरूच्यते—शरीरदर्शनमात्रेण प्राप्तमथाचितममृत-१० संब्रमुद्गमोत्पादनादिदोपरहित्तमजिनहिङ्ग्यादिभिरसृष्टं पर्धां निष्पन्नं कालं भोजनन्नहणं सम्यगेपणासमितिर्भवति । सम्यगादानिनक्षेपसमितिरूच्यते—धर्मोपकरणत्रहणविसर्जने सम्यगेपलासमितिर्भवति । सम्यगादानिनक्षेपसमितिरूच्यते—धर्मोपकरणत्रहणविसर्जने सम्यगेवलाक्य मयूरवर्हेण प्रतिलिख्य तद्भावे वस्त्रादिना प्रतिलिख्य स्वीकरणं विसर्जनन्त्र सम्यगादानिनक्षेपसमितिर्भवति । एतेन गोपुच्छमेपरोमादिभिः प्रतिलेखनं मुनेः प्रतिपिद्धं भवति । सम्यगुत्सर्गसमितिर्भवति । एते पद्ध प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया १५ स्थापनं दिगम्बरस्योत्सर्गसमितिर्भवति । एते पद्ध प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया । इत्थं प्रवर्तमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तस्य कर्मण आस्त्रवाभावो भवति तेन च संवरः समाढोकते ।

अथ संवरकारणस्य धर्मस्य विकल्पपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदं ब्रुवन्ति

# उत्तमत्त्मामार्द्वाजेवसस्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-

# ब्रह्मचर्याणि धर्मः॥६॥

कायस्थितिकारणविष्वाणाद्यन्वेषणाय परगृहान् पर्यटनो सुनेः हुष्टपापिष्ठपञ्चजनानामसहा-गालिप्रदान वर्करवचनावहेलनपीडाजननकायविनाशनादीनां समुत्पत्तो भन्नोऽनच्छतानुत्पादः क्षमा कथ्यते ।

# "ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥'' [रत्नकः रलोः २४]

इति रहोककथितस्याष्टविधस्य मदस्य समावेशात् परकृतपराभिभवनिमित्ताभिमानमुक्तिर्माद्-वमुच्यते । सृदोर्भोवः कर्म वा मार्द्वमिति निरुक्तेः। मनोवचनकायकर्मणामकौटिल्यमार्जवमभि-धीयते । सत्सु दिगम्बरेषु महासुनिषु तदुपासकेषुच श्रेष्ठेषु होकेषु साधु यद्गचनं तत्सत्यमित्य-

१ - निक्षेपणासिमितिः आ०, द०, ज०। २ बादरस्क्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंश्चिनश्च। पर्याप्तापर्याप्ता भूता ये चतुर्दश भवन्ति ॥ ३ -गालोक्ष्य आ०, द०, ज०। ४ -लोक्य द्योपकरणेन प्रति - आ०, द०, ज०। ५ अवस्थातस्याः आ०, द०, ज०। ६ -वर्वरव - आ०, द०, ज०। ७ मनोऽनवस्थानु - आ०, द०, ज०,।

भिल्प्यते । ननु सत्यवचनं भाषासमितावन्तर्गभितं वर्तत एव किमर्थमत्र तद्महणम् ? साधूक्तं भवता : भाषासमितौ प्रवर्तमानो यतिः साधुपु असाधुपु च भाषान्यापारं विद्धन् हितं मितञ्ज ब्रुयात , अन्यथा असाधुषु अहितभाषणेऽमितभाषणे च रागानर्थदण्डदोषो भवेत् , तदा तस्य का भाषासमितिः न काषीत्यर्थः । सत्यवचने त्वयं विशेषः-सन्तः प्रव्रज्यां प्राप्तास्तद्भक्ताः वा ये वर्तन्ते तेषु यद्भुचनं साधुतत् सत्यम् , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि ५ वचनं वक्तव्यम्। इतीदृशो भाषासमितिसत्यवचनयोविशेषो वर्तते । उत्कृष्टतासमागतगाद्धर्य-परिहरणं शोचमुच्यते । मनोगुप्तो मानसः परिस्पन्दः सर्वोऽपि विनिषध्यते तन्तिपेवे योऽसमर्थ-स्तस्य परकीयवस्तुप् अनिष्टप्रणिधानपरिहरणं शौचिमिति मनोगुप्तिशौचयोर्महान् भेदः। भगवती-आराधनायां तु १ शौचस्य लाघवमित्यपरसंज्ञा वर्तते । धर्मोपचयार्थं धर्मोपबृहणार्थं समितिषु प्रवर्तमानस्य पुरुपस्य नत्प्रतिपालनार्थ प्राणव्यपरोपणपिङन्द्रियविषयपरिहरणं १० संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः—अपहृतसञ्जक उपेक्षासंज्ञकश्च । तत्र अपहृतसंज्ञकिन्न-विधः । तद्यथा-प्राप्तकवसतिभो जनादिमात्रवाह्यसाधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य मुनेर्जन्तूपनिपाते आत्मानं ततो ुपहत्य दूरीकृत्य जीवान् पालयत उत्कृष्टः संयमो भवति । मृदुना मयूरिपच्छेण प्रमुख्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपकरणान्तरेण प्रमुख्य परिहरतो निकृष्टः संयभः इत्यपहृतसंयमित्रविधः । अथोपेक्षासंयम उत्यते—देशकारुविधानज्ञस्य परेपामनुरोधेन १५ व्युत्सष्टकायस्य त्रिगुष्तिगुष्तस्य मुनेः रागद्वेषयोरनभिष्वङ्ग उपेक्षासंयैमः । उपार्जितकर्मक्षयार्थः तपस्विना तप्यते इति तपः,तदु द्वादश्विधं वक्ष्यमाणविस्तरं ज्ञातव्यम्। संयमिनां योग्यं ज्ञानसं-यमशोचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते । नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निष्परिग्रहः तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यम्। निजश्रीरादिषु संस्कारपरिहाराय ममेद्मित्यभिसन्धिनिपेधन-मित्यर्थः । तदािकञ्चन्यं चतुःप्रकारं भवित-स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं स्वस्य परस्य २० च आरोग्यले।भपरिहणं स्वस्य परस्य च इन्द्रियलोभपरित्यजनं स्वस्य परस्य चोपभोगलोभो-ञ्झनञ्चेति । पूर्वानुभुक्तवनिताग्मरणं वनिताकथास्मरणं वनितासङ्गासकस्य शय्यासनादिकञ्च अत्रह्म तद्वर्जनात् त्रह्मचर्यं परिपूर्णं भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं गुरुकुळवासो वा त्रह्मचर्यमुच्यते । गुष्तिसूत्रं प्रवृत्तिनिष्रहार्थम्, तत्रासमर्थानां 'प्रवृत्त्यभ्युपायप्रदर्शनार्थ हितीयं समिनिसूत्रम् । इदन्तु तृतीयं सूत्रं दशविधधमेकथकं पञ्चसिमितिषु प्रथर्तमानस्य मुनेः प्रमाद- २५ परिहरणार्थ बोद्धव्यम् । क्षमा च मार्दवस्त्र आर्जवञ्च सत्यञ्च शोचञ्च संयमश्च तपश्च त्यागश्च आक्रिञ्चन्यञ्च ब्रह्मचर्यञ्च क्षमामार्दवार्जवसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-ब्रह्मचर्योणि । उत्तमानि हष्टप्रयोजनपरिवर्जनानि च तानि क्ष्मादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि दश धर्म इति धर्मसंज्ञानि संवरकारणानि वेदितव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तप्तछोहपिण्ड-वत् क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उत्तमत्तमादीनि स्वपरहितेषिणा कर्तव्यानि । 30

१ अन्यथा साधुपु ता० । २ उत्कृष्टसमा – आ०, द०, ज० । ३ निपेथ्यते आ०, द०, ज० । ४ "अज्जवमहवन्टाधवतुडी पह्हादणं च गुणा" भग० आरा० गा० ४०० । ४ मृदुना द्यापकरणेन प्र – आ०, द०, ज० । ६ प्रवृत्तिनिवृत्त्यभ्यु – आ०, द०, ज० ।

अथेदानीमनुप्रेक्षानिरूपणार्थं सूत्रमिदमुच्यते-

# अनित्याद्यारणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरालोकबोः धिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः॥ ७॥

अतित्यक्च अशरणक्च संसारश्च एकत्वक्च अन्यत्वक्च अशुचिश्च आस्तवश्च निर्जरा

१ च लोकश्च बोधिदुर्लभा च धर्मश्च अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरालोकबोधिदुर्लभधर्मास्तेषां स्वाख्याः निर्जानजनामानि तासां तत्त्वमर्थस्तस्यानुचिन्तनं पुनः पुनः
स्मरणमनुप्रेक्षा भवति । न नित्यमनित्यम् । न शरणमशरणम् । संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः । एकस्यात्मनो भाव एकत्वम् । शरीरादेरन्यस्य भावोऽन्यत्वम् । न शुचिः कायोऽशुचिः । आस्त्रवतीति आस्तवः । कर्मागमनं संवृणोति अभिनवकर्मप्रवेशं कर्तुं न ददाति इति

१० संवरः । एकदेशेन कर्मणां निर्जरणं गलनमधःपतनं शटनं निर्जरा । लोक्यन्ते जीवादयः पदार्था
यस्मिन् इति लोकः । बोधनं बोधिः संसारभोगवैराग्यमित्यर्थः । बोधिश्चासौ दुर्लभा बोधिदुर्लभा । उत्तमपदे धरतीति धर्मः । इति निजनिजनाम।नुसारण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा
भवतीति संक्षेपेणानुप्रेक्षार्थो ज्ञातव्यः ।

अथ किञ्चिद् विस्तरेणार्थः कण्यते— काय इन्द्रियविषया भोगोपभोगव१५ स्तूनि समुदायप्राप्तानि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अनित्यानि अधुवाणि अनवस्थितस्बरूपाणि वर्तन्ते । किंवत् १ मेघजालवत् इन्द्रचापवत् विद्युदुन्मेपवत् जलवुद्बुद्वत् गिरिनदीप्रवाह्वत् खलजनमैत्रीवत् चेत्यादयो हष्टान्तास्तत्र बह्वः सन्ति ।
गर्भाद्यवस्थाविशेप सदोपलभ्यमानसंयोगविपर्ययत्वात् पूर्वे तेषु जलो जीवो ध्रुवत्वं मनुते,
न च किञ्चित् संसारे समुत्पन्नं वस्तु ध्रुवं विलोक्यते जीवस्य ज्ञानदर्शनोपयोग२० स्वरूपादन्यत्रेति चिन्तनमनित्यत्वानुप्रेक्षा भवति । तां चिन्तयतो भव्यजीवस्य शरीरपुत्रकलत्रादिषु भोगोपभोगेषु अनुबन्धो न भवति, वियोगावसरेऽपि दुःखं नोत्पद्यते, भुक्तोज्झतस्रक्चन्दनादिषु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादिषु विरक्तो भवति । १ । यथा मृगबालकस्य
निर्जने वने बलवता मांसाकाङ्क्षिणा श्रुधितेन द्वीपिना गृहीतस्य किञ्चिच्छरणं न वर्तते
तथा जन्मजरामरणरोगा दिदुःग्वमध्ये पर्यटतो जीवस्य किमपि शरणं न वर्तते, सम्पुष्टोऽपि
२५ कायः सहायो न भवति भोजनादन्यत्र "दुःखागमने । प्रयत्नेन सिन्दता अपि दायो भवान्तरं
नानुगच्छन्ति । संविभक्तसुखा अपि सुहदो मरणकाले न परिरक्षन्ति । रोगग्रस्तं पुमासं सङ्गता
अपि बान्धवा न भितपालयन्ति । सुचिरतो जिनधर्मो दुःखमहासमुद्रसन्तरणोपायो
भवति । यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्याद्रयोऽपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधर्म

१ भवन्तीति आ०, द०, ज०। २ -मेधवत् आ०, द०, ज०। ३ -शेषमदोप- आ०, द०, ज०। ४ संसारस- आ०, द०, ज०। ५ -न्यत्वेति सा०। ६ -रोगादिषु दु:- आ०, द०, ज०। ७ दुःखागमे आ०, द०, ज०। ८ धनानि ।

एव शरणम् । एवं भावना अशरणानुत्र क्षा भवति । एतां भावनां भावयतो भव्यजीवस्य भवसमुद्भवभावेषु ममता न भवति, रत्नत्रयमार्गे सर्वज्ञवीतरागप्रणीते निश्चलो भवति।२। पूर्वोक्तपञ्चप्रकारे भसारे नानाकुयोनिकुलकोटयनेकशतसहस्रसङ्कटे पर्य्यटन् जीवो विधियन्त्र-चोदितो यः पिता स कदाचिद् भ्राता स एव पुत्रः पौत्रश्च सञ्जायते । या जननी सा भगिनी भवति कदाचिद् भार्यो कदाचित् पुत्री कदाचित् पौत्री च भवति। यः स्वामी वर्तते सः दासोऽपि भवति यो दासो वर्तते स स्वामी चकास्ति । एवं रङ्गगतशैळ्यवज्जीवो नानावेषान् धरित । किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वयं पुत्रो भवति । एवं संसारस्वरूपानुचिन्तनं कुर्वतो भव्यजीवस्य संसारदुःखाद् भयमुत्पद्यते, तस्माच वैराग्यं जायते । तेन तु संसारसमुद्रतरणे प्रयत्नं े कुरुते इति संसारानुप्रेक्षा ।३। आत्मा एक एव जन्म प्राप्नोति तथा जरां मरणञ्च । तद्दुः खमेक एव भुङ्क्ते जीवस्य परमार्थतो न कश्चिद् बन्धुर्वर्तते न शत्रुर्जागर्ति एक एव जायते एक १० एव म्रियते । व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्वजनो परजनो वा न सहते वन्धुवर्गो मित्रवर्गश्च पितृवनात् परतो नानुगच्छति । अविनश्वरो जिनधर्म एव जीवस्य सर्वदा सहायो भवतीति चिन्तयतो भव्यजीवस्य हु स्यजनपर जनेषु प्रीत्यप्रीती नोत्पद्येते तस्माच निस्सङ्गो भवति ततस्र मुक्तावेवोत्तिष्ठते इत्येकत्वानुत्रे क्षा ।४। जीवात् कायादिकस्य पृथक्तवानुचिन्तनमन्यःवानुत्रे क्षा तथाहि-जीवस्य" वन्धं प्रति एकत्वे सत्यपि लक्षणभेदात् काय १५ इन्द्रियमय आत्मा अनिन्द्रियो ुन्यो वर्तते, कायोऽज्ञ आत्मा ज्ञानवान्,कायोऽनित्य आत्मा नित्यः काय आद्यन्तवान् आत्मा अनाद्यन्तवान्, कायानां बहूनि कोटिलक्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा संसारे निरन्तरं परिभ्रमन स एव तेभ्योऽन्यो वर्तते । एवं यदि जीवस्य कायादिप प्रथक्तवं वर्तते तर्हि कलत्रपुत्रगृह्वाहनादिभ्यः पृथनवं कथं न बोभोति अपि त बोभवीत्येव। एवं भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःशृहस्य तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेर्भिननत्वं २० चिन्तयतो वैराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु अनन्तस्य मुक्तिसौख्यस्य प्राप्तिर्भवतीत्यन्यत्वातु-प्रेक्षा । ५ । अयं कायोऽतीवाशुच्युत्पत्तिस्थानं दुर्गन्धोऽपवित्रो संदुधातुरुधिरसमेधितो वर्ची-गृहवदश चिभाण्डं मक्षिकापक्षसदशच्छविमात्रप्रच्छादितोऽतिदर्गन्धरसनिस्यन्दिस्रोतोबिख-समाकुलः पवित्रमपि वस्तु समाश्रितं तत्क्षणमेव निजत्वं प्रापयति अङ्गारवत् । अस्य कायस्य जलादिप्रक्षालनचन्दनकपूरकुङ्कमारानुलेपनराजाहीदिधूपनेष्टकादिप्रघर्षणचूर्णीदवासनपुष्पादिभि- २४ रधिवासनादिभिरशुचित्वमपाकर्तुं न शक्यते । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि पुनर्भाव्यमानानि जीवस्यातिविशुद्धिं कुर्वन्तीति चिन्तयतो भव्यजीवस्य अवर्क्माण वैराग्यं समुत्यद्यते, तेन तु संसारसमुद्रसन्तरणाय मनः सावधानं भवतीत्यशुचित्वानुप्रेक्षा । ६ । इह जन्मनि परत्र-चः आस्रवा जीवस्यापायं कुर्वन्ति । इन्द्रियकपायात्रतिक्रया महानदीप्रवाहवेगवत्तीत्रा भवन्ति ।

१ प्रकारसं- आ०, द०, ज० । २ कुरु इति आ०, द०, ज० । २ नापहरति ता० । ४ स्वजने पर- आ०, द०, ज० । ५ -स्य सम्बन्ध- आ०, द०, ज० ६ - गृहगवादि भ्यः ता० । ७ वर्ष्मिः आ०, द०, ज० । ८ पस्त्रा आ०, द०, ज० ।

स्पर्शनर्सनबाणचक्षःश्रोत्राणि इन्द्रियाणि यथासख्यं गजमत्स्यभ्रमरशलभमृगादीन् दुःखा-र्णवे पातयन्ति, कोधमानमायालोभाश्च शिविष्टबाहुबलिकुष्णचमरादिवत् वधबन्धापकीर्ति-परिक्लेशप्रभृतीन् प्रतिपादयन्ति । इह जन्मनि परत्र च नरकादिगतिगर्तेषु नानादुःखाग्नि-प्रज्वितिषु पर्याटयन्ति । एवमाद्यास्त्रवदोषानुचिन्तने भन्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शुभम-५ तिर्न परिस्खळतीत्यास्रवानुप्रेक्षा ।७। यः पुमान् कच्छपवत् संवृतात्मा भवति तस्यापदो न भवन्ति विकृता इव । यथा महासमुद्रे नौकायाः छिद्रपिधाने ुविद्यमाने क्रमेण प्रविष्टजलेन नायो निमन्जने सति नावाश्रितानामवश्यमेव विनाशो भवति विवरिपधाने तु निर्विदन वाञ्छितदेशान्तरप्राप्तिभवति तथा कर्मागमनद्वारसंवरणे सति श्रेयःप्रतिबन्धो न भवति। <sup>°</sup>एवमाध्यायतो जीवस्य संवर्णे नित्यमेवोद्यम उत्पद्यते संवराच निर्वाणपद्रप्राप्तिर्भवतीति १० संवरानुप्रेचा ।८। अबुद्धिपूर्वो कुशलमूला च निर्जरा द्विप्रकारा भवति । तत्राऽबुद्धिपूर्वा अकुशुळानुबन्धापरनामिका नरकादिपु कर्मफळोदयजा जायते । परीपहसहने .तु शुभानुबन्धा निरनुवन्धा च द्विपकारापि कुशलमूला निर्जरा उच्यते । एवं निर्जरायाः दोपान् गुणांश्च भाषयतो भन्यजीवस्य कर्मनिर्जरणार्थं अप्रवृत्तिर्भवतीति निर्जराऽनुप्रक्षा । ९। अधरतादुपरि तिर्यक् च सर्वत्राकाशोऽनन्तो वर्तते तस्यानन्ताकाशस्यालोकाकाशापरसंज्ञस्यातिशयेन मध्यप्रदेशे लोको वर्तते १५ तस्य लोकस्य स्वभावसंस्थानाद्मनुचिन्तनं कुर्वतो भव्यजीवस्य तन्वज्ञानस्य विशुद्धिर्भवतीति लोकानुप्रे क्षा । १० । एकस्मिन् निगोताङ्गे सिद्धानामनन्तगुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वोऽपि लोकः स्थावरैः प्राणिभिर्निरन्तरम्भृतो वर्तते तस्मिन् लोके त्रसत्वं दुर्लभम् । किंवत् ? महार्णवे पतिनंबज्रसिकताया एकं रजोवन् । तत्र च त्रसेषु विकलत्रयं भूयिष्टं वर्तते । तत्र पञ्चाक्षस्व-मतिटुर्लभम् । किंवत् ? सर्वगुणेषु कृतज्ञतावत् । तत्रापि पञ्चेद्रियाः पशवो मृगाः पक्षिणः २० करकेन्द्रकादयो बहवो वर्तन्ते तेषु पञ्चीन्द्रयेष्विप मनुष्यजन्मातीवदुर्लभम् । किंवत् ? मार्गे पतितरत्नोश्चयवत् । मनुष्यजन्मनिर्गमने तु पुनर्मनुष्यजन्मप्राप्तिरतीवदुर्लभा। भःमनः पुनः तरुभवनवत् । मनुष्यजन्मप्राप्तो भस्मीभूतवृक्षस्य दुर्लभस्तिस्मन् ४ सुकुलं दुर्लभं तस्मिन्निन्द्रियाणि दुर्लभानि तेषु सम्पदो दुर्लभानतासु आरोग्यताऽतिदुर्त्तभा एतेषु विश्वेष्यपि सामय्येषु प्राप्तेषु जैनधर्मश्चेत्र भवेत्तर्हि मनुष्यजन्म २५ निरर्थकं भवति । किंवत् ? लोचनिवहीनवदनवत् । एवं कष्टलभ्यं जिनधर्मं प्राप्य यो विषय-सुखेषु रज्जिति स पुमान् भस्मने गन्धसारतहवरं दहति। यस्तु विषयसुखेभ्यो विरक्तसस्य तपाभावनाधर्मभावनासुखमरणादिलक्षणोपलक्षिता समाधिरतीव दुर्लभः। समाधौ च सति विषयसुखविरक्ततालक्षणो बोधिलाभः सफलो भवति। एवं भावयतो भव्यजीवस्य बोधि लब्ध्वा कदाचिद्पि प्रमादो न भवतीति बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा । ११ । सर्वज्ञवीतरागप्रणीतः ३० सर्वजीवर्यालक्षणः सत्याधिष्ठानो विनयमूल उत्तमक्षमावलः ब्रह्मचर्यगुप्त उपशमप्रधानो

१ विप्रकृता इव ता०। २ एवमात्यायध्यायता ता०। ३ प्रकृति- ता०। ४ सत्कुलम्

नियतिलक्षणो विषयन्यावृत्तिरूप इत्यर्थः निष्परिम्रहतालम्बनो धर्मो भवति, अस्य धर्मस्यालाभात् प्राणिनोऽनादिकाले संसारे पर्यटन्ति पापकर्मोदयसमुत्पन्नमसातं भुक्जते, धर्मस्य
तु प्राप्तौ नानाउभ्युदयसुखं भुक्त्वा परमनिर्वाणं लभन्ते, इति चिन्तनं कुर्वतो भन्यजीवस्य धर्मे
अकुन्निमः स्नेहो भवति तेन तु सदा तं प्रतिपद्यते इति धर्मानुप्रेक्षा ।१२। एवं द्वादशानुप्रेक्षा
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन् धरित तेन त्वतिशयेन संवरो भवति । अनुप्रेक्षा भावयन् ५
पुमान् उत्तमक्षमादीन् प्रतिपालयित परीषहांश्च सहते तेन द्वयोर्मध्येऽनुप्रेक्षाप्रहणम् ।
भवन्ति चात्र काव्यानि—

अधौव्यं भुवने न कोपि शरणं ैदृष्टो भवश्चैकता , जन्तोरन्यतयाऽशुचिस्तनुरियं कमीस्रवः संवरः। सारं निर्जरणं विधेरसुखकुल्लोको दुरापा भवे १० बोधिर्दुर्लभधर्म एव सदनुप्रेक्षा इति द्वादश।। ४सदृहम्बोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिकं न स्थेयोऽभ्रतिहत्सुरेन्द्रधनुरम्भोबुद्बुदाभं कचित्। एवं चिन्तयतोऽभिपङ्गविगमः स्याद्भक्तमुक्ताशने यद्वत्तद्विलयेऽपि नोचितिमदं संशोचनं श्रेयसे ॥ १५ नो कश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे च्याब्राब्रातसगात्मजस्य विजने वादधौ पतत्रेरिव । पोताद भ्रष्टतनोर्धनं तंनुरमा जीवेन पुत्रादयो नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरणं धर्मः सतामर्हतः॥ जीवः कर्मवशाद् भ्रमन् भववने भूत्वा पिता जायते 20 प्रत्रश्चापि निजेन मातृभगिनीभार्योद्वहित्रादिकः। राजा पत्तिरसौ नृपः पुनरिहाप्यन्यत्र शैळूषवत् नानावेपधरः कुलादिकलितो दुःख्येव मोक्षाहते ॥ संसारप्रभवं सुखासुखमथो निर्वाणजं सन्छिवं भुङ्जेऽहं खलु केवलो न च परो बन्धुः श्मशानात् परम्। ર્ષ नायात्येव सहायतां व्रजित मे धर्मः सुशर्मद्रमः स्फूर्जंब्जीवनदः सदाऽस्तु महतामेकत्वमेतच्छ्ये ॥ नोऽनित्यं जडरूपमैन्द्रियकमाद्यन्ताश्रितं वर्षम यत् सोऽहं तानि बहूनि चाश्रयमयं खेदोऽस्ति सङ्गादतः।

१ तेन सदा भा०, द०, जा०। २ भवति चात्र काव्यम् भा०, द०, जा०,। ३ दुष्टो आ०, द०, जा०। ४ भा०,द०,जा० प्रतिषु न सन्ति एते स्लाकाः। ५ तनुः शरीरम् जीवेन अमा-सह इत्यर्थः।

नीरक्षीरवदङ्गतोऽपि यदिमेऽन्यत्वं ततोऽन्यद्गृशं साक्षात्पुत्रकछत्रमित्रगृहरेरत्नादिकं मत्परम् ॥

अङ्गं शोणितशुक्रसम्भविमदं विष्मृत्रपात्रं न च
स्नानालेपनधूपनादिभिरदः पृतं भवेज्जातुचित् ।
कर्पूरादिपवित्रमत्र निहितं तश्चापवित्रं यथा
पीयुषं विषमङ्गनाधरगतं रक्षत्रयं शुद्धये ॥

स्पर्शान्नागपती रसात्तिमिरगाद् गन्धात् त्तयं षट्पदो ह्रपाच्चैव पतङ्गको मृगतितर्गीतात् कषायापदाम् । शर्वो दोर्बिलधर्मपुत्रचमरा दृष्टान्तभाजः क्रमा-द्धिसादेर्धनसम्पदादिकगणः कर्मास्रवः किं मुदेः ॥

वाराशौ जल्लयानपात्रविवरप्रच्छादने तद्गतो यद्वत् पारमियर्ति विघ्नविगतः सत्संवरः स्यात्तथा । संसारान्तगतश्चरित्रनिचयाद्धर्माद्नुप्रेक्षणाद् वैराग्येण परीषद्दक्षमतया संपद्यतेऽसौ चिरात् ॥

श्वभ्रादौ विधियोगतो भवति या पापानुबन्धा च सा तामाप्नोति कुधीरबुद्धिकल्तिः पुण्यानुबन्धा परा । गुप्त्यादिश्च परीपहादिविजयाद्या सत्तपोभिः कृता सद्भिः सा प्रविधीयते मुनिवरैः चेत्थं द्विधा निर्जरा ।

पाताले नरका निकोतनिलयो मध्ये त्वसंख्ये मताः सद्भिर्द्वीपमहार्णवाद्यच गिरयो नद्यो मनुष्यादयः । सूर्योचन्द्रमसादयश्च गगने देवा दिवीत्थं त्रिधा स्रोको वातनिवेशितोऽस्ति न कृतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥

सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरैः लोकोऽयं निचितस्नसत्ववरपञ्चाक्षत्वदेशान्वयम् । दुःप्रापं खिवरुक्सुधर्मविषया भावं विरागं तपो धर्मदोतसुखा सुमोचनमियं बोधिर्भवेद् दुर्लभा ॥

छत्तम प्राणिदर्योदि सद्विनयता मूलं क्षमादि स्मृतम् स्वालम्बस्तु परिप्रहत्यजनता धर्मस्य सोऽयं जिनैः । प्रोक्तोऽनेन विना भ्रमन्ति भविनः संसारघोराणवे तस्मिन्नभ्यद्यं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जामति ॥

१०

4

84

२०

२५

३०

एता द्वादश भावना विरिचता वैराग्यसंष्ट्रस्ये विद्यानिन्दिभुवाऽनुरागवशतो धर्मस्य धीमच्छ्रिये । दोषज्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषौधविच्छित्तये येऽन्तः सम्यगतस्मरन्ति सुनयो नित्यं पदं यान्ति ते ॥

अथ परीषह्सहनफलप्रदर्शनेनोत्साहनार्थं सूत्रमिदमाहुः—

4

# मार्गाच्यवननिर्जरार्थे परिषोढव्याः परीषहाः ॥८॥

मार्गात् संवरणलक्षणाद्च्यवनमप्रच्युतिरस्खलनिमित यावत् मार्गाच्यवनम्।
निर्जरा कर्मणां गलनं पतनं शटनमेकदेशेन क्ष्यकरणिमत्यर्थः। मार्गाच्यवनं निर्जरा च
मार्गाच्यवनिर्जरे तयोरर्थः प्रयोजनं यस्मन् परीषह्सहनकर्मणि तत् मार्गाच्यवनिर्जरार्थम्।
परिषोढव्याः परि समन्तात् सहनीया मर्पणीयाः क्षमितव्या इत्यर्थः। ते के १ परीषहाः। १०
वच्यमाणलक्षणोपलक्षिताः क्षुधाद्यो द्वाविशतिः। अथवा मार्गः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रणि
तस्माद्च्यवनं तद्नुशीलनं तद्भ्यसनम्, तद्यं निर्जरार्थव्च परीषहाः षोढव्याः। तेषां सहनेन
कर्मणामागमनद्वाराणि पिहितानि भवन्ति। तच्च संवर एव कथ्यते। औपक्रमिकं कर्मणां फलं
भुक्जाना मुनयो निर्जीणकर्माणश्च क्रमान्मीक्षं लभन्ते। तेनायमर्थः-संवरिनर्जरामोक्षाणां
साधनं परीषहसहनमित्यर्थः।

अथ परीषहस्वरूपं परीषहसङ्ख्याञ्च परिज्ञापयितुं सूत्रमिदमाहुः—

# चुत्पिपासाञ्जीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषयाशय्याको-श्रवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञा-नादर्शनानि ॥ ९ ॥

श्च बुसुक्षा, पिपासा च उदकादिपानेच्छा, शीतस्त्र १ शैशिर्यम् १ उटणस्त्र परिताप- २० छक्षणः, दंशमशकाश्च वनमिक्षकाः श्चरजन्तुविशेषाः,नगनस्य भावः कर्म वा नागन्यम्, नागन्यञ्च अरितश्च स्त्री च चर्या च शय्या च आक्रोशश्च वधश्च याचना च अलाभश्च रोगश्च तृणस्पर्शश्च मलश्च सत्कारपुरस्कारश्च प्रज्ञा च अज्ञानञ्च अदर्शनञ्च तानि तथोक्तानि । इतरेतरद्रन्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषाः द्वविशितपरीषद्दाः मुसुश्चणा सहनीयाः । सङ्ख्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते–यो मुनिर्निरवद्यमाहारं मार्गयित तस्याहारस्याप्राप्तौ २५ स्तोकाहारप्राप्तौ वा अप्रनष्टवेदनोऽपि सन् अकालेऽयोग्यदेशे च भुक्तिं नेच्छिति, षडावश्यकपरिहाणिमीषद्पि न सहते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवित, बहून वारान् स्वयमेवानशनमन्वमौदर्यञ्च कृतवान् वर्तते, अनेकवारांश्च परकारितमनशनमवमौदर्यञ्च कृतवान् वर्तते,

रसहीनभोजनञ्च विधत्ते, तेन च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरो भवति । किंवत् १ तप्ताम्बरीप-निपतितकतिपयाम्बुबिन्दुवत् । समुद्भृतबुभुक्षावेदनोऽपि सहनशीलः सन् पुरुषो यो भिक्षाला-भादलामं बहुगुणं मन्यते, 'क्षुधाबाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य क्षुत्परीषहविजयो वेदितव्यः । १। यो मुनिर्नदीतडागवापीप्रमुखजलमज्जनजलावगाहनजलपरिपेचनपरित्यागी भवति, अनियतोपवेशनस्थाना ( नोऽ ) नियतवसितश्च भवति । किंवत् ? पश्चिवत् । अतिचा-राति हिनग्धाति रूक्षाति विरुद्धभोजने सति प्रीष्मत्वातपदाहु ज्वरोपवासादिभिः काये न्द्रियोन्मार्थिनीं समुद्भुतां तृषं न प्रतिचिकीर्पति, तृड्वह्निज्वालां सन्तोषेणाभिनव मृदुनिपपूर्णशिशिरसुरभि-पानीयेन यः प्रशमयति स पिपास।परीपहिवजयं लभते । २। यो मुनिः परिहृतपऋवस्त्रो भवति अनियतावासश्च भवति । किंवत् ? पक्षिवत् । वृक्षमूले चतुष्पथे पर्वतामे ४वर्षादित्रिषु १० कालेषु तिष्ठति, भूञ्झावातसम्पातं महद्धिम भातपञ्च सहते, तत्प्रतीकार पाप्तिव्यपगतकाङ्क्षो भवति, पूर्वोनुभूतपावकादिशीतप्रतीकारहेतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यग्ज्ञानभावनागर्भगृहे यो वसति तस्य शीतपरीपह्विजयो वेदितव्यः । ३ । यो मुनिर्निर्मरुति निरम्भसि तपतपन-रिमपरिशुष्किनिपतितच्छद्रहितच्छायवृक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छ्या स्थितो भवति, असाध्यपि-त्तोत्पादितान्तर्हाहश्च भवति, दावानलदाहपरुपमारुतागमनसञ्जनितकण्ठकाकुदसंशोषश्च १५ भवति, उष्णप्रतीकारहेतुभूतबह्वनुभूत<sup>७</sup>चृतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिहृतिसावधान-मनाश्च यो भवति तस्योष्णपरीषहज्यो भवति, पवित्रचारित्ररक्षणं दंशमहणेन सिद्धं मशकमहणं किमर्थम् ? उपलक्षणार्थम् । यथा काकेभ्यो घृतं रक्षणी-यम् व्कथं श्वमार्जारादिभ्यो <sup>९</sup>न रक्षणीयं रक्षणीयमेव तथा दंशमशकोपद्रवं यो मुनिः सहते सः पिशुकपुत्तिकापिपीलिकाकीट १० मक्षिकामत्कुणवृश्चिकाद्यपद्रवमपि सहते इत्यर्थः । परं तेषां २० स्वयं बाधां न कुरुते केवलं मुक्तिलाभसङ्कल्पमात्रं वस्त्रं परिद्धाति तस्य मुनेर्दशमशकपरीषह-विजयो भवति । ५ । नाग्न्यं नाम जात्यसुवर्णवदकलङ्कं परं विषयिभिरशक्तकैः ११शेफविकार-वद्भिश्च धर्तुं न शक्यते । तद्धरतां परप्रार्थनं न भवति । नाग्न्यं हि नाम याचनावनजन्त-घातादिदोषरहितमपरित्रहत्वात् मुक्तिप्रापणाद्वितीयकारणं परेषां वाधाया अकारकम् । यो मुनिस्तन्नाग्न्यं विभर्ति तस्य मनसि विकृतिनींत्पद्यते, स्नीरूपमतीवापवित्रं मृतक<sup>९२</sup>रूपसमानम-२५ हर्निशं भावयति । ब्रह्मचर्यमञ्जूणं तस्य भवति । एवमचेलब्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं ज्ञातव्यम् । ६ । यो मुनिः हृषीकविषयेषु निरुद्यमो भवति, सङ्गीतादिरहित्युन्यगृहदेवमन्दिर-वृक्षकोटरशिलाकन्दरादिषु वसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रतिं करोति, सर्वप्राणिषु सर्वदा

१ विद्यते आ०,द०, ज० । २ क्षुघो बाधाम् ता० । ३ मृदुना पूर्ण-आ०,द०,ज० । ४ वर्षा-दिसु त्रिषु आ०, द०, ज० । ५ -मतापञ्च ता० । ६ -प्राप्ते व्य- आ०, द०, ज० । ७ -पूतपा-ता०, आ०, ज० । ८ कथञ्च मार्जारादि - आ०, द०, ज० । ९ न रक्षणीयमेव ता० । १० -महाका-मक्षुणवृ - ता० । ११ शोकवि - आ॰, द०, ज० । १२ - रूपकस - आ०, द०, ज० ।

परमकारुणिको भवति, दृष्टश्रुतानुभूतभोगस्मरणभोग कथाकर्णनविषमेषुशरप्रवेशनिच्छिद्र-हृदयो भवति तस्य मुनेररितपरीषह्विजयो वेदितव्यः। ७। यो <sup>२</sup>मुनिः रमणशीलेपु स्थानेषु आरामेषु गृहादिषु तेषु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविलासैः मधुपानमद्चपललोचनैः पीडयन्तीषु स्त्रीषु विद्यमानास्त्रपि कच्छपवत् संवृतान्तः अकरणकरणोऽतिमनोहरेषद्वसन-कोमलालापविलासविभ्रमसमीक्षणवर्करविधान भदमन्थरगतिकामेपुरुयापारनिरथींकरणचारित्रो ५ भवति, नेत्रवक्त्रभ्रविकारशृङ्गाराकाररूपसहेलाविज्मिनतपीनोन्नतस्तनजघनोरुमूलकक्षानाभि-निरीक्षणादिभिरनुपद्गतिचत्तो भवति तस्य मुनेः स्त्रीपरीषहिवजयो भवति। ८। यो मुनिः चिरकालसेवितगुरुकुलमहाचर्यो भवति, बन्धमोक्षपदार्थमर्म जानाति, संयमायतन-यतिजनविनयभक्तयर्थं गुरुजनेनानुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सङ्गो भवति, उपवाससामिभोजनगृहवस्तुसङ्ख्याघृतादिरसपरिहरणादिकायक्लेशसहनशीलकायो देशकालानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति. चरणावरणरहितः 'कठिनशर्करोपल-कण्टकमृत्खण्डपीडनसञ्जातपादबाधोऽपि बाधां न मन्यते, गृहस्थावस्थोचितवाहनयानादि-कानां न स्मर्रात, कालानुसारेण पडावश्यकानां परिहाणि न करोति तस्य मुनेश्चर्यापरीपह-जयो वेदितव्यः । ९ । यो मुनिः पितृवनशून्यागारपर्वतगुहागह्वरादिषु पूर्वानभ्यस्तेषु निवासं करोति, भास्करनिजेन्द्रियज्ञानोद्योतपरीक्षितप्रदेशे क्रियाकाण्डकरणार्थं नियतकालां निपद्यामा- १५ श्रयति, तत्र च दूरश्रहर्यक्षतरज्ञुद्वीपिग जादिश्नानाभयानकपाकसत्त्वशब्दश्रवणादिनापि निर्भयो भवति, देवतिर्यग्मनुष्याचेतनकृतोपसर्गान् यथासम्भवं सहमानोऽपि वीरासनकुक्कुटासना-दिषु अविघटमानशरीरो भवति, मोक्षमार्गात्र प्रच्यवते, मन्त्रविद्यादिप्रतीकारं न करोति, पूर्वोक्त-दुष्टरवापद्वाधाञ्च सहते तस्य मुनेनिषद्यापरीषहजयो भवति । १० । यो मुनिर्ज्ञानानुशी-लनध्यानविधानमार्गगमनादिखेदवान् भवति, महूर्तमेकं निद्रानुभवनार्थमुचावचपरूपभूमिपु २० भूरिशर्करोपलकपालसङ्कटेषु शीतोष्णेषु स्थानकेषु शय्यां करोति, एकपार्श्वे दण्डवत् पतित्वा जन्तुपीडां परिहरन् काष्ठवन् मृतकवत् पार्श्वमपरिवर्तमानः होते, ज्ञानभावनानुरञ्जितचेताः भूतप्रेतादिविहितनानोपसर्गोऽपि अचलिताङ्गोऽअमितकाल (लं) तद्विहितवाधां क्षमते, शार्दूला-दिमानयं प्रदेशोऽचिरादस्मात् पळायनं श्रेयस्करं विभावर्यन्तः कदा भविष्यतीत्यविहितखेदः शय्यापरीषहजयं लभते । ११ । यो मुनिर्मिथ्याद्रश्नोद्धतनीत्रक्रोधसहितानामज्ञानिजनानाम- २५ वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च लिम्भतोऽपि शृण्वन्नपि क्षधिनिज्वालां न प्रकटयति, आक्रो-शेषु अकृतचेतास्तत्प्रतीकारं विधातुं शीघ्रं शक्नुवन्नपि निजपापकम्मोदयं परिचिन्तयन् तद्वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरङ्गो निजहृदये कपायविषमविषकणिकामपि न करोति स मुनिराक्रोशपरीषह्विजयी भवित । १२ । यो मुनिर्निशातशस्त्रमुपंढिमुदुगरमुशलकुन्तगोः-

१ - कथावर्णन आ०, द०, ज०। २ मुनिरषडक्षीणेषु स्था-ता०। ३ - करणः आ०. द०, ज०। ४ -था नेदितव्या ता०। ६ कठिनकर्करोपल-आ०, द०, ज०। ७ -दिना भया- आ०, द०,ज०।

फणागोलकप्रदरपर्दूषकम्बातर्जनकपाषाणादिभिस्ताड्यमानपीड्यमानशरीरोऽपि वधकेषु ईष-दिप मनःकल्लुषतां न करोति, पूर्वकृतपापकर्मणः फलमिद्मायातमभी विपर्पटकाः कि कर्तुं समर्थाः कायोऽप्ययं तोयबुद्बुदविद्विघटनस्वरूपो दुःखहेतुरेतिर्बाध्यते सम्यग्दर्शनज्ञानचारि-त्राणि मम केनचिदिप हन्तुं न शक्यग्ते इति विचिन्तयन् काष्टकुद्दाव्लतक्षणगन्धसारद्रवातुले-प पनादिषु समानमानसो भवति स वधपरीषहजयं लभते । एतदुक्तम्—

> "अज्ञानभावादशुभाशयाद्वा करोति चेत् कोपि नरः खलत्वम् । तथापि सद्भिः शुभमेव चिन्त्यं न मध्यमानेऽप्यमृते विषं हि ॥ [ ]

अन्यश्च-

"आकृष्टोऽहं हतो नैव<sup>3</sup> हतो वा न द्विधाकृतः ॥ मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥" [ ] ।१३।

यो मुनिः बहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाकृतकृश्त्रात्ररशरीरः तपतपनतापशोषिताङ्गो विध्यापिताङ्गार इव निश्छायकायः अस्थिशिराजालत्वम्ङ्मात्रशेषशरीरयन्त्रोऽपि 'विधावसथजा-युप्रभृत्यर्थं दीनवचनवदनवैवर्ण्यकरसंज्ञादिकरणैर्ने किमपि याचते, भिक्षासमयेऽपि विद्य-दुद्योतवद् दुरुपलस्यवष्मी स याचनापरीषहक्षमो भवति । १४ । यो मुनिरङ्गीकृतैकवारनिर्दोप-१५ भोजनः चरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान् वाचंयमः समो वा सकृत् निजशरीरदर्शनमात्र-तन्त्रः करयुगलमात्राऽमत्रः बहुभिर्दिवसैरप्यनेकमन्दिरेषु भोजनमलब्ध्वापि भनार्तरीद्रचेताः दाज्यदातृपरीक्षणपराङ्मुखो लाभादलाभो वरं तपोवृद्धिहेतुः परमं तप इति सन्तुष्टचेता भवति स मुनिरलाभविजयी वेदितव्यः । १४ । यो मुनिर्विश्वाशुचिनिधानं परित्राणवर्जितमध्रुवं शरीरं जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या वपनसङ्ग्रहणवर्द्धनावनकारणं विज्ञाय २० तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाङ्गीकारं प्रचुरोपकारं करोति कुर्वन्नपि भोजनमक्षम्रक्षणत्रणिवलेपन-गर्तपूरणवद्तत्परतया करोति । सकुदुपभोगस्य सेवा, महुर्मुहुरूपभोगस्यासेवा विरुद्धाहार उच्यते । अपथ्याहारसेवनं वैषम्यमुच्यते । तादृशाहारपानसेवनसमुत्पन्नपवनादिविकाररोगो-ऽपि सन् समकालसमुत्पन्नव्याधिशतसहस्रोऽपि तद्वशवती न भवति, जल्लमलसर्वीषधर्द्धि-प्रभृतिसम्प्राप्ततपऋद्धिसंयोगेऽपि कायनिस्पृद्दः सन् रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह-२५ विजयी भवति । १६ । यो मुनिः शुष्कतृणपत्रपरुषशर्करोपलनिशितकण्टकमृत्तिकाशूलकटफल-कशिलादिन्यधनविहितपादवेदनोऽपि सन् तत्राविहितचेताः चर्यायां शय्यायां निषद्यायाञ्च जन्तुपीडां परिहरन् निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः तृणस्पर्शपरीषह्सहः "स हि वेदितन्यः । १७ । यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपर्यन्तमस्नानव्रतधारी भवति तीव्रतपन-

१ वर्ष टकाः ता॰ । २ -दाललक्षण- भा॰, द॰, ज॰ । ३ नैवं भा॰, द॰, ज॰ । ४ -कृतकृ-शतश ता॰ । ५ विधाव्यसथ- भा॰,द॰,ज॰ । ६ -क्यावसन- द॰ । ७ स वेदि- भा॰,द॰, ज॰ ।

भानसञ्जिनतपरितापसमुत्पन्नप्रस्वेदवशमरुदानीतपांशुनिचयोऽपि किलासकच्छूदद्रूकण्डूया-दिके विकारे समुत्पन्नेऽपि सङ्घट्टनप्रमदुर्दनकण्ड्यनादिकं तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहार।थं न करोति, ममाङ्गे मलं वर्तते अस्य भिक्षोरङ्गे कीदृशं नैर्मल्यं वर्तत इति सङ्कल्पनं न करोति, अवगमचरित्रपतपानीयप्रधावनेन कर्ममलकर्दमापनयनार्थं च सदैवोद्यतमतिर्भवति केशलोचा-संस्कारखेदं न गणयित स मुनिर्मलपरीषहस हनशीलो भवति । १८ । यो मुनिः पुजनप्रशंसनात्मके सत्कारे कियारम्भाष्यप्रतः करणामन्त्रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य-विहिते सित एवं मनिस न करोति यदृहं चिरतरतपस्वी महातपोऽनुष्ठाता च स्वसमयपरसमय-निर्णयिश्वायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईटशस्यापि मम न कश्चित प्रणामं करोति न कोपि भक्तिं विदधाति नापि सम्भ्रमं सुजति नाप्यासनादिष्रदानं विधत्ते, वरं मिथ्यादृष्टयो येऽल्प-शास्त्रज्ञमपि निजपक्षीयं तपस्विनं गृहस्थं २चातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, १० निजसमयप्रभावनार्थं नैते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमाईताः, वरं व्यन्तराद्यः किल पूर्वमिततीत्र-तपसां झटिति चर्च्चनं कुर्वन्तीति श्रुतिर्मिथ्या वर्तते, यदि न मिथ्या तर्हि मादृशानां तपस्विनां पूजादिकं व्यन्तरादयः किमिति न कुर्वन्तीति दुर्ध्यानपरो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार-परीषदृसहनशीलो भवति । १९ । यो मुनिस्तर्कव्याकरणच्छन्दोलु इहारसारसाहित्याध्यात्म-शास्त्रादिनिधानाङ्गपूर्वप्रकीर्णकनिपुणोऽपि सन् ज्ञानमदं न करोति, ममाप्रतः प्रवादिनः सिंह- १५ शब्दश्रवणात् वनगजा इव पलायन्ते भास्करप्रभायां ज्योतिरिङ्गणा इव न प्रभासन्ते इति च मदं नाधत्ते स मुनिः प्रज्ञापरीषद्दविजयी भवति । २० । यो मुनिः सकलशास्त्रार्थसुवर्णपरीक्षाकषपट्ट-स<sup>४</sup>मानधिषणोऽपि मूर्खेरसिंहष्णुभिवी मूर्खोऽयं बलीवर्द इत्याद्यवक्षेपवचनमाप्यमानोऽपि सहते, अत्युत्कृष्टदुश्चरतपोविधानञ्च विधत्ते, सदा अप्रमत्तचेताश्च सन् ब्रह्मवर्चसं नापेक्षते स मुनि-रज्ञानपरीषह्जयं लभते । २१ । यो मुनिरत्युत्कृष्टवैराग्यभावनाविशुद्धान्तरङ्गो भवति, विज्ञात- २० समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्, जिनायतनत्रिविधसाधुजिनधर्मपूजनसम्माननतन्निष्ठो भगति,चिरदी-क्षितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति अद्यापि ममातिशयवदुबोधनं न सञ्जायते उत्कृष्टश्रुतत्रतादिवि-धायिनां किल प्रातिहार्यविशेषाः प्रादुर्भवन्ति, इति श्रुतिर्मिध्या वर्तते दीक्षेयं निष्फला त्रतथारणञ्च फल्गु एव वर्तते इति सम्यग्दर्शनिवशुद्धिसन्निधानादेवं न मनसि करोति तस्य मुनेरदर्शनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयम् । २२ । इत्थं सङ्कल्पप्राप्तान् परीषहान् संल्किष्ट- २, चेताः क्षममाणः रागद्वेषमोहादिपरिणामोत्पन्नास्रवनिरोधे सति महान्तं संवरं लभते।

अथामी परिषद्दाः भवारण्यमतिक्रमितुमुद्यतस्य मुनेः किं सर्वे भवन्ति आहोस्वित् किमस्ति कश्चिद् विशेषः इति प्रश्ने सति उत्तरं दीयते । एते पूर्वोक्तलक्ष्णद्वाविंशतिपरीपहाश्चा-

१ - सहग्रीलो ता०। २ वातीव- आ०, द०, ज०। ३ -लङ्कारसाहि- आ०, द०, ज । ४ -पदसमानाधिकरणोऽपि ज । पदज्ञानाधि- द०

रित्रान्तरमुद्दिश्य भाष्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थः । तत्र सूक्ष्मसाम्परायच्छदास्थवीत रागयोः कृति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते—

# सृक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

सूचमसाम्परायो द्शमगुणस्थानवर्ती मुनिः । केवलज्ञानकेवलद्शैनावरणद्वयं लद्भशब्दे- भ् नोच्यते । छद्मिन तिष्ठतीति छद्मस्थः । छद्मस्थश्चासौ वीतरागः छद्मस्थवीतरागः र्मुहूर्तेन समुत्पत्स्यमानकेवलज्ञानः, क्षीणकषायो ( ये ) द्वादशे गुणस्थाने वर्तमानः साधुः छद्मस्थवीतराग इत्युच्यते, वीतरागच्छद्मस्थश्चोच्यते । सूच्मसाम्परायश्च छद्मस्थवीतरागश्च सूद्रमसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागौ तयोः सूद्रमसाम्परायछद्मस्थवीतरागयोः । अधिकरणे सप्तमी-द्विवचनम् । तेनायमर्थः-सूद्रमसाम्पराये मुनौ छद्मस्थवीतरागे च साधौ चतुर्दशपरीषद्दा १० भवन्ति । के ते चतुर्दश परीपहाः सम्भवन्ति ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधाला-भरोगतुणस्पर्शमलप्रज्ञाज्ञानानीति चतुर्दशेति निर्द्धोरणाद्परे परीषहा न भवन्तीति ज्ञात-व्यम् । ननु छद्मस्थवीतरागे मोहनीयस्य कर्मणोऽभावो वर्तते तेन मोहनीयकृताष्ट्रपरीपहा नाग्न्यारतिस्त्रीनिपद्याकोशयाचनासत्कारपुरस्काराद्शेनलक्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूत्त्मसा-म्पराये तु मोहनीयोदयो वर्तते तत्सद्भावात् तत्सम्बन्धिनोऽप्यष्टापि परीषहाः कथं न भवन्तीति १५ चतुर्दशैव भवन्तीति कथमु १ चयते ? साधूक्तं भवता; सूचमसाम्पराये सर्व एव मोहोदयो न वर्तते । किन्तर्हि ? सञ्ज्वलनलोभकषायोदयोऽस्ति । सोऽपि बादरो न वर्तते किन्त्वितसूक्ष्मो वर्तते तेन सूक्ष्मसाम्परायोऽपि वीतरागछद्मस्थसदृशो वर्तते तेन तस्मिन्नपि चतुर्दशपरीषदृ भवन्तीति घटते । ननु छग्नस्थवीतरागे मोहोदयस्याभावो वर्तते सृहमसाम्पराये च तस्य मोहोदयस्य मन्दत्वमस्ति तेन द्वयोरिप क्षत्पिपासादीनाञ्चतुर्दशानामपि परीपद्दानामभावो वर्तते २० तत्सहनं कथमुच्यते भवद्भिरिति ? आह—साधूक्तं भवता; यद्यपि अनयोश्चतुर्दशपरीपहा न वर्तन्त एव तथापि तत्सहनशक्तिमात्रं वर्तते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सर्वोर्थसिद्धिदेवानां महातमः प्रभाष्ट्रध्वीगमनं यद्यपि न वर्तते तथापि तद्गमनशक्तित्वात्तेषां तद्गतिरुपयुज्यते ।

अथाह कश्चित् --शरीरयुक्तात्मिन परिषह्सहनं प्रतिज्ञातं भविद्धः व्यातिसङ्घातघातने समुत्पन्नकेवल्रज्ञानेऽघातिकर्मचतुष्कफलानुभवनपरिचरित भगवित सयोगिजिने शरीरवित २५ ³कियन्तः परीपहा उत्पद्यन्त इति पर्यनुयोगे तत्परीपहकथनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते—

#### एकाद्दा जिने ॥ ११ ॥

एकेनाधिका दश एकादश । शाकपार्थिवादिदर्शनाधिकशब्दलोपः । यथा शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियशब्दो छुप्यते तथात्राधिकशब्दलोपः । अथवा एकश्च दश च एकादश हस्वस्य दीर्घता । एकादशपरीपहाः जिने जितघातिकर्मणि भगवति भवन्ति वेदनीयकर्मसङ्गावात्,

१ -मुच्यते भविद्भिरित्याह सा- आ०। २ घातिसंघातने सत्युत्प- ता०। ३ कियन्तः कियन्तः परी- आ०, द०।

वेदनीयाश्रयास्ते ' उपचर्यन्ते । ते के ? श्रुत्पिपासाञ्चीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलसंज्ञका एकादश । ननु मोहनीयोदयसहायभावाभावात् श्रुत्पिपासादिवेदनाऽभावे कथमेते उत्पद्यन्ते ? साधूक्तं भवता,वेदनाया अभावेऽपि वेदनाद्रव्यकर्मसद्भावो वर्तते तदपेश्च्या परीपहोपचारो विधीयते । कथमिति चेत् ? निश्शेपज्ञानावरणकर्मणि नष्टे सति करणक्रमव्यवधानरहितसमस्तवस्तुप्रद्योतकसकछविमछकेवछज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधछश्चणं ध्यानं यद्यपि न वर्तते तथापि चिन्ताकार्यकर्माभावफळापेश्च्या ध्यानं भगवति यथोपचर्यते तथा परीपहा अपि उपचारमात्रेण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासद्भावे कवछाहारस्यापि प्रसङ्गः सञ्चान्यते । तेन वुसुक्षादिछक्षणो वेदनोदयो भगवति न वर्तते कथं कवछाहारः स्यात् ? तथा चोक्तमार्थे—

"न भ्रक्तिः श्लीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात् । १० श्लुत्क्लेशवाधितो जन्तुः कवलाहारभुग्भवेत् ॥ अमद्वेद्योदयाद् भ्रक्तिं त्विय यो योजयेदधीः । मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्षृतम् ॥ असद्वेद्यविषं घातिविध्वंसध्वस्तशक्तिकम् । त्वय्यकिश्चिरं (त्करं ) मन्त्रशक्तये वापवनं (वलं) विषम् ॥ १५ असद्वेद्योदयो घातिसहकारिव्यपायतः । त्वय्यकिश्चित्करो नाथ सामग्रया हि फलोदयः ॥" [आहिष्ठ० २५।३५-४२]

पञ्चविंशतितमे पर्वणि श्लोकचतुष्टयमिद्म् ।

अथवा "साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति" [ ] इति वचनादत्र सूत्रे सोपस्कारतया व्याख्यानं क्रियते । एकादशाजिनं 'न सन्ति' इति वर्णत्रयं 'प्रक्षिप्यते । तेनायमर्थ २० उत्पद्यते—जिने केवलिनि एकादश क्षुदादयः परीपहा न सन्ति न वर्तन्ते । अथवा "एकेन अधि-क्षान दश परिषहा जिने,एकादश जिने" इति व्याख्यानन्तु प्रमेयकमलमार्तण्डे [पृ० ३०७] वर्तते ।

अथ सूक्ष्मसाम्परायादिषु गुणस्थानेषु व्यस्ताः परीपहा योजिता भवद्भिः। कस्मि-श्चिद्गुणस्थाने समस्ता अपि वर्तन्ते इति प्रश्नसद्भावे सूत्रमाहुराचार्याः—

#### बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२॥

बादरः स्थूळः साम्परायः कपायो यस्मिन् गुणस्थाने सबादरसाम्परायः तद्योगान्मुनिरिप वादरसाम्परायस्तस्मिन् सर्वे परीषद्दा भवन्ति। अस्यायमर्थः - बादरसाम्पराय इत्युक्ते नवसमेव गुण-

१ तदुपचर्यन्ते ता॰। २ -वापवं विषम् ता॰। अपवलम् अपशतशक्तिकमित्यर्थः । ३० ३ सामध्यादिफलो - आ॰, द॰, ज॰। ४ संक्षिप्यते आ॰, द॰, ज॰।

ų

१५

३०

स्थानं केवलं न गृहीतव्यं किन्त्वर्थंबलेन प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणानिवृत्तिकरणगुणस्थान-चतुष्ट्यं ब्राह्यं तेषु सर्वे परीषहाः सङ्गच्छन्ते अक्षीणाशयदोषत्वात् । तथा च सामायिकचारित्रे छेदोपस्थापनायाञ्च परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिषु चारित्रेषु सर्वे परीपहाः प्रत्येकं सम्भवन्ति पारिशेषात् ।

अथ ज्ञातमेतत् परीषहाणां गुणास्थानदानम्। कस्याः प्रकृतेः के परीपहाः वर्तव्या भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते—

#### ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३॥

ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेः स ज्ञानावरणस्तिस्मन् ज्ञानावरणे । अथवा ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणं तस्मन् ज्ञानावरणे कर्मणि सित प्रज्ञा च अज्ञानु प्रज्ञाज्ञाने द्वौ परीपहो भवतः । १० ननु ज्ञानावरणे सित अज्ञानपरीपहो भवतीत युक्तमेव, परिमदं न युक्तम्, प्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणि सित अज्ञानपरीपहो भवति, स प्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणे सित कथमुत्पद्यते ? साधूक्तं भवता; प्रज्ञा हि क्षायोपशिमकी वर्तते तेन प्रज्ञामदो मितश्रुतावरणक्षयोपशमे सित सञ्जायते अविधमनःपर्ययकेवल्ज्ञानावरणे सित प्रज्ञा मदं जनयत्येव सर्वावरणक्षये तु मदो नोत्पद्यते ।

अथापरयोः प्रकृत्योः सद्भावे अपरपरीषहृद्वयसूचनार्थं सूत्रमुच्यते—

# दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४॥

दर्शनमोहरच अन्तरायश्च दर्शनमोहान्तरायौ तयोर्दर्शनमोहान्तराययोः, अदर्शनश्च अलाभश्चादर्शनालाभौ। दर्शनमोहे कर्मणि सति अदर्शनपरीपहो भवति अन्तराये कर्मणि लाभान्तराये कर्मणि सति अलाभपरीपहो भवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातन्यम् ।

२० अथ मोहनीयं कर्म द्विप्रकारं वर्तते दर्शनमोहश्चारित्रमोहश्चेति । तत्र दर्शनमोहे अद-र्शनपरीपहो भवद्भिरुक्तश्चारित्रमोहे कति परीपहाः भवन्तीत्यनुयोगे सित सूत्रमिद्मुच्यते—

#### चारित्रमोहे नाग्न्यारितस्त्रीनिषद्याकोशयाचनास्तरकार-

#### पुरस्काराः ॥ १५ ॥

नग्नस्य भावो नाग्न्यम्, न रितर्रातः, स्तृणाति आच्छादयित परगुणान् निजदोपान् २५ इति स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्यां सा निषद्या, आक्रोशनमाक्रोशः, याचितर्योचना, नाग्न्यख्च अरितश्च स्त्री च निषद्या च आक्रोशश्च याचना च सत्कारपुरस्कारश्च नाग्न्यारितस्त्रीनिषद्याक्रोश- याचनासत्कारपुरस्काराः । चारित्रमोहे कर्मणि उदिते सति एते सप्त परीपद्दाः पुंवेदोदयादिनि- मित्ता भवन्तीति वेदितन्यम् । मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहारार्थं निपद्या- परीषह उत्पद्यते इति वेदितन्यम् ।

अथापरपरीषहनिमित्तकर्मविशेषपरिज्ञानार्थ<sup>ः</sup> सूत्रमिदमुच्यते—

#### वेदनीये शेषाः ॥ १६॥

वेदनीये कर्मण सित शिष्यन्ते श्रियन्ते शियन्ते शिषा एकादश परीषहा भवन्ति "ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने" [त० सु० ९। १३ ] इति द्वी परीषहावुक्तो । "दर्शनमोहान्तराय-योरदर्शनालाभी" [त० सू० ९।१४ ] इति च द्वावुक्तो । "चारित्रभोहे नाग्न्यारितस्त्रीनिष-द्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः" [त० सू० ९।१५ ] इति सप्त परीषहाः सम्भाविताः, ५ एवं सूत्रत्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यो ये उद्धरितास्ते शेपा इत्युच्यन्ते । ते के श्चित्य-पासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलसंज्ञका एकादश परीपहाः वेदनीये भवन्ति जिने योजिता इत्यर्थः ।

अथ पूर्वोक्ताः परीपहा एकस्मिन् पुरुषे युगपत् कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते स्वामिना—

# एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविद्यति : ( ते: ) ॥१७॥

एक आदियेंपां ते एकाद्यः । कस्मिश्चिद्दात्मिन एकः परीपहो कस्मिश्चिद् द्वौ कस्मिश्चिद् द्वौ कस्मिश्चिद् द्वौ कस्मिश्चिद्द द्वौ क्षित्त कार्याः यथासम्भवं योजनीयाः। अत्र आ एकान्नविंशतिरित शब्दो वर्तते स तु आङ् अभिविध्यर्थः। अभिविधिरिति कोऽर्थः ? अभिव्यापिः। एकोनविंशतिमिभ्व्याप्येत्यर्थः। कथम् ? शीतोष्ण- १५ परीपह्योर्मध्ये अन्यतरो भवति शीतमुष्णो वा। शय्यापरीपहे सति निषद्याच्ये न भवतः, निषद्यापरीपहे शय्याचर्ये द्वौ न भवतः। इति त्रयाणामसम्भवे एकान्नविंशतिरेकस्मिन् युगपद् भवति। ननु प्रज्ञाज्ञाने परस्परिवरुद्धे तत्राप्येकस्य हानिः कथं न भवति ? साधूक्तं भवताः श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञामद् उत्पद्यते अवध्यानः। यथ्येकवल्ज्ञानापेक्षया अज्ञानपरीपहोऽपि भवतीति को विरोधः।

अथ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपद्दजयलक्षणाः पक्क संवरहेतव उक्ताः । इदानीं चारित्रं संवरहेतुर्वक्तव्यस्तद्भेदपरिज्ञानार्थः योगोऽयमुद्यते—

# सामाधिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिस्हस्मसाम्प-राययथाख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

सामायिकञ्च छेदोपस्थापना च परिहारिवशुद्धिश्च सूच्तमसाम्परायश्च यथाख्यातञ्च २५ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारिवशुद्धिसूक्ष्मसाम्परायथाख्यातम् । समाद्दारो द्वन्द्वः । एतत्सा-मायिकादिकं पञ्चकं चारित्रं भवतीति वेदितव्यम् । इति शब्दः समाप्त्यर्थे वर्तते तेन यथाख्या-तेन चारित्रेण परिपूर्णः कर्मक्षयो भवतीति ज्ञातव्यम् । यद्यपि दशलाक्षणिके धर्मे यः संयम उक्तः स चारित्रमेव तथाप्यत्र पर्यन्ते चारित्रनिरूपणं साक्षात्परमनिर्वाणकारणं चारित्रं भवतीति ज्ञापनार्थं वेदितव्यम् । तत्र सामायिकस्य लक्षणं दिग्देशानर्थंदण्डविरतिसामायिक- ३०

श्रोषधोपवासेत्यधिकारे शोकमेव। 'अपरेषां चतुर्णा छक्षणं कथयिष्यामः। तत्र सामायिकं द्विप्रकारम्-परिमितकालमपरिमितकालक्षेति । स्वाध्यायादौ सामायिकव्रहणं परिमितकालम्। ई्योपथादावपरिमितकालं वेदितन्यम्। प्रमादेन कृतो यो उत्यर्थः प्रबन्धो हि हिंसादीनाम-त्रतानामनुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनर्क्रता-प्राणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसपश्चमासादिप्रव्रज्याहापनेनोपस्थापना व्रतारोपणं छेदोपस्थापना। सङ्कल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति। परिहरणं परिहारः प्राणिवधनिवृत्तिरित्यर्थः। परिहारेण विशिष्टा शुद्धिः 'कर्ममलकलङ्कप्रक्षालनं यस्मन् चारित्रे तत्परिहारविशुद्धिः चारित्रमिति वा विष्रद्वः। तल्लक्षणं यथा—द्वात्रिंशद्वर्पजातस्य बहुकालतीर्थकर-पादसेविनः प्रत्याख्याननामवेयनवमपूर्वप्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः प्रमादरिहतस्य अतिपुष्कल-रिव चर्यानुष्टायनित्तस्यः सन्ध्या वर्जयित्वा द्विग्वय्यूतिगामिनो मुनेः परिहारविशुद्धिचारित्रं भवति। तथा चोक्तम्—

# "<sup>3</sup>वत्तीसवासजम्मो वासपुधत्तं च तित्थयरमूले । पचक्खाणं पढिदो संभूणदुगाऊअविहारो ॥" [

त्रिवर्षाद्वपरि नववर्षाभ्यन्तरं वर्षपृथक्तवमुच्यते। अतीव सूच्मलोभो यस्मिन् चारिन्ने तत् १५ सूच्मसाम्परायं चारित्रम् । सर्वस्य मोहनीयस्योपशमः क्षयो वा वर्तते यस्मिन् तत् परमौदासीन्यल-क्षणं जीवस्वभावदशं यथाख्यातचारित्रम् । यथा स्वभावः स्थितस्तथे वाख्यातः कथित आत्मनो यस्मिन् चारित्रे तद् यथाख्यातिमिति निरुक्तेः । यथाख्यातस्य अथाख्यातिमिति च द्वितीया संज्ञा वर्तते । तत्रायमर्थः-चिरन्तनचारित्रविधायिभिर्यदुत्कृष्टं चारित्रमाख्यातं कथितं तादृशं चारित्रं पूर्वं जीवेन न प्राप्तम्, अथ अनन्तरं मोहक्षयोपशमाभ्यां तु प्राप्तं यच्चारित्रं तत् अथाख्यात-२० मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारित्रं गुणैः प्रकृष्टं छेदोपस्थापनाचारित्रात् परिहारविशुद्धि-चारित्रं गुणैः प्रकृष्टं परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूच्मसाम्परायचारित्रं गुणैः प्रकृष्टं सूक्ष्मसाम्पराय-चारित्रात् यथाख्यातचारित्रं गुणैः प्रकृष्टं तेन कारणेनोत्तरगुणप्रकर्षज्ञापनार्थं सामायिकादीनाम-नुक्रमेण वचनम् ।

अथ संवरस्य निर्जरायाश्च हेतुभृतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणार्थं प्रवन्धो रच्यते । तत्तपो २५ द्विप्रकारम्-बाह्यमाभ्यन्तरञ्च । तत्र बाह्यं पट्प्रकारमाभ्यन्तरञ्च षट्प्रकारम् । तत्र बाह्यपट्-प्रकारस्य तपसः सूचनार्थं सूत्रमिद्मु चयते भगवद्भिः—

# अनशनावमौद्र्यवृत्तिपरिसङ्ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-कायक्लेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

१ परेषाम् आ॰, द०, ब॰। २ कर्मफल- आ॰, द०, ज॰। ३ "तीसं वासो जम्मे वासपुधत्तं च तित्थयरमूले। पद्मक्लाणं पिढदो सङ्ग्णदुगाऊयविहारो॥" –गो० जी॰ गा०४७२। त्रिंशद्दर्पजनमा वर्षपृथक्त्वं खळु तीर्थकरमूले। प्रत्याख्यानं पिठतः संध्योनद्विगव्यूतिविहारः॥ ४ तथैव ख्यातः आ॰, द०, ज॰। ५ सुच्यते ता॰।

अनशनञ्च अवमौद्र्यञ्च वृत्तिपरिसङ्ख्यानञ्च रसपरित्यागश्च विविक्तशय्यासनञ्च अनञ्जावमौद्र्यवृत्तिपरिसङ्ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशाः । एते पट संयमिवशेषा बाह्यं तपो भवति । तत्र तावद्नशनस्य स्वरूपं निरूप्यते—तदात्वफल-मनपेच्य संयमप्राप्तिनिमित्तं रागविध्वंसनार्थं कर्मणां चूर्णीकरणार्थं सद्ध्यानप्राप्त्यर्थं शास्त्रा-भ्यासार्थञ्च यत् क्रियते उपवासस्तद्नशनमुच्यते । संयमे सावधानार्थं वातपित्तश्लेष्मादिदोषो-पशमनार्थं ज्ञानध्यानादिसुखिख्यर्थं यत्स्तोकं भुज्यते तद्वमौद्र्यम् । आशानिरासार्थमेक-मन्दिरादिप्रवृत्तिविधानं तद्विषये सङ्कल्पविकल्पचिन्तानियन्त्रणं वृत्तेर्भोजनप्रवृत्तेः परि समन्तात् सङ्ख्यानं मर्योदागणनिमिति यावद् वृत्तिपरिसङ्ख्यानमुच्यते । हृषीकमद्निप्रहृनिमित्तं निद्रा-विजयार्थं स्वाध्यायादिसुखसिद्धः चर्थं रसस्य वृष्यस्य घृतादेः परित्यागः परिहरणं रसपिर-त्यागः । विविक्तेषु शुन्येषु गृहगृहागिरिकन्दरादिषु पाणिपीडारिहतेषु शय्यासनं विविक्तशय्या- १० सनं पञ्चमं तपः । किमर्थम ? आवाधाविरहार्थं ब्रह्मचर्य्यसिद्ध चर्धं स्वाध्यायध्यानादिप्राप्त्यर्थं तदि-धातव्यम् । कायस्य क्लेशो दःखं कायक्लेशः । उष्णतौं आतपे स्थितिः वर्षतौं तरुमूलनिवासित्वं शीतर्तौ निवारणस्थाने शयनं नानाप्रकारप्रतिमास्थानख्चेत्येवमादिकः कायक्लेशः पष्ठं तपः किंकृते क्रियते ? शरीरदुःखसहनार्थं शरोरसुखानभिवाञ्छार्थं जिनधर्मप्रभावनाद्यर्थे ऋ । यदः च्छया समागतः परीपहः, स्वयमेव कृतः कायक्लेशः इति परीपहकायक्लेशयोर्विशेपः । यस्माद् १५ बाह्यवस्त्वपेक्ष्या 'अदः पट्प्रकारं तथो भवति परेषाम रध्यक्षेण च भवति तेनेदं तथो बाह्य-मुच्यते ।

अथेदानीमाभ्यन्तरतपःशकारसूचनार्थं सूत्रमिद्मुच्यते— प्रायश्चित्तविनयवैयावृह्यस्वाध्यायव्युह्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

प्रकृष्टो यः शुभावहो विधिर्यस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्रः । प्रायस्य साधु- २० लोकस्य चित्तं यस्मिन् कर्मणि तत् प्रायश्चित्तमात्मशुद्धिकरं कर्म । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्रायः अपराधस्तस्य चित्तं शुद्धिः प्रायश्चित्तम् । कौरस्करादिःवात्सकारागमः ।

"प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्तं तस्य मनो भवेत्। तस्य शुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तं तदुच्यते॥" [

प्रायश्चित्तञ्च विनयश्च वैयावृत्त्यञ्च स्वाध्यायश्च व्युत्सर्गश्च ध्यानञ्च प्रायश्चित्तविनयवैया- २५ वृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानानि एतानि पट् संयमस्थानानि उत्तरमभ्यन्तरं तपो भवति । अभ्यन्तरस्य मनसो नियमनार्थस्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोषनियेधनं प्रायश्चित्तम् । ज्येष्ठेषु मुनिषु आदरो विनय उच्यते । शरीरप्रवृत्त्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमर्दना-दिभिराराभ्धनं वैयावृत्त्यमुच्यते । ज्ञानभाव्रनायामलसत्त्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इदं शरीरं मदीयमिति सङ्कल्पस्य परिष्ठतिर्व्युत्सर्गः । मनोविश्रमपरिहरणं ध्यानमुच्यते । ३०

१-या तुषर्- भा०, द०, ज० । २-मध्यक्षणे च आ०, द०, ज० । ३-किरस्करा- 🙌 । १ -राधना आ०, ज० ।

# अधेदानीमुक्तानां प्रायश्चित्तादीनां प्रकारसङ्ख्याप्रतिपादनार्थं सूत्रमिदमाहुः— नवचतुर्ददापञ्चक्रिभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

नव च चत्वारश्च दश च पख्च च द्वौ च नवचतुर्दशद्वयस्ते भेदा येषां ध्यानात् प्राग्वर्तिनां प्रायश्चित्तादिव्युत्सर्गान्तानां ते नवचतुर्दशपद्धद्विभेदाः यथाक्रमं यथासंख्यं ५ पद्धानां भेदा भवन्तीत्यर्थः । तेन नवभेदं प्रायश्चित्तं चतुर्भेदो विनयः दशभेदं वैयावृत्त्यं पद्धभेदः स्वाध्यायो द्विभेदो व्युत्सर्ग इति । ध्यानस्य तु बहुतरं वक्तव्यं वर्तते तेन तत्प्रबन्धो भिन्नः करिष्यते ।

अथेदानी प्रायश्चित्तस्य नवानां भेदानां निर्भेदनार्थं सूत्रमिदमुच्यते स्वामिना— आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युतसर्गतपश्छेद-

#### परिहारोपस्थापनाः ॥ २२ ॥

आलोचनक्क प्रतिक्रमणक्च तदुभयक्क विवेकक्क व्युत्सर्गश्च तपश्च छेदश्च परिहारश्च छपस्थापना च तास्तथोक्ताः । एकान्तनिषण्णाय प्रसन्नचेतमे विज्ञातदोषदेशकालाय गुरवे ताद-होन शिष्येण विनयसहितं यथा भवत्येवमवक्कनशीलेन शिद्युवत्सरलबुद्धिना आत्मप्रमादप्रका-शनं निवेदनमाराधनाभगवतीकथितदशदोषरिहतमालोचनमुच्यते । के ते दश दोषा इति १५ चेत् ? उच्यते—

# "'आकंपिय अणुमाणिय जं दिट्ठं बादरं च सुहुमं च । छण्णं सद्दाउलियं बहुजणमञ्जतस्सेवी ॥" [ भ० आरा० गा० ५६२ ]

अस्यायमर्थः—आकम्पितम्-उपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयित । १। अनुमानितं वचनेनानुमान्य वा आलोचयित । २ । यद्दृष्टं यल्लोकैः दृष्टं तदेवालोचयित । २ । उप्पं ये विक्रमाले व्यक्ति । २ । उप्पं ये विक्रमाले व्यक्ति । २ । छण्णं केनिचत् पुरुपेण निजदोषः प्रकाशितः, भगवन् , यादशो दोपोऽनेन प्रकाशितस्तादशो दोपो ममापि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोचयित । ६ । सद्दाउलियं शब्दाकुलितं यथा भवत्येवं यथा गुरुरपि न शृणोति तादशकोलाहलमध्ये आलोचयित । ७ । बहुजनं बहून् जनान् प्रत्यालोचयित । ८ । अव्यक्तम्-अव्यक्तस्याप्रजुद्धस्यामे आलोचयित । ९ । तत्सेवी यो गुरुस्तं दोषं सेवते २५ तदमे आलोचयित । १० । इद्दिवधमालोचनं यदि पुरुपमालोचयित तदा एको गुरुरेक आलोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्रयाश्रयमालोचनम् । स्त्री चेदालोचयित तदा चन्द्रसूर्यदीपादि-प्रकाशे एको गुरुः द्वे स्त्रियौ अथवा द्वौ गुरु एका स्त्री इत्येवं स्व्यालोचनं व्याश्रयं भवति । आलोचनरहितमालोचयतो वा प्रायश्चित्तमकुर्वतो महद्दि तपोऽभिन्नेतफलप्रदं न भवति । निजदोपमुश्वायोश्चार्यं मिथ्या मे दुष्कृतमस्त्वित प्रकटीकृतप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणा आचार्येग्वेव रुपतिक्रमणा गुरुणानुज्ञातेन शिष्येणैव कर्तन्यम् । आलोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्येग्वेव

<sup>🐧</sup> आकम्पितमनुमानितं यद्दष्टं बादरञ्च सूक्ष्मञ्च । छन्नं शब्दाकुलितं बहुजनमन्यक्तं तत्सेवी ।

कर्तेच्या । शुद्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देहविपर्ययौ भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो भवति तत्र तद्भयमालोचनप्रतिक्रमणद्वयं भवति । यद्वस्तु नियतं भवति तद्वस्तु चेन्निजभाजने पतित मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन वस्तुनि गृहीते वा कषायादिकमुत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्विवेकनाम प्रायश्चित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्ग उच्यते । उपवासादिपूर्वीक्तं षड्विधं बाह्यं तपस्तपोनाम प्रायश्चित्तं ५ भवति । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदो नाम प्रायश्चित्तं भवति । दिवसपक्षमा-सादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारो नाम प्रायश्चित्तं भवति । महात्रतानां मूलच्छेदनं विधाय पुनरिप दीक्षाप्रापणम् उपस्थापना नाम प्रायश्चित्तं भवति । अत्राचार्यमपृष्ट्वा आतापनादि-करणे आलोचना भवति । पुस्तकपिच्छ्यादिपरोपकरणप्रहणे आलोचना भवति । परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना भवति । आचार्यमपुष्टवा आचार्यप्रयोजनेन गत्वा १० आगमने आलोचना भवति । परसङ्घमपृष्ट्वा स्वसंघागमने आलोचना भवति । देशकाल-नियमेन अवश्यकर्तव्यस्य व्रतविद्योषस्य धर्मकथादिव्यासङ्गेन विस्मरणे सति पुनःकरणे आसोचना भवति । एवंविघेऽन्यस्मिन् कार्यस्वलने आलोचनैव प्रायश्चित्तं भवति । पडिन्द्रियेषु वागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रमणं भवति । आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने प्रतिक्रमणं भवति । व्रतसमितिगृप्तिषु स्वल्पातिचारे प्रतिक्रमणं भवति । पैशुन्यक-१५ लहादिकरणे प्रतिक्रमणं भवति । वैयावृत्त्यस्वाध्यायादिप्रमादे प्रतिक्रमणं भवति । गोचरगतस्य कामळतोष्थाने प्रतिक्रमणं भवति । परसंक्लेशकरणादौ च प्रतिक्रमणं भवति । दिवसराज्यन्ते भोजनगमनादौ आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयं भवति । लोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया-तिचाररात्रिभोजनेषु उभयम् । पक्षमासचतुर्माससंवत्सरादिदोषादौ चोभयं भवति । मौना-दिना विना छोचविधाने व्युत्सर्गः । उदरकृमिनिर्गमे व्युत्सर्गः । हिममसकादिमहावातादिसंह- २० पीतिचारे व्युत्सर्गः । आर्द्रभूम्युपरि गमने व्युत्सर्गः । हरिततृणोपरि गमने व्युत्सर्गः । कर्दमी-परि गमने व्युत्सर्गः । जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्सर्गः । परिनमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने व्यु-त्सर्गः। नावादिना नदोतरणे व्युत्सर्गः। पुस्तकपतने व्युत्सर्गः। प्रतिमापतनेव्युत्सर्गः। पञ्चस्थावरविवातादृष्टदेशतनुमलविसर्गोदिषु व्यत्सर्गः। पश्चादिप्रतिक्रमणिकयान्त वर्णाख्या-नप्रवृत्त्यन्तादिषु व्युत्सर्गः, <sup>अ</sup>एवमुच्चारप्रश्रवणादिषु च प्रसिद्धो व्युत्सर्गः । एवमुपवा २५ सादिकरणं छेदकरणं परिहारकरणमुपस्थापनाकरणं सर्वमेतत्परमागमाद् वेदितव्यम् । नवविध-प्रायश्चित्तफलं तावत् भावप्रासा दनमनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धर्मदार्ह्यादिकञ्च वेदितव्यम् ।

अथ विनयभेदानाह—

#### ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः॥ २३॥

**3**0

१ वागादिषु प--आ॰, द॰, ज॰। २ -तब्याख्या- आ॰, द॰, ज॰। ३ एवं प्रायश्चि-त्तमुच्चार- ता॰। ४-सर्ग एव ता॰। ५-प्रसादनम् आ॰, द॰, ज॰।

श्चातश्च ज्ञानविनयः दर्शनश्च दर्शनविनयः चारित्रञ्च चारित्रविनयः उपचारश्च उपचारिवनयः ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः। एवमधिकृत एव विनयशब्दोऽत्र योजितव्यः। अनल-सेन देशकालद्रव्यभावादिशुद्धिकरणेन बहुमानेन मोक्षार्थं ज्ञानप्रहणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्मरणा-दिकं यथाशिक ज्ञानविनयो वेदितव्यः । तत्त्वार्थश्रद्धाने शङ्कादिदोषरिहतत्वं दर्शनविनय ५ उच्यते । ज्ञानदर्शनवतः पुरुपस्य दुश्चरचरित्रे विदिते सित तस्मिन् पुरुषे भावतो प्रतीवभक्ति-विधानं भवति । स्त्रयं चारित्रानुष्ठानञ्च चारित्रविनयो भवति । आचार्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु अभ्युत्थानं वन्दनाविधानं वत्रकुर्ड्मलीकरणम्,तेषु परोक्षेषु सत्सु कायवाङ्मनोभिः करयोटनं गुणसङ्कीर्तनमनुस्मरणं स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वञ्च उपचारिवनयः। विनये सित ज्ञानलाभो भवति आचारिवशुद्धिश्च सञ्जायते, सम्यगाराधनादिकञ्च पुमाँल्लभते । इति विनयफलं १० ज्ञातव्यम्।

अथ वैयावृत्त्यभेदमाह—

## आचार्यापाध्यायतपस्विशैक्षग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

भाचार्यश्च उपाध्यायश्च तपस्वी च शैक्षश्च ग्लानश्च गणश्च कुलञ्च संघश्च साधुश्च मनोज्ञश्च ते तथोक्ताः । तेपां दशविधानां पुरुपाणां दशिवधां वैयावृत्त्यं भवति । आचरित्त १५ व्रतान् यस्मादित्याचार्यः । मोक्षार्थमुपत्याधीयते शास्त्रं तस्मादित्युपाध्यायः । महोपवासादित्योषाः तपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । शास्त्राभ्यासशीलः शैक्षः। रोगादिपीडितशरीरो ग्लानः । पृद्धमुनिसमूहो गणः । दीक्षकाचार्यशिष्ट्यसङ्घातः कुल्म् । ऋष्पमुनियत्यनागारलक्षणश्चातुर्वण्यश्रमणसमूहः सङ्घः । ऋष्यार्थिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा सङ्घः । चिरदीक्षितः साधुः वक्तृत्वादिगुणविराजितो लोकाभिसम्मतो विद्वान् मुनिर्मनोज्ञ उच्यते । तादशोऽसंयतसम्यय्द- पृतिभिनोज्ञ उच्यते । एतेषां दशिवधानां व्याधौ सित प्रासुक्रोषधभक्तपानादिपथ्यवस्तुवसित्कासंस्तरणादिभिवयावृत्त्यं कर्तव्यम् । धर्मोपकरणैः परीपह्विनाशनैः मिथ्यात्वादिसम्भवे सम्यक्तवे प्रतिष्ठापनं वाह्यद्रव्यासम्भवे कायेन श्लेष्माद्यन्तर्मलाद्यपन्यनादिकं तदनुकूलानुष्ठानञ्च वैयावृत्त्यमुच्यते । तदनुष्ठाने कि फलम् १समाधिप्राप्तिः विचिकित्साया अभावः वचनवात्सल्या-दिप्रकृत्यञ्च वेदिन्वयम् ।

२५ अथ स्वाध्यायभेदानाह—

#### वाचनापृच्छनानुप्रेचाम्नायधम्मीपदेशाः ॥ २५ ॥

वाचना च पृच्छना च अनुप्रेक्षा च आम्नायश्च धर्मोपदेशश्च वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्ना-यधर्मोपदेशाः । एते पश्च स्वाध्याया उच्यन्ते । पश्चानां छक्षणम् यथा यो गुरुः पापिक्रयाविरतो भवति अध्यापनिक्रयाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्त्रं पाठयति शास्त्रस्यार्थे वाच्यं कथयति प्रन्था-३० र्थद्वयञ्च व्याख्याति एवं त्रिविधमपि शास्त्रप्रदानं पात्राय ददाति उपिदेशति सावाचना कथ्यते । पृच्छना प्रश्नः अनुयोगः । शास्त्रार्थं जानन्नपि गुरुं पृच्छति । किमर्थम् १ सन्देहविनाशाय । निश्चिन तोऽप्यर्थः किमर्थं पृच्छयते १ बळाधाननिमित्तं प्रन्थार्थप्रवस्नतानिमित्तं सा पृच्छना । निजोन्नति-

ų

80

परप्रतारणोपहासादिनिमित्तं यदि भवति तदा संवरार्थिका न भवति । परिक्वातार्थस्य एकाघेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुक्रीलनं सा अनुप्रेक्षा लक्ष्यते । अष्टस्थानोश्वारिविशेषेण यच्छुद्धं घोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः कथ्यते । दृष्टादृष्टप्रयोजनमनपेदय उन्मार्गविच्छेद-नार्थं सन्देहच्छेदनार्थमपूर्वार्थप्रकाशनादिकृते केवलमात्मश्रेयोऽर्थं महापुराणादिधर्मकथाद्यनु-कथनं धर्मोपदेश उच्यते । तदुक्तम्—

# "हितं ब्र्यात् मितं ब्र्यात् ब्र्याद्धर्म्यं यशस्करम् । प्रसङ्गादिष न ब्र्यादधर्म्यमयशस्करम् ॥" [

अस्य पञ्चविधस्यापि स्वाध्यायस्य च किं फलम्? प्रज्ञातिशयो भवति प्रशस्ताध्यवसायश्च सङ्घायते परमोत्कृष्टसंवेगश्चकास्ति । कोऽर्थः? प्रवचनस्थितिजीगर्ति तपोवृद्धिबीभोति, अतिचार-विशोधनं वर्वतिं, संशयोच्छेदो जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्यभावो भवति ।

अथ व्युत्सर्गस्वरूपनिरूपणं विधीयते—

#### बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥

बाह्यश्च अभ्यन्तरश्च वाह्याभ्यन्तरों, तो च तो उपधी परिम्रहो वाह्याभ्यन्तरोपधी तयोर्वाह्याभ्यन्तरोपध्योः । सम्बन्धे पष्ठीद्भिचचनम् । तेनायमर्थः — बाह्यस्योपधेरभ्यन्तरस्य चोप- धेर्च्युत्सर्गो व्युत्सर्जनं परित्यागो द्विविधो भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो बाह्योपिधः । १५ कोपादिक आस्मदुष्परिणामो ४भ्यन्तरोपिधः । नियतकालो यावज्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्तरोपिधित्याग उच्यते । महात्रते धर्मे प्रायश्चित्ते अत्र च यद्यप्यनेकवारान् व्युत्सर्ग उक्तस्तथापि न पुनरुक्तरोपः , कस्यचित् पुरुषस्य क्वचित् त्यागशक्तिरित पुरुषशक्त्यपेक्षयाऽनेकत्र भणनमुत्तरोत्तरोत्साहात्यागार्थं वाऽनेकत्र भणनं न दोपाय भवति । तस्य व्युत्सर्गस्य कि फल्म् १ निःसङ्गत्वं निर्भयत्वं जीविताशानिरासो दोपोच्छेदनं मोक्षमार्गभावनापरत्व- २० मित्यादि ।

अथ ध्यानं बहुवक्तव्यिमिति यदुक्तं तस्य स्वरूपिनरूपणार्थं प्रबन्धो रच्यते। तत्र तावद् ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकालिनर्द्वारणं चैतत्त्रयं मनिस ४ कृत्वा सूत्रमिदमा-हुराचार्योः—

# उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्भुहृतीत् ॥ २७ ॥ २५

उत्तमसंहननं वर्ञ्रपभवञ्जनाराचनाराचळक्षणं यस्य स उत्तमसंहननस्तस्योत्तमसंहनन-स्येत्यनेन <sup>२६</sup>यातस्य कर्तो प्रोक्तः । एवंविधस्य पुरुपस्य ध्यानं भवति। किन्नाम ध्यानम् ?एकाग्र-

१-रुक्तो दोषः आ०, द०, ज०। २ त्यागे शक्तिः आ०, द०, ज०। ३ -नेकशः भ- आ०, द०, ज०। ४ धृत्वा आ०, द०, ज०। ५ ध्यानकर्ता आ०, द०, ज०। ३९

चिन्तानिरोधः । एकममं मुखमवलम्बनं द्रव्यं पर्यायः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्मं वा यस्य स एकामः एकात्रस्य चिन्तानिरोधः आत्मार्थं परित्यज्यापरचिन्तानिषेध एकाम्रचिन्तानिरोधे ध्यान-मुच्यते । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती भवति सा चिन्ता ध्यानं नोच्यते । चिन्ताया अपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावलम्बनेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिन्नम्रे प्रधानवस्तुनि नियमनं निश्चली-५ करणमेकाम् चिन्तानिरोधः स्यात्—इत्यनेनैकामचिन्तानिरोधलक्षणं ध्यानस्वरूपं प्रतिपादितम् । मुहुर्त इति घटिकाद्वयं मुहुर्तस्यान्तर्मध्ये अन्तर्मुहुर्तः । आ मर्यादीकृत्यान्तर्मुहुतात् । एतावानेव कालो ध्यानस्य भवतीत्यनेन ध्यानकालनिद्धीरणं विहितम्। एकाप्रचिन्ताया दुधरत्वादन्तमुहूत्तीत् परतः एकामचिन्तानिरोधो न भवति । चपलापि चिन्ता यद्यन्तर्महुर्तं स्थिरा भवति तदा अच-लुत्वेन ज्वलन्ती सा 'सर्वकर्मविध्वंसं करोति । चिन्ताया निरोधः खलु ध्यानं भवद्भिरुक्तं १० निरोधस्तु अभाव उच्यते तेन एकाप्रचिन्तानिरोध एकाप्रचिन्ताया अभावो यदि ध्यानं भवति तर्हि ध्यानमसद्विद्यमानं स्यात् अबालबालेयश्वज्ञवत् । युक्तमुक्तं भवता-अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्ष-या असत् खिवषयाकारप्रवृत्त्यपेक्षाया सत्, अभावस्य भावान्तरत्वात्। अथवा निरोधनं निरोधः इत्ययं शब्दो भावे न भवति । किन्तिर्हं भवित ? कर्मणि भवित । तत्कथम् ? निरुध्यत इति ] इति वचनात् कर्मणि घञ निरोधः "अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्" [ १५ प्रत्ययः । तेनायमर्थः-चिन्ता चासो निरोधश्च चिन्तानिरोधः एकाप्रचिन्तानिश्चछत्वमित्यर्थः । अत्रायं भाव - अपरिस्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते । किंवत् ? अपरिस्पन्दमानाग्निज्वाला-वत् । यथा अपरिस्पन्दमानाग्निज्ञाला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमानं ज्ञानमेव ध्यानमिति तात्पर्यार्थः । अत्र त्रिषुत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनेव मोक्षो भवति अपरसंहनन-द्वयेन तु ध्यानं भवत्येव परं मुक्तिनं भवति।

२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते-

## आर्तरौद्रधर्म्यशुक्तानि ॥ २८ ॥

दुःखम् अर्दनमितं वा ऋतमुच्यते, ऋते दुःखे भवमार्तम् । रुद्रः ऋ्राशयः प्राणी, रुद्रस्य कर्म रौद्रं रुद्रे वा भवं रौद्रम् । धर्मो वस्तुस्वरूपम्, धर्मोदनपेतं धर्म्यम् । मलरिहतं जीवपरि-णामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुक्कम् । आर्तञ्ज रौद्रश्च धर्म्यञ्ज शुक्कञ्च आर्तरौद्रधर्म्यशुक्कानि, २५ एतानि चत्वारि ध्यानाि भवन्ति । एतच्चतुर्विधमपि ध्यानं सङ्कुच्य द्विविधं भवति–प्रशस्ताऽप्रशस्तमेदात् । पापास्रवहेतुत्वादप्रशस्तमार्तरोद्रद्वयम् । कर्ममलकलङ्कनिर्दहनसमर्थं धर्म्यशुक्कद्वयं प्रशस्तम् ।

अथ प्रशस्तस्य स्वरूपमुच्यते-

## परे मोच्छेतु ॥ २६ ॥

३० परे धर्म्यशुक्ले द्वे ध्याने मोक्षहेतू मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतू कारणे मोक्षहेतू

भवतः । तत्र धर्म्यं ध्यानं पारम्प्रयेण मोक्षस्य हेतुस्तद् गौणतया मोक्षकारणमुपचर्यते, शुक्रध्यानन्तु साक्षात् तद्भवे मोक्षकारणमुपशमश्रेण्यपेक्षया तु तृतीये भवे मोक्षदायकम् । यदि परे धर्म्यशुक्रध्याने मोक्षहेत् वर्तेते तर्हि आर्तरीद्रे द्वे ध्याने संसारस्य हेत् भवत इति अर्थापत्त्यव ज्ञायते तृतीयस्य साध्यस्याभावात् ।

अथार्तध्यानस्वरूपमाह्—

#### आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०॥

न भनो जानातीति अमनोज्ञमाप्रयं वस्तु चेतनमचेतनक्च । तत्र चेतनं कुत्सितरूपदुर्गन्धशरीरदोभाग्यादिसहिनं कलत्रादिकं त्रासायुत्पादकमुद्रेगजननक्च शत्रुसपीदिकभ्च, अचेतनं
परप्रयुक्तं शस्त्रादिकं विषकण्टकादिकक्च बाधाविधानहेतुत्वात् । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगे
सित तद्विप्रयोगाय तस्यामनोज्ञस्य विप्रयोगाय विनाशार्थं स्मृतिसमन्वाहारः स्मृतेश्चिन्तायाः १०
समन्वाहारः अपराध्यानरिह्तत्वेन पुनः पुनश्चिन्तने प्रवर्तनं स्मृतिसमन्वाहारः । कथमेतस्य
मत्तो विनाशो भविष्यतीति चिन्ताप्रबन्ध इत्यर्थः ।

अथ द्वितीयस्यार्तस्य लक्षणमाह-

#### विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

मनो जानाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्ञस्य ैप्रियस्य वस्तुनोऽर्थकथनं विपरी- १५ तं पूर्वोक्ताद्र्थोद् विपरीत³चिन्तनं विपर्यस्ताध्यानं द्वितीयमातं भवति । किन्तद् विपरीतम् १ मनोज्ञस्य ३ इष्टस्य निजयुत्रकछत्रस्यापतेयादेविष्रयोगे वियोगे सति तत्संयोगाय स्पृतिसमन्वाहारो भविकलपश्चिन्ताप्रवन्ध इष्टसंयोगापरनामकं द्वितीयमार्तध्यानं वेदितव्यम् ।

अथ तृतीयार्तध्यानलक्षणमाह—

#### वेदनायाश्च ॥ ३१॥

२०

अत्र चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते । तेनायमर्थः – न केवलं मनोज्ञस्य विपरीतं वेदना-याश्च विपरीतम् । वेदनायाः कस्माद् विपरीतम् ? मनोज्ञात् । तेनायमर्थः – वेदनायाः दुःखस्य सम्प्रयोगे सित तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारस्तृतीयमार्तं भवित । वेदनया पीडितस्याऽस्थिर-चित्तस्य परित्यक्तधीरत्वस्य वेदना सित्रिधाने सित कथमेतस्याः वेदनायाः विनाशो भविष्य-तीति वेदनावियोगाय पुनः पुनश्चिन्तनमङ्गविक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजलविमोचनं पापोऽयं रोगो २५ मामतीव वाधते कदायं रोगो अविनक्क्यतीति स्मृतिसमन्वाहारस्तृतीयमार्त्वध्यानं भवतीत्यर्थः ।

अथ चतुर्थस्यार्तध्यानस्य लक्षणं निर्दिरयते-

## निदानञ्च ॥ ३३ ॥

अत्र चकार आर्तेन सह समुचीयते । तेनायमर्थः - न केवलं पूर्वोक्तं प्रकारं तृतीयमार्त-

१ मनो ज्ञातीति ता॰ । २ प्रियवस्तु – आ॰, द०, ज० । ३ –तचिचचिन्तनम् आ०, द०, ज० । ४ इष्टनिज – आ०, द०, ज॰ । ४ विकल्पचि – आ०, द०, ज० । ६ संविधाने आ०, द०, ज० । ७ विनश्यतीति आ०, द०, ज० ।

ध्यानं भवति किन्तु निदानस्त्र चतुर्थमार्तध्यानं भवति, अनागतभोगाकाङ्क्षारुक्षणं निदान-मुच्यते इत्यभिप्रायः ।

अर्थेतश्चतुर्विधमप्यार्तध्यानं कस्योत्पद्यते इति तस्य स्वामित्वसूचनार्थं सूत्रमिदमाहुः— तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

प न विरता न त्रतं प्राप्ता अविरताः मिश्यादृष्टिसासाद्द्रनिष्ठशासंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान-चतुष्ट्रयवर्तिनोऽविरता उच्यन्ते । देशविरताः संयतासंयताः, श्रावका इत्यर्थः । प्रमत्तसंयता-श्रारित्राऽनुष्टायिनः पञ्चद्शप्रमाद्सिहता महामुनय उच्यन्ते । अविरताश्च देशविरताश्च प्रमत्त-संयताश्च अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतास्तेपामविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तत्पूर्णोक्तमार्त-ध्यानं भवति । तत्र आद्यगुणस्थानपञ्चकवर्तिनां चतुर्विधमण्यार्तं सञ्जायते असंयमपरिणाम-१० सहितत्वात् । प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमण्यार्तं ध्यानं भवति अन्यत्र निदानात् । देशविरतस्यापि निदानं न स्यात् सशल्यस्य व्रतित्वाघटनात् । अथवा स्वल्पनिदानशल्येनाणुत्रतित्वाविरोधाद् देशविरतस्य चतुर्विधमण्यातं सङ्गच्छत एव । प्रमत्तसंयतानां व्यार्त्तत्रयं प्रमादस्योद्याधिक्यात् कदाचित् सम्भवति ।

> अथ रौद्रध्यानस्य लक्षणं स्वामित्वं चैकेनैय सूत्रेण सूचियतुं सूत्रमिदमाहुः— हिंसाऽन्तरतेयविषयसंरच्चोभयो रौद्रमविरतदेश-

> > विरतयोः ॥ ३५ ॥

हिंसा च प्राणातिपातः अनृतञ्चाऽसत्यभाषणं स्तेयञ्च परद्रव्यापहरणं विषयसंरक्षणञ्च इन्द्रियार्थभोगोपभोगसम्यक्ष्रतिपालनयत्नकरणं हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणानि तेभ्यः हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणानि तेभ्यः हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणभ्यः । पञ्चभीबहुतचनमेतत् । ततेभ्यश्चतुभ्यो रौद्रं रौद्रध्यानं समुत्पद्यते इति २० वाक्यशेषः । तद् रौद्रध्यानं हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणस्मृतिसमन्वाहारलक्षणमविरतदेशिवर-तयोभविति पञ्चगुणस्थानस्वामिकमित्यर्थः । ननु अविरतस्य रौद्रध्यानं जाघटीत्येव देशविरतस्य तत्कथं सङ्गच्छते ? साथूक्तं भवताः य एकदेशेन विरतस्तस्य कदाचित् प्राणातिपाताद्यभिप्रायात् धनादिसंरक्षणत्वाच कथं न घटते परमयन्तु विशेषः-देशसंयतस्य रौद्रमुत्पद्यते एव परं नरक्षादिगतिकारणं तत्र भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात्। तदुक्तम्—

२५ "सम्यग्दर्शनश्चद्धाः नारकतिर्यङ्नपुंसकस्त्रीत्वानि ।
दुष्कुलविकृतालपायुर्दरिद्रताश्च त्रजन्ति नाष्यत्रतिकाः॥" [ रत्नक० रलो० ३५ ]
प्रमत्तसंयतस्य तु रौद्रध्यानं न भवत्येव रौद्रध्यानारमभे असंयमस्य सद्भावात् ।
अथाद्य मोक्षकारणधर्म्यध्यानप्रकारलक्ष्णस्वामित्वादिनिर्देष्टुकामस्तत्प्रकारिनरूपणार्थः
सूत्रमिदमाह—

१ तु तच्चार्तत्रयम् ता०। २ असंयतस्य तद्भावात् आ०, द०, ज०। ३ अथाद्य मोक्ष-कारणं धर्म्यभ्यानलक्षणं स्वामित्वमिदमाहुः आ०, द०, ज०।

# आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्धम् ॥ ३६ ॥

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्च संस्थानञ्च आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयनं विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयस्तस्मै आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यध्यानं भवति । किन्तद् धर्म्यध्यानम् ? स्मृतिसमन्वाहारः-चिन्ताप्रबन्धः । किमर्थं चिन्ताप्रबन्धः ? आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये । तथा अपायविचयाय ५ स्मृतिसमन्वाहारः धर्माध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय स्मृतिसमन्वाहारो धर्म्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय स्मृतिसमन्वाहारो धर्म्भध्यानं भवति। कोऽसौ आज्ञाविचयः ? यथावदुपदेष्दुः पुरुषस्याभावे सति आत्मनश्च कर्मोदयान्मन्द-बुद्धित्वे सति पदार्थानामतिसूक्ष्मत्वे सति हेतुदृष्टान्तानाञ्च उपरमे सति य आसन्नभव्यः सर्वज्ञप्रणीतं शास्त्रं प्रमाणीकृत्य सूक्ष्मवस्त्वर्थं मन्यते अयं वस्त्वर्थ इत्थ- १० मेव वर्तते । इत्थं कथम् ? यादृशमर्थं जैनागमः कथयित सोऽर्थस्तादृश एवान्यथा न भवति "नान्यथावादिनो जिनाः" [ ] इति वचनात् । अतिगहनपदार्थ-श्रद्धानेनार्थावधारणमाज्ञाविचय<sup>९</sup> उच्यते । अथवा स्वयमेव विज्ञातवस्तुतत्त्वो विद्वान् तद्वस्तु-तत्त्वं प्रतिपाद्यितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताऽविरोधेन तत्त्वस्य समर्थनार्थं तर्कनयप्रमाणयोज-नपरः सन् स्मृतिसमन्वाहारं विद्धाति चिन्ताप्रबन्धं करोति। किमर्थं स्मृतिसमन्वाहारं करोति? १५ सर्वज्ञवीतरागस्याज्ञाप्रकाशनार्थम् । सर्वज्ञवीतरागप्रणीततत्त्वार्थप्रकटनार्थं आज्ञाविचयलक्षणं धर्म्यं ध्यानं प्राप्नोति । १ । मिथ्यादृष्टयो जन्मान्धसदृशाः सर्वज्ञवीतराग-प्रणीतसन्मार्गपराङ्मुखाः सन्तो मोक्षमाकाङ्क्षन्ति तस्य तु मार्गं न सम्यक् परिजानते तं मार्ग-मतिदूरं परिहरन्तीति सन्मार्गविनाशचिन्तनमपायविचय उच्यते । अथवा मिध्यादृशनिमध्या-ज्ञानिमध्याचारित्राणामपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविष्यतीति स्मृतिसमन्वाहा- २० रोऽपायविचयो भण्यते । २ । ज्ञानावरणाद्यष्टककर्मणां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावहेतुकं फला-नुभवनं यज्जीवः चिन्तयति स विपाकविचयः समुत्पद्यते ।३ । त्रिभुवनसंस्थानस्वरूपवि-चयाय स्मृतिसमन्वाहारो संस्थानविचयो निगद्यते ।

नतु धर्म्यादनपेतं धर्म्यमिति भवद्भिक्तः तत्कोऽसौ धर्मी यस्मादनपेतं धर्म्यमुच्यते इति चेत् ? उच्यते-उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्यदशलक्षणो २५ धर्मः । निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावनालक्षणश्च धर्मः । अगार्यनगारचारित्रञ्च धर्मः । सूक्ष्मवादर दिप्राणिनां रक्षणञ्च धर्मः । तदुक्तम्—

''धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥'' [कत्ति० अणु० गा० ४७६] तस्मादुक्तलक्ष्मणाद्धमीदनपेतमपरिच्युतं ध्यानं धर्म्यमुच्यते । ईटिंग्वधं चतुर्विधमपि ३०

१ -यमुच्यते आ०, द०, ज०।

धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद् भवति अविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु गोण-वृत्त्या धर्म्यध्यानं वेदितव्यमिति ।

अथ शुक्रध्यानमापि चतुर्विधं भवति । तत्र प्रथमशुक्रध्यानद्वयस्य तावत् स्वामित्व-मुच्यते—

# शुक्के चाचे पूर्वविदः॥ ३७॥

शुक्रध्यानं विख् चतुर्विधमग्ने वद्यति । तन्मध्ये आद्ये द्वे शुक्के शुक्रध्याने पृथक्तविनित्तर्किविचारेकत्विवतर्किविचारसंक्षे पूर्विविदः सकलश्रुतज्ञानिनो भवतः श्रुतकेविलिनः सक्जायेते इत्यर्थः । चकारात् धर्म्यध्यानमपि भवति । "ठ्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनिहि सन्देहादलक्षणम्" [ ] इति वचनात् श्रेण्यारोहणात् पूर्वं धर्म्यं ध्यानं भवति ।
१० श्रेण्योस्तु द्वे शुक्लध्याने भवतस्तेन सकलश्रुतधरस्यापूर्वकरणात्पूर्वं धर्म्यं ध्यानं योजनीयम् ।
अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्पराये उपज्ञान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये पृथक्त्ववितर्कन्विचारं नाम प्रथमं शुक्लध्यानद्वयं कस्य भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

#### परं केविक्तनः ॥ ३८ ॥

१५ परे सूद्मिक्रियाप्रतिपातिच्युपरतिकयानिवितिनाम्नी द्वे शुक्रध्याने केविलनः प्रक्षीणसमस्त-ज्ञानावृतेः सयोगकेविलनोऽयोगकेविलनश्चानुक्रमेण ज्ञातन्यम् । कोसावनुक्रमः ? सूद्मिक्रिया-प्रतिपाति सयोगस्य च्युपरतिक्रियानिवितिं अयोगस्य ।

अथ येषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेषां भेदारिज्ञानार्थः सूत्रमिदमाहुः-

# पृथक्तवैकत्ववितर्कस्रक्षमिक्रयाप्रतिपातिब्युपरतिकयानिवर्तानि ॥ ३६ ॥

२० वितर्कशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते तेनायं विग्रहः-पृथक्त्ववितर्केख्च एकत्ववितर्केख्च पृथक्वे-कत्ववितर्के ते च सुक्ष्मिक्रियाप्रतिपाति च व्युपरतिक्रयानिवर्ति च पृथक्त्वेकत्ववितर्कसूक्ष्मिक-याप्रतिपातिव्युपरतिक्रयानिवर्तीनि । सूक्ष्मिक्रियापाद्विहरणात्मकिक्रयारिहता पद्मासनेनेव गमनं तस्या अप्रतिपातोऽविनाशो व्वर्तते यस्मिन् शुक्कथ्याने तत्स्य्मिक्रियाप्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा सूक्तापि क्रिया व्युपरतिक्रया तस्यां असत्यामितशयेन वर्तते इत्येवं शीलं यच्छुक्कथ्यानं तद्-२५ व्युपरतिक्रयानिवर्ति । एतानि चत्वारि शुक्कथ्यानानि भवन्ति ।

एतेषां चतुर्णां शुक्रध्यानानां प्रतिनियतयोगावरुम्बनस्वपरिज्ञानार्थः सूत्रमिदमाहुः स्वामिनः—

### व्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥ ४०॥

योगशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायं विप्रहः-त्रयः कायवाङ्मनःकर्मलक्षणा योगा ३० यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः कोऽपि योगो यस्य स एकयोगः । कायस्य योगो

१ -ध्यानं चतु- आ॰,द॰, ज॰। २ विद्यते ता॰। १ सत्यां न्यतिशयेन ता॰, द॰, ज॰।

यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यस्य स अयोगः । त्रियोगश्च एकयोगश्च त्र्येकयोगो तौ च काययोगश्चायोगश्च त्र्येकयोगकाययोगायोगास्तेषां त्र्येकयोगकाययोगायोगास्तेषां अथकयोगकाययोगायोगास्तेषां अथकयोगकाययोगायोगासाम् । अस्यायमर्थः—पृथक्तवितर्कं त्रियोगस्य भवति । मनोवचनकायानामवष्टम्भेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम् आत्मप्रदेशचलनम् । ईदृग्विधं पृथक्तवितर्कमाद्यं शुक्रध्यानं भवतीत्यर्थः । एकत्विवत्तर्कं शुक्रध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्येऽन्यतमावलम्बनेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनमात्मप्रदेशचलनं द्वितीयमेकःवितर्कं शुक्रध्यानं भवति । सूद्मिक्रयाप्रतिपाति काययोगावलम्बनेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनमात्मप्रदेशचलनं तृतीयं शुक्रध्यानं सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति भवति । व्युपरतिक्रयानिवर्तिशुक्रध्यानेनैकमिप योगमवलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दनमात्मप्रदेशचलनं भवति ।

अथ चतुर्पु शुक्रध्यानेषु मध्ये पृथक्तवितर्केकत्ववितर्कयोविंशेषपरिज्ञानार्थ' १० सुत्रमिदमाहुः—

# एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१॥

पूर्वे द्वे ध्याने पृथक्तविवर्कभेकत्विवर्तकश्च । एते द्वे ध्याने कथम्भूते ? एकाश्रये । एकोऽद्वितीयः परिश्राप्तसकळश्रुतज्ञानपरिसमाप्तिः पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये । एते द्वे ध्याने
परिपूर्णश्रुतज्ञानेन पुंसा आरभ्येते इत्यर्थः । पुनरिष कथम्भूते पूर्वे द्वे ध्याने ? सवितर्कवीचा- १५
रे । वितर्कश्च वीचारश्च वितर्कवीचारो वितर्कवीचाराभ्यां सह वर्तेते सवितर्कवीचारे पृथक्तवमिष वितर्कसहितमेकत्वमिष वितर्कसहितम् । तथा पृथक्तवमिष वीचारसहितमेकत्वमिष
बीचारसहितमिति तावदनेन सूत्रेण स्थापितम् । तेन पृथक्तविवर्कवीचारं प्रथमं शुक्कमेकत्ववितर्कवीचारं द्वितीयं शुक्कमित्येवं भवति ।

अर्थेकत्विवतर्कवीचारे योऽसो वीचारशब्दः स्थापितः स न सिद्धान्ताभिमतस्तन्निषेधार्थं २० सिंहावळोकनन्यायेन भगवान् सूत्रमिदं व्रवीति—

#### अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

न विद्यते वीचारो यस्मिन् तद्वीचारं द्वितीयमेकत्विवतर्कमित्यर्थः । तेन आद्यं शुक्र-ध्यानं सवितर्कं सवीचारस्त्र स्यात् द्वितीयं शुक्रध्यानं सवितर्कं मवीचारं भवेत् तेनाद्यं पृथक्तव-वितर्कवीचारं द्वितीयन्तु एकत्विवतर्कावीचारमित्युभेऽपि ध्यानेऽन्वर्थं संझे वेदितव्ये ।

अथान्वर्थसंज्ञाप्रतिवत्त्यर्थं सूत्रमिद्मुच्यते-

# वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

विशेषेण विशिष्टं वा तर्कणं सम्यगृहनं वितर्कः श्रुतं श्रुतज्ञानम्। वितर्क इति कोऽर्थः ? श्रुतज्ञानमित्यर्थः । प्रथमं शुक्रुध्यानं द्वितीयं शुक्रुध्यानं श्रुत<sup>3</sup>ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यर्थः ।

१ - ज्ञापनार्थम् आ०, द०, ज०। २ ज्ञानेन आ०, द०, ज०।

#### अथ वीचारशब्देन कि लभ्यते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

# वाचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥

अर्थश्च व्यञ्जनस्त्र योगश्च अर्थव्यञ्जनयोगास्तेषां सङ्क्रान्तिः अर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रातिः वीचारो भवतीति तात्पर्यम् । अर्थो ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः द्रव्यं पर्यायो वा । ५ व्यञ्जनं वचनं शब्द इति यावत् । योगः कायवाङ्मनःकर्मसङ्क्रान्तिः परिवर्तनम् । तेनायमर्थः-द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यक्तवा पर्योयं ध्यायति पर्यायञ्च परिहृत्य पुनर्द्रव्यं ध्यायति इत्येवं पुनः पुनः 'सङ्क्रमणमर्थसङ्कान्तिरुच्यते । तथा शुतज्ञानशन्दमवलम्ब्य अन्यं शुतज्ञानशन्दमवल-म्बते, तमपि परिहृत्य अपरं शृतज्ञानवचनमाश्रयति एवं पुनः रपुनात्यजन्नाश्रयमाणश्च व्यञ्जनसङ्-क्रान्ति लभते । तथा काययोगं मुक्तवा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग-१० मागच्छति एवं पुनः पुनः कुर्वन् योगसङ्क्रान्ति प्राप्नोति । अर्थव्यञ्जनयोगानां सङ्क्रान्तिः परिवर्तनं वीचारः कथ्यते । नन्वेवंविधायां सङ्क्रान्तौ सत्यामनत्रस्थानहेतुत्वाद् ध्यानं कथं घटते ? साधूक्तं भवताः ध्यानसन्तानोऽपि ध्यानं भवत्येव बहुत्वाद् दोषो न <sup>3</sup>विमृश्यते । द्रव्यसन्तानः पर्यायः शब्दस्य शब्दान्तरं सन्तानः, योगस्य योगान्तरञ्च सन्तानस्तद्ध्यानमेव भवतीति नास्ति दोपः। तस्मात्कारण।त् सङ्कान्तिलक्षणवीचारादपरविशेषकथितं चतुःप्रकारं धर्म्यं ध्यानं शुक्लऋ संसारविच्छित्तिनिमित्तं चतुर्दशपूर्वशोक्तगुप्तिसमितिदशरुक्षणधर्मद्वादशानुश्रेक्षाद्वावि-शतिपरीषहजयचारित्रलक्षणबहुविधोपायं मुनिध्यीतुं योग्यो भवति । गुप्त्यादिषु कृतपरिकर्मा विहिताभ्यासः सन् परद्रव्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्वं भावपरमाणुं पर्यायस्य सूद्रमत्वं वा ध्यायन् सन् समारोपितवितर्कसामध्येः सन्नर्थव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्तवेन सङ्क्रमता मनसा असमर्थिश्राश्चमवत् प्रौढार्भकवद्व्यवस्थितेन अतीक्ष्णेन कुठारादिना शस्त्रेण चिराद् वृक्षं २० छिन्दन्निय मोहप्रकृतीरूपशमयन् क्षपयंश्च मुनिः पृथक्तविवर्तकवीचारध्यानं भजते । स एव पृथक्तवितर्कवीचारध्यानभाक् मृनिः समृलमृलं मोहनीयं कर्म निर्दिधक्षन् मोहकारणभूत-सूक्ष्मलोभेन सह निर्दृग्धुमिच्छन् भस्मसात्कर्तुकामोऽनन्तगुणविशुद्धिकं योगविदोपं समाश्रित्य प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभृतानां प्रकृतीनां बन्धनिरोधस्थितिहासौ च विद्धन् सन् श्रुतज्ञानोपयोगः सन् परिहृतार्थव्यञ्जनसङ्क्रान्तिः सन्नप्रचलितचेताः क्षीणकषायगुणस्थाने २५ स्थितः सन् ४बाळवायजमणिरिव निष्कळङ्कः सन् वैहुर्यरत्निमव निरुपलेपः सन् पुनरधस्ताद-निवर्तमान एकत्ववितर्कवीचारं ध्यानं ध्यात्वा निर्देग्धघातिकर्मन्धनो जाज्वल्यमानकेवलञ्जान-किरणमण्डलः सन् मेघपटलविघटनाविभू तो देवः सविता इव प्रकाशमानो भगवांस्तीर्थक-रपरमदेवः सामान्यानगारकेवली वा गणधर वरकेवली वा त्रिभुवनपतीनामभिगम्य पूजनीयश्च थ्सञ्जायमानः प्रकर्षेण देशोनां पूर्वकोटीं भूमण्डले विहरति । स भगवान् यदा अन्तर्मुहूर्तशेपा-

१ सङ्क्रममर्थ- ता॰ । २ पुनस्त्यजनादाश्रयणाच आ॰, द॰, ज॰ । ३ विस्मृध्यते ता॰ । ४ वेंडूर्यमणिः । ५ - भूमो वेवः आ॰, ज॰ । -भूमो केवः द० । ६ -धरचरकेवली ता॰ । -धरदं- वके- द॰। ७ सङ जयमानः ता॰ ।

युर्भवति अन्तर्मृहृर्तिस्थितिवेद्यनामगोत्रश्च भवति तदा विश्वं वाग्योगं मनोयोगं बादरकाययोगञ्च परिद्वत्य सुक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सुक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिष्यानं समाश्रयति। यदा त्वन्तर्मुहूर्तशेपायुः-स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकर्मत्रयो भवति तदास्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषो यथाख्यातचारित्रसहायो महासंवरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपरः सर्वेकर्मरजः 'समुद्धायन-सामर्थ्यस्वभावः दण्डकपाटप्रतरल्लोकपूरणानि निजात्मप्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुभिः समयैः ५ करोति तथैव चत्रभिः समयैः समुपहर्रात ततः समानविहितस्थित्यायुर्वेद्यनामगोत्रकर्मचतुष्कः पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा सुक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सुक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति । तदनन्तरं व्यपरतिक्रयानिवर्तिनामघेयं समुच्छिन्नक्रियानिवृत्त्यपरनामकं ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः प्राणापातप्रचारः सर्वकायवाङ्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दिकयाव्यापारश्च यस्मिन् तत् समुच्छि-न्निकयानिवर्ति ध्यानमुच्यते । तस्मिन् समुच्छिन्निकयानिवर्तिनि ध्याने सर्वास्रवबन्धनिरोधं १० करोति, सर्वेशेपकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विद्धाति, परिपूर्णयथाख्यातचारित्रज्ञानदर्शनश्च भवति, सर्वसंसारदः खसंश्लेपविच्छेदनं जनर्यात। सभगवान् अयोगिकेवली तस्मिन् काले ध्यानाग्निति-र्दग्धकर्मम<sup>ः</sup> स्ठकस्त्रङ्काबन्धनः सन् दूरीकृतकिदृधातुपापाणस<sup>ः</sup>ञ्जातजातरूपसद्दशः परिप्राप्तात्मस्य-ह्मपः परमनिर्वाणं गँच्छति । अत्र अन्त्यशक्त्रस्यानद्भये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि ध्यानङ्करोतीत्यूपचर्यते । कस्मात् ? ध्यानकृत्यस्य योगापहारस्याऽचातिचातस्योपचारनिमित्तस्य ५५ सद्भावात् । यस्मात् साचात्कृतसमस्तवस्तुस्वरूपेऽर्हति भगवति न किञ्चिद् ध्येयं स्मृतिविषयं वर्तते । तत्र यदु भ्यानं तत् असमकर्मणां समकरणिनिमत्तं या चेष्टा कर्मसमत्वे वर्तते तत्रक्षय-योग्यसमता छौकिकी या मनीपा तदेव निर्वाणं सुखम् । तत्सुखं मोहक्षयात , दर्शनं दर्शनावर-णक्षयात, ज्ञानं ज्ञानावरणक्षयात् , अनन्तवीर्यमन्तरायत्त्रयात् , जन्ममरणत्त्रय आयः त्रयात् , अम-र्त्तत्वं नामक्षयात्, नीचोचकुरुक्षयो गात्रक्षयात्, इन्द्रियजानतशुभक्षयो वेद्यक्षयात् । एकस्मि- २० न्निष्टे वस्तुनि स्थिरा मतिष्यीनं कथ्यते । आर्तरीद्रधर्म्योपेक्षया या तु चक्कला मतिर्भवत्यशभा शुभा वा तिचत्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता अनुप्रेक्षा वा कथ्यते चिन्तनं वा कथ्यते शुतज्ञानपदालोचनं वा कथ्यते ख्यापनं वा कथ्यते । इत्येवं द्विप्रकारं तपो नुलकर्मादी-नाख्न (कर्मास्त्र ) निषेधकारणं यतस्तेन संवरकारणं पूर्वकर्मधूलिविधूननं यतस्तेन निर्जरा-कारणं पञ्चविंशतिसूत्रे व्याख्यातं वेदितव्यम् ।

अथ सर्वे सद्दष्टयः किं समाननिर्जरा भवन्ति उतिश्वदस्ति तेषां निर्कराविशेष इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

# सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहच्चपकोपशामकोप-शान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्ये-

यगुणनिर्जराः॥ ४५॥

३०

१ -समुद्रयेन साम- भा॰, द॰, ज॰ । २ -मलबन्ध- भा॰, द॰, ज॰ । ३ सञ्जात उत्पन्न सुवर्णरूपसदृशः भा॰, द॰, ज॰ । ४ संगच्छति भा॰, द॰, ज॰ ।

ंसम्यग्दृष्टिश्च श्रावकश्च विरतश्चाऽनन्तवियोजकश्च दर्शनमोहक्षपकश्च उपशमकश्च उपशान्तमोहश्च क्षपकश्च क्षीणमाहश्च जिनश्च सम्यग्दृष्टिश्रावकविरताऽनन्तवियोजक-दर्शनमोहश्चपकोपश्चमकोपशान्तमोहश्चपकश्चीणमोहजिनाः । एते दशविधपुरुषा अनुक्रमेणा-संख्येयगुणनिर्जरा भवन्ति । तथाहि—एकेन्द्रियेषु विकलत्रये च प्रचुरतरकालं भ्रान्त्वा पन्ने-सति काजादिल्रब्धिसञ्जनितविशुद्धपरिणामक्रमेगापूर्वकरणपङ्क्यो <sup>१</sup>रुत्प्लवन-मानोऽयं जीवः प्रचुरतरिर्जरावान् भवति । स एव तु औपशमिकसम्यक्तवप्राप्तिकारणनैक-टचे सित सम्यग्दृष्टिः सन्नसङ्ख्येयगुणनिर्जरां लभते । स एव तु प्रथमसम्यक्तवचारित्रमाह-कर्मभेदाप्रत्याख्यानक्ष्योपदामहेतुपरिमाणप्राप्त्यवसरे प्रकृष्टिवशुद्धिः श्रावकः सन् तस्माद-सङ्ख्रेयगुणनिर्जरां प्राप्नोति । स एव तु प्रत्याख्यानावरणकषायक्षयोपशमहेतुभूतपरिणामै-१० विंशुद्धो विरतः सन् श्रावकादसङ्ख्येयगुणनिर्जरां विन्दति । स एव त्वनन्तानुबन्धिकषायचतु-ष्ट्रयस्य यदा वियोजको वियोजनपरा विघटनपरो भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धिः सन् विरताद्र्यसङ्ख्येयगुणनिर्जरामासाद्यति । स एव तु दर्शनमोहप्रकृतित्रयशुष्कतृणराशि यदा निर्देग्धुमिच्छन् भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धिः सन् दर्शनमोहक्षपकनामा नार अनन्तवि-योजकादसङ्ख्येयगुणनिर्जरां प्रपद्यते । एवं स पुमान् श्लायिकसदृदृष्टिः सन् श्रेण्यारोहणमि-१५ च्छन् चारित्रमोहोपशमे प्रवर्तमानः प्रकृष्टविशुद्धिः सन् उपशमकनामा सन् क्षपकनामकादस**रू**-ख्येयगुणनिर्जरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोहोपशमकारणनैकट्ये सति सम्प्रा-प्तोपशान्तकषायापरनामकः दर्शनमोहक्षपकादसङ्ख्येयगुणनिर्जरां प्रतिपद्यते । स एव तु चारित्रमोहक्षपणे सँम्मुखो भवन् प्रवर्द्धमानपरिणामविशुद्धिः सन् क्षपकनाम दधन् उपशान्तमो-हाद्रपशान्तकषायापरनामकादसङ्ख्येयगुणनिर्जरामश्तुते । स पुमान् यस्मिन् काले समग्रचारि-२० त्रमोहक्ष्पणपरिणामेषु सम्मुखः क्षीणकपायाभिधानं ४ प्रहमाणो भवति तदा क्षपकनामकाद-सङ्ख्येयगुणनिर्जर।मासीदति । स एवैकत्ववितर्कोवीचारनामशुक्लध्यानाग्निभस्मसातकत-घातिकर्मसमृहः सन् जिन्नामधेयो भवन् श्लीणमोहादसङ्ख्येयगुणनिर्जरामादत्ते ।

अथात्राह् कश्चित्—सम्यक्तवसामीष्ये चेदसङ्ख्येयगुणनिर्जरा "भवित ५रस्परमेषां निर्जरापेक्षया समत्वं न भवित तर्हि एते विरतादयः कि विरताविरतविन्नर्प्यक्षां न २५ छभन्ते १ नैवम्; विरतादयो निर्जरागुणभदेऽपि निर्प्यन्थसंज्ञा प्राप्तुवन्त्येव। कुतः १ नैगमादि-नयव्याष्टतेः। तन्निर्प्यनामस्थापनाद्यर्थं सूत्रमिदमाहुः—

# पुलाक वकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥४६॥

पुलाकाश्च वकुशाश्च कुशीलाश्च निर्मन्थाश्च स्नातकाश्च पुलाकवकुशकुशीलिनर्मन्थ-स्नातकाः । एते पञ्च प्रकारा निर्मन्थाः <sup>७</sup>इत्युच्यन्ते । तत्रोत्तरगुणभावबाधारहिताः किचत्

१ 'रु' इत्यधिकं वर्तते । २ पुमान् । ३ सन्मुखः ता०, द०, ज०। ४ प्रहयमाणः ता०। ग्रहणमाणः आ०, द०। प्रह्ममाणः ज०। ५ भवन्ति आ०, द०, ज०। ६ — बकुश — आ०। ७ कथ्यन्ते आ०, द०, ज०।

कदाचित् कथक्कित् व्रतेष्वपि परिपूर्णत्वमलभमाना अविशुद्धपुलाकसदशत्वात् पुलाका उच्यन्ते । मिल्लानतण्डुलसमानत्वात् पुलाकाः कथ्यन्ते

"भक्त सिक्थे च संक्षेपे सारधान्ये पुलाकवाक्॥" [ ] इति वचनात्। निर्मन्थत्वे स्थिता अविध्यस्तव्रताः शरीरोपकरणिर्द्धेभूषणयशः सुखिवभूत्याकाङ् क्षिणः अविधिक्तः परिच्छदानु भोदनसन् अते वकुशा उच्यन्ते। अविधिक्त श्वाहेन असंयतः परिच्छदशब्देन ५ परिचारः अनु भोदनसनु मितः शवल्यशब्देन कर्नु रत्वं तद्युक्ता वकुशा इत्यर्थः। शवल्पर्यायवाचको वकुशशब्दो वेदितव्यः। कुशीला द्विप्रकाराः – प्रतिसेवनाकषायकुशीलभेदात्। तत्र प्रतिसेवनाकुशीला अविधिक्तपरिप्रहाः सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणाः कराचित्वथिद्धिद्वत्तरगुणानां विराधनं विद्धतः प्रतिसेवनाकुशीला भवन्ति। सञ्ज्वलनापरकषायोदयरिहताः सञ्ज्वलनकषायमात्रवशवितः कषायकुशीलाः प्रतिपाद्यन्ते । यथा जले लंकुटरेखा सद्यो मिलति १० तथा अप्रकटकमोदया मुहुर्तादुपरि समुत्पद्यमानकेवलज्ञानदर्शनद्वया निर्भन्थाः कथ्यन्ते। विरीक्तरकेवलीतरकेवलीभेदाद् द्विप्रकारा अपि केवलिनः स्नातका उच्यन्ते। चारित्रपरिणामोत्कर्षायक्रप्रेते सित नैगमसङ्घहादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पञ्चतये निर्मन्थाः कथ्यन्ते जात्याचाराध्ययनादिभेदेऽपि सित नैगमसङ्गहादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पञ्चतये निर्मन्थाः कथ्यन्ते जात्याचाराध्ययनादिभेदेऽपि द्विप्रकरमावत्।

अथ पुछ।कादीनां विशेषपरिज्ञानार्थः सूत्रमिद्मुच्यते-

१५

# संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थे लिङ्गलेश्योपपाद्स्थान-

विकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥

अन्तरिवराधने सित पुनः सेवना प्रतिसेवना, दोपविधानिमत्यर्थः। ततः संयमश्च श्रुतश्च प्रतिसेवना च तीर्थञ्च छिङ्गञ्च छेश्याश्च उपपादश्च स्थानानि च संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ- छिङ्गछेश्योपपादस्थानानि तेपां विकल्पा भेदाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थछिङ्गछेश्योपपादस्थानानि तेपां विकल्पा भेदाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थछिङ्गछेश्योपपादस्थान- २० विकल्पाः तेभ्यः ततः पुछ।कादयः पञ्चतये महर्पयः संयमादिभिरष्टभिभेदेरन्योग्यभेदेन साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यर्थः। तथाहि-पुछाकवकुश्चप्रतिसेवनाकुशीछाः साम- यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्वये वर्तन्ते । सामियकच्छेदोपस्थापनापिदहारियशुद्धिसूच्मसा- मपरायनामसंयमचतुष्टये कषायकुशीछाः भवन्ति । निर्मन्थाः स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे सिन्ति । पुछाकवकुश्चप्रतिसेवनाकुशीछेषु उत्कर्षणाभिन्नाक्षरदश्चपूर्वणि श्रुतं भवति । कोऽर्थः १ ६५ अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दशपूर्वणि भवन्तीत्यर्थः। कपायकुशीछा निर्मन्थाश्च चतुर्दशपूर्वणि श्रुतं धरन्ति । जघन्यतया पुछाकः आचारवस्तुस्वरूपनिरूपकं श्रुतं धरति । वकुशकुशीछनिर्भन्थास्तु प्रवचनमातृकास्वरूपनिरूपकं श्रुतं निरुष्टत्वेन धरन्ति । प्रवचनमातृका इति कोऽर्थः १ पञ्चसित्यस्तिस्रो गुप्तयरचेत्यष्टौ प्रवचनमातरः कथ्यन्ते । सिमित्यमात्रमात्रमा जानन्तीत्यर्थः।

१ इत्युच्यन्ते आ०, द०, ज०। २ लगुड- ता०। ३ तीर्थेकर- आ०, द०, ज०। ४ -पि जन्मवत् आ०, द०, ज०।

स्नावकानां केवलज्ञानमेव भवति तेन तेषां श्रुतं न भवति । महाव्रतलज्ञणपञ्चमूल-गुणविभावरीभोजनविवर्जनानां मध्ये उन्यतमं बलात् परोपरोधात्प्रतिसेवमानः पुलाको विरा-धको भवति । रात्रिभोजनवर्जनस्य विराधकः कथमिति चेत् १ उच्यते-श्रावकादीनामुपका-रोऽनेन भविष्यतीति छात्रादिकं रात्रौ भोजयतीति विराधकः स्यात् । वक्कशो द्विप्रकारः-५ उपकरणवकुशशरीरवकुशभेदात् । तत्र नानाविधोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकाङक्षी उपकरण-वकुश उच्यते । वपुरभ्यङ्गमर्दनक्षालनविलपनादिसंस्कारभागी शरीरवकुशः प्रतिपाद्यते । एतयोरियं प्रतिसेवना । प्रतिसेवनाकुशीलकषायकुशीलयोर्मध्ये यः प्रतिसेवनाकुशीलः स मूल-गुणान् न विराधयति उत्तरगुणमन्यतमं विराधयति अध्येषा प्रतिसेवना । यः कपायकुशीलो निर्मन्थः 'स्नातकश्च तेषां विराधना काचित्र वर्त्तते तेन ते अप्रतिसेवना । सर्वेषां तीर्थकर-१० परमदेवानां तीर्थेषु पञचप्रकारा अपि निर्घन्था भवन्ति । छिङ्गं द्विप्रकारं-द्रव्यभावभेदात् । तत्र पञ्चप्रकारा अपि निर्मन्था भाविलिङ्गिनो भवन्ति द्रव्यलिङ्गन्तु भाज्यम्-व्याख्यानेय-मित्यर्थः । तिकम् ? केचिद्समर्था महर्पयः शीतकालादौ कम्बलशब्द्वाच्यं कौशेयादिकं गृह्णन्ति, न तत् प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति न प्रयक्षादिकं कुर्वन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोपा लज्जितत्वान् तथा कुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीप्रोक्ताभि-१५ प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम् । "उत्सर्गापवादयोरपवादो विधिर्वलवान्" [ इति उत्सर्गेण तावद् यथोक्त<sup>्</sup>माचेलक्यञ्च प्रोक्तमस्ति । आर्यासमर्थदोपवच्छरीराद्यपेक्षया अपवादव्याख्याने न दोषः, अमुमेवाधारं गृहीत्वा जैनाभासाः केचित्सचेछत्वं मुनीनां स्थाप-यन्ति तन्मिध्या, "साक्षान्मोक्षकारणं निर्प्रन्थलिङ्गम्" [ ] इति बचनात्। अपबाद्व्याख्यानं तूपकरणकुशीलापेक्ष्या कर्तव्यम्। पीतपद्मगुङ्खलक्षणास्तिस्रो लेश्याः २० पुलाकस्य भवन्ति । कृष्णनीलकापोतपीतपद्मशुक्कलक्षणाः पडपि लेश्याः वकुशप्रतिसेवनाकुशी-लयोर्भवन्ति । ननु कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयं वकुश्रप्रतिसेवनाकुशीलयोः कथं भवति ? सत्यम्: तयोक्तपकरणासक्तिसम्भवमार्त्तध्यानं कादाचित्कं सम्भवति, तत्सम्भवादादिलेश्या-त्रयं सम्भवत्येवेति । मतान्तरम्-परिप्रह्संस्काराकाङ्क्षायां स्वयमेवोत्तरगुणविराधनायामार्तसम्भ-वादार्ताविनाभावि च छेश्याषट्कम् । पुलाकस्यार्तकारणाभावान्न पट् छेश्याः । किन्तूत्तरास्तिष्ठ-२५ एव । कापोततेजःपद्मश्,क्रलेश्याचतुष्टयं कपायकुशीलस्य देयं दातन्यं दानीयमिति यावत् । कपायकुशीलस्य या कापोतलेश्या दीयते सापि पूर्वीक्तन्यायेन वेदितन्या तस्याः सक्ज्वलनमात्रा-न्तरङ्गकषायसद्भावात् परिप्रहासक्तिमात्रसद्भावात् सूच्मसाम्परायस्य । निर्प्रन्थस्नातकयोश्च निःकेवला शुक्केंव लेश्या वेदितन्या । अयोगिकेवलिनान्तु लेश्या नास्ति । पुलाकस्योत्कृष्टतया उत्क्रष्टस्थितिषु सहस्रारदेवेषु अष्टादशसागरोपमजीवितेषु उपपादो भवति । वक्कशशितसेवना-३० क्रुज्ञोल्रयोरारणाच्युतस्वर्गयोद्गीविंज्ञतिसागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादो भवति । कषायकु-शीलिनर्प्रनथयोः सर्वार्थसिद्धौ त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादो भवति । जघन्योपपादो

१ स्नातकाश्च ता०। २ -मचेलक्यञ्च प्रो- आ०, द०, ज०।

विश्वेषामिष सौधकर्मकल्पे द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेदितव्यः । स्नातकस्य परमिनर्वृत्तौ उपपादः । स्थानान्यसङ्ख्येयानि संयमस्थानानि तानि तु कषायकारणानि भवन्ति कषाय-तरतमत्वेन भिद्यन्ते इति कवायकारणानि । तत्र सर्वनिकृष्टानि छ्विधस्थानानि इति कोऽर्थः ? संयमस्थानानि पुलाककषायकुशीछयोर्भवन्ति । तौ च समकाछमसङ्ख्येयानि संयमस्थानानि पुलाककषायकुशीछयोर्भवन्ति । तौ च समकाछमसङ्ख्येयानि संयमस्थानानि त्रजतः ततस्तदनन्तरं कपायकुशीछ पकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छिति तदनन्तरं कपायकुशीछप्रतिसेवनाकुशीछवकुशाः संयमस्थानानि असङ्ख्येयानि गुगपत्सह् गच्छिति प्राप्तुवन्तीत्यर्थः । तदनन्तरं वकुशो ,निवर्तते व्युच्छिद्यते इत्यर्थः । ततोऽपि प्रतिसेवनाकुशीछाः संयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि अत्रिवन्ति व्युच्छिद्यते निवर्तते इत्यर्थः । तताः कषायकुशीछाः संयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि व्यज्ञित्वा सोऽपि व्युच्छिद्यते । तदुपरि अकषायस्थानानि १० निर्वन्थः प्राप्नोति सोऽपि संयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि गत्वा व्युच्छिद्यते । तदुपरि एकं संयमस्थानं स्वानं स्वातको व्रज्ञित्वा परमिनर्वाणं छभते स्नातकस्य संयमछव्धिरनन्तगुणा भवतीति सिद्यम् ।

<sup>४</sup>इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तौ नवमः पादः समाप्तः।



#### १ - नि तुता॰, द०। २ 'च' नास्ति ता०। ३ ध्वजित्वा ता०।

४ इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूष्रसपानपावनमितिसभाजरत्नराजमितिसागरयित-राजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्याकरणछन्दोऽलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यितना श्रीमहेवेन्द्र-कीर्तिमद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वज्जनिविदितचरणसेवस्य विद्यानिन्दिदेवस्य संछर्दितमिथ्यामत-दुर्गरेण श्रुतसागरेण स्विणा विरचितायां दलोकवार्तिकराजवार्तिकसर्वार्थसिद्धन्यायकुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहस्रोप्रमुखप्रन्यसन्दर्भनिर्भरावलोकनबुद्धिविराजितायां तस्यार्थेशकायां नवमोऽध्यायः। अरु, दु, जु, ।

# दशमोऽध्यायः

(260)

अथेदानीं मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयितुकामो भगवानुमास्वामी पर्याङोचयति-मोक्षस्तावत् केवळज्ञानप्राप्तिपूर्वको भवति । तस्य केवळज्ञानस्योत्पत्तिकारणं १किमिति १ इदमेवेति निर्धार्य सूत्रमिदमाह्—

#### मोहक्ष्याज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायच्चयाच केवलम् ॥१॥

मोहस्य क्षयो विध्वंसः मोहक्ष्यस्तस्मान्मोहक्षयात् । आवरणशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । ų तेन ज्ञानावरणं दर्शनावरणक्क ज्ञानदर्शनावरणे ते च अन्तरायण्च ज्ञानदर्शनावरणान्तराया-स्तेषां क्षयः ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयस्तस्मात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् । चकारादायु-स्त्रिकनामत्रयोद् शक्ष्याच केवलं केवलज्ञानमु पद्यते । त्रिपष्टिशकृतिक्ष्यात् केवलज्ञानं भवती-त्यर्थः । अष्टाविशतिप्रकृतयो मोहस्य । पञ्च ज्ञानावरणग्य । नव दर्शनावरणम्य । पञ्च अन्तराय-१० स्य । मनुष्यायुर्वेर्जमायुस्त्रयः साधारणातपवञ्चोन्द्रयरहितचतुर्जातनगकगतिनरकगत्यानुपूर्वी-स्थावरसू इमतिर्यग्गतितिर्यग्गत्यानुपूर्व्योद्योत्तरक्षणास्त्रयोदशनामकर्मणः प्रकृतयश्चेति त्रिपष्टिः । ननु मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् केवलमिति सिद्धे सूत्रगुरुकरणं किमर्थम् ? वाक्यभेदः कर्मणां क्षयानुक्रमप्रतिपादनार्थः । कोऽसावनुक्रमः १ मोहक्ष्यः पूर्वमेव भवति । तदनन्तरं क्षीण-कषायगुणस्थाने ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयो भवति तत्क्षये केवलमुत्पद्यते । मोहक्षयानुक्रम १५ उच्यते-भन्यः प्राणी सम्यग्द्रष्टिजीवः परिणामविद्युद्धन्या वर्द्धमानः असंयतसम्यग्दृष्टिदेशसंयत-प्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थानं अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयदर्शनमोह-त्रितयक्षयो भवति । ततः क्षायिकसम्यग्दृष्टिभू त्वा अप्रमत्तगुणस्थाने <sup>3</sup>अथाप्रवृत्तकरणम-ङ्गीकृत्य अपूर्वकरणाभिमुखो भवति । अथाऽप्रवृत्तकरणं किम् ? अपूर्वचारित्रम् अथवा अथानन्तरम् अप्रवृत्तकरणं कथ्यते । तद्पि किम् १ परिणामिवद्रोषा इत्यर्थः । कीदृशास्ते अथा-२० प्रवृत्तकरणशब्दवाच्या विशिष्टपरिणामा इति चेत् १ उच्यते-४एकस्मिन्नेकस्मिन् समये एकैकजी-वस्यासंख्यलोकमा नाविच्छन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूर्वपूर्वसमये प्रवृत्ता यादशाः परिणामास्तादशा एव, अथानन्तरमुत्तरसमयेषु आ समन्तात्प्रवृत्ता विशिष्ट-चारित्ररूपाः परिणामाः अथाप्रवृत्तकरणशब्दवाच्या भवन्ति । अपूर्वकरणप्रयोगेणापूर्वकरण-क्षपकगुणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धर्म्यशुक्छध्यानाभिप्रायेण २५ कृशीकृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागः सन् संवर्द्धितपुण्यकर्मानुभवः सन् अनिवृत्तिक रणं लब्ध्वा, अनिवृत्तिबादरसाम्परायज्ञपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्राऽप्रत्याख्यानकषायप्रत्याख्यानकषायाष्टकं

१ किमिदमिदमेवेति आ॰, द०, ज॰ । २ -दशकक्ष- ता॰। ३ अथाऽप्रमत्तक- आ॰, द॰, ज॰। ४ एकस्मिन् समये आ॰, द॰, ज॰। ५ -मानाछिन्नाः ता॰। ६ -करणलब्ध्या ता॰।

नष्टं विधाय नपुंसकवेद्विनाशं कृत्वा स्त्रीवेदं समूलकाषं किष्त्वा हास्यरत्यरितशोकभयजुगुप्सालक्षणं नोकषायषट्कं पुंवेदक्क क्षपयित्वा क्रोधसञ्ज्वलनं मानसञ्ज्वलने
मानसञ्ज्वलनं मायासञ्ज्वलने मायासञ्ज्वलनं लोभसञ्ज्वलनं लोभसञ्ज्वलनं क्रमेण
बादरिकिट्टिविभागेन विनाशमानयित । बादरिकिट्टिरिति कोऽर्थः ? खपायद्वारेण फलं भुक्त्वा
निजीर्यमाणमुद्धृतशेषमुपहतशक्तिकं कर्म किट्टिरिस्युज्यते आज्यिकिट्टिवत् । सा किट्टिद्विधा ५
भवति—बादरिकिट्टिसून्तमिक्टिभेदादिति किट्टिशब्दार्थो वेदितव्यः । तदनन्तरं लोभसञ्ज्वलनं
कृशीकृत्य सून्तमाम्परायक्षपको भूत्वा निःशेषं मोहनीयं निर्मू लय क्षीणकपायगुण स्थानं
रफेटितमोहनीयभारः सन्नधिरोहित । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेऽन्त्यसमयात् प्रथमसमये
द्विचरमसमये निद्राप्रचले द्वे प्रकृती क्षपयित्वा अन्त्यसमये पक्कानावरणानि चत्वारि दर्शनावरणानि पक्का अन्तरायान् क्षपयित । तदनन्तरं केवलक्कानकेवलदर्शनस्वभावं केवलपर्याय- १०
मचिन्त्यविभूतिमाहात्म्यं प्राप्नोति ।

अथ केवलज्ञानोत्पत्ति कारणं कथियत्वेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपञ्चाचक्षते भगवन्तः— बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृतस्नकर्मविप्रमोत्तो मोत्तः॥ २॥

बन्धस्य हेत्वो मिथ्याद्र्शनाविरतिप्रमादकषाययोगास्तेषामभावो नृत्तकर्मणामप्रवेशो बन्धहेत्वभावः पूर्वोपार्जितकर्मणामेकदेशक्ष्या निर्जरा। बन्धहेत्वभावश्च निर्जरा च बन्ध- १५ हेत्वभावनिर्जरे ताभ्यां बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् । द्वाभ्यां कारणाभ्यां कृत्वा कृत्सनानां विश्वेषां कर्मणाम् , विशिष्ट्रप्-अन्य जनासाधारणं प्रकृष्टम्-एकदेशकर्मक्ष<sup>3</sup>यलज्ञणाया निर्जराया उत्कृष्टमा त्यन्तिकं मोक्षणं मोक्षः कृत्सनकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष उच्यते । पूर्वपदेन मोक्षस्य हेत्रुकः । द्वितीयपदेन माज्ञस्यरूपं प्रतिपादितमिति वेदितव्यम् । नन्धत्र सप्तस्र तत्त्वेषु पट्त वत्वस्वरूपं प्राक्तं निजरा-स्वरूपं न प्रोक्तम् । सत्यम् ;यदि सर्वकर्मक्षयो मोक्षः प्रोक्तस्तः सामध्यदिव ज्ञायते यदेकदेशेन २० कर्मक्षयो निर्जरा तेन पृथक्सूत्रं निर्जराल्ज्ञणप्रतिपादकं न विहितमिति वेदितन्यम् । कर्मक्षयो दिप्रकारो भवति प्रयत्नाप्रयत्नसाध्यविकल्पात् । तत्र अप्रयत्नसाध्यश्चरमोत्तमश्चरीरस्य नारकति-र्यग्देवायुगं भवति। प्रयत्नसाध्यस्त कर्मक्षयः कश्यते-चतुर्थपञ्चमपष्टसप्तमेषु गुणस्थानेषु मध्ये-ऽन्यतमगुणस्थानेऽनन्तानुबन्धिकषायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्षयो भवति। अनिवृत्ति-बाद्रसाम्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तर्मुहूर्तस्य नव भागाः क्रियन्ते । तत्र प्रथमभागे निद्रा- २५ प्रचलाप्रचला-स्यानगृद्धिनरकगतितिर्यगात्येकेन्द्रियजातिद्वीन्द्रियजातित्रीन्द्रियजातिचतुरिन्द्रिय-जातिनरकगतिषायोग्यानुपूर्वीतिर्यमातिष्रायोग्याऽनुपूर्व्यातपोद्योतस्थावरसुद्दमसाधारणाऽभिधानि-कानां पोडशानां कर्मप्रकृतीनां प्रज्ञयो भवति । द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टकं नष्टं विधीयते । तृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेदः क्रियते । चतुर्थे भागे स्त्रीवेद्विनाशः सुज्यते । पञ्चमे भागे

१ -स्थाने आ०, द०, ज०। २ -नोत्पत्ति क- आ०, द०, ज०। ३ -क्षयनामनिज-अ०, द०, ज०। ४ -तत्वरूपम् आ०, द०, ज०।

नोकषायषट्कं प्रध्वंस्यते । षष्ठे भागे पुंवेदाभावो रच्यते । सप्तमे भागे सक्कवलनकोधविष्वंसः कल्प्यते । अष्टमे भागे सञ्ज्वलनमानविनाशः प्रणीयते । नवमे भागे सञ्ज्वलनमायाच्चयः क्रि-यते। लोभसञ्ज्वलनं दशमगुणस्थाने प्रान्ते विनाशं गच्छति। निद्राप्रचले <sup>१</sup>द्वादशस्य गुणस्थानस्यो-पान्त्यसमये विनश्यतः । पञ्चज्ञानावरणचक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरणचतुष्ट्यपञ्चान्तरायाणां ५ तदन्त्यसमये चयो भवति । सयोगिकेवलिनः कस्याश्चिदपि प्रकृतेः चयो नास्ति । चतुर्दश-गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्वासप्ततिप्रकृतिनां क्षयो भवति। कास्ताः ? अन्यतरवेदनी-यम्, देवगतिः, औदारिकवैकियकाहारकतैजसकार्मणशरीरपञ्चकम्, तद्भ्यनपञ्चकम्, तत्सं-घातपञ्चकम्, संस्थानषट्कम्, औदारिकवैकियकाहारकशरीरोपाङ्गत्रयम्, सहननषट्कम्, प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपञ्चकम् , सुरभिदुरभिगन्धद्वयम् , प्रशस्ताप्रशस्तरसपञ्चकम् , स्पर्शाष्टकम् , १० देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यम् , अगुरुलघुत्वम् , उपघातः, परघातः, उच्छ्वासः, प्रशस्ताप्र-शस्तविह।योगतिद्वयम्, पर्योतिः, प्रत्येकशरीरम्, स्थिरत्वमस्थिरत्वम्, शुभत्वमशुभत्वम्, दुर्भगत्वम्, सुस्वरत्वम्, दुःस्वरत्वम्, अनादेयत्वम्, अयशस्त्रीर्तिः, निर्माणम्, नीचैगींत्रम् इति । अयोगिकेविरुचरमसमयं त्रयोदश प्रकृतयः क्षयमुपयान्ति । कास्ताः ? अन्यतरवेदनीयम्, मनुष्यायुः, मनुष्यगतिः, पञ्चोन्द्रयजातिः, मनुष्यगतिप्रायाग्या-१५ तुपूर्वी, जसत्वम्, बाद्रस्वम्, पर्याप्तकत्वम्, शुभगत्वम्, आदे्यत्वम्, यद्याःकीर्तिः, तीर्थकरत्वम् उच्चंगींत्रख्चेति ।

अर्थेतासां द्रव्यकर्मप्रकृतीनां क्षयान्मोक्षे। भवति आहोस्वित् भावकर्मप्रकृतीनामपि क्षयान्मोक्षो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः—

# औपशमिकादिभव्यत्वानाश्च ॥ ३॥

२० औपश्चिमिको भाव आदिर्येषां मिश्रीद्यिकभावानां ते औपश्चिमिकाद्यो भावास्ते च भव्यत्वच्च औपश्चिमिकाद्मिव्यत्वानि तेषामौपश्चिमकाद्मिव्यत्वानाम्। एतेषां चतुर्णां भाव-कर्मणां विश्वमोक्षो मोक्षां भवित । चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते, तेनायमर्थः-न केवलं पौद्गलिककुत्नकर्मविश्वमोक्षो मोक्षः किन्तु औपश्चिमकाद्मिव्यत्वानां भावकर्मणां विश्वमोक्षो मोक्षा भवित । भव्यत्वं हि पारिणामिको भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात् पारिणामिकेषु भावेषु २५ भव्यत्वस्यैव भग्नश्चयो भवित नान्येषां वजीवत्वसस्यवस्तुत्वामूर्तत्वादीनां पारिणा मिकानां क्ष्यो वर्तते, तत्क्षये शून्यत्वादिश्वसङ्गात् । ननु द्रव्यकर्मनाशे तिन्नित्तानामौपश्चिमकादीनां भावानां स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेगोति चेत् ? सत्यम्; नायमेकान्तो निमित्ताभावेऽपि कार्यभावदर्शनात् । दण्डाद्यभावेऽपि घटादिदर्शनात् । अथवा सामर्थ्योङ्ग्धस्यापि भावक-मंक्ष्यस्य सूत्रं स्पष्टार्थम् ।

३० अथाह कश्चित्-भावानामुपरमो मोक्ष आक्षिप्तो भवद्भिस्तथा औपशमिकादिभावप्रक्षय-

१ द्वादशराुण - आ०, द०. ज०। २ प्रश्नयो मोक्षो भ- ता०। ३ जीवत्ववस्तु - भा०, द०, ज०।

वत् सर्वक्षायकभावनिवृत्तिः प्राप्नोति ? सत्यम्; क्षायिकभावप्रक्षयो भवत्येव यदि विशेषो न निगद्यते । विशेषस्त्वाचार्येण सूचित एव वर्तते । कोऽसौ विशेष इति प्रश्ने अपवादसूत्र-मुच्यते—

# अन्यन्न केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

सम्यक्त्वक्च ज्ञानदर्शनक्च सिद्धत्वक्च सम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वानि,केवलानि निःकेवलानि ५ एतानि सम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वानि तेभ्यः केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः। एभ्यश्चितुभ्यंः क्षायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वर्जायित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्मोक्षो भवित। तिर्हे अनन्तवीर्यान्नतसुखादीनामिष प्रक्षयो भविष्यति, चतुभ्योंऽवशेषत्वात्। सत्यम्; ज्ञानदर्शनयोरन्तर्भावोऽनन्तवीर्यस्य तेन सत्य (तत्) क्षयो नास्ति, अनन्तवीर्यं विना अनन्त-ज्ञानप्रष्टित्तर्नं भवित यतः। सुखं तु ज्ञानदर्शनयोः पर्यायः, तत एव सुखस्यापि क्षयो न १० भवित। नतु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति १ सत्यम्; चरमशरीराकारास्ते वर्तन्ते, तेन तेषामभावोऽपि नास्ति "सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाणं।" [ ] इति वचनात्। नतु शरीरानुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातो भविद्धस्तिर्हं शरीराभावात् स्वभावेन लोकाकाशप्रदेशप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति त्रेलोक्यप्रमाणप्रदेशप्रसरणं भविष्यति। सत्यम्; नोकर्मसम्बन्धे कारणे सित संहरणं विसर्पणक्च भवित। नोकर्म- १५ सम्बन्धळक्षणकारणभावात्, पुनः संहरणं विसर्पणक्च न भवित।

एवं चेद् यथा कारणाभावात् संहरणं विसर्पणञ्च न भवति तथा गमनकारणकर्माभावे सित अर्थनगमनमि न भविष्यति, अधस्तिर्यमामनयोरभाववत् । एवञ्च सित यत्रैव जीवो मुक्तस्तत्रैव तिष्ठति, तन्न-

# तदनन्तरमृद्ध्रं गच्छत्यालोकान्तात्॥५॥

२०

**२**५

तस्य सर्वकर्मविप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तद्दनन्तरमूर्ध्वेमुपरिष्टात् गच्छति ब्रजति । कोऽसौ ? मुक्तो जीव इति द्रोषः । कियत्वर्यन्तमूर्ध्वं गच्छति ? आलोकान्तात्—लोकपर्यन्तम-भियातीत्वर्थः ।

आलोकान्तादूर्ध्वं गच्छतीत्यत्र ऊर्ध्वगमनस्य हेतुर्नोकः, हेतुं विना कथं पक्षसिहि-रित्युपन्यासे सूत्र भिद्मुच्यते—

# पूर्वप्रयोगाद्सङ्गस्वाद्धन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाश्च ॥ ६॥

पूर्वश्चासौ प्रयोगः पूर्वप्रयोगस्तस्मात् पूर्वप्रयोगात् । पूर्व किल जीवेन संसारिस्थितेन बहून् वारान् यन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं प्रणिधानं कृतम् ऊर्ध्वगमनध्यानाभ्यासो विहितस्तस्य प्रणिधानस्यामोवेऽपि तदावेशपूर्वकमासंस्कारत्त्रयादूर्ध्वगमनं भवत्येव इत्येको हेतुकक्तः । तथोर्ध्वगमनस्य

१ -मिदमाहुः आ०, ज०। २ -वारान् मुक्ति-आ०, ज०।

द्वितीयं हेतुमाह—असङ्गत्वात् । न विद्यते सङ्गः कर्मभिर्यस्य जीवस्य स भवत्यसङ्गः । असङ्गस्य भावोऽसङ्गत्वं तस्मादसङ्गत्वात् । अस्यायमर्थः—कर्मभाराकान्तो जीवस्तदावेशवशात् संसारे
नियतं गच्छति । कर्मभाराकान्तवशीकरणाभावे सति उध्वंमेव गच्छति, इति द्वितीयो
हेतुरुक्तः । तथा बन्धच्छेदात् । बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद् बन्धच्छेदात् । अस्यायमर्थः—मनु५ व्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकर्मबन्धछेदान्मुक्तजीवस्योध्वंगमनमेव भवतीति तृतीयो हेतुरुक्तः । तथागतिपरिणामात् । गत्यूष्वंगमनं परिणामः स्वभावो यस्य
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद् गतिपरिणामात् । अस्यायमर्थः—जीवस्तावदूष्वंगमनस्वभावः परमागमे प्रतिपादितः । तस्य नु जीवस्य यद्विघिगतिविकारो भवति तस्य कारणं
कर्मेव । नष्टे च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादूष्वंगमनस्वभावादृष्वंगमनमेव भवति । चकारः
१० परस्परं हेतूनां समुचये वर्तते । तेनायमर्थः—न केवलं पूर्वप्रयोगासङ्गबन्धच्छेदप्रकारेर्गतिपरिणामाचोध्वं गच्छति ।

अन्नाह कश्चित्-हेतुरूपोऽर्थः प्रचुरोऽपि दृष्टान्तसमर्थनं विना वस्तुसाधनसमर्थो न भवति ''पश्चे हेतुदृष्टान्तसाधितं वस्तु प्रमार्थम् ।'' [ ] इति वचनात् । इत्यु-१५ पन्यासे पूर्वोक्तानामूर्ध्वगमनहेतुनां क्रमेण दृष्टान्तसूचनं सूत्रमाह—

# आविद्धकुलालचक्रवर् व्यपगतलेपालावुवदेरगड-बीजवद्गिनशिखावच ॥७॥

आबिद्धं श्रामितं यरकुलालचकं कुम्भकारश्रामितम् आविद्धकुलालचकम्। आबिद्धकुलालचकम् । आबिद्धकुलालचकम् । कुम्भकारश्रयोगेण यरकृतं करदण्डचकसंयोगपूर्वकं श्रमणं २० तद्श्रमणं कुम्भ कारशयदण्डचकसंयोगे विरते प्रसि पूर्वप्रयोगाद् यथा आसंस्कारस्याच-कस्य श्रमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यूर्ध्वगमनं भवतीति पूर्वहेतोः पूर्वदृष्टान्तः । व्यपगतलेपालाबुक्षम् । व्यपगतो विश्लिष्टो लेपो यस्मा दलाबुफ्लान् शुष्कतुम्बकफलान् तद् व्यपगतलेपालां लेपं, तच्च तदलाबु च तुम्बफलं व्यपगतलेपालाबु, व्यपगतलेपाबु इव व्यपगतलेपाबुवन् । यथा मृक्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम् अलाबु जले क्षिप्तं सन् जलस्याधो गच्छिति बुडित निमज्ञति । यथा मृक्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम् अलाबु जले क्षिप्तं सन् जलस्याधो गच्छिति बुडित निमज्ञति । २५ जलक्लेदिविश्लष्टमृतिकालन्धनं सन् लघुतरं सद्ध्वमेव गच्छिति तथा जीवोऽपि विश्लष्टकर्मकर्दम अर्ध्वमेव गच्छिति । इति द्वितीयहेतोद्वितीयदृष्टान्तः । एरण्डबीजवन् । एरण्डस्य वातारिवृक्षस्य यद्वीजमेरण्डबीजम् , एरण्डबीजमिव एरण्डबीजवन् । यथैरण्डबीजकोशलक्षण-वन्धच्छेदान् गति करोति तथा जीवोऽपि कर्मबन्धच्छेदान् र्थानम् करोति । इति तृतीयस्य

१ -स्योर्घ्यं गमन- आ०, द०, ज०। २ -भ्रमितम् ता०। ३ -काराशय- आ०, द०, ज०। ४ -दालाबु- ता, द०।

हेतोस्तृतीयो दृष्टान्तः । तथा अग्निशिखावत् । अग्नेः शिखा प्रदीपकितका अग्निशिखा अग्निशिखावत्। यथा अग्निशिखा तिर्यगामनप्रकृतिमारुतसम्बन्धरिहता सती स्वभावादृष्वं गच्छित तथा मुक्तजीवोऽपि कर्माऽभावे उद्ध्वंगमनस्वभावा दूर्ध्वमेव गच्छिति । इति चतुर्थस्य हेतोख्रतुर्थो दृष्ट्यान्तः । असङ्गबन्धच्छेदयोः को विशेषः १ परस्परप्राप्तिमात्रं सङ्गः । परस्परानुप्रवेशोऽविभागेनावस्थितिर्वन्ध इत्यसङ्गबन्धच्छेदयोभेदः ।

अथ यद्यूर्ध्वंगमनस्वभावो जीवस्तर्हि मुक्तः सन्नूर्ध्वगमनं कुर्वन्नेव त्रिभुवनमस्तकात् परतोऽपि किं न गच्छतीति प्रश्ने सित सूत्रमिदमाहुः—

# धर्मास्तिकायाभावात्॥ = ॥

धर्मास्तिकायस्याभावो धर्मास्तिकायाभावस्तस्माद् धर्मास्तिकायाभावात् परतो न गच्छतिति वाक्यशेषः । अस्यायमर्थः—गत्युपकारकारणं धर्मास्तिकायः, स तु धर्मा- १० स्तिकायो लोकान्तात् परतोऽछोके न वर्तते तेन मुक्तजीवः परतोऽपि न गच्छति । यदि परतो- ऽपि गच्छति तदा लोकालोकविभागो न भवति । तदुक्तम्—

"संते वि धम्मदन्वे अहो ण गच्छेइ तहय तिरियं वा । उड्टग्गमणसहावो मुको जीवो हवे जम्हा ॥" [तत्त्वसा० गा० ७१]

अथ मुक्तजीवा गतिजातिष्रभृतिकर्महेतुरहिता अमी अभेदव्यवहारा भविष्यन्तीति १४ शङ्कायां कथिब्बद् भेदव्यवहारस्थापनार्थमिदं सूत्रमाहुः—

# दोत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञान।वगाहनान्तर-सङ्ख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

क्षेत्रक्क कालश्च गतिश्च लिङ्गक्क तीर्थञ्च चारित्रञ्च प्रत्येकबुद्धबोधितश्च ज्ञानञ्च अवगाहनञ्च अन्तरञ्च सङ्ख्या च अल्पबहुत्वञ्च क्षेत्रकालगितिलङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्ध- २० बोधितज्ञानावगाहनान्तरसङ्ख्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्ततः। एभिद्वीदशिभः क्षेत्रादिभः प्रश्नेः सिद्धाः साध्या विकल्पनीया भवन्ति भेदञ्यवहारवन्तो वर्तन्ते इत्यर्थः। कस्मात् १ प्रत्युत्पन्नभूतानुप्रहतन्त्रनययुग्मार्पणवशात्। प्रत्युत्पन्नो नयः ऋजसूत्रः। भूताऽनुप्रहतन्त्रो नयो व्यवहारः। तथाहि—क्षेत्रव्यवहारस्तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्धाः सिद्धधन्ति। प्रत्युत्पन्नप्राहिनयात् ऋजुस्त्रनयान्निश्चयनयादिति यावत् स्वप्रदेशलक्षणे सिद्धिक्षेत्रे सिद्धचन्ति। मृतप्राहिनयाद् २५ व्यवहारनयादाकाशप्रदेशे जन्मोद्दिश्य पञ्चदशसु कर्मभूमिषु वा सिद्धचन्ति। संहरणमुहिश्यार्धनृततीयद्वीपलक्षणे मानुपक्षेत्रे सिद्धाः सिद्धचन्ति। तत्संहरणं द्विप्रकारं स्वकृतं परकृतस्त्र । चारणविद्याधराणामेव स्वकृतम्। देवचारणविद्याधरेः कृतं परकृतम्। अथ कस्मिन् काले सिद्धः सिद्धयति १ प्रत्युत्पन्ननयादेकस्मिनसमये सिद्धन्यन् सिद्धो भवति। ऋजुसृत्राद्याश्चरवारो —

१ -भावं ऊ-आ०, द०, ज०।

नयाः प्रत्युत्पन्नविषया वर्तन्ते । शेषास्त्रयो नया नैगमसङ्ग्रहृव्यवहाराख्या उभयविषया इति वेदितन्यम् । भूतप्रशापननयाज्ञन्मतः संहरणाचेति द्विप्रकाराद्विशेषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्जातः सिद्धः यति । विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुः पमाया अन्ते भागे दुः पमसुषमायाञ्च जातः सिद्धःचित । दुःषमसुषमायां जातो दुःषमायां सिद्धःचित । दुःषमायां जातो दुःषमायां न ५ सिद्धचति । अन्यदा दुःषमदुःषमायां जातः सुषमसुषमायां जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम् अन्त्यभागरहितायां सुषमदुःषमायाञ्च जातो नैव सिद्धयवि । संहरणापेक्षया उत्सर्पिण्यवसर्पि-एयाञ्च सर्विस्मन् काले च सिद्धचित । अथ कस्यां गतौ सिद्धः सिद्धचित ? सिद्धगतौ मनुष्यगती वा सिद्ध चित । अथ केन लिङ्गेन सिद्धिर्भवित ? अवेदत्वेन त्रिभिवेदेवी सिद्धि-र्भवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुंवेदेनैव सिद्धिर्भवति । अथवा लिङ्गशब्देन निर्मन्थ-१० लिङ्गेन सिद्धिर्भवति । भूतनयापेक्षया समन्थलिङ्गेन वा सिद्धिर्भवति 'साहारणासाहारणेः।'' [सिद्धभ० ५ ] इति वचनात्। अथ कस्मिस्तीर्थे सिद्धिर्भवति १ तीर्थकरतीर्थे गणधरानगार-केवलिलक्षणेतरतीर्थे च सिद्धिर्भवति । अथ केन चारित्रेण सिद्धिर्भवति ? इत्यनुयोगे विशेष-व्यपदेशरहितेन एपोऽहं सर्वसावद्ययोगविरतोऽस्मीत्येवं रूपेण साममायिकेन ऋजु<sup>४</sup>स्रश्रतया यथाख्यातेनैकेन सिद्धिर्भवति । व्यवहारनयात् पञ्चभिश्चारित्रैः सिद्धिर्भवति । परिहारविशुद्धि-१५ मंज्ञकचारित्ररहितैश्चतुर्भिश्चारित्रैर्वा सिद्धिर्भवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात् प्रत्येकबुद्धाः सिद्ध-चन्ति । परोपदेशनिमित्तज्ञानात् बोधितनुद्धाः सिद्ध-चन्ति एतद्विकल्पद्वयमपि मिछित्वा एकोऽधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिर्भवतीति प्रश्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन केवलज्ञानेन सिद्धि-र्भवति । व्यवहारनयात् पश्चात्कृत मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्वयेन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रुत-मनःपर्ययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिर्भवति, मितश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि-२० भेवति । अस्यायमर्थः-मतिशुतयोः पूर्वं स्थित्वा पश्चात् केवलज्ञानं 'समुत्पाद्य सिद्धा भवन्ति । तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्वं स्थित्वा पश्चात् केवलमुत्पाद्य सिद्धःचन्ति । अथवा मति-श्रुतमनःपर्ययेषु स्थित्वा केवलं छब्ध्वा सिद्ध-यन्ति । तथा मतिश्रतावधिमनःपर्ययेषु पूर्व स्थित्वा पश्चात् केवलमुत्पाद्य सिद्ध-चन्ति । तथा चोक्तंम्-

# "पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे । पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमत्ताणाणमादीहि ॥" [सिद्ध भ०४]

अथ केनावगाहनेन निर्वृत्तिर्भवतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवप्रदेशव्यापित्वं ताबदवगाहन-मुच्यते । तद्वगाहनं द्विप्रकारम् उत्कृष्टावगाहनं जघन्यावगाहनक्र्वेति । तत्रोत्कृष्टमवगाहनं सपादानि पक्रधनुःशतानि । जघन्यावगाहनमर्द्वचतुर्थोरत्नयः । यः किल पोडशे वर्षे सप्तहस्त-

१ -या तु इ - आ०, द०, ज०। २ यदा आ०, द०, ज०। ३ आवेदेन आ०, द०, ज०। ४ -स्त्रनयात् आ०,द०,ंज०। ५ - मतिश्रत - ता०। ६ उत्पाद्य ता०।

परिणामशरीरो भविष्यति स गर्भाष्टमे वर्षे अर्धचतुर्थारिव्रव्रमाणो भवति, तस्य च मुक्तिर्भवति। मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिर्भवति । सिध्यतां प्रकृषाणां किमन्तरं भवतीति प्रश्ने निकृष्ट-त्वेन द्वौ समयौ भवतः उत्कर्षेण अष्टसमया अन्तरं भवति। द्वाविप भेदौ जघन्यस्य। जघन्येन एकः समयः। उत्कर्षेण पण्मासा अन्तरं भवति। अथ कया सङ्ख्यया सिद्धः यन्ति? ५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धचित । उत्कर्षेण अष्टोत्तरशतसंख्या एकसमये सिद्धचन्ति । अथाल्पबहुत्वमुच्यते-प्रत्युत्पन्ननयात् सिद्धिक्षेत्रे सिद्धन्यन्ति तेषामल्पबहुत्वं नास्ति । भृतपूर्व-नयात्त विचार्यते-क्षेत्रसिद्धा द्विप्रकाराः जन्मक्षेत्रतः संहरणक्षेत्रतश्च । क्षेत्राणां विभागः कर्म-भूमिरकर्मभूमिश्च। तथा क्षेत्रविभागः समुद्रद्वीपाः उर्ध्वमधिस्तर्यक् च। तत्र उर्ध्वलोक-सिद्धा अल्पे । अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तिर्यक्लोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वस्तोकाः १० समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवमविशेषेण व्याख्यानम् । विशेषेण त सर्वस्तोकाः लवणोद्सिद्धाः । कालोद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड-सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपार्धसिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं काळादिविभागेऽपि पर-मागमानुसारेणाल्पबहुत्वं बोद्धव्यम् । तथाहि—कालस्त्रिप्रकारः उत्सर्पिणी अवसर्पिण्यनुत्स-र्पिण्यनवसर्पिणी चेति । तत्र सर्वतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवसर्पिणीसिद्धा विज्ञेपा-१५ धिकाः । अनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेक्षया त एकसयये सिद्ध-चन्तीत्यल्पबद्धत्वं नास्ति । गतिं प्रति विचार्यते-ऋजुसूत्रापेक्षया सिद्धगतौ सिद्ध-चन्तीति तन्नाल्पबहुत्वं नास्ति । व्यवहारापेक्षयापि मनुष्यगतौ सिद्धः यन्तीति तत्राष्यल्पबहुत्वं नास्ति । एकान्तरगतावल्पबहत्वमस्तीति तद्विचार्यते । सर्वतः स्तोकाः तिर्यग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः। म नुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः। नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः। स्वर्ग-२० योन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । लिङ्गं प्रति अल्पबद्धःवं विचार्यते—ऋजुसूत्र नयापेक्षया अवेदारिसद्धः चन्तीति नास्ति अल्पबहुत्वम् । व्यवहारनयात्तु सर्वतः स्तोकाः नपुंसकवेद्सिद्धाः स्त्रीवेद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । पु वेद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । तथा चोक्तम्-

"बीस णपुंसयवेया थीवेया तह य होंति चालीसा। २५ पुंवेया अडयाला समये गते सिद्धा य॥" [

एवं तीर्थं चारित्रादिभेदैरप्यल्पबहुत्वं परमागमात्सिद्धम् ।

एवा तत्त्वार्थवृत्तियँविंचार्य्यते शिष्येभ्यः उपदिश्यते च तैर्जिनवचनामृतस्वादिभिः पुरुषैः भृष्वद्भिः पठद्भिश्च परम भुक्तिसुखामृतं निजकरे कृतं देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं किमुच्यते ।

श्रीवर्द्धमानमकल्द्भसमन्तभद्रः श्रीपृज्यपादसदुमापतिपृज्यपादम् । विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसागराप्त्ये ।। इति सूरिश्रीश्रुतसागरिवरचितायां तात्यर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृतौ दशमः पादः समागः ।



१ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यश्रीमदुमास्वामिश्रीविद्यानिदिस्रिश्रीश्रुतसागर स्रिभ्यो नमो नमः । प्रन्थाप्रम् ९००४। श्रीरस्तु । ता० । इत्यनवद्यगद्यविद्याविनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमितसभाजरत्नराजमतिसागरयितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्याकरणस्त्रदोऽलङ्कारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमितय-ना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिम्हारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वजनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संस्रदितिमिथ्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण स्रिणा विरचितायां श्लोकवार्तिकराजवार्तिकसवार्थसिद्धिन्यायकुमुद्धन्देदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचएडाष्टसहस्त्रीप्रमुखप्रन्थसन्दर्भावलोकनवुद्धिवराजितायां तत्त्वार्थरीकायां दशमोऽभ्यायः समाप्तः । इति तत्त्वार्थस्य श्रुतसागरी टीका समाप्ता । आ०, इ०, ७० ।

# तत्त्वार्थवृत्ति

[ हिन्दी-सार ]

# तत्त्वार्थरित

# हिन्दी-सार

#### **→**()**→**

इस पद्धम काळमें गणधरदेवके समान श्रीनिर्धन्थाचार्य उमास्त्रामि भट्टारकसे भव्यवर द्वेयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्, आत्मा का हित क्या है ? उमास्त्रामि भट्टारक द्वेयाक भव्यके प्रश्नका 'सम्यग्दर्शन सम्यग्हान और सम्यक् चारित्रके द्वारा प्राप्त होने बाला मोक्ष आत्माका हित है' यह उत्तर देनेके पहिले इष्टदेवको नमस्कार कर मङ्गल करते हैं—-

# "मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विक्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥"

आत्माके ज्ञानादि गुणोंको चातने वाले ज्ञानावरणादि कर्मोंका भेदन करके जो सभस्त तत्त्व अर्थात् मोच्चोपयोगी पदार्थोंके पूर्णज्ञाता हैं, तथा जिनने मोक्षमार्गका नेतृत्व किया है उन परमात्मा को उच्छगुणों की प्राप्तिके लिए नमस्कार करता हूं।

द्वैयाक ने पूंछा कि मोक्षका स्वरूप क्या है ?

उमास्वामि भट्टारकने कहा—समस्त कर्ममलोंसे रहित आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम मोक्ष है। इस अवस्थामें आत्मा स्थूल और सूच्म दोनों प्रकारके शरीरोंसे रहित हो अशरीरी हो जाता है। अपने स्वामाविक अनन्तज्ञान निर्वाध अनन्त सुख आदि गुणोंस पिर्पूर्ण हो चिदानन्द स्वरूप हो जाता है। यह आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था है। यह शुद्ध दशा सदा एकसी बनी रहती है। इसका कभी विनाश नहीं होता। यह दशा इन्द्रियज्ञानका विषय न होनेसे अत्यन्त परोक्ष है, इस लिए विभिन्न वादी मोक्षके स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं। जैसे—

(१) सांख्यका मत है कि-पुरुषका स्वरूप चैतन्य है। आन चैतन्यसे पृथक् वस्तु है। ज्ञान प्रकृतिका धर्म है, यही ज्ञेय अर्थात् पदार्थोंको जानता है। चैतन्य पदार्थोंको नहीं जानता । मोक्ष अवस्थामें आत्मा चैतन्य स्वरूप रहता है ज्ञान स्वरूप नहीं।

इस मतमें ये दूषण हैं — ज्ञानसे भिन्न चैतन्य कोई वस्तु नहीं है। चैतन्य ज्ञान बुद्धि आदि पर्योयवाची हैं इनमें अर्थभेद नहीं है। स्व तथा पर पदार्थोंका जानना चैतन्यका स्वरूप है। यदि चैतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोंको नहीं जानता तो वह गधेके सींगकी तरह असत् ही हो जायगा। निराकार अर्थात् ज्ञेयको न जानने वाले चैतन्यकी कोई सत्ता नहीं है।

(२) वैशेषिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म और संस्कार इन आत्माके नव विशेष गुणोंके अत्यन्त उच्छेद होनेको मोत्त कहते हैं। ये विशेषगुण आत्मा श्रीर मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। चूँकि मोक्षमें आत्माका मनसे संयोग नहीं रहता श्रतः इन गुणोंका अत्यन्त उच्छेद हो जाता है—

्रह्म मतमें सबसे बड़ा दूषण यह है कि—यदि आत्माके बुद्धि त्र्यादि विशेष गुण नष्ट हो जाते हैं तो आत्माका स्वरूप ही क्या बचता है ? अपने विशेष छन्नणोंसे रहित वस्तु श्रवस्तु ही हो जायगी।

(३) बौद्ध मानते हैं कि—जिस प्रकार तैलके न रहनेसे दीपक बुक्त जाता है उसी प्रकार राग-स्नेहके क्षय हो जानेसे श्रात्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष है।

इनकी यह प्रदीपनिर्वाणकी तरह आत्मनिर्वाणकी कल्पना भी उचित नहीं है। कारण आत्माका श्रात्यन्त अभाव नहीं हो सकता, वह सत् पदार्थ है।

मोक्षके कारणोंके विषयमें भी विवाद है-

नैयायिक श्रादि ज्ञानको ही मोक्ष कारण मानते हैं इनके मतमें चारित्रका उपयोग तत्त्वज्ञानकी पूर्णतामें होता है। कोई श्रद्धान मात्रसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं। मीमांसक क्रियाकाण्डरूप चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं। किन्तु जिसप्रकार रोगी औषधिके ज्ञानमात्रसे या ज्ञानशूत्य हो जिस किसी द्वाके पीलनेमात्रसे श्रथवा रुचि या विश्वास रहित हो मात्र द्वाके ज्ञान या उपयोगमात्रसे नीरोग नहीं हो सकता उसी प्रकार अकेले श्रद्धान, ज्ञान या चारित्रसे भवरोगका विनाश नहीं हो सकता। देखो—

लंगड़ेको इष्टदेशका ज्ञान है पर किया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यर्थ है जिसप्रकार अन्वेकी किया ज्ञानशून्य होने से। श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान और चारित्र दोनों ही कार्यकारी नहीं है। अतः श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र तीनों मिलकर ही कार्यकारी हैं।

मोक्षमार्ग क्या है ?

# सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हैं।

मोक्षोपयोगी तत्त्वोंके प्रति दृढ़ विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। तत्त्वोंका संशय, विपर्यय और अनिश्चिततासे रिहत यथावत् ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। संसारको बढ़ानेवाली क्रियाओंसे विरक्त तत्त्वज्ञानीका कर्मोंका आस्रव करनेवाली क्रियाओंसे विरत होना सम्यक् चारित्र है।

इस सूत्रमें 'सम्यक्' शब्दका सम्बन्ध दर्शन, ज्ञान और चारित्रसे कर लेना चाहिए। सम्यदर्शनका स्वरूप—

# तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशंनम् ॥ २ ॥

पदार्थके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते हैं। तत्त्वार्थ अर्थात् पदार्थों के यथावत् स्वरूपकी श्रद्धा या रुचिको सम्यग्दर्शन कहते हैं।

अर्थ शब्दके प्रयोजन, वाच्य, धन, हेतु, विषय, प्रकार, वस्तु, द्रव्य आदि स्त्रनेक अर्थ होते हैं। इनमें पदार्थ अर्थ लेना चाहिए धन आदि नहीं।

दर्शन शब्दका प्रसिद्ध ऋथे देखना है, फिर भी दर्शन शब्द जिस 'दृशिर्' धातुसे बना है उसके अनेक अर्थ होते हैं, अतः मोक्षमार्गका प्रकरण होनेसे यहाँ देखना अर्थ न ठेकर रुचि करना, दृद्द विश्वास करना अर्थ ठेना चाहिए। यदि देखना ऋर्थ किया जायगा तो देखना तो सभी आंखवाछे प्राणियोंको होता है अतः सभीके सम्यग्दर्शन मानना होगा। देखना मात्र मोक्षका मार्ग नहीं हो सकता।

सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है-एक सराग सम्यग्दर्शन और दूसरा वीतराग सम्यग्दर्शन।

प्रशम संवेग अनुकम्पा आर आस्तिक्यसे पहिचाना जानेवाला सम्यग्दर्शन सराग सम्यग्दर्शन है। रागादि दोषोंके उपशमको प्रशम कहते हैं। विविध दुःखमय संसारसे हरना संवेग है। प्राणिमात्रके दुःख दूर करनेकी इच्छासे चित्तका द्यामय होना अनुकम्पा है। देव, शास्त्र, त्रत और तत्त्वोंमें दृढ़प्रतीतिका आस्तिक्य कहते हैं। बीतराग सम्यग्दर्शन आत्मविश्चद्धि रूप होता है।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके प्रकार-

# तन्निसगीद्धिगमाद्वा ॥ ३ ॥

यह सम्यग्दर्शन स्वभावसे अर्थात् परोपदेशके विना और अधिगमसे ऋर्थात् परोपदेशसे उत्पन्न होता है।

शंका-निसर्गज सम्यग्दर्शनमें भी अर्थाधिगम तो अवश्य ही रहता है क्योंकि पदार्थीके के ज्ञान हुए विना श्रद्धान कैसा ? तब इन दोनों सम्यग्दर्शनों में वास्तविक भेद क्या है ?

समाधान—दोनों ही सम्यग्दर्शनों में अन्तरङ्ग कारण दर्शनमोह कर्मका उपशम या क्षयोपशम समान है। इस अन्तरङ्ग कारणकी समानता रहनेपर भी जो सम्यग्दर्शन गुरूपदेशके बिना उत्पन्न हो वह निसर्गज कहा जाता है, जो गुरूपदेशसे हो वह अधिगमज। निसर्गज सम्यग्दर्शनमें भी प्रायः गुरूपदेश अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाविक इसिलिए कहते हैं कि उसके लिए गुरुको विशेष प्रयन्न नहीं करना पड़ता सहज ही शिष्यको सम्यग्दर्शन ज्योति प्राप्त हो जाती है।

शंका—''जो पिहले कहा जाता है उसीका विधान या निषेध होता है'' यह न्याकरण का प्रसिद्ध नियम है। अतः इस सूत्रमें 'तत्' पद न भी दिया जाय फिर भी पूर्वसूत्रसे 'सम्यादर्शन' का सम्बन्ध जुड़ ही जाता है तब इस सूत्र में 'तत्' पद क्यों दिया गया है ?

समाधान—जिस प्रकार सम्यग्दर्शन शब्द पूर्ववर्ती है उसी प्रकार मोक्षमार्ग शब्द भी पूर्ववर्ती है। मोत्तमार्ग प्रधान है। श्रतः "समीपवर्तियों में भी प्रधान बख्यान होता है" इस नियमके अनुसार इस सूत्रमें मोक्षमार्गका सम्बन्ध जुड़ सकता है। इस दाषको दूर करनेके लिए श्रीर सम्यग्दर्शनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्रमें 'तत्' पद दिया गया है।

तत्त्व क्या हैं-

# जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

जीव अजीव आसव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं।

जिसमें ज्ञान-दर्शनादिरूप चेतना पायी जाय वह जीव है। जिसमें चेतना न हो वह अजीव है। कर्मों के आने को आस्रव कहते हैं। आए हुए कर्मों का खात्मप्रदेशों से सम्बन्ध होना बन्ध है। कर्मों के आने को रोकना संवर है। पूर्वसंचित कर्मों का क्रमशः चय होना निर्जरा है। समस्त कर्मों का पूर्ण रूपसे खात्मासे पृथक् होना मोक्ष है।

संसार और मोक्ष जीवके ही होते हैं श्रातः सर्वप्रथम जीव तत्त्व कहा है। जीव अजीवके निमित्तसे ही संसार या मोक्ष पर्यायको प्राप्त होता है श्रातः जीवके बाद अजीव का कथन किया है। जीव श्रोर अजीवके निमित्तसे ही आस्रव होता है अतः इसके बाद अस्रव तथा आस्रवके बाद बन्ध होता है अतः उसके बाद बन्ध का निर्देश किया है। बन्ध को रोकनेवाला संवर होता है अतः बन्ध के बाद संवर तथा जिसने श्रागामी कर्मोंका संवर कर लिया है उसीके संचित कर्मोंको निर्जरा होती है इसलिए उसके श्रानन्तर निर्जराका कथन किया गया है। सबके श्रान्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अतः मोक्षका निर्देश श्रान्तमें किया गया है

पुण्य और पापका स्त्रास्त्रव स्रोर बन्ध तत्त्वमें अन्तर्भाव हो जाता है स्रतः उन्हें

पृथक् नहीं कहा है।

प्रश्न-श्रास्तव बन्ध संवर निर्जरा श्रौर मोक्ष ये पांच तत्त्व द्रव्य श्रौर भावरूप होते हैं। उनमें द्रव्यरूप तत्त्वोंका श्रजीवमें तथा भावरूप तत्त्वोंका जीवमें अन्तर्भाव किया जा सकता है, श्रतः दो ही तत्त्व कहना चाहिए ?

उत्तर-इस मोक्षशास्त्रमें मोक्ष तो प्रधान है अतः उसे तो अवश्य कहना ही होगा। मोक्ष संसारपूर्वक होता है। अतः संसारका कारण बन्ध और आस्त्रव भी कहने चाहिए, इसी तरह मोक्षके कारण संवर और निर्जरा भी। तालप्य यह कि प्रधान कार्य संसार और मोच्च तथा उनके प्रधान कारण आस्त्रव बन्ध और संवर निर्जराका कथन किया गया है। संवर और निर्जराका फल मोक्ष है तथा आस्त्रव और बन्धका फल संसार। यद्यपि संसार और मोक्ष में आस्त्रवादि चारोंका अन्तर्भाव किया जा सकता है फिर भी जिस प्रकार 'क्षत्रिय आए हैं, इर्द्यमी भी' इस वाक्यमें सामान्य क्षत्रियोंमें अन्तर्भूत शुरवर्माका पृथक् कथन विशेष प्रयोजनसे किया जाता है उसी प्रकार विशेष प्रयोजनके लिए ही आस्त्रवादिक तत्त्र्वोंका भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया है।

प्रश्न-जीवादिक सात द्रव्यवाची हैं तथा तत्त्वशब्द भाववाची है ऋतः इनमें व्याकरणशास्त्रके नियमानुसार एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता ?

उत्तर-द्रव्य और भावमें अभेद हैं अतः दोनों एकार्थप्रतिपादक हो सकते हैं। ऋथवा जीवादिकमें तत्त्वरूप भावका ऋारोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है।

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोच्च शब्द पुल्लिंग तथा तत्त्वशब्द नपुंसकिलंग बना रह सकता है। क्योंकि बहुतसे शब्द अजहिल्लिङ्ग अर्थात् श्रपने लिङ्गको न छोड़नेवाले होते हैं। इसी तरह बचनभेद भी हो जाता है। 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि भोक्षमार्गः' इस प्रथमसूत्रमें भी इसी तरह सामाधिकरण्य बन जाता है।

शब्दव्यवहार जिन अनेक निमित्तोंसे होता है, उन प्रकारोंका कहते हैं—

#### नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥

नाम स्थापना द्रव्य और भावसे सम्यग्दर्शनादि और जीवादि पदार्थोंका व्यवहारके लिए विभाग या निक्षेप ( दृष्टिके सामने रखना ) होता है।

शब्दकी प्रवृत्ति द्रव्य किया जाति श्रौर गुणके निमित्तसे देखी जाती है। जैसे डिविस्थ-लकड़ी के मृगमें काष्ठद्रव्यको निमित्त लेकर मृगशब्दका प्रयोग होता है। करने-वालेको कर्ता कहना क्रियानिमित्तक है। द्विजत्व जातिके निमित्तसे होनेवाला द्विजव्यवहार जातिनिमित्तक है। फीके लालगुणके निमित्तसे होनेवाला पाटलव्यवहार गुणनिमित्तक है। शब्दके इन द्रव्य गुणादि प्रवृत्तिनिमित्तोंकी श्रपेक्षा न करके व्यवहारके

लिए श्रपनी इच्छानुसार नाम रख लेना नाम निक्षेप है। जैसे किसी लड़केकी गजराज यह संज्ञा।

लकद्गीमें खोदे गए, सूतसे काढ़े गए, गोबर आदिसे लीपे गए वस्तुके आकारमें 'यह वही है' इस प्रकारकी स्थापना तदाकारस्थापना है। शतरंजके श्रातदाकार मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना अतदाकारस्थापना है।

जो गुणवाला था, है तथा रहेगा वह द्रव्य है। वर्तमान पर्यायवाला द्रव्य ही भाव कहलाता है।

जैसे-जीवनगुएकी अपेक्षाके बिना जिस किसी पदार्थको जीव कहना नामजीव है। उस आकारवाले या उस आकारसे रहित पदार्थमें उस जीवकी कल्पना स्थापना-जीव है। जैसे हाथी घोड़ेके आकारवाले खिलौनों को या शतरंजके मुहरोंको हाथी घोड़ा कहना। जीवशास्त्र को जाननेवाला किन्तु वर्तमानमें उसमें उपयुक्त न रहनेवाला आत्मा आगमह्रव्यजीव है। ज्ञातका शरीर, कर्म, नोकर्म आदि नोश्चागमद्रव्यजीव हैं। सामान्य-रूपसे नोआगमद्रव्यजीव नहीं है क्योंकि कोई अजीव जीव नहीं बनता। पर्यायकी दृष्टिसे नोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना हो सकती है। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव होनेवाला है उसे आज भी भाविनोआगमद्रव्यदेव कह सकते हैं। अथवा जो आज जीवशास्त्रको नहीं जानता पर आगे जानेगा वह भी भाविनोश्चागमद्रव्यजीव कहा जा सकता है।

जीवशास्त्रको जानकर उसमें उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव है। जीवन पर्यायसे युक्त त्र्यात्मा नोआगमभावजीव है।

इस तरह अनेक प्रकारके जीवोंमेंसे श्रप्रस्तुत जीवोंको छोड़कर प्रकृतजीवको पहिचाननेके लिए निक्षेपकी श्रावश्यकता है। तात्पर्य यह कि हमें किस समय कौनसा जीव श्रपेक्षित है यह समझना निक्षेपका प्रयोजन है। जैसे जब बच्चा शेरके लिए रो रहा हो तब स्थापना शेरकी श्रावश्यकता है। शेरिसह पुकारनेपर शेरिसह नामवाले व्यक्तिकी आवश्यकता है। आदि।

'नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यासः' इतना ही सूत्र बनानेसे प्रधानभूत सम्यग्दर्शना-दिका ही प्रहण होता अतः प्रधानभूत सम्यग्दर्शनादि तथा उनके विषयभूत जीवादि सभीका संग्रह करनेके छिए खासतौरसे सर्वसंग्राहक 'तत्' शब्द दे दिया है।

नामादिनिश्लेपके विषयभूत जीवादि पदार्थी को जानने का उपाय बतलाते हैं—

#### प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

प्रमाण और नयके द्वारा जीवादिपदार्थीका ज्ञान होता है। प्रमाण स्वार्थ और परार्थके भेदसे दो प्रकारका है। श्रुत स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार का है। अन्य प्रमाण स्वार्थ ही हैं। ज्ञानात्मकको स्वार्थ तथा वचनात्मक को परार्थ कहते हैं। नय वचन-विकलपरूप होते हैं।

सूत्रमें नय शब्दको ऋल्पस्वरवाला होनेसे प्रमाण शब्दके पहिले कहना चाहिए था लेकिन नयकी अपेक्षा प्रमाण पूज्य है ऋतः प्रमाण शब्द पहिले कहा गया है। नयकी अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसलिये है कि प्रमाणके द्वारा जाने गये पदार्थों के एक देशको ही नय जानता है। प्रमाण सम्पूर्ण पदार्थको जानता है। नय पदार्थके एकदेश को जानता है। प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकलादेशी। नय दो प्रकारका है एक द्रव्यार्थिक तथा दूसरा पर्यायार्थिका भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयका विषय है तथा रोष द्रव्यार्थिक नयके। चारों ही निक्षेप प्रमाणके विषय होते हैं इसीलिए प्रमाण सकलादेशी कहलाता है।

जीवादि पदार्थीके अधिगमके उपायान्तरको बतलाते हैं-

# निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थित और विधान इनके द्वारा भी जीवादि-पदार्थीका ज्ञान होता है। स्वरूपमात्रका कहना निर्देश है। अधिकारीका नाम बतलाना स्वामित्व है। उत्पत्तिके कारणको साधन कहते हैं। आधार श्रिधिकरण है। कालके प्रमाणको स्थिति कहते हैं। भेद का नाम विधान है।

जैसे सम्यग्दर्शनमें—तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं यह निर्देश हुआ। सामान्यसे सम्यग्दर्शनका स्वामी जीव है। विशेषरूपसे चौदह मार्गणात्रोंकी ऋपेक्षा सम्यग्दर्शनके स्वामीका वर्णन इस प्रकार हैं—

नरकगितमें सातों ही नरकों में पर्याप्तक नारिकयों के दो सम्यग्दर्शन होते हैं औपशमिक श्रीर क्षायोपशमिक। प्रथम नरकमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों के क्षायिक श्रीर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होते हैं। जिस जीवन पहिले नरक आयुका बन्ध कर लिया है वह जीव वादमें क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होगा द्वितीयादि नरकों में नहीं, ख्रतः प्रथम नरकमें द्यपर्याप्त अवस्थामें भी सम्यग्दर्शन हो सकता है।

प्रश्त-क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनयुक्त जीव तिर्यञ्च, मनुष्य और नरकमें उत्पन्न नहीं होता है अतः अपर्यातक नारक स्नादिके वेदकसम्यक्त्व कैसे बनेगा ?

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध होनेके बाद जिस जीवने दर्शन मोहका क्षपण प्रारंभ किया है वह वेदकसम्यक्त्वी जीव नरक आदिमें जाकर क्षपणकी समाप्ति करेगा। अतः नरक और तिर्यञ्जगतिमें श्रपंयीत दशामें भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्रीन हो सकता है।

तिर्यक्रगतिमें औपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तकों के ही होता है। क्षायिक और क्षायोप-शमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दों नों के ही होते हैं। तिर्यञ्चिनी के क्षायिक सम्यद्शन नहीं होता। क्यों कि कर्मभूमिज मनुष्य ही दर्शन मोहके अपणका प्रारंभक होता है और क्षपणके प्रारंभ काल के पहिले तिर्यक्ष आयु का बन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमें तिर्यक्ष ही होगा तिर्यक्षिनी नहीं।

कहा भी है—"कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवलीके पादमूलमें दर्शनमोहके क्षपणका प्रारंभक होता है, किन्तु क्षपण की समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है।''

औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक तिर्यिख्विनीके ही होते हैं अपर्याप्तकके नहीं।

मनुष्यगितमें श्लायिक और श्लायोपशिमक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकारके मनुष्यों को होता है। औपशामिक पर्याप्तकों के ही होता है अपर्याप्तकों के नहीं। पर्याप्त मनुष्यणी के ही तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं अपर्याप्तक के नहीं। मनुष्यिणी के चायिक सम्यग्दर्शन भाववेद की अपेश्ला बतलाया है।

देवगतिमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक देवों के तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं।

प्रश्न-अपर्याप्तक देवोंके उपशम सम्यग्दर्शन कैसे हो सकता है क्योंकि उपशम सम्यग्दर्शन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ?

उत्तर-मिथ्यात्वपूर्वक उपशमसम्यग्दर्शनयुक्त प्राणीका मरण नहीं होता किन्तु वेदक-पूर्वक उपशमसम्यग्दर्शनयुक्त प्राणीका तो मरण होता है। क्योंिक वेदक पूर्वक उपशमसम्य-ग्दर्शनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण करता है और श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोहके उपशमके साथ मरण होनेपर अपर्याप्तक देवोंिक भी उपशम सम्यग्दर्शन होता है।

विशेष-भवनवासी, व्यन्तर त्र्योर ज्योतिषी देव तथा देवियोंके क्षायिक नहीं होता। सौधम और ऐशान कल्पवासी देवियोंके भी चायिक नहीं होता। सौधम और ऐशान

कल्पवासी पर्याप्त देवियों के ही उपराम श्रौर क्षायोपरामिक सम्यग्दर्शन होता है।

इन्द्रियोंकी अपेक्षासे संज्ञी पञ्चेन्द्रियके तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं। एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दर्शन नहीं होता।

कायकी अपेक्षा त्रसकायिकोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। स्थावरकायिकके एक भी नहीं।

योगकी अपेक्षा तीनों योगवाले जीवोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। श्रयोगियोंके क्षायिक ही होता है।

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमें तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। अवेद अवस्थामें ओप-शमिक और क्षायिक होता है।

कपाय की अपेक्षा चारों कपायों में तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। अकपाय श्रवस्था में औपशमिक और क्षायिक होते हैं।

ज्ञानकी अपेक्षा मित, श्रुत, अविध ओर मनःपर्ययज्ञानियोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। केवलीके क्षायिक ही होता है।

संयमकी ऋषेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें तीनों ही होते हैं। परिहार-विशुद्धि संयममें वेदक और श्लायिक ही होता है।

प्रश्न-परिहारविशुद्धि संयमभें उपशमसम्यग्दर्शन क्यों नहीं होता ?

उत्तर-मनःपर्यय, परिहारिवद्यद्धि, औपशमिकसम्यवत्व और आहारकऋद्धि इनमेंसे एकके होनेपर अन्य तीन नहीं होते । विशेष यह है कि मनःपर्ययके साथ मिथ्यात्वपूर्वक औपशमिकका निषेध है वेदकपूर्वक का नहीं । कहा भी है-

''मनःपर्यय, परिहारविशुद्धि, उपश्रमसम्यक्त्व और आहारक-आहारकमिश्र इनमेंसे एकके होनेपर शेप नहीं होते।''

सूच्मसाम्पराय और यथाख्यातसंयममें औपशमिक और क्षायिक होता है। संय-तासंयत और असंयतों के तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं।

द्रशनकी अपेक्षा चक्षःदर्शन, श्रचक्षःदर्शन और अवधिदर्शनमें तीनों ही होते हैं। केवलदर्शनमें क्षायिक ही होता है।

लेश्याकी अपेक्षा छहों लेश्यार्त्रोमें तीनों ही होते हैं। खलेश्यावस्थामें क्षायिक ही। भन्यत्वकी खपेक्षा भन्योंके तीनों ही होते हैं। अभन्योंके एक भी नहीं।

सम्यक्तकी अपेक्षासे अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं।

संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञियोंके तीनों ही होते हैं। असंज्ञियोंके एक भी नहीं। संज्ञी और असंज्ञी दोनों अवस्थात्रोंसे जो रहित हैं उनके क्षायिक ही होता है।

आहारकी अपेक्षा आहारकोंके भी तीनों ही होते हैं। छद्मस्य अनाहारकोंके भी तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। समुद्धातप्राप्तकेवलीके क्षायिक ही होता है।

साधनके दो भेद हैं-अभ्यन्तर और बाह्य। सम्यग्दर्शनका अन्तरङ्ग साधन दर्शनमोह का उपराम, त्त्रय अथवा क्ष्योपराम है। बाह्यसाधन प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाका अनुभव है। चतुर्थ नरकसे सप्तम नरकपर्यन्त जातिस्मरण और वेदनाका अनुभव ये दो सम्यग्दर्शनके बाह्य साधन हैं। तिर्यञ्च और मनुष्योंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण श्रीर वेदनाका अनुभव ये बाह्य साधन हैं। सौधर्म स्वर्गसे सहस्नार स्वर्ग पर्यन्तके देवोंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमदर्शन श्रीर देवर्द्धिदर्शन ये चार साधन हैं। आनत, प्राणत, आरण श्रीर अच्युत कल्पवासी देवोंके देवर्द्धिदर्शनके विना तीन ही साधन हैं। नवमैवेयकवासी देवोंके जातिस्मरण और धर्मश्रवण ये दो ही साधन हैं।

प्रश्न-भ्रेवियकवासी देव श्राहमिन्द्र होते हैं श्रातः उनके धर्मश्रवण कैसे हो सकता है ? उत्तर-कोई सम्यग्दष्टि जीव तत्त्वचर्चा या शास्त्रका मनन करता है, वहाँ उपस्थित दूसरा जीव उस चर्चासे सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है। श्रथवा प्रमाण, नय और निक्षेप की अपेश्ना वहाँ तत्त्वचर्चा नहीं होती किन्तु सामान्यरूपसे तत्त्वविचार तो होता ही है। अतः मैवेयकमें भी धर्मश्रवण संभव है।

अनुदिश और अनुत्तरविमानवासी देव सम्यग्दर्शनसहित ही उत्पन्न होते हैं।

अधिकरण दो प्रकारका है- अभ्यन्तर और वाह्य । सम्यन्दर्शनका अभ्यन्तर अधिकरण आत्मा ही है। वाह्य अधिकरण छोकनाडी (त्रसनानी) है। जीव, पुद्रछ, धर्म, अधर्म, काछ और आकाशका अधिकरण निश्चयनयसे स्वप्नदेश ही हैं और व्यवहारनयसे आकाश अधिकरण है। जीवका शरीर खोर क्षेत्र खादि आधार है।

घट पटादि पुहलोंका भूमि आदि आधार है। अपने गुण और पर्यायोंका आधार हवा होता है। स्थितिक दो भेद हैं— उत्क्रष्ट और जघन्य। उपशम सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। क्षायिक सम्यग्दर्शनकी संसारी जीवकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है उत्कृष्ट स्थिति आठ वर्प और अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटि सिहत तेतीस सागर है। यह इस प्रकार है— कोई मनुष्य कर्मभूमिमें पूर्वकोटि आयुवाला उत्पन्न हुआ और गर्भसे आठ वर्षके वाद अन्तर्मुहूर्तमें दर्शन मोहका क्षपण करके सम्यग्दिष्ट होकर सर्वार्थसिद्धिमें तेतीस सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ। पूनः पूर्वकोटि आयुवाला मनुष्य होकर कर्मक्ष्य करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

मुक्त जीवकी क्षायिक सम्यग्दर्शनकी स्थिति सादि और अनन्त है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर है। प्रश्न–६६ सागर स्थिति केसे होती है ?

उत्तर-सौधर्म स्वर्गमें २ सागर शुक्रमें १६ सागर, शतारमें१८ सागर, श्रौर अष्टम घैवेयकमें ३० सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हैं। श्राथवा सौधर्म स्वर्गमें दो बार उत्पन्न होनेसे ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्ममें १० सागर, लान्तवमें १४ सागर श्रौर नवम घैवेयकमें २१ सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हैं। स्वर्गोंकी आयुके अन्तिम सागरमेंसे मनुष्यायु कम कर लेनी चाहिए क्योंकि स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य होता है, पुनः स्वर्ग जाता है। अतः ६६ सागर से श्रिधिक स्थित नहीं होती।

विधान-सामान्यसे सम्यक्रान एक ही है। विशेषसे निसर्गज और अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका है। उपशम, क्षय और क्षयोपशमके भेदसे उसके तीन भेद हैं।

आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप,विस्तार अर्थ, श्रवगाढ और परमावगाढके भेदले सम्यग्दर्शनके दश भेद भी होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है- शास्त्राभ्यासके विना वीतरागकी आज्ञासे ही जो श्रद्धान होता है वह आज्ञासम्यक्त्व है। दशनमाहके उपशम होनेसे शास्त्राभ्यासके विना ही मोक्षमार्गमें श्रद्धान होना मार्ग-सम्यक्त्व है। तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुरुपोंके चित्रश्रवणसे उत्पन्न हुए श्रद्धानको उपदेश-सम्यक्त्व कहते हैं। आचारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता है वह सूत्रसम्यक्त्व है। गणितमें वतलाये हुए बीजाक्षरोंके द्वारा करणानुयोगके गहन पदार्थोंका श्रद्धान हो जाना बीज-सम्यक्त्व है। तत्त्वोंका संक्षित ज्ञान होने पर भी तत्त्वोंमें रुचि होना संक्षेपसम्यक्त्व है। द्वादशांगको सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको विस्तारसम्यक्त्व कहते हैं। किसी पदार्थके वेखने या अनुभव करनेसे होनेवाले श्रद्धानका नाम अर्थसम्यक्त्व है। बारह अङ्ग और अङ्ग बाह्य इस प्रकार सम्पूर्ण श्रुतका पारगामी होनेपर जो श्रद्धान होता है वह अवगाड-सम्यक्त्व है। केवलीके केवलज्ञानसे जाने हुए पदार्थों में श्रद्धानका नाम परमावगाढ़- सम्यक्त्व है।

सम्यग्दर्शनके प्ररूपक शब्द संख्यात हैं अतः संख्यात भेद भी होते हैं। श्रद्धान करनेवाले और श्रद्धेयके भेदसे श्रसंख्यात और अनन्तभेद भी होते हैं।

प्रश्न-असंख्यात त्र्योर अनन्तभेद केंसे होते हैं ?

उत्तर-श्रद्धान करनेवालोंके असंख्यात और अनन्त भी भेद होते हैं स्त्रोर श्रद्धेय पदार्थके भी उतने ही भेद होते हैं क्योंकि श्रद्धेय पदार्थ श्रद्धाताके विषय होते हैं। अतः विषय स्त्रोर विषयी अथवा श्रद्धाता स्त्रोर श्रद्धेय के भेदसे असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हैं।

जीवादि पदार्थीके अधिगमके उपायान्तर को बतलाते हैं-

# सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबद्धत्वेश्र ॥ ८ ॥

सत् शब्दके साधु, अर्चित, प्रशस्त, सत्य और श्रास्तित्व इस प्रकार कई अर्थ हैं। उनमें से यहाँ सत्का ऋर्थ अस्तित्व है। संख्या भेद को कहते हैं। निवासका नाम क्षेत्र है। वर्तमानकालवर्ती निवासको क्षेत्र कहते हैं। त्रिकालवर्ती क्षेत्रको स्पर्शन कहते हैं। मुख्य और व्यवहारक भेदसे काल दो प्रकारका है। विरहकालको श्रान्तर कहते हैं। ओपशमिकादि परिणामोंको भाव कहते हैं। एक दूसरेकी अपेक्षा विशेष ज्ञानको अल्पवहुत्व कहते हैं

सूत्रमें आया हुआ 'च' शब्द समुचयार्थक है स्त्रर्थात् चशब्द का तात्पर्य है कि केवल प्रमाण, नय और निर्देश आदिके द्वारा ही जीव आदिका अधिगम नहीं होता किन्तु सत्संख्या स्त्रादिके द्वारा भी अधिगम होता है।

यद्यपि पूर्वसूत्रमें कहे हुए निर्देश शब्दसे सत्का, विधानसे संख्या का, अधिकरणसे क्षेत्र श्रौर स्पर्शनका, स्थितिसे कालका ग्रहण हो जाता है। नामादि निक्षेपमें भावका भी ग्रहण हो चुका है, फिर भी सत् आदिका ग्रहण विस्तृत अभिन्नायवाले शिष्योंकी दृष्टिसे किया है।

अब जीव द्रव्यमें सत् आदिका वर्णन करते हैं-

जीव चौदह गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं। गुणस्थान इस प्रकार हैं —१ मिश्यादृष्टि २-सासादनसम्यग्दृष्टि ३ सम्यग्मिश्यादृष्टि ४ असंयतसम्यग्दृष्टि ५ देशसंयत ६ प्रमत्तसंयत

७ अप्रमत्तसंयत ८ त्रपूर्वकरण ९ त्र्यनिवृत्तिकरण १० सूद्त्मसाम्पराय ११ उपशान्तकषाय १२ क्षीणकपाय १३ सयोगकेवळी १४ त्र्ययोगकेवळी । इन चौदह गुणस्थानोंमें जीवोंका वर्णन चौदह मार्गणाओंकी अपेक्षा किया गया है । मार्गणाएँ ये हैं—१ गित २ इन्द्रिय ३ काय ४ योग ५ वेद ६ कषाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ संज्ञा १४ आहार ।

सामान्यसे जीवमें मिथ्यादृष्टिसे अयोगकेवलीपर्यन्त सभी गुणस्थान पाये जाते हैं। विशेषसे गतिकी अपेक्षा नरकगतिमें सातों ही नरकों में मिथ्यादृष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। तिर्यद्भगतिमें देशसंयत सहित ५ गुणस्थान हैं। मनुष्यगतिमें १४ ही गुण-स्थान होते हैं। देवगतिमें आदिके ४ गुणस्थान होते हैं।

इन्द्रियकी अपेक्षा एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियपर्यन्त प्रथम गुणस्थान ही होता है। पक्चेन्द्रियके १४ ही गुणस्थान होते हैं।

कायकी अपेक्षा पृथिवी आदि स्थावरकायमें प्रथम गुणस्थान होता है। त्रसकायमें १४ ही होते हैं।

योगकी श्रपेक्षा तीनों योगोंमें सयोगकेवलीपर्यन्त गुणस्थान होते हैं। अयोग अवस्थामें केवल अयोगकेवली गुणस्थान होता है।

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदों में अनिवृत्तिवादरपर्यन्त ९ गुणस्थान होते हैं। वेदरहित जीवोंके अनिवृत्तिवादरसे अयोगकेवली पर्यन्त ६ गुणस्थान होते हैं।

श्रमिवृत्तिबादर गुणस्थानके ६ भाग होते हैं । उनमेंसे प्रथम ३ भागोंमें वेदकी निवृत्ति न होनेसे वे सवेद हैं और अन्तके ३ भाग अवेद हैं । श्रतः अनिवृत्तिकरण सवेद और अवेद दोनों प्रकारका है ।

कषायकी ऋषेक्षा क्रोध, मान और मायामें अनिवृत्तिबादर पर्यन्त ९ गुणस्थान होते हैं। छोभ कषायमें मिथ्यादृष्टि आदि १० गुणस्थान होते हैं। अकषाय अवस्थामें उपज्ञान्त कषायसे अयोगकेवछी पर्यन्त ४ गुणस्थान होते हैं।

ज्ञानकी अपेक्षा कुमित, कुश्रुत ओर कुअविधिमें प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते हैं। सम्यग्मिश्यादृष्टिके ज्ञान या श्रज्ञान नहीं होता किन्तु अज्ञान सिंहत ज्ञान होता है। कहा भी है—मिश्रमें तीन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। इसिलये यहाँपर मिश्र गुणस्थानका वर्णन नहीं किया गया है। मिश्रका वर्णन अज्ञान प्ररूपणामें ही किया गया है क्योंकि सम्यग्मिश्यादृष्टिका ज्ञान यथार्थ वस्तुको नहीं जानता है।

मति, श्रृत ओर अवधिज्ञानमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे श्लीणकषायपर्यन्त ९ गुणस्थान होते हैं। मनःपर्ययज्ञानमें प्रमतसंयतसे श्लीणकषायपर्यन्त ७ गुणस्थान होते हैं। केवल-ज्ञानमें सयोगकेवली और अयोगकेवली ये दो गुणस्थान होते हैं।

संयम की ऋषेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त आदि चार गुणस्थान होते हैं। परिहारिवशुद्धिसंयममें प्रमत्त और अप्रमत्त दो गुणस्थान होते हैं। सूद्रमसाम्पराय संयममें सूद्रमसाम्पराय गुणस्थान ही होता है। यथाख्यात संयममें उपशान्तकषायसे श्रयाग-केवलीपर्यन्त ४ गुणस्थान होते हैं। देशसंयममें पद्भम गुणस्थान ही होता है। असंयत अवस्थामें आदिके ४ गुण-स्थान होते हैं।

दर्शनकी अपेक्षा चक्षु और अचन्नुदर्शनमें आदिके १२ गुणम्थान होते हैं। अवधि-दर्शनमें असंयतसम्यग्दृष्टि आदि ९ गुणस्थान होते हैं। केवलदर्शनमें अन्तके दो गुण-स्थान होते हैं।

लेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिध्यादृष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। पीत और पद्म लेश्यामें आदिके ७ गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्यामें श्चादिके १३ गुणस्थान होते हु। १४ वॉ गुणस्थान लेश्यार्राहत है।

भव्यत्वकी अर्पेक्षा भव्योंके १४ ही गुणस्थान होते हैं। स्रभव्यके पहिला गुण-स्थान ही होता है।

सम्यक्त्वकी श्रपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्दृष्टि श्रादि ११ गुणस्थान होते हैं। वेदकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्दृष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। औपश्रमिक सम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्दृष्टि आदि ८ गुणस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टिके एक सासादन गुणस्थान ही होता है। सम्यग्मिध्यादृष्टिके सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है। मिध्यादृष्टिक मिध्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है।

संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे १२ गुणस्थान होते हैं। असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान ही होता है। अन्तके दो गुणस्थानोंमें संज्ञी और असंज्ञी व्यवहार नहीं होता।

आहारकी श्रपेक्षा आहारकके आदिसे १३ गुणस्थान होते हैं। श्रनाहारकके विम्रहगतिमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि श्रोर श्रासंयतसम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं। समुद्रात करनेवाले सयोगकेवली और श्रयोगकेवली अनाहारक होते हैं। सिद्ध गुणस्थान रहित होते हैं।

संख्याप्ररूपणाका वर्णन भी सामान्य और विशेषकी अपेक्षा किया गया है। सामान्यसे मिश्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है। सासादृनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिश्यादृष्टि, श्रसंयत्सम्यग्दृष्टि और देशसंयत पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। यह इस प्रकार है.—िद्वितीय गुणस्थानमें बावन करोड़ ५२०००००००, तृतीयमें एक सो चार करोड़ १०४०००००००, चतुर्थमें सात सौ करोड़ ७०००००००, श्रीर पञ्चमगुणस्थानमें तेरह करोड़ १३००००००० संख्या है। कहा भी है—देशविरतमें तेरह करोड़, सासादृनमें बावन करोड़, मिश्रमें एक सो चार करोड़ और असंयतमें सात सौ कराड़ जीवों की संख्या है।

प्रमत्तसंयत कोटिपृथक्त्व प्रमाण हैं।

प्रश्न-पृथक्त्य किसे कहते हैं ?

उत्तर-तोनसे ऋषिक और नौसे कम संख्याको प्रथक्त्व कहते हैं। प्रमत्तसंयत जीवों की संख्या ५९३९८२०६ है।

श्रप्रमत्तसंयत जीव संख्यात हैं अर्थात् २५६५५१०३ हैं।

श्चपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय और उपशान्तकपाय ये चार उपशामक हैं इनमें प्रत्येक गुणस्थानके श्चाठ २ समय होते हैं और आठ समयों में क्रमशः १६,२४,३०,३६, ४२,४८,५४,४ सामान्यसे उत्कृष्ट संख्या है। विशेषसे प्रथम समयमें १,२,३ इत्यादि १६ तक उत्कृष्ट संख्या होती है। इसी प्रकार द्वितीय श्चादि समयों में समक्षना चाहिए। कहा भी है—१६,२४,३०,३६,४२,४८,५४,५४ संख्याप्रमाण उपशमक होते हैं।

प्रत्येक गुणस्थानमें २९९ उपशमक होते हैं।

प्रश्न-१६ आदि आठ समयोंकी संख्याका जोड़ ३०४ होता है फिर २९९ कैसे बतलाया ?

उत्तर-ऋाठ समयोंमें ऋोपशमिक निरन्तर होते हैं किन्तु पूर्ण संख्यामें ४ कम होते हैं। अतः चारों गुरास्थानोंके उपशमकोंकी संख्या ११५६ है।

श्रपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूद्दमसाम्पराय, श्लीणकपाय और अयोगकेवली इन गुणस्थानोंमें प्रत्येकके आठ आठ समय होते हैं। और प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे द्विगुणी है। कहा भी है—

३२, ४८, ६०, ७२, ८४, ५६, ५०८, ५०८ क्रमशः प्रथम आदि समयोंकी संख्या है। प्रत्येक गुणस्थान में सम्पूर्ण संख्या ५९८ है।

प्रश्न-इन गुणस्थानोंमें भी ६०८ संख्या होती है, ५९८ किस प्रकार संभव है ?

उत्तर—जिस प्रकार उपशमकों की संख्यामें ५ कम हो जाते हैं उसी प्रकार क्ष्पकोंकी संख्यामें भी द्विगुणी हानि होने से १० कम हो जाते हैं। अतः १९८ ही संख्या होती है। इस प्रकार १ क्षपक गुणस्थानों की समस्त संख्या २९९० है। कहा भी है—

क्षीण कपायों की संख्या २९९० है।

सयोगकेवली भी उपरामकों की अपेक्षा हिगुणित हैं। स्रतः प्रथम समयमें १, २, ३ इत्यादि ३२ पर्यन्त उत्कृष्ट संख्या है। इसी प्रकार द्वितीय आदि समर्थों में समभना चाहिए।

प्रश्न—क्षपकोंकी तरह ही सयोगकेविलयोंकी संख्या है। स्रतः सयोगकेविलका पृथक् वर्णन क्यों किया ?

उत्तर—आठ समयवर्ती समस्त केवित्रयोंकी संख्या ८९८५०२ है। अतः समुद्ति संख्याकी अपेक्षा भूपकोंसे विशेषता होनेके कारण सयोगकेवित्रीका वर्णन पृथक् किया है। कहा भी है—

'जिनों की संख्या ८ लाख ९८ हजार ५०२ है।'

प्रमत्तसंयतसे अयोगकेवली पर्यन्त एक समयवर्ती समस्त जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या ८९९९९९७ हैं। इस प्रकार सामान्य संख्याका वर्णन हुआ।

च्चेत्रका वर्णन सामान्य और विशेषकी अपेक्षा किया गया है। सामान्यसे मिण्यादृष्टियों का च्चेत्र सर्वछोक है। सासादन सम्यग्दृष्टिसे क्षीणकपाय पर्यन्त और अयोगकेवछीका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भाग है। सयोगकेवछीका क्षेत्र छोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा छोकके असंख्यात भाग या सर्वछोक है।

प्रश्न—सयोगकेवृत्लीका लोकके असंख्यातवें भाग चेत्र कैसे है ?

उत्तर—दण्ड और कपाटकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्र होता है। इसका विवरण इस प्रकार है—यदि समुद्धात करने वाला कायोत्सर्गसे स्थित है तो दण्डसमुद्धातको बारह अङ्गुल प्रमाण समवृत्त (गोलाकार) करेगा अथवा मृल शरीरप्रमाण समवृत्त करेगा। और यदि वेठा हुआ है तो प्रथम समयमें शरीरसे त्रिगुण बाहुल्य अथवा तीन वातवलय कम लोक प्रमाण करेगा। कपाटसमुद्धातको यदि पूर्वाभिमुख होकर करेगा तो दक्षिण-उत्तरकी ओर एक धनुष प्रमाण विग्तार होगा। और उत्तराभिमुख होकर करेगा तो पूर्व-पश्चिमकी स्त्रोर द्वितीय समयमें आत्मप्रसर्पण करेगा इसका विशेष व्याख्यान संस्कृत महापुराणपित्तकानमें है। प्रतरकी अपेक्षा लोकके असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है। प्रतर अवस्थामें

सयोगकेवली तीनों वातवलयोंके नीचे ही ख्रात्मप्रदेशोंसे लोकको व्याप्त करता है। लोक पूरण अवस्थामें तीनों वातवलयोंको भी व्याप्त करता है। अतः सर्वलोक भी क्षेत्र होता है।

स्पर्शन भी सामान्य श्रोर विशेषके भेदसे दो प्रकार का है। सामान्यसे मिध्यादृष्टियों के द्वारा सर्वछोक स्पृष्ट है। असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाशके प्रदेशोंको एक राजु कहते हैं। श्रोर तीन सो तेताछीस राजू प्रमाण छोक होता है। छोकमें स्वस्थानविहार, परस्थान विहार और मारणान्तिक उपपाद प्राणियोंके द्वारा किया जाता है। स्वस्थानविहार की श्रपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टियों के द्वारा छोकका असंख्यातवा भाग स्पर्श किया जाता है। परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा हतीयनरक पर्यन्त विहार होनेसे दो राजू क्षेत्र स्पृष्ट हैं। अच्युत स्वर्गके उपरिभाग पर्यन्त विहार होनेसे ६ राजू क्षेत्र स्पृष्ट हैं। इस प्रकार छोकके ८, ४२ या कुछ कम ४४ भाग स्पृष्ट हैं।

प्रश्न-हादश भाग किस प्रकार स्पृष्ट हाते हैं ?

उत्तर-सप्तम नरकमें जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंको छोड़ दिया है वही जीव मारणान्तिक समुद्धात करता है इस नियमसे पष्ट नरकसे मध्यलोक पर्यन्त सासादन-सम्यग्दिष्ट जीव मारणान्तिकको करता है। और मध्यलोकसे लाकके अग्रभागपर्यन्त वादरपृथ्वी, अप् और वनस्पति कायमें उत्पन्न होता है। अतः ७ राजू क्षेत्र यह हुआ। इस प्रकार १२ राजू क्षेत्र हो जाता है। यह नियम है कि सासादनसम्यग्दिष्ट जीव वायुका-यिक, तेजकायिक, नरक और सर्वसूद्दम कायिकों में उत्पन्न नहीं होता है। कहा भी है।

तेजकायिक, वायुकायिक, नरक श्रोर सर्वसूद्मकायिकको छोड्कर वाकीक स्थानों में सासादन जीव उत्पन्न होता है।

प्रश्न-देशोन क्षेत्र कैसे होता है ?

उत्तर-कुछ प्रदेश सासादन सम्यग्दष्टिके स्पर्शन योग्य नहीं होते हैं इसिलये देशोन क्षेत्र हो जाता है। आगे भी देशानता इसी प्रकार समझनी चाहिए।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिऔर असंयतसम्यग्दृष्टियोंके द्वारा लोक का असंस्थानवाँ भाग, लोकके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ भाग स्पृष्ट है।

प्रश्न-किस प्रकार से ?

उत्तर-सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंके द्वारा परस्थानविहारकी अपेक्षा आठ राजू रष्ट्रृष्ट हैं।

संयतासंयतांके द्वारा छोकका अप्रसंख्यातवाँ भाग, छह भाग अथवा कुछ कम चौदह भाग स्पृष्ट हैं।

प्रश्न-किस प्रकार से ?

स्वयं भूर-णमें स्थित संयतासंयत तिर्यञ्जोंके द्वारा मारणान्तिक समुद्वातकी अपेचा छह राजू स्पृष्ट हैं।

प्रमत्तस्यतसे अयोगकवली पर्यन्त गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही है। क्योंकि प्रमत्तसंयत्त आदिका क्षेत्र नियत है और भवान्तरमें उत्पादस्थान भी नियत है। अतः चतुष्कोण रज्जूके प्रदेशोंमें निवास न होनेसे लोकके असंख्यातवाँ भाग स्परान है। सयोगकेवलीके भी क्षेत्रके समान ही लोकका असंख्यातवाँ भाग, लोकके असंख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पर्शन है।

काल-सामान्य और विशेषके भेदसे काल दो प्रकारका है।

सामान्यसे मिथ्यादृष्टियों में नाना जीवोंकी श्रपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी अपेक्षा कालके तीन भेद होते हैं। किसी जीवका काल अनादि श्रौर श्रनन्त है, किसीका श्रनादि और सान्त है। तथा किसीका सादि श्रौर सान्त है। सादि और सान्तकाल जघन्य श्रन्त-र्मुहूर्त है श्रोर उत्कृष्ट कुछ कम श्रधपुद्गलपरिवर्तनकाल है।

सासादन सम्यग्दृष्टियों में सब जीवोंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल ६ आवली है। असंख्यात समयकी एक आवली होती है। संख्यात आविल्योंके समूहको उच्छ्वास कहते हैं। सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लव होता है। ३८३ लवकी एक नाली होती है। दो नालीका एक मुहूर्त होता है अर्थात् ३७७३ उच्छ्वासोंक समूहको मुहूर्त कहते हैं। एक समय अधिक आवलीसे अधिक और एक समय कम मुहूर्तके समयको अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद हैं।

सम्यमिण्यादृष्टियोंमं नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त स्रोर उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। एक जीवकी स्रपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही है। स्रसंयतसम्यन्दृष्टिके नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी स्रपेक्षा जघन्यकाल स्रान्तर्मुहूर्त ओर उत्कृष्टकाल कुछ अधिक तेनीस सागर है। क्योंकि कोई पूर्वकोटि आयुवाला मनुष्य आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तिके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त कर विशेष तपके द्वारा सर्वार्थिसिद्धिमें उत्पन्न हो सकता है। वही जीव सर्वार्थिसिद्धिसे मनुष्य भवमें आकर आठ वर्षके बाद संयम प्रहुण करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कुछ अधिक तेनीस सागर काल हो जाता है।

देशसंयतके नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी श्रपेक्षा जघन्यकाल अन्तर्मूहर्त और उत्क्रप्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

प्रमत्त और अप्रमत्त जीवोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी अपेक्षा जयन्यकाल एक समय है। क्योंकि कोई प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अपनी आयुके एक समय होप रहनेपर श्रप्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मरण करता है। इसी प्रकार अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अपनी श्रायुके एक समय होप रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मृत्युको प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों गुणस्थानोंमें एक जीवका जयन्यकाल एक समय है। श्रीर उत्कृष्टकाल श्रम्तमुंहूर्न है।

चारों उपशमकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट-काल अन्तमुंहूर्त है। क्योंकि चारों उपशमक एक साथ ५४ तक हो सकते हैं श्रीर यह सम्भव है कि उपशमश्रेणीमें प्रवेश करते ही सबका एक साथ मरण हो जाय। इसल्ये जघन्यसे एक समय काल बन सकता है।

प्रश्न-इस प्रकारसे मिथ्यादृष्टिका काल भी एक समय क्यों नहीं होता ?

उत्तर-जिस जीवने मिश्रयात्वको प्राप्त कर लिया है उसका अन्तमुहूर्तके बीचमें मरण नहीं हो सकता । कहा भी है कि सम्यग्दर्शनसे मिश्र्यात्वको प्राप्त कर लेनेपर अनन्तानुबन्धी कपायोंका एक त्र्यावली पर्यन्त पाक नहीं होता है और अन्तर्मुहूर्तके मध्यमें मरण भी नहीं होता है ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव मरणसमयमें उस गुणस्थानको छोड़ देता है अतः उसका भी काल एक समय नहीं है। ऋसंयत और संयतासंयत जीव भी ऋन्तर्मुहूर्तके भीतर मरण नहीं करता अतः इसका भी काल एक समय नहीं है।

चारों क्षपक और अयोगकेवलीका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त है। क्योंकि चारों क्षपक श्रौर अयोगकेवली य नियमस मोज्ञगामी होते हैं श्रातः इनका बींचमें मरण नहीं हो सकता।

सयोगकेवळीका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है श्रौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त है। क्योंकि सयोगकेवली गुणस्थानवर्ती जीव श्रन्तमुहूर्तके अनन्तर श्रयोग-केवली गुणस्थानको प्राप्त करता है।

उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। क्योंकि कोई जीव आठ वर्षके बादमें तप-को म्रहण करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता है। अतः आठ वर्ष कम हो जानेसे कुछ कम पूर्वकोटि काल होता है।

्क गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जाने पर जबतक पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्ति नहीं होती उतने कालको श्रम्तर कहते हैं।

श्चन्तरका विचार सामान्य और विशेष दो प्रकारसे होता है। सामान्यसे मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानमें नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर अर्थात् १३२ सागर है।

क्योंकि कोई जीव वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करनेपर उत्क्रष्टकाल ६६ सागर तक सम्यक्त्वी रह सकता है। पुनः अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनेके बाद पल्यके असंख्यात भाग बीत जानेपर औपशमिक सम्यक्त्वको प्रहण करनेकी योग्यता होती है। इतने अन्तरके बाद पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्रहण करनेकी योग्यता होती है। इस तरह वेदक-सम्यक्त्वको पुनः प्रहण करके ६६ सागर बिताता है। इस तरह दो बार छ्यासठ सागर अन्तर आ जाता है।

सासादन सम्यग्द्दष्टि गुणस्थानमें नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम अर्थपुद्गळपरिवर्तन है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नाना जीवोंकी अषेक्षा सासादनगुणस्थानकी तरह ही अन्तर है। एक जीवकी ऋषेक्षा जघन्य अन्तर ऋन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अध-पुद्गळपरिवर्तन है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसं अप्रमत्तसंयततक नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तमृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गलपरिवतन है। चारों उपशमकोंक नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्व है। एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तमृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गलपरिवर्तन है।

चारों क्षपक श्रोर अयोगकेवलीके नाना जीवोंकी श्रपेचा जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह माह है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है।

सयोगकेवलीके नाना जीव श्रथवा एक जावकी अपेक्षा श्रन्तर नहीं है।

सामान्य श्रौर विशेषके भेदसे भाव दो प्रकारका है। सामान्यसे मिथ्यादृष्टिगुण-स्थानमें मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेसे ओदयिक भाव है। सासादनगुणस्थानमें पारिणा-मिक भाव होता है।

प्रश्न-अनन्तातुवन्धिकषायके उदयसे द्वितीय गुणस्थान होता है अतः इस गुण-स्थानमें औदयिक भाव क्यों नहीं वतलाया ?

उत्तर-मिश्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानों में दर्शनमोहनीयके उदय आदिकी अपेक्षासे भावोंका वर्णन किया गया है। और सासादनगुणस्थानमें दर्शनमोहनायके उदय, उपशम, क्षय और ज्ञयोपशम न होनेसे पारिणामिक भावका सद्भाव आगममें कहा है।

मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव होता है।

प्रश्न-सर्वचाती प्रकृतियोंके उदय न होने १ र छोर देशचाती प्रकृतियोंके उदय होने १ र क्षायोपरामिक भाव होता है। लेकिन सम्यग्मिश्यात्वप्रकृति देशचाती नहीं है क्योंकि आगममें उसको सर्वचाती वतलाया है। ख्रतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायोपरामिक भाव कैसे संभव है ?

उत्तर-उपचारसे सम्यामिध्यात्वप्रकृति भी देशघाती है। सम्यामिध्यात्वप्रकृति एक-देशसे सम्यक्त्वका घात करती है। वह मिध्यात्वप्रकृतिके समान सम्यक्त्वका सर्वघात नहीं करती। सम्यामिध्यात्वप्रकृतिके उदय होनेपर सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंमें चलाचलस्प परिणाम होते हैं। अतः सम्यामिध्यात्वप्रकृति उपचारसे देशघाती है और देशघाती होनेसे तीसरे गुणस्थानमें ज्ञायेपशमिकभावका सङ्गाव युक्तिसंगत है।

अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें आँपशर्मिक, श्लायिक और श्लायेपश्मिक भाव होते हैं। असंयत और्दायक भावसे होता है। संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें चायोपश्मिक भाव होता है। चारों उपशमक गुणस्थानोंमें औपश्मिक भाव होता है। चारों श्लपक, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें श्लामिक भाव होता है।

अल्पबहु बका वर्णन भी सामान्य और विशेषके भेदसे किया गया है। सामान्यसे ऋपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण श्रीर सूक्ष्मसांपराय इन तीन उपशम गुणस्थानों में उपशमक सब से कम हैं। आठ समयों में क्रमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या १, २, ३ इत्यारि है और उत्कृष्ट संख्या १६, २४, ३०, ३६, ४२, ४८, ५४, ५४ है। अपने २ गुणस्थान कालमें इनकी संख्या बराबर है। उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या संख्याके वर्णनमें वतलाई जा चुकी है। उपशमक जीवों की संख्या सबसे कम होनेके कारण पिहले इनका वर्णन किया गया है। तीन उपशमकों को कपाय सिंहत होनेसे उपशान्त कपायसे प्रथक निर्देश किया गया है। तीन अपक गुणस्थानवर्ती जीव उपशमकों से संख्यातग्या मुने हैं। सूक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष श्राधक हैं। क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायमें उपशमक और क्षपक होनों का ब्रहण किया गया है।

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या संख्याके वर्णनमें वतलाई जा चुकी है। सयोगकेवली च्रोर अयोगकेवली जीवों की संख्या प्रवेश की च्रपेक्षा वरावर है। अपने कालमें सर्वसयोगकेवलियोंकी संख्या ८५८५०२ है। अप्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। संयतासंयत संख्यातगुने हैं। स्थातास्यतों के अल्पवहुत्व नहीं है, क्योंकि संयतों की तरह इनमें गुणस्थान का भेद नहीं है। सासादन सम्यग्दृष्टि संख्यातगुने ५२०००००० हैं। सम्याम्यग्दृष्टि संख्यातगुने १०४००००००० हैं। असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातगुने ७००००००००० हैं। मिण्यादृष्टि अनन्तगुने हैं।

इसन्त्रकार सत् संख्या आदि का गुणस्थानों में सामान्य की अपेक्षासे वर्णन किया गया है। विशेष की ऋषेक्षासे वर्णन विस्तारभय से नहीं किया है।

सम्यग्ज्ञान का वर्णन--

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥ भति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय श्रौर केवल ये पाँच सम्यग्ज्ञान हैं। मित ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर पाँच इन्द्रियों ख्रोर मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मितज्ञान है। श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर मितज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान है। इन्द्रिय और मन की सहायता के विना रूपी पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है। नीचे अधिक श्रीर उपर अरूप विषय को जानने के कारण इसको अवधि कहते हैं। देव अवधिज्ञान ने नीचे सातवें नरक पर्यन्त और उपर अपने विमान की ध्वजा पर्यन्त देखते हैं। अथवा विषय नियत होने के कारण इसको अवधि कहते हैं। अवधिज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। दूसरे के मनमें स्थित पदार्थको (मन की बात को) जानने वाले ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञानमें मनको सहायक होने के कारण मितज्ञानका प्रसङ्ग नहीं हो सकता क्योंकि मन निमित्तमात्र होता है जैसे आकाशमें चन्द्रमा को देखो'यहाँ आकाश केवल निमित्त है अतः मन मनःपर्यय ज्ञान का कारण नहीं है। जिसके लिए मुनिजन बाह्य श्रीर अभ्यन्तर तप करते हैं उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सम्पूर्ण द्रव्यों और उनकी श्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपत् जानने वाले अमहाय (दृसरे की अपेन्ना रहित) ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं।

केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अन्तमें होती है अतः इसका प्रहण अन्तमें किया है। केवलज्ञानके समीपमें मनःपर्यय का प्रहण किया है क्योंकि दोनों का अधिकरण एक ही है। दोनों यथाख्यातचारित्रवालके होते हैं। केवलज्ञानसे अवधिज्ञान को दूर रखाहै क्योंकि वह केवलज्ञानसे विश्वकृष्ट (दूर) है। प्रत्यक्षज्ञानों के पहिले परोक्षज्ञान मति और श्रुति को रखा है क्योंकि दोनों की प्राप्ति सरल है। सब प्राणी दोनों ज्ञानों का अनुभव करते हैं।

मित और श्रुतज्ञान की पद्धित श्रुत परिचित और अनुभूत है। वचन से सुनकर उसके एकवार स्वरूपसंवेदन को परिचित कहते हैं, तथा बार वार भावना को अनुभूत कहते हैं।

#### ज्ञान की प्रमाणता

#### तत्प्रमाणे ॥ १० ॥

ऊपर कहे हुये मित, श्रुत, अविध, मनः पर्यय और क्वेबल ये पाँचों ही ज्ञान प्रमाण हैं। अन्य सिन्नकर्प या इन्द्रिय च्यादि प्रमाण नहीं हो सकते। इन्द्रिय च्यादि प्रमाण नहीं हो सकते। इन्द्रिय च्यादि सम्बन्ध को सिन्नकर्प कहते हैं। यदि सिन्नकर्प प्रमाण हो तो सूच्म (परमाणु आदि) व्यवहित् (राम, रावण आदि) च्योर विष्ठकृष्ट (मेरु आदि) अर्थों का प्रहण नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रियोंके साथ इन पदार्थोंका सिन्नकर्प संभव नहीं है। और उक्त पदार्थों का प्रत्यक्त न होनेसे कोई सर्वज्ञाभाव हो जायगा। वृसरी बात यह भी है कि चच्च च्यौर मन च्यप्राप्यकारा (पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना ही जानने वाले) हैं। च्यतः सब इन्द्रियों के द्वारा सिन्नकर्प न होनेसे सिन्नकर्पको प्रमाण माननेमें अन्याप्ति दोष भी आता है। उक्त कारणोंसे इन्द्रिय भी प्रमाण नहीं हो सकती। चच्च आदि इन्द्रियों का विषय च्यल्प है च्यौर क्षेय च्यनन्त है।

प्रश्न-( नैयायिक ) जैन ज्ञानको प्रमाण मानते हैं ख्रतः उनके यहाँ प्रमाणका फल नहीं बनेगा क्योंकि अर्थाधिगम (ज्ञान ) को ही फल कहते हैं। पर जब वह ज्ञान प्रमाण हो गया तो फल क्या होगा ? प्रमाण तो फलवाला अवश्य होता है। सिन्निकर्ष या इन्द्रिय को प्रमाण माननेमें तो अर्थाधिगम (ज्ञान ) प्रमाणका फल बन जाता है।

हत्तर—यदि सिन्निक प्रमाण है और अर्थाधिगम फल है तो जिस प्रकार सिन्निक दो बस्तुओं (इन्द्रिय श्रीर घटादिअर्थ) में रहता है उसी प्रकार अर्थाधिगमको भी दोनों में रहना चाहिये। और ऐसा होने पर घटादिकको भी ज्ञान होने लगेगा। यदि नैयायिक यह कहे कि श्रात्माको चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामें ही रहता है तो उसका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि नैयायिक के मतमें सब अर्थ स्वभावसे श्रचेतन हैं और आत्मामें चेतनत्व गुण का समवाय (सम्बन्ध) होनेसे आत्मा चेतन होता है। यदि नैयायिक आत्मा को स्वभावसे चेतन मानते हैं तो उनके मत का विरोध होगा। क्योंकि उनके मतमें आत्माको भी स्वभावसे श्रचेतन बतलाया है।

जैनेंकि मतमें ज्ञान को प्रमाण मानने पर भी फलका अभाव नहीं होगा, क्योंकि अर्थके जान लेने पर श्रात्मामें एक प्रकारकी प्रीति उत्वन्न होती है इसीका नाम फल है। श्रथबा उपेक्षा या श्रज्ञाननाशको फल कहेंगे। किसी वस्तुमें राग और द्वेष का न होना उपेक्षा है। तृण श्रादि वस्तुके ज्ञान होने पर उपेक्षा होती है। किसी पदार्थका जानने से उस विषयक श्रज्ञान दूर हो जाता है। यही प्रमाण के फल हैं।

प्रश्न—यदि प्रमेयको जानने के लिये प्रमाणकी आवश्यकता है तो प्रमाणको जानने के लिये भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी। और इस तरह अनवस्था दोप होगा। अप्रामाणिक अनन्त अर्थों की कल्पना करने को अनवस्था कहते हैं।

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व घ्यौर परका प्रकाशक होता है। अतः प्रमाणको जाननेके छिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश करता है और घटपटादि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार प्रमाण भी अपनेको जानता है तथा घ्रन्य पदार्थों को भी जानता है। यदि प्रमाण अपनेको नहीं जानेगा तो स्वाधिगमका अभाव होनेसे स्मृतिका भी घ्रभाव हो जायगा। और स्मृतिका घ्रभाव होनेसे छोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि प्रायः छोकव्यवहार स्मृतिके आधारपर ही चछता है।

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोत्त ये दो भेद बतलानेके छिये सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग किया है। अन्य वादी प्रत्यत्त, अनुमान, उपमान, आगम, ऋथीपित और ऋभाव इन प्रमाणींको पृथक् २ प्रमाण मानते हैं। पर वस्तुतः इनका ऋन्तर्भीव प्रत्यत्त और परोक्ष प्रमाणमें ही हो जाता है।

# परोक्ष प्रमाण— आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

मित और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। श्रुतज्ञानको मितज्ञानके समीपमें होनेके कारण श्रुतज्ञानका महण भी आद्यशब्दके द्वारा हो जाता है। इन्द्रिय, मन, प्रकाश ख्रीर गुरुके उपदेश आदिको पर कहते हैं। मितज्ञानावरण ख्रीर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमको भी पर कहते हैं। उक्त प्रकार 'पर' की सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष है।

#### प्रत्यक्ष प्रमाण---

#### प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अक्ष आत्माको कहते हैं। जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना केवल आत्माकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं वह प्रत्यक्ष हैं। यहाँ ज्ञानका अधिकार (प्रकरण) होनेसे श्रवधिदर्शन और केवल्रदर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकते । श्रौर 'सम्यक्' शब्दका अधिकार होनेसे विभङ्गज्ञान (कुअविध) भी प्रमाण नहीं हो सकता है। विभङ्गज्ञान मिध्यात्वके उदयके कारण अर्थी का विपरीत बोध करता है।

जो लोग इन्द्रिय जन्य झान को प्रत्यत्त मानते हैं उनके यहाँ सर्वझ को प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं हो सकेगा । सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियपूर्वक नहीं होता है। यदि सर्वज्ञका ज्ञान भी इन्द्रियपूर्वक होने लगे तो वह सर्वज्ञ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा सब पदार्थीका ज्ञान असंभव है। यदि सर्वज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो मनका उपयोग भी क्रमिक होता है श्र्यतः सर्वज्ञत्वका अभाव हो जायगा। आगमसे पदार्थों को जानकर भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि आगम भी प्रत्यक्षज्ञानपूर्वक होता है। पदार्थों का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नहीं हो सकता। योगिप्रत्यक्षको यदि इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है तो सर्वज्ञाभावका प्रसङ्ग ज्योंका त्यों बना रहता है। अतः इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष वही है जो केवल आत्माकी सहा-यतासे उत्पन्न हो।

#### मतिज्ञानके विशेष-

# मतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥

मित, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, श्रभिनिबोध इत्यादि मितिज्ञानके नामान्तर हैं। यद्यपि इनमें स्वभावकी अपेक्षा भेद है, लेकिन रूढ़िसे ये सब मितिज्ञान ही कहे जाते हैं। जैसे इन्द्रन (कीडा) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद होनेपर भी एक ही राचीपित (इन्द्र) के इन्द्र, राक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम हैं। मित, स्मृति आदि ज्ञान मितिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं, इनका विषय भी एक ही है और श्रुत आदि ज्ञानोंमें ये भेद नहीं पाये जाते हैं, अतः ये सब मितिज्ञानके ही नामान्तर हैं।

पाँच इन्द्रिय श्रीर मनसे जो अवमह, ईहा, अवाय श्रीर धारणाज्ञान होता है वह मित है। स्वसंवेदन और इन्द्रियज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते हैं। तत् (वह) इस प्रकार अतीत श्रर्थके स्मरण करनेको स्मृति कहते हैं। 'यह वही हैं', 'यह उसके सहश हैं' इस प्रकार पूर्व और उत्तर अवस्थामें रहनेवालो प्रार्थकी एकता, सहशता आदिके ज्ञानको संज्ञा (प्रत्यिम्ज्ञान) कहते हैं। किन्हीं दो प्रदार्थीमें कार्यकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको चिन्ता (तर्क) कहते हैं। जैसे अग्निके बिना धूम नहीं होता है, आत्माके बिना श्रार व्यापार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार विचारकर उत्त पदार्थों में कार्यकारण सम्बन्धका ज्ञान करना तर्क है। एक प्रत्यक्ष पदार्थको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष श्रर्थका ज्ञान करना तर्क है। एक प्रत्यक्ष पदार्थको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष श्रर्थका ज्ञान करना अभिनिबोध (अनुमान) है जैसे पर्वतमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान करना। आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा श्रादिका प्रहण करना चाहिये। दिन या रात्रिमें कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है वह प्रतिभा है। जैसे प्रातः मुझे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होगी या कल मेरा भाई श्रायगा श्रादि। अर्थको प्रहण करनेकी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। और पाठको प्रहण करनेकी शक्ति नाम मेधा है।

कहा भी है-आगमाश्रित ज्ञान मित है। बुद्धि तःकालीन पदार्थका साक्षात्कार करती है ज्ञान्त्रतीतको तथा मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थों का परिज्ञान करती है।

#### मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण -

# तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

मतिज्ञान पाँच इन्द्रिय श्रीर मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है।

परम ऐश्वर्यको प्राप्त करनेवाले आत्माको इन्द्र और इन्द्रके लिङ्ग (चिह्न) को इन्द्रिय कहते हैं। मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होनेपर आत्माको अर्थकी उपलिच्धमं जो सहायक होता है वह इन्द्रिय है। अथवा जो सूक्ष्म-अर्थ (आत्मा) का सद्भाव सिद्ध करे वह इन्द्रिय है। स्पर्शन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अनुमान किया जाता है। अथवा नामकर्मकी इन्द्र संज्ञा है और जिसकी रचना नामकर्मके द्वारा हुई हो वह इन्द्रिय है। अर्थात स्पर्शन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते हैं। मनको अनिन्द्रिय कहते हैं। अनिन्द्रिय, मन, अन्तःकरण ये सब पर्यायवाची शब्द हैं।

प्रश्न—स्पर्शन आदिकी तरह मनको इन्द्रका छिङ्ग (अर्थोपछिट्य में सहायक) होनेपर भी अनिन्द्रिय क्यों कहा ?

उत्तर — यहाँ इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नहीं है किन्तु ईपत् इन्द्रिय का नाम अनिन्द्रिय है। जैसे 'अनुदरा कन्या' (विना उदर की कन्या) कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके 'उदर है ही नहीं' किन्तु इसका इतना ही अर्थ है कि उसका उदर छोटा है। मनको अनिन्द्रिय इसीछिये कहा है कि जिस प्रकार चन्नु आदि इन्द्रियों का स्थान और विषय निश्चित है इस प्रकार मनका स्थान और विषय निश्चित नहीं है। तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ कालान्तरस्थायी है और मन क्षणस्थायी है। मनको श्चन्तः करण भी कहते हैं क्योंकि यह गुणदोपादि के विचार और स्मरण आदि ज्यापारों में इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है श्चौर चन्नु आदि बाह्य इन्द्रियों की तरह पुरुषों को दिखाई नहीं देता।

''अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा'' इस नियमके अनुसार पहिले मितज्ञानका वर्णन होने से इस सूत्र में भी मितज्ञानका ही वर्णन समभा जाता। फिर भी मितज्ञानका निर्देश करनेके लिये सूत्रमें दिया गया 'तत' शब्द यह बतलाता है कि आगेके सूत्रमें भी मितज्ञानका सम्बन्ध है। अर्थात् अवप्रह आदि मितज्ञानके ही भेद हैं। 'तत्' शब्दके बिना यह अर्थ हो जाता कि मित्त, स्मृत आदि मितज्ञान है और श्रुत इन्द्रिय श्रीर अनिन्द्रियके निमित्तसे होता है तथा अवप्रह आदि श्रुत के भेद हैं।

#### मतिज्ञानके भेद-

#### अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥

मतिज्ञानके अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार भेद हैं।

विषय श्रौर विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियों के सम्बन्ध होनेपर सबसे पहिले सामान्य दर्शन होता है और दर्शनके श्रमन्तर जो प्रथम ज्ञान होता है वह अवग्रह है। अर्थात् प्रत्येक ज्ञानके पहिले दर्शन होता है। दर्शनके द्वारा वस्तुकी सत्तामात्रका ग्रहण होता है जैसे सामने कोई वस्तु है। फिर दर्शनके बाद यह शुक्ल रूप है इस प्रकारके ज्ञानका नाम अवग्रह है।

श्रवप्रहसे जाने हुये अर्थको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छाके बाद 'ऐसा होना चाहिए' इस प्रकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को ईहा कहते हैं। जैसे यह शुक्त बस्तु बलाका (बकपंक्ति) होना चाहिए। अथवा ध्वजा होना चाहिए। ईहा ज्ञानको संशय नहीं कह सकते क्योंकि यथार्थमे ईहामें एक वस्तुके ही निर्णयकी इच्छा रहती है जैसे यह बलाका होना चाहिये। विशेष चिन्होंको देखकर उस वस्तुका निश्चय कर लेना अवाय है। जैसे उड़ना, पंखोंका चलाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह बलाका ही है। अवायसे जाने हुये पदार्थको कालान्तरमं नहीं भूलना धारणा है। धारणा ज्ञान स्मृतिमें कारण होता है।

# मतिज्ञानके उत्तरभेद— बहुबहुविश्रक्षिप्रानिःसृताऽनुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ॥ १६ ॥

बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसत, अनुक्त और ध्रुव तथा इनसे उलटे एक, एकविध, अक्तिप्र, निःस्त, उक्त और अघ्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोंका अवग्रह आदि ज्ञान होता है।

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थींका नाम बहु है। बहु शब्द संख्या और परिमाणको वनलाता है जैसे 'बहुत आदमी' इस वाक्यमें बहुत शब्द दो से अधिक संख्याको बतलाता है। और 'बहुत दाल भात' यहाँ बहुशब्द परिमाणवाची है। अनेक प्रकारके पदार्थींको बहुविध कहते हैं। जिसका ज्ञान शाब हो जाय वह चित्र है। जिस प्रदार्थके एकदेशको देखकर सर्वदेशका ज्ञान हो जाय वह अनिःस्त है। बचनसे विना कहे जिस वस्तुका ज्ञानहो जाय वह अनुक्त है। बहुत काल तक जिसका यथार्थज्ञान वना रहे वह ध्रुव है। एक पदार्थ को एक और एक प्रकारके पदार्थोंको एकविध कहते हैं। जिसका ज्ञान शीब्र न हो वह अक्षित्र है। प्रकट पदार्थों को निःस्तुत कहते हैं। वचन को सुनकर अर्थ का ज्ञान होना उक्त है। जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह अश्चुव है।

उक्त बारह प्रकारके अथों के इिन्द्रिय ऋौर मनके द्वारा ऋवयह आदि चार ज्ञान होते हैं। अतः मतिज्ञानके १२×४×६=२८८ भेद हुये। यह भेद अर्थावयहके हैं। व्यञ्जना-वयहके ४८ भेद ऋागे बतलाये जाँयगे। इस प्रकार मतिज्ञानके कुल २८८×४८=३३६ भेद होते हैं।

ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमके प्रकर्पसे बहु आदिका ज्ञान होता है। अरेर ज्ञानावरणके क्षयोपशमके अप्रकर्षसे एक आदि पदार्थी का ज्ञान होता है।

बहु और बहुविधिमें भेद—एक प्रकारके पदार्थोंको बहु और बहुत प्रकारके पदार्थोंको बहुविध कहते हैं।

उक्त श्रौर निःसतमें भेद—दूसरेके उपदेशपूर्वक जो ज्ञान होता है वह उक्त है और परोपदेशके बिना स्वयं ही जो ज्ञान होता है वह निःसत है।

कोई 'चित्रनिःस्त'—ऐसा पाठ मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति कानसे शब्दको सुनकर ही यह शब्द मोरका है अथवा मुर्गेका है यह समझ लेता है। कोई शब्द-मात्रका ही ज्ञान कर पाता है। इनमें यह मयूरका ही शब्द है अथवा मुर्गका हो शब्द है इस प्रकारका निश्चय हो जाना निःस्त है।

प्रवावप्रह और धारणामें भेद-प्रथम समयमें जैसा अवप्रह हुआ है द्वितीयादि समयों में उसी रूपमें वह बना रहे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम प्रवावप्रह हैं। ज्ञानावरणकर्मके क्ष्योपशमकी विशुद्धि ख्रौर संक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवप्रह, कभी बहुतका अवप्रह, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अध्रुवावप्रह है, किन्तु धारणा गृहीत अर्थों को कालान्तरमें नहीं भूलनेका कारण होती हैं। धारणासे ही कालान्तरमें किसी वस्तुका स्मरण होता है। इस प्रकार इनमें अन्तर है।

# अर्थस्य ॥ १७ ॥

ऊपर कहे गए बहु आदि बारह भेद ऋर्थके होते हैं। चक्षु आदि इन्द्रिगोंके विषयभूत स्थिर और स्थूल वस्तुको अर्थ कहते हैं। द्रव्यको भी अर्थ कहते हैं।

यद्यपि बहु आदि कहनेसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि बहु आदि अर्थ ही हैं। लेकिन इस सूत्रको बनानका प्रयोजन नैयायिकके मतका निराकरण करना है। नंयायिक मानते हैं कि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्श आदि पाँच गुणोंका ही ज्ञान होता है अर्थका नहीं। लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि उनके मतमें गुण अमूर्त हैं और अमूर्त वस्तुके साथ मूर्त इन्द्रियका सिन्नकर्ष नहीं हो सकता है। पर हमारे (जनिक) मतके अनुसार इन्द्रियसे द्रव्यका सिन्नकर्ष होता है और चूँकि रूप आदि गुण द्रव्यके अप्रथक् हैं अतः द्रव्यके प्रहण होनेपर रूप आदि गुणोंका हहण हो जाता है। द्रव्यके सिन्नकर्ष तद-भिन्न गुणोंमेंभी सिन्नकर्षका व्यवहार होने लगता है, वस्तुतः उनसे सीधा सिन्नकर्ष नहीं है।

#### व्यञ्जनावप्रह-

#### व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

अञ्यक्त शन्द आदि पदार्थों का केवल अवमह ही होता है, ईहादि तीन ज्ञान नहीं होते। बहु आदि वारह प्रकारके अञ्यक्त अर्थों का अवमह ज्ञान चक्षु और मनको छोड़कर शेप चार इन्द्रियोंसे होता है। अतः व्यक्तनावमह मतिज्ञानके १२×४=४८ भेद होते हैं।

व्यक्त प्रहण करनेको अर्थावमह श्रीर श्रव्यक्त प्रहण करनेको व्यञ्जनावमह कहते हैं। जिस प्रकार नवीन मिट्टीका वर्तन एक,दो बूँद पानी डालनेसे गीला नहीं होता है लेकिन बार बार पानी डालनेसे वही वर्तन गीला हो जाता है उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोत्रादिके द्वारा शब्द आदिका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तब तक व्यञ्जनावमह ही रहता है और स्पष्टज्ञान होनेपर उस अर्थ में ईहा श्रादि ज्ञान भी होते हैं। यह सूत्र नियामक है श्रर्थात् यह वतलाता है कि व्यञ्जनहूप श्रर्थका अवमह ही होता है ईहादि नहीं।

### न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥

च जु और मनके द्वारा व्यञ्जनावम्रह नहीं होता है।

चक्कु श्रोर मन अप्राप्यकारी हैं श्रर्थात् ये विना स्पर्श या सम्बन्ध किये ही श्रर्थ का ज्ञान करते हैं। स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ अग्नि को छूकर यह जानती हैं कि यह गर्म है किन्तु चक्कु और मन पदार्थ के साथ सिन्नकर्ष (सम्बन्ध) के विना ही उसका ज्ञान कर लेते हैं।

त्रागम श्रौर युक्तिके द्वारा चज्जमें अप्राप्यकारिताका निश्चय होता है। आगममें बताया है कि—श्रोत्र स्पृष्ट शब्द को जानता है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा घ्रास्पेन्द्रिय अपने स्पर्श रस श्रौर गन्ध विषयों को स्पृष्ट और बद्ध अर्थात् पदार्थके सम्बन्धसे इन्द्रियमें अग्रुकप्रकार का रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती है। ठेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के विना दूर से ही रूपको अस्पृष्ट और अबद्ध रूपसे जानती है। इस विषयमें युक्तिभी है—यदि चक्षु प्राप्यकारी होता तो अपनी आखमें लगाये गये अंजन का प्रत्यक्ष होना चाहिये था। ठेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि यदि चक्षु प्राप्यकारी हो तो उसके द्वारा दूरवर्ती पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये। जब कि चन्नु पासके पदार्थ (अंजन) को नहीं जानता है और दूरके पदार्थों को जानता है तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि चन्नु अप्राप्यकारी है।

# श्रुतज्ञान का वर्णन--

# श्रुतं मतिपूर्वे दचनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

श्रुतिज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है और उसके दो, अनेक तथा बारह भेद हैं।

मितज्ञान श्रुतज्ञानका कारण है। पहिले मितज्ञान होता है श्रीर बादमें श्रुतज्ञान। किसीका ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मितज्ञानको श्रुतज्ञानका कारण होनेसे श्रुतज्ञान मितिज्ञान ही है पृथक् ज्ञान नहीं है। क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि कार्य कारणके समान ही होता है। घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी होते हैं लेकिन घट, दण्ड श्रादि रूप नहीं होता है। अतः श्रुतज्ञान मितज्ञानसे भिन्न है। मितज्ञान श्रुतज्ञानका निमित्तमात्र है। श्रुतज्ञान मित्रज्ञान मितज्ञानके हानेपर भी बल्लान् श्रुतावरण कर्मके उदय होनेसे पूर्ण श्रुतज्ञान नहीं होता।

श्रुतज्ञानको जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपेक्षाभेदसे ही। किसी देश या कालमें किसी पुरुषने श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नहीं की है। अमुक द्रव्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि भी होता है तथा अन्त भी। चतुर्थ च्रादि कालों में, पूर्वविदेह आदि क्षेत्रों में और कल्पके आदि में श्रुतज्ञान सामान्य अर्थात् सन्तिकी अपेक्षा अनादिनिधन है। जैसे अंकुर और बीजकी सन्तित अनादि होती है। लेकिन तिरोहित श्रुत-ज्ञानका वृपभसन आदि गणधरोंने प्रवर्तन किया इसलिए वह सादि भी है। भगवान् महावीरसे जो शब्दवर्गणाएँ निकलीं वे नष्ट हुई अतः उनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना ज्ञाता है। च्रातः श्रुतज्ञान सादि है और मितज्ञानपूर्वक होता है।

मीमांसक वेदको अपोरुपेय मानते हैं। लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंिक शब्द, पद और वाक्यों के समूहका नाम ही तो वेद है और शब्द आदि अनित्य हैं तो फिर वेद नित्य केंसे हो सकता है। उनका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि वेद यदि पौरुपेय होते तो वेदों के कर्ताका स्मरण होना चाहिये। क्योंिक यह कोई नियम नहीं है कि जिसके कर्ताका स्मरण न हो वह श्र्योंरुपेय हैं। ऐसा नियम होनेसे चोरीका उपदेश भी अपोरुपेय हो जायगा और अपोरुपेय होनेसे प्रमाण भी हो जायगा। अतः वेद पौरुपेय ही है। दुसरे वादी वेदके कर्ताको मानते ही हैं। नैयायिक चतुराननको, जैन कालासुरको और बोद्ध अष्टकको वेदका कर्ता मानते हैं।

प्रत-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके समय मित और श्रुत दोनों ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ होती है स्रतः श्रुतज्ञान मितपूर्वक कैसे हुआ ?

उत्तर-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेसे कुमित और कुश्रुतज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप हो जाते हैं। प्रथम सम्यक्त्वसे मित और श्रुतज्ञानमें सम्यक्त्वपना आता है किन्तु श्रुतज्ञान की उत्पत्ति तो मितपूर्वक ही होती हैं। आराधनासारमें भी कहा है कि जिस प्रकार दीपक और प्रकाशमें एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-कार्य भाव है उसी तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें भी। सम्यग्दर्शन पूर्वमें कमशः उत्पन्न ज्ञानोंमें सम्यक्त्व व्यपदेश का कारण होता है। यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं लेकिन सम्यग्दर्शन ज्ञान के सम्यक्त्वपनेमें हेतु होता है जैसे एक साथ उत्पन्न होने वाले दीपक और प्रकाशमें दीपक प्रकाशका हेतु होता है।

प्रश्त-श्रुतज्ञानपूर्वक भी श्रुतज्ञान होता है। जैसे किसीको घटशब्द सुनकर घ और ट अक्षरोंका जो ज्ञान होता है वह मितज्ञान है, तथा घट शब्दसे घट अर्थका

ज्ञान श्रुतज्ञान है। घट अर्थके ज्ञानके बाद जलधारण करना घटका कार्य है इत्यादि उत्तरवर्ती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान है। अतः यहाँ श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार किसीने धूम देखा बह मितज्ञान हुआ। और धूम देखकर अग्निको जाना यह श्रुतज्ञान हुआ। पुनः श्राग्निज्ञान (श्रुतज्ञान) से अग्नि जलाती है इत्यादि उत्तर-कालीन ज्ञान श्रुतज्ञान है। इसलिये श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होती है।

उत्तर—श्रुनज्ञान पूर्वक जो श्रुत होता है वह भी उपचारसे मितपूर्वक ही कहा जाता है। क्योंकि मितज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला प्रथम श्रुत उपचारसे मित कहा जाता है। अतः ऐसे श्रुतसे उत्पन्न होनेवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मितपूर्वक ही सिद्ध होता है। अतः मित-पूर्वक श्रुत होता हैं ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं है।

श्रुतज्ञानके दो भेद हैं—अङ्गबाह्य और अङ्गप्रविष्ट । अङ्गबाह्यके अनेक और अङ्ग-प्रविष्टके बारह भेद हैं ।

अङ्गबाद्यके मुख्य चौदह भेद निम्न प्रकार हैं-

- १ सामायिक-इसमें विस्तारसे सामायिकका वर्णन किया गया है।
- २ स्तव-इसमें चौबीस तीर्थंकरोंको स्तुति है।
- ३ वन्द्ना-- इसमें एक तीर्थंकर की स्तुति की जाती है।
- ४ प्रतिक्रमण इसमें किये हुये दोपोंका निराकरण बतलाया है।
- ५ वैनियक—इसमें चार प्रकारकी विनयका वर्णन है।
- ६ कृतिकर्म -इसमें दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मीका वर्णन है।
- ७ दशबंकालिक—इसमें यतियोंके आचारका वर्णन है। इसके वृक्ष, कुसुम आदि दश अध्ययन हैं।
  - ८ उत्तराध्ययन—इसमें भिज्ञुओंके उपसर्ग सहनके फलका वर्णन है।
- ९ कल्पव्यवहार—इसमें यतियोंको सेवन योग्य विधिका वर्णन और स्रयोग्य सेवन करने पर प्रायक्षितका वर्णन है।
- १० कल्पाकल्प—इसमें यति श्रोर श्रावकोंके किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं इत्यादि निरूपण है।
  - ११ महाकल्प इसमें यतियोंकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वर्णन है।
  - १२ पुण्डरीक—इसमें देवपदकी प्राप्ति कराने वाले पुण्यका वर्णन है।
  - १३ महापुण्डरीक--इसमें देवाङ्गनापदके हेतुभूत पुण्यका वर्णन है।
- १४ अशीतिका—इसमें प्रायश्चित्तका वर्णन है। इन चौदह भेदोंको प्रकीर्णक कहते हैं।

स्राचार्योंने स्रलप स्रायु, अल्पबुद्धि स्रोर हीनबलवाले शिष्योंके उपकारके लिये प्रकीर्णकों की रचना की है। वास्तवमें तीर्थंकर परमदेव और सामान्य केविल्योंने जो उपदेश दिया उसकी गणधर तथा स्रव्य आचार्योंने शास्त्ररूपमें रचना की। और वर्तमान कालवर्ती आचार्य जो रचना करते हैं वह भी आगमके अनुसार होनेसे प्रकीर्णकरूपसे प्रमाण है। प्रकीर्णक शास्त्रोंका प्रमाण २५०३३८० रलोक और १५ अच्तर हैं।

श्रद्गप्रविष्टके बारह भेद हैं-

१ आचाराङ्ग—इसमें यतियोंके आचारका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या अठारह हजार है।

- २ सूत्रकृताङ्ग इसमें ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या छत्तीस हजार है।
- ३ स्थानाङ्ग-एक दो तीन त्रादि एकाधिक स्थानोंमें षड्द्रव्य आदिका निरूपण है। इसके पर्दोकी संख्या वयालीस हजार है।
- ४ समवायाङ्ग—इसमें धर्म, अधर्म, लोकाकारा,एकजीव असंख्यातप्रदेशी हैं। सातवें नरकका मध्यविल जम्बूद्धीप,सर्वोर्थसिद्धिका विमान और नन्दीश्वर द्वीपकी बापी इन सबका एकलाख योजन प्रमाण है, इत्यादि वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या चौंसठ हजार है।
- ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति—इसमें जीव हैं या नहीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा किये गये साठ हजार प्रश्नोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या दो लाख अट्टाईस हजार है।
- ६ ज्ञातकथा—इसमें तीर्थंकरों और गणधरोंकी कथाओंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या पाँच लाख पचास हजार है।
- ७ उपासकाध्ययन--इसमें श्रावकोंके आचारका वर्णन है । इसके पदींकी संख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है ।
- ्र अन्तः कृतदश-प्रत्येक तीर्थं करके समयमें दश दश मुनि होते हैं जो उपसर्गी-को सहकर मोक्ष पाते हैं। उन मुनियोंकी कथाओंका इसमें वर्णन है। इसके पर्दोंकी संख्या तेईस लाख अट्टाईस हजार है।
- ५ अनुत्तरोपपादिकदश—प्रत्येक तीर्थंकरके समय दश दश मुनि होते हैं जो उपसर्गोंको सहकर पाँच श्रमुत्तर विमानोंमें उत्पन्न होते हैं । उन मुनियोंकी कथाओं-का इसमें वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या बानवे छाख चवाछीस हजार है।
- १० प्रश्नव्याकरण—इसमें प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुष्टिगत आदिका उत्तर है। इसके पदोंकी संख्या तेरानवे छाख सोछह हजार है।
- १२ विपाकसूत्र—इसमें कर्मांके उदय, उदीरणा और सत्ताका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या एक कराइ चौरासी छाख है।
- १२ दृष्टिवाद नामक वारहवें अङ्गके पाँच भेद हैं—१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूिलका । इनमें परिकर्मके पाँच भेद हैं—१ चन्द्रप्रक्राप्ति, २ सूर्यप्रक्राप्ति, ३ जम्बूद्रीपप्रक्राप्ति, ४ द्वीपसागरप्रक्राप्ति और ५ व्याख्याप्रक्राप्ति ।
- १ चन्द्रप्रक्रिति —इसमें चन्द्रमाके आयु, गित, वंभव श्रादिका वर्णन हं। इसके पदोंकी संख्या छत्तीस लाख पाँच हजार है। २ सूर्यप्रक्रिति—इसमें सूर्यकी आयु, गित, वभव आदिका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या पाँच लाख तीन हजार है। ३ जम्बृ- द्वीपप्रक्रिति—इसमें जम्बूदीपका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या तीन लाख पश्चीस हजार है। ४ द्वीपसागरप्रक्रिति—इसमें सभी द्वीप और सागरोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या बावन जाख छत्तीस हजार है। ५ व्याख्याप्रक्रिति—इसमें छह द्रव्योंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या बावन जाख छत्तीस हजार है।
- २ सूत्र-इसमें जीवके कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदिकी सिद्धि तथा भूतचैतन्यवादका खण्डन है। इसके पदोंकी संख्या श्राठासी लाख है।
- ३ प्रथमानुयोग-उसमें तिरसठ शलाका महापुरुषोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या पॉच हजार है।
  - ४ पूर्वगतके उत्पादपूर्व श्रादि चौदह भेद हैं।

१ उत्पादपूर्व-इसमें वस्तुके उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ है।

२ द्यप्रायणीपूर्व-इसमें अंगोंके प्रधानभूत अथोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या

छयानवे लाख है।

३ वीर्यानुप्रवादपूर्व-इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीर्थंकर आदिके बल-का वर्णन है। इसके परोंकी संख्या सत्तर लाख है।

४ श्रक्तिनास्तिप्रवादपूर्व—इसमें जीव आदि वस्तुश्रोंके अस्तित्व श्रौर नास्तित्वका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या साठ लाख है।

५ ज्ञानप्रवादपूर्व-इसमें आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण और ज्ञानोंके स्वामीका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या एक कम एक करोड़ है।

६ सत्यप्रवादपूर्व — इसमें वर्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी और वचनगुप्तिके संस्कारका वर्णन है। इसके परोंकी संख्या एक करोड़ और छह है।

७ आत्मप्रवादपूर्व-इसमें आत्माके स्वरूपका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या छन्दीस करोड़ है।

८ कर्मप्रवादपूर्व—इसमें कर्मों के बन्ध, उदय, उपशाम और उदीरणाका वर्णन है। इसके पर्देक्ति संख्या एक करोड़ अस्सी लाख है।

९ प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें द्रव्य श्रीर पर्यायरूप प्रत्याख्यानका वर्णन है । इसके पर्नेकी संख्या चौरासी लाख है ।

१० विद्यानुप्रवाद—इसमें पाँच सौ महाविद्यात्रों, सात सौ क्षुद्रविद्याओं त्रौर त्रष्टांग-महानिमित्तोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ दश लाख है।

११ कल्याणपूर्व—इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र श्रादिके पुण्यका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या छब्बीस करोड़ है।

१२ प्राणावायपूर्व—इसमें ऋष्टांग वैद्यविद्या, गारुडविद्या और मन्त्र-तन्त्र आदिका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है।

१३ क्रियाविशालपूर्व—इसमें छन्द, अलंकार श्रीर व्याकरणकी कलाका वर्णन है। इसके पर्दोक्षी संख्या नौ करोड़ है।

१४ लोकबिन्दुसार—इसमें निर्वाणके सुखका वर्णन है। इसके पर्देकी संख्या साढ़े बारह करोड़ है।

प्रथमपूर्वमें दश, द्वितीयमें चौदह, तृतीयमें चाठ, चौथेमें अठारह, पाँचवेंमें बारह, छठवेंमें बारह, सातवेंमें सोछह, आठवेंमें बीस, नौवेंमें तीस, दशवेंमें पन्द्रह, ग्यारहवेंमें दश, बारहवेंमें दश, तेरहवेंमें दश और चौदहवें पूर्वमें दश वस्तुएँ है।

सब वस्तुत्र्योंकी संख्या एक सौ पख्चानवे हैं। एक-एक वस्तुमें वीस-बीस प्राप्ति होते हैं। सब प्राभृतोंको संख्या तीन हजार नौ सौ है।

५ चूळिकाके पाँच भेद हैं—१ जलगता चूळिका, २ स्थळगता चूळिका, ३ मायागता चूळिका, ४ आकाशगता चूळिका श्रोर ५ रूपगता चूळिका।

१ जलगता चूलिका—इसमें जलको रोकने, जलको वर्षाने आदिके मन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ है।

२ स्थलगता चूलिका—इसमें थोड़े ही समयमें अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तन्त्रों-का वर्णन है। ३ मायागता चूलिका—इसमें इन्द्रजाल आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तन्त्रींका वर्णन है।

४ आकाशगता चूलिका—इसमें आकाशमें गमनके कारणभूत मन्त्र-तन्त्रींका वर्णन है।

५ रूपगता चूलिका—सिंह, न्याघ्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों (वेष) को धारण करानेवाले मन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन है। इन सबके पदोंकी संख्या जलाता चूलिका के पदोंकी संख्याके वरावर ही है। इस प्रकार बारहवें अङ्गके परिकर्म द्यादि पाँच भेदोंका वर्णन हुआ।

इक्यावन करोड़ आठ लाख चौरासी हजार छः सौ साढ़े इक्कीस श्रनुष्टुप् एक पदमें होते हैं। एक पदके प्रन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२१३ है।

अङ्गपूर्वश्रुतके एक सौ बारह करोड़ तेरासी लाख अद्वावन हजार पद होते हैं।

#### भवप्रत्यय अवधिज्ञान-

# भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारिकयों के होता है।

आयु और नाम कर्मके निमित्तसे होनेवाली जीवकी पर्यायको भव कहते हैं। देव श्रीर नारिकयों के अविधिज्ञानका कारण भव होता है अर्थात् इनके जन्मसे ही श्रविधिज्ञान होता है।

प्रश्न-यदि देव और नारिकयोंके श्रवधिज्ञानका कारण भव है तो कर्मका क्षयोपशम कारण नहीं होगा।

उत्तर-जिस प्रकार पश्चियों के आकाशगमनका कारण भव होता है शिक्षा आदि नहीं, इसी प्रकार देव और नारिकयों के श्रवधिज्ञानका प्रधान कारण भव ही है। क्षयोपशम गौण कारण है। व्रत और नियमके न होने पर भी देव और नारिकयों के अवधिज्ञान होता है। यदि देव और नारिकयों के श्रवधिज्ञानका कारण भव ही होता तो सबको समान अवधिज्ञान होना चाहिए, लेकिन देवों और नारिकयों में अवधिज्ञानका प्रकर्प और अपकर्ष देखा जाता है। यदि सामान्यसे भव ही कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीवों-को भी अवधिज्ञान होना चाहिए। अतः देवों और नारिकयों के श्रवधिज्ञानका कारण भव ही नहीं है किन्तु कर्मका क्षयोपशम भी कारण है।

सम्यग्दृष्टि देव ऋौर नारिकयोंके ऋवधि होता है और मिध्यादृष्टियोंके विभङ्गाविध ।

सौधर्म और ऐशान इन्द्र प्रथम नरक तक, सनत्कुमार और माहेन्द्र द्वितीय नरक तक, ब्रह्म और छान्तव तृतीय नरक तक, शुक्र खौर सहस्रार चौथे नरक तक, आनत और प्राणत पाँचवें नरक तक, आरण और अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक और नव मैवेयकों में उत्पन्न होने वाले देव सातवें नरक तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव सर्वछोकको देखते हैं।

प्रथम नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गन्यूति, (गन्यूतिका परिमाण दो कोस है) चौथे नरकके नारकी अदृाई गन्यूति, पाँचवें नरकके नारकी दो गन्यूति, छठवें नरकके नारकी डेड् गन्यूति श्रोर सातवें नरकके नारकी एक गन्यूति तक अवधिक्षानके द्वारा देखते हैं।

#### क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान-

# क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥२२॥

क्षयोपशमके निमित्त से होनेवाला अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यञ्जोंके होता है। इसके छह भेद हैं— बनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित।

अवधिज्ञानावरण कर्मके देशघाती स्पर्धकोंका उदय होनेपर उदयप्राप्त सर्वघाती स्पर्छकोंका उदयाभावी क्षय ख्रौर अनुदयप्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम होनेको क्षयोपशम कहते हैं। मनुष्य और तिर्यञ्चोंके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपशम ही है भव नहीं।

अविधिज्ञान संज्ञी और पर्याप्तकोंके होता है। संज्ञी और पर्याप्तकोंमें भी सबके नहीं होता है किन्तु सम्यग्दर्शन आदि कारणोंके होनेपर उपशान्त और चीणकर्म वाले जीवोंके अविधिज्ञान होता है।

श्रनुगामी—जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाशकी तरह जीवके साथ दूसरे भवमें जावे वह श्रनुगामी है।

अनुनामी-जो अवधि जीवके साथ नहीं जांता है वह श्रननुगामी है।

वर्धमान—जिस प्रकार ऋग्निमं इन्धन डालनेसे अग्नि बढ़ती है उसी प्रकार सम्य-ग्दर्शन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अर्वाधज्ञान बढ़ता रहे वह वर्धमान है।

हीयमान—इन्धन समाप्त हो जानेसे अग्निकी तरह जो अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन आदि गुणोंकी हानि और आर्त्त-रौद्र परिणामोंकी वृद्धि होनेसे जितना उत्पन्न हुआ था उससे अङ्गलके असंख्यातवें भाग पर्यन्त घटता रहे वह हीयमान है।

अवस्थित—जो अवधिज्ञान जितना उत्पन्न हुआ है केवलज्ञानकी प्राप्ति अथवा आयु-

की समाप्ति तक उतना ही रहे, घटे या बढ़े नहीं वह अवस्थित है।

अनवस्थित—सम्यग्दर्शन ऋादि गुणोंकी वृद्धि और हानि होनेसे जो ऋविधज्ञान बढता और घटता रहे वह अनवस्थित है।

ये छह भेद देशावधिके ही हैं। परमावध और सर्वावधि चरमशरीरी विशिष्ट संयमीके ही होते हैं। इनमें हानि और वृद्धि नहीं होती है।

गृहस्थावस्थामें तीर्थङ्करके और देव तथा नारिकयोंके देशाविध ही होता है।

मनःपर्ययज्ञानके भेद-

# ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हैं--ऋजुमित श्रीर विपुलमित ।

जो मन, वचन श्रौर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अर्थको जाने वह ऋजुमति है। जो मन, वचन, और कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत कुटिल श्रर्थको जानकर बहाँ से लौटे नहीं, वहीं स्थिर रहे वह विपुलमति है।

वीर्यान्तराय और मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उद्य होनेपर दूसरेके मनोगत अर्थको जाननेको मनःपर्यय कहते हैं। ऋजुमित मनः पर्यय कालकी अपेक्षा अपने और अन्य जीविक गमन और आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे दो या तीन भवींको और उत्कृष्टसे सात या आठ भवोंको जानता है। श्रौर क्षेत्रकी

अपेक्षा जघन्य गव्यूति पृथक्त्व श्रौर उत्कृष्ट योजन पृथक्त्वके भीतर जानता है। विपुल-मित मनःपर्यय कालकी अपेक्षा जघन्य सात या आठ भवोंको और उत्कृष्ट असंख्यात भवोंको जानता है। क्षेत्रकी श्रपेक्षा जघन्य योजनपृथक्त्व और उत्कृष्ट मानुषोत्तर पर्यतके भीतर जानता है बाहर नहीं।

ऋजुमति स्थौर विपुलमतिमें अन्तर--

## विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

विशुद्धि और अप्रतिपातकी श्रपेक्षा ऋजुमित और विपुलमित में विशेषता है।
मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माके परिणामोंकी निर्मेलताका नाम विशुद्धि है
संयमसे पतित नहीं होना अप्रतिपात है। उपशान्तकषाय गुणस्थानवर्तीके चारित्रमोहका
उदय श्रानेके कारण प्रतिपात होता है। श्रीणकपायका नहीं।

द्रच्य, क्षेत्र, काल ख्रौर भावकी अपेक्षा ऋजुमितसे विपुलमित विशुद्धतर है। सर्वाविध कार्मणद्रव्यके अनन्तवें भागको जानता है। उस अनन्तवें भागके भी ख्रनन्तवें भागको ऋजुमित जानता है। ख्रौर ऋजुमितके विषयके अनन्तवें भागको विपुलमित जानता है। इस प्रकार सूद्भसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल ख्रौर भावकी अपेक्षा विमुलमित ऋजुमितसे विशुद्धतर है। अप्रतिपातको अपेक्षा भी विपुलमितमें विशेषता है। विपुलमित मनःपर्ययज्ञानियोंके चारित्रको उत्तरोत्तर यृद्धि होती रहती है अतः उसका प्रतिपात (पतन) नहीं होता है। ऋजुमित मनःपर्ययज्ञानियोंके चारित्रकी कप्यके उद्यसे हानि होनेसे उसका प्रतिपात हो जाता है।

अवधि ऋौर मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता—

# विद्युद्धिचेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

अवधि ऋौर मनःपर्ययज्ञानमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी अपेक्षा वेद्रोषता है।

सूद्रम वस्तुको जाननेके कारण श्रविधज्ञानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध है। मनःपर्ययज्ञानसे श्रविधज्ञानका क्षेत्र अधिक है। अविधज्ञान तीन लोकमें होनेवाली पुद्गलकी पर्यायोंको और पुद्रलसे सम्बन्धित जीवकी पर्यायोंको जानता है। मनःपर्ययज्ञान मानुषोत्तर पर्वतके भीतर ही जानता है। मनःपर्ययज्ञान मानुष्योंमें उत्पन्न होता है, देव, नारकी और तिर्यञ्जोंके नहीं। मनुष्योंमें भी गर्भजोंके ही होता है संमूर्च्छनोंके नहीं। गर्भजोंमें भी कर्भभूमिजोंके ही होता है भोगभूमिजोंक नहीं। कर्मभूमिजोंमें भी पर्याप्तकोंके ही होता है अपर्याप्तकोंके नहीं। पर्याप्तकोंमें भी सम्यग्दृष्टियोंके ही होता है अथ्यादिके नहीं। सम्यग्दृष्टियोंमें भी स्वयतोंके होता है असंयतोंके नहीं। संयतोंमें भी छठवें गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थान तक होता है तरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें नहीं होता है। उनमें भी प्रवर्धमान चारित्रवालोंके ही होता है हीयमानचारित्रवालोंके नहीं। प्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। प्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। त्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके नहीं। श्रवर्धमानचारित्रवालोंके ही होता है अन्दिधारीके नहीं। ऋद्धिधारियोंमें भी किसीके ही होता है सबके नहीं। श्रवरः मनःपर्ययज्ञानके स्वामी विशिष्टसंयमवाले ही होते हैं। अवधिज्ञान चारों ही गितियोंमें होता है।

# मति और श्रुतज्ञानका विषय-मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

मित और श्रुतज्ञानका विषय छहों द्रव्योंकी कुछ पर्यायें हैं। अर्थात् मित स्रौर श्रुत द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंको नहीं जानते हैं किन्तु थोड़ी पर्यायोंको जानते हैं।

प्रश्न-धर्म, श्रधर्म आदि श्रतीन्द्रिय द्रव्योंमें इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर—अनिन्द्रिय या मन नामकी एक इन्द्रिय है। नोइन्द्रियावरणके च्योपशम होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धर्मादि द्रव्योंकी पर्यायोंका अवग्रह आदि रूपसे ग्रहण होता है। और मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी उन विषयोंमें प्रवृत्त होता है। अतः मित और श्रुतके द्वारा धर्मादि द्रव्योंकी पर्यायोंको जाननेमें कोई विरोध नहीं है।

#### अवधिज्ञानका विषय-

## रूपिष्ववधेः ॥ २७॥

श्रवधिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी कुछ पर्यायोंको और पुद्रछसे सम्बन्धित जीवकी कुछ पर्यायोंको जानता है सब पर्यायोंको नहीं। श्रवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही है अरूपी द्रव्य नहीं।

### मनःपर्ययज्ञानका विषय-

## तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

श्रविधज्ञान की तरह मनःपर्ययज्ञान सर्वाविधज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्तवें भाग को जानता है।

#### केवलज्ञानका विषय—

# सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य और उनकी सम्पूर्ण पर्यायें है। केवलज्ञान सम्पूर्ण द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको एक साथ जानता है।

एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण-

## एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ॥ ३०॥

एकजीवमें एक साथ कमसे कम एक छौर अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान। दो होंगे तो मित और श्रुत। तीन होंगे तो मित, श्रुत, अविध या मित, श्रुत छौर मनःपर्यय। चार ज्ञान हों तो मित, श्रुत, अविध और मनःपर्यय होंगे। केवलज्ञान क्षायिक है और अन्य ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। अतः केवल-ज्ञानके साथ क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते।

# कुमित, कुश्रुत और कुअविध— मितश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥

मित, श्रुत और अवधिज्ञान विपरीत भी होते हैं, ऋर्थात् मिध्यादर्शनके उदय होनेसे ये ज्ञान मिध्याज्ञान कहळाते हैं। मिध्याज्ञानके द्वारा जीव पदार्थीको विपरीत रूपसे जानता है। मिथ्यादर्शनके संसर्गसे इन ज्ञानोंमें मिथ्यापन आ जाता है जैसे कडुवी तुंबीमें दूध रखनेसे वह कड़वा हो जाता है।

प्रश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपिवत्र स्थानमें गिर जानेपर भी दूषित नहीं होते हैं उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके संसर्ग होनेपर भी मित त्रादि ज्ञानोंमें कोई दोष नहीं होना चाहिए ?

उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रव्यके मिलनेपर मणि, सोना आदि भी दूषित हो जाते हैं। उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके संसर्गसे मति आदि ज्ञान भी दूषित हो जाते हैं।

प्रश्न-दृधमें कड़वापन श्राधारके दोषसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानोंके विषयमें यह बात नहीं है। जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मित, श्रुत श्रोर अवधिज्ञानके द्वारा रूपिद पदार्थोंको जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमति, कुश्रुत और कुश्रविज्ञानके द्वारा रूपिद पदार्थोंको जानता है।

उक्त प्रश्नके उत्तरमें आचार्य यह सूत्र कहते हैं-

## सदसतोरविशेषाद्यदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३२ ॥

सत् (विद्यमान) और असत् (अविद्यमान) पदार्थको विरोपताके बिना श्रपनी इच्छानुसार जाननेके कारण मिथ्यादृष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त (पागल) पुरुषके ज्ञानकी तरह मिथ्या ही है।

मिथ्यादृष्टि जीव कभी सत् रूपादिकको असत् श्रोर असत् रूपादिकको सत् रूपसे जानता है। श्रोर कभी सत् रूपादिकको सत् और असत् रूपादिकको असत् भी जानता है। अतः सत् और असत् पदार्थका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है। जैसे पागल कभी अपनी माताको भार्यो श्रोर भार्योको माता समझता है श्रोर कभी माताको माता श्रोर भार्योको भार्यो ही समक्षता है। लेकिन उसका ज्ञान ठीक नहीं है क्योंकि वह माता और भार्योके भेदको नहीं जानता है।

मिध्यादर्शनके उदयसे आत्मामें पदार्थों के प्रति कारणविपर्यय, भेदाभेदविपर्यय और स्वरूपविपर्यय होता है।

कारणिवपर्यय—वेदान्तमतावलम्बी संसारका मूल कारण केवल एक श्रमूर्त ब्रह्मको ही मानते हैं। सांख्य नित्य प्रकृति (प्रधान) को ही कारण मानते हैं। नैयायिक कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज और वायुके पृथक्-पृथक् परमाणु हैं जो अपने श्रपने कार्योंको उत्पन्न करते हैं। बौद्ध मानते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार भूत हैं श्रार वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श ये चार भौतिकधर्म हैं। इन श्राठोंके मिलनेसे एक श्रप्टक परमाणु उत्पन्न होता है। वैशेषिक मानते हैं कि पृथ्वीका गुण कर्कशता, जलका गुण द्रवत्व, तेजका गुण उष्णत्व और वायुका गुण बहना है। इन सबके परमाणु भी भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार कल्पना करना कारणविपर्यास है।

भेदाभेदविपर्यास—नैयायिक मानते हैं कि कारणसे कार्य भिन्न ही होता है। कुछ छोग कार्यको कारणसे अभिन्न ही मानते हैं। यह भेदाभेदविपर्यय है।

स्वरूपविपर्यय—रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता ही नहीं मानना, रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवल विज्ञान ही मानना और ज्ञानकी आलम्बनभूत बाह्य वस्तुको नहीं मानना। इसी प्रकार और भी प्रत्यच्च और श्रनुमानके विरुद्ध कल्पना

करना स्वरूपविपर्यय है। अतः मिथ्यादर्शनके साथ जो ज्ञान होता है वह मिथ्याज्ञान है और सम्यग्दर्शनके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान है।

#### नयोंका वर्णन--

# नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुस्त्रशब्दसमभिरूहैवं भृता नयाः । ३३ ॥

नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द, समिमिरु श्रौर एवंभूत ये सात नय हैं। जीवादि वस्तुओं में निरयत्व, अनिरयत्व आदि अनेक धर्म पाये जाते हैं। द्रव्य या पर्याय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते हैं। अथवा ज्ञाताके अभिप्राय विशेषका नय कहते हैं। नयके दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक श्रौर पर्यायार्थिक। द्रव्यको प्रधानरूपसे विपय करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक और पर्यायको प्रधानरूपसे विपय करनेवाले नयको पर्यायार्थिक कहते हैं। नैगम, संग्रह श्रौर व्यवहार ये तीन नय द्रव्यार्थिक हैं। और ऋजुस्त्र, शब्द, समिम्ह और एवंभूत ये चार नय पर्यायार्थिक है।

भविष्यमें उत्पन्न होनेवाली वस्तुका संकल्प करके वर्तमानमें उसका व्यवहार करना नैगमनय है। जैसे कोई पुरुप हाथ में कुटार (कुल्हाड़ी) लेकर जा रहा था। किसीने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि प्रस्थ (अनाज नापनेका काठका पात्र-पैली) लेनेको जा रहा हूँ। वास्तवमें वह प्रस्थ लेनेके लिये नहीं जा रहा है किन्तु प्रस्थके लिये लकड़ी लेनेको जा रहा है। फिर भी उसने भविष्यमें बननेवाले प्रस्थका वर्तमान में संकल्प करके कह दिया कि प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। इसी प्रकार लकड़ी, पानी आदि सामग्रीको इकड़े करनेवाले पुरुषसे किसीने पूछा कि क्या कर रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि रोटी बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा है लेकिन नैगम नयकी अपेक्षा उसका एसा कहना ठीक है।

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थोका एक साथ प्रहण करे वह संप्रह नय है। जैसे 'सत्' शब्दसे संसारके समस्त सत् पदार्थों का. 'द्रव्य' शब्दसे जीव, पुद्गल आदि द्रव्योंका और 'घट' शब्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घटोंका प्रहण करना संग्रह नयका काम है।

संग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थों के विधिपूर्वक भेद व्यवहार करनेको व्यवहारनय कहते हैं। जैसे संग्रह नय 'सत्' के द्वारा समस्त सत् पदार्थों का ग्रहण करता है। पर व्यवहारनय कहता है कि सत्के दो भेद हैं द्वय और गुण। द्रव्यके भी दो भेद हैं। जीव और अजीव। जीवके नरकादि गतियों के भेदसे चार भेद हैं और अजीव द्रव्यके पुद्गळ श्रादि पाँच भेद हैं। इस प्रकार व्यवहारनयके द्वारा वहाँ तक भेद किये जाते हैं जहाँ तक हो सकते हैं। अर्थात् परम संग्रहनयके विषय परम अभेदसे लेकर ऋजुसूत्र नयके विषयभूत परमभेदके बीचके समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही हैं।

भूत और भविष्यत् कालकी अपेक्षा न करके केवल वर्तमान समयवर्ती एक पर्याय-को महण करनेवाले नयको ऋजुसूत्र नय कहते हैं। ऋजुत्त्रनयका विषय अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे इस विषयमें कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न—ऋजुक्त्र नयके द्वारा पदार्थीका कथन करनेसे लोक व्यवहारका लोप ही हो जायगा।

उत्तर—यहाँ केवल ऋजुसूत्रनय का विषय दिखलाया गया है। लोक व्यवहारके लिये तो अन्य नय हैं ही। जैसे मृत व्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि 'संसार अनित्य है' लेकिन सारा संसार तो अनित्य नहीं हूं। उसी प्रकार ऋजुसूत्रनय अपने विषयको जानता है लेकिन इससे लोकव्यवहारकी निवृत्ति नहीं हो सकती।

उक्त चार नय अर्थनय और आगेके तीन नय शब्दनय कहलाते हैं।

जो लिङ्ग, संख्या, कारक आदिके व्यभिचार का निषेध करता है वह शब्दनय है। लिङ्गब्यभिचार-पुष्यः नक्षत्रं, पुष्यः तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा। यहाँ पुल्लिङ्ग पुष्य शब्दके साथ नपंसकछिङ्ग नक्षत्र स्त्रीर स्त्रीलिंग तारा शब्दका प्रयोग करना लिङ्गव्यभिचार है संख्याव्यभिचार-आपः तोयम्, वर्षाः ऋतुः यहाँ बहुवचनान्त आपः शब्दके साथ तोयम एकवचनान्त शब्दका श्रीर बहुवचनान्त वर्षाः शब्दके साथ एकवचनान्त ऋत शब्दका प्रयोग करना संख्याव्यभिचार है। कारकव्यभिचार—सेना पर्वतमधिवसति—पर्वतमें सेना रहती है। यहाँ पर्वते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तमी ) कारक होना चाहिये था लेकिन है कर्म (द्वितीया) कारक। यह कारकव्यभिचार है। पुरुषव्यभिचार-एहि मन्ये रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पिता । श्राश्रो, तुम एसा मानते हो कि 'मैं रथसे जाऊँगा', लेकिन तुम रथसे नहीं जा सकते हो. तुम्हारे बाप रथसे चले गये हैं। यहाँ 'मन्ये' उत्तम पुरुषके स्थानमें 'मन्यसे' मध्यम पुरुष और 'यास्यसि' मध्यम पुरुषके स्थानमें 'यास्यामि' उत्तम पुरुष होना चाहिये था। यह पुरुष व्यभिचार है। कालव्यभि-चार-विश्वहरवा अस्य पुत्रो जनिवा-इसके ऐसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख लिया है। यहाँ भविष्यत कालके कार्यको ऋतीतकालमें बतलाया गया है। यह कालव्यभिचार है। उपग्रहव्यभिचार—स्था धातु परस्मैपदी है। लेकिन सम् आदि कुछ उपसर्गी के संयोगसे स्था धातुको श्रात्मनेपदी बना देना जैसे संतिष्ठते, श्रवितष्ठते । इसीप्रकार श्रन्य परस्मैपदी धातुओंको आत्मनेपदी और आत्मनेपदी धातुओंको परस्मैपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार है। उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिसे ठीक नहीं है। इसकी दृष्टिसे उचित लिङ्ग, संख्या आदिका ही प्रयोग होना चाहिये।

प्रश्न-एसा होनेसे लोकव्यवहारमें जो उक्त प्रकारके प्रयोग देखे जाते हैं वह नहीं होंगे।

उत्तर-यहाँ केवल तत्त्वकी परीक्षाकी गई है। विरोध हानेसे तत्त्वकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। औपिध रोगीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती है। विरोध भी नहीं होगा क्योंकि व्याकरण शास्त्रकी दृष्टिसे उक्त प्रयोगोंका व्यवहार होगा ही।

एक ही अर्थ को शन्दभेदसे जो भिन्न २ रूपसे जानता है वह समभिरूढ़ नय है। जैसे इन्द्राणीके पतिके ही इन्द्र, शक और पुरन्दर ये तीन नाम हैं, लेकिन सममिरूढनयकी दृष्टिसे परमैश्वर्यपर्योयसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पर्यायसे युक्त होनेके कारण शक और पुरदारण पर्यायसे युक्त होनेके कारण पुरन्दर कहा जाता है।

जो पदार्थ जिस समय जिस पर्याय रूपसे परिणत हो उस समय उसको उसी रूप ग्रहण करनेवाला एवंभूतनय है। जैसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब वह ऐश्वर्यपर्यायसे युक्त हो, पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नहीं कहलायगा। तथा गायको गौ तभी कहेंगे जब वह गमन करती हो, सोने या बैठनेके समय उसको गौ नहीं कहेंगे।

उक्त नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नेगमकी ऋपेक्षा संग्रहनयका विषय अलप है। नैगमनय भाव और अभाव दोनों को विषय करता है लेकिन संग्रहनय केवल सत्ता (भाव) को ही विषय करता है। इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। पिहले पिहले के नय आगे आगे के नयों के हेतु होते हैं। जैसे नगमनय संग्रहनयका हेतु है, संग्रहनय व्यवहार नयका हेतु है इत्यादि।

उक्तनय परस्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्दर्शनके कारण होते हैं जैसे तन्तु परस्पर सापेक्ष होकर (वस्त्ररूपसे परिणत होकर) ही शीतिनवारण आदि अपने कार्यको करते हैं। जिस प्रकार तन्तु प्रथक् प्रथक् रहकर अपना शीतिनवारण कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार परस्पर निरपेक्ष नयभी अर्थकिया नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न-तन्तुका दृष्टान्त ठीक नहीं है; क्योंकि पृथक् २ तन्तुभी श्रपनी शक्तिके त्रानुसार अपना कार्य करते ही हैं लेकिन निरंपेक्ष नय तो कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकते।

उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायको नहीं समभा। हमने कहा था कि निरपेक्ष तन्तु बस्नका काम नहीं कर सकते। आपने जो प्रथक् २ तन्तुओं के द्वारा कार्य बतलाया वह तन्तुओं का ही कार्य है बस्नका नहीं। तन्तुभी अपना कार्य तभी करता है जब उसके अवयव परस्परसापेक्ष होते हैं। अत: तन्तुका दृष्टान्त विलक्कुल ठीक है। इसिलये परस्पर सापेक्ष नयों के द्वारा ही अर्थिक्रया हो सकती है।

जिस प्रकार तन्तुओं में शक्तिकी अपेक्षासे वस्तुकी अर्थिक्रयाका सङ्काव मानाजाता है उसी तरह निरपेक्ष नयोमें भी सम्यग्दर्शन की अङ्गता शक्तिरूपमें है ही पर स्त्रभिव्यक्ति सापेक्ष दशामें ही होगी।

प्रथम अध्याय समाप्त



# हितीय अध्याय

सप्त तत्त्वोंमं से जीवके स्वतत्त्वको बतलाते हैं-

औपशामिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदियिकपरिणामिकौ च ॥ १ ॥

स्र्योपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक जीवके ये <mark>पांच</mark> स्त्रसाधारण भाव हैं।

कर्मके अनुदय को उपराम कहते हैं। कर्मों के उपरामसे होनेवाले भावों को औपरामिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षयसे होने वाल भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं। सर्वधात स्पर्क्कों का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवाल सर्वधाति स्पर्क्कोंका सदवस्थारूप उपराम और देशधाति स्पर्क्कों के उदयको क्षयोपराम कहते हैं और क्षयोपरामजन्य भावोंको जायोपरामिक भाव कहते हैं। कर्मों के उदयसे होनेवाल भावोंको औदियकभाव कहते हैं। कर्मों के उदयसे होनेवाल भावोंको औदियकभाव कहते हैं। कर्मों के उदय, उपराम, क्षय और क्षयोपरामकी अपेक्षा न रखनेवाले भावोंका पारिणामिकभाव कहते हैं।

भन्यजीवके पाँचों ही भाव होते हैं। अभन्यके औपशमिक और ज्ञायिक भावोंको छोड़कर अन्य तीन भाव होते हैं।

उक्त भावोंके भेदोंको बतलाते हैं-

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥

उक्त भावोंके क्रमसे दो, नव, अठारह, इकीस श्रीर तीन भेद होते हैं।

ओपशमिक भावके भेद-

## सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

औपशमिक सम्यक्त्व और श्रीपशमिक चारित्र ये दो ओपशमिक भाव हैं। अनन्तानु-वन्धि कोध, मान, माया, छोभ, मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है।

श्रनादि मिध्यादृष्टि जीवके काललिय आदि कारणों के मिलने पर उपशम होता है। कर्मयुक्त भव्य जीव संसारके कालमंसे अर्छपुद्गल परिवर्तन काल शेप रहनेपर औप-श्रीमक सम्यक्त्वके योग्य होता है यह एक काललिय है। श्रात्मामें कर्मौंकी उत्कृष्ट स्थिति श्रथवा जघन्य स्थिति होने पर औपश्रीमक सम्यक्त्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि-सागर प्रमाण कर्मौंकी स्थिति होनेपर और निर्मल परिणामोंसे उस स्थितिमें से संख्यात हजार सागर स्थिति कम होजाने पर औपश्रीमक सम्यक्त्वके योग्य आत्मा होता है। यह दूसरी काललिय है।

भव्य, पश्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। यह तीसरी काल लिब्ध है।

श्रादि शब्दसे जातिस्मरण, जिनमिहमादर्शनादि कारणोंसे भी सम्यक्त्व होता है। सोछह कषाय और नव नो कषायोंके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है।

#### क्षायिक भावके भेद-

# ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च ॥ ४ ॥

ज्ञान,दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और च शब्दसे सम्यक्त्व और चारित्र ये नव क्षायिक भाव हैं।

केवलज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान क्षायिक है। केवलदर्शनावरणके क्षयसे केवल-दर्शन क्षायिक होता है। दानान्तरायके क्षयसे अनन्त प्राणियोंका अनुप्रह करने वाला श्रमन्त अभयदान होता है। लाभान्तरायके क्षयसे अनन्तलाभ होता है। इसीसे केवली भगवान की शरीरस्थितिके लिए परम शुभ सूक्ष्म श्रमन्त परमागु प्रतिसमय आते हैं। इसलिए कवला-हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति वरावर बनी रहती है। भोगान्तरायके क्षयसे अनन्तभोग होता है। जिससे गन्धोदकवृष्टि पुष्पवृष्टि आदि होती हैं। उपभोगान्तरायके स्वयसे श्रमन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतियाँ होती है। वीर्योन्तरायके स्वयसे अनन्त वीर्य होता है। केवली क्षायिकवीर्यके कारण केवलज्ञान और केवलदर्शनके द्वारा सर्वद्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानने और देखनेके लिये समर्थ होते हैं।

चार अनन्तानुबन्धी श्रौर तीन दर्शनमोहनीय इन सप्त प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। सोछह कपाय और नव नोकपायों के क्षयसे क्षायिकचारित्र होता है।

क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष कार्य शरीर नाम और तीर्थङ्कर नामकर्मके उदयसे होता है। चूंकि सिद्धोंके उक्त कर्मोका उदय नहीं है ख्रतः इन भावोंकी सत्ता अनन्त-वीर्य और अञ्याबाय सुखके रूपमें ही रहती है। कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, ख्रानन्त ऐश्वर्य, अनन्तवीर्य और परमसूद्मता जहाँ पाई जाय वही मोक्ष है।

#### मिश्रभावके भेद-

# ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्रतुस्तित्रिपश्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥५॥

मित, श्रुत, अविध और मनःपर्यय ये चार ज्ञान, छुमित कुश्रुत और कुअविध ये तीन अज्ञान, चज्जुदर्शन अचश्चदर्शन श्रीर श्रविधदर्शन ये तीन दर्शन, क्षायोपशिमक दान, लाभ भोग, उपभोग और वीय ये पांच लिब्ध, क्षायोपशिमक सम्यक्त्व, क्षायापशिमक चारित्र और संयमासंमय ये क्षायोपशिमक भाव हैं।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन सर्वेघाति प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आने वाले उक्त प्रकृतियोंके निषेकों का सद्बस्थारूप उपदाम और सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होने पर क्षायोपश्चिक सम्यक्त्व हाता है।

त्रमन्तानुबन्धी आदि बारह कषार्योका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदयमें आनेवाले इन्हीं प्रकृतियोंके निषेकोंका सदयस्थारूप उपशम और संड्वलन तथा नव नोकषायका उदय होनेपर क्षायोपशमिक चारित्र होता है।

श्रनन्तानुबन्धी श्रादि आठ कषायोंका उदयाभावी क्षय तथा श्रागामी कालमें उदयमें आनेवाले इन्हीं प्रकृतियोंके निषेकोंका सदवस्था रूप उपशम और प्रत्याख्यानावरण आदि सत्रह कषायोंका उदय होनेसे संयम।संयम होता है।

सूत्रमें आए हुए च शब्दसे संज्ञित्व और सम्यग्मिध्यात्वका प्रहण किया गया है।

#### औदयिक भावके भेद-

# गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयत।सिद्धलेश्याश्रतुश्रतुरुयेकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

चार गति, चार कषाय, तीन वेद, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर लेश्या ये इकीस औदयिक भाव हैं।

गतिनाम कर्मके उदयसे उन उन गतियोंके भावोंको प्राप्त होना गति है। कषायोंका उदय औदायक है। वेदोंके उदयसे वेद श्रौदयिक होते हैं। मिथ्यात्व कर्मके उदयसे मिथ्यात्व आदयिक है।

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे पदार्थका ज्ञान नहीं होना अज्ञान है।

मिश्र भावों में जो अज्ञान है उसका तात्पर्य मिथ्याज्ञानसे है और यहां अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव है।

सभी कर्मों के उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव है।

कषायके उदयसे रंगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्ति का लेश्या कहते हैं।

लेश्याके द्रव्य श्रीर भावके रूपसे दो भेद हैं। यहाँ भाव लेश्याका ही म्रहण किया गया है। योगसे मिश्रित कपायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। कृष्ण, नील कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल इन लेश्याश्रीके दृष्टान्त निम्न प्रकार हैं—

आमके फल खानेके लिए छह पुरुपोंके छह प्रकारके भाव होते हैं। एक व्यक्ति आम खानेके लिए पेड़को जड़से उखाड़ना चाहता है। दृसरा पेड़को पीढ़से काटना चाहता है। तीसरा डालियाँ काटना चाहता है। चौथा फलोंके गुच्छे तोड़ लेना चाहता है। पाचवाँ केवल पके फल तोड़नेकी बात सोचता है। और छठवाँ नीचे गिरे हुए फलोंको ही खाकर परम तृप्त हो जाता है। इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि लेश्यात्रों में होते हैं।

प्रश्न-आगममें उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय और सयोगकेवलीके शुक्ललश्या बताई गई है लेकिन जब उनके कषायका उदय नहीं है तब लेश्या कैसे संभव है ?

उत्तर-'उक्त गुणस्थानोंमं जो योगधारा पहिले कपायसे अनुरिञ्जत थी वही इस समय वह रही है, यद्यपि उसका कपायांश निकल गया है' इस प्रकारक भूतपूर्वप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा वहाँ लेश्याका सद्भाव है। अयोगकेवलीके इस प्रकारका योग भी नहीं है इसलिए वे पूर्णातः लेश्यारहित होते हैं।

#### पारिणामिक साव-

## जीवभव्याभव्यानि च ॥ ७ ॥

जीवत्व, भव्यत्व श्रौर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व अर्थात् चेतनत्व । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रह्प पर्याय प्रकट होनेकी योग्यताको भव्यत्व कहते हें तथा श्रयोग्यताको श्रभव्यत्व ।

सूत्रमें दिए गए 'च' शब्द से अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, श्रगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रूतंत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व आदि भावोंका ग्रहण किया गया है श्रर्थात् ये भी पारिणामिक भाव हैं।

ये भाव अन्य द्रव्यों में भी पाये जाते हैं इसिंखये जीवके असाधारण भाव न होने से सूत्रमें इन भावोंको नहीं कहा है।

प्रश्न-पुद्रल द्रव्यमं चेतनत्व और जीव द्रव्यमें अचेतनत्व कैसे संभव है ?

उत्तर-जैसे दीपककी शिखा रूपसे परिणत तेल दीपककी शिखा हो जाता है उसी

प्रकार जीवके द्वारा शरीर रूपसे गृहीत पुद्गल भी उपचारसे जीव कहे जाते हैं। इसी प्रकार जिस जीवमें आत्मविवेक नहीं है वह उपचरित असङ्गृत व्यवहारनयकी ऋपेक्षा ऋपेतन कहा जाता है। इसी प्रकार जीवके मूर्तत्व और पुद्गलके ऋपूर्तत्व भी औपचारिक हैं।

प्रश्न-मूर्त कर्मों के साथ जब जीव एकमेक हो जाता है तब उन दोनोंमें परस्पर क्या

विशेपना रहती है ?

उत्तर-यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक हो जाते हैं फिर भी लक्षणभेदसे दोनों में भिन्नता भी रहती है—जीव चेतनरूप है और पुद्रल अचेतन। इसी तरह अमूर्तत्व भी जीवमें ऐकान्तिक नहीं है।

#### जीवका लक्षण-

## उपयोगो लक्षणम् ॥ = ॥

जीवका लक्षण उपयोग है। बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तोंके कारण आत्माके चैतन्य स्वरूपका जो ज्ञान और दर्शन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं।

यद्यपि उपयोग जीवका छक्षण होनेसे आत्माका स्वरूप ही है फिर भी जीव श्रौर उपयोगमें छत्त्य-छक्षणकी अपेक्षा भेद हैं। जीव छत्त्य है और उपयोग छक्षण।

उपयोग के भद-

## स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ६ ॥

खपयोगके मुख्य दो भेद हैं — ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगके मित, श्रुत,अविध, मनःपर्यय, केवल, कुमित, कुश्रुत और कुअविध ये आठ भेद हैं। दर्शनोपयोगके चक्क, श्रुप्त अपि अपेर केवलदर्शनके भेदसे चार भेद हैं। ज्ञान साकार और दर्शन निराकार हाता है। वस्तुके विशेष ज्ञानको साकार कहते हैं। श्रीर सत्तावलोकन मात्रका नाम निराकार है।

छद्मस्थोंके पहिले दर्शन स्त्रौर बादमं ज्ञान होता है। किन्तु अर्हन्त, सिद्ध और सयोग-केविलयोंके ज्ञान स्त्रौर दर्शन एक साथ ही होता है।

प्रश्न-ज्ञानसे पहिले दर्शनका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि दर्शन पहिले होता है ? उत्तर-दर्शनसे पहिले ज्ञानका ग्रहण ही ठीक है क्योंकि ज्ञानमें थोड़े स्वर हैं और पूज्य भी है।

जीव के भद-

# संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

संसारी और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकारके हैं।

यद्यपि संसारी जीवों की अपेक्षा मुक्त पूज्य हैं फिर भी मुक्त होनेके पहिले जीव संसारी होता है अतः संसारो जीवों का ब्रहण पहिले किया है।

पञ्च परिवर्तन को संसार कहते हैं। । द्रव्य, क्षेत्र, भव, और भाव ये पांच परिवर्तन हैं। द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं-नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन और द्रव्य कर्मपरिवर्तन।

किसी जीवने एक समयमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा षट् पर्याप्तियोंके योग्य स्निग्ध,रस, वर्ण गन्ध आदि गुणोंसे युक्त पुद्रल परमाणुत्रों को तीन्न, मन्द या मध्यम भावोंसे ब्रहण किया और दूसरे समयमें उन्हें छोड़ा। फिर अनन्त बार ऋगृहीत परमाणुत्रों को बीचमें गृहीत परमाणुओं को तथा मिश्र परमाणुत्रों को प्रहण किया इसके अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्ध आदि गुणोंसे युक्त उन्हीं तीव्र श्रादि भावोंसे उन्हीं पुद्रल परमाणुत्रों को औदारिक श्रादि शरीर श्रीर पर्याप्ति रूपसे प्रहण करता है। इसी क्रमसे जब समस्त पुद्रलपरमाणुओं का नोकर्म रूपसे प्रहण हो जाता है तब एक नोकर्मद्रव्य परिवर्तन होता है।

एक जीवने एक समयमें अष्ट कर्म रूपसे अमुक पुद्रल परमागुओं को महण किया श्रीर एक समय अधिक अवधि प्रमाण कालके वाद उन्हें निर्जीण किया। नोकर्मद्रव्यमें वताए गए क्रमके अनुसार फिर वही, जीव उन्हीं परमाणुओं को उन्हीं कर्म रूपसे महण करे। इस प्रकार समस्त परमाणुओं को जब क्रमझः कर्म रूपसे म्हण कर चुकता है तब एक कर्मद्रव्य परिवर्तन होता है। इन नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन के समूह का नाम द्रव्य परिवर्तन है।

सर्वज्ञघन्य अवगाहनावाला अपर्याप्त सूक्ष्मिनिगोद जीव लोकके झाठ मध्य प्रदेशों को अपने शरीरके मध्यमें करके उत्पन्न हुन्त्रा और मरा। पुनः उसी अवगाहनासे ऋहु छके असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हैं उतनी बार वहीं उपन्न हो। फिर अपनी अवगाहना में एक प्रदेश क्षेत्र को बढ़ावे। और इसी क्रमसे जब सर्वलाक उस जीवका जन्म क्षेत्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिवर्तन होता है।

कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उपन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सर्पिणी कालके द्वितीय समयमें उत्पन्न हो। इसी क्रमसे तृतीय चतुर्थ आदि उत्सर्पिणी कालके तृतीय चतुर्थ आदि समयों उत्पन्न होकर उत्सर्पिणी कालके सब समयों में जन्म ले और इसी क्रमसे मरण भी करे। अवसर्पिणी कालके समयों में अत्सर्पिणी काल की तरह ही बही जीव जन्म और मरण को प्राप्त हो तब एक काल परिवर्तन होता।

भवपरिवर्तन चतुर्गितयोमें परिश्रमणको भव परिवर्तन कहते हैं। नरक गितमें जघन्य आयु दश हजार वर्ष है। कोई जीव प्रथम नरममें जघन्य आयु वाला उत्पन्न हो, दश हजार वर्ष के जितने समय हैं उतनी वार प्रथम नरक में जघन्य आयुका वन्ध कर उत्पन्न हो। फिर वहीं जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते हुये क्रमसे तेतीस सागर आयुको नरकमें पूर्ण करे तब एक नरकगितपरिवतन होता है। तिर्यक्रगितमें कोई जीव अन्तमुहूर्त प्रमाण जघन्य आयुवाला उत्पन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उत्पन्न हो। इस प्रकार एक समय अधिक आयु को बन्ध करते हुये तीन पल्य की आयु को समाप्त करनेपर एक तिर्यगिति परिवर्तन होता है। मनुष्यगित परिवर्तन के आयु को समाप्त करनेपर एक लियंगिति परिवर्तन होता है। मनुष्यगित परिवर्तन को तरह ही है। किन्तु देवगितिमें आयुमें एक समयाधिक वृद्धि इकतीस सागर तक ही करनी चाहिए। कारण मिध्यादृष्टि अन्तिम मेंवेयक तक ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार चारों गितके परिवर्तन है।

पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टी जीवके जो कि ज्ञानावरण कर्म की सर्वज्ञघन्य अन्तः कोटाकोटि स्थिति बन्ध करता है कपायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं। ओर इनमें संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असन्त भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि इस प्रकार की वृद्धि भी होती रहती है। अन्तःकोटाकाटि की स्थितिम सर्वज्ञघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग अध्यवस्थायके स्थान असंख्यातलाक प्रमाण होते हैं। सर्वज्ञघन्य स्थिति, सर्वज्ञघन्य कपायाध्य-

पुनः वही स्थिति, कषायध्यायवसाय स्थान और श्रमुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असंख्यात भागवृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता है। इसप्रकार श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। योगस्थानोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि रहित केवल चार प्रकारकी ही वृद्धि होती है। पुनः उसी स्थिति और उसी कषायाध्यवसाय स्थानको प्राप्त करने वाले जीवके द्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता है। इसके योगस्थान पूर्ववत् ही होते हैं। इसप्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं। पुनः उसी स्थितिका वन्ध करने वाले जीवके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान होता है। इसके अनुभागाध्यवसायस्थान स्थार योगस्थान पूर्ववत् ही होते हैं। इसप्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषायाध्यवसाय स्थान होते हैं। इस तरह जघन्य आयुमें एक २ समयकी वृद्धिक्रमस तीस कोटाकोटि सागरकी उत्कृष्टिस्थिति को पूर्ण करे। उक्त क्रमस सर्वक्रमौकी मूलप्रकृतियों और उत्तरप्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कपाय, अनुभाग और योगस्थानों को पूर्ण करने पर एक भावपरिवर्तन होता है।

#### संसारो जीवके भेद-

#### समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

संसारी जीव समनस्क और अमनस्कके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। मनके दो भेद हैं द्रव्यमन और भावमन। द्रव्य मन पुदूछिवपाकी कर्मके उदयसे होता है। वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणकर्मके च्रयापशमसे होने वाली आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हैं। सूत्रमें समनस्क को गुणदोषिवचारक होने के कारण अचित होने से पहिले कहा है।

## संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥

संसारी जीवोंके त्रस ओर स्थावरके भेदसे भी दो भेद होते हैं। त्रस नाम कर्मके उदयसे त्रस ख्रोर स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं। त्रस का मतलब यह नहीं है कि जो चले फिरे वे त्रस हैं ख्रोर जो स्थिर रहें वे स्थावर हैं। क्योंकि इस लक्षण के अनुसार वायु आदि त्रस हो जाँयगे और गर्भस्थ जीव स्थावर हो जाँयगे।

प्रश्न-इस सुत्रमें संसारी शब्दका प्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि 'संसारिणो मुक्ताश्च' इस सुत्रमें संसारी शब्द आ चुका है।

उत्तर-पूर्व सूत्रमें कहे हुये समनस्क और अमनस्क भेद संसारी जीवके ही होते हैं इस बातको बतलानेके लिये इस सूत्रमें संसारी ज्ञाब्दका प्रहण किया गया है। इस ज्ञाब्दका प्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस्क होते हैं और मुक्त जीव अमनस्क होते हैं ऐसा विपरीत अर्थ भी हो सकता था। तथा संसारी जीव त्रस और मुक्त जीव स्थावर होते हैं ऐसा अर्थ भी किया जा सकता था। अतः इस सूत्रमें संसारी ज्ञाब्दका होना अत्यन्त स्थावश्यक है।

त्रस शब्दको श्रल्प स्वरवाला और ज्ञान और उसमें दर्शन रूप सभी उपयोगोंकी संभावना होनेके कारण सूत्रमें पहिले कहा है।

#### स्थावर के भेद-

# पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥

पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पाँच प्रकारके स्थावर हैं। मार्गमें पड़ी हुई धूलि आदि पृथिवी है। पृथिवीकायिक जीवके द्वारा परित्यक्त ईंट आदि पृथिवीकाय है। पृथिवी और पृथिवीकायके स्थावर नामकर्मका उदय न होनेसे वह निर्जीव है स्रतः उसकी विराधना नहीं होती। जिसके पृथिवीकाय विद्यमान हैं वह पृथिवीकायिक है। जिसके पृथिवी नामकर्मका उदय है लेकिन जिसने पृथिवीकायको प्राप्त नहीं किया है ऐसे विग्रह गतिमें रहनेवाले जीवको पृथिवीजीव कहते हैं।

पृथिवीके मिट्टी, रेत. कंकड़, पत्थर, शिला, नमक, लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हरताल, हिंगुल, मनःशिला, गेरू, तूर्तिया, अंजन प्रवाल, श्रश्चक, गोमेद, राजवर्तमणि, पुलकमणि, स्कटिकमणि, पद्मरागमणि, बेंडूर्यमणि, चन्द्रकान्त, जलकान्त, सूर्यकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीलमणि, विद्रुममणि आदि छत्तीस भेद हैं।

बिलोडा गया,इधर उधर फैलाया गया और छाना गया पानी जल कहा जाता है। जल-कायिक जीवोंसे छोड़ा गया पानी श्रोर गरम किया हुआ पानी जलकाय है। जिसमें जलजीव रहता है उसे जलकायिक कहते हैं। विम्रहगितमें रहने वाला वह जीव जलजीव कहलाता है जो श्रागे जलपर्यायको म्रहण करेगा।

इधर उधर फैली हुई या जिसपर जल सींच दिया गया है या जिसका बहु भाग भस्म वन चुका है ऐसी श्रिप्तको अग्नि कहते हैं। अग्निजीवके द्वारा छोंड़ी गई भस्म श्रादि अग्निकाय कहलाते हैं। इनकी विराधना नहीं होती। जिसमें अग्निजीव विद्यमान है उसे श्राग्निकायिक कहते हैं। विब्रह्गितिमें भ्राप्त वह जीव अग्निजीव कहलाता है जिसके अग्निनामकर्मका उदय है और आगे जो अग्नि शरीरको ब्रह्ण करेगा।

जिसमें वायुकायिक जीव आ सकता है ऐसी वायुको अर्थात् केवल वायुको बायु कहते हैं। वायुकायिक जीवके द्वारा छोड़ी गई, वीजना आदिसे चलाई गई हवा वायुकाय कहलाती है। वायुजीव जिसमें मौजूद है ऐसी वायु वायुकायिक कही जाती है। विमह्गति प्राप्त, वायुको शरीर रूपसे महण करने वाला जीव बायुजीव है।

छेदी गई, भेदी गई या मर्दित की गई गीली लता आदि वनस्पति हैं। सूखी वनस्पति जिसमें वनस्पतिजीव नहीं हैं वनस्पतिकाय हैं। सजीव वृक्ष च्यादि वनस्पतिकायिक हैं। विग्रहगतिवर्ती वह जीव वनस्पतिजीव कहलाता है जिसके वनस्पतिनामकर्मका उदय है तथा जो आगे वनस्पतिको शरीर रूपसे ग्रहण करेगा।

प्रत्येक कायके चार भेदोंमें से प्रथम दो भेद स्थावर नहीं कहलाते क्योंकि वे अजीव हैं तथा इनके स्थावर नामकर्मका उदय भी नहीं है।

एकेन्द्रियके चार प्राण होते हैं-स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु और श्वसोच्छ्वास ।

त्रस जीवोंके भेद-

#### द्वीन्द्रियादयस्रसाः ॥ १४॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस होते हैं। शंख,कोंड़ी, सीप, जांक, श्रादि दोइन्द्रिय जीव हैं। चींटी, विच्छू, पटार, जूँ, खटमल आदि तीन इन्द्रिय जीव हैं। पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। पञ्चेन्द्रिय जीव अण्डायिक पोतायिक आदिके भेदसे श्रमेक प्रकारके हैं। यथा—अण्डायिक—श्रण्डेसे उत्पन्न होनेवाले सर्प, बमनी, पक्षी आदि। पोतायिक—जो प्राणी गर्भमें जरायु आदि आवरणसे रहित होकर रहते हैं उन्हें पोतायिक कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह, व्याघ्न,

चीता आदि । गाय,भैंस,मनुष्य आदि जरायिक कहलाते हैं, क्योंकि गर्भमें इनके ऊपर मांस श्रादिका जाल लिपटा रहता है । शराब आदिमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े रसायिक हैं अथवा रस नामकी धातुमें उत्पन्न होनेवाले रसायिक हैं । पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीव संस्वेदिम कहे जाते हैं । चक्रवर्ती आदिकी काँखमें एसे सृक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं । संमूर्च्छन-सर्दी, गर्मी, वर्षा श्रादिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सर्प, चृहे आदि संमूर्च्छम हैं । कहाभी है—वीर्य, खकार, कान, दाँत आदिका मैल तथा श्रान्य अपित्रत्र स्थानोंमें तत्काल संमूर्च्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं । पृथिवी, काठ, पत्थर श्रादिको भेदकर उत्पन्न होनेवाले जीव उद्भेदिम कहताते हैं । जैसे रत्न या पत्थर आदिको चीरनेसे निकलनेवाले मेंडक । देव और नारिकोंक उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न होने वाले देव और नारिकी जीव उपपादिम कहताते हैं । इनकी अकालमृत्य नहीं होती है ।

द्वीन्द्रियके स्पर्शन त्र्योर रसनेन्द्रिय, काय और वाग्वल तथा त्र्यायु और श्वासोच्छ्वास इस प्रकार छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घार्गेन्द्रिय सहित सात प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रियके चतुइन्द्रिय सहित आठ प्राण होते हैं। त्र्यसंज्ञी पञ्चेन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रिय सहित नव प्राण होते हैं। त्रीर संज्ञी पञ्चेन्द्रियके मन सहित दस प्राण होते हैं।

इन्द्रियों की संख्या-

## पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

स्पर्शन, रसना, बाण, चज्जु और श्रोत्रके भेदसे इन्द्रियाँ पांच होती हैं। कर्मसहित जीव पदार्थोंको जाननेमें असमर्थ होता है अतः इन्द्रियाँ पदार्थको जाननेमें सहायक होती हैं।

यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधनभृत पांच ज्ञानेन्द्रियोंका ही यहां प्रहण किया गया है। वाक्, पाणि, पाद आदिके भेदसे कर्मेन्द्रियके अनेक भेद हैं। अतः इस सूत्रमें पांच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी गई पांच कर्मेन्द्रियोंका प्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीरके सभी अवयव क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय हो सकते हैं इसिछए इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती।

इन्द्रियोंके भेद-

#### द्विविधानि ॥ १६ ॥

द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं।

द्रव्येन्द्रियका स्वरूप--

# निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

निर्शृति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। इनमें से प्रत्येकके अभ्यन्तर और बाह्यके भेदसे दो दो भेद हैं।

चक्षु ष्ट्रादि इन्द्रियकी पुतली आदिके भीतर तदाकार परिणत पुद्गल स्कन्धको बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। और उत्सेधांगुलके असंख्यात भागप्रमाण आत्माके प्रदेशोंको जो चज्ज आदि इंद्रियोंके आकार हैं तथा तत्तत् ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट है, आभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं।

चक्षु आदि इन्द्रियोंमें शुक्ल, कृष्ण आदि रूपसे परिणत पुद्गलप्रचयको स्वाध्यन्तर उपकरण कहते हैं। और अक्षिपदम आदि बाह्य उपकरण हैं।

## भावेन्द्रियका स्वरूप---

## लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥

लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। आत्मामें ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम-से होनेवाली अर्थप्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि है। आत्माके अर्थको जाननेके लिए जो न्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं।

यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कार्यमें कारणका उपचार करके उपयोगको इन्द्रिय कहा गया है।

## इन्द्रियोंके नाम-

# स्पर्शनरसनद्याणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९॥

स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। इनकी व्युत्पत्ति करण तथा कर्तृ दोनों साधनोंमें होती है।

## इन्द्रियोंके विषय--

## स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रियोंके विषय होते हैं।

#### मनका विपय-

# श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

ऋनिन्द्रिय अर्थात् मनका विषय श्रुत होता है। ऋस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कहते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके विषयभूत अर्थको श्रुत कहते हैं। क्योंकि श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोप-शम हो जाने पर श्रुतज्ञानके विषय में मनके द्वारा ऋात्माकी प्रवृत्ति होती है। अथवा श्रुतज्ञान को श्रुत कहते हैं। मनका प्रयोजन यह श्रुतज्ञान है।

#### इन्द्रियों के स्वामी-

## वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

पृथिवीकायिक, अपकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवेंकि एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है। क्योंकि इनके वीर्यान्तराय और स्पर्शन इन्द्रियावरणका क्षयोपशम हो जाता है और शेष इन्द्रियोंके सर्वधातिस्पद्धकोंका उदय रहता है।

# कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

कृमि स्रादिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, भ्रमर स्रादिके चार और मनुष्य आदिके पाँच--इस प्रकार इन जीवोंके एक एक इन्द्रिय बढ़ती हुई हैं।

#### पञ्चेन्द्रिय जीवके भेद-

### संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥

मन सहित जीव संज्ञी होते हैं। इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि मनरहित जीव असंज्ञी होते हैं। एकेन्टियसे चतरिन्टिय पर्यन्त जीव और सम्पर्कात एंनेक्टिय जीव श्रमंज्ञी होते हैं। संज्ञियों के शिक्षा, शब्दार्थमहण आदि किया होती है। यद्यपि असंज्ञियां के आहार, भय,मैथुन और परिमह ये चार संज्ञाएँ होती हैं तथा इच्छा प्रवृत्ति आदि होती हैं फिर भी शिक्षा, शब्दार्थमहण आदि क्रिया न होने से वे संज्ञो नहीं कहलाते।

विम्रहरातिमें गमनके कारणकों बतलाते हैं-

#### विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥२५॥

विमहगतिमें कार्मण काययोग होता है। विमह शरीरको कहते हैं। नवीन शरीरको महण करनेके छिये जो गति होती है वह विमहगति है। आत्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको महण करनेके छिये कार्मण काययोगके निमित्त से गमन करता है।

अथवा विरुद्ध ग्रहणको विग्रह कहते हैं त्रार्थात् कर्मका ग्रहण होने पर भी नोकर्म हैं के अग्रहणको विग्रह कहते हैं। और विग्रह होनेसे जो गित होती है वह विग्रहगित

कहलाती है।

सर्वशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरको कर्म कहते हैं। ख्रौर मन, बचन, काय वर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्माके प्रदेशोंके परिस्पन्दका नाम योग है। ख्रर्थात विम्नह रूपसे गति होने पर कर्मोंका आदान और देशान्तरगमन दोनों होते हैं।

जीव और पुद्रलके गमनके प्रकारको बतलाते हैं-

## अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥

जीव और पुद्गलका गमन श्रेणीक अनुसार होता है। लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तिर्यक् दिशामें क्रमसे सन्निविष्ट आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ जीव द्रव्यका प्रकरण होनेसे जीवकी गतिका वर्णन करना तो ठीक है

लेकिन पुद्गलकी गतिका वर्णन किस प्रकार संगत है ?

उत्तर-'विग्रहगतौ कर्मयोगः' इस सूत्रमें गतिका ग्रहण हो चुका है। त्र्यतः इस सूत्रमें पुनः गतिका ग्रहण, त्र्रौर आगामी 'अविग्रहा जीवस्य' सूत्रमें जीव शब्दका ग्रहण इस बातको बतलाते हैं कि यहाँ पुगद्लकी गतिका भी प्रकरण है।

प्रश्न-ज्योतिपी देवों तथा मेरुकी प्रदक्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति श्रेणीके

त्र्यनुसार नहीं होती है। अतः गतिको अनुश्रेणि बतलाना ठीक नहीं हैं।

उत्तर-नियत काल और नियत क्षेत्रमें गित अनुश्रेणि वतलायी है। कालनियम--संसारी, जीवोंकी मरणकालमें भवान्तर प्राप्तिके लिये और मुक्त जीवोंकी ऊर्ध्वगमन कालमें जो गित होती है वह अनुश्रेणि ही होती है। देशनियम—ऊर्ध्वलोकसे अधोगित, अधोलोकसे ऊर्ध्वगित, तिर्यग्लोकसे अधोगित अथवा ऊर्ध्वगित अनुश्रेणि ही होती है।

पुद्रलोंकी भी जो लोकान्त तक गति होती है वह अनुश्रेणि ही होती है। अन्य गति का कोई नियम नहीं है।

#### मुक्त जीव की गति-

## श्रविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥

मुक्त जीवकी गति विम्रहरहित अर्थात् सीधी होती है। मोड़ा या वक्रताको विम्रह कहते हैं। यद्यपि इस सूत्रमें सामान्य जीवका ग्रहण किया गया है फिर भी आगामी ''विम्रह- वती च संसारिणः प्राक् चतुभ्यः' सूत्रमें संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रमें मुक्त जीवका ही प्रहण करना चाहिये।

'अनुश्रेणि गतिः' इसी सूत्रसे यह सिद्ध हो जाता है कि जीव और पुद्रलोंकी गति श्रेणीका व्यतिक्रम करके नहीं होती है अतः 'श्रविग्रहा जीवस्य' यह सूत्र निर्धिक होकर यह बतलाता है कि पहिले सूत्रमें बतलाई हुई गति कहीं पर विश्रेणि श्रार्थात् श्रेणीका उल्लंघन करके भी होती है।

#### संसारी जीवकी गति-

# विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्र्यः ॥ २८ ॥

संसारी जीवकी गित मोड़ा सिहत और मोड़ा रिहत दोनों प्रकारकी होती है और इसका समय चार समयसे पहिले अर्थात् तीन समय तक है।

संसारी जीवोंकी विम्रहरहित गतिका काल एक समय है। मुक्त जीवोंकी गतिका काल भी एक समय है। विद्यह रहित गतिका नाम इपु गति है। जिस प्रकार वाणकी गति सीधी होती है। उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती है।

एक मोड़ा, दो मोड़ा और तीन मंडावाली गतिका काल क्रमसे दो समय, तीन समय ऋौर चार समय है।

एक मोड़ावाली गतिका नाम पाणिमुक्ता है। जिस प्रकार द्दाथसे तिरछे फेके हुए द्रव्य की गति एक मोड़ा युक्त होती है उसी प्रकार इस गतिमें भी जीवको एक मोड़ा लेना पड़ता है। दो मोड़ावाली गतिका नाम लाङ्गलिका है। जिस प्रकार हल दो ओर मुड़ा रहता है उसी प्रकार यह गति भी दो मोड़ा सहित होती है। तीन मोड़ावाली गतिका नाम गामूत्रिका है। जिस प्रकार गायके मूत्रमें कई मोड़े पड़ जाते हैं उसी प्रकार इस गतिमें भी जीवको तीन मोड़ा लेने पड़ते हैं।

इस प्रकार माड़ा लेनेमें अधिकसे श्रिधिक तीन समय लगते हैं। गोमूत्रिका गतिमें जीव चौथे समयमें कहीं न कहीं अवश्य उत्पन्न हो जाता है।

यद्यपि इस सूत्रमें समय शब्द नहीं श्राया है किन्तु आगेके सूत्रमें समय शब्द दिया गया है अतः यहाँपर भी समयका श्रहण कर लेना चाहिये।

विम्रह रहित गतिका समय-

#### एकसमयाऽविग्रहा ॥ २३ ॥

मोड़ारहित गतिका काल एक समय है। गमन करनेवाले जीव श्रीर पुद्रलेंकी लोक पर्यन्त गति भी व्याघातरहित होनेसे एक समयवाली होती है।

विग्रह गतिमें श्रनाहारक रहनेका समय-

## एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहारकः ॥ ३०॥

विग्रहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है।

श्रीदारिक, बैंकियिक, श्रीर श्राहारक शरीर तथा छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्रल परमाणुओं के प्रहण को आहार कहते हैं। इस प्रकारका आहार जिसके न हो वह अनाहारक कहत्वार है। विग्रह रहित गतिमें जीव श्राहारक होता है। एक मोड़ा सहित पाणिमुक्ता गतिमें जीव प्रथम समयमें श्रनाहारक रहता है और द्वितीय समयमें आहारक हो जाता है।

दो मोड़ा युक्त लाङ्गलिका गतिमें जीव दो समय तक श्रनाहारक रहता है और नृतीय समयमें श्राहारक हो जाता है। तीन मोड़ा युक्त गोमूत्रिका गांतमें जीव तीन समय तक श्रनाहारक रहता है और चौथे समयमें नियमसे आहारक हो जाता है।

ऋद्धिप्राप्त यतिका स्राहारक शरीर स्राहार युक्त होता है।

#### जन्म के भेद-

# सम्मूर्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥

संसारी जीवोंके जन्मके तीन भेद हैं-संमुच्छन, गर्भ श्रौर उपपाद ।

माता-पिताके रज श्रौर वीर्यके विना पुद्रल परमाणुश्रोंके मिलने मात्रसे ही शरीरकी रचनाको संमुच्छीन जन्म कहते हैं।

माताके गर्भमें शुक और शोणितके मिलनेसे जो जन्म होता है उसको गर्भ जन्म कहते हैं अथवा जहाँ माताके द्वारा युक्त आहारका ब्रहण हो वह गर्भ कहलाता है।

जहाँ पहुँचते ही सम्पूर्ण अङ्गों की रचना हो जाय वह उपपाद है। देव श्रीर नारिकयोंके उत्पत्तिस्थानको उपपाद कहते है।

#### योनियों के भेद-

## सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्वैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत और सचित्ताचित्त, शीरोष्ण, संवृत-विवृत ये नौ संमूच्छ्वन ऋादि जन्मों की योनियाँ हैं।

च शब्द समुच्चयार्थक है। अर्थात् उक्त योनियाँ परस्पर में भी मिश्र होती हैं श्रौर मिश्रयोनियाँ भी दूसरी यानियों के साथ मिश्र होती हैं।

योनि और जन्म में आधार श्रौर श्राधेय की अपेक्षासे भेद हैं। योनि आधार हैं और जन्म आवेय हैं।

साधारण वनस्पतिकायिकों के सिचत्त योनि होती है, क्योंकि ये जीव परस्पराश्रय रहते हैं। नारिकयों के अचित्त योनि होती है, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त होता है। गर्भजों के सिचत्ताचित्त योनि होती है, क्योंकि शुक्र और शोणित श्रिचित्त होते हैं और आत्मा अथवा माता का उदर सिचत्त होता है। वनस्पित कायिक के अतिरिक्त पृथिव्यादि कायिक संमूच्छ्रंनों के अचित्त और मिश्र योनि होती है। देव और नारिकयों के शीतोष्णयोनि होती है क्योंकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैं श्रीर कोई उष्ण। तेजःकायिकों के उष्णयोनि होती है अन्य पृथिव्यादि कायिकों के शीत, उष्ण श्रीर शीतोष्ण योनियाँ होती हैं। देव, नारकी श्रीर एकेन्द्रियों के संवृत योनि होती है। विकलेन्द्रियों के विवृत योनि होती है।

योनियों के उत्तरभेद चौरासी लाख होते हैं-नित्य निगोद, इतरिनगोद, पृथिबी, अप् तेज और वायुकायिकों में प्रत्येकके सात सात लाख ६x७=४२, वनस्पित कायिकों के दश लाख, विकलेन्द्रियों में प्रत्येकके दो लाख २×३=६, देव, नारकी और तिर्यक्कों में प्रत्येकके चार चार लाख ३×४=१२ श्रोर मनुष्यों के चौदह लाख योनियाँ होती हैं। इस प्रकार ४२+१०+६+१२+१४=८४ लाख योनियाँ होती हैं।

# गर्भे जन्मके खामी— जरायुजाएडजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥

जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीवोंके गर्भ जन्म होता है।

जाछके समान मांस ओर रुधिरके वस्नाकार आवरण को जरायु कहते हैं। इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पैदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। जो जीव अण्डेसे पैदा होते हैं उनको अञ्डज कहते हैं। जो जीव पैदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त हो चलने फिरने लग जावें और जिनपर गर्भमें कोई आवरण न रहता हो उनको पोत कहते हैं।

## उपपाद जन्म के स्वामी-देवनारकाणामुपपाद: ॥३४॥

देव और नारिकयोंके उपपाद जन्म होता है। देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते हैं। नारकी उपपाद छत्तोंसे नीचेकी ओर मुंह्करके गिरते हैं।

समृच्छंन जन्म के खामी—

# शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥

गर्भ और उपपाद जन्मबाले प्राणियोंसे अतिरिक्त जीवोंके सम्मूच्छन जन्म होता है। उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमार्थक हैं। अर्थात् जरायुज, अण्डज और पोतोंके गर्भ जन्म ही होता है अथवा गर्भजन्म जरायुज, अण्डज और पोतोंकेही होता है। इसी प्रकार उपपाद और समूच्छनमें भी दुतरफा नियम घटा लेना चाहिये।

#### शरीरोंका वर्णन--

# औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच शरीर होते हैं। श्रीदारिक नामकर्मके उदयसे होनेवाले स्थूल शरीरको औदारिक कहते हैं। गर्भसे उत्पन्न होनेवाले शरीर को औदारिक कहते हैं अथवा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे श्रीदारिक कहते हैं। वैक्रियिक नाम कर्मके उदयसे अिएमा आदि अष्टगुणसहित और नाना प्रकार की किया करनेमें समर्थ जो शरीर होता है उसको वैक्रियिक शरीर कहते हैं। वैक्रियिक शरीर धारी जीव मूल शरीर सि श्रीक शरीर जिनेन्द्र देवके जन्म कल्याणक श्रादि उत्सवों में नहीं जाता है किन्तु उत्तर शरीर हो जाता है।

सूच्मपदार्थका ज्ञानं और असंयमके परिहारके लिये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका सफेद पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं।

विशेष—जब प्रमत्तासंयत मुनिको किसी सूक्ष्मपदार्थमें अथवा संयमके नियमों में सन्देह उत्पन्न होता है तो वह विचारता है कि तीर्थंकरके दर्शनं बिना यह सन्देह दूर नहीं होगा और तीर्थंकर इस स्थानमें हैं नहीं। इस प्रकारके विचार करने परही तालुमें रोमाप्रके अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है और उस छिद्रसे एक हाथका विम्बाकार सफेद पुतला निकलता है। वह पुतला जहाँ पर भी तीर्थंकर परमदेव गृहस्थ, छद्यास्थ, दीक्षत अथवा केवली किसी भी अवस्था के हों, जाता है और तीर्थंकरके शरीरको स्पर्श करके लौटकर पुनः उसी तालुछिद्रसे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। तब उस मुनिका संदेह दूर होजाता है और वह सुखी एवं प्रसन्न होता है।

तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले तेज युक्त शरीरको तैजस शरीर कहते हैं। कार्मण नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं। यद्यपि सभी शरीरोंका कारण कर्म होता है फिर भी प्रसिद्धिका कारण कर्म विशेषरूपसे बतलाया है।

## शरीरोंमें सूक्ष्मत्व-

## परं परं सक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

पूर्वकी श्रपक्षा त्रागे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं। श्रर्थात् श्रौदारिकसे वैक्रियिक सूद्म है, वैक्रियिकसे आहारक इत्यादि।

#### शरीरोंके प्रदेश-

# प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥ ३८ ॥

तैजस शरीरसे पहिलेके शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं । अर्थात् औदारिकसे वैक्रियिक शरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं और वैक्रियिकसे आहारकके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं। औदारिकादि शरीरोंमें उत्तरोत्तर प्रदेशोंकी अधिकता होनेपर भी उनके संगठनमें लोह पिण्डके समान घनत्व होनेसे सूक्ष्मता है और पूर्व पूर्वके शरीरोंमें प्रदेशोंकी न्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान शिथिलत्व होनेसे स्थूलता है। यहाँ पल्यका असंख्यातवाँ भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातवाँ भाग गुणाकार हैं।

## अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥

अन्तके दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुर्णे हैं। श्रर्थात् आहारकसे तैजसके प्रदेश श्रनन्तगुर्णे हैं श्रीर तैजससे कार्मण शरीरके श्रनन्तगुणे हैं। यहाँ गुणाकार का प्रमाण अभव्यों का श्रनन्तगुणा और सिद्धोंका अनन्त भाग है।

## अप्रतिघाते ॥ ४० ॥

तैजस और कार्मण शरीर प्रतिघात रहित हैं। ष्रार्थात् ये न तो मूर्तीक पदार्थसे स्वयं रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं। यद्यपि वैक्रियिक और आहारक शरीर भी प्रतिघात रहित हैं लेकिन तेजस और कार्मण शरीरकी विशेषता यह है कि उनका लोकपर्यन्त कहीं भी प्रतिघात नहीं होता। बैक्रियिक और खाहारक शरीर सर्वत्र अप्रतिघाती नहीं है इनका क्षेत्र नियत है।

#### अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

तेजस श्रोर कार्मण शरीर आत्माके साथ श्रनादिकालसे सम्बन्ध रखने वाले हैं। च शब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योंकि पूर्व तेजस कार्मण शरीरके नाश होनेपर उत्तर शरीरकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इनका आत्माके साथ कभी असम्बन्ध नहीं रहता। अतः सन्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध है और विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध है।

## सर्वस्य ॥ ४२ ॥

उक्त दोनों शरीर सब संसारी जीवोंके होते हैं।

## एक जीवके एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं।

द्वितीय अध्याय

# तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥

एक साथ एक जीवके कमसे कम दो श्रीर अधिकसे अधिक चार शरीर हो सकते हैं। दो शरीर तैजस और कार्मण, तीन-तेजस, कार्मण और श्रीदारिक अथवा तैजस,कार्मण और वैक्रियिक, चार-तेजस, कार्मण, औदारिक और आहारक। एक साथ पाँच शरीर नहीं हो सकते, जिस संयतके श्राहारक शरीर होता है उसके वैक्रियिक नहीं होता, और जिन देव नारकियोंके वैक्रियिक शरीर होता है उनके आहारक नहीं होता।

कार्मण शरीरकी विशेषता-

## निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

श्चन्तका कार्मण शरीर उपभोग रहित है। इन्द्रियों के द्वारा शद्वादि विषयों के प्रहण करनेको उपभोग कहते हैं। विष्रहगितमें द्रव्येन्द्रियकी रचना न होनेसे कार्मण शरीर उपभोग रिहत होता है। यद्यपि तैजस शरीर भी उपभोग रिहत है लेकिन उसमें योगनिमित्तकता न होनेसे स्वयं ही निरुपभोगत्व सिद्ध हो जाता है।

गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥ ४५॥

गर्भ और संमूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले सभी शरीर औदारिक होते हैं।

वैक्रियिक शरीरका स्वरूप—

## औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥

उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर वैक्रियिक होते हैं।

## लब्धिप्रत्ययश्च ॥ ४७ ॥

वैक्रियिक शरीर लिव्धिजन्य भी होता है। विशेष तपसे खरान्न हुई ऋदिका नाम लिव्धि है। लिब्धिजन्य वैक्रियिक शरीर छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके होता **है**।

उत्तर वैक्रियिक शरीरका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

तीर्थंकरों के जन्म आदि कल्याणकों के समय और नन्दीश्वर द्वीप आदिके चैत्याखयों की वन्दनाके समय पुनः पुनः ध्वन्त मुंहूर्नके बाद नूतन नूतन वैक्रियिक शरीरकी रचना कर लेने के कारण अधिक समय तक भी वैक्रियिकशरीरिनिमित्तक कार्य होता रहता है। देवों को वैक्रियिक शरीरके बनानेमें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव न होकर सुखका ही अनुभव होता है।

## .तैजसमि ॥ ४८ ॥

तैजस शरीर भी लब्धिजन्य होता है।

तैजस शरीर दो प्रकार है --निःसरणात्मक और अनिःसरणात्मक।

निःसरणात्मक—कि भी उपचारित्रवाले यतिका किसी निमित्तसे अति कोघित हो जाने पर उनके वार्ये कन्धेसे बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा जलती हुई अग्नि के समान और काहलके आकार वाला तैजस शरीर बाहर निकलता है। ख्रौर दाह्य वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात् कर देता है। पुनः यतिके शरीरमें प्रवेश करके यतिको भी भस्म कर देता है। यह निःसरणाःमक तैजस शरीरका लक्षण है। अितःसरणात्मक तैजस शरीर औदारिक, विक्रियक श्रीर श्राहारक इन तीनों शरीरों-के भीतर रहकर इनकी दीप्तिमें कारण होता है ।

आहारक शरीरका लक्षण-

# शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैत ॥ ४९ ॥

आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और न्याघात रिहत है। इसका कारण शुभ होनेसे शुभ और कार्य विशुद्ध होनेसे विशुद्ध है। आहारक शरीरसे किसीका न्याघात नहीं होता और न अन्य किसीके द्वारा श्राहारक शरीरका न्याघात होता है अतः अन्याघाती है।

यह शरीर प्रमत्तासंयतके ही होता है। एव शब्द श्रवधारणार्थक है। श्रर्थात् श्राहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है। ऐसा नहीं कि प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता है। क्योंकि ऐसा नियम मानने पर श्रीदारिक श्रादि शरीरोंका निषेत्र हो जायगा।

च शब्द उक्त अर्थ का समुच्चय करता है। अर्थात् संयमके परिपालनके लिये, सूद्रम पदार्थके ज्ञानके लिये अथवा लिध्धिविशेषके सद्भाव का ज्ञान करनेके लिये छठवें गुणस्थान-वर्ती मुनिके मस्तकके तालुभागसे एक हाथ का पुतला निकलता है। भरत या ऐरावत क्षेत्रमें स्थित मुनिको केवलीके अभावमें सूद्रम पदार्थमें संशय होने पर वह पुतला विदेह क्षेत्रमें जाकर और तीर्थंकरके शरीरको स्पर्श कर लौट आता है। उसके आने पर मुनिका सन्देह दूर हो जाता है। यदि मुनि स्वयं विदेह क्षेत्रमें जाते तो असंयम का दोष लगता।

वेदों के स्वामी-

## नारकसंमुर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

नारकी और संमूर्च्छन जीवोंके नपुंसकलिङ्ग होता है। न देवा: ॥५१॥

देवोंके नपुंसकलिङ्ग नहीं होता केवल स्नीलिङ्ग और पुरुषलिङ्ग ही होता है। शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

शेष जीबोंके तीनों ही लिङ्ग होते हैं।

अकाल मरण किनके नहीं होता-

## औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥५३॥

उपपादजन्मवाले देव और नारिकयों का,चरमोत्तम शरीरवाले तद्भव मोक्ष्मामियों का तीर्थंकर परमदेव तथा असंख्यात वर्ष की आयुवाले मनुष्य और तिर्यञ्जों का श्रकाल मरण नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि अन्य जीवों का श्रकाल मरण होता है। यदि अन्य जीवोंका अकाल मरण न होता हो तो दया, धर्मोपदेश और चिकित्सा आदि बातें निर्यंक हो जायँगी।

विशेष-चरमोत्तम-चरम का अर्थ है अन्तिम और उत्तम का अर्थ है उत्क्रष्ट । चरम शरीरी गुरुदत्त पाण्डव आदि का मोक्ष उपसर्गके समय हुआ है तथा उत्तम देहधारी सुभौम ब्रह्मदत्त आदिकी और कृष्णकी जरत्कुमारके बाए से श्रपमृत्यु हुई है अतः चरम श्रौर उत्तम दोनों विशेषएोंको एक साथ लगाना चाहिये। जिससे चरम शरीरियों में उत्तम पुरुष तीर्थङ्कर ही सिद्ध होते हैं।

#### द्वितीय अध्याय समाप्त



# तृतीय अध्याय

#### नरकोंका वर्णन-

## रत्नशर्करावालुकापङ्कभूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश्रप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥

रक्षप्रभा,शर्कराप्रभा,वालुकाप्रभा,पङ्कप्रभा,धूमप्रभा,तमः प्रभा और महातमः प्रभा ये सात नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। ये क्रमशः घनोद्धिवातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय से वेष्टित हैं। और तीनों वातवलय स्राकाशके आश्रित हैं। रक्षप्रभा सहित भूमि रक्षप्रभा है, इस में मन्द अन्धकार है। शर्कराप्रभा सहित भूमि शर्कराप्रभा है,इसमें बहुत कम तेज हैं। बालुकाप्रभा भूमि अन्धकारप्राय है। स्रागेकी भूमियाँ उत्तरीत्तर अन्धकारमय ही हैं। वालुकाप्रभा के स्थानमें बालिकाप्रभा भी पाठ देखा जाता है। महातमःप्रभा का तमस्तमःप्रभा यह दूसरा नाम है। ये वातवलय नरकोंके नीचे भी हैं। घनोद्धिवातवल्प्य गोमूत्रके रंगके समान है। घनवात मूंगके रंग का है। तनुवातवल्प अनेक रंगका है। तीनों वातवल्प कमशः लोकके नीचेके भागमें तथा सप्तमपृथिवीके अन्तम भाग तक एक बाजूमें बीस बीस हजार योजन मोटे हैं। सप्तमपृथिवीके अन्तमें कमशः सात, पाँच और चार योजन मोटे हैं। फिर कमशः घटते हुए मध्यलोकमें पांच, चार श्रीर तीन योजन मोटे रह जाते हैं। फिर कमशः बढ़कर बहालोकके पास सात पांच स्रीर चार योजन मोटे हो जाते हैं। पुनः कमशः घटकर लोकके स्रन्तिम भागमें पांच चार और तीन योजन रह जाते हैं। लोक शिलरपर दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सौ धनुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हैं।

नरकों का विस्तार इस प्रकार है-

प्रथम पृथिवो एक लाख श्रस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं-१ खरभाग २ पङ्कभाग श्रोर ३ श्रव्बहुलभाग। खरभागका विस्तार सोलह हजार योजन, पङ्कभागका चौरासी हजार योजन और श्रव्बहुलभागका अस्सी हजार योजन और श्रव्बहुलभागका अस्सी हजार योजन है। खरभागके ऊपर श्रोर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमें तथा पंकभागमें भवनवासी श्रीर व्यन्तरदेव रहते हैं और अब्बहुलके भागमें नारकी रहते हैं। द्वितीय आदि पृथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२,२८,२४,२०,१६ और इजार योजन है। सातों नरकों अस्तारों की संख्या क्रमसे १३,१४,९,७,५,३, श्रीर १ है। प्रथम नरकमें १३ और सप्तम नरकमें केवल एक प्रस्तार है।

सातों नरकों के रूढनाम इस प्रकार हैं-

१ घम्मा, २ वंशा ३ शैला या मेघा ४ श्रञ्जना ५ अरिष्टा ६ मघवी और ७ माघवी। .सातों नरकोंमें बिलोंकी संख्याको बतलाते हैं—

# तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥ २ ॥

उन प्रथम आदि नरकोंमें क्रमसे तीस लाख, पश्चीस लाख,पन्द्रह लाख,दश लाख, तीन लाख, पाँच कम एक लाख श्रौर पाँच बिल हैं। सम्पूर्ण बिलों की संख्या चौरासी लाख है।

#### नारकियोंका वर्णन--

## नारका नित्याञ्चभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥

नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना श्रीर विक्रियावाले होते हैं। उनके कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ लेश्यायें होती हैं। प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोत लेश्या होती हैं। तृतीय नरकके उपिश्मागमें कापोत और श्रधो-भागमें नील लेश्या है। चतुर्थ नरकमें नील लेश्या है। पञ्चम नरकमें ऊपर नील श्रौर नीचे कृष्ण लेश्या है। छठवें और सातवें नरकमें कृष्ण और परम कृष्ण लेश्या है। उक्त वर्णन द्रव्यलेश्याओं का है जो श्रायुपर्यन्त रहती हैं। भावलेश्याएँ अन्तर्मुहूर्तमें बदलती रहती हैं अतः उनका वर्णन नहीं किया गया।

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द को परिणाम कहते हैं। शरीर को देह कहते हैं। अशुभ नामकर्मके उदयसे नारिकयोंके परिणाम श्रीर शरीर अशुभतर होते हैं।

प्रथम नरकमें नारिक गेंकि शरीर की ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ श्रीर छह श्रक्तुछ है। आगेके नरकों में क्रमसे दुगुनी २ ऊँचाई होती गई है, जो सातवें नरकमें ५०० धनुष हो जाती है। शीत श्रीर उण्णतासे होनेवाले दुःखका नाम वेदना है। नारिक गेंको शीत श्रीर उण्णताजन्य तीव दुःख होता है। प्रथम नरकसे चतुर्थ नरक तक उष्ण वेदना होती है। पश्चम नरकके उपरके दो लाख विलों में उष्ण वेदना है और नीचेके एक लाख विलों श्रीत वेदना है। मतान्तरसे पांचवें नरकके उपरके दो लाख पश्चीस विलों में उष्ण वेदना तथा २५ कम एक लाख विलों श्रीत वेदना है। छठे और सातवें नरकमें उष्ण वेदना है। शरीरकी विक्ठितको विक्रिया कहते हैं। श्रशुभ कर्मके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशुभ ही होती है। श्रभ करना चाहते हैं पर होती श्रशुभ है।

# परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हैं। वहाँ सम्यग्दृष्टि जीव अवधिज्ञानसे और मिथ्यादृष्टि विभङ्गावधिज्ञानसे दूरसे ही दुःखका कारण समझ लेते हैं और दुःखी होते हैं। पासमें आनेपर एक दूसरेको देखते ही क्रोध वढ़ जाता है पुनः पूर्व भवके स्मरण और तीव्र वैरके कारण वे कुत्तोंकी तरह एक दूसरेको भोंकते हैं तथा अपने द्वारा वनाये हुये नाना प्रकारके शक्तों द्वारा एक दूसरेको मारनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार नारकी जीव रातिवन कुत्तोंकी तरह लड़कर काटकर मारकर स्वयं ही दुःख पैदा करते रहते हैं। एक दूसरे को काटते हैं, छेदते हैं. सीसा गला कर पिलाते हैं, वैतरिणीमें ढकेलते हैं, कड़ाहीमें झोंक देते हैं आदि।

# संक्रिष्टासुरोदीरितदुःखाश्र प्राक् चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

चौथे नरकसे पिहले श्रर्थात् तृतीय नरक पर्यन्त श्रात्यन्त संक्षिष्ट पिरणामोंके धारक अम्बाम्बरीप आदि कुछ असुरकुमारोंके द्वारा भी नार कियोंको दुःख पहुँचाया जाता है। असुरकुमार देव तृतीय नरक तक जाकर पूर्वभवका स्मरण कराके नारिकयोंको परस्परमें छड़ाते हैं और लड़ाईको देखकर स्वयं प्रसन्न होते हैं। च शब्दसे ये श्रसुरकुमार देव पूर्व सूत्रमें कथित दुःख भी पहुँचाते हैं एसा समझना चाहिये।

## नरकोंमें आयुका वर्णन-

## तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सन्वानां परा स्थितिः॥ ६ ॥

उन नरकोंसे नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट श्रायु क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्रह सागर, बाईस सागर श्रीर तेतीस सागर है।

प्रथम नरकके प्रथम पटलमें जघन्य आयु १० हजार वर्ष है। प्रथम पटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वही द्वितीय पटलमें जघन्य आयु है। यही कम सातों नरकोंमें है।

#### पटलों में उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है।

| नरक | भ पटल<br>पटल         | २                        | 3          | 8                      | ч | ξ                          | و                        | ۷                   | ٧,                         | १०                   | ११            | १२ १                  | 3  |
|-----|----------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----|
| 8   | ९०<br>हजार वर्ष      |                          |            | सागर                   |   |                            | <u>४</u><br>सा <b>गर</b> |                     | <sup>६</sup><br>१०<br>सागर | <sup>3</sup><br>सागर | र्न न<br>सागर | <u>५०</u> १<br>सा० सा | ٠ا |
| 2   | १ वृद्<br>सागर       | १ <del>४ ५</del><br>सागर |            | १ ५ ५<br>सागर          |   |                            | २ <sup>३</sup> व<br>सागर |                     | २ <del>१</del> व<br>सागर   | २ 🔓 व<br>सागर        | र्ड<br>सागर   |                       |    |
| 3   | । ३१<br>सागर         | ३ <i>६</i><br>सागर       |            | ४ <del>१</del><br>सागर | 1 |                            | 1                        | ६' <u>२</u><br>सागर | ्<br>सागर                  |                      |               |                       |    |
| 8   | ७ <u>३</u><br>सागर   | -                        | -          | ८ <u>उ</u><br>सागर     | , | ९ <u>४</u><br>साग <b>र</b> | १०<br>सागर               |                     | -                          | 1                    |               | -                     |    |
| 4   | ११ <u>३</u><br>सागर  |                          | 1          | १५ <u>३</u><br>सागर    |   | î                          |                          |                     |                            |                      | 1             |                       |    |
| Ę   | १८ <u>डे</u><br>सागर | २० <u>३</u><br>सागर      | २२<br>सागर | 1                      | , |                            | 1                        |                     | 1                          | 1                    |               | i ;                   |    |
| ૭   | ३३<br>सागर           |                          |            |                        | ! | 1                          |                          | 1                   |                            | ı                    | i             |                       |    |

इन नरकों में मद्यपायी, मांसभक्षी, यज्ञ में बिल देनेवाले, खासत्यवादी, परद्रव्यका हरण करनेवाले, परस्त्री लम्पटी, तीबलोभी, रात्रिमें भोजन करनेवाले, स्त्री, बालक, बृद्ध और ऋषिके साथ विश्वासघात करनेवाले, जिनधर्मनिन्दक, रौद्रध्यान करनेवाले तथा इसी प्रकारके अन्य पाप कर्म करनेवाले जीव पेदा होते हैं।

उत्पत्तिके समय इन जीवोंके ऊपरकी ओर पैर श्रौर मस्तक नीचेको श्रोर रहता है। नारकी जीवों को क्षुधा, तृपा आदिकी तीब्र वेदना आयु पर्यन्त सहन करनी पड़ती है। क्षण भरके लिये भी सुख नहीं मिलता है।

असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीस्ए (रेंगने वाले) द्वितीय नरक तक, पक्षी तृतीय नरक तक, सर्प चतुर्थनरक तक, सिंह पाँचवें नरक तक, स्त्री छठवें नरक तक और मत्स्य सातवें नरक तक जाते हैं।

यदि कोई प्रथम नरकमें छगातार जावे तो आठ बार जा सकता है। ऋथीत् कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, फिर वहाँ से निकछ कर मनुष्य या तिर्यञ्ज हुआ, पुनः प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह जीव प्रथम नरकमें ही जाता रहे तो आठ वार तक जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय नरकमें सात वार, तृतीय नरकमें छह वार, चौथे नरकमें पाँच वार, पाँचवें नरकमें चार वार, छठवें नरकमें तीन वार और सातवें नरकमें दो वार तक छगातार उत्पन्न हो सकता है।

सातवें नरकसे निकला हुआ जीव तिर्यश्च ही होता है श्रौर पुनः नरकमें जाता है। छठचें नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है और सम्यग्दर्शनको भी प्राप्त कर सकता है लेकिन देशवती नहीं हो सकता। पद्मम नरकसे निकला हुआ जीव देशवती हो सकता है लेकिन महावती नहीं। चौथे नरकसे निकला हुआ जीव मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकसे निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है।

मध्यलोकका वर्णन-

## जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥

मध्यलोकमें उत्तम नामवाले जम्बूद्वीप आदि श्र्यौर लवणसमुद्र आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं।

१ जम्बूद्वीप, १ लवणसमुद्र, २ धातकी खण्डद्वीप, २ कालोद समुद्र, ३ पुष्करवरद्वीप, ३ पुष्करवर समुद्र, ४ वारुणीवरद्वीप ४ वारुणीवर समुद्र, ५ क्षीरवर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, ६ घृतवर द्वीप, ६ घृतवर समुद्र, ७ इक्षुवर द्वीप ७ इक्षुवर समुद्र, ८ नन्दीश्वर द्वीप, ८ नन्दीश्वर समुद्र, ८ अरुणवर समुद्र, १ अरुणवर समुद्र। इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त एक दूसरेको घेरे हुये असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। अर्थात् पच्चीस कोटि उद्धारपल्योंके जितने रोम खण्ड हों उतनी ही द्वीप-समुद्रों की संख्या है।

मेरुसे उत्तर दिशामें उत्तर कुरु नामैक उत्तम भोगभूमि है। उसके मध्यमें नाना रत्नमय एक जम्बूब्ध है। जम्बूब्ध के चारों ओर चार परिवार बृक्ष हैं। प्रत्येक परिवार बृक्ष के भी एक छाख व्याछीस हजार एक सौ पन्द्रह परिवार बृक्ष हैं। समस्त जम्बू बृक्षों की संख्या १४०१२० है। मूछ जम्बूब्ध १०० योजन ऊँचा है। मध्यमें जम्बू बृक्ष के होनेसे ही इस द्वीपका नाम जम्बू श्रीप पड़ा। उत्तर कुरुकी तरह देवकुरुके मध्यमें शाल्मिछ बृक्ष है। प्रत्येक बृक्ष के उत्तर रत्नमय जिनालय हैं। इसी प्रकार धातकी द्वीपमें धातकी बृक्ष और पुष्करवर द्वीपमें पुष्करवर बृक्ष है।

# द्वीप और समुद्रोंका विस्तार श्रीर रचना— द्विद्विविकम्भाः पूर्वपूर्वपरिश्वेषिणो वलयाकृतयः ॥ = ॥

प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तारवाले, एक दुसरेको घेरे हुये तथा चूड़ीके आकार-वाले ( गोल ) हैं ।

जम्बू द्वीपका विस्तार एक लाख योजन, लवण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी द्वीपका चार लाख योजन, कालोद समुद्रका आठ लाख योजन, पुष्करवर द्वीपका सोलह लाख योजन, पुष्करवर समुद्रका बत्तीस लाख योजन विस्तार है। इसी कमसे स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त द्वीप और समुद्रोंका विस्तार दूना है। जिस प्रकार धातकी द्वीपका विस्तार जम्बूद्वीप और लवण समुद्रके विस्तारसे एक योजन अधिक है उसी प्रकार असंख्यात समुद्रोंके विस्तारसे स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार एक लाख योजन श्राधिक है। पहिले पहिल के द्वीप समुद्र आगे आगे के द्वीप समुद्रोंको घेर हुये हैं। अर्थात् जम्बूद्वीपको लवण समुद्र, लवण समुद्रको धातकी द्वीप, धातकी द्वीपको कालोद समुद्र घेरे हुये है। यही कम श्रागे भी है।

ये द्वीप समुद्र चूड़ीके समान गोलाकार हैं। त्रिकोण, चतुष्कोण या अन्य त्राकार

वाले नहीं हैं।

## जम्बृ द्वीपकी रचना श्रौर विस्तार—

# तन्मन्ध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बृद्वीपः ॥ ९ ॥

उन असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बीचमें एक छाख योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपके मध्यमें मेरु है अतः मेरुको जम्बूद्वीपकी नाभि कहा गया है। जम्बूद्वीपका आकार गोल है।

मेर पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है । वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे और ९९ हजार योजन भूमिसे ऊपर है। भूमिपर भद्रशाल वन है। भद्रशाल वनसे पांच सौ योजन ऊपर नन्दनवन है। नन्दनवनसे नेसठ हजार योजन ऊपर सौमनसवन है। सौमनसवन से साढ़े पैंतिस हजार योजन ऊपर पाण्डुकवन है। मेर पर्वतकी शिखर चालीस योजन ऊँची है। इस शिखिरकी ऊँचाईका परिमाण पाण्डुकवनके परिमाणके अन्तर्गत ही है।

जम्बूहीपका एक लाख योजन विस्तार कोटके विस्तार सिहत है। जम्बू द्वीपका कोट आठ योजन ऊँचा है, मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर भी आठ योजन विस्तार है। उस कोटके दोनों पाश्वों में दो कोश ऊँची रत्नमयी दो वेदी हैं। प्रत्येक वेदीका विस्तार एक योजन एक कोश और एक हजार सात सौ पचास धनुष है। दोनों वेदियोंके बीचमें महोक्ष देवोंके अनादिधन प्रासाद हैं जो वृक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्दिर आदिसे विभूषित हैं। उस कोटके पूर्व, दिज्ञण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओंमें क्रमसे विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके चार द्वार हैं। द्वारोंकी ऊँचाई आठ योजन और विस्तार चार योजन है। द्वारोंके आगे अष्ट प्रतिहार्यसंयुक्त जिनप्रतिमा हैं।

जम्बू द्वीपकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश एक सौ श्रद्वाईस धनुष श्रीर साढे तेरह अंगुलसे कुछ अधिक है।

#### क्षेत्रोंका वर्णन-

# भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥

जम्बू द्वीपमें भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये अनादि-निधन नामवाले सात क्षेत्र हैं।

हिमवान पर्वत श्रौर पूर्व-दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमें धनुषके आकारका भरत क्षेत्र है। इसके गङ्गा-सिन्धु नदी और विजयाई पर्वतके द्वारा छह खण्ड हो गये हैं।

भरतक्षेत्रके बीचमें पश्चीस योजन ऊँचा रजतमय विजयार्द्ध पर्वत है जिसका विस्तार पचास हजार योजन है। विजयार्द्ध पर्वत पर और पाँच म्लेच्छ खण्डों में चौथे कालके आदि छौर अन्तके समान काल रहता है। इसलिये वहाँपर शरीरकी ऊँचाई उत्कृष्ट पाँच सो धनुव श्रीर जघन्य सात हाथ है। उत्कृष्ट श्रायु पूर्वकोटि और जघन्य एक सौ बीस वर्ष है।

विजयार्द्ध पर्वतसे दक्षिण दिशाके बीचमें अयोध्या नगरी है। विजयार्द्ध पर्वतसे उत्तरदिशामें और जुद्रहिमवान् पर्वतसे दक्षिण दिशामें गङ्गा-सिन्धु निदयों तथा म्लेच्छ्रब॰डॉकं मध्यमें एक योजन ऊँचा और पचास योजन लम्बा, जिनालय सिहत सुवर्णरह्ममय वृषभनामका पर्वत है। इस पर्वत पर चक्रवर्ती श्रपनी प्रशस्ति लिखते हैं।

हिमवान्-महाहिमवान् पर्वत श्रीर पूर्व-पश्चिम समुद्रके मध्यमें हैमवत क्षेत्र है। इसमें जघन्य भोगभूमि की रचना है। हैमवत क्षेत्रके मध्यमें गोलाकार, एक हजार योजन ऊँचा, एक योजन लम्बा शब्दवान् पर्वत है।

जघन्य भोगभूमिमें शरीरकी ऊँचाई एक कोश, एकपल्यकी आयु श्रीर प्रियङ्गुके समान श्यामवर्ण शरीर होता है। वहाँ के प्राण्णी एक दिनके बाद आँवला प्रमाण भोजन करते हैं। श्रायुके नव मास शेप रहने पर गर्भसे स्त्री पुरुष युगल पैदा होते हैं। नवीन युगलके उद्दश्न होते ही पूर्व युगल का छींक श्रीर जँभाईसे मरण हो जाता है। उनका शरीर बिजलोके समान विघटित हो जाता है। नूतन युगल श्रपने अँगूठे को चूँ सते हुये सात दिन तक सीधे सोता रहता है। पुनः सात दिन तक पृथिवीपर सरकता है। इसके बाद सात दिनतक मधुर वाणी बोलते हुये पृथिवीपर लड़खड़ाते हुये चलता है। चौथे सप्ताहमें अच्छी तरह चलने लगता है। पाँचवें सप्ताहमें कला और गुणों को धारण करनेके योग्य हो जाता है। छठवें सप्ताहमें तहण होकर भोगोंको भोगने लगता है। और सातवें सप्ताहमें सस्यक्त्वको प्रहण करनेके योग्य हो जाता है। सब युगल दश कोश ऊँचे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न भोगों को भोगते हैं। भोगभूमिके जीव आर्य कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पुरुप स्त्रीको आर्य श्री पुरुप को श्रार्य कहकर बुलाती है।

१ मद्यांग जातिके कल्पगृक्ष मद्यको देते हैं। मद्यका तात्पर्य शराव या मदिरासे नहीं है किन्तु दूध, दिध, घृत, आदिसे बनी हुई सुगन्धित द्रव्यको कामशक्तिजनक होनेसे मद्य कहा गया है

२ वादित्राङ्ग जातिके कल्पवृक्ष मृदंग, भेरी,वीणा आदि नाना प्रकारके बाजों को देते हैं ।

३ भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष हार, मुकुटु, कुण्डल श्रादि नाना प्रकारके आभूषणों को देते हैं।

४ माल्याङ्ग नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, माला आदि को देते हैं।

५ ज्यं।तिरङ्ग जातिके कल्पचृक्ष सूर्यादिकके तेज को भी तिरस्कृत कर देते हैं।

६ दीपाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके दीपकोंको देते हैं जिनके द्वारा लोग घरोंके अन्दर अन्धकार युक्त स्थानोंमें प्रकाश करते हैं।

६ गृहाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष प्राकार श्रीर गोपुर युक्त रत्नमय प्रासादोंका निर्माण करते हैं।

८ भोजनाङ्ग कल्पवृक्ष छह रस युक्त और श्रमृतमय दिव्य आहार को देते हैं।

९ भाजनाङ जातिके कल्पवृक्ष मणि और सुवर्ण थाली, घड़ा आदि वर्तनों को देते हैं।

१० वस्त्राङ्ग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर स्त्रौर सूच्मवस्त्रों को देते हैं।

वहाँपर अमृतके समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अङ्गुछ प्रमाण घास होती है जिसको गायें घरती हैं। वहाँ की भूमि पश्चरत्नमय है। कहीं कहीं पर मणि और सुवर्णमय क्रीड़ा पर्वत हैं। वापी, सरोवर और निदयोंमं रत्नों की सोढ़ियाँ लगी हैं। वहाँ पंचिन्द्रिय तिर्यश्च मांस नहीं खाते और न परस्परमें विरोध ही करते हैं।

वहाँ विकलत्रय नहीं होते हैं। कोमल हृद्यवाले, मन्द्रकथायी, और शीलादिसंयुक्त मनुष्य ऋषियों को श्राहारदान देनेसे और तिर्यश्च उस आहारकी अनुमोदना करनेसे भोग भूमिमें उत्पन्न होते हैं। सम्यग्दृष्टी जीव वहाँसे मरकर सौधर्म-एशान स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं।

महाहिमवान् और निषध पर्वत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके वीचमें हरि क्षेत्र है। इसके मध्यमें वेदाट्य नामका पटहाकार पर्वत है। हरि क्षेत्रमें मध्यम भाग भूमिकी रचना है।

मध्यम भोगभूमिमं शरीरकी ऊँचाई दो कोश, आयु दो पल्य और वर्ण चन्द्रमाके

समान होता है। वहाँके प्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फलके बराबर भोजन करते हैं। कल्पवृक्ष बीस योजन ऊँचे होते हैं। अन्य वर्णन जघन्य भोगभूमिके समान ही है।

निषध नील पर्वत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके बीचमें विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्रके चार भाग हैं—१ मेर पर्वतसे पूर्वमें पूर्व विदेह, २ पश्चिममें अपरविदेह, ३ दिल्लामें देवकुरु ४ और उत्तर में उत्तरकुर । विदेह क्षेत्रमें कभी जिनधर्मका विनाश नहीं होता है, धर्मकी प्रवृत्ति सदा रहती है और वहाँसे मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हो जाते हैं, अतः इस क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा। विदेह क्षेत्रमें तीर्थंकर सदा रहते हैं। यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्रके समान चौबीस तीर्थंकर होनेका नियम नहीं है। देवकुरु, उत्तरकुर, पूर्व विदेह ऑर अपर विदेह के कोनेमें गजदन्त नामके चार पर्वत हैं। इनकी लम्बाई तीस हजार दो सो नव योजन, चौड़ाई पाँच सो योजन और ऊँचाई चार सो योजन है। ये गजदन्त मेरुसे निकले हैं। इनमेसे दो गजदन्त निपधपर्वतकी आर और दो गजदन्त नील पर्वतकी श्रोर गये हैं। इत्रमेसे दो गजदन्त निपधपर्वतकी आर और दो गजदन्त नील पर्वतकी श्रोर गये हैं। इत्रक्षित विद्रक्ष है। उत्तरदिग्वती गजदन्तोंके बीचमें उत्तरकर है।

उत्तर भोगभूमिमें शरीर की ऊँचाई तीन कोस, आयु तीन पल्य और वर्ण उदीयमान सूर्यके समान है। वहाँ के मनुष्य तीन दिनके बाद बेरके बराबर भोजन करते हैं। कल्पबृक्षीं की ऊँचाई तीस गव्यूती है। मेरके चारों ओर भद्रशाल नामका वन है। उस वनसे पूर्व श्रोर पश्चिममें निषध श्रोर नीलपर्वतसे लगी हुई दो वेदी हैं।

पूर्वविदेहमें सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये हैं, उत्तर भाग स्त्रीर दक्षिण भाग। उत्तर भागमें आठ क्षेत्र हैं।

वेदी और वक्षार पर्वतके बीचमें एक क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और दो विभन्न नदियोंके बीचमें दूसरा क्षेत्र है। विभंग नदी श्रीर वक्षार पर्वतके मध्यमें तीसरा क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और दो विभंग निद्योंके वीचमें चौथा क्षेत्र है। विभंग नदी और वक्षार पर्वतके बीचमें पाँचवा क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और दो विभंग निद्यों के अन्तरालमें छठवाँ क्षेत्र है। विभंग नदी और वक्षार पर्वतके बीचमें सातवाँ क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और वनवेदिकाके मध्य-में आठवाँ क्षेत्र है । इस प्रकार चार वक्षार पवतों, तीन विभग निद्यों और दो वेदियांके नी खण्डोंसे विभक्त होकर आठ क्षेत्र हो जाते है। इन आठ क्षेत्रोंक नाम इस प्रकार हैं-१ कच्छा, २ सुकच्छा, ३ महाकच्छा,४ कच्छकावती ५ श्रावर्ता ६ लाङ्गलावर्ता ७ पुष्कला और ८ पुष्कला-वती। इन क्षेत्रींक बीचमें आठ मूल पत्तन हैं-१ क्षेमा, २ क्षेमपुरी, ३ ऋरिष्टा, ४ अरिष्टपुरी ५ खड़ा, ६ मञ्जूषा ७ ऋोषधी और पुण्डरीकिणी । प्रत्येक क्षेत्रक बीचमें गगा और सिन्धु नामकी दो दो निर्देशों हैं जो नील पवतसे निकली हैं और सीता नदीमें मिल गई हैं। प्रस्थेक क्षेत्रमें एक एक विजयार्द्ध पर्वत है। प्रत्येक क्षेत्रमें विजयार्घ पर्वतसे उत्तरकी ओर और नील पर्वतसे दक्षिणकी स्रोर वृपर्भागरि नामक पर्वत है। इस पर्वतपर चक्रवर्ती अपनी प्रसिद्धि लिखते हैं। आठों ही क्षेत्रोंने छह छह खण्ड हैं-पाँच पाँच म्लेच्छ और एक एक आर्य खण्ड । श्राठों ही श्रार्यखण्डों में एक एक उपसमुद्र है । प्रत्येक चेत्रमें सीतानदीक अन्तमं व्यन्तरदेव रहते हैं जो चक्रवर्तियों द्वारा वशमं किये जाते हैं।

सीता नदीसे दक्षिण दिशामें भी आठ क्षेत्र हैं, पूर्व दिशामें वनवेदी है, वनवेदी के बाद वक्षारपर्वत, विभङ्गानदी, वक्षारपर्वत, विभङ्गानदी, वक्षारपर्वत, विभङ्गानदी, वक्षारपर्वत और वनवेदी ये क्रमसे नौ स्थान हैं। इनके द्वारा विभक्त हो जानेसे आठ क्षेत्र हो जाते हैं—१ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रमणीया, ८ मङ्गलावती। इन आठ क्षेत्रोंके मध्यमें आठ मूळपत्तन हैं—१ सुसीमा, २ कुण्डला, ३ अपराजिता, ४ प्रमङ्करी, ५ अङ्कवती, ६ पद्मावती, ७ शुभा, ८ रत्नसंचया। आठों क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येकमें दो दो गङ्गा-सिन्धु निदयाँ बहती हैं जो निषध पर्वतसे निकली हैं और सीता नदीमें मिल गई हैं। आठों क्षेत्रोंके मध्यमें आठ विजयाई पर्वत भी हैं। उक्त आठ नगरियोंसे उत्तरमें सीतानदीके दक्षिण पाश्वोंमें खाठ उपसमुद्र हैं। निषधपर्वतसे उत्तरमें और विजयाई पर्वतोंसे दक्षिणमें आठ वृषभणिर हैं जिनपर चक्रवर्ती अपने धपने दिग्वजयके वर्णनको लिखते हैं। आठों क्षेत्र दो खण्डों (५ म्लेच्छ श्रीर १ आर्य) से शोभायमान हैं। सीता नदीमें मागधवरतनुप्रभास नामक व्यन्तरदेव रहते हैं।

सीतोदा नदी अपरिविदेहके बीचसे निकटकर पश्चिम समुद्रमें मिछी है। उसके द्वारा दो विदेह हो गये हैं—दक्षिणविदेह और उत्तर विदेह। उत्तर विदेहका वर्णन पूर्वविदेहके समान ही है।

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हैं उनके नाम—१ पद्मा, २ सुपद्मा, ३ महापद्मा, ४ पद्मकावती, ५ शङ्का, ६ निखना, ७ कुमुदा, ८ सरिता।

इन क्षेत्रोंके मध्यकी आठ मूल नगरियों के नाम—१ अश्वपुरी, २ सिंहपुरी, ३ महापुरी, ४ • विजयापुरी, ५ ऋरजा, ६ विरजा ७ ऋशोका, ८ वीतशोका । सीतोदा नदीके उत्तर तट पर जो आठ क्षेत्र हैं उनके नाम—१ वप्ता, २ सुवप्ता, ३ महावप्ता, ६ वप्तकावती, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिला, ८ गन्धमादिनी । इन क्षेत्रोंसम्बन्धी आठ मूलनगरियों के नाम—१ विजया, वैजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ ऋपराजिता, ५ चका, ६ खङ्गा, ७ ऋयोध्या, ८ अवध्या । क्षेत्र और पश्चिम समुद्रकी वेदीके मध्यमं भृतारण्य वन है ।

नील और रुक्मि पर्वत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र है। रम्यक क्षेत्रमें मध्यम भोगभूमिकी रचना है। इसका वर्णन हरि क्षेत्रके समान है। रम्यक क्षेत्रके मध्यमें गन्धवान पर्वत है।

क्विम और शिखरिपर्वत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके बीचमें हैरण्यवत क्षेत्र है। इस क्षेत्रमें जघन्य भोगभूमिकी रचना है। इसका वर्णन हैमवत क्षेत्रके समान है। हैरण्य-वत क्षेत्रके मध्यमें माल्यवान् पर्वत है।

शिखरिपर्वत और पूर्व, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमें ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र-का वर्णन भरत क्षेत्रके समान है।

पाँचों मेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ विदेह इस प्रकार १५ कर्मभूमियाँ हैं। ५ हैमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हैरण्यवत, ५ देवकुरु और ५ उत्तरकुरु इस प्रकार ३० भोगभूमियाँ हैं।

विकल्पत्रयजीव कर्मभूमिमें ही होते हैं। लेकिन समवसरणमें नहीं होते हैं। कर्म भूमिसे अतिरिक्त मनुष्यलोकमें, पाताललाकमें ऋौर स्वर्गीमें भी विकलन्नय नहीं होते हैं। चेन्नोंका विभाग करनेवाले पर्वतोंके नाम—

## तिक्रभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन् निषधनीलरुक्मिश्चिखरिणो वर्षधर्विताः ॥ ११॥

भरत आदि सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बे हिमबान , महाहिमवान , निषध, नील, रुक्मि और शिखरी ये ऋनादिनिधननामवाले छह पर्वत हैं।

भरत और एरावत क्षेत्रकी सीमापर सौ योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत

हिमवान् पर्वत है। हैमवत और हरिक्केत्रकी सीमापर दो सौ योजन ऊँचा और पचास योजन भूमिगत महाहिमवान् पर्वत है। हरि श्रोर विदेह क्षेत्रकी सीमापर चार सौ योजन ऊँचा और सौ योजन भूमिगत निषध पर्वत है। विदेह श्रोर रम्यक क्षेत्रकी सीमापर चार सौ योजन ऊँचा और एक सौ योजन भूमिगत नील पर्वत है। रम्यक श्रोर हैरण्यवत चेत्रकी सीमापर दो सौ योजन ऊँचा और पचास योजन भूमिगत रुक्सि पर्वत है। हैरण्यवत और ऐरावत चेत्रकी सीमापर सौ योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पर्वत है।

#### पर्वतोंके रंगका वर्णन-

# हेमार्जु नतपनीयवैद्दर्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥

उन पर्वतोंका रंग सोना, चाँदो, सोना, वैंडूर्यमणि, चाँदी ऑर सोनेके समान है। हिमवान् पर्वतका वर्ण सोनेके समान अथवा चीनके वस्नके समान पीला है। महा-हिमवान्का रङ्ग चाँदीके समान सफेद है। निषध पर्वतका रंग तपे हुये सोनेके समान लाल है। नील पर्वतका वर्ण वेंडूर्यमणिके समान नील है। रुक्मो पर्वतका वर्ण चाँदीके समान सफेद है। शिखरी पर्वतका रंग सोनेक समान पीला है।

#### पर्वतीका आकार-

# मणिविचित्रवाइवी उपरि मुले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥

उन पर्वतोंके तट नाना प्रकारके मिणयोंसे शोभायमान हैं जो देव, विद्याधर और चारण ऋषियोंके चित्तको भी चमत्कृत कर देते हैं। पर्वतोंका विस्तार ऊपर, नीचे और मध्यमें समान है।

#### पर्वतीपर स्थित सरोवरींके नाम-

## पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेपामुपरि ॥ १४ ॥

हिमवान् त्रादि पर्वतींके ऊपर क्रमसे पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये छह सरोवर हैं।

#### प्रथम सरोबरकी लम्बाई चौड़ाई-

# प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्रई विष्कम्भो हदः ॥ १५ ॥

हिमवान् पर्वतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन लम्बा और पाँच सो योजन चौड़ा है। इसका तल भाग वक्रमय और तट नाना रत्नमय है।

प्रथम सरोवरकी गहराई-

## दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥

पद्म सरोवर दश योजन गहरा है।

## तनमन्ध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥

पद्म सरोवरके मध्यमें एक योजन विस्तारवाला कमल है। एक कोस लम्बे उसके पत्ते हैं और दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका है। कर्णिकाके मध्यमें एक कोस प्रमाण विस्तृत श्री देवीका प्रासाद है। वह कमल जलसे दो कोस ऊपर है। पत्र और कर्णिकाके विस्तार सिहत कमलका विस्तार एक योजन होता है।

#### श्चन्य सरोवरोंके विस्तार आदिका वर्णन--

## तिद्वगुणद्विगुणा हदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥

श्रागेके सरोवरों और कमलोंका विस्तार प्रथम सरावर और उसके कमलके विस्तारसे दूना दूना है। अर्थात् महापद्म दो हजार योजन लम्बा, एक हजार योजन चौड़ा और बीस योजन गहरा है। इसके कमलका विस्तार दो योजन है। इसी प्रकार महापद्मके विस्तारसे दूना विस्तार तिगिञ्छ हृदका है। केसरी, महापुण्डरीक श्रीर पुण्डरीक हदोंका विस्तार कमसे तिगिञ्छ, महापद्म और पद्म हदके विस्तारके समान है। इनके कमलोंका विस्तार भी तिगिञ्छ आदिके कमलोंके विस्तारके समान है।

#### कमलों में रहनेवाली देवियों के नाम--

# तिनवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः परयोपमस्थितयः

ससामानिकपरिपत्काः ॥ १९ ॥

उन पद्म आदि सरोवरों के कमलों पर क्रमसे श्री, ह्वी, भ्रृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये छह देवियाँ सामानिक और परिपद जातिके देवों के साथ निवास करती हैं। देवियों की आयु एक परुष है।

छहों कमलोंकी किए्फाओंके मध्यमें एक कोस लम्बे, अर्द्धकोस चौड़े स्त्रोर कुछ कम एक कोस ऊँचे इन देवियोंके प्रासाद हैं जो अपनी कान्तिसे शरदऋतुके निर्मल चन्द्रमा की प्रभाको भी तिरस्कृत करते हैं। कमलोंके परिवार कमलों पर सामानिक स्त्रौर परिपद देव रहते हैं। श्री, ही और धृति देवियाँ अपने अपने परिवार सहित सौधर्म इन्द्रकी सेवामें तत्पर रहती हैं और कीर्ति, बुद्ध और लक्ष्मी देवियाँ एशान इन्द्रकी सेवामें तत्पर रहती हैं।

#### नदियोंका वर्णन-

# गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्णरूप्यकूलारक्तार-क्तादाः सरितस्तन्यध्यगाः ॥ २० ॥

गङ्गा, सिन्धु, राहित्, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूळा, रूप्यकूळा, रक्ता और रकादा ये चौदह नदियाँ भरत स्रादि सात क्षेत्रोंमें बहती हैं।

नदियोंके बहनेका क्रम-

# द्वयोर्द्वयो: पूर्वा: पूर्वगा: ।। २१ ॥

दो दो निद्यों में से पिहली पहिली नदी पूर्व समुद्रमें जाती है। अर्थात् गङ्गा-सिन्धुमें गङ्गा नदी पूर्व समुद्रको जाती है, रोहित्-रोहितस्यामें रोहित् नदी पूर्व समुद्रको जाती है। यही क्रम आगे भी है।

हिमवान् पर्वतके ऊपर जो पद्म हृद है उसके पूर्व तोरणद्वारसे गङ्गा नदी निकली है जो विजयार्द्ध पर्वतको भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती है। पद्म-हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे सिन्धु नदी निकली है जो विजयार्द्ध पर्वत को भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। ये दोनों निदयाँ भरत क्षेत्रमें बहती हैं। हिमवान् पर्वतके ऊपर स्थित पद्माहृदके उत्तर तोरणद्वारसे रोहितास्या नदी निकली है जो जयन्य भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। महापद्माहृदके दक्षिण तोरण-

द्वारसे रोहित नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती है। रोहित श्रौर रोहितास्या नदी हैमवत क्षेत्रमें बहती हैं। महापद्महदके उत्तरतोरण द्वारसे हिरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। निपध पर्वतके उत्पर स्थित तिगिञ्छ हदके दक्षिण तोरणद्वारसे हरित नदी निकली हैं जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें भिलती है। हरित,और हरिकान्ता नदियाँ हरिक्नेत्रमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें भिलती है। हरित,और हरिकान्ता नदियाँ हरिक्नेत्रमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें भिलती है। हरित,और हरिकान्ता नदियाँ हरिक्नेत्रमें बहती हैं।

तिगिञ्ज हरके उत्तर तोरणहारसे सीतोदा नदी। निकली है जो अपरिवदेह और उत्तम भोगभूमिमें वहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती हैं। नील पर्वतपर स्थित केसरी हदके दक्षिण तोरणहारसे सीता नदी निकली है जो उत्तम भोगभूमि श्रोर पूर्व विदेहमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती हैं। सीता और सीतोदा नदियाँ विदेह क्षेत्रमें बहती हैं।

केसरी हदके उत्तर तोरणद्वारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। रुक्तिम पर्वतपर स्थित महापुण्डरीक हदके दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती है। नारी और नरकान्ता नदी रम्यक क्षेत्रमें बहती हैं।

महापुण्डरीक हदके उत्तर तोरणहारसे रूप्यकूला नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। शिल्परी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक हदके दक्षिण तोरणहारसे सुवर्णकूला नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिलती है। सुवर्णकूला और रूप्यकूला नदी हैरण्यवत क्षेत्रमें वहती हैं।

पुण्डरीक हदके पश्चिम तोरणहारसे रक्तोदा नदी निकली है जो विजयार्क्क पर्वतको मेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। पुण्डरीक हदके पूर्व तोरण-हारसे रक्ता नदी निकली है जो विजयार्थ पर्वतको भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिलती है। रक्ता और रक्तोदा नदी ऐरावत क्षेत्रमें बहती है।

दंबकुरुके मध्यमें सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। प्रत्येक हदके पूर्व झोर पश्चिम तटोंपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामक क्षुद्र पर्वत हैं। इस प्रकार पाँचों हदोंके तटोंपर पचास क्षुद्र पर्वत है। ये पर्वत पचास योजन लम्बे, पच्चीस योजन चौड़े झोर सेंतीस योजन ऊँचे हैं। प्रत्येक पर्वतके ऊपर श्रष्टप्रातिहार्यसंयुक्त, रत्न, सुवण झोर चाँदीसे निर्मित, पल्यङ्कासनारूढ़ और पूर्वीभिमुख एक एक जिनप्रतिमा है।

श्रपर विदेहमें भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। इन हदोंके दक्षिण और उत्तर तटोंपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामके क्ष्रु पर्वत हैं। अन्य वर्णन पूर्ववत् है।

इसी प्रकार उत्तर कुरुमें सीता नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। इन हरोंके पूर्व और पिश्चम तटोंपर पूर्ववत् पचास सिद्धकूट पर्वत हैं। पूर्व विदेहमें भी सीता नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। इन हदोंके दक्षिण और उत्तर तटोंपर पचास सिद्धकूट पर्वत हैं। इस प्रकार जम्बू हीपके मेर सम्बन्धी सिद्धकूट दो सो हैं श्रोर पाँचों मेर सम्बन्धी सिद्धकूटोंकी संख्या एक हजार है।

#### शेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥

पूर्व सूत्रमें कही गई निद्योंसे शेष बची हुई निद्याँ पश्चिम समुद्रक

जाती हैं। अर्थात् गङ्गा और सिन्धुमें से सिन्धु पश्चिम समुद्रको जाती है। यही क्रम आगे भी है।

#### नदियोंका परिवार-

# चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः ॥ २३ ॥

गङ्गा सिन्धु आदि नदियाँ चौदह हजार परिवार नदियोंसे सहित हैं।

यद्यपि बीसर्वे सूत्र गत 'सरितस्तन्मध्यााः' इस वाक्यमें आये हुये सरित् शब्दसे इस सूत्रमें भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह निद्योंका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रमें 'नदाः' शब्दका महण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल निद्योंके परिवारनिद्योंकी संख्या पूर्व पूर्वकी संख्यासे दूनी दूनी है।

यदि 'चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता नदाः' इतना ही सूत्र बनाते तो 'अनन्तरस्य विधिर्घा प्रतिषेधो वा' इस नियमके अनुसार 'शेपास्त्वपरगाः' इस सुत्रमें कथित पश्चिम समुद्रको जानेवाली नदियोंका ही यहाँ प्रहण होता। और 'चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गादयो नद्यः' एसा सूत्र करनेपर पूर्व समुद्रको जानेवाली नदियोंका ही प्रहण होता। अतः सब नदियोंको प्रहण करनेके लिये 'गङ्गासिन्ध्वादयो' वाक्य सूत्रमें आवश्यक है।

गंगा और सिन्धु निद्योंकी परिवार निद्याँ चौदह चौदह हजार,रोहित श्रौर रोहितास्या निद्योंकी परिवार निद्यों अट्टाईस श्र्यहाईस हजार, हरित और हरिकान्ता निद्योंकी परिवार निद्यों छप्पन हजार, सीता और सीतोदा निद्यों में प्रत्येककी परिवार निद्यों एक लाख बारह हजार हैं। नारी और नरकान्ता, सुत्रर्गकूला और रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा निद्योंक परिवार निद्योंकी संख्या क्रमसे हरित और हरिकान्ता, रोहित और रोहितास्या, गंगा और सिन्धु निद्योंके परिवार निद्योंकी संख्या के समान है।

भोगभूमिकी नदियों में त्रस जीव नहीं हाते हैं। जम्बूद्वीप सम्बन्धी मूळ नदियाँ अठत्तर हैं। इनकी परिवार नदियोंकी संख्या पन्द्रह छाख बारह हजार है। जम्बूद्वीपमें विभंग नदियाँ बारह हैं।

इस प्रकार पञ्चमेर सम्बन्धी मूळ निदयाँ तीन सो नब्बे हैं और इनकी परिवार निदयोंकी संख्या पचत्तर ळाख साठ हजार है। विभंग निदयोंकी संख्या साठ है।

#### भरत क्षेत्रका विस्तार-

भरतः षड्विंशतिपश्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकोनविंशतिभागाः योजनस्य ॥२४॥

भरत चेत्रका विस्तार पाँच सौ छन्बीस योजन श्रौर एक योजनके उन्नीस भागोंमें से छह भाग है। ५२६ है योजन विस्तार है।

## आगेके पर्वत और क्षेत्रींका विस्तार— तद्दद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५ ॥

श्रागे आगेके पर्वत श्रोर क्षेत्रोंका विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तारसे दूना दूना है। लेकिन यह क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त ही है। विदेह क्षेत्रसे उत्तरके पर्वतों और त्तेत्रोंका विस्तार विदेह त्तेत्रके विस्तारसे आधा आधा होता गया है।

भरत क्षेत्रके विस्तारसे हिमवान् पर्वतका विस्तार दूना है। हिमवान् पर्वतके विस्तार-

से हैमवत क्षेत्रका विस्तार दूना है। यही क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त है। विदेह चेत्रके विस्तार-से नील पर्वतका विस्तार श्राधा है, नील पर्वतके विस्तारसे रम्यक चेत्रका विस्तार आधा है। यह क्रम ऐरावत चेत्र पर्यन्त है।

## उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥

उत्तरके क्षेत्र और पर्वतोंका विस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र और पर्वतोंके विस्तारके समान है। श्रर्थात् रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रोंका विस्तार क्रमसे हरि, हैमवत और भरतक्षेत्रके विस्तारके समान है। नील, राक्म और शिखरो पर्वतोंका विस्तार क्रमसे निषध, महाहिमवान् और हिमवान् पर्वतोंक विस्तारके बराबर है।

भरत और एरावत क्षेत्रमें कालका परिवर्तन-

# भरतैरावतयोर्वेद्धिहासौ पट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥ २७ ॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रमें उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी कालके छह समयों द्वारा जीवोंकी आयु, काय, सुख, आदिकी वृद्धि और हानि होती रहती है। क्षेत्रोंकी हानि वृद्धि नहीं होती। कोई आचार्य 'भरतैरावतयोः' पदमें पष्टी द्विचन न मान्कर सप्तमोका द्विचन मानते हैं। उनके मतसे भी उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी कालके द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रकी वृद्धि और हानि नहीं होती। किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु-उपभोग आदिकी वृद्धि और अवसिर्पणी कालमें आयु अर उपभोग आदिकी वृद्धि और अवसिर्पणी कालमें हानि होती है।

प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छह छह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके छह भेद— १ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुषमा, ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषमा, ६ ऋतिदुःषमा। उत्सर्पिणी कालके छह भेद--१ ऋतिदुःषमा, २ दुषमा, ३ दुःषमसुषमा, ४ सुषमदुःषमा, १ सुषमा, ६ सुषमसुषमा।

यद्यपि वर्तमानमें अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रमें अवसर्पिणीका प्रहण पहिले होना चाहिये लेकिन उत्सर्पिणी शब्दको अलग स्वरवाला होनेसे पहिले कहा है।

सुवमसुपमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुपमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुपमदुःषमा दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमसुषमा व्याळीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमा इक्कीस हजार वर्ष और श्रातिदुःषमा इक्कीस हजार वर्षका है।

अवसर्विणीके प्रथम कालमें उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कालमें मध्यम भोगभूमिकी और तृतीय कालमें जघन्य भोगभूमिकी रचना होती है। तृतीय कालमें पल्यके आठवें भाग बाकी रहनेपर सोलह कुलकर उत्पन्न होते हैं। पन्द्रह कुलकरोंकी मृत्यु तृतीय कालमें ही हो जाती है लेकिन सोलहवें कुलकरकी मृत्यु चौथे कालमें होती है।

प्रथम कुलकरकी आयु पल्यके दशम भाग प्रमाण है। ज्योतिरङ्ग कल्पवृक्षोंकी ज्योति के मन्द हो जाने के कारण चन्द्र और सूर्यके दर्शनसे मनुष्योंको भयभीत होनेपर प्रथम कुलकर उनके भयका निवारण करता है। द्वितीय कुलकरकी आयु पल्यके सौ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। द्वितीय कुलकरके समयमें ताराओंको देखकर भी लोग डरने लगते हैं अतः वह उनके भयको दूर करता है। तृतीय कुलकरकी आयु पल्यके हजार भागों में से एक भाग प्रमाण है। वह सिंह, ज्याद्र आदि हिंसक जीवोंसे उत्पन्न भयका परिहार करता है। चतुर्थ कुलकरकी आयु पल्यके दश हजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह

सिंह, व्याघ्र श्रादिके भयको निवारण करनेके लिये लाठी आदि रखना सिखाना है। पाँचवे कुलकरकी आयु पल्यके लाख भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह कल्पवृक्षीं-की सीमाको बचन द्वारा नियत करता है क्योंकि उसके कालमें कल्पवृक्ष कम हो जाते हैं और फल भी कम लगते हैं। छठवें कुलकरकी आयु पल्यके दश लाख भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह गुल्म आदि चिन्होंसे कल्पवृक्षोंकी सीमाको नियत करता है क्योंकि उसके कालमें कल्पवृक्ष बहुत कम रह जाते हैं श्रोर फल भी अत्यल्प लगते हैं। सातर्वे कुलकरकी आयु पत्यके करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह शूरताक उपकरणोंका उपदेश और हाथी आदिपर सवारी करना सिखाता है। आठवें कुलकरकी आयु पल्यके दश करोड़ भागों में से एक भाग प्रमाण है। वह सन्तानके दर्शनसे उत्पन्न भयको दूर करता है। नवम कुलकरकी आयु पल्यके सौ करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह सन्तानको आशो-र्वाद देना सिखाता है। दशम कुलकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागों में से एक भाग प्रमाण है । वह बालकोंके राने पर चन्द्रमा आदिके दर्शन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत-लाता है। ग्यारहर्वे कुलकरकी आय पल्यके हजार करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। उसके कालमें युगल (पुरुष और स्त्री ) अपनी सन्तानके साथ कुछ दिन तक जीवित रहता है। बारहवें कुलकर की आयू पल्यके लाख करोड भागों में से एक भाग प्रमागा है। वह जल को पार करने के लिये नौका आदि की रचना कराना सिखाता तथा पर्वत आदिपर चढ़ने और उतरनेक लिये सीढ़ी आदिको बनवानेका उपाय बताता है। उसके कालमें युगल अपनी सन्तानके साथ बहुत काल तक जीवित रहता है। मेघोंके अरुप होनेके कारण वर्षा भी अल्प होती है। इस कारणसे छोटी छोटी निदयाँ श्रीर छोटे छोटे पर्वत भी हो जाते हैं। तेरहवें कुलकरकी आयु पल्यके दश लाखं करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह जरायु (गभजन्मसे उत्पन्न प्राणियों के जरायु होती है) आदिके मलको द्र करना सिखाता है। चौदहवें कुलकरकी आयु पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण है। वह सन्तानके नोभिनाल को काटना सिखाता है। उसके कालमें प्रचुर मेघ ऋधिक वर्षा करते हैं। बिना वोये धान्य पैदा होता है। वह धान्यको खानेका उपाय तथा अभक्ष्य औपधि और श्रमक्ष्य वृक्षींका त्याग बतलाता है। पन्द्रहवाँ कुलकर तीर्थंकर होता है। सोलहवां कुलकर उसका पुत्र चक्रवर्ती होता है। इन दोनोंकी आयु चौरासी छाख पूर्वकी होती है।

सुपमसुपमा नामक चौथे कालके आदिमें मनुष्य विदेह क्षेत्रके मनुष्यों के समान पाँच मों धनुप ऊँचे होते हैं। इस कालमें तेईस तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और मुक्त भी होतेहें। ग्यारह चक्रवर्ती, नव वलभद्र, नव वासुदेव, नव प्रति वासुदेव और ग्यारह रुद्र भी इस कालमें उत्पन्न होते हैं। वासुदेवों के कालमें नव नारद भी उत्पन्न होते हैं तथा ये कलहिपय होने के कारण नरक जाते हैं। चौथे कालके अन्तमें मनुष्यों की आयु एक सौ बीस वर्ष और शरीरकी ऊँचाई सात हाथ रह जाती है। दुःषमा नामक पश्चम कालके आदिमें मनुष्यों की आयु एक सौ बीस वर्ष और शरीर की ऊँचाई सात हाथ होती है। और अन्तमें आयु बीस वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ रह जाती है

अतिदुःपमा नामक छठवें कालके आदिमें मनुष्योंकी श्राय बीस वर्ष होती है और श्रन्तमें आयु सोलह वर्ष श्रोर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रह जाती है। छठवें कालके अन्तमें प्रलय काल आता है। प्रलय कालमें सरस, विरस, तीचण, रूच, उष्ण, विष श्रीर क्षारमेंघ क्रमसे सात सात दिन बरसते हैं। सम्पूर्ण आर्य खण्डमें प्रलय होने पर मनुष्यों के बहत्तर युगल शेष रह जाते हैं। चित्राभिम निकल श्राती है। बराबर हो जाती है। इस

प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी काल समाप्त होता है। इसके बाद दश कोड़ा-कोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है।

उत्सर्पिणीके श्रातिहुषमा नामक प्रथम कालके श्रादिमें उनचास दिन पर्यन्त लगातार क्षीरमेघ बरसते हैं, पुनः श्रमृतमेघ भी उतने हो दिन पर्यन्त बरसते हैं। आदिमें मनुष्योंकी श्रायु सोल्ह वर्ष श्रोर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रहती है श्रोर अन्तमें श्रायु बीस वर्ष और शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ हो जाती है। मेघोंके बरसनेसे पृथिवी कोमल हो जाती है। ओषि, तह, गुल्म, तृण आदि रससहित हो जाते हैं। पूर्वोक्त युगल बिलोंसे निकलकर सरस धान्य श्रादिके उपभागसे सहर्ष रहते हैं।

दुषमा नामक द्वितीय कालके आदिमें मनुष्योंकी श्रायु बीस वर्ष और शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ होती हैं। द्वितीय कालमें एक हजार वर्ष शेष रहने पर चौदह कुलकर उत्पन्न होते हैं। ये कुलकर अवसर्पिणी कालके पक्षम कालके राजाश्रोंकी तरह होते हैं। तेरह कुलकर द्वितीय कालमें ही उत्पन्न होते हैं और मरते भी द्वितीय कालमें ही है। लेकिन चौदहवाँ कुलकर उत्पन्न तो द्वितीय कालमें होता है लेकिन मरहा तृतीय कालमें है। चौदहवें कुलकरका पुत्र तीर्थंकर होता हैं और तीर्थंकरका पुत्र चक्रवर्ती होता है। इन दोनोंकी उत्पत्ति तीसरे कालमें होती है।

दुषमसुषमा नामक तृतीय कालके श्रादिमें मनुष्योंकी आयु एक सौ बीस वर्ष और शरीरकी ऊँचाई सात हाथ होती है। और अन्तमें आयु कोटिपूर्व वर्ष और शरीरकी ऊँचाई सवा पाँच सौ धनुष प्रमाण होती है। इस कालमें शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं।

सुषमदुषमा नामक चौथे कालमें जघन्य भोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पद्धम कालमें मध्यम भोगभूमिकी रचना और सुषमसुषमा नामक छठे कालमें उत्तम भोगभूमिकी रचना होती है।

चौथे, पाँचवें और छठवें कालमें एक भी ईित नहीं होती हैं। ज्योतिरङ्ग कल्पनृश्लें के प्रकाशसे रातिद्तनका विभाग भी नहीं होता हैं। मेघनृष्टि, शीतबाधा, उष्णवाधा, क्रूरमृगवाधा आदि कभी नहीं होती हैं। इस प्रकार दशकोड़ाकोड़ी सागरका उत्सर्पिणीकाल समाप्त हो जाता है। पुनः अवसर्पिणी काल आता है। इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालका चक्र चलता रहता है। उत्सर्पिणी के दश कोड़ाकोड़ी सागर और अवसर्पिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर इस प्रकार वीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्प होता है। एक कल्पमें भोगभूमिका काल ख्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर है। भोगभूमिके मनुष्य मधुरभाषी, सर्वकलाकुशल, समान भोग वाल, पसीनेसे रहित और ईवर्या, मात्सर्य, क्रुपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम ख्रादिसे रहित होते हैं। उनको इष्टवियाग चौर अनिष्टसंयोग नहीं होता। आयुके अन्तमें जँभाई लेनेसे पुरुपकी चौर छींकसे स्त्रीकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ नपुंसक नहीं होते हैं। सब मृग(पशु) विशिष्ट घासका चरने वाले और समान ख्रायुवाले होते हैं।

### श्रन्य भूमियोंका वर्णन-

### ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रको छोड़कर अन्य मुमियाँ सदा अवस्थित रहती हैं। उनमें कालका परिवर्तन नहीं होता। हैमवत, हरि और देवकुरुमें क्रमसे अवसर्पिणी कालके तृतीय, द्वितीय और प्रथम कालकी सत्ता रहती है। इसी प्रकार हैरण्यवत, रम्यक और उत्तर कुरुमें भी कालकी अवस्थिति समझना चाहिये।

### हैमवत आदि क्षेत्रोंमें आयुका वर्णन-

### एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ २९ ॥

हैं मवत, हरिक्षेत्र तथा देवकुरुमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक पत्य, दो पत्य और तीन पत्यकी है। शरीरकी ऊंचाई क्रमशः दो हजार धनुष, चार हजार धनुष और छह हजार धनुष है। भोजन क्रमशः एक दिन बाद, दो दिन बाद तथा तीन दिन वाद करते हैं। शरीरका रंग क्रमसे नील कमलके समान, कुन्द पुष्पके समान श्रौर कांचन वर्ण होता है।

#### उत्तरके चेत्रोंमें आयुकी व्यवस्था-

#### तथोत्तराः ॥ ३० ॥

उत्तरके क्षेत्रोंके निवासियोंकी श्रायु दक्षिण क्षेत्रोंके निवासियोंके समान ही है। अर्थात् हैरण्यवत,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुरुमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक, दो और तीन पल्यकी है।

विदेह क्षेत्रमें ऋायुकी व्यवस्था---

### विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥

विदेह क्षेत्रमें संख्यातवर्षकी आयु होती है। प्रत्येक मेरुसम्बन्धी पांच पूर्वविदेह स्त्रोर पांच अपर विदेह होते हैं। इन दानों विदेहोंका महाविदेह कहते हैं। विदेहमें उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटि वर्ष और जघन्य श्रायु श्रन्तर्महूर्त है।

विदेहमें सदा दुपमसुपमा काल रहता है। मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ

धनुष है। वहाँ के मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते हैं।

सत्तर लाख करोड़ और छप्पन हजार करोड़ वर्षीके समृहका नाम एक पूर्व है। अर्थात् ७०५६००००००००० वर्षका पूर्व होता है।

### भरत चेत्रका दूसरी तरहसे विस्तारवर्णन-

### भरतस्य विष्कम्भो जम्बुद्वीपस्य नवतिश्वतभागः ॥ ३२ ॥

भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्धीपके एक सौ नव्वेवाँ भाग है। श्रर्थात् जम्बूद्धीपके एक सौ नव्वे भाग करने पर एक भाग भरत क्षेत्रका विस्तार है।

जम्बू हीपके श्रम्तमें एक वेदी है उसका विस्तार जम्बूहीपके विस्तारमें ही सिम्मिलित है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदियोंका विस्तार हीपोंक विस्तारके अन्तर्गत ही है। लवण समुद्रके मध्यमें चारों दिशाओंमें पाताल नाम वाले श्रालखलाकार चार बड़वानल हैं जो एक लाख योजन गहरे, मध्यमें एक लाख योजन विस्तारयुक्त और मुख तथा मूल में दश हजार योजन विस्तारवाले हैं। चारों विदिशाओंमें चार क्षुद्र बड़वानल भी हैं। जिनकी गहराई दश हजार योजन, मध्यमें विस्तार दश हजार योजन और मुख तथा मूलमें विस्तार एक हजार योजन है। इन श्राठ बड़वानलोंके श्राठ अन्तरालोंमें से प्रत्येक श्रन्तरालमें पंक्तिमें स्थित एक सौ पच्चीस बाडव हैं जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में विस्तार एक हजार योजन और मुख तथा मूलमें विस्तार एक हजार योजन और मुख तथा मूलमें पाँच सौ योजन विस्तार है। इस प्रकार

बड़वानलोंकी संख्या एक हजार चाठ है। इन बड़वानलोंके अन्तरालमें भी छोटे छोटे बहुत से बड़वानल हैं। प्रत्येक बड़वानलके तीन भाग हैं। नीचेके भागमें वायु, मध्य भागमें वायु और जल, च्योर ऊपरके भागमें केवल जल रहता है। जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे ऊपरके भागमें चढ़ती है तो मध्यम भागका जल वायु से प्रेरित होनेके कारण ऊपरको चढ़ता है। इस अकार बड़वानलका जल समुद्रमें मिलनेके कारण समुद्रका जल तटके ऊपर च्या जाता है। पुनः जब वायु धीरे धीरे नीचेको चली जाती है तब समुद्रका जल भी भट जाता है।

लवण समुद्रमें ही वेला (तट) है श्रान्य समुद्रोंमें नहीं। अन्य समुद्रोंमें बड़वानल भी नहीं हैं क्योंकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लवण समुद्रका ही जल उन्नत है अन्य समुद्रोंका जल सम (बराबर) है।

लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान, वारुणीसमुद्रके जलका स्वाद मिद्रा के समान, क्षीर समुद्रके जलका स्वाद दूधके समान, घृतोद समुद्रके जलका स्वाद घृतके समान, कालोद, पुष्कर और स्वयम्भूरमण समुद्रके जलका स्थाद जलके समान और श्रम्य समुद्रोंके जलका स्वाद इक्षुरसके समान है।

लवण, कालोद और स्वयंभूरमण समुद्रमें ही जलचर जीव होते हैं, श्रम्य समुद्रों में नहीं। लवण समुद्रमें निद्यों के प्रवेश द्वारों में मत्स्योंका शरीर नो योजन और समुद्रके मध्य में निद्यों के प्रवेश द्वारों में मत्स्यों के शरीरका विस्तार अठारह योजन श्रीर समुद्रके मध्य में छत्तीस योजन है। स्वयंभूरमण समुद्रके तटपर रहनेवाली मछलियों के शरीरका विस्तार पाँच सौ योजन श्रीर समुद्रके मध्यमें एक हजार योजन है। लवण, कालोद श्रीर पुष्करवर समुद्रमें ही निद्यों के प्रवेशद्वार हैं, अन्य समुद्रों में नहीं हैं। अन्य समुद्रों की वेदियाँ भित्ति के समान हैं।

### धातकीखण्ड द्वीपका वर्णन— द्विर्धातकीखण्डे ॥ ३३ ॥

धातकीखण्ड हीपमें क्षेत्र, पर्वत त्रादि की संख्या त्रादि समस्त बातें जम्बूद्रीप से दुनी दुनी हैं।

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामें दक्षिणसे उत्तर तक लम्बा इध्वाकार नामक पर्वत है जो लवण और कालोद समुद्रकी वेदियोंको स्पर्श करता है। और उत्तर दिशामें भी इसी तरहका दूसरा इध्वाकार नामक पर्वत है। प्रत्येक पर्वत चार लाख योजन लम्बे हैं। दोनों इध्वाकार पर्वतोंसे धातकीखण्डके दो भाग हो गये हैं एक पूर्व धातकीखण्ड और दूसरा अपर धातकीखण्ड। प्रत्येक भागके मध्यमें एक एक मेरु है। पूर्विद्शामें पूर्वमेरु और पश्चिम दिशामें अपरमेरु है। प्रत्येक मेरु सम्बन्धी भरतस्त्रादि सातक्षेत्र औरहिमवान् श्रादि छह पर्वत हैं। इस प्रकार धातकीखण्डमें क्षेत्र और पर्वतोंकी संख्या जम्बूद्वीपसे दूनी है। जम्बूद्वीपमें हिमवान् श्रादि पर्वतोंका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकीखण्डके हिमबान् आदि पर्वतोंका है लेकिन ऊँचाई और गहराई जम्बूद्वीपके समान ही है। इसी तरह विजयार्द्व पर्वत और वृत्तवेदाढ्य पर्वतोंको संख्या भी जम्बूद्वीपके समान है। धातकीखण्डमें हिमवान् आदि पर्वत चकके आरे के समान हैं और क्षेत्र आरोंके छिद्रके आकारके हैं।

### पुष्करद्वीपका वर्णन— पुष्करार्धे च ॥ ३४ ॥

पुष्कर द्वीपके श्रार्द्धभाग में भी सब रचना जम्बूद्वीपसे दूनी है।

धातकीखण्ड ह्रीपके समान पुष्करार्धमें भी दक्षिणसे उत्तर तक छम्बे और आठ छाख योजन विस्तृत हो इध्वाकार पर्वत हैं। इस कारण पुष्करार्द्ध के हो भाग हो गये हैं। दोनों भागोंमें दो मेर पर्वत हैं एक पूर्वमेर और दूसरा अपरमेर । प्रत्येक मेरुसम्बन्धी भरत आदि सात क्षेत्र और हिमवान आदि छह पर्वत हैं। पुष्करार्ध द्वीपमें सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ही हैं। विशेषता यह है कि पुष्करार्ध के हिमवान आदि पर्वतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान आदि पर्वतोंक विस्तारसे दूना है। पुष्करह्मेपके मध्यमें गोठाकार मानुषोत्तर पर्वत है अतः इस पर्वतसे विभक्त होने के कारण इसका नाम पुष्करार्द्ध पड़ा। आवे पुष्कर द्वीपमें ही मनुष्य हैं अतः पुष्करार्द्ध का ही वर्णन यहाँ किया गया है।

मनुष्य क्षेत्रकी सीमा-

### प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३५ ॥

मानुषोत्तर पर्वतके पहिले ही मनुष्य होते हैं, आगे नहीं। मानुषोत्तर पर्वतके बाहर विद्याधर त्र्योर ऋद्धिप्राप्त मुनि भी नहीं जाते हैं। मनुष्य क्षेत्रके त्रस भी बाहर नहीं जाते हैं। पुष्करार्द्धकी नदियाँ भी मानुषात्तरके बाहर नहीं बहती हैं।

जब मनुष्य क्षेत्रके बाहर मृत कोई तिर्यक्क या देव मनुष्यक्षेत्रमें आता है तो मनुष्यगत्यानुपूर्वी नाम कर्मका उदय होनेस मानुषोत्तरके बाहर भी उसको उपचारसे मनुष्य कह सकते हैं। दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्रातके समय भी मानुषोत्तरसे बाहर मनुष्य जाता है।

### मनुष्योंके भेद— आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥

मनुष्यों के दो भेद हैं - आर्य और म्लेच्छ।

जो गुणोंसे सहित हों श्रथवा गुणवान् लोग जिनकी सेवा करें उन्हें आर्य कहते हैं। जो निर्लज्जतापूर्वक चाहे जो कुछ बोलते हैं वे म्लेच्छ हैं।

श्रायंकि दो भेद हैं—ऋद्विप्राप्त आर्य और ऋद्विरिहत आर्य। ऋद्विप्राप्त श्रायंकि ऋद्वियोंके भेदसे आठ भेद हैं। आठ ऋद्वियोंके नाम—बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र।

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त श्रायों के अठारह भेद हैं। १ अवधिज्ञानी २ मनःपर्ययज्ञानी ३ केवल्रज्ञानी, ४ बीजबुद्धिवाले, ५ कोष्ठबुद्धिवाले, ६ सिम्भन्नश्रोत्री, ७ पदानुसारी, ८ दूरसे स्पर्श करनेमें समर्थ, ९ दूरसे रसास्वाद करनेमें समर्थ, १० दूरसे गंध प्रहण करनेमें समर्थ, ११ दूरसे सुननेमें समर्थ, १२ दूरसे देखनेमें समर्थ, १३ दश पूर्व के ज्ञाता, १४ चौदह पूर्व के ज्ञाता, १५ त्राठ महा निमित्तों के जाननेवाले, १६ प्रत्येक बुद्ध, १७ वाद विवाद करने वाले और १८ प्रज्ञाश्रमण। एक बीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शास्त्रका ज्ञान हो जानेको बीजबुद्धि कहते हैं। धान्यागारमें संगृहीत विविध धान्योंको तरह जिस बुद्धिमें सुने हुये वर्ण आदिका बहुत काल्यक विनाश नहीं होता है वह कोष्ठबुद्धि है।

क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी है-जंघादिचारणत्व और आकाशगामित्व। जंघादि-चारणत्वके नौ भेद हैं-

- १ जंघाचारणत्व-भूमिसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करना ।
- २ श्रेणिचारणत्व-विद्याधरोंकी श्रेणिपर्यन्त आकाशमें गमन करना।
- ३ श्राग्निशिखाचारणत्व-अग्निकी ज्वालाके ऊपर गमन करना।
- ४ जलचारणत्व—जलको बिना छुए जलपर गमन करना।
- ५ पत्रचारणत्व-पत्तेको बिना छुए पत्तेपर गमन करना।
- ६ फलचारणत्व-फलको बिना छुए फलपर गमन करना।
- ७ पुष्पचारणत्व-पुष्पको बिना छुए पुष्पपर गमन करना ।
- ८ बीजचारणत्व-बीजको बिना छुए बीजपर गमन करना।
- ९ तन्तुचारणत्व-तन्तुको बिना छुए तन्तुपर गमन करना।

पैरोंके उत्क्षेपण और निच्चेपण (उठाना और रखना) के बिना आकाशमें गमन करना, पर्यङ्कासनसे आकाशमें गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाशमें गमन करना, अथवा सामान्यरूपसे बैठकर आकाशमें गमन करना आकाशगामित्व है।

श्रणिमा आदिके भेद्से विकिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है।

अणिमा—शरीरको सूद्म बना लेना अथवा (कमलनाल) में भी प्रवेश करके चक्रवर्तीके परिवारकी विभृतिको बना लेना अणिमा है।

महिमा-शरीरको बड़ा बना लेना महिमा है।

लिघमा-शरीरको छोटा बना लेना लिघमा है।

गरिमा—शरीरको भारी बना लेना गरिमा है।

प्राप्ति—भूमिपर रहते हुए भी अङ्गुलिके अप्र भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सुर्य आदिको स्पर्श करनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति ऋद्धि है।

प्राकाम्य—जलमें भूमिकी तरह चलना और भूमिपर जलकी तरह गमन करना, अथवा जाति, किया, गुण, द्रव्य, सैन्य आदिका बनाना प्राकाम्य है।

ईशित्व-तीन लोकके प्रभुत्वको पाना ईशित्व है।

विशत्व-सम्पूर्ण प्राणियोंको वशमें करनेकी शक्तिका नाम विशत्व है।

अप्रतीघात—पर्वत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक रूपींका बनाना श्रप्रतीघात है।

कामरूपित्व-मूर्त ओर अमूर्त अनेक आकारोंका बनाना कामरूपित्व है।

अन्तर्धीन - रूपको अदृष्ट बना लेना ।

तप ऋद्धिके सात भेद हैं—१ घोरतप, २ महातप, ३ उम्रतप, ४ दीप्ततप, ५ तप्ततप, ६ घोरगुणब्रह्मचारिता और ७ घोरपराक्रमता।

घोरतप—सिंह, व्याघ्न, चीता, स्वापद आदि दुष्टप्राणियोंसे युक्त गिरिकन्दरा आदि स्थानोंमें और भयानक रमशानोंमें तीव्र द्यातप, शीत आदिकी बाधा होनेपर भी घोर उपसर्गोंका सहना घोरतप है।

महातप—पश्च, मास, छह मास और एक वर्षका उपवास करना महातप है। एक वर्षके उपवासके उपरान्त पारणा होती है और केवल्झान भी हो जाता हैं। इसल्लिये एक वर्षसे श्राधिक उपवास नहीं होता है।

उप्रतप--पद्भमीको, अष्टमीको और चतुर्दशीको उपवास करना और दो यातीन बार आहार न मिलने पर तीन, चार अथवा पाँच उपवास करना उप्रतप है।

दीप्ततप--शरीरसे बारह सूर्यों जैसी कान्तिका निकलना दीप्ततप है।

तप्ततप—तपे हुये लोहपिण्ड पर गिरी हुई जलकी वूँदकी तरह आहार प्रहण करते हो आहारका पता न लगना अर्थात् आहारका पच जाना तप्ततप है।

घोरगुणब्रह्मचारिता - सिंह, व्याघ्र श्रादि कूर प्राणियों से सेवित होना घोरगुण-ब्रह्मचारिता है।

घोरपराक्रमता—मुनियोंको देखकर भृत, प्रेत, राज्ञस, शाकिनी आदिका डर जाना घोरपराक्रमता है।

बलऋद्भिके तीन भेद हैं - मनोबल, वचनबल श्रौर कायबल।

मनोबल — अन्तर्मुहूर्तमें सम्पूर्ण श्रुतको चिन्तन करनेकी सामर्थ्यका नाम मनोबल है। वचनवल—अन्तर्मुहूर्तमें सम्पूर्ण श्रुतको पाठ करनेकी शक्तिका नाम वचनवल है। कायबल—एक मास, चार मास, छह मास और एक वर्ष तक भी कायोत्सर्ग करनेकी शक्ति होना ऋथवा अङ्गुलीक अग्रभागसे तीनों लोकोंको उठाकर दूसरी जगह रखनेकी सामर्थ्यका होना कायबल है।

श्रीपधऋद्धि आठ प्रकारकी है। जिन मुनियोंकी निम्न आठों बातोंके द्वारा प्राणियोंके रोग नष्ट हो जाते हैं वे मुनि औषधऋद्धिके धारी होते हैं।

१ विट् ( मल ) लेपन, २ मलका एकदेश छूना, ३ ऋपक्व आहारका स्पर्श, ४ सम्पूर्ण अङ्गोंके मलका स्पर्श, ५ निष्ठोवनका स्पर्श, ६ दस्त, केश, नख, मूत्र ऋगदिका स्पर्श ७ छगदिष्ठी अवलोकन और ८ ऋपासे दाँतीका दिखाना।

रस ऋद्धिके छह भेद हैं—१ आस्यविप-किसी दृष्टिगत प्राणीको 'मर जाओ' ऐसा कहनेपर उस प्राणीका तत्क्षण ही मरण हो जाय—इस प्रकारकी सामर्थ्यका नाम आस्यविप अथवा वाग्विप है।

२ दृष्टिविष—िकसी कुद्ध मुनिके द्वारा किसी प्राणीके देखे जानेपर उस प्राणीका उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी सामर्थ्यका नाम दृष्टिविष है।

३ श्लीरस्नावी—नीरस भोजन भी जिन मुनियोंके हाथमें त्र्यानेपर श्लीरके समान स्वादयुक्त हो जाता है, अथवा जिनके वचन श्लीरके समान संतोष देनेवाले होते हैं वे श्लीरस्नावी कहलाते हैं।

४ मध्यास्रावी—नीरस भोजन भी जिन मुनियोंके हाथमें आनेपर मधुके स्वादको देनेवाला हो जाता है और जिनके वचन श्रोताओंको मधुके समान लगते हैं वे मुनि मध्यास्रावी हैं।

५ सर्पिरास्त्रावी—नीरस भोजन भी जिनके हाथमें आनेपर घृतके स्वादयुक्त हो जाता है और जिनके वचन श्रोतार्त्र्योंको घृतके स्वाद जैसे छगते हैं वे मुनि सर्पिरास्त्रावी हैं।

६ श्रम्तास्रावी—जिनके हस्तगत भोजन अमृतके समान हो जाता है और जिनके वचन अमृत जैसे लगते हैं वे मुनि अमृतास्रावी हैं।

क्षेत्र ऋद्धिके दो भेद हैं। अक्षोणमहानसऋद्धि और अक्षीणआलयऋद्धि।

किसी मुनिको किसी घरमें भोजन करनेपर उस घरमें चक्रवर्तीके परिवारको भोजन करनेपर भी अन्नकी कमी न होनेकी सामर्थका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि है।

किसी मुनिको किसी मन्दिरमें निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मनुष्य और ं तिर्यञ्चोंको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणालय ऋद्धि है।

ऋद्विरहित आर्यों के पाँच भेद हैं — १ सम्यक्त्वार्य, २ चारित्रार्य, ३ कर्मार्य, ४ जात्यार्य और ५ क्षेत्रार्य।

व्रतरहित सम्यग्दष्टी सम्यक्त्वार्य हैं। चारित्रको पालने वाले यति चारित्रार्य हैं।

कर्मायों के तीन भेद हैं—सावद्य कर्मार्थ, श्राल्पसावद्य कर्मार्थ और श्रासावद्यकर्मार्थ। सावद्य कर्मार्थके छह भेद हैं—असि, मिस,कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्यकर्मार्थ। तळवार, धनुष, बाण, छरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुधों को चळानेमें चतुर असि कर्मार्थ हैं। आयञ्यय आदि ळिखने वाले अर्थात् मुनीम या कळके मिसकर्मार्थ हैं। खेती करने वाले कृषि कर्मार्थ हैं। गणित श्रादि बहत्तर कळाओं में प्रवीण विद्या कर्मार्थ हैं। निर्णेजक नाई आदि शिल्प कर्मार्थ हैं। धान्य, कपास,चन्दन, सुवर्ण आदि पदार्थों के ज्यापार को करने वाले वाणिज्यकर्मार्थ हैं।

श्रावक अल्प सावद्य कर्मार्य होते हैं और मुनि असावद्य कर्मार्य हैं।

इश्वाकु आदि वंशमें उत्पन्न होने वाले जात्यार्थ कहलाते हैं। वृषभनाथ भगवान्के कुलमें उत्पन्न होनेवाले इश्वाकुवंशी, भरतके पुत्र अर्ककीर्तिके कुलमें उत्पन्न होनेवाले इश्वाकुवंशी, भरतके पुत्र अर्ककीर्तिके कुलमें उत्पन्न होनेवाले सूर्यवंशी, बाहुवलिके पुत्र सोमयशके कुलमें उत्पन्न होनेवाले सोमवशी, सोमप्रभ श्रेयांसके कुलमें उत्पन्न होनेवाले कुलमें उत्पन्न होनेवाले नाथवंशी, हरिकान्त राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले हरिवंशी, यदुराजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले अववंशी कहलाते हैं।

कौशल, गुजरात, सौराष्ट्र, मालब, काश्मीर आदि देशोंमे उत्पन्न होनेवाले क्षेत्रार्य कहलाते हैं।

म्लेच्छ दो प्रकारके होते हैं-अन्तर्द्वीपज और कर्मभूमिज।

लवण समुद्रमें त्राठों दिशाओं में आठ द्वीप हैं। इन द्वीपींक अन्तरालमें भी त्राठ द्वीप हैं। हिमबान पर्वतक दोनों पार्श्वीमें दो द्वीप हैं। शिखरी पर्वतक दोनों पार्श्वीमें दो द्वीप हैं। त्रोर दोनों विजयाद्धं पर्वतोंक दोनों पार्श्वीमें चार द्वीप हैं। इस प्रकार लवण समुद्रमें चौबीस द्वीप हैं, इनको कुभोगभूमि कहते हैं।

चारों दिशाओं में जो चार द्वीप हैं वे समुद्र को वेदीसे पाँच सो योजनकी दृरी पर हैं। इनका विस्तार सो योजन है। चारों विदिशाओं के चार द्वीप ओर अन्तरालके आठ द्वीप समुद्रकी वेदीसे साढ़े पाँच सौ योजनकी दूरी पर हैं उनका विस्तार पचास योजन है। पर्वतों के अन्तमें जो आठ द्वीप हैं वे समुद्रकी वेदीसे छह सौ योजनकी दृरी पर हैं। इनका विस्तार पच्चीस योजन है।

पूर्विदिशाके द्वीपमें एक पैर बाले मनुष्य होते हैं। दक्षिण दिशाके द्वीपमें मनुष्य शृङ्ग (सींग) सिंहत होते हैं। पश्चिम दिशाके द्वीपमें पूँछवाले मनुष्य होते हैं। उत्तर दिशाके द्वीपमें गूँगे मनुष्य होते हैं। अपनेय दिशामें शश्च (खरहा) के समान कान वाले और नैर्ऋत्य दिशामें शष्कुलीके समान कानवाले मनुष्य होते हैं। वायन्य दिशामें मनुष्योंके कान इतने बड़े होते हैं कि वे उनको खोढ़ सकते हैं। एशान दिशामें मनुष्योंके लम्बे कान वाले मनुष्य होते हैं।

पूर्व और आग्नेयके अन्तरालमें अश्वकं समान मुखवाले आग्नेय और दक्षिणके अन्तराल में सिंह के समान मुखवाले,दक्षिण और नैऋंदियके अन्तरालमें भषण-कुत्ते के समान मुखवाले, नैऋंदिय और पश्चिमके अन्तरालमें गर्वर ( उल्ल्ड् ) के समान मुखवाले, पश्चिम और वायव्यके अन्तरालमें शुकरके समान मुखवाले, वायव्य और उत्तरके अन्तरालमें व्याचके समान मुखवाले, उत्तर और ऐशानके अन्तरालमें काकके समान मुखवाले और ऐशान और पूर्वके अन्तराल में किए ( वन्दर )के समान मुखवाले मनुष्य होते हैं।

हिमवान् पर्वतके पूर्व पार्थमें मछलीके समान मुखवाले श्रौर पश्चिम पार्थमें काले मुखवाले, शिखरी पर्वतके पूर्व पार्थमें मेघके समान मुखवाले और पश्चिम पार्थमें विद्युत्के, दक्षिणदिशाके विजयार्द्धके पूर्व पार्थमें गायके समान मुखवाल और पश्चिम पार्थमें मेघके समान मुखवाले श्रौर उत्तरदिशामें विजयार्द्ध के पूच पार्थमें हाथीके समान मुखवाले श्रौर पश्चिम पार्थमें दर्पणके समान मुखवाले मनुष्य होते हैं।

एक पैरवाले मनुष्य मिट्टी खाते हैं और गुहाश्चोंमें रहते हैं। अन्य मनुष्य वृक्षोंके नीचे रहते हैं और फल-पुष्प खाते हैं। इनकी आयु एक पल्य और शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुप है।

उक्त चौबीस द्वीप लवणसमुद्रके भीतर हैं। इसी प्रकार लवणसमुद्रके बाहर भी चौबीस द्वीप हैं। लवण समुद्रके कालोदसमुद्रसम्बन्धी भी अड़तालीस द्वीप हैं। सब मिलाकर छन्यानवै म्लेन्छ द्वीप होते हैं। ये सब द्वीप जलसे एक योजन ऊपर हैं। इन द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अन्तर्द्वीपज म्लेन्छ कहलाते हैं।

पुलिन्द, शबर, यवन, खस, वर्बर आदि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं।

#### कर्म भूमियोंका वर्णन-

### भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयो ऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्यः ॥ ३७ ॥

पाँच भरत, पाँच ऐरावत ऋौर देवकुरु एवं उत्तर कुरुको छोड़कर पाँच विदेह–इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

इसके अतिरिक्त भूमियाँ भोगभूमि हो हैं किन्तु अन्तर्ह्मीपों में कल्पबृक्ष नहीं होते। भोगभूमिके सब ममुष्य मरकर देव ही होते हैं। किसी आचार्यका ऐसा मत है कि

चार अन्तर्द्वाप हैं वे कर्मभूमिके समीप हैं ऋतः उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य चारों गतियोंमें जा सकते हैं।

मानुपोत्तर पर्वतके आगे श्रौर स्वयम्भूरमण हीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतके पहिले जितने द्वीप हैं उन सबमें एकेन्द्रिय और पक्चेन्द्रिय जीव ही होते हैं। ये द्वीप कुभोगभूमि कहलाते हैं। इनमें असंख्यात वर्षकी श्रायुवाले और एक कोस ऊँचे पक्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ही होते हैं, मनुष्य नहीं। इनके आदिके चार गुणस्थान ही हो सकते हैं।

मानुषोत्तर पर्वत सत्रह सौ इक्कीस योजन ऊँचा है, और चार सौ तीस योजन भूमिके अन्दर है, मूलमें एक सौ बाईस योजन,मध्यमें सात सौ तेतीस योजन, ऊपर चार सौ चौबीस योजन विस्तारवाला है। मानुषोत्तरके ऊपर चारों दिशाओंमें चार चैत्यालय हैं।

सर्वार्थसिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकर्भ और सातवें नरकमें ले जानेवाला उत्कृष्ट अशभ कर्म यहीं पर किया जाता है। तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य श्रादि कर्म यहीं पर किया जाता है इसिल्ये इनको कर्मभूमि कहते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण जगत्में ही कर्म किया जाता है किन्तु उत्कृष्ट शुभ और अशुभ कर्मका आश्रय होनेसे इनको ही कर्मभूमि कहा गया है।

स्वयम्प्रभ पर्वतसे आगे लोकके अन्त तक जो तिर्यञ्च हैं उनके पाँच गुणस्थान हो सकते हैं। उनकी आयु एक पूर्वकोटिकी है। वहाँ के मरस्य सातवें नरकमें ले जाने बाले पापका बन्ध करते हैं। कोई कोई थलचर जीव स्वर्ग द्यादिके हेतुभूत पुण्यका भी उपार्जन करते हैं। इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभूरमण समुद्र और समुद्रके बाहर चारों कोने कर्मभूमि कहलाते हैं।

मनुष्योंकी आयुका वर्णन—

### नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्भुहूर्ते ।। ३८ ।।

मनुष्योंकी उत्क्रष्ट आयु तीन पत्य और जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त है। पत्यके तीन भेद हैं—व्यवहार पत्य, उद्धार पत्य श्रीर अद्धा पत्य।

व्यवहार पल्यसे संख्याका, उद्घार पल्यसे द्वीप समुद्रोंका और श्रद्धा पल्यसे कर्मी की स्थितिका वर्णन किया जाता है। व्यवहार पल्यका स्वरूप प्रमाणाङ्गुल्स परिमित एक प्रमाण योजन होता है। अवसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्तीके अङ्गुल्को प्रमाणाङ्गुल कहते हैं। चौवीस प्रमाणाङ्गुलका एक हाथ होता है। चार हाथका एक दण्ड होता है। दो हजार दण्डोंकी एक प्रमाणगव्यूति होती है। चार गव्यूतिका एक प्रमाणयोजन होता है। अर्थात् पाँच सौ मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है। मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है। मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है। मानव योजनका स्वरूप—

आठ परमाणुओं का एक त्रसरेणु होता है। आठ त्रसरेणुओं का एक रथरेणु होता है। आठ चिक्करामों की एक खिक्कराम होता है। आठ चिक्करामों की एक लिक्करा होती है। स्राठ लिक्कासों का एक सिद्धार्थ होता है। आठ सिद्धार्थों का एक यव होता है। आठ यवें का एक स्राङ्गल होता है। छह अङ्गलें का एक पाद होता है। यो पादों की एक वितस्ति होती है। दो पादों की एक वितस्ति होती है। चार रितयों का एक दण्ड होता है। दो हजार दण्डों की एक गव्यूति होती है। चार गव्यूतिका एक मानवयोजन होता है। और पांच सौ मानवयोजनों का एक प्रमाणयोजन होता है।

एक प्रमाणयोजन लम्बा, चौड़ा और गहरा एक गोल गहु। हो। सात दिन तकके मेपके बच्चोंके बालोंको कॅचीसे कतर कर इस प्रकार दुकड़े किये जांय कि फिर दूभरा दुकड़ा न हो सके। उन सूदम बालोंके दुकड़ोंसे वह गड़ु। कूट कूटकर भर दिया जाय इस गड़ु को व्यवहारपत्य कहते हैं। पुनः सौ वर्षके बाद उस गड़ु मेंसे एक एक दुकड़ा निकाला जावे। इस कमसे सम्पूर्ण रोमखण्डोंके निकलने में जितना समय लगे उतने समयको व्यवहारपत्योपम कहते हैं।

पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हों उतने समयोंसे प्रत्येक रोमखण्डों-का गुणा करे और इस प्रकार के रोमखण्डोंसे फिर उस गड़ू को भर दिया जाय। इस गड़ू -का नाम उद्धारपत्य है। पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालना चाहिए। इस क्रमसे सम्पूर्ण रोमखण्डोंके निकलनेमें जितना समय लगे उतने समयको उद्धार--पल्योपम कहते हैं। दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपङ्योंका एक उद्धारसागर होता है। अदाई उद्घारसागरों अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्घारपल्योंके जितने रोमखण्ड होते हैं उतने ही द्वीप समुद्र हैं।

एक वर्षके जितने समय होते हैं उनसे उद्घारपत्यके प्रत्येक रोमखण्डका गुणा करे और ऐसे रोमखण्डोंसे फिर वह गड्ढा भर दिया जाय तब इस गड्ढे का नाम ऋद्धा पत्य है। पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालने पर समस्त रोमखण्डों के निकलनेमें जितने समय लगें उतने कालका नाम अद्धापत्योपम है।

द्श कोड़ाकोड़ी अद्धापल्योंका एक अद्धासागर होता है। श्रीर दश कोड़ाकोड़ी

श्रद्धासागरोंकी एक उत्सर्पिणी होती है। अवसर्पिणीका प्रमाण भी यही है।

अद्धापल्योपमसे नरक तिर्यञ्च देव और मनुष्योंकी कर्मकी स्थिति, आयुकी स्थिति कायकी स्थिति और भवकी स्थिति गिनी जाती है।

#### तिर्यञ्चोंकी स्थिति—

### तिर्यग्योनिजानाश्च ॥ ३९॥

मनुष्योंको तरह तिर्यक्कोंकी भी उत्कृष्ट और जघन्य आयु क्रमसे तीन पत्य और अन्तर्महूर्त है।

इस अध्याय में नरक, द्वीप, समुद्र, कुलपर्वत, पद्मादि हद, गंगादि नदी, मनुष्योंके भेद, मनुष्य तिर्यञ्जोंकी आयु आदिका वर्णन है।

#### त्तीय अध्याय समाप्त



# चतुर्थ अध्याय

#### .देवोंके भेद-

### देवाश्वतुर्णिकायाः ॥ १ ॥

देवोंके चार भेद हैं-भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी।

देवगित नाम कर्मके उदय होनेपर श्रौर नाना प्रकारकी विभूति युक्त होनेके कारण जो द्वीप, समुद्र,पर्वत श्रादि स्थानोंमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहते हैं। जातिकी अपेचा 'देवाश्चतुर्णिकायः' ऐसा एकवचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चल जाता फिर भी सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद बतलानेके लिये किया गया है।

#### देवोंमें लेश्याका वर्णन-

### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २ ॥

भवनवासी, व्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवोंके कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ ही होती हैं।

#### निकायोंके प्रभेद--

### दशाष्ट्रपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

भवनवासी देवोंके दश भेद, व्यन्तर देवोंके आठ भेद, ज्योतिपी देवोंके पाँच भेद ओर कल्पोपपन्न अर्थात् सोलहर्वे स्वर्गतकके देवोंके बारह भेद होते हैं। ग्रैवेयक आदिमें सब अहमिन्द्र ही होते हैं इसल्यि वहाँ कोई भेद नहीं है।

#### देवोंके सामान्य भेद—

## इन्द्रसामानिकत्र।यस्त्रिशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्ण-

### काभियोग्यिकविविषकाश्चैकशः ॥ ४ ॥

प्रत्येक निकायके देवोंमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिपद, आत्मरक्ष, छोकपाल. अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य श्रीर किल्विपक-ये दश भेद होते हैं।

इन्द्र-- जो ऋन्य देवोंमें नहीं रहनेवाली अणिमा ऋादि ऋद्वियोंको प्राप्तकर असा-धारण एश्वर्यका अनुभव करते हैं उनको इन्द्र कहते हैं।

सामानिक—आज्ञा और एश्वर्यको छोड़कर जिनकी ऋायु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके ही समान हो उनको सामानिक कहते हैं।

त्रायस्त्रिश—मंत्री और पुराहितके कामको करनेवाल देव त्रायस्त्रिश कहलाते हैं। ये संख्यामें तेंतीस होते हैं।

पारिषद—सभामें बैठनेक अधिकारी देवोंको पारिषद कहते हैं। आत्मरक्ष—इन्द्रकी रक्षा करनेवाले देव आत्मरक्ष कहलाते हैं।

लोकपाल जो देव अन्य देवींका पालन करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं। ये आरक्षिक, अर्थचर और कोट्टपालके समान होते हैं। जो ग्राम ख्रादिकी रक्षाके लिये नियुक्त होते हैं उनको आरक्षक कहते हैं। अर्थ (धन) सम्बन्धी कार्यमें नियुक्त श्रर्थंचर कहलाते हैं। पत्तन, नगर आदिकी रक्षाके लिये नियुक्त (कोट्टपाल ) कहलाते हैं।

अनीक—जो हस्ति, श्राश्व, रथ, पदाति, वृषभ,गन्धर्व श्रौर नर्तकी इन सात प्रकारकी सेनामें रहते हैं वे अनीक हैं।

प्रकीर्णक—नगरवासियोंके समान जो इधर उधर फैले हुये हों उनको प्रकीर्णक कहते हैं। श्राभियोग्य—जो नौकरका काम करते हैं वे आभियोग्य हैं।

किल्विषक—किल्विष पापको ऋहते हैं। जो सवारीमें नियुक्त हों तथा नाई आदिकी तरह नीचकर्म करनेवाले होते हैं उनको किल्विपक कहते हैं।

#### त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें त्रायिक्षश श्रीर छोकपाछ नहीं होते हैं।

इन्द्रोंकी व्यवस्था—

### पूर्वयोद्धीनद्राः ॥ ६ ॥

भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें प्रत्येक भेदसम्बन्धी दो दो इन्द्र होते हैं।

भवनवासी देवों में असुरकुमारोंके चमर श्रीर वैरोचन, नागकुमारोंके धरण और भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हरिसिंह श्रीर हरिकान्त, सुवर्णकुमारोंके वेणुदेव श्रीर वेणुताळी, अग्निकुमारोंके श्राग्निशिख और श्राग्निमाणव,वातकुमारोंके वेलम्ब और प्रभन्त न,स्तिनितकुमारोंके सुघोष और महाघोष, उद्धिकुमारोंके जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारोंके पूर्ण और अवशिष्ट, दिक्कुमारोंके अमितगित और अमितवाहन, नामके इन्द्र होते हैं।

ब्यन्तर देवोंमें किन्नरोंके किन्नर और किन्पुरुष, किन्पुरुषोके सत्पुरुष और महापुरुष, महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धवोंके गीतरित और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र और मणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, भूतोके प्रतिरूप और अप्रतिरूप और पिशाचोंके काल और महाकाल नामके इन्द्र होते हैं।

#### देवोंके भोगोंका वर्णन--

#### कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ७ ॥

ऐशान स्वर्गपर्यन्तके देव अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर प्रथम तथा द्वितीय स्वर्गके देव मनुष्य और तिर्यब्चोंके समान शरीरसे काम सेवन करते हैं।

मर्यादा और अभिविधि, कियायोग और ईपत् अर्थ में "आङ्" उपसर्ग आता है। तथा वाक्य श्रीर स्मरण श्रर्थमें 'श्रा' उपसर्ग आता है 'आ' उपसर्ग की स्वरपरे रहते सन्धि नहीं होती। इस सूत्रमें श्रा और ए (आ + ऐ) इन दोनों की सन्धि हो सकती थी लेकिन सन्देहको दूर करनेके लिये आचार्यने सन्धि नहीं की है। यहां आ श्रमिविधिके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। श्रमिविधिमें उस वस्तुका भी प्रहण होता है जिसका निर्देश श्राके बाद किया जाता है। जैसे इस सूत्रमें ऐशान स्वर्गका भी प्रहण है।

### शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥

शेष देव ( तृतीय स्वर्गसे सोल्डहवें स्वर्गतक ) देवियोंके स्पर्शसे, रूप देखनेसे, शब्द सुननेसे श्रौर मनमें स्मरण मात्रसे काम सुखका अनुभव करते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्रस्वर्गके देव श्रौर देवियाँ परस्परमें स्पर्शमात्रसे; ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट स्वर्गके देव और देवियाँ एक दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर शब्दश्रवणसे श्रौर आनत, प्राणत, श्रारण श्रौर श्रच्युत स्वर्गके देव और देवियाँ मनमें एक दूसरेके स्मरणमात्रसे श्रिधक सुखका अनुभव करती हैं।

#### परेऽप्रवीचाराः ॥ ६ ॥

नव प्रवेचक, नव श्रनुदिश और पश्चोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित होते हैं। इन देवोंको कामसेवनकी इच्छा ही नहीं होती है। उनके तो सदा हर्ष और आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता है।

#### भवनवः सियोंके भेद-

### भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदि<del>क्कुम</del>ाराः ॥ १० ॥

भवनवासी देवोंके असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, श्राग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार ओर दिक्कुमार–ये दश भेद हैं। भवनोंमें रहनेके कारण इन देवोंको भवनवासी कहते हैं।

जो परस्परमें दूसरोंको छड़ाकर उनके प्राणोंको लेते हैं उनको असुरकुमार कहते हैं। ये तृतीय नरक तकके नारिकयोंको दुःख पहुँचाते हैं। पर्वत या वृक्षोंपर रहनेवाले देव नागकुमार कहलाते हैं। जो विद्युत्के समान चमकते हैं वे विद्युत्कुमार हैं। जिनके पक्ष (पंख) शोभित होते हैं वे सुपर्णकुमार हैं। जो पाताल लोकसे कीड़ा करनेके लिये ऊपर आते हैं वे अग्निकुमार कहलाते हैं। तीर्थंकरके विहारमार्गको शुद्ध करनेवाले वातकुमार हैं। शब्द करनेवाले देवोंको स्तिनतकुमार कहते हैं। समुद्रोंमें कीड़ा करनेवाले उद्धिकुमार। और द्वीपोंमें कीड़ा करनेवाले द्वीपकुमार कहलाते हैं। हिशाओंमें कीड़ा करनेवालोंको दिक्कुमार कहते हैं। असुरकुमारोंके प्रथम नरकके पङ्कबहुल भागमें और शेप भवनवासी देवोंके खरबहुल भागमें भवन हैं।

#### व्यन्तरदेवों के भेद-

### व्यन्तराः किन्नरिकम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतिपशाचाः ॥ ११ ॥

्वयन्तर देवोंके किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यत्त, राक्षस, भूत और पिशाच-ये आठ भेद होते हैं।

नाना देशों में निवास करनेके कारण इनको ज्यन्तर कहते हैं। जम्बूद्गीपके असंख्यात द्वीप-समुद्रको छोड़कर प्रथम नरकके खर भागमें राक्षसोंको छोड़कर श्रम्य सात प्रकारके ज्यन्तर रहते हैं और पङ्कभागमें राक्षस रहते हैं।

#### ज्योतिषी देवोंके भेद-

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनत्त् त्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥ ज्योतिषी देवोंके सूर्य, चन्द्रमा, मह, नत्त्रत्र और तारा ये पाँच भेद हैं। ज्योति (प्रकाश) युक्त होनेके कारण इनको ज्योतिषी कहते हैं। इस पृथ्वीसे सात सौ नव्बे योजनकी ऊँचाई पर ताराख्योंके विमान हैं। ताराओंसे ्दश योजन उपर सूर्य के विमान हैं। सूर्य से अस्सी योजन उपर चन्द्रमाका विमान है। इसके वाद चार योजन उपर नक्षत्र हैं। नक्षत्रोंसे चार योजन उपर बुध, बुधसे तीन योजन उपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन उपर बृहस्पित, बृहस्पितसे तीन योजन उपर मङ्गल श्रार मंगलसे तीन योजन उपर शनैश्वर देव रहते हैं। इस प्रकार मङ्गलसे एक सौ दश योजन प्रमाण आकाशमें ज्योतिपी देव रहते हैं। सूर्य से कुछ कम एक योजन नीचे केतु और चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे वेतु और

सब ज्योतिपी देवोंके विमान ऊपर को स्थित अर्द्ध गोलकके आकारके होते हैं। चन्द्रमा, सूर्य और ब्रहोंको छोड़कर शेप ज्योतिपी देव अपने अपने एक ही मार्गमें गमन करते हैं।

#### ज्योतिषीदेवोंकी गति-

### मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोक ॥ १३ ॥

मनुष्यलोकके ज्योतिपी देव मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये सदा गमन करते रहते हैं। मनुष्यलोकसे बाहर ज्योतिपी देव स्थिर रहते हैं।

प्रश्न-ज्योतिषी देवोंके विमान अचेतन होते हैं। उनमें गमन कैसे सम्भव है ?

उत्तर—आभियोग्य जातिके दंबों द्वारा ज्योतिषी देवके विमान खींचे जाते हैं। आभियोग्य दंबोंका कर्मविपाक अन्य ज्योतिषी दंबोंके विमानोंको खींचने पर ही होता है। मेरु से ग्यारहसौ इक्कीस योजन दूर रहकर ज्योतिषी दंब भ्रमण करते रहते हैं।

जम्बूर्द्वापमें दो सूर्य, छप्पन नन्नत्र और एक सौ छिहत्तर ब्रह हैं। छवणसमुद्रमें चार सूर्य, एक सौ बारह नक्षत्र ऋौर तीन सौ बावन ब्रह हैं।

धातकीखण्डद्वीपमें बारह सूर्य, तीन सो छत्तीस नक्षत्रऔर एक हजार छप्पन ब्रह हैं। कालोद समुद्रमें व्यालीस सूर्य, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र और तीन हजार छह सो निन्यानवे ब्रह हैं। और पुष्करार्छ द्वीपमें बहत्तर सूर्य, दो हजार सोलह नक्षत्र और छह हजार तीन सो छत्तीस ब्रह हैं। चन्द्रमाओंकी संख्या सूर्यके बरावर है। प्रत्येक चन्द्रमाके ब्रहोंकी संख्या अठासी है। श्रीर नक्षत्रोंकी संख्या श्रद्धाईस है। मानुपोत्तर पर्वतस बाहरके सूर्यादिकी संख्या श्रागमानुसार समम लेनी चाहिये।

#### व्यवहारकालका हेतु—

#### तत्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥

दिन, रात, मास आदि व्यवहारकालका विभाग नित्य गमन करने वाले ज्योतिपी देवोंके द्वारा किया जाता है। कालके दो भेद हैं—मुख्यकाल और व्यवहारकाल। मुख्यकालका वर्णन पाँचवें अध्यायमें किया जायगा। समय, ख्रावली, मिनिट, घण्टा, दिन-रात ख्रादि व्यवहारकाल है।

#### बहिरवस्थिताः ॥१५॥

मनुष्यलोकसे बाहरके सब ज्योतिपी देव स्थिर हैं।

चन्द्रमाके विमानके उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके इकसठ भागोंमें से छप्पनभाग प्रमाण ( हेर्न योजन ) है स्त्रोर सूर्यके विमानके उपरितनभागका विस्तार प्रमाण-

योजनके इकसठ भागों में से ऋड़तालीस भाग प्रमाण ( हूं दे योजन ) है। शुक्रके विमानका विस्तार एक कोश, बृहस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश और मङ्गल, वुध श्रीर शनिके विमानोंका विस्तार आधा कोश है।

वैमानिक देवोंका वर्णन--

#### वैमानिकाः ॥ १६ ॥

विमानों में रहनेवाले देव वैमानिक कहलाते हैं। जिनमें रहनेवाले जीव अपनेको विशेष पुण्यात्मा समझते हैं उनको विमान कहते हैं। विमान तीन प्रकारके होते हैं— इन्द्रकविमान, श्रेणिविमान ओर प्रकीणंक विमान। मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विमान कहते हैं। जो विमान चारों दिशाश्चों में पंक्तिमें अवस्थित रहते हैं वे श्रेणिविमान हैं। इधर उधर फैल हुए अक्रमबद्ध विमान प्रकीणंक विमान हैं।

इन विमानोमें जो देवप्रासाद हैं तथा जो शाश्वत जिनचेत्यालय हैं वे सब अक्कित्रम हैं। इनका परिमाण मानवयोजन कोश आदिसे जाना जाता है। अन्य शाश्वत या अक्कित्रम पदार्थोंका परिमाण प्रमाणयोजन कोश स्त्रादिसे किया जाता है। यह परिभाषा है। परिभाषा नियम बनानेवाली होती है।

#### वैमानिक देवोंके भेद-

#### कल्वोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥

वैमानिक दंबोंके दो भेद हैं –कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प अर्थात् सोलह स्वर्गीमं उत्पन्न होनेवाल देव कल्पोपपन्न और नवमैवेयक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं।

यद्यपि भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें भी इन्द्र आदिका कल्प या भेद हैं फिर भी रूढिके कारण वैमानिक देवोंकी ही कल्पोपपन्न संज्ञा है।

#### विमानोंका क्रम-

### उपर्युपरि ॥ १८ ॥

कल्पोपपन्न और कल्पातीत दंबोंके विमान क्रमशः ऊपर ऊपर है। ष्रथवा उपरि उपरि शट्द समीपवाची भी हो सकता है। इसिछिये यह भी अर्थ हो सकता है कि प्रत्येक पटछमें दो दो स्वर्ग समीपवर्ती हैं। जिस पटछमें दक्षिण दिशामें सौधर्म स्वर्ग है, उसी पटछमें उत्तर दिशामें उसके समीपवर्ती एशान स्वर्ग भी है।

### वैमानिक देवोंके रहनेका स्थान-

### सौधर्मेशानसानत्कुमार माहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टश्चक्रमहाश्चकश्वारसहस्रारेष्वा-नतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च॥ १६ ॥

सौधर्म ऐशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार त्र्यानत प्राणत आरण और अच्युत इन सोल्ह स्वर्गों में तथा नवग्रैवेयक नव अनुदिश और विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। इस सूत्र में यद्यपि नव अनुदिशोंका नाम नहीं आया है लेकिन 'नवसु भैवेयकेषु' में नव शब्दको नव अनुदिशोंको ग्रहण करनेके लिय पृथक् रखा गया है । सूत्रमें सर्वार्थ-सिद्धिको सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण ''सर्वार्थसिद्धौ" इस प्रकार पृथक् रक्खा गया है। प्रत्येक स्वर्गका नाम उस स्वर्गके इन्द्रके नामसे पड़ा है।

सबसे नीचे सौधर्म और ऐशान कल्प हैं। और इनके ऊपर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त कमशः दो दो कल्प हैं। आरण और अच्युत कल्पके ऊपर नव प्रैवेयक, नव प्रैवेयकोंके ऊपर नव अनुदिश और नव अनुदिशोंके ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैं।

एक लाख योजन ऊ चा मेरुपर्वत है। मेरुपर्वतकी चोटी ख्रौर सौधर्मस्वर्गके इन्द्रक ऋतुविमानमें एक बालमात्रका अन्तर है। मेरुसे ऊपर उर्ध्वलोक मेरुसे नीचे अधोलोक और मेरुके बराबर मध्यलोक या तिर्यक् लोक है।

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके इकतीस पटल हैं। उनमें प्रथम ऋतु पटल है। ऋतु पटलके बीचमें ऋतु नामक पेंतालीस लाख योजन विस्तृत इन्द्रक (मध्यवर्ती) विमान है। ऋतु विमानसे चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ है। प्रत्येक विमानश्रेणीमें बासठ विमान हैं। विदिशाओं में प्रकीर्णक विमान हैं। ऋतु पटलसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम पटल पर्यन्त प्रत्येक पटलके प्रत्येक श्रेणी विमानों की संख्या कमसे एक एक कम होती गई है। इस प्रकार अन्तिम पटलमें प्रत्येक दिशामें बत्तीस श्रेणी विमान हैं। प्रभा नामक इकतीसवें पटलके मध्यमें प्रभा नामक इन्द्रक विमान हैं। इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमान श्रेणीमें बत्तीस विमान हैं। दक्षिण दिशामें जा विमानश्रेणी हैं उसके अठारहवें विमानमें सौधर्म 'इन्द्रका निवास है। और उत्तर दिशाके अठाहरवें विमानमें ऐशान इन्द्र रहता है। उक्त दोनों विमानोंके तीन तीन कोट हैं। बाहरके कोटमें अनीक खोर पारिपद जातिके देव रहते हैं। मध्यके कोटमें त्रायिक्षश देव रहते हैं। इस प्रकार सब स्वर्गीमें इन्द्रोंका निवास समक्तना चाहिये।

पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियाँ और आग्नेय और नैर्ऋत्य दिशासे प्रकीर्णक विमान सौधर्म स्वर्गकी सीमामें हैं। उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी और ईशान दिशाके प्रकीर्णक विमान ऐशान स्वर्गकी सीमामें हैं।

इसके ऊपर सानत्कुमार और माहेन्द्र हर्ना हैं। इनके सात पटल हैं। प्रथम श्रक्षन पटलके मध्यमें अञ्जन नामक इन्द्रक विमान है। इन्द्र विमानकी चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीमें इकतीस विमान हैं। प्रथम पटलसे अन्तिम पटल पर्यन्त प्रत्येक पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें विमानोंकी संख्या कमशः एक एक कम है। सातवें पटलमें इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीमें पच्चीस विमान हैं। इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहवें विमानमें सानत्कुमार और उत्तर श्रेणीके पन्द्रहवें विमानमें सानत्कुमार और उत्तर श्रेणीके पन्द्रहवें विमानमें साहेन्द्र इन्द्र रहते हैं।

इसके ऊपर ब्रह्म श्रौर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं। इनके चार पटल हैं। प्रथम अरिष्ट पटलके मध्यमें अरिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी चारों दिशाश्रोंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीमें चौबीस विमान हैं। ऊपरके पटलोंमें श्रेणीविमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम है। चौथे पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें इक्कीस विमान हैं। इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके बारहवें विमानमें ब्रह्मेन्द्र श्रौर उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें ब्रह्मेन्द्र श्रौर उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें

इसके ऊपर लान्तव और कापिष्ट स्वर्ग हैं। इनके दो पटल हैं — बहाहृदय श्रौर लान्तव। प्रथम पटलकी प्रत्येक विमानश्रेणीमें बीस विमान हैं। और द्वितीय पटलकी प्रत्येक विमानश्रेणीमें उन्नीस विमान हैं। इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके नौवें विमानमें लान्तव और उत्तर श्रेणीके नौवें विमानमें कापिष्ट इन्द्र रहते हैं।

इसके ऊपर शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग हैं। इनमें महाशुक्र नामक एक ही पटल है। इस पटलके मध्यमें महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है। चारों दिशाओं में चार विमानश्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमानश्रेणीमें श्रठारह विमान हैं। दक्षिण श्रेणीके बारहवें विमानमें शुक्र और उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें महाशुक्र इन्द्र रहते हैं।

इसके ऊपर शतार और सहस्रार स्वर्ग हैं। इनमें सहस्रार नामक एक ही पटल है। चारों दिशाओंकी प्रत्येक श्रेणीमें सत्रह विमान हैं। दक्षिण श्रेणीके नौवें विमानमें शतार और उत्तर श्रेणीके नौवें विमानमें सहस्रार इन्द्र रहते हैं।

इसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग हैं। इनमें छह पटल हैं। श्रान्तिम अच्युत पटलके मध्यमें श्राच्युत नामक इन्द्रक विमान है। इन्द्रक विमानसे चारों दिशाओं में चार विमानश्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमानश्रेणीमें ग्यारह विमान हैं। इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमें आरण और उत्तर श्रेणीके छठवें विमानमें अच्युत इन्द्र रहते हैं।

इस प्रकार लोकानुयोग नामक प्रन्थमें चौदह इन्द्र बतलाये हैं। श्रुतसागर आचार्यके मतसे तो बारह ही इन्द्र होते हैं। आदिके चार और अन्तके चार इन चाठ स्वर्गीके चाठ इन्द्र और मध्यके आठ स्वर्गीके चार इन्द्र चार्योत् ब्रह्म, लान्तव, शुक्र और शतार इस प्रकार सोलह स्वर्गी में बारह इन्द्र होते हैं।

विमानोंकी संख्या—सौंधर्म स्वर्गमें बत्तीस लाख, एशान स्वर्गमें अट्टाईस लाख, सानत्कुमार स्वर्गमें वारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख, ब्रह्म श्रीर ब्रह्म।त्तरमें चालीस लाख, लान्तव और कािपष्टमें पवास हजार, शुक्र और महाशुक्रमें चालीस हजार, शतार और सहस्रारमें छह हजार, आनत, प्राणत, आरण आर श्राच्युत स्वर्गमें सात सी विमान हैं। प्रथम तीन ग्रेवेयकों में एक सी ग्यारह, मध्यके तीन ग्रेवेयकों में एक सी सात और ऊपरके तीन ग्रेवेयकों में एकानवे विमान हैं। नव अनुदिशमें नो विमान हैं। सर्वार्थसिद्धि पटलमें पाँच विमान हैं जिनमें मध्यवर्ती विमानका नाम सर्वार्थसिद्धि है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें क्रमसे विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रीर अपराजित विमान हैं।

विमानोंका रंग—सीधर्म और ऐशान स्वर्गके विमानोंका रङ्ग श्वेत, पीला, हरा, लाल श्रीर काला है। सानत्कुमार और महेन्द्र स्वर्गमें विमानोंका रङ्ग श्वेत, पीला, हरा श्रीर लाल है। बहा, ब्रह्मोत्तर, लान्तव श्रीर कापिष्ट स्वर्ग में विमानोंका रंग श्वेत,पीला और लाल है। शुक्रसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त विमानोंक। रंग श्वेत और पीला है। नव प्रवेयक, नव श्रमुदिश और अनुत्तर विमानोंका रंग श्वेत ही है। सर्वार्थिसिद्धि विमान परमशुक्ल है और इसका विस्तार जम्बूद्वीपके समान है। अन्य चार विमानोंका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन है।

उक्त त्रेसठ पटलोंका अन्तर भी असंख्यात करोड़ योजन है।

मेरुसे ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त क्षेत्रमें साधर्म और एशान स्वर्ग हैं। पुनः डेड़ राजू प्रमाण क्षेत्रमें सानत्कुमार खोर माहेन्द्र स्वर्ग हैं। ब्रह्मसे खच्युत स्वर्ग पर्यन्त दो दो स्वर्गोंकी ऊँचाई आधा राजू है। और मैंवेयकसे सिद्धशिला तक एक राजू ऊंचाई है। ऊर्ध्वलेकमें जितने विमान हैं सभीमें जिनमन्दिर हैं।

#### वैमानिक देवोंमें उत्कर्ष

### स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्य।विश्रुद्धीन्द्रियाविधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥

वैमानिक देवों में क्रमशः ऊपर ऊपर आयु, प्रभाव-शाप श्रीर अनुप्रहकी शक्ति, सुख-इन्द्रियसुख, दीप्ति-शरीरकान्ति, लेश्याश्रोंकी विशुद्धि, इन्द्रियोंका विषय और श्रवाधक्षानके विषयकी श्रधिकता पाई जाती है।

वैमानिक देवों में अपकर्ण-

#### गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥

वैमानिक देव गमन, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेचा क्रमशः ऊपर ऊपर हीन हैं।

ऊपर अपरके देवोंमें गमन, परिम्रह और अभिमानकी हीनता है।

शरीरका परिमाण—सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें शरीरकी ऊँचाई सात अरितन, सानत्कुमार और माहेन्द्रमें छह अरितन, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर छान्तव और कापिष्टमें पाँच अरितन, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्तारमें चार अरितन, श्रानत और प्राणतमें साढ़े तीन अरितन और आरण और अच्युतमें तीन अरितन शरीरकी ऊँचाई है। प्रथम तीन प्रैवेयकों में ढाई अरितन, मध्यप्रैवेयकमें दो अरितन, ऊर्ध्व प्रैवेयक और नव श्रनुदिशमें डेड् अरितन शरीरकी ऊँचाई है। पाँच श्रनुत्तर विमानों में शरीरकी ऊँचाई केवल एक हाथ है। मुंडे हाथको अरितन कहते हैं।

वैमानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन-

### पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥

दो युगलों में, तीन युगलों में श्रीर शेषके विमानों में क्रमशः पीत, पद्म श्रीर शुक्ल लेश्या होती है।

सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें पीत लेश्या होती है। विशेष यह है कि सानत्कुमार और माहेन्द्रमें मिश्र-पीत और पद्म लेश्या होती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ट, शुक्र और महाशुक्र स्वर्गमें पद्म लेश्या होती है। लेकिन शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्नार स्वर्गमें मिश्र-पद्म श्रौर शुक्ल लेश्या होती है। आनत, प्राणत, आरण और श्रच्युत स्वर्गमें और नव प्रैवेयकोंमें शुक्ल लेश्या होती है। नव श्रनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या होती है।

यद्यपि सूत्रमें मिश्रलेश्याका प्रहण नहीं किया है किन्तु साह्चर्यसे मिश्रका भी प्रहण कर लेना चाहिये, जैसे 'छाते वाले जा रहे हैं' ऐसा कहने पर जिनके पास छाता नहीं है उनका भी प्रहण हो जाता है उसी प्रकार एक लेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी लेश्याका भी प्रहण हो जाता है। सूत्रका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये—

सीधर्म और ऐशान स्वर्गमें भीत लेश्या और सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें मिश्र-पीत और पद्मलेश्या होती है। लेकिन पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्ग में पीतलेश्या ही कही गई है। ब्रह्मसे लान्तव स्वर्ग पर्यन्त पद्मलेश्या ख्रीर शुक्रसे सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त मिश्र-पद्म और शुक्ल लेश्या होती है लेकिन शुक्र और महाशुक्रमें शुक्ललेश्या की विवक्षा न करके पद्म लेश्या ही कही गई है। इसी प्रकार शतार ख्रीर सहस्रार स्वर्गमें पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके शुक्ललेश्या ही सूत्रमें कही गई है।

#### कल्पकी सीमा---

#### प्राग्गैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥

प्रवेयकोंसे पहिलेके विमानोंकी कल्प संज्ञा है। श्रर्थात् सोलह स्वर्गोंको कल्प कहते हैं। नव प्रवेयक, नव श्रनुदिश और पांच अनुत्तर विमान कल्पातीत कहलाते हैं।

लौकान्तिक देवोंका निवास-

#### ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥

छौकान्तिक देव ब्रह्मछोक नामक पांचवें स्वर्गमें रहते हैं।

प्रश्न-यदि ब्रह्मलोकमें रहनेके कारण इनको लौकान्तिक कहते हैं तो ब्रह्मलोक-निवासी सब देवोंको लौकान्तिक कहना चाहिये।

उत्तर—लौकान्तिक यह यथार्थ नाम है और इसका प्रयोग महालोक निवासी सब देवोंके लिये नहीं हो सकता । लोकका श्रार्थ है बहालोक । बहालोकके अन्तको लोकान्त श्रीर लोकान्तमें रहनेवाले देवोंका नाम लौकान्तिक है। अथवा संसारको लोक कहते हैं। आँर जिनके संसारका श्रान्त समीप है उन देवोंको लौकान्तिक कहते हैं। लोकान्तिक देव स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य भव धारणकर मुक्त हो जाते हैं। अतः लोकान्तिक यह नाम सार्थक है।

#### लोकान्तिक देवोंके भेद-

### सारस्वतादित्यवह्वचरुणगर्दतीयतुषिताच्याबाधारिष्टाश्च ॥ २५ ॥

सारस्वत, त्रादित्य, बह्नि, अरुण, गर्दतीय, तुषित, श्रष्टयाद्याध और श्रदिष्ट ये श्राठ प्रकारके छोकान्तिक देव होते हैं।

जो चौद्द पूर्वके ज्ञाता हों वे सारस्वत कहलाते हैं। देवमाता अदितिकी सन्तानको आदित्य कहते हैं। जो विह्नके समान देदीप्यमान हों वे विह्न हैं। उदीयमान सूर्यके समान जिनकी कान्ति हो वे अरुण कहलाते हैं।

शब्दको गर्द और जलको तोय कहते हैं। जिनके मुखसे शब्द जलके प्रवाहकी तरह निकलें वे गर्दतीय हैं। जो संतुष्ट और विषय मुखसे परान्मुख रहते हैं वे तुपित हैं। जिनके कामादिजनित बाधा नहीं है वे अव्यावाध हैं। जो अकल्याण करने वाला कार्य नहीं करते हैं उनको अरिष्ट कहते हैं। सारस्वत आदि देवोंके विमान क्रमशः ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैर्कट्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशामें हैं। इनके अन्तरालमें भी दो दो दवोंके विमान हैं। सारस्वत और आदित्यके अन्तरालमें अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और विह्नके अन्तरालमें चन्द्राभ और सरयाभ,विह्न और अरुणके अन्तरालमें श्रेयस्वर और श्रेमंकर,अरुण और गर्दतीयके अन्तरालमें वृवभेष्ट और कामचर,गर्दतीय और तुपितके मध्यमें निर्माणरज और दिगन्तरक्षित, तुपित और अव्यावाधके मध्यमें श्रात्मरक्षित और सर्वरक्षित, अव्यावाध और अरिष्ट और सारस्वदके मध्यमें महत और वसु और अरिष्ट और सारस्वदके मध्यमें अपूर्व और विश्व रहते हैं।

सब लौकान्तिक स्वाधीन, विषय सुखसे परान्मुख, चौदह पूर्वके ज्ञाता और देवोंसे पूज्य होते हैं। ये देव तीर्थंकरोंके तपकल्याणकमें ही आते हैं।

लौकान्तिक देवोंकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ बीस है।

# विजय त्रादि विमानवासी देवोंकी संसारकी अवधि विजयादिषु द्विचरमा: ॥ २६ ॥

विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित विमानवासी श्राहमिन्द्र मनुष्यके दो भव धारणकर नियमसे मोक्ष चले जाते हैं। यहाँ मनुष्यभवकी श्रापेक्षासे इनको द्विचरम कहा है। कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यभविमें आयगा, पुनः वह मनुष्यभव समाप्त कर विजयादिमें ही उत्पन्न होगा। फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यभव धारणकर नियमसे मोच्च चला जायगा, इस प्रकार मनुष्यभवकी अपेक्षा दो भव और मनुष्यभवमें देव पर्यायको भी मिला देनेसे दो मनुष्यभव और एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमें उत्पन्न होनेवाले अहमिन्द्रोंके तीन भव और बाकी रह जाते हैं। लेकिन सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र एकभवावतारी होते हैं। वे मनुष्यका एक भव धारण करके ही मोक्ष चले जाते हैं।

#### तिर्यञ्जांका वर्णन-

### औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥

उपपाद जन्मवाले देव और नारकी तथा मनुष्योंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव तिर्येक्च हैं। तिर्येक्च सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हैं।

#### भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु-

### स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनमिताः ॥ २८ ॥

भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार श्रीर शेपके छह कुमारोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अढ़ाई पल्य,दो पल्य श्रीर डेढ़ पल्य है।

#### वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट श्रायु—

#### सौधमेंशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट श्रायु कुछ श्रधिक दो सागर है। 'अधिके' इस शब्दकी अनुवृत्ति सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त होती है। इसिलये सहस्रार तकके देवोंकी आयु कथित सागरोंसे कुछ अधिक होती है।

सौधर्म स्रोर ऐशान स्वर्गके पटलों भायुका वर्णन-प्रथम पटलमें ६६६६६६ करोड़ पल्य और इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागों में से दो भाग उत्कृष्ट आयु है। दूसरे पटलमें १३३३३३३ करोड़ पल्य तथा ३३३३३३३ पल्य स्रोर पल्यके तीन भागों में से एक भाग आयु है। तीसरे पटलमें हो कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। चौथे पटलमें २६६६६६६६ करोड़ पल्य तथा ६६६६६६६ पल्य और पल्यके तीन भागों में से दो भाग प्रमाण आयु हैं। पाँचवें पटलमें ३३३३३३३३ करोड़ पल्य तथा ३३३३३३३ पल्य और पल्यके तीन भागों में से एक भाग प्रमाण आयु है। छवें पटलमें चार कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। सातवें पटलमें ४६६६६६६ करोड़ पल्य तथा ६६६६६६६ पल्य और पल्यके तीन भागों में से दो भाग प्रमाण आयु है। आठवें पटलमें ५३३३३३३३ करोड़ पल्य और पल्यके तीन भागों में से दो भाग प्रमाण आयु है। आठवें पटलमें ५३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३३ पल्यकी आयु है। नोवें पटलमें छह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। न्यारहवें पटलमें ७३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३ अरोड़ पल्यकी आयु है। वारहवें पटलमें आठ कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। तेरहवें

पटलमें ८६६६६६६ करोड़ पत्य श्रीर ६६६६६६३ पत्यकी आयु है। चौदहवें पटलमें ९३३३२३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३६ पल्यकी आयु है। पन्द्रहवें पटलमें एक सागरकी त्रायु है। सोलहवें पटलमें एक सागर, ६६६६६६ करोड़ पल्य और ६६६६६६६ पल्यकी आय है। सम्रहवें पटलमें एक सागर, १३३३३३३ करोड़ पल्य श्रीर ३३३३३३६ पल्यकी आयु है। ऋठारहवें पटलमें बारह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। उन्नीसर्वे पटलमें १२६६६६६६ करोड़ पत्य और ६६६६६६६ पत्यकी आयु है। बीसवें पटलमें १३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३ पल्यकी आयु है। इक्कीसवें पटलमें चौरह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। बाईसवें पटलमें १४६६६६६६ करोड़ पल्य और ६६६६६६३ पल्यकी आयु है। तेईसर्वे पटलमें १५३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३-३३३ पल्यकी आयु है। चौबीसबें पटलमें सोलह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। पश्चीसबें पटलमें १६६६६६६६ करोड़ पल्य और ६६ ६६६६३ पल्यकी श्रायु है। ब्रब्बीसवें पटलमें १७३३३३३३ करोड़ पल्य ऋौर ३३३३३३३३ पल्यकी आयु है । सत्ताईसर्वे पटलमें श्राठारह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। अट्टाईसवें पटलमें १८६६६६६६ करोड़ पल्य और६६६६६-६६३ पल्यकी त्र्याय है। उनतीसवें पटलमें १९३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३३ पल्यकी आयु है। तीसवें पटलमें बीस कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। और इकतीसवें पटलमें कुछ अधिक दो सागरकी आय है।

#### सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३०।

सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें देवोंकी आयु कुछ श्रधिक सात सागर है। प्रथम पटलमें २६ सागर, द्वितीय पटलमें २९ सागर, तीसरे पटलमें ४६ सागर, चौथे पटलमें ४६ सागर, पाँचवें पटलमें ५४, छठवें पटलमें ६६ श्रोर सातवें पटलमें कुछ अधिक सात सागरकी श्रायु है।

### त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपश्चदश्वभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥

ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें दश सागरसे कुछ श्रधिक, लान्तव और कापिष्ट स्वर्गमें चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्रमें सोल्ह सागरसे कुछ अधिक, शतार और सहस्रारमें अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणतमें बीस सागर श्रोर श्रारण और अच्युतमें बाईस सागरकी उत्कृष्ट आयु है। इस सूत्रमें 'तु' शब्द यह बतलाता है कि पूर्वसूत्रके 'अधिके' शब्दकी अनुवृत्ति सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त हो होती है। अतः श्रागेके स्वर्गों में अप्य सागरोंसे कुछ अधिक नहीं है।

ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गके प्रथम पटलमें ७३ सागर,हितीय पटलमें ८६ सागर, तीसरे पटलमें ९३ सागर और चौथे पटलमें दश सागरसे कुछ अधिक त्राय है।

लान्तव श्रोर कापिष्ट स्वर्गके प्रथम पटलमें बारह सागर और दूसरे पटलमें कुछ अधिक चौदह सागरकी आयु है। शुक्र और महाशुक्रमें एक ही पटल है। शतार श्रीर सहस्रारमें भी एक ही पटल है।

आनत, प्राणत, त्रारण और अच्युत स्वर्गमें छह पटल हैं। प्रथम पटलमें सागरके तीसरे भागसे कुछ त्रधिक कम उन्नीस सागरकी आयु है। दूसरे पटलमें बीस सागर, तीसरे पटलमें २० सागर, चौथे पटलमें इकीस सागर, पाँचवें पटलमें २१ सागर और छठवें पटलमें बाईस सागरकी आयु है।

### आरणाच्युताद्र्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ ३२ ॥

आरण और अच्युत स्वर्गसे ऊपर नव भैवेयकोंमें, नव अनुदिशोंमें और विजय आदि विमानोंमें एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। सूत्रमें नव शब्दका महण यह बतलाता है कि प्रत्येक भैवेयकमें एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती है। 'विजयादिषु' में आदि शब्द के द्वारा नव अनुदिशोंका महण होता है।

इस प्रकार प्रथम प्रैवेयकमें तेईस सागर और नवमें प्रैवेयकमें इकतीस सागरकी द्यायु है। नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर द्यौर विजय आदि पाँच विमानोंमें तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट द्यायु है। सर्वार्थिसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं होती इस बातको बतलानेके लिये सूत्रमें सर्वार्थिसिद्धि शब्दको पृथक् रक्ला है। नव प्रैवेयकोंके नाम—१ सुदर्शन, २ त्रमोघ, ३ सुप्रबुद्ध, ४ यशोधर, ५ सुभद्र, ६ सुविशाल, ७ सुमनस, ८ सौमनस त्रीर ९ प्रीतिङ्कर।

स्वर्गों में जघन्य आयुका वर्णन-

### अपरा पल्योपममधिकम् ॥ ३३ ॥

सौधर्म श्रौर ऐशान स्वर्गके प्रथम पटलमें कुछ श्रधिक एक पत्यकी आयु है।

### परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥ ३४ ॥

पहिले पहिलेके पटल और स्वर्गांकी आयु आगे आगेके पटलों ऋौर स्वर्गांकी जघन्य आयु है। अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें जघन्य श्रायु है। इसी क्रमसे विजयादि चार विमानों तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये।

नारिकयोंकी जघन्य ऋायु—

### नार्काणाश्च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥

पहिले पहिलेके नरकोंकी उत्कृष्ट आयु दूसरे स्त्रादि नरकोंमें जघन्य आयु होती है। इस प्रकार दूसरे नरकमें जघन्य स्त्रायु एक सागर और सातवें नरककी जघन्य आयु बाईस सागरकी है।

### दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥

पहिले नरकमें जघन्य श्रायु दश हजार वर्षकी है। यह जघन्य आयु प्रथम पटलमें है। प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति नन्ने हजार वर्ष द्वितीय पटलकी जघन्य आयु है। इसी प्रकार आगेके पटलोंमें जघन्य आयुका क्रम समभ लेना चाहिये।

भवनवासियोंकी जघन्य आयु-

भवनेषु च ॥ ३७ ॥

भवनवासियोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है।

व्यन्तरोंकी जघन्य आयु-

व्यन्तराणाश्च ॥ ३८ ॥

व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है।

व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति— परा पल्योपममधिकम् ॥ ३९ ॥

व्यन्तर देवोंकी उत्क्रष्ट आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है। ज्योतिषी देवोंकी उत्क्रष्ट आयु—

ज्योतिष्काणाश्च ॥ ४०॥

ज्योतिषी देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु कुछ श्रधिक एक पल्यकी है।

ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु-

तदृष्टभागोऽपरा ॥ ४१॥

ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यके ऋाठवें भाग प्रमाण है ।

विशेष—चन्द्रमाकी एक पत्य और एक लाख वर्ष, सूर्यकी एक पत्य और एक हजार वर्ष, शुक्रकी एक पत्य और सौ वर्ष,बृहस्पतिकी एक पत्य, बुधकी आधा पत्य, नक्षत्रों की आधा पत्य और प्रकीर्णक ताराष्ट्रोंकी है पत्य उत्कृष्ट आयु है। प्रकीर्णक ताराष्ट्रोंकी छौर नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पत्यके छाठवें भाग (है पत्य) प्रमाण है और सूर्योदिकोंकी जघन्य छायु पत्यके चौथे भाग (है पत्य) प्रमाण है।

लौकान्तिक देवोंकी आयु—

### लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् ॥ ४२ ॥

समस्त छोकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागरकी है। इन देवोंमें जघन्य श्रौर उत्कृष्ट आयुका भेद नहीं है। सब छोकान्तिक देवोंके शुक्छ छेश्या होती है। इनके शरीरकी ऊँचाई पाँच हाथ है।

इस अध्यायमें देवोंके स्थान, भेद, सुख, स्थित आदि का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय समाप्त



\*

### पश्चम अध्याय

\*

### अजीव तत्त्वका वर्णन— अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्रलाः ॥ १ ॥

धर्म, ऋधर्म, ऋाकाश और पुद्रल ये चार द्रव्य अजीवकाय हैं। शरीरके समान प्रलय या पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्रव्योंको अजीवकाय कहा है। यद्यपि काल द्रव्य भी अजीव है लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण कालको इस सूत्रमें नहीं कहा है। काल द्रव्यके प्रदेश मोती के समान एक दूसरेसे पृथक् हैं। निश्चयनयसे एक पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है किन्तु उपचारसे एक पुद्गल परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा जाता है क्योंकि उसमें अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति है।

प्रश्न—'असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम' ऐसा आगे सूत्र है। उसीसे यह निश्चय हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। फिर इन द्रव्योंको बहुप्रदेशी बतलाने के लिये इस सूत्रमें काय शब्दका प्रहण क्यों किया ?

उत्तर—इस सूत्रमें काय शब्द यह सूचित करता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और आगेके सूत्रोंसे उन प्रदेशोंका निर्धारण होता है कि किस द्रव्यके कितने प्रदेश हैं। काल द्रव्यके प्रदेश प्रचयरूप नहीं होते हैं इस बातको बतलानेके लिये भी इस सूत्रमें काय शब्दका प्रहण किया है। 'श्रजीवकाय' इस शब्दमें अजीव विशेषण है और काय विशेष्य है। इसलिये यहाँ विशेषणविशेष्य समास हुआ है। किन्हीं दो पदार्थों में व्यभिचार (असम्बन्ध) होनेपर किसी एक स्थानमें उनके सम्बन्धको बतलानेके लिये विशेषणविशेष्य समास होता है। काल द्रव्य अजीव है लेकिन काय नहीं है, जीव द्रव्य काय है लेकिन अजीव नहीं हैं। श्रतः अजीव और कायमें व्यभिचार होनेके कारण विशेषणविशेष्य समास हो गया है।

#### द्रव्याणि ।। २ ॥

उक्त धर्म श्रादि चार द्रव्य हैं। जिसमें गुण और पर्याय पाये जाँय उनको द्रव्य कहते हैं।

नैयायिक कहते हैं कि जिसमें द्रव्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जब द्रव्यत्व और द्रव्य दोनोंकी प्रथक् प्रथक् सिद्धि हो तब द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ सम्बन्ध हो सकता है। लेकिन दोनोंकी प्रथक् प्रथक् सिद्धि नहीं है। और यदि दोनों की प्रथक् सिद्धि है तो विना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्रव्यत्वके सम्बन्ध माननेकी क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार गुणोंके समुदायको द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि गुण और समुदायमें अभेद मानने पर एक ही पदार्थ रहेगा और भेद मानने पर गुणोंकी कल्पना व्यर्थ है क्योंकि विना गुणोंके भी समुदाय सिद्ध है।

गुण श्रौर द्रव्यमें कथि द्वित् भेदाभेद माननेसे कोई दोष नहीं श्राता। गुण श्रौर द्रव्य पृथक् पृथक् उपलब्ध नहीं होते इसिलये उनमें श्रभेद है और उनके नाम, लक्षण, प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न हैं इसिलये उनमें भेद भी है।

पूर्व सूत्रमें धर्म आदि बहुत पदार्थ हैं इसिछये इस सूत्रमें धर्म आदिका द्रव्यके साथ

समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दको बहुवचन कहा है लेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य शब्द पुल्लिङ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शब्द सदा नपुंसक लिङ्ग है।

#### जीवाश्रा। ३।।

जीव भी द्रव्य है। आगे कालको भी द्रव्य बतलाया है। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाल, पुदुगल, जीव और काल ये छह द्रव्य हैं।

प्रश्त—आगे 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' इस सूत्रमें द्रव्यका लक्षण वतलाया है। इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य हैं। फिर यहाँ द्रव्योंकी गणना करना ठीक नहीं है ?

उत्तर—यहाँ द्रव्योंकी गणना इसलिये की गई है कि द्रव्य छह ही हैं। अन्य लोगोंके द्वारा मानी गयी द्रव्यकी संख्या ठीक नहीं है।

नैयायिक पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा स्रौर मन ये नव द्रव्य मानते हैं। यह संख्या ठीक नहीं हैं; पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मनका पुद्गल द्रव्यमें अन्तर्भाव हो जाता है।

जिनेन्द्र देवने पुद्गल द्रव्यके छह भेद चतलाए हैं — अतिस्थूल, स्थूलस्थूल, स्थूल-सूद्दम, सूद्दमस्थूल, सूक्ष्म श्रीर सूद्दमस्द्रम। इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं — पृथिवी, जल, छाया, नेत्रके सिवाय शेष चार इन्द्रियोंके विषय, कर्म और परमासु।

प्रश्न - पुद्गलद्रव्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाये जाते हैं। वायु और मनमें रूप स्थादि नहीं हैं। अतः पुद्गलमें इनका अन्तर्भाव कैसे होगा ?

उत्तर—वायुमें भी रूप आदि चारों गुण पाये जाते हैं । वायुमें नैयायिक के मतके अनुसार स्पर्श हैं ही और स्पर्श होनेसे रूपादि गुणोंको भी मानना पड़ेगा। जहाँ स्पर्श हैं वहाँ रोप गुण होना ही चाहिए। ऐसा भी कहना ठीक नहीं कि वायुमें रूप है तो वायुका प्रत्यक्ष होना चाहिये; क्योंकि परमाणुमें रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी प्रकार जल, अग्नि श्रादिमें स्पर्श आदि चारों गुगा पाये जाते हैं । चारोंका परस्पर श्राविनाभाव है।

मनके दो भेद हैं-द्रव्यमन और भावमन। द्रव्यमनका पुद्गलमें और भावमनका जीवमें अन्तर्भाव होता है। द्रव्यमन रूपादियुक्त होनेसे पुद्गलद्रव्यका विकार है। द्रव्यमन आनो-प्योगका कारण होनेसे रूपादि युक्त (मूर्त) है। शब्द भी पौद्गल्कि होनेसे मूर्त ही है अतः नैयायिकका ऐसा कहना कि जिस प्रकार शब्द अमूर्त होकर आनोपयोगमें कारण होता है उसी प्रकार द्रव्यमन भी अमूर्त होकर आनोपयोगमें कारण हो जायगा ठीक नहीं है।

प्रत्येक द्रव्यके पृथक् पृथक् परमासुमानना भी ठीक नहीं है। जलके परमासु पृथिवी-रूप भी हो सकते हैं और पृथिवीके परमासु जलरूप भी। जिस प्रकार वायु आदिका पुद्गलमें अन्तर्भाव हो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव हो जाता है; क्योंकि सूर्यके उदयादिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिमें पूर्व त्रादि दिशाका व्यवहार किया जाता है।

#### नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

जीव द्यादि सभी द्रव्य नित्य, अविश्वित और अरूपी हैं। ये द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं इसिलये नित्य हैं। इनकी संख्या सदा छह ही रहती है अथवा ये कभी भी अपने अपने प्रदेशोंको नहीं छोड़ते हैं इसिलये अविश्वित हैं। द्रव्यों में नित्यत्व ,और अविश्वित व द्रव्यनयकीं अपेक्षासे हैं। इन द्रव्यों में रूप, रस आदि नहीं पाये जाते इसिलये अरूपी हैं।

#### रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

पुद्गल द्रव्य में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाये जाते हैं ।इसिछये पुद्गल द्रव्य रूपी है । जिसमें पूरण श्रौर गलन हो वह पुद्गल है । पुद्गलके परमाणु,स्कन्ध आदि श्रनेक भेद हैं इसिलये सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग किया है ।

#### आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥

आकाश पर्यन्त अर्थात् धर्म, अधर्म और अ।काश—ये तीन द्रव्य एक एक हैं। जीव या पुद्गलकी तरह अनेक नहीं है।

प्रश्त-'आ आकाशादेकेंकम्' ऐसे लघु सूत्रसे ही काम चल जाता किर व्यर्थ ही द्रव्य शब्दका ग्रहण क्यों किया ?

उत्तर-उक्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा एक एक हैं लेकिन क्षेत्र श्रीर भावकी अपेक्षा असंख्यात और श्रनन्त भी हैं इस बातको बतलानेके लिये सूत्रमें द्रव्य शब्दका महण आवश्यक है।

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

धर्म, ऋधर्म और आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको क्रिया कहते हैं। इस प्रकारकी क्रिया इन द्रव्योमें नहीं पाई जाती इसलिये ये निष्क्रिय हैं।

प्रश्त-यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उत्पत्ति क्रियापूर्वक होती है। उत्पत्तिके अभावमें विनाश भी संभव नहीं है। अतः धर्म आदि द्रव्योंका उत्पाद-ज्यय और ध्रोव्य युक्त कहना ठीक नहीं हैं ?

उत्तर—यद्यपि धर्म आदि द्रव्योंमें कियानिमित्तक उत्पाद नहीं है फिर भी इनमें दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है।

स्वितिमित्त और परप्रत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद धर्म आदि द्रव्योंमें होता रहता है। इन द्रव्योंके अनन्त ऋगुरुलघु गुणोंमें छह प्रकारकी बृद्धि और छह प्रकारकी हानि स्वभावसे ही होती रहती है यही स्वितिमित्तक उत्पाद और व्यय है। मनुष्य ऋदिकी गिति, स्थिति और अवकाशदानमें हेतु होनेके कारण धर्म आदि द्रव्योंमें परप्रत्ययापेक्ष उत्पाद और विनाश:भी होता रहता है। क्योंकि क्षण क्षणमें गित ऋदिके विषय भिन्न भिन्न होते हैं और विषय भिन्न होनेसे उसके कारणको भी भिन्न होना चाहिये।

प्रश्न-किया सहित जलादि ही मछली आदिकी गति त्र्यादिमें निमित्ता होते हैं। धर्म

आदि निष्क्रिय द्रव्य जीवादिकी गति आदिमें हेतु कैसे हो सकते हैं?

उत्तर—ये द्रव्य केवल जीवादिकी गति आदिमें सहायक होते हैं, प्रेरक नहीं। जैसे चक्षु रूपके देखनेमें निमित्त होता है लेकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेरणा नहीं करता। इसल्यिये धर्म त्रादि द्रव्योंको निष्क्रिय होनेपर भी जीवादिकी गति आदिमें हेतु होनेमें कोई विरोध नहीं है।

जीव श्रौर पुद्गलको छोड़कर शेप चार द्रव्य सिक्रय हैं।

#### द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या-

### असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेंकजीवानाम् ॥ = ॥

धर्म, अधर्म और एकजीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं। जितने आकाशदेशमें एक

पुद्रल परमाणु रह सकता है उतने आकाश देशको प्रदेश कहते हैं। असंख्यातके तीन भेद हैं—जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट । उनमेंसे यहाँ अजघन्योत्कृष्ट लिया गया है। धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाशमें व्याप्त है। एक जीव लोकाकाश प्रमाण प्रदेशवाला होने पर भी प्रदेशोंमें संकोच और विस्तारकी अपेक्षा स्वकर्मानुसार प्राप्त शरीरप्रमाण ही रहता है। लोकपूरणसमुद्धातके समय जीव पूरे लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है। जिस समय जीव लोकपूरणसमुद्धात करता है उस समय मेहके नीचे चित्रवक्र पटलके मध्यमें जीवके आठ मध्य प्रदेश रहते हैं और रोप प्रदेश पूरे लोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं। दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकपूरणकी अपेक्षा चार समय प्रदेशोंके विस्तारमें और चार समय संकोचमें इस प्रकार लोकपूरणसमुद्धात करनेमें आठ समय लगते हैं।

#### आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

आकाश द्रव्यके स्थानन्त प्रदेश हैं। पर लोकाकाशके स्थसंख्यात ही प्रदेश हैं। संख्येयासंख्येयाश्च पुद्रज्ञानाम् ॥ १० ॥

पुद्गल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात छोर श्वनन्त प्रदेश है। सुत्रमें 'च' शब्दसे अनन्तका ग्रहण किया गया है। श्वनन्तके तीन भेद हैं—परीतान्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त। यहाँ तीनों अनन्तोंका महण किया है। किसी द्रश्यापुक श्वादि पुद्गलके संख्यात प्रदेश होते हैं। दो अणुसे अधिक श्वोर डेड़ सो अंक प्रमाण पर्यन्त पुद्गल परमाणुओंके समूहको संख्यातप्रदेशी स्कंध कहते हैं। लोकाकाशके प्रदेश प्रमाण परमाणुओंवाला स्कन्ध श्वसंख्यात प्रदेशी होता है। इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंख्यात संख्यात प्रदेशवाला, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाला और कोई अनन्तानन्त प्रदेशवाला भी होता है।

प्रश्न—लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं फिर वह अनन्त श्रौर अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्रगल द्रव्यका आधार कैसे हा सकता है ?

उत्तर—पुद्गल परमाणुओं में सूक्ष्म परिणमन होनेसे और अव्याहत अवगाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु रह सकते हैं।

#### नाणोः ॥ ११ ॥

परमाणु के दो श्रादि प्रदेश नहीं होते हैं। परमाणु एकप्रदेशी ही होता है। सबसे छोटे हिस्सेका नाम परमाणु है। श्रातः परमाणुके भेद या प्रदेश नहीं हा सकते। परमाणुसे छोटा श्रीर श्राकाशसे बड़ा कोई नहीं है। अतः परमाणुके प्रदेशों में भेद नहीं डाला जा सकता।

#### द्रव्योंके रहनेका स्थान-

### लोकाकाशेऽवगाहः॥ १२॥

जीव श्रादि द्रव्योंका अवगाह (स्थान) लोकाकाशमें है। लोकाकाश श्राधार श्रीर जीवादि द्रव्य आधेय हैं। लेकिन लोकाकाशका अन्य कोई आधार नहीं है वह अपने ही आधार है।

प्रश्न—जैसे लोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं है उसी प्रकार धर्मादि द्रव्योंका भी दूसरा आधार नहीं होना चाहिये अथवा धर्मादिके आधारकी तरह आकाशका भी दूसरा आधार होना चाहिये ?

हत्तर—आकाशसे श्रधिक परिमाण वाला श्रर्थात् बड़ा दूसरा कोई द्रच्य नहीं है जो आकाशका आधार हो सके श्रतः आकाश किसीका आध्य नहीं हो सकता। श्राकाश भी उपवहार नयकी अपेक्षा धर्मादि द्रच्योंका श्राधार माना गया है। निश्चय नयसे तो सब द्रच्य श्रपने अपने आधार हैं। श्राकाश श्रीर अन्य द्रच्योंमें आधार-आध्य सम्बन्धका तालर्य यही है कि श्राकाशसे बाहर अन्य द्रच्य नहीं है। एवम्भूत नयकी अपेक्षा तो सभी द्रच्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं। एवम्भूत अर्थात् निश्चयनय। परमात्मप्रकाश (१।५) में सिद्धोंको स्वात्मनिवासी ही वतलाया है।

प्रश्न—श्राधार और श्रावेय पूर्वापर कालभावी होते हैं। जैसे घड़ा पहिले रखा हुश्रा है श्रोर उसमें वेर आदि पीछे रख दिए जाते हैं। आकाश और धर्माद द्रव्य समकालभावी हैं इसलिये इनमें व्यवहारनयसे भी श्राधार-आवेयसम्बन्ध नहीं बन सकता ?

उत्तर—कहीं कहीं समकालभावी पदार्थों में भी आधार-श्राधेय सम्बन्ध पाया जाता है जैसे घट खोर घटके रूपादिकमें। इसी प्रकार समकालभावी खाकाश और धर्मादि द्रव्योंमें उक्त सम्बन्ध है।

लोक और अलोकका विभाग धर्म और अधर्म द्रव्यके सङ्कावसे होता है। यदि धर्म और अधर्म द्रव्य न होते तो जीव और पुद्गलकी जहाँ कि धर्म और अधर्म द्रव्य है वह लोक और उसके बाहर अलोक गति और स्थितिके अभाव होजानेसे लोकालोकका विभाग भी न होता।

### धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

धर्म और श्रधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाशमें तिलमें तैलकी तरह व्याप्त हैं। इसमें अवगाहन शक्ति होनेसे परस्परमें व्याघात नहीं होता है।

प्रश्न—अलोकाकाशमें अधर्म द्रव्य न होने से श्राकाशकी स्थित और काल द्रव्य न होनेसे आकाशमें परिणमन कीसे होता है ?

डत्तर—जैसे जलके समीप स्थित उच्च लोहेका गोला एक ओरसे जलको खींचता है लेकिन जल पूरे लोह पिण्डमें व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार लोकके अन्तभागके निकटका अलोकाकाश अधर्म और काल द्रव्यका स्पर्श करता है श्रोर उस स्पर्शके कारण समस्त अलोका-काशकी स्थिति और उसमें परिवर्तन होता है ।

### एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

पुद्गल द्रव्यका अवगाह लोकाकाशके एक प्रदेशको त्रादि लेकर असंख्यात प्रदेशोंमं यथायोग्य होता है। आकाशके एक प्रदेशमें एक प्रमाणुसे लेकर असंख्यात और अनन्त प्रमाणुओं के स्कन्धका अवगाह हो सकता है। इसी प्रकार आकाशके दो, तीन आदि प्रदेशोंमें भी पुद्गल द्रव्यका अवगाह होता है।

प्रश्न—धर्म श्रोर श्रधर्म द्रव्य श्रमूर्त हैं इसिलये इनके अवगाहमें कोई विरोध नहीं है लेकिन अनन्त प्रदेशवाले मूर्त पुद्गलस्कन्धका असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशमें अवगाह कैसे हो सकता है ?

उत्तर-सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्त परमाणुवाला पुद्रलस्कन्ध रह सकता है। जैसे एक कोठेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश एक साथ रहता है। इस विषयमें आगम प्रमाण भी है। प्रवचनसारमें कहा है—िक सूक्ष्म, बादर और नाना प्रकारके अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्धोंसे यह लोक ठसाठस भरा है।

इस विषयमें रुई की गांठ का रष्टान्त भी उपयुक्त है। फैली हुई रुई अधिक क्षेत्रको घेरती है जब कि गांठ बाँधनेपर अल्पक्षेत्रमें आ जाती है।

### असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५॥

जीवोंका अवगाह छोकाकाशके असंख्यातवें भागसे छेकर समस्त छोकाकाशमें है। छोकाकाशके असंख्यात भागोंमें से एक, दो, तीन आदि भागोंमें एक जीव रहता है और छोकपुरणसमुद्धातके समय वही जीव समस्त छोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है।

प्रश्न-यदि छोकाकाशके एक भागमें एक जीव रहता है तो एक भागमें द्रव्य प्रमाणसे

शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि कैसे रह सकती हैं ?

उत्तर—सूद्रम और बादरके भेदसे जीवोंका एक श्रादि भागोंमें अवगाह होता है। अनेक बादर जीव एक स्थानमें नहीं रह सकते क्योंकि वे परस्परमें प्रतिघात (बाधा) करते हैं, लेकिन परस्परमें प्रतिघात न करनेके कारण एक निगोद जीवके शरीरमें अनन्तानन्त सूद्रम जीव रहते हैं। बादर जीवोंसे भी सूक्ष्म जीवोंका प्रतिघात नहीं होता है।

असंख्यातप्रदेशी जीव लोकके असंख्यातवें भागमें कैसे रहता है-

### प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

दीपकके प्रकाशकी तरह जीव प्रदेशोंके संकोच श्रौर विस्तारकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें आदि भागोंमें रहता है। दीपकको यदि खुले मैदानमें रक्खा जाय तो उसका प्रकाश दूर तक होगा। उसी दीपकको कोटेमें रखनेसे कम प्रकाश श्रौर घड़ेमें रखनेसे और भी कम प्रकाश होगा। इसी प्रकार जीव भी अनादि कामण शरीरके कारण छोटा और बड़ा शरीर धारण करता है और जीवके प्रदेश संकोच और विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो जाते हैं। लघु शरीरमें प्रदेशोंका संकोच श्रौर बड़ शरीरमें प्रदेशोंका विस्तार हो जाता है लेकिन जीव वही रहता है जैसे हाथी और चींटीके शरीरमें।

एक प्रदेशमें स्थित होनेके कारण यद्यपि धर्म छादि द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं लेकिन छापने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते इसिछये उनमें संकर या एकत्व दोप नहीं हो सकता। पञ्चास्तिकायमें कहा भी है कि—"ये द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेमें मिछते हैं, प्रस्परको अवकाश देते हैं लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते।"

#### धर्म और अधर्म द्रव्यका उपकार---

### गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

एक देशसे देशान्तरमें जाना गति है। ठहरना स्थिति है। जीव श्रोर पुद्गलोंको गमन करनेमें सहायता देना धर्म द्रव्यका उपकार श्रोर जीव तथा पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायता देना अधर्म द्रव्यका उपकार है। यद्यपि उपकार दो हैं लेकिन उपकार शब्दको सामान्य-वाची होनेसे सूत्रमें एकवचनका ही प्रयोग किया है।

प्रश्न--सूत्रमें उपग्रह शब्द व्यर्थ है क्योंकि उपकार शब्दसे ही प्रयोजन सिद्ध हो

जाता है इसलिये 'गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकारः' ऐसा सूत्र होना चाहिये ।

उत्तर--यदि सूत्रमें उपप्रह शब्द न हो तो जिस प्रकार धर्म द्रव्यका उपकार गति और अधर्म द्रव्यका उपकार स्थिति है एसा क्रमसे होता है उसी प्रकार जीवोंके गमनमें सहायता करना धर्म द्रव्यका उपकार और पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायता देना अधर्म द्रव्यका उपकार है ऐसा विपरीत अर्थ भी हो जाता। श्रतः इस भ्रमको दूर करनेके लिये सूत्रमें उपग्रह शब्दका होना आवश्यक है।

प्रश्न--धर्म और अधर्म द्रव्यका जो उपकार बतलाया है वह आकाशका ही उपकार है क्योंकि श्राकाशमें ही गति और स्थिति होती है।

उत्तर—आकाश द्रव्यका उपकार द्रव्योंको अवकाश देना है। इसिलये गित और स्थितिको स्थाकाशका उपकार मानना ठीक नहीं है। एक द्रव्यके स्रमेक प्रयोजन मानकर यदि धर्म स्थीर अधर्म द्रव्यका स्थितित्व स्वीकार न किया जाय तो लोक और स्रलोकका विभाग नहीं हो सकेगा। इन्हीं दो द्रव्यों के कारण ही यह विभाग बन पाता है।

प्रश्न-धर्म और अधर्म द्रव्यका प्रयोजन पृथिवी, जल आदिसे ही सिद्ध हो जाता है इसिटिये इनके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर—पृथिवी, जल आदि गति श्रौर स्थितिके विशेष कारण हैं। लेकिन इनका कोई साधारण कारण भी होना चाहिये। इसलिये धर्म श्रौर श्रधर्म द्रव्यका मानना श्रावश्यक हैं क्योंकि ये गति और स्थितिमें सामान्य कारण होते हैं।

धर्म ऋोर अधर्म द्रवय गति ओर स्थितिमें प्रेरक नहीं होते किन्तु सहायक मात्र होते हैं अतः ये परस्परमें गति और स्थितिका प्रतिबन्ध नहीं कर सकते।

प्रश्न—धर्म श्रीर अधर्म द्रव्यकी सत्ता नहीं है क्योंकि इनकी उपलब्ध नहीं होती है। उत्तर—ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस वस्तुकी प्रत्यक्षसे उपलब्धि हो वही वस्तु सत् मानी जाय। सब मतावलम्बी प्रत्यक्ष श्रोर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके पदार्थोंको मानते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे यद्यपि हम लोगोंको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं लेकिन सर्वज्ञ तो इनका प्रत्यक्ष करते हो हैं। शुतज्ञानसे भी धर्म और अधर्म द्रव्यकी उपलब्धि होती है।

#### आकाशका उपकार-

#### आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

समस्त द्रव्योंको अवकाश देना आकाशका उपकार है।

प्रश्न—कियावाले जोव श्रौर पुद्गलोंको अवकाश देना तो ठीक है लेकिन निष्क्रिय धर्मीद द्रव्योंको अवकाश देना तो संभव नहीं है।

उत्तर—पद्मिष धर्म आदिमें अवगाहन किया नहीं होती है लेकिन उपचारसे वे भी अवगाही कहे जाते हैं। धर्म आदि द्रव्य लोकाकाशमें सर्वत्र व्याप्त हैं इसल्यि व्यवहारनयस इनका अवकाश मानना उचित ही है।

प्रश्न—यदि श्राकाशमें अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवालमें गाय आदिका और वस्रमें पत्थर आदिका भी प्रवेश हो जाना चाहिये।

उत्तर—स्थूल होनेके कारण उक्त पदार्थ परस्परका प्रतिघात करते हैं। यह आकाश का दोष नहीं हैं किन्तु उन्हीं पदार्थोंका है। सूक्ष्म पदार्थ परस्परमें अवकाश देते हैं इसलिये प्रतिघात नहीं होता। इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि अवकाश देना पदार्थोंका काम है आकाशका नहीं, क्योंकि सब पदार्थों को अवकाश देनेवाला एक साधारण कारण आकाश मानना आवश्यक है।

यद्यपि श्रालोकाकाशमें अन्य ट्रव्य न होनेसे आकाशका त्रवकाशदान लक्षण वहाँ नहीं बनता लेकिन अवकाश देनेका स्वभाव वहाँ भी रहता है इसल्प्रिये आलोकाकाश श्रवकाश न दने पर भी आकाश ही है।

#### पुद्गल द्रव्यका उपकार—

### शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं।

शरीर विशीर्ण होनेवाले होते हैं। औदारिक, बैक्रियिक, आहारक,तेजस और कार्मण ये पाँच शरीर पुद्गलसे बनते हैं। श्रात्माके परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणत हो जाते हैं श्रीर कर्मोंसें औदारिक आदि शरीरोंकी उत्पत्ति होती है इसिक्टये शरीर पौद्गिक्तिक हैं।

प्रश्न-कार्मण शरीर अनाहारक होनेसे पौद्गिलक नहीं हो सकता।

उत्तर—यद्यपि कार्मण शरीर श्रनाहारक है लेकिन उसका विपाक गुड़ कांटा श्रादि मूर्तिमान् द्रव्यके सम्बन्ध होने पर होता है इसलिये कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही है।

वचन के दो भेद हैं — द्रव्यवचन और भाववचन । वीर्यान्तराय, मित और श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर और अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदय होनेपर भाववचन होते हैं इसिलये पुद्गलके आश्रित होनेसे पौद्गलिक हैं। भाव वचनकी सामर्थ्यसे युक्त आत्माके द्वारा प्रेरित होकर जो पुद्गल परमाणु वचनरूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्य वचन हैं। द्रव्य वचन श्रोत्रेन्द्रियके विषय होते हैं।

प्रश्न-वचन श्रमूर्त हैं अतः जनको पौद्गलिक कहना ठीक नहीं है।

उत्तर—वचन अमृतं नहीं है किन्तु मूर्त हैं और इसी छिये पौद्गलिक भी हैं। शब्दोंका मूर्तिमान् द्रव्यकण के द्वारा प्रहण होता है, दीवाछ आदि मूर्तिमान् द्रव्यक द्वारा शब्दका अवरोध देखा जाता है, तीव्र भेरी आदिके शब्दोंके द्वारा मन्द मन्छर आदिके शब्दोंका व्याघात होता है, मूर्त वायुके द्वारा भी शब्दका व्याघात होता है। विपरीत वायु चलनेसे शब्द अपने अनुकूल देशमें नहीं पहुंच पाता, इन सब कारणोंसे शब्दमें मूर्तत्व सिद्ध होता है। मूर्त द्रव्यके द्वारा प्रहण, अवरोध, अभिभव आदि अमूर्त वस्तुमें नहीं हो सकते।

मनके भी दो भेद हैं द्रव्यमन और भावमन। ज्ञानावरण और धीर्यान्तरायके क्षयोप-शम होने पर और अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उद्य होने पर गुण और दोर्पोके विचार करनेमें समर्थ आत्माके उपकारक जो पुद्गल मन रूपस परिणत होते हैं वे द्रव्यमन हैं। भावमन लिंध और उपयोगहृप होता है और द्रव्यमनके आश्रित होनेसे पौद्गालक है।

प्रश्न—मन अगुमात्र श्रोर रूपादि गुणोंसे रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको पोदगछिक कहना ठीक नहीं है।

उत्तर — यदि मन अणुमात्र है तो इन्द्रिय और श्रात्मास उसका सम्बन्ध है या नहीं ? यदि सम्बन्ध नहीं है; तो वह श्रात्माका उपकारक नहीं हो सकता। और आत्माक साथ मनका सम्बन्ध है, तो एक देशमें ही सम्बन्ध हो सकेगा, तब अन्य देशोंमें वह उपकारक नहीं हो सकेगा। अदृष्टके कारण अलातचक्रकी तरह मनका श्रात्माक सब प्रदेशोंमें परिश्रमण मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि आत्मा और श्रदृष्ट नैयायिक मतके अनुसार स्वयं क्रिया-रहित हैं श्रतः वे मनकी क्रियामें भी कारण नहीं हो सकते। क्रियावान् वायु आदिके गुणही अन्यत्र क्रियाहेतु हो सकते हैं।

ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होने पर ओर अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदय होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकलती है उसको प्राण और जो वायु बाहरसे शरीरके भीतर जाती है उसको श्रपान कहते हैं। मन और प्राणापानका भी मूर्त द्रव्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता है इसिल्ये ये भी मूर्त हैं। बिजलीके गिरनेसे मनका प्रतिघात और मिदरा आदिसे अभिभव देखा जाता है। हाथ आदिसे मुखको बन्द कर देने पर प्राणापानका प्रतिघात और गलेमें कफ अटक जाने पर श्वासोच्छ्वासका श्रभिभव भी देखा जाता है।

प्राणापान कियाके द्वारा जीवका श्रस्तत्व सिद्ध होता है। शरीरमें जो श्वासोच्छ्वास किया होती है उसका कोई कत्ती अवश्य होना चाहिये क्योंकि कर्ताके बिना किया नहीं हो सकती और जो श्वासोच्छ्वास कियाका कर्ता है वही जीव है।

उक्त शरीर आदि पुद्गलके उपकार जीवके प्रति हैं।

### सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

सुख, दुःख, जीवित श्रोर मरण यं भी जीवके प्रति पुद्गलके उपकार हैं। साता वेदनीयके उदयसे सुख और असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता है। आयु कर्मके उदयसे जीवन और आयु कर्मके विनाशसे मरण होता है। सुख आदि मूर्त कारणके होने पर होते हैं इसलिये ये पौद्गलिक हैं।

सूत्रगत उपग्रह शब्द इस बातको सूचित करता है कि पुद्गलका पुद्गलके प्रति भी उपकार होता है। जैसे काँसेका वर्तन भस्मसे साफ हो जाता है, मैला जल फिटकरी आदिसे स्वच्छ हो जाता है खौर गरम लोहा जलसे टंडा हो जाता है। सूत्रगत 'च' शब्द यह सूचित करता है कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्गलके उपकार हैं।

जीवका उपकार-

### परस्परोपग्रही जीवानाम् ॥ २१ ॥

जीव परस्पर उपकार करते हैं जैसे पिता पुत्र, स्वामी-सेवक और गुरु-शिष्य आदि। स्वामी धनादिके द्वारा सेवकका और सेवक अनुकूछ कार्यके द्वारा स्वामीका उपकार करता है। गुरु शिष्यको विद्या देता है तो शिष्य शुश्रूपा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता है। सूत्रगत उपग्रह शब्द सुचित करता है कि सुख, दुःख, जीवित और मरण द्वारा भी जीव परस्पर उपकार करते हैं।

#### कालका उपकार---

#### वतनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

वर्तना, परिणाम, क्रिया,परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार हैं। कहीं 'वर्तना परिणामः क्रिया'इन तीनों पदोंमें स्वतन्त्र विभक्तियाँ भी देखी जाती हैं। कहीं 'वर्तनापरिणाम-क्रियाः' ऐसा समस्त पद उपलब्ध होता है। सब पदार्थों में स्वभावसे ही प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता है लेकिन उस परिवर्तनमें जो बाह्य कारण है वह परमाणुरूप कालद्रव्य है। कालद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले परिवर्तन का नाम वर्तना है। वर्तनासे कालद्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। चावलोंको वर्तन में अग्निपर रखनेके कुछ समय बाद ओदन (भात) बन कर तैयार हो जाता है। चावलोंसे जो ओदन बना वह एक समयमें और एक साथ ही नहीं बना किन्तु चावलों परियेक समय सूद्म परिणमन होते होते अन्तमें स्थूल परिणमन दृष्टिगोचर होता है। यदि प्रति समय सूद्म परिणमन न होता तो स्थूल परिणमन भी नहीं हो सकता था। अतः चावलोंमें जो प्रति समय परिवर्तन हुआ वह काल रूप बाह्य कारणकी

अपेक्षासे ही हुआ। इसी प्रकार सब पदार्थों में परिणमन काल द्रव्यके कारण ही होता है। कालद्रव्य निष्क्रिय होकर भी निमित्तमात्रसे सब द्रव्यों की वर्तना (क्रिया) में हेतु होता है।

एक पर्यायकी निवृत्ति होकर दूसरे पर्यायकी उत्पत्ति होनेका नाम परिणाम है। जीवका परिणाम कोध, मान, माया लोभादि,है। पुद्गलका परिणाम वर्णादि है। धर्म,अधर्म औ आकाशका परिणाम अगुरुलघु गुर्णोकी वृद्धि हानिसे होता है।

हलन-चलन का नाम किया है। कियाके दो भेद हैं--प्रायोगिकी खौर वैस्रसिकी। शकट (गाड़ी) ख्रादिमें किया दूसरों द्वारा होती है। इसको प्रायोगिकी किया कहते हैं। मेध आदिमें किया स्वभावसे ही होती है। इसको वैस्रसिकी किया कहते हैं

छोटे और बड़ेके व्यवहारको परत्वापरत्व कहते हैं। क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे परत्वापरत्व व्यवहार होता है लेकिन यहाँ कालका प्रकरण होनेसे कालकृत परत्वापरत्वका ही प्रहण किया गया है। कालकृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती और व्रतादि गुणोंसे रिहत वृद्ध चाण्डालको बड़ा और दूर देशवर्ती व्रतादिगुणोंसे सम्पन्न ब्राह्मण बालकको छोटाकहते हैं।

परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व, आवली, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवहारकाल है। सूर्योदिकी क्रियासे जो समय, आवली श्वादिका व्यवहार होता है वह व्यवहार कालकृत है। एक पुद्गल परमाणुको श्वाकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेमें जो काल लगता है उसका नाम समय है और उस समयका कारण मुख्य काल है। व्यवहारमें भूत, भविष्यत् आदि व्यवहार मुख्यत्या होते हैं।

यद्यपि परिणाम आदि वर्तनाके ही विशेष या भेद हैं लेकिन काल द्रव्यके मुख्य और व्यवहार ये दो भेद बतलानेके लिये सबका महण किया गया है। मुख्यकाल वर्तना रूप है। और व्यवहारकाल परिणाम, क्रिया और परत्वापरत्वरूप है।

#### पुद्गलका स्वरूप—

### स्पर्धरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

पुद्गलमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं। कोमल, कठोर, हलका, भारी, शीत, उष्ण, स्निष्ध और रूक्ष ये स्पर्शके आठ भेद हैं। खट्टा, मीठा, कड़आ, कपायला और चरपरा ये रसके पाँच भेद हैं, लवण रसका सभी रसों में अन्तर्भाव है। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये गन्धके दो भेद हैं। काला, नीला, पीला, लाल और सफेद ये वर्णके पाँच भेद हैं। इनके भी संख्यात, असंख्यात और अनन्त उत्तर भेद होते हैं। जिन अग्नि आदिमें रस आदि प्रकट नहीं हैं वहाँ स्पर्शकी सत्ताद्वारा शेषका अनुमान कर लेना चाहिए।

यद्यपि "रूपिणः पुद्गलाः" इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुद्गलके रूप रसादि वाले स्वरूपका ज्ञान हो जाता है लेकिन वह सूत्र पुद्गलको रूप रिहत होनेकी आशंकाके निवारणके लिये कहा गया था। 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रसे पुद्गलमें भी श्ररूपित्वकी आशंका थी। अतः यह सूत्र पुद्गलका पूर्ण स्वरूप बतलानेके लिये हैं, निरर्थक नहीं है।

#### पुदुगलकी पर्यायें--

### शब्दबन्धसौदम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमञ्जायात्रपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

पुद्गल द्रव्यमें शब्द, बन्ध, सूद्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, छाया, तम, आतप चौर उद्योत रूपसे परिणमन होता रहता है अर्थात् ये पुद्गलकी पर्यायें हैं। शब्दके दो भेद हैं– भाषारूप और अभाषारूप । भाषारूप शब्दके भी दो भेद हैं अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । अक्षरात्मक शब्द संस्कृत और असंस्कृतके भेदसे आर्य और म्लेच्छोंके व्यवहारका हेतु होता है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीवों में ज्ञानातिशयको प्रतिपादन करनेवाला अनक्षरात्मक शब्द है । एकेन्द्रियादिकी अपेक्षा दो इन्द्रिय आदिमें ज्ञानातिशय है । एकेन्द्रियमें तो ज्ञानमात्र है । अतिशय ज्ञानवाले सर्वज्ञके द्वारा एकेन्द्रियादिका स्वकृत वताया जाता है ।

कोई छोग सर्वज्ञके शब्दोंको अनक्षरात्मक कहते हैं छेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अनक्षरात्मक शब्दसे ऋर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। सब भाषात्मक शब्द पुरुषक्रत होनेसे प्रायोगिक होते हैं।

अभापात्मक शब्दके दो भेद हैं—प्रायोगिक श्रौर बैस्नसिक। प्रायोगिकके चार भेद हैं—तत, वितत, घन श्रौर सुपिर। चमड़े के ताननेसे पुष्कर, भेरी, दुन्दुभि श्रादि बाजोंसे उत्पन्न होने वाले शब्दको तत कहते हैं। तन्त्रीके कारण बीणा आदिसे होनेवाला शब्द वितत है। किन्नरोंके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है। घण्टा, ताल आदिसे उत्पन्न होने वाला शब्द घन है। बाँस, शंख श्रादिसे उपन्न होनेवाला शब्द सुपिर है। मेघ, विद्युत आदिसे उत्पन्न होनेवाला शब्द सुपिर है। मेघ, विद्युत आदिसे उत्पन्न होनेवाला शब्द बैस्नसिक है।

बन्धके दो भेद हैं-प्रायोगिक श्रौर वैस्नसिक। पुरुषकृत बन्धको प्रायोगिक कहते हैं। इसके दो भेद हैं-अजीविवयक और जीवाजीविवयक। लाख और काष्ठ श्रादिका सम्बन्ध अजीविवयक प्रायोगिक बन्ध है। जीवके साथ कर्म और नोकर्मका बन्ध जीवाजीविवयक प्रायोगिक बन्ध है। पुरुषकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेवाले बन्धको वैस्नसिक बन्ध कहते हैं। हक्ष और स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युत्, जलधारा,अग्नि, इन्द्रधनुप आदिका बन्ध वैस्नसिक है।

सौदम्यके दो भेद हैं—अन्त्य और आपेक्षिक। परमाणुओं में अन्त्य सौदम्य है। बेल, आँवला, बेर आदिमें आपेक्षिक सौदम्य है। बेलकी अपेक्षा आँवला सूद्म है और आँवलेकी अपेक्षा बेर सूक्ष्म है।

स्थौल्यके भी दो भेद हैं—श्रम्त्य और आपेक्षिक। अन्त्य स्थौल्य संसारव्यापी महास्कन्धमें है। बेर, आँवला, बेल आदिमें आपेक्षिक स्थौल्य है। बेरकी अपेक्षा आँवला स्थूल है और आँवलोकी अपेक्षा बेल स्थूल है।

संस्थानके दो भेद हैं—इत्थंलक्षण और अनित्थंलक्षण। जिस आकारका अमुकरूपमें निरूपण किया जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है जैसे गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि। और जिस आकारके विषयमें कुल कहा न जा सके वह अनित्थंलक्षण संस्थान है जैसे मेघ, इन्द्रधनुष आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है।

भेद छह प्रकारका है—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, प्रतर और अणुचटन। करोंत, कुल्हाड़ी आदिसे छकड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते हैं। जो, गेहूँ आदिको पीसकर सतुआ आदि बनाना चूर्ण है। घटका फूट जाना खण्ड है। उड़द, मूँग आदिको दलकर दाल बनाना चूर्णिका है। मेघपटलोंका विघटन हो जाना प्रतर हैं। संतप्त लोहेके गोलेको घनसे कूटने पर जो आगके कण निकलते हैं वह अणुचटन है।

प्रकाशका विरोधी अन्धकार पुद्गलकी पर्याय है।

प्रकाश श्रौर आवरणके निमित्तसे छाया होती है। इसके दो भेद हैं—वर्णीद-विकारात्मक श्रौर प्रतिविभ्वात्मक। गौरवर्णको छोड़कर श्यामवर्ण रूप हो जाना वर्णीद- विकारात्मक छाया है। और चन्द्र श्रादिका जलमें जो प्रतिबिम्ब होता है वह प्रतिबिम्बा-त्मक छाया हैं।

सूर्य, विक्ष श्रादिमें रहनेवाली उष्णता और प्रकाशका नाम आतप है। चन्द्रमा, मणि, खद्योत (जुगुनू) आदिसे होनेवाले प्रकाशको उद्योत कहते हैं।

उक्त शब्द आदि दश पुद्गल द्रव्यके विकार या पर्याय हैं। सूत्रमें 'च' शब्दसे अभिघात, नोदन आदि अन्य भी पुद्गल द्रव्यके विकारोंका प्रहण कर लेना चाहिये।

#### पुद्गलके भेद-

#### अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध । अणुका परिमाण आकाशके एक प्रदेश प्रमाण है । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्ष नहीं हैं लेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर अनुमान कर लिया जाता है ।

परमागुओंमें दो अविरोधी स्पर्श, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता है, ये स्वरूपकी अपेक्षासे नित्य हैं लेकिन स्पर्श श्रादि पर्यायोंकी अपेक्षासे अनित्य भी हैं। इनका परिमाण परिमण्डल ( गोल ) होता है। नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

"जिसका वही आदि,वही मध्य और वही अन्त हो,जो इन्द्रियोंसे नहीं जाना जा सके ऐसे अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं।"

श्यूछ होनेके कारण जिनका ब्रहण, निक्षेपण आदि हो सके ऐसे पुद्गल परमाणुओं के समूहको स्कन्ध कहते हैं । ब्रहण आदि ज्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपचारसे द्वयणुक आदिको भी स्कन्ध कहते हैं ।

यद्यपि पुद्गलके अनन्त भेद हैं लेकिन ऋणुरूप जाति और स्कन्धरूप जातिकी अपेक्षा से दो भेद भी हो जाते हैं।

प्रश्न-जातिमें एकवचन होता है फिर सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग क्यों किया ?

उत्तर—अणु और स्कन्धके अनेक भेद बतलानेके लिये बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

यद्यपि 'अणुश्कन्धाश्च' इस प्रकार एक पदवाले सूत्रसे ही काम चल जाता लेकिन पूर्वके दो सूत्रोंमें भेद बतलानेके लिये 'अणवः स्कन्धाश्च' इस प्रकार दो पदका सूत्र बनाना पड़ा। 'स्वर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः' इस सूत्रका सम्बन्ध केवल अणुसे हें अर्थात् परमा- सुत्रोंमें स्वर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते हे। लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पर्शरस' इत्यादि और 'शब्दबन्ध' इत्यादि दोनों सूत्रोंसे हैं। स्कन्ध स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हें तथा शब्द बन्ध आदि पर्यायवाले भी होते हें।

इस सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक है। अर्थात् अणु ही पुद्गल नहीं हैं किन्तु स्कन्ध भी पुद्गल हैं। निश्चयनयसे परमाणु ही पुद्गल हैं श्रीर व्यवहारनयसे स्कन्धभी पुद्गल हैं।

#### स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण-

### भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद, संघात और दोनोंसे होती है। भेद श्रर्थात् विदारण जुदा होना,संघात अर्थात् मिलना इकट्ठा होना। दो अणुओं के मिल जानेसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध बन जाता है। दो प्रदेशवाले स्कन्ध के साथ एक अणु के मिल जानेसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध हो जाता है। इस प्रकार संघातसे संख्यात, श्रसंख्यात और श्रमन्त प्रदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। मेदसे भी स्कन्धों की उत्पत्ति होती है। संख्यात और अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धों के मेद ( दुकड़े ) करनेसे द्विप्रदेशपर्यन्त अनेक स्कन्ध बन जाँयगे। इसी प्रकार मेद और संघात दोनोंसे भी स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। कुछ परमाणुओंसे भेद होनेसे और कुछ परमाणुओंके साथ संघात होनेसे स्कन्धकी उत्पत्ति होती है।

श्रणुकी उत्पत्तिका कारण-

### भेदादणु ॥ २७ ॥

परमाणुकी उत्पत्ति भेदसे ही होती है - संघात और भेद-संघातसे अणुकी उत्पत्ति नहीं होती है। किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे परमाणुकी उत्पत्ति होती है।

दृश्य स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण-

# भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

चाजुप अर्थात् चचु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद और संघातसे होती है, केवल भेदसे नहीं। झनन्त अणुश्रोंका संघात होनेपर भी कुछ स्कन्ध चाक्षुप होते हैं और कुछ अचाक्षुप। जो श्रचाक्षुप स्कन्ध है उसका भेद हो जाने पर भी सूच्म परिणाम बने रहनेके कारण वह चाक्षुप नहीं हो सकता। लेकिन यदि उस सूच्म स्कन्धका भेद होकर अर्थात् सूच्मत्वका विनाश होकर अन्य किसी चाक्षुप स्कन्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो वह चाक्षुप हो जायगा। इस प्रकार चाक्षुप स्कन्धकी उत्पत्ति भेद और संघात दोनोंसे होती है।

द्रव्यका लक्ष्ण—

# ं सद्द्रव्यत्तक्षणम् ॥ २९ ॥

द्रव्यका लक्षण सत् है, श्रयोत् जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य है।

सत्का स्वरूप--

# उत्पादन्ययभीन्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

जो उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य सिहत हो वह सत् है। अपने मूळ स्वभाय को न छोड़-कर नवीन पर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टीके पिण्डसे घट पर्यायका होना। पूर्व पर्यायका नाश हो जाना व्यय है जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिट्टीके पिण्डका विनाश व्यय है। ध्रोव्य द्रव्यके उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकी सभी पर्यायों सं रहता है छौर जिसका कभी विनाश नहीं होता जैसे मिट्टी। पर्यायों का उत्पाद-विनाश होने पर भी द्रव्य स्वभावका श्रान्वय बना रहता है।

प्रश्न—भेद होने पर युक्त शब्दका प्रयोग देखा जाता है जैसे देवदत्त दण्डसे युक्त है। इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, धौव्य और द्रव्यमें भेद है तो दोनोंका अभाव हो जायगा क्योंकि उत्पाद, व्यय और धौव्यके विना द्रव्यकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और द्रव्यके अभावमें उत्पाद, व्यय और धौव्य भी संभव नहीं है।

उत्तर—उत्पाद आदि और द्रव्यमें श्रभेद होने पर भी कथि चद्रेद तथकी श्रपेक्षासे युक्त शवदका प्रयोग किया गया है। यह खंभा सारयुक्त है ऐसा व्यवहार अभेदमें भी देखा जाता है। द्रव्य उत्तर है श्रोर उत्पाद आदि उक्षण हैं श्रतः अध्याज्यक्षणभावको दृष्टिमें रखने पर पर्यायार्थिकतयकी अपेक्षासे द्रव्य और उत्पाद आदिमें भेद है लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे उनमें अभेद है। श्रथता यहाँ युक्त शब्द योगार्थिक युज् धातुसे नहीं बना है किन्तु युक्त शब्द समाधि (एकता) वाचक है। अतः जो उत्पाद, व्यय, भौव्यात्मक हो उसका नाम द्रव्य है। तात्पर्य यह कि उत्पाद, व्यय और धौव्य एतत्त्रवात्मक ही द्रव्य है, दोनोंका प्रथक् अस्तित्व नहीं है। पर एक अंश है और दूसरा अंशी, एक पर्याएँ हैं तो दूसरा अन्वयी द्रव्य, एक अक्षण हैं तो दूसरा उत्वय इत्यादि भेद दृष्टिसे उनमें भेद है।

नित्यका लक्षण-

# तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

उस भाव या स्वरूपके प्रत्यभिज्ञानका जो हेतु होता है वह ऋनुस्यूत खंश नित्यत्व है। यह वही है इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बिना हेतुके नहीं हो सकता। अतः तद्भाव प्रत्यभिज्ञानका हेतु है। किसीने पहिले देवदस्तको वाल्यावस्थामें देखा था। जब वह उसे वृद्धावस्थामें देखता है और पूर्वका स्मरण कर सोचता है कि— यह तो वही देवदत्त है। इससे ज्ञात होता है कि देवदत्तमें एक ऐसा तद्भाव (स्वभाविवशेष) है जो वाल्य और वृद्ध दोनों अवस्थाओं में अन्वित रहता है। यदि द्रव्यका ख्रत्यन्त विनाश हो जाय ख्रोर सर्वथा नृतन पर्यायकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा और समरणाभाव होनेसे लोकव्यवहारकी भी निवृत्ति हो जायगी। द्रव्यमें नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे ही है, सर्वथा नहीं। यदि द्रव्य सर्वथा नित्य हो तो आत्मामें संसारकी निवृत्तिके लिए की जाने वाले दीक्षा ख्रादि कियाएँ निर्धक हो जाँयगीं। और आत्माकी मुक्ति भी नहीं हो सकेगी।

### अर्षितानर्षितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

मुख्य या प्रधान श्रीर गौण या अप्रधान के विवत्ताभेदसे एक ही द्रव्यमें नित्यत्व, श्रानित्यत्व आदि श्रानेक धर्म रहते हैं। वस्तु अनेकधर्मात्मक है। जिस समय जिस धर्मकी विवक्षा होती है उस समय वह धर्म प्रधान हो जाता है और अग्य धर्म गौण हो जाते हैं। एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, श्राता, चाचा श्रादि अनेक धर्मोंको धारण करता है। वह अपने पुत्रकी श्रापेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेक्षा श्राता है। अतः अपेक्षाभेदसे एक ही वस्तुमें अनेक धर्म रहनेमें कोई विरोध नहीं है। द्रव्य सामान्य श्रान्वयी अंशसे नित्य है तथा विशेष पर्यायकी अपेक्षा श्रानित्य है। इसी तरह भेद-अभेद, श्रापेक्षितत्व-अनपेक्षिनत्व, देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदि अनेकों विरोधी युगल वस्तुमें स्थित हैं। वस्तु इन सभी धर्मोंका अविरोधी आधार है।

### परमाणुओंके बन्धका कारण-

# स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥ ३३ ॥

स्निग्ध और रूक्ष गुणके कारण परमाणु श्रोंका परस्परमें बन्ध होता है। स्निग्ध और रूक्ष गुण वाले दो परमाणुश्चोंके मिलनेसे द्वयणुक और तीन परमाणुश्चोंके मिलनेसे त्रयणुककी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात श्रीर अनन्त परमाणु वाले स्कन्धोंकी भी उत्पत्ति होती है। स्तिग्ध और रूक्ष गुणके एकसे लेकर अनन्त तक भेद होते हैं। जैसे जल, बकरीका दूध और घृत, गायका दूध और घृत भैंसका दूध और घृत, और ऊँटनी का दूध और घृत इनमें स्निग्ध गुण की उत्तरोत्तर अधिकता है। धूलि, रेत, पत्थर, वश्र आदिमें रूक्ष गुणकी उत्तरोत्तर अधिकता है। इसी प्रकार पुद्गल परमाणुश्रोंमें स्निग्ध और रूच गुणका प्रकर्ष और अपकर्ष पाया जाता है।

### न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥

जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध नहीं होता है। प्रत्येक परमाणुमें स्निष्ध आदिके एकसे लेकर त्र्यनन्त तक गुण रहते हैं। गुण उस अविभागी प्रतिच्छेद ( शक्तिका अंश) का नाम है जिसका दूसरा विभाग या विवेचन न किया जा सके। जिन परमाणुओं में स्निष्धता और रूचताका एक ही गुण या अंश रहता है उनका परस्पर बन्ध नहीं हो सकता। गुण शब्दका प्रयोग गोण, अवयव, द्रष्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, विशेषण, भाग आदि अनेक अर्थों में होता है। यहाँ गुण शब्द भाग (अविभागी अंश) ऋषीं छिया गया है।

एक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ वन्ध नहीं होगा। इसी प्रकार एक गुणवाले रूच्च परमाणुका एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ वन्ध नहीं होगा। जघन्य गुणवाले स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं को छोड़कर अन्य स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं का परस्परमें बन्ध होता है।

## गुणसाम्ये सद्दशानाम् ॥ ३५ ॥

गुणोंकी समानता होनेपर एक जातिवाले परमाणुओंका भी बन्ध नहीं होता है। अर्थात् दो गुणवाले स्निग्ध 'परमाणुका दो गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता है, और दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका दो गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता है।

यद्यपि गुणकी समानता होनेपर सजातीय या विजातीय किसी प्रकारके परमाणुओं का बन्ध नहीं होता है और इस प्रकार सूत्रमें सहश शब्द निरर्थक हो जाता है लेकिन सहश शब्द इस बातको सूचित करता है कि गुणोंकी विषमता होनेपर समान जातिवाले परमाणुओंका भी बन्ध होता है केवल विसहश जातिवाले परमाणुओंका ही नहीं।

# बन्ध होनेका अन्तिम निर्णय-

# द्वचिकादिगुणानां तु॥ ३६॥

दो अश्विक गुणवाले परमाणुओं का बन्ध होता है। तु शब्दका प्रयोग पादपूरण, श्रवधा-रण, विशेषण और समुच्चय इन चार अर्थों में होता है उनमें से यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक है। पूर्वमें जो बन्धका निषेध किया गया है उसका प्रतिषेध करके इस सूत्रमें बन्धका विधान किया गया है। दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो श्रौर तीन गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होगा। दो गुणवाले स्निग्धपरमाणुका पाँच, छह, आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होगा। तीन गुणवाले स्निग्ध परमाणुका पाँच गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ ही बन्ध होगा अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं। इसी प्रकार दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका चार गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ ही बन्ध होगा और तीन गुणवाले रूक्ष परमाणुका पाँच गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ ही बन्ध होगा, श्रन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं। श्रातः दो गुण अधिक होनेपर समान और श्रासमान जातिवाले परमाणुऔंका परस्परमें बन्ध होता है।

# बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥

बन्धमें श्रधिक गुणवाले परमाणु कम गुणवाले परमाणुश्रोंको अपनेमें परिणत कर लेते हैं। नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देना परिणामिकत्व है। जैसे गीला गुड़ श्रपने उत्पर गिरी हुई धूलिको गुड़ रूप परिणत कर लेता है उसी प्रकार चार गुणवाला परमाणु दो गुण वाले परमाणुको अपने रूपमें परिणत कर लेता है अर्थात् उन दोनोंकी पूर्व अवस्थाएँ नष्ट हो जाती हैं। एक तीसरी ही अवस्था उत्पन्न होती है। उनमें एकता हो जाती है। यही कारण है कि अधिक गुणवाले परमाणुओंका ही बन्ध होता है। समगुण वाले परमाणुश्रोंका नहीं। यदि श्रधिकगुण परमाणुश्रोंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवस्थामें भी परमाणु सफेद और काले तन्तुओंसे बने हुए कपड़ेमें तन्तुओंके समान पृथक् पृथक् ही रहेंगें उनमें एकत्व परिणमन न हो सकेगा। इसी प्रकार जल और सत्तूमें परस्पर सम्बन्ध होने पर जल पारिणामक होता है।

इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति भी बन जाती है क्योंकि जीवके साथ पूर्व सम्बद्ध कार्मणद्रव्य स्निग्ध आदि गुणोंसे अधिक है।

#### द्रव्यका लक्ष्ण—

# गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥

जो गुण और पर्यायवाला हो वह द्रव्य है। गुण अन्वयी (नित्य) होते हैं अर्थात् द्रव्यके साथ सदा रहते हैं, द्रव्यको कभी नहीं छोड़ते। गुणोंके द्वारा ही एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यसे भेद किया जाता है। यदि गुण न हों तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप भी हो जायगा। जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्योंसे पृथक् करता है। इसी प्रकार पुद्गलादि द्रव्योंके रूपादि गुण भी उन द्रव्योंको अन्य द्रव्योंसे पृथक् वरते हैं।

पर्याएँ व्यतिरेकी (अनित्य) होती हैं अर्थात् द्रव्यके साथ सदा नहीं रहती बदलती रहती हैं। गुणोंके विकारको ही पर्याय कहते हैं जैसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, पटज्ञान आदि पर्याएँ हैं। व्यवहारनयकी अपेक्षासे पर्याएँ द्रव्यसे कथंचित् भिन्न हैं। यदि पर्याएँ द्रव्यसे सर्वथा अभिन्न हों तो पर्यायोंके नाश होने पर द्रव्यका भी नाश हो जायगा।

कहा भी है कि द्रव्यके विधान करनेवालेको गुण कहते हैं। श्रीर द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं। अनादि निधन द्रव्यमें जलमें तरङ्गोंके समान प्रतिक्षण पर्याएँ उत्पन्न और विनष्ट होती रहती हैं। द्रव्यमें गुण और पर्यायें सदा रहती हैं। गुण और पर्यायोंके समूहका नाम ही द्रव्य है। गुण और पर्यायको छोड़कर द्रव्य कोई पृथक् वस्तु नहीं है।

### काल द्रव्यका वर्णन-

#### कालश्र॥ ३६॥

काल भी द्रवय है क्योंकि उसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। द्रव्यका लक्षण 'उत्पाद्वययप्रोवययुक्तं छोर 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' बतलाया है। काल में दोनों प्रकारका लक्षण पाया जाता है। स्वरूपकी अपेत्ता नित्य रहनेके कारण काल में स्वप्रत्यय घ्रोव्य है। उत्पाद छोर व्यय स्वप्रत्यय और परप्रत्यय दोनों प्रकारसे होते हैं। श्रगुकलघु गुणोंकी हानि और वृद्धिकी अपेक्षा काल में स्वप्रत्यय उत्पाद और व्यय होता रहता है। काल द्रव्योंके परिवतनमें कारण होता है श्रतः परप्रत्यय उत्पाद और व्यय भी काल में होते हैं।

कालमें साधारण श्रौर श्रसाधारण दोनों प्रकारके गुण रहते हैं। अचेतनस्य, श्रमूर्तत्व, सूत्तमत्व, अगुरुलघुत्व आदि कालके साधारण गुण हैं। द्रव्योंके परिवर्तनमें हेतु होना कालका असाधारण गुण है। इसीप्रकार कालमें पर्याएँ भी उत्पन्न श्रौर विनष्ट होती रहती हैं। अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्य है।

प्रश्त—काल द्रव्यको पृथक् क्यों कहा । पहिले ''अजीवकाया धर्माधर्माकाशकालपुद्-गलाः''ऐसा सूत्र बनाना चाहिये था । ऐसा करनेसे काल द्रव्यका पृथक् वर्णन न करना पड़ता ।

उत्तर—यदि "अजीवकाया" इत्यादि सूत्रमें काल द्रव्यको भी सम्मिलित कर देते तो धर्म आदि द्रव्योंकी तरह काल भी काय हो जाता। लेकिन कालद्रव्य मुख्य और उपचार दोनों रूपसे काय नहीं है।

पहिले ''निष्क्रियाणि च'' इस सूत्रमें धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यको निष्क्रिय बतलाया है। इनके अतिरिक्त द्रव्य सिक्रय हैं। अतः पूर्व सूत्रमें कालका वर्णन होनेसे काल भी सिक्रय द्रव्य हो जाता और ''आ आकाशादेकद्रव्यम्'' इसके अनुसार काल भी एक द्रव्य हो जायगा। लेकिन काल न तो सिक्रय है और न एक द्रव्य। इन कारणोंसे काल द्रव्यका वर्णन पृथक किया गया है। '

कालद्रव्य श्रमेक है इसका तात्पर्य यह है कि लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्तराशिके समान प्रथक् प्रथक् स्थित है। लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात होनेसे काल द्रव्य भी असंख्यात है। कालाणु अमूर्त श्रौर निष्क्रिय हैं तथा सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त हैं।

#### व्यवहारकाल का प्रमाण—

### सोऽनन्तसमयः ॥ ४०॥

व्यवहारकालका प्रमाण त्र्यनन्त समय है। यद्यपि वर्तमान कालका प्रमाण एक समय ही है किन्तु भूत और भविष्यत् कालकी अपेक्षासे कालको अनन्तसमयवाला कहा गया है।

अथवा यह सूत्र व्यवहार कालके प्रमाणको न बतलाकर मुख्यकालके प्रमाणको ही बतलाता है। एक भी कालाणु अनन्त पर्यायोंकी वर्तनामें हेतु होनेके कारण उपचारसे श्रमन्त समयवाला कहा जाता है। समय कालके उस छोटेसे छोटे अंशको कहते हैं जिसका बुद्धिके द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिसे चलनेवाले पुद्गल परमाणुको आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक चलनेमें जितना काल लगे उतने कालको समय कहते हैं।

यहाँ समय शब्दसे आवली, उच्छ्वास आदिका भी प्रहण करना चाहिये। असंख्यात समयोंकी एक त्रावली होती है। संख्यात त्रावलियोंका एक उच्छ्वास होता है। सात उछ्वासों का एक थोव होता है और सात थोवों का एक छव होता है। साढ़े अड़तीस छवों की एक नाछी होती है। दो निछयों का एक मुहूर्त होता है और खावली से एक समय अधिक तथा मुहूर्त से एक समय कम ख्रान्त मुहूर्त का काल है। इसी तरह माह, ऋतु, ख्रायन, वर्ष, युग, पल्योपम आदिकी गणना होती है।

#### द्रव्यका लक्षण --

# द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

जो द्रव्यके आश्रित हों और स्वयं निर्मुण हों उनको गुण कहते हैं।

निर्मुण विशेषणसे द्वच्युक, ज्यणुक आदि स्कन्धोंकी निवृत्ति हो जाती है। यदि 'द्रव्याश्रया गुणाः' ऐसा ही छक्षण कहते तो द्वच्यणुक आदि भी गुण हो जाते क्योंकि ये अपने कारणभूत परमाणुद्रव्यके आश्रित हैं। लेकिन जब यह कह दिया गया कि जो गुणको निर्मुण भी होना चाहिये तो द्वच्यणुक आदि गुण नहीं हो सकते क्योंकि निर्मुण नहीं हैं किन्तु गुण सहित हैं।

यद्यपि घट संस्थान आदि पर्यायें भी द्रव्याश्रित और निर्गुण हैं लेकिन वे गुण नहीं हो सकती क्योंकि 'द्रव्याश्रया'का तात्पर्य यह है कि गुणको सदा द्रव्यके आश्रित रहना चाहिये। ओर पर्यायें कभी कभी साथ रहती हैं, वे नष्ट और उत्पन्न होती रहती हैं अतः पर्यायोंको गुण नहीं कह सकते। नैयायिक गुणोंको द्रव्यसे पृथक् मानते हैं लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। यद्यपि संज्ञा, लक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें कथंचित् भेद हैं लेकिन द्रव्यात्मक और द्रव्यके परिणाम या पर्याय होनेके कारण गुण द्रव्यसे अभिन्न हैं।

### पर्यायका वर्णन—

### तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

धर्मादि द्रव्योंके श्रपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेको पर्याय कहते हैं। धर्मादि द्रव्योंके स्वरूपको ही परिणाम कहते हैं। परिणामके दो भेद हैं—सादि श्रोर अनादि। सामान्यसे धर्मादि द्रव्योंका गत्युपबह आदि अनादि परिणाम है और वही परिणाम विशेषकी अपेक्षा सादि है। ताप्पर्य यह कि गुण और पर्याय दोनों ही द्रव्योंके परिणाम हैं।

#### पांचवा अध्याय समाप्त



# ळठवाँ अध्याय

#### योगका स्वरूप-

# कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १॥

मन, वचन और कायकी कियाको योग कहते हैं। अर्थात् मन, वचन श्रौर कायकी वर्गणाओं को आलंबन लेकर आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन-चलनरूप किया होती है उसीका नाम योग है। योगके तीन भेद हैं—काययोग, वचनयोग श्रौर मनोयोग। वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होनेपर तथा औदारिक, औदारिकमिश्र, बैक्तियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र श्रौर कार्मण शरीर रूपसे परिणत वर्गणाओं मेंसे किसी शरीरवर्गणाके निमित्त से आत्माके प्रदेशों में जो किया होती है वह काययोग है। शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाली वचनवर्गणाके होनेपर, वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेपर, मित्रज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर, अक्षरादिश्रतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर और अन्तरंगमें वचनलिश्यकी समीपता होनेपर वचनरूप परिणामके अभिमुख झात्माके प्रदेशों जो किया होती है उसको वचनयोग कहते हैं। वचनयोग सत्य, श्रमत्य, उभय और अनुभयके भेदसे चार प्रकारका है। श्रम्तरंगमें वीर्यान्तराय श्रोर नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलिश्यके होनेपर श्रोर बिहरंगमें मनोवर्गणाके उदय होनेपर मनरूप परिणामके अभिमुख श्रात्माके प्रदेशों जो किया होती है वह मनोयोग है।

सयोगकेवछीमें वीर्यान्तराय आदिके क्षय होनेपर मनोवर्गणा आदि तीन प्रकारकी वर्गणाओं के निमित्तसे ही योग होता है। सयोगकेवछीका योग अचिन्तनीय है जैसा कि स्वामी समन्तभद्रने बृहत्तस्वयंभू स्तोत्रमें कहा है— हे भगवन्! आपके मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ इच्छापूर्वक नहीं होती हैं और न विना विचारे ही होती हैं, आपकी चेष्टाएँ अचिन्त्य हैं।

### आस्रवका वर्णन—

#### स आस्रवः ॥ २॥

उपर कहे गये योगका नाम ही आस्रव है। कर्मके आनेके कारणोंको आस्रव कहते हैं। मन, वचन ख्रोर कायकी क्रियांके द्वारा ख्रात्मामें कर्म आते हैं अतः योगको ख्रास्नव कहते हैं। दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणात्मक भी योग होता है लेकिन वह अनास्नव रूप है अर्थात् दण्डादियोग कर्मों के आनेका कारण नहीं होता है। जिस प्रकार गोला वस्न धूलि को चारों ओरसे प्रहण करता है अथवा तप्त लोहेका गरम गोला चारों ख्रोरसे जलको महण करता है उसी प्रकार कषायसे सन्तप्त जीव योगके निमित्तसे आये हुये कर्मों को सम्पूर्ण प्रदेशों के द्वारा महण करता है।

#### शुभः प्रण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

शुभ योग पुण्य कर्मके श्वास्त्रवका और त्रशुभ योग पापकर्मके आस्रवका कारण होता है। जो आत्माको पवित्र करे वह पुण्य है, जो श्वात्माको कल्याणकी ओर न जाने दे वह पाप है। सद्धेच, शुभायु, शुभनाम और शुभ गोत्र पुण्य हैं, असाता वेदनीय अशुभ आयु अशुभ नाम और अशुभ गोत्र पाप हैं। जीवरत्ता, अचौर्य, ब्रह्मचर्यादि शुभ काययोग है। सत्य, हित, मित, प्रियभाषणादि शुभ वचनयोग है। अहंन्त आदिकी भक्ति, तपमें रुचि, शास्त्रकी विनय आदि शुभ मनोयोग है। हिंसा, अदत्तादान, मैथुन आदि अशुभ काययोग है। असत्य, अप्रिय, अहित, कर्कश भाषण आदि अशुभ वचनयोग है। वधचिन्तन, ईर्ष्या, अस्या आदि अशुभ मनोयोग है। शुभ परिणामों से उत्पन्न योगको शुभ योग और अशुभ परिणामों ते उत्पन्न योगको शुभ योग और अशुभ परिणामों ते उत्पन्न योगको अशुभ योग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका हेतु शुभ कर्म हो वह अशुभ योग कहा जाय। यदि ऐसा माना जाय तो केवलीके भी शुभाशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिय क्योंकि केवलीके अशुभ कर्म (असाता वेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योगहो जायगा आर अशुभ योग होने सेअशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिये। लेकिन केवलीके अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता है।

प्रश्न—शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कर्मके बन्धका कारण होता है। जैसे किसीने एक उपवास करने वाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पढ़ो नहीं,पढ़ना बन्द कर दो। तो यद्यपि कहने वालेने हितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध होता है। इसलिय एक अश्रभ योग ही मानना ठीक है। शुभ योग है ही नहीं।

उत्तर—उक्त प्रकारसे कहनेवालेको अशुभ कर्मका श्रास्रव नहीं होता है क्योंिक उसके परिणाम विशुद्ध हैं। उसके कहनेका श्राभिप्राय यह था कि यदि यह उपश्रास करनेवाला व्यक्ति इस समय विश्राम कर ले तो भविष्यमें श्राधिक तप कर सकता है। अतः उसके परिणाम शुभ होनेसे अशुभ कर्मका आस्रव नहीं होता है।

आप्तमोमांसामें कहा भी है कि—स्व और परमें उत्पन्न होनेवाले सुख या टुःख यदि विशुद्धिपूर्वक हैं तो पुण्यास्रव होगा यदि संक्लेश पूर्वक हैं तो पापास्रव होगा। यही व्यवस्था पुण्य-पापास्रवकी संयुक्तिया है।

#### सकवायाकवाययोः साम्परायिकेयीपथयोः ॥ ४ ॥

जो आत्माको कसे अर्थात् दुःख दे वह कषाय । श्रथवा कषाय चेंपको कहते हैं जैसे बहेड़ा या श्राँबलेका कसेली चेंप वस्नके कसेले रंगसे रंग देता है । कपाय सहित जीवेंकि साम्परायिक और कषाय रहित जीवेंकि ईयोपथ आस्नव होता है । संसारके कारणभूत श्रास्त्रव को साम्परायिक श्रास्त्रव कहते हैं । स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आस्नवको ईयोपथ आस्नव कहते हैं । कपायसहित जीवेंके अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे दशमें गुणस्थान तक साम्परायिक आस्नव होता है । श्रोर ग्यारहवें गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान तक ईयोपथ श्रास्त्रव होता है । ईयोपथ आस्नव संसारका कारण नहीं होता है क्योंकि उपशानत कषाय श्रादि गुणस्थानोंमें कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा श्राये हुये कर्मोंका स्थिति श्रोर अनुभाग वन्ध नहीं होता है और आये हुये कर्मोंकी सूखी दीवाल पर गिरे हुये पत्थरकी तरह तुरन्त निवृत्ति हो जाती है । और कपायसिहत जीवेंके योगके द्वारा श्राये हुए कर्मोंका कपायके निमित्तसे स्थिति और अनुभागवन्ध भी होता है अतः वह श्रास्त्रव संसारका कारण होता है । चौदहवें गुणस्थानमें श्रास्त्रव नहीं होता है ।

#### साम्परायिक आस्त्रवके भेद-

इन्द्रियकषायात्रतिकयाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥
पाँच इन्द्रिय, चार कषाय, पाँच श्रत्रत श्रोर पश्चीस क्रियाएँ इस प्रकारः साम्परायिक

श्रास्त्रवके उनतालीस भेद हैं। स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके द्वारा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके द्वारा श्रौर हिंसा, श्रसत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य श्रौर परिग्रह इन पाँच श्रव्रतोंके द्वारा साम्परायिक श्रास्त्रव होता है।

सम्यक्त्व आदि पश्चीस क्रियाओं के द्वारा भी साम्परायिक आस्रव होता है। पश्चीस

क्रियात्रोंका स्वरूप निम्न प्रकार है-

१ सम्यक्त्वको बढाने वाली कियाको सम्यक्त्व किया कहते है जैसे देवपूजन, गुरू-पास्ति, शास्त्र प्रवचन आदि । ? मिध्यात्वको बढानेवाली क्रिया मिध्यात्व क्रिया हैं जैसे कुदेव-पजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादिमें प्रवृत्त होना प्रयोग क्रिया है । ४ संयमीका अविरतिके सम्मुख होना अथवा प्रयत्नपूर्वक उपकरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया है। ५ ईयोपथ कर्मकी कारणभूत कियाको ईर्यापथ किया कहते हैं। ६ दुष्टतापूर्वक कायसे उद्यम करना कायिकी किया है। हिंसाके उपकरण तलवार आदिका ग्रहण करना श्रिधिकरण किया है। ८ जीवोंको दुःख उत्पन्न करने वाली क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते हैं। ९ आयु, इन्द्रिय आदि दश प्राणोंका वियोग करना प्राणातिपातिकी किया है। ११ रागके कारण रमणीयरूप देखनेकी इच्छाका होना दर्शन किया है। १२ कामके वशीभूत होकर सुन्दर कामिनीके स्पर्शनकी इच्छाका होना स्पर्शन किया है। १३ नये नये हिंसादिके कारणोंका जुटाना प्रात्ययिकी किया है। १४ स्त्री, पुरुष और पशुओं के बैठने आदिके स्थानमें मल, मूत्र स्थादि करना समन्तानुपात किया है। १५ विना देखी और विना शोधी हुई भूमि पर उठना, बैठना आदि अनाभोग किया है। १६ नौकर आदिके करने योग्य कियाको स्वयं करना स्वहस्त कियाहै। १७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तिमें दूसरेको स्रतुमति देना निसर्ग किया है। १८ दूसरों द्वारा किये गये गुप्त पापोंको प्रगट कर देना विदारण किया है। १९ चारित्रमोहके उदयसे जिनोक्त आवश्यकादि कियाओंके पालन करनेमें श्रसमर्थ होनेके कारण जिनाज्ञासे विपरीत कथन करना श्राज्ञाव्यापादन क्रिया है। २० प्रमाद अथवा अज्ञानके कारण शास्त्रोक्त कियाओंका आदर नहीं करना अना-कांक्षाकिया है। २१ प्राणियों के छेदन, भेदन आदि कियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना तथा अन्यको प्रवृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ किया है। २२ परिग्रहकी रक्षाका प्रयत्न करना पारिग्रहिकी किया है। २३ ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपमें तथा इनके धारी पुरुपोंमें कपट रूप प्रवृत्ति करना माया किया है। २४ मिथ्यामतोक्त क्रियाओं के पाछन करनेवाले की प्रशंसा करना मिध्यादर्शन किया है। २५ चारित्र मोहके उदयसे त्यागरूप प्रवृत्ति नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया है।

इन्द्रिय आदि कारण हैं श्रीर क्रियाएँ कार्य हैं अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंका भेद स्पष्ट है।

#### आस्रवकी विशेषतामें कारण-

## तीवमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तिद्विशेषः ॥ ६ ॥

तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और वीर्यकी विशेषतासे आस्रवमें विशेषता होती है।

बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे जो उत्कट क्रोधादिहर परिणाम होते हैं वह तीत्रभाव है। कषायकी मन्दता होनेसे जो सरछ परिणाम होते हैं वह मन्द भाव है। 'इस प्राणीको मारूँगा' इस प्रकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातभाव है। प्रमाद श्रथवा अज्ञानसे किसी प्राणीको मारने आदिमें प्रवृत्त होना अज्ञातभाव है। आधारको अधिकरण कहते हैं। और द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषको वीर्य कहते हैं।

क्रोध, राग, द्रेष, सज्जन और दुर्जन जनका संयोग और देशकाल आदि बाह्य कारणोंके वशसे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कषाय, श्रव्रत और क्रियाओंकी प्रवृत्तिमें तीष्ठ भाव श्रोर किसीमें मन्द भाव होते हैं। और परिणामके अनुसार ही तीव्र या मन्द आस्रव होता है। जानकर इन्द्रिय, अव्रत श्रादिमें प्रवृत्ति करनेपर अल्प आस्रव होता है। अधिकरणकी विशेषतासे भी श्रास्रवमें विशेषता होती है जैसे वेश्याके साथ श्रालिइन करनेपर अल्प और राजपत्नी या'भिच्चणीसे आलिइन करनेपर महान् श्रास्रव होता है। वीर्यकी विशेषता से भी आस्रवमें विशेषता होती है जैसे वज्रवृषमनाराचसंहननवाले पुरुषको पाप कर्ममें प्रवृत्त होनेपर महान् श्रास्रव होगा। श्रीर हीन संहननवाले पुरुषके अल्प आस्रव होगा। इसी प्रकार देश काल श्रादिके भेदसे भी आस्रवमें भेद होता है जैसे घरमें ब्रह्मचर्य भंग करनेपर अल्प और देवालयमें ब्रह्मचर्य भंग करनेपर अधिक आस्रव होगा। उससे भी अधिक आस्रव तीर्थयात्राको जाते समय मार्गमें ब्रह्मचर्य भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीर्थस्थान पर ब्रह्मचर्य भङ्ग करनेपर तीव्र श्रास्रव होता है। इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी श्रास्रवमें विशेष्यता होती है। इस प्रकार उक्त कारणोंके भेदसे श्रास्रवमें भेद समक्रना चाहिये।

#### अधिकरणका स्वरूप-

### अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥

जीव और अजीव ये दो आस्त्रवके अधिकरण या श्राधार हैं। यद्यपि सम्पूर्ण शुभ और अशुभ श्रास्त्रव जीवके ही होता है लेकिन आस्त्रवका निमित्त जीव और अजीव दोनों होते हैं श्रतः दोनोंको आस्त्रवका अधिकरण कहा गया है। जीव और श्रजीव दो द्रव्य होने से सूत्रमें "जीवाजीवौ" इस प्रकार द्विवचन होना चाहिये था लेकिन जीव और अजीवकी पर्यायोंको भी आस्त्रवका श्रिधकरण होनेसे पर्यायोंकी अपेन्ना सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

#### जीवाधिकरणके भेद-

# आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ 🗸 ॥

संरंभ, समारंभ और आरम्भ, मन, वचन और काय; कृत, कारित और अनुमोदना, क्रोध, मान, माया और लोभ इनके परस्परमें गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद होते हैं। किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संरंभ है। कार्यकी सामग्रीका एकत्रित करनेका नाम समारंभ है। और कार्यको प्रारंभ कर देना आरंभ है। स्वयं करना कृत, दूसरेसे कराना कारित और किसी कार्यको करनेवालेकी प्रशंसा करना अनुमत या अनुमोदना है। जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद इस प्रकार होते हैं।

कोधकृतकायसंरंभ, मानकृतकायसंरंभ, मायाकृतकायसंरंभ, लोभकृतकायसंरंभ, कोधकारितकायसंरंभ, मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायसंरंभ, लोभकारितकायसंरंभ, कोधानुमतकायसंरंभ, मानानुमतकायसंरंभ, मायानुमतकायसंरंभ श्रीर लोभानुमतकायसंरंभ इस प्रकार कायसंरंभके बारह भेद हैं। वचन संरंभ और मनः संरंभके भी इसी प्रकार बारह बारह भेद समझना चाहिये। इस प्रकार संरंभके कुल छत्तीस भेद हुये। इसी प्रकार

समारंभ ऋौर श्रारम्भके भी छत्तीस छत्तीस भेद होते हैं। अतः सब मिलाकर जीवाधि-करणके एक सौ आठ भेद होते हैं।

सूत्रमें 'च' शब्दसे यह सूचित होता है कि कषायोंके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान आदि प्रभेदोंके द्वारा जीवाधिकरणके और भी अन्तर्भेद होते हैं।

#### अजीवाधिकरणके भेद-

# निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्धित्रिभेदाः परम् ॥ ६ ॥

दो निर्वतना, तीन निश्लेप, दो संयोग और तीन निसर्गके भेदसे अजीवाधिकरणके ग्यारह भेद होते हैं। रचना करनेका नाम निर्वतना है। निर्वर्तनाके दो भेद हैं—मूलगुण निर्वर्तना और उत्तारगुण निर्वर्तना। मूलगुण निर्वर्तना और उत्तारगुण निर्वर्तना। मूलगुण निर्वर्तना है। काष्ठ, पाषाण, आदिसे चित्र श्रादि बनाना, जीवके खिलौने बनाना, लिखना श्रादि उत्तरगुण निर्वर्तना है। किसी वस्तुके रखनेको निश्लेप कहते हैं। इसके चार भेद हैं—अप्रत्यवेश्चितिनश्चेपाधिकरण, दुःप्रमृष्टनिश्चेपाधिकरण, सहसानिश्चेपाधिकरण और अनाभोगनिश्चेपाधिकरण। विना देखे किसी वस्तुको रख देना अप्रत्यवेश्चितिनश्चेपाधिकरण है। ठीक तरहसे न शोधी हुई भूमिमें किसी वस्तुको रखना दुःप्रमृष्टनिश्चेपाधिकरण है। शीव्रतापूर्वक किसी वस्तुको रखना सहसानिश्चेपाधिकरण है। किसी वस्तुको रखना सहसानिश्चेपाधिकरण है। किसी वस्तुको विना देखे श्रयोग्य स्थान में रखना अनाभोगनिश्चेपाधिकरण है।

मिलानेका नाम संयोग है। संयोगाधिकरणके दो भेद हैं—श्रम्भपानसंयोगाधिकरण श्रौर उपकरणसंयोगाधिकरण। किसी अन्नपानको दूसरे अन्नपानमें मिलाना अन्नपानसंयोगाधिकरण है। और कमण्डल आदि उपकरणोंको दूसरे उपकरणोंके साथ मिलाना उपकरणसंयोगाधिकरण है। प्रवृत्ति करनेको निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—कार्यानसर्गाधिकरण, वाक्निसर्गाधिकरण श्रौर मनोनिसर्गाधिकरण। काय, वचन और मनसे प्रवृत्ति करनेको कमसे कार्यादिनिसर्गाधिकरण समझना चाहिये। सूत्रमें 'पर' शब्द श्रजीवाधिकरणका वाचक है। यदि पर शब्द न होता तो ये भेद भी जीवाधिकरणके ही हो जाते। उक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तसे श्रात्मामें कर्मांका आस्रव होता है।

#### ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके आस्रव—

# तत्प्रदोषनिह्नवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयो: ॥ १०॥

क्कान और दर्शन विषयक प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, श्रम्तराय, श्रासादन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरणके श्रास्रव हैं।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन ज्ञानयुक्त पुरुपकी प्रशंसा सुनकर स्वयं प्रशंसा न करना और मनमें दुष्ट भावोंका छाना प्रदोष है। किसी बातको जानने पर भी में 'उस बातको नहीं जानता हूँ' पुस्तक स्त्रादिके होनेपर भी 'मेरे पास पुस्तक स्त्रादि नहीं है' इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निह्नव है। योग्य ज्ञान योग्य पात्रको भी नहीं देना मात्सर्य है। किसीके ज्ञानमें विष्न डाछना अन्तराय है। दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी काय और वचनसे विनय, गुणकीर्तन स्नादि नहीं करना आसादन है। सम्यग्ज्ञानको भी मिध्याज्ञान कहना उपघात है।

श्रासादनमें ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है लेकिन उपघातमें ज्ञानको नाश करनेका ही श्रमिप्राय रहता है अतः इनमें भेद स्पष्ट है।

प्रश्न—पहिले ज्ञान और दर्शनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूत्रमें आए हुए 'तत्' शब्दके द्वारा ज्ञान और दर्शनका प्रहरा कैसे किया गया ?

उत्तर—यद्यपि पहिले ज्ञान और दर्शनका प्रकरण नहीं है फिर भी सूत्रमें 'ज्ञानदर्शना-वरणयोः' शब्दका प्रयोग होनेसे 'तत्' शब्दके द्वारा ज्ञान और दर्शनका प्रहण किया गया है। अथवा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके श्रास्त्रव कोन हैं ऐसे किसीके प्रश्नके उत्तरमें यह सूत्र बनाया गया अतः तत् शब्दके द्वारा ज्ञान और दर्शनका प्रहण किया गया है।

एक कारणके द्वारा श्रानेक कार्य भी होते हैं अतः ज्ञानके विषयमें किये गये प्रदोष आदि दर्शनावरणके भी कारण होते हैं। अथवा ज्ञानिवषयक प्रदोष श्रादि ज्ञानावरणके श्रीर दर्शनविषयक प्रदोष श्रादि दर्शनायरणके कारण होते हैं।

श्राचार्य और उपाध्यायके साथ शत्रुता रखना, अकालमें अध्ययन करना, श्रक्षि-पूर्वक पढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यान को अनादरपूर्वक सुनना, जहाँ प्रथमानुयोग बाँचना चाहिये वहाँ श्रन्य कोई अनुयोग बाँचना, तीर्थोपरोध, बहुश्रुतके सामने गर्ब करना. मिथ्योपदेश, बहुश्रुतका अपमान, स्वपक्षका त्याग, परपक्षका प्रहण, ख्याति-पृजा श्रादिकी इच्छासे श्रसम्बद्ध प्रलाप, सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका प्रहण करना, शास्त्र वेचना, और प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आस्रव हैं।

देव, गुरु आदिके दर्शनमें मान्सर्य करना, दर्शनमें अन्तराय करना, किसीकी चक्षुको उखाइ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियोंका अभिमान करना,अपने नेत्रोंका श्रदङ्कार,दीर्घनिद्रा, अतिनिद्रा, आठस्य, नास्तिकता, सम्यग्दष्टियों को दोप देना, कुशास्त्रोंकी प्रशंसा करना, मुनियोंसे जुगुप्सा आदि करना और प्राणातिपात आदि दर्शनावरणके आस्रव हैं।

### श्रसातावेदनीयके श्रास्त्रव-

# दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्देबस्य ॥ ११ ॥

स्व, पर तथा दोंनोंनं किए जानेवाले दुःख, शोक, ताप, श्राक्रन्दन, वध और परि-देवन आसातावेदनीयके आस्रव हैं।

भीड़ा या वेदनारूप परिणामको हुःख कहते हैं। उपकार करनेवाली चेतन या अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकलता होना शोक है। निन्दासे, मानभइसे या कर्कश वचन श्रादिसे होनेवाले पश्चात्तापको ताप कहते हैं। परितापके कारण अश्रुपातपूर्वक, बहुविलाप श्रोर श्रद्ध विकारसे सहित स्पष्ट रोना आकन्दन है। आयु, इन्द्रिय श्रादि दश प्रकारके प्राणोंका वियोग करना वध है। स्व श्रोर परोपकारकी इच्छासे संहेशपरिणामपूर्वक इस प्रकार रोना कि सुननेवालेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन है।

यद्यपि शोक श्रादि दुःखसे प्रथक् नहीं हैं लेकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः दुःखकी कुछ विशेष पर्यायें बतलानेके लिये शोक श्रादिका प्रथक् महण किया है।

प्रश्न—यदि आत्म, पर ऋौर उभयस्थ दुःख, शोक आदि ऋसातावेदनीयके आस्नव हें तो जैन साधुओं द्वारा केशोंका उखाइना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना और दूसरोंको करनेका उपदेश देना ऋादि दुःखके कारणों को क्यों उचित बतलाया है ?

उत्तर--श्रन्तरङ्गमें क्रोधादिके त्रावेशपृषेक जो दुःखादि होते हैं वे असातावेदनीयके

कारण हैं और कोधादिके अभाव होनेसे दुःखादि असातावेदनीयके आस्त्रवके कारण नहीं होते हैं। जिस प्रकार कोई परम करुणामय वैद्य किसी मुनिके फोड़ेको शस्त्रसे चीरता है और इससे मुनिको दुःख भी होता है लेकिन कोधादिके विना केवल बाह्य निमित्तमात्रसे वैद्यको पापका बन्ध नहीं होता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःखोंसे भयभीत और दुःखिनवृत्तिके लिये शास्त्रोक्त कर्ममें प्रवृत्ति करनेवाले मुनिका केशोत्पाटन आदि दुःखके कारणोंके उपदेश देनेपर भी संक्लेश परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होता है।

कहा भी है-'कि चिकित्साके कारणों में दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु चिकित्सामें प्रवृन्ति करनेवालेको दुःख या सुख हाता है। इसी प्रकार मोक्षके साधनों में दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु मोक्षके उपायमें प्रवृत्ति करनेवालेको दुःख या सुख होता है। अर्थात् चिकित्साके धाधन शस्त्र आदिको दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु चिकित्सा करनेवाले वैद्यको सुख या दुःख होता है। यदि वैद्य क्रोधपूर्वक फोड़ेको चीरता है तो उसको पापका बन्ध होगा और यदि करुणापूर्वक पीइनको दूर करनेके लिये फोड़ेको चीरता है तो पुण्यका बन्ध होगा। इसी प्रकार मोह क्षयके साधन उपवास, केशलोंच आदि स्वयं दुःख या सुख रूप नहीं है किन्तु इनके करने वालेको दुःख या सुख होता है। यदि गुरु क्रोधादिपूर्वक उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरोंसे कराता है तो उसको पापका बन्ध होगा और यदि शान्त परिणामोंसे दुःखविनाशके लिये उपवास च्यादिको करता है तो उसको पुण्यका बन्ध होगा।

अशुभ प्रयोग, परिनन्दा, पिशुनता, अद्या, अङ्गोपाङ्गोका छेदन-भेदन, ताड़न, त्रास, अङ्गुली आदिसे तर्जन करना, वचन त्र्यादिसे किसीकी भर्त्सना करना, रोधन, बन्धन, दमन, आत्मप्रशंसा, क्लेशात्पादन, बहुत परिग्रह, मन, वचन और कायकी कुटिलता, पाप कर्मीसे आजीविका करना, अनर्थदण्ड, विपिमश्रण, वाण जाल पिश्चरा आदि का बनाना आदि भी असाता वेदनीय कर्मके आस्रव हैं।

#### सातावदनीयके आस्रव-

# भृतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचिमिति सद्देवस्य ॥ १२ ॥

भूतानुकम्पा, ब्रस्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति और शोच ये सातावेदनीयके आस्रव हैं।

चारों गतियोंके प्राणियों में दयाका भाव होना भूतानुकम्पा है। अणुत्रत और महाव्रत के धारी श्रावक और मुनियोंपर दया रखना व्रत्यनुकम्पा है। परोपकारके लिये अपने द्रव्यका त्याग करना दान है। छह कायके जीवोंकी हिंसा न करना और पाँच इन्द्रिय और मनको वशमें रखना संयम है। रागसहित संयमका नाम सरागसंयम है। क्रोध, मान, श्रोर मायाकी निवृत्ति क्षान्ति है। सब प्रकारके लोभका त्याग कर देना शौच है।

सुत्रमें आदि शब्दसे संयमासंयम, अकामनिर्जरा, बालतप स्त्रादि और इति शब्दसे अर्हस्पृता, तपश्चियोंकी वैयावृत्त्य आदिका ब्रह्ण किया गया है।

यद्यपि भूतके ग्रहणसे तपस्वियोंका भी ग्रहण हो जाता है लेकिन व्रतियोंमें अनु-कम्पाकी प्रधानता बतलानेके लिये भूतोंसे व्रतियोंका ग्रहण पृथक् किया गया है।

> दर्शन मोहनीयके आसव— केवलिश्रतसंघधमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥

केवली, श्रुत, संघ, धर्म श्रौर देवोंकी निन्दा करना दर्शनमोहनीयके आस्रव हैं।

जिनके त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और पर्यार्थों को युगपत् जाननेवाला केवलज्ञान हो वे केवली हैं। सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए और गणधर आदिके द्वारा रचे हुए शास्त्रोंका नाम श्रुत है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र द्यौर तपके धारी मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविकाओं के समूहका नाम संघ है। सर्वज्ञ, वीतराग द्यौर हितोपदेशीके द्वारा कहा हुआ अहिंसा, सत्य द्यादि लक्षणवाला वर्म है। भवनवासी आदि पूर्वोक्त चार प्रकारके देव होते हैं।

केवलीका श्रवर्णवाद—केवली कवलाहारी होते हैं रागी होते हैं उपसर्ग होते हैं। नग्न रहते हैं किन्तु वस्नादियुक्त दिखाई देते हैं इत्यादि प्रकारसे केवलियोंकी निन्दा करना केवली का अवर्णवाद है। श्रुतका श्रवणवाद—मांसभक्षण, मद्यपान, माता-बिहन आदिके साथ मैथुन, जलका छानना पापजनक है—इत्यादि बातें शास्त्रोक्त हैं, इस प्रकार शास्त्रकी निन्दा करना श्रुतका अवर्णवाद है। संघका श्रवणवाद—मुनि आदि शुद्र हैं, अपवित्र हैं, स्नान नहीं करते हैं, वेदोंके श्रनुगामी नहीं हैं, किल कालमें उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार संघकी निन्दा करना संघका श्रवणवाद है। धर्मका अवर्णवाद—केवली द्वारा कहे हुए धर्ममें कोई गुण नहीं है, इसके पालन करनेवाले लोग असुर होते हैं इस प्रकार धर्मकी निन्दा करना धर्मका श्रवणवाद है। देवोंका अवर्णवाद—देव मद्यपायी श्रोर मांसभक्षी होते हैं इत्यादि प्रकारसे देवोंकी निन्दा करना देवोंका अवर्णवाद है।

#### चारित्र मोहनीयका श्रास्त्रव-

### कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

कपायके उदयसे होने वाले तीत्र परिणाम चारित्र मोहनीयके आस्त्रव हैं। चारित्र मोहनीयके दो भेद हैं—कपाय मोहनीय और अकपाय मोहनीय।

स्वयं और दूसरेको कपाय उत्पन्न करना, व्रत और शीलयुक्त यतियोंके चरित्रमें दूपण लगाना, धर्मको नाश करना, धर्ममें अन्तराय करना, देशसंयतोंसे गुण श्रौर शीलका त्यांग कराना, मात्सर्य श्रादि से रहित जनोंमें विश्वय उत्पन्न करना, श्राक्त और रीद्र परिणामोंके जनक लिङ्ग, व्रत आदिका धारण करना कषायमोहनीयके श्रास्त्रव हैं।

अकपाय मोहनीयके नौ भेद हैं—हास्य, रित, अरित, होक, भय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद। समीचीन धर्मके पालन करनेवालेका उपहास करना, दीन जनोंको देखकर हँ सना, कन्दर्पपूर्वक हँ सना, बहुत प्रलाप करना,हास्यरूप स्वभाव होना आदि हास्यके आस्रव हैं। नाना प्रकारकी कीड़ा करना,िविष्त्र कीड़ा, देशादिक प्रति अनुत्सुकतापूर्वक प्रीत करना, त्रते, शील श्रादिमें श्रक्षच होना रितिक आस्रव हैं। दूसरोंमें अरितिका पंदा करना श्रीर रितिका विनाश करना,पापशील जनोंका संसर्ग,पापक्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरितिक आस्रवहें। श्रपने श्रीर दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकगुक्त जनोंका अभिनन्दन करना श्रादि शोकके श्रासव हैं। स्व और परको भय उत्पन्न करना, निद्यता, दूसरोंको त्रास देना आदि मयके आस्रव हैं। एण्य कियाओंमें जुगुप्सा करना, दूसरोंकी निन्दा करना आदि जुगुप्साके आस्रव हैं। प्रण्य कियाओंमें जुगुप्सा करना, असत्य वचन, परवच्चना, दूसरोंके दोपोंक देखना, और बृद्धमें राग होना श्रादि स्त्री वेदके आस्रव हैं। अल्पकोध, मायाका श्रभाव, वर्गका अभाव, स्त्रियोंमें श्रन्य आसिक, ईर्घ्याका न होना, रागवस्तुओंमें अनादर, स्वदारसन्तोप, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके श्रासव हैं। प्रसुरुक्षाय, गुग्नेन्द्रयका विनाश,

पराङ्गनाका अपमान, स्त्री श्रीर पुरुषोंमें अनङ्गन्नीड़ा करना, व्रत और शीलधारी पुरुषोंको कष्ट देना और तीव्रराग आदि नपुंसकवेदके आस्रव हैं।

### नरक आयुके आस्रव—

## बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

बहुत आरंभ श्रीर परिग्रह नरक श्रायुके आस्रव हैं। ऐसे व्यापारको जिसमें प्राणियोंको पीड़ा या वध हो आरंभ कहते हैं। जो वस्तु अपनी (आत्माकी) नहीं है उसमें ममेदं (यह मेरी हैं) बुद्धि या मूच्छींका हीना परिग्रह है।

मिथ्यादर्शन, तीव्रराग, श्रन्तवचन, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीव्रवेर, परोपकार न करना, यतियोंमें विरोध कराना, शास्त्रविरोध, कृष्णलेश्या, विषयोंमें तृष्णाकी वृद्धि, रौद्रध्यान, हिंसादि क्रूर कर्मांमें प्रवृत्ति, बाल, वृद्ध और स्त्रीकी हिंसा श्रादि भी नरक आयुके आस्रव हैं।

## तिर्यञ्ज आयुके आस्रव— माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥

माया अथीत् छल-कपट करना तिर्यञ्ज त्रायुका आस्रव हैं।

मिध्यात्वसिंद्दत धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ और परिप्रह, निःशीलता, ठगनेकी इच्छा, नीललेख्या, कापोतलेख्या, मरणकालमें आर्त्तध्यान, क्रूरकर्म, ऋप्रत्याख्यान कोध, भेद करना, ऋनर्थका उद्भावन सुवर्ण आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, ऋत्रिम-चन्दनादि करना, जाति उल्ल और शीलमें दूषण लगाना, सद्गुणोंका लोप और दोषोंकी उत्पत्ति आदि भी तिर्यञ्च आयुके आस्रव हैं।

### मनुष्य आयुके श्रास्रव—

# अल्पारमभपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७॥

थोड़ा श्रारंभ और थोड़ा परिप्रह मनुष्य आयुके आस्रव हैं।

विनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरिहत व्यवहार, अल्पकषाय, मरणकालमें असंक्षेश, मिध्यादर्शनसिहत व्यक्तिमें नम्रता,सुखबोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरित, दोषरिहतत्व, क्रूर कर्मोंसे रिहतता, अभ्यागतींका स्वभावसे ही स्वागत करना, मधुरवचनता, उदासीनता, अनसूया, अल्पसंक्षेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत श्रीर पीतलेश्या आदि मनुष्य आयुके आस्रव हैं।

# स्वभावमार्दवश्च ॥ १८ ॥

स्वाभाविक मृदुता भी मनुष्य आयुका आस्रव है। मानके श्राभावको मार्दव कहते हैं। गुरूपदेशके विना स्वभावसे ही सरल परिणामी होना स्वभावमार्दव है।

इस सूत्रसे पृथक् इसिछिये किया है कि स्वभावमार्दव देवायुका भी कारण है।

### सब श्रायुओंका आस्रव—

# निःशीलत्रतित्वश्च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

तीन गुणत्रत श्रौर शिक्षाव्रत इन सात शीलों और अहिंसा आदि पाँच व्रतोंका श्रभाव श्रौर सूत्रमें 'च' शब्दसे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये चारों श्रायुओं के आस्रव हैं। शील और व्रतरिहत भोगभूमिज जीव ऐशान स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं अतः उक्त जीवोंकी अपेक्षा निःशीलव्रतित्व देवायुका श्रास्त्रव है। कोई श्राल्पारंभी श्रीर श्राल्प परिम्रही व्यक्ति भी अन्य पापोंके कारण नरक आदिको प्राप्त करते हैं अतः ऐसे जीवोंकी अपेक्षा अल्पारंभ-परिम्रह भी नरक आयुका श्रास्त्रव होता है।

### देवायुके आस्रव-

### सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायुके आस्रव हैं।

सरागसंयमका दो प्रकारसे अर्थ हो सकता है—राग सहित व्यक्तिका सयम अथवा रागसहित संयम। संसारके कारणोंका विनाश करनेमें तत्पर लेकिन अभी जिसकी सम्पूर्ण श्रमिलापाएँ नष्ट नहीं हुई ऐसे व्यक्ति को सराग कहते हैं और सरागीका जो संयम है वह सरागसंयम है। श्रथ्या जो संयम रागसिहत हो वह सरागसंयम है, अर्थात् महात्रतको सरागसंयम कहते हैं। कुछ संयम और कुछ श्रसंयम अर्थात् श्रावकके व्रतोंको संयमासंयम कहते हैं। विना संक्षेशके समतापूर्वक कमों के फलको सह लेना अकामनिर्जरा है। जैसे बुभुक्षा, तृष्णा, ब्रह्मचर्य, मूशयन, मलधारण, परिताप आदिके कष्टोंको विना संक्लेशके भी सहन करने वाले जेलमें बन्द प्राणीके जो श्रम्ण निर्जरा होती है वह श्रकामनिर्जरा है। मिध्यादृष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परिव्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी, परमहंस आदिका जो कायक्षेश आदि तप है उसको बालतप कहते हैं। सरागसंयम आदि देवायुके आस्रब हैं।

#### सम्यक्त्वश्च ॥ २१ ॥

सम्यग्दर्शन भी देवायुका आस्रव है। इस सूत्रको पूर्व सूत्रसे पृथक करनेका प्रयोजन यह है कि सम्यग्दर्शन वेभानिक देवोंकी आयुका ही आस्रव है। सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति के पहिले बद्धायुष्क जीवोंको छोड्कर अन्य सम्यग्द्यि जीव भग्ननवासी आदि तीन प्रकारके देवोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं।

### अशुभनाम कर्मके आस्रव—

### योगवकता विसंवादनश्चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥

मन, वचन और कायकी कुटिलता श्रौर विसंवादन ये अशुभ नाम कर्मके आस्नव हैं।

मनमें कुछ सोचना, वचनसे कुछ दूसरे प्रकारका कहना श्रीर कायसे भिन्न रूपसे ही प्रवृत्ति करना योगवकता है। दूसरोंकी श्रान्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमार्गपर चल्लनेवालों-को उस मार्गकी निन्दा करके बुरे मार्गपर चल्लेको कहना विसंवादन है। जैसे सम्यक्-चारित्र श्रादि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेवालेसे कहना कि तुम ऐसा मत करो और ऐसा करो।

योगवकता त्रात्मगत होती है और विसंवादन परगत होता है यही योगवक्रता त्रीर विसंवादनमें भेद है।

'च' शब्दसे मिथ्यादर्शन, पैशून्य, अस्थिरचित्तता, भूठे बांट तराजू रखना, भूठी साक्षी देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्रव्यप्रहण, अयस्त्यभाषण, श्रिधिक परिप्रह, सदा उउज्यलवेष, रूपमद, परुषभाषण, असदस्यप्रलपन, आकोश, उपयोगपूर्वक सौभाग्योत्पादन,

चूर्णादिके प्रयोगसे दूसरोंको वशमें करना, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दूसरोंको कुतूह्छ उत्पन्न करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके बहानेसे गन्ध, धूप, पुष्प आदि छाना, दूसरोंकी बिडम्बना करना, उपहास करना, ईट पकाना, दावानछ प्रज्वित करना, प्रतिमा तोइना, जिनालयका ध्वंस करना, वागका उजाइना, तीत्र क्रोध, मान, माया और छोभ, पाप कर्मों से आजीविका करना आदि अशुभ नामकर्मके आस्त्रव हैं।

शुभ नामकर्मके आस्त्रव—

### तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

योगोंकी सरलता और अविसंवादन ये शुभ नामकर्मके आस्रव हैं।

धर्मात्माओं के पास आदरपूर्वक जाना, संसारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका न होना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्षी, परप्रशंसा, आत्मानिन्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न करना, अल्प आरंभ और परिग्रह, अपरिग्रह, कभी कभी उज्ज्वल वेष धारण करना, रूपका मद न होना, मृदुभाषण,शुभवचन, सभ्यभाषण, सहज सोभाग्य,स्वभावसे वशीकरण, दूसरों को कुत्हूल उत्पन्न न करना, विना किसी बहाने के पुष्प, पूप, गन्ध आदि लाना, दूसरों की बिडम्बना न करना, उपहास न करना, इष्टिकाषक और दावानल न करनेका त्रत, प्रतिमा निर्माण, जिनालयका निर्माण, वागका न उजाइना, क्रोध, मान, माया और लोभकी मन्दता पापकर्मों से आजीविका न करना आदि शुभ नामकर्मके आस्त्रव हैं।

तीर्थंकर नाम कर्मके आस्त्रव —

# दर्शनिवशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीचणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयावृत्त्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्रव-चनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति

## तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥

द्रश्तिविशुद्धि. विनयसम्पन्नता, शील और व्रतोंमें अतीचार न लगाना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और संवेग, यथाशक्ति त्याग श्रोर तप, साधुसमाधि, वैयाष्ट्रस्य, अर्हद्रक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, और प्रवचन-वत्सलता ये तीर्थंकर प्रकृतिके आस्रव हैं।

दर्शनविशुद्धि — पच्चीस दोप रहित निर्मल सम्यग्दर्शनका नाम दर्शनविशुद्धि है। दर्शनविशुद्धिको पृथक् इसलिये कहा है कि जिनमक्तिरूप या तस्वार्थश्रद्धारूप सम्यग्दर्शन अकेला भी तीर्थंकर प्रकृतिका कारण होता है। यशिस्तलकमें कहा भी है कि— "केवल जिनमक्ति भी दुर्गतिके निवारणमें, पुण्यके उपार्जनमें और मोक्ष लक्ष्मीके देनेमें समर्थ है।" अन्य भावनाएँ सम्यग्दर्शनके विना तीर्थंकर प्रकृतिका कारण नहीं हो सकती अतः दर्शन-विशुद्धिकी प्रधानता बतलानेके लिये इसका पृथक् निर्देश किया है।

दर्शनविशुद्धिका अर्थ—इह लाकभय,परलोकभय, श्रत्राणभय,अगुप्तिभय,मरणभय,वेदना-भय और आकस्मिकभय इन सात भयोंसे रिहत होकर जैनधर्मका श्रद्धान करना निःशङ्कित है। इस लोक और परलोकके भोगोंकी श्राकांक्षा नहीं करना निःकाङ्क्षित है। शरीरादिक पवित्र हैं इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकत्सता है। अर्हन्तको छोड़कर अन्य कुदेवोंके द्वारा उपदिष्ट मार्गका अनुसरण नहीं करना अमृदृदृष्टि है। उत्तम क्षमा आदिके द्वारा श्रात्माके धर्मकी वृद्धि करना और चार प्रकारके संघके दोषोंको प्रगट नहीं करना उपगृहन है। क्रोध, मान, माया और लोभादिक धर्मके विनाशक कारण रहने पर भी धर्मसे च्युत नहीं होना स्थितिकरण है। जिनशासनमें सदा अनुराग रखना वात्मलय है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके द्वारा श्रात्माका प्रकाशन और जिनशासनकी उन्नति करना प्रभावना है। सम्यग्दर्शनके इन आठ अंगोंका का सद्भाव तथा तीन मूहता, छह अनायतन और आठ मदोंका श्रभाव, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुये जलको नहीं पीना और कन्दमूल, कलिङ्ग, सूरण, लशुन आदि अभद्य वस्तुओं को भक्षण न करना आदिको दर्शनविश्वाद्धि कहते हैं।

रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारकोंका महान् आदर और कपायका अभाव विनयसम्पन्नता है। पाँच व्रत और सात शीलों में निर्दोष प्रवृत्ति करना शीलवतेष्वनितचार है। जीवादि-पदार्थीके स्वरूपको निरूपण करनेवाले ज्ञानमें निरन्तर उद्यम करना त्र्यमीक्षण-ज्ञानोपयोग है। संसारके दुखोंसे भयभीत रहना संवेग है। अपनी शक्तिके अनुसार श्राहार, भय और ज्ञानका पात्रके लियं दान देना शक्तितस्त्याग है । अपनी शक्तिपूर्वक जैन शासनके अनुसार कायक्षेत्र करना शक्तितस्तप है। जैसे भाण्डागारमें आग रुग जाने पर किसी भी उपायसे उसका शमन किया जाता है उसी प्रकार व्रत और शीलसहित यतिजनोंके ऊपर किसी निमित्तसे कोई विघन उपस्थित होने पर उस विघनको दूर करना साधसमाधि है। निर्दोप विधिसे गुणवान् पुरुषोंके दोपोंको दूर करना वैयावृत्त्य है। ऋईन्तका अभिपेक, पुजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदि अर्ह द्वक्ति है। श्राचार्यीको नवीन उपकरणोंका दान. उनके सम्मुखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान श्रीर मनःशुद्धियुक्त श्रानुरागका नाम आचार्यभक्ति है। इसी प्रकार उपाध्यायोंकी भक्ति करना बहुश्रुतभक्ति है। रत्नत्रय आदिके प्रतिपादक आगममें मनःशुद्धि यक्त अनुराग का होना प्रवचनभक्ति है। सामायिक स्तृति.-चोबीस तीथंकरकी स्तृति-बन्दना,एक तीथंकर स्तृति,प्रतिक्रमण-कृतदोप निराकरण, प्रत्याख्यान नियतकाल श्रोर आगामी दोपोंका परिहार और कायोत्सर्ग-शरीरसे ममत्वका छोड़ना-इन छह आवश्यकोंमें यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यकापरिहाणि है। ज्ञान, दान, जिन-पूजन और तपके द्वारा जिन धर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। गाय श्रीर बछडेके समान प्रवचन त्रोर साधर्मी जनॉमें स्नेह रखना प्रवचनवत्सळत्व है।

ये सालह भावनाएँ तीर्थकर प्रकृतिक बन्धका कारण होती हैं।

नीच गोत्रके आम्रव---

# परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्घावने च नीचैगोत्रिस्य ॥ २५ ॥

दूसरोंकी निन्दा और ऋपनी प्रशंसा करना, विद्यमान गुणोंका विलोप करना ओर अविद्यमान गुणोंको प्रकट करना ये नीच गोत्रके आस्रव हैं।

'च' शब्दसे जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, ऐश्वर्यमद और तपमद-ये आठमद, दूसरोंका अपमान, दूसरोंकी हँसी करना, दूसरोंका परिवादन, गुरुश्रोंका तिरस्कार, गुरुओंसे उद्घटन-टकराना, गुरुओंके दोषोंको प्रगट करना, गुरुओंका विभेदन, गुरुओंको स्थान न देना, गुरुओंका अपमान, गुरुओंकी भत्सीना, गुरुश्रोंसे श्रासभ्य यचन करना। गुरुओंकी स्तुति न करना श्रोर गुरुश्रोंको देखकर खड़े नहीं होना आदि भी नीच गोत्रके आसव हैं।

#### उच गोत्रके आस्रव—

# तद्विपर्ययो नीचैईत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

परप्रशंसा, आत्मिनिन्दा, सद्गुणोभावन, असद्गुणोच्छादन, नीचैर्वृत्ति और अनुत्सेक ये उच्च गोत्रके आस्त्रव हैं। उच्च गुणवालोंकी विनय करनको नीचैर्वृत्ति या नम्रवृत्ति कहते हैं। ज्ञान,तप ऋादि गुणोंसे उत्कृष्ट होकर भी मद न करना श्रनुत्सेक है।

'च' शब्दसे आठ मदोंका परिहार, दूसरोंका श्रापमान प्रहास और परिवाद न करना, गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सन्मान अभ्युत्थान और गुणवर्णन करना, और मृदुभाषण आदि भी उच्च गोत्र के श्रास्त्रव हैं।

#### अन्तरायके आस्रव—

#### विद्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दूसरोंके दान, लाभ,भोग, खपभोग श्रौर वीर्यमें विद्न करना अन्तरायके आस्रव हैं। दानकी निन्दा करना, द्रव्यसंयोग, देवोंको चढ़ाई गई नैवेद्यका भक्षण, परके वीर्यका अपहरण, धर्मका उच्छेद, श्रधर्मका श्राचरण, दूसरोंका निरोध, बन्धन, कर्णछेदन, गुद्य-छेदन, नाक काटना श्रौर आँखका फोड़ना आदि भी श्रन्तरायके आस्रव हैं।

विशेष—तस्त्रदोप, निन्द्व आदि ज्ञानावरण आदि कर्मों के जो पृथक् पृथक् आस्रव बतलाए हैं वे अपने ऋपने कर्मके स्थिति श्रीर ऋनुभाग बन्धके ही कारण होते हैं। उक्त आस्रव आयु कर्मको छोड़कर (क्योंकि आयु कर्मका बन्ध सदा नहीं होता है) अन्य सब कर्मों के प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण समान रूपसे होते हैं।

छठवाँ अध्याय समाप्त ।



# सातवाँ अध्याय

त्रतका लक्षण--

# हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ॥ १ ॥

हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिव्रह इन पाँच पापेंसे विरक्त होना व्रत है। अभिप्रायपूर्वक किये गये नियमको अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यके संकल्पको व्रत कहते हैं।

प्रश्त—"ध्रुवमपायेऽपदानम्" [पा० सू० १।४।२४] इस सूत्रके श्रनुसार अपाय (किसी वस्तुसे किसी वस्तुका पृथक् होना) होने पर ध्रुव वस्तुमें पञ्चमी विभक्ति होती है और हिंसादिक परिणामों अध्रुव होनेसे यहाँ पञ्चमी विभक्ति नहीं हो सकती?

उत्तर—वक्तां अभिप्रायके अनुसार शब्दके अर्थका ज्ञान किया जाता है। यहाँ भी हिंसादि पापोंसे बुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिंसादिकमें ध्रुवत्वकी विवच्ना होनेसे पक्षमी विभक्ति युक्तिसंगत है। जैसे 'कश्चित् पुमान् वर्मादिरमति'—कोई पुरुप धर्मसे विरक्त होता है—यहाँ कोई विपरीत बुद्धिवाला पुरुप मनसे धर्मका विचार करता है कि यह धर्म दुष्कर है, धर्मका फल श्रद्धामात्रगम्य है; इस प्रकार विचार कर वह पुरुप बुद्धिसे धर्मको प्राप्तकर धर्मसे निवृत्त होता है। जिस प्रकार यहाँ धर्मको अध्रुव होनेपर भी पक्षमी विभक्ति हो गई है उसी प्रकार विवेक बुद्धिवाला पुरुप विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण हैं और जो पापकर्ममें प्रवृत्त होते हैं उनको इस लोकमें राजा दण्ड देते हैं और परलोकमें भी उनको नरकादि गतियों हु: ख भोगने पड़ते हैं, इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिको प्राप्तकर उनसे विरक्त होता है। अतः हिंसादिमें ध्रुवत्वकी विवक्षा होनेसे यहाँ हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञा होते एक्षमी विभक्ति भी हुई।

वर्तों में प्रधान होनेसे अहिंसाव्रतको पहिले कहा है। सत्य ख्रादि वर्त ख्रनाजकी रक्षाके लिये वारीको तरह ख्रिहिंसा व्रतके परिपालनके लिये ही हैं। सम्पूर्ण पापोंकी निवृत्तिरूप केवल सामायिक ही वर्त है और छेदोपस्थापना आदिके भेदसे व्रतके पाँच भेद हैं।

प्रश्न—त्रतोंको आस्रवका कारण कहना ठीक नहीं है किन्तु व्रत संवरके कारण हैं।
"स गुप्तिसिमितिधर्मानुत्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः" [९।२] इस सूत्रके अनुसार दशस्रक्षणधर्म
और चारित्रमें त्रतोंका अन्तर्भाव होता है।

उत्तर--संवर निवृत्तिरूप होता है और अहिंसा आदि व्रत प्रवृत्तिरूप हैं, च्रतः व्रतोंको आस्रवका कारण मानना ठीक है। दूसरी बात यह है कि गुप्ति समिति आदि संवरके परिकर्म हैं। जिस साधुने व्रतोंका अनुष्ठान श्रुच्छी तरहसे कर लिया है वही संवरको सुखपूर्वक कर सकता है। द्यातः व्रतोंको पृथक् कहा गया है।

प्रश्न--रात्रिभोजनत्याग भी एक छठवाँ ब्रत है उसको यहाँ क्यों नहीं कहा ?

उत्तर—अहिंसा व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं उनमेंसे एक भावना आलोकितपानभोजन है। अतः आलोकितपानभाजनके प्रहरणसे रात्रिभोजनत्यागका प्रहण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि रात्रिभोजनत्याग अहिंसा व्रतके अन्तर्गत ही है, पृथक् व्रत नहीं है।

# ्रव्रतके भेद—

# देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

त्रतके दो भेद हैं — अगुव्रत और महात्रत। हिंसादि पापोंके एकदेशत्यागको अगुव्रत और सर्वदेशत्यागको महात्रत कहते हैं। अगुत्रत गृहस्थोके और महात्रत मुनियों के होते हैं।

### व्रतोंकी स्थिरताकी कारणभूत भावनाओंका वर्णन-

### तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पश्च ॥ ३ ॥

जिस प्रकार उच्च औपधियाँ रसादिकी भावना देनेसे विशिष्ट गुणवाली हो जाती हैं इसी तरह अहिंसादि ब्रतभी भावनाभावित होकर सत्फलदायक होते हैं । उन ऋहिंसा आदि ब्रतोंकी स्थिरताके छिये प्रत्येक ब्रतकी पांच पाँच भावनाएँ हैं ।

### ऋहिंसाव्रतकी पाँच भावनाएँ-

# वाङ् मनोगुप्तीर्यादाननिच्चेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥

वचनगुप्ति,मनोगुप्ति, ईर्थासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति स्त्रीर आलोकितपानभोजन ये अहिंसात्रतकी पाँच भावनाएँ हैं।

वचनको वशमें रखना वचनगुप्ति और मनको वशमें रखना मनोगुप्ति हैं। चार हाथ जमीन देखकर चलना ईर्यासमिति है। भूमिको देख स्त्रौर शोधकर किसी वस्तुको रखना या उठाना आदानित्रक्षेपणसमिति है। सूर्यके प्रकाशसे देखकर खाना और पीना आले।कित-पानभोजन है।

#### सत्यत्रतकी पाँच भावनाएँ—

## क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुत्रीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५॥

क्रोधप्रत्याख्यान, छोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान और अनुवी-चिभाषण ये सत्यत्रतकी पांच भावनाएँ हैं।

क्रोधका त्याग करना क्रोधप्रत्याख्यान है। छोभका छोड़ना छोभप्रत्याख्यान है। भय नहीं करना भयप्रत्याख्यान है। हास्यका त्याग करना हास्यप्रत्याख्यान है और निर्देश वचन वोछना अनुवीचिभाषण है।

#### अचौर्यत्रतकी भावनाएँ-

# श्र्त्यागारविमोचितावासप्रोपरोधाकरणभैक्षश्रुद्धिसधर्माऽविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥

शृस्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, मैक्षशुद्धि श्रौर सधर्माविसंवाद ये अचौर्य व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं।

पर्वत, गुफा, बृक्षकोटर, नदीतट आदि निर्जन स्थानोंमें निवास करना शून्यागारावास है। दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए स्थानोंमें रहना विमोचितावास है। दूसरोंका उपरोध नहीं करना अर्थात् अपने स्थानमें ठहरनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचारशास्त्रके अनुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना भेक्षशुद्धि हैं। और सहधर्मी भाइयोंसे कलह नहीं करना सधर्माविसंवाद है।

श्रून्यागारोंमें और त्यक्त स्थानोंमें रहनेसे परिग्रह आदिमें निस्प्रहता होती है। सहधिमेंथोंके साथ विसंवाद न करनेसे जिनवचनमें व्याघात नहीं होता है। इससे अचीर्यव्रतमें स्थिरता आती है। इसी प्रकार परोपरोधाकरण और मैक्षशुद्धिसे भी इस व्रतमें इद्ता आती है।

#### ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएँ—

# स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहगङ्गनिरीक्त् णपूर्वरूता तुस्मरणबृष्येष्टरसस्वश्चरीर-

संस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥

स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्याग, पूर्वरतानुस्मरणत्याग, वृष्ये-ष्टरमृत्याग त्र्योर स्वशरीरसंस्कारत्याग ये ब्रह्मचर्यत्रतको पाँच भावनाएँ हैं।

स्त्रियों में राग उत्पन्न करनेवाळी कथाओं के सुननेका त्याग स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग है। विद्ययों के मनोहर खड़ों को देखनेका त्याग तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्याग है। पूर्वकाळमें भोगे हुए विपयों को स्मरण नहीं करना पूर्वरतानुस्मरणत्याग है। कामवर्धक, वाजीकर और मन तथा रसनाको अच्छे लगनेवाले रसोंको नहीं खाना वृष्येष्टरसत्याग है। अपने शरीरका किसी प्रकारका संस्कार नहीं करना स्वशरीरसंस्कारत्याग है।

#### परित्रहत्यागनतकी भावनाएँ-

### मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेपवर्जनानि पञ्च ॥ = ॥

स्पर्शन ऋादि पाँचों इन्द्रियों के इष्ट विषयों में राग नहीं करना और ऋनिष्ठ विषयों में हेप नहीं करना ये परिग्रहत्यागत्रतकी पाँच भावनाएँ हैं।

### हिंसादि पार्पोकी भावना-

# हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ९ ॥

हिंसादि पापोंके करनेसे इस छोक और परछोकमें अपाय और अवद्यदर्शन होता है। अभ्युदय और निःश्रेयसको देनेवाछी क्रियाओंके नाशको अथवा सात भर्योको अपाय कहते हैं और निन्दाका नाम स्रवद्य है।

हिंसा करनेवाला व्यक्ति लोगों हारा सदा तिरस्कृत होता है श्रीर लोगोंसे वैर भी उसका रहता है। इस लोकमें वध, बन्धन श्रादि दुःखोंको प्राप्त करता है श्रीर मर कर नरकादि गतियोंके दुःखोंको भोगता है। इसलिये हिंसाका त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

असत्य बोळनेवाले पुरुषका कोई विश्वास नहीं करता है। ऐसे पुरुषकी जिह्ना कान नासिका आदि छेदी जाती है। लोग उससे वैर रखते हैं झौर निन्दा करते हैं। इसलिये स्नसत्य बचनका त्याग करना ही स्नच्छा है।

चोरी करनेवाला पुरुष चाण्डालोंसे भी तिरस्क्वत होता है और इस लोकमें पिटना वध, बन्धन हाथ पैर कान नाक जीभ आदिका छेदन, सर्वस्व हरण, गवेपर बैठाना आदि दण्डांको प्राप्त करता है। सब लोग उसकी निन्दा करते हैं और वह मरकर नरकादि गतियों के दुःखको प्राप्त करता है। अतः चोरी करना श्रेयस्कर नहीं है। अब्रह्मचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके वश होकर वध बन्धन श्रादि दुःखों को प्राप्त करता है, मोह या श्रज्ञानके कारण कार्य और श्रकार्यको नहीं समझता है और स्त्रीलम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास श्रादि कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करता है। परस्त्रीमें अनुरक्त पुरुष इस लोकमें लिङ्गछेदन, वध, बन्धन, सर्वस्वहरण श्रादि दुःखोंको प्राप्त करता है और मरकर नरकादि गतियोंके दुःखोंको भोगता है। लोगों द्वारा निन्दित भी होता है अतः कुशीलसे विरक्त होना ही शुभ है।

परिम्रह्वाला पुरुष परिम्रहको चाह्नेवाले चोर श्रादिके द्वारा श्रमिभूत होता है जैसे मांसिपण्डको लिये हुए एक पक्षी अन्य पिक्षयोंके द्वारा । वह परिम्रहके उपार्जन, रक्षण और क्षयके द्वरा होनेवाले बहुतसे दोपोंको माप्त करता है । इन्धनके द्वारा विह्वकी तरह धनसे उसकी कभी तृति नहीं होती । लोभके कारण वह कार्य श्रीर अकार्यको नहीं समझता । पात्रोंको देखकर किवाड़ बन्द कर लेता है, एक कौड़ी भी उन्हें नहीं देना चाहता । पात्रोंको केवल धक्के ही देता है । वह मरकर नरकादि गतियोंके घोर दुखांको प्राप्त करता है और लोगों द्वारा निन्दित भी होता है । इसलिये परिम्रहके त्याग करनेमें ही कल्याण है । इस प्रकार हिंसादि पाँच पापोंके विषयमें विचार करना चाहिये ।

# दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अथवा ऐसा विचार करना चाहिये कि हिंसादिक दुःखरूप ही हैं। हिंसादि पाँच पापोंको दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कहा गयाहै जैसे "अन्नं वै प्राणाः"यहाँ त्रान्नको प्राणका कारण होनेसे प्राण कहा गया है। अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय है। असातावेदनीयका कारण हिंसादि हैं। द्यतः दुखके कारणका कारण होनेसे हिंसादिकको दुःखन्वरूप कहा गया है, जैसे : "धनं वै प्राणाः" यहाँ प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण कहा गया है।

यद्यपि विषयभोगोंसे 'सुखका भी अनुभव होता है लेकिन वास्तवमें यह सुख सुख नहीं है, केवल वेदनाका प्रतिकार हे जैसे खाजको खुजलानेसे थोड़े समयके लिये सुखका अनुभव होता है।

#### श्रन्य भावनाएँ--

# मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्किरयमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥

प्राणीमात्र, गुणीजन,क्विश्यमान और ऋविनयी जीवोंमें क्रमसे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ऋौर माध्यस्थ्य भावनाका विचार करे ।

संसारके समस्त प्राणियोंमें मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदनासे दुःख उत्पन्न न होनेका भाव रखना मेन्नी भावना है। ज्ञान तप संयम त्रादि गुणोंसे विशिष्ट पुरुषोंको देखकर मुखप्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्भक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है। असातावेदनीय कर्मके उदयसे दुःखित जीवोंको देखकर करणामय भावोंका होना कारुण्य भावना है। जिनधर्मसे पराङ्मुख मिध्यादृष्टि आदि अविनीत प्राणियोंमें उदासीन रहना माध्यस्थ्य भावना है।

इन भावनाओं के भावनेसे अहिंसादि ब्रत न्यून होने पर भी परिपूर्ण हो जाते हैं।

#### संसार और शरीरके स्वभावका विचार—

# जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

संवेग और वैराग्यके लिये संसार और शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिये। संसारसे भीरुता अथवा धर्मानुरागको संवेग कहते हैं । शरीर, भोगादिसे विरक्त होना वैराग्य है। सूत्रमें आया हुआ 'वा' शब्द यह सूचित करता है कि संसार और शरीरके स्वरूपचिन्तनसे अहिंसादि व्रतोंमें भी स्थिरता होती है।

संसारके स्वरूपका विचार—लोकके तीन भेद हैं—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक । अधोलोक वैत्रासनके आकार है, मध्यलोक झल्लरी (भालर) श्रीर ऊर्ध्वलोक मृदङ्गके आकार है। तीनों छोक श्रनादिनिधन हैं। इस संसारमें जीव अनादि कालसे चौरासी लाख योनियोंमें शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदि नाना प्रकारके दःखोंका भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं। इस संसारमें धन यौवन आदि कुछ भी शाश्वत नहीं हैं। आयु जलबुदुबुदके समान है और भोगसामग्री विद्युत इन्द्रधनुष आदिके समान अस्थिर है। इस संसारमें इन्द्र धरऐान्द्र आदि कोई भी विपत्तिमें जीवकी रक्षा नहीं कर सकते । इस प्रकार संसारके स्वरूपका विचार करना चाहिये ।

कायक स्वभाव का विचार—शरीर श्रानित्य है, दुःखका हेतु है, निःसार है, श्रशुचि है, बीभत्स है, दुर्गन्धयुक्त है, मल मूत्रमय है, सन्तापका कारण है और पापोंकी उत्पत्तिका स्थान है। इस प्रकार कायके स्वरूपका विचार करना चाहिये।

#### हिंसाका लक्षण-

# प्रमत्तयोगात प्राणव्यवरोवणं हिंसा ॥ १३ ॥

प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके प्राणींका वियोग करना अथवा वियोग करनेका विचार करना हिंसा है। कपायसहित प्राणी को प्रमत्त कहते हैं। अथवा विना विचारे जो इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त है। अथवा तीव्र कर्पायोदयके कारण ऋहिंसामें जो कपटपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त है। अथवा चार विकथा, चार कपाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त है। प्रमत्त व्यक्तिके मन, वचन और कायके व्यापारका प्रमत्तयोग कहते हैं। और प्रमत्तयोगसे प्राणींका वियोग करना हिंसा है।

प्रमत्तयोगके अभावमें प्राणव्यपरोपण होनेपर भी हिंसाका दोष नहीं लगता है। प्रवचनसारमें कहा भी है कि-"ईर्यासमितिपूर्वक गमन करनेवाले मुनिके पैरके नीचे कोई सुद्दम जीव आकर दब जाय या मर जाय तो उस मुनिको उस जीवके मरने स्रादिसे सुक्ष्म भी कर्मबन्ध नहीं होता है। जिस प्रकार मूच्छीका नाम परिष्रह है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका नाम हिंसा है।" और भी कहा है कि-"जीव चाहे मरे या न मरे लेकिन अयत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेवालेको हिंसाका दोष अवश्य लगता है श्रीर प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवालेको हिंसामात्रसे पापका बन्ध नहीं होता है।"

श्रपने परिणामोंके कारण प्राणियोंका घात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध करते हैं जैसे धीवर मछली नहीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योंकि उसके भाव सदा ही मछली मारनेके रहते हैं और प्राणियोंका घात करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध नहीं करते जैसे कृषकको हल चलाते समय भी पापका बन्ध नहीं होता है क्योंकि उसके परिणाम हिंसा करनेके नहीं है। प्रमादयुक्त व्यक्ति पहिले स्वयं अपनी आत्माका घात करता है बादमें दूसरे प्राणियोंका वध हो चाहे न हो। ऋतः प्रमत्तयोगसे प्राणोंके वियोग करनेको अथवा केवल प्रमत्तयोगको हिंसा करते हैं। प्रमत्तयोगके विना केवल प्राणव्यपरोपण हिंसा नहीं है।

#### असत्यका लक्षण--

# असदिभधानमनृतम् ॥ १४ ॥

प्रमादके योगसे स्रसत् (अप्रशस्त ) अर्थको कहना स्रमृत या स्रसत्य है। स्रर्थात् प्राणियोंको दुःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अर्थका वचन असत्य है। जिस प्रकार धनश्री हिंसामें प्रसिद्ध है उसी तरह वसु राजा भूठमें। कर्णकर्कश, हृदयनिष्ठुर, मनमें पीड़ा करनेवाले, विप्रलापयुक्त, विरोधयुक्त, प्राणियोंके वध बन्धन आदिको करानेवाले, वैरकारी, कलह आदि करानेवाले, त्रास करनेवाले गुरु स्नादिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन भी असत्य हैं। भूँठ बोलनेकी इच्छा और भूठ बोलनेके उपाय सोचना भी प्रमत्तयोगके कारण असत्य हैं। प्रमत्तयोगके स्त्रमावमें असत्य वचन भी कर्मवन्धके कारण नहीं होते हैं।

#### चोरीका लक्षण-

### अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥

प्रमत्तयोगसे बिना दी हुई किसी वस्तुको ब्रहण करना चोरी है। अर्थात् जिस वस्तु पर सब छोगोंका अधिकार नहीं है उस वस्तुको ब्रहण करना, ब्रहण करनेकी इच्छा करना ऋथवा ब्रहण करनेका उपाय सोचना चोरी है।

प्रश्त-यदि बिना दी हुई वस्तुके बहुण करनेका नाम चोरी है तो कर्म और नोकर्मका बहुण भी चोरी कहलायगा क्योंकि कर्म और नोकर्म भी किसीके द्वारा दिए नहीं जाते।

उत्तर -जिस वस्तुका देना और लेना संभव हो उसी वस्तुके प्रहण करनेमें चोरीका व्यवहार होता है। सूत्रमें आए हुए 'अदत्त' शब्दका यही ताल्पर्य है। यदि दावाका सङ्गाव हो तो प्राहक का ऋस्तित्व भी पाया जाता है। लेकिन कर्म और नोकर्म वर्गणाओंका कोई स्वामी न होनेसे उनके प्रहण करनेमें अदत्तादानका प्रश्न ही नहीं होता है। अतः कर्म और नोकर्मका प्रहण करना चोरी नहीं है।

प्रश्न—प्राम, नगर त्रादिमें भ्रमण करनेके समय मुनि रथ्याद्वार (गलीका द्वार) त्रादिमें प्रवेश करते है त्र्योर रथ्या आदि स्वामी सहित हैं अतः विना आज्ञाके प्रवेश करनेके कारण मुनियोको चोरीका दोष लगना चाहिये।

उत्तर—प्राम, नगर त्रादिमें और रथ्याद्वार आदिमें प्रवेश करनेसे मुनियोंका चोरीका दोप नहीं लगता है क्योंकि सर्व साधारणके लिये वहाँ प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है। मुनियों के लिये यह भी विधान है कि बन्द द्वार आदिमें प्रवेश न करें। अतः खुले हुए द्वार त्रादिमें प्रवेश करनेसे कोई दोष नहीं लगता है। अथवा प्रमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरी है श्रीर मुनियोंको प्रमत्तयोगके विना रथ्याद्वार आदिमें प्रवेश करनेपर चोरीका दोष नहीं लग सकता है।

#### कुशीलका लक्षण—

# मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

में थुनको अबहा अर्थात् कुशील कहते हैं। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे राग-परिणाम सहित स्त्री और पुरुपको परस्पर स्पर्श करने की इच्छाका होना या स्पर्श करनेके उपायका सोचना मेथुन है। रागपरिणामके अभावमें स्पर्श करने मात्रका नाम कुशील नहीं है। लोक छौर शास्त्रमें भी यही माना गया है कि रागपरिणामके कारण स्त्री और पुरुपकी जो चेष्टा है वही मैथुन है। अतः प्रमत्त्रयोगसे स्त्री और पुरुषमें अथवा पुरुष और पुरुपमें रितसुखके लिये जो चेष्टा है वह मैथुन है।

जिसकी रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोंकी वृद्धि हो वह ब्रह्म है और ब्रह्मका अभाव श्रव्रह्म है। मैथुनको अब्रह्म इसलिये कहा है कि मैथुनमें अहिंसादि गुणोंकी रक्षा नहीं होतो है। मैथुन करनेवाला जीव हिंसा करता है। मैथुन करनेसे योनिमें स्थित करोड़ों जीवोंका घात होता है। मैथुनके छिये झुठ भी बोछना पड़ता है, अदत्तादान श्रीर परिव्रहका भी ब्रह्ण करना पड़ता है। अतः मैथुनमें सब पाप श्रन्तहित हैं।

#### परिग्रहका लज्ञण-

# मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूच्छीको परिप्रद्द कहते हैं। गाय भैंस मिण मुक्ता आदि चेतन और अचेतन रूप बाह्य परिप्रद्द और राग द्वेप आदि अन्तरङ्ग परिप्रद्दके उपार्जन रक्षण और वृद्धि आदिमें मनकी ऋभिछापा या ममत्वका नाम मूच्छी है। बात पित्त रलेष्म श्रादिसे उत्पन्न होने बाली अचेतन स्वभावरूप मूच्छीका यहाँ प्रदृण नहीं किया गया है।

प्रश्न—यदि मनकी अभिलापाका नाम ही परिग्रह है तो बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं होंगे।

उत्तर—मनकी अभिलापाको प्रधान होनेके कारण अन्तरङ्ग परिष्रहको ही मुख्य रूपमे परिष्रह कहा गया है। बाह्य पदार्थभी मूच्छीके कारण होनेसे परिष्रह ही हैं। ममत्व या मूच्छीका नाम परिष्रह होनेसे आहार भय च्यादि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिष्रहसहित है क्योंकि संज्ञाओंने ममत्वबुद्धि रहती है।

प्रश्न सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भी परिष्रह हैं या नहीं ?

उत्तर—जिसके प्रमत्तयोग होता है वही परिप्रहसहित होता है स्त्रोर जिसके प्रमत्तयोग नहीं है वह स्वपरिप्रही है। सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र स्त्रादिसे युक्त पुरुप प्रमाद्र-रहित और निर्मोह होता है, उसके मृच्छों भी नहीं होती है अतः वह परिप्रहरहित ही है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान दर्शन स्त्रादि स्त्रात्मके स्वभाव होनेसे अहेय हैं और राग्ह्रेपादि अनात्मस्वभाव होनेसे हेय हैं। स्त्रातः राग द्वेपादि ही परिप्रह हैं न कि ज्ञान दर्शनादि। ऐसा कहा भी है कि जा हेय हो वही परिप्रह है।

परिप्रहवाला पुरुष हिंसा आदि पाँचौं पार्पोमें प्रवृत्त होता है श्रोर नरकादि गतियोंके दुःखोंको भोगता है।

अन्तरङ्ग परिग्रहके चौदह भेद हैं—मिध्यात्व, वेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ख्रौर द्वेप। बाह्य परिग्रहके दश भेद हैं—क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, सवारी, रायनासन, कुष्य ख्रौर भाण्ड।

राग, द्वेषादिको ही मुख्य रूपसे परिष्रह कहते हैं। कहा भी है कि-अपने पापके कारण बाह्यपरिष्रहरित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते हैं लेकिन अभ्यन्तर परिष्रह रहित जीव लोकमें दुर्लभ है।

#### त्रतीकी विशेषता-

### निःशस्यो व्रती ॥ १८ ॥

शल्यरिहत जीव ही ब्रती है। शल्य वाणको कहते हैं। जिस प्रकार वाण शरीरके अन्दर प्रवेश करके दुःखका हेतु होता है उसी प्रकार प्राणियोंकी शारीरिक मानसिक आदि बाधाका कारण होनेसे कर्मीद्यके विकारको भी शल्य कहते हैं। शल्यके तीन भेद हैं—माया मिथ्यात्व और निदान।

छल कपट करनेको माया कहते हैं। तत्त्वार्थश्रद्धानका न होना मिध्यात्व है और विषयभोगींकी स्थाकांक्षाका नाम निदान है। जो इन तीन प्रकारकी शल्योंसे रहित होता है वही ब्रती कहलाता है।

प्रश्न—शल्य रहित होनेसे निःशल्य और त्रत सहित होनेसे त्रती होता है। अतः जिस प्रकार दण्डवारा देवदत्त छत्री ( छत्तावाला ) नहीं कहलाता है उसी प्रकार शल्य रहित व्यक्ति भी त्रती नहीं हो सकता है।

उत्तर—िनःशल्यो त्रती कहनेका तात्वर्य यह है कि शल्यरिहत श्रीर व्रतसिहत व्यक्ति ही त्रती कहळाता है केवल हिंसादिसे विरक्त होने मात्रसे कोई त्रती नहीं हो सकता। इसी तरह हिंसादिसे विरक्त होने पर भी शल्यसिहत व्यक्ति त्रती नहीं है किन्तु शल्य रिहत होने पर ही वह त्रती होता है। जैसे जिसके अधिक दूध घृत आदि होता है वहीं गोवाला कहलाता है, दूध घृतके श्रभावमें गायोंके होने पर भी वह ग्वाला नहीं कहलाता उसी प्रकार अहिंसादि त्रतोंके होने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष व्रती नहीं है। तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि बतोंके विशिष्ट फलको शल्यरिहत व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं शल्यसिहत नहीं।

# व्रतीके भेद— अगार्यनगारश्च ॥ १९॥

ब्रतीके दो भेद हैं—अगारी श्रीर अनगारी। जो घरमें निवास करते हैं वे अगारी (गृहस्थ) हैं और जिन्होंने घरका त्याग कर दिया है वे अनगारी (मुनि) हैं।

प्रश्न—इस प्रकार तो जिनालय शून्यागार मठ आदिमें निवास करनेवाले मुनि भी श्रमारी हो जाँयो और जिसकी विषयतृष्णा दूर नहीं हुई है लेकिन किसी कारणसे जिसने घरको छोड़ दिया है एसा वनमें रहनेवाला गृहस्थ भी श्रमगारी कहलाने लगेगा।

उत्तर—यहाँ घर शब्दका अर्थ भावघर है। चारित्रमोहके उदय होनेपर घरके प्रति श्राभिलाषाका नाम भावघर है। जिस पुरुषके इस प्रकारका भावघर विद्यमान है वह बनमें नग्न होकर भी निवास करे तो भी वह अगारी है। और भावागार न होनेके कारण जिन चैस्यालय आदिमें रहनेवाले मुनि भी अनगारी है।

प्रश्न-अपरिपूर्ण व्रत होनेके कारण गृहस्थ व्रती नहीं हो सकता।

उत्तर—नैगम संग्रह और व्यवहारनयकी श्रपेक्षा गृहस्थ भी व्रती ही है। जैसे घरमें या घरके एक कमरेमें निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमें .रहनेवाला कहा जाता है उसी प्रकार परिपूर्ण व्रतोंके पालन न करने पर भी एकदेशव्रत पालन करनेके कारण वह व्रती कहलाता है। पाँच पापोंमें से किसी एक पापका त्याग करनेवाला व्रती नहीं है किन्तु पाँचो पापोंके एकदेश या सर्वदेश त्याग करनेवालेको व्रती कहते हैं।

#### अगारीका लक्षण-

# अणुत्रतोऽगारी ॥ २० ॥

हिंसादि पापोंक एकदेश त्याग करनेवालेको अगारी या गृहस्थ कहते हैं।

श्रणुत्रतके पाँच भेद हैं — अहिंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अचौर्याणुत्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत और परिम्रहपरिभाणाणुत्रत । संकल्प पूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग करना श्रहिंसाणुत्रत हैं । लोभ,मोह, स्नेह श्रादिसे अथवा घरके विनाश होनेसे या प्राममें वास करनेके कारण असत्य नहीं बोलना सत्याणुत्रत हैं । संक्षेत्रपूर्वक लिया गया अपना भी धन दूसरों को पीड़ा करने वाला होता है, और राजांके भय आदिसे जिस धनका त्याग कर दिया है ऐसे धनको अदत्त कहते हैं । इस प्रकारके धनमें अभिलाषाका न होना श्रचौर्याणुत्रत है । परिगृहीत या श्रपरिगृहीत परस्त्रीमें रितका न होना ब्रह्मचर्याणुत्रत है श्रोर क्षेत्र वास्तु धन धान्य आदि परिमहका अपनी श्रावश्यकतानुसार परिमाण कर लेना परिम्रहपरिमाणाणुत्रत है ।

#### सात शीलत्रतोंका वर्णन-

# दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग-परिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्नश्च ॥ २१ ॥

वह त्रती दिग्त्रत, देशत्रत, श्रनर्थदण्डत्रत इन तीन गुणत्रतोंसे और सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और श्रातिथिसंविभागत्रत इन चार शिक्षात्रतोंसे सिहत होता है। 'च' शब्दसे त्रती सल्छेखनादिसे भी सिहत होता है।

दशों दिशाओं में हिमाचल, विन्ध्याचल आदि प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा करके उससे बाहर जानेका मरण पर्यन्तके लिये त्याग करना दिग्नत है। दिग्नत की मर्यादाके बाहर स्थावर और त्रस जीवों की हिंसाका सर्वथा त्याग होने से गृहस्थके भी उतने क्षेत्रमें महान्नत होता है। दिग्नतके क्षेत्रके बाहर धनादिका लाम होनेपर भी मनकी अभिलापाका अभाव होनेसे लोभका त्याग भी गृहस्थके होता है। दिग्नतके क्षेत्रमें से भी आम नगर नदी वन घर आदिसे निश्चित कालके लिये बाहर जानेका त्याग करना देशन्नत है। देशनत दिग्नतके अन्तर्गत ही है। विशेष रूपसे पापके स्थानों में, न्नतमङ्ग होने योग्य स्थानों में और खुरासान मूलस्थान मलस्थान हिरमजस्थान आदि स्थानों में जानेका त्याग करना देशनत है। देशनत है। देशनतके क्षेत्रसे बाहर भी दिग्नतकी तरह ही महान्नत और लोभका त्याग होता है।

प्रयोजन रहित पापिकयाओं का त्याग करना अनर्थदण्डव त है। अनर्थदण्डके पाँच भेद हैं —अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रुति ।

द्वेषके कारण दूसरोंको जय पराजयबध बन्धन द्रव्यहरण आदि और रागके कारण दूसरेकी स्त्री आदिका हरण कैसे हो इस प्रकार मनमें विचार करना अपध्यान है।

पापोपदेश अनर्थदण्डके चार भेद हैं—क्लेशवणिज्या, तिर्यग्विण्डिया, बधकोपदेश और आरम्भोपदेश। अन्य देशोंसे कम मृत्यमें आनेवाले दासी-दासोंको लाकर गुजरात आदि देशोंमें वेचनेसे महान् धनलाभ होता है एसा कहना क्लेशवणिज्या पापोपदेश हैं। इस देशके गाय भैस बेल ऊँट आदि पशुओंकी दूसरे देशमें वेचनेसे अधिक लाम होता इस प्रकार उपदेश देना तिर्यग्वणिज्या पापोपदेश है। पाप कर्मोंसे आजीविका करने वाले धीवर शिकारी आदिसे ऐसा कहना कि उस स्थान पर मळली मृग वराह आदि बहुत हैं वधकोपदेश हैं। नीच आदिमयोंसे ऐसा कहना कि भूमि ऐसे जोती जाती है, जल ऐसे निकाला जाता है, वनमें आग इस प्रकार लगाई जाती है, वनस्पति ऐसे खोदी जाती है इत्यादि उपदेश आरम्भोपदेश हैं।

बिना प्रयोजन पृथिवी कूटना जल सींचना अग्नि जलाना पंखा आदिसे वायु उत्पन्न करना बृक्षोंके फल फूल लता आदि तोड़ना तथा इसी प्रकारके ऋग्य पाप कार्य करना प्रमादाचरित है।

दूसरे प्राणियोंके घातक मार्जार सर्प बाज आदि हिंसक पशु-पक्षियोंका तथा विप कुठार तलवार आदि हिंसाके उपकरणोंका संग्रह श्रीर विकय करना हिंसादान है।

हिंसा राग द्वेप आदिको बढ़ानेबाले शास्त्रोंका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना च्यापार करना आदि दुःश्रुति है। इन पाँचों प्रकारके अनर्थदण्डोंका त्याग करना अनर्थ-दण्ड त्रत है।

दिग्नत देशत्रत और अनर्थदण्डत्रत ये तीनों अणुत्रतोंकी वृद्धिमें हेतु होनेके कारण गुणत्रत कहलाते हैं।

समयशब्दसे स्वार्थमें इकण् प्रत्यय होनेपर सामायिक शब्द बना है। एकरूपसे परिणमन करनेका नाम समय है और समयको ही सामायिक कहते हैं। ऋथवा प्रयोजन ऋथें में इकण् प्रत्यय करनेसे समय (एकत्यरूप परिणति) ही जिसका प्रयोजन हो वह सामायिक है। तात्पर्य यह है कि देववन्दना आदि कालमें विना संक्षेत्रके सब प्राणियों में समता ऋादिका चिन्तवन करना सामायिक है।

सामायिक करनेवाला जितने काल तक सामायिकमें स्थित रहता है उतने काल तक सम्पूर्ण पापोंकी निवृत्ति हो जानेसे वह उपचारसे महात्रती भी कहलाता है। लेकिन संयमको चात करनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपायके उदय होनेसे वह सामायिक कालमें संयमी नहीं कहा जा सकता। सामायिक करनेवाला गृहस्थ परिपूर्ण संयमके विना भी उपचारसे महात्रती है जैसे राजपदके बिना भी सामान्य क्षत्री राजा कहलाता है।

अष्टमी श्रीर चतुर्द्शीको प्रोषध कहते हैं। स्पर्शन श्रादि पाँचों इन्द्रियोंके विपर्योके त्याग करनेको उपवास कहते हैं। अतः प्रोपध (श्रष्टमी ओर चतुर्द्शी) में उपत्रास करनेको प्रोपधोपवास कहते हैं। श्रावि अश्वन पान खाद्य और लेख इन चार प्रकारके आहारका अष्टमी और चतुर्द्शीको त्याग करना प्रोपधोपवास है। जो श्रावक सब प्रकारके आरंभ स्वशारीरसंस्कार स्नान गन्ध माला श्रादि धारण करना छोड़कर चैत्यालय आहि पवित्र स्थानमें एकाप्र मनसे धर्मकथाको कहता सुनता अथवा चिन्तवन करता हुआ उपवास करना है वह प्रोपधोपवासत्रती है।

भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूछ आदि जो एक बार भोगनेमें आर्वे वे उपभोग हैं और आभूषण शय्या घर यान वाहन आदि जो अनेक बार भोगनेमें आर्वे वे परिश्रोग है। उपभोग स्त्रीर परिभोगके स्थानमें भोग और उपभोगका भी प्रयोग किया जाता है। उपभोग और परिभोगमें आनेवाले पदार्थोंका परिमाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत है। यद्यपि उपभोगपरिमाणवतमें त्याग नियत कालके लिये ही किया जाता है लेकिन मधा मांस मधु केतकी नीमके फूल श्रद्धरख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रबाली शांक नल आदि वनस्पतियोंका त्याग यावज्जीवनके लिये ही कर देना चाहिये क्योंकि इनके भक्षणमें फूल तो थोड़ा होता है श्रीर जीवोंकी हिंसा अधिक होती है। इसी प्रकार यान वाहन आदिका त्याग भी यथाशक्ति कुन्न कालके लिये या जीवन पर्यन्त करना चाहिये।

संयमकी विराधना किये विना जो भोजनको जाता है वह अतिथि है। अथबा जिसके प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथि नहीं है, जो किसी भी तिथिमें भोजनको जाता है वह अतिथि है। इस प्रकारके अतिथिको विशिष्ट भोजन देना अतिथिसंविभागन्नत है। अतिथिसंविभाग के चार भेद हैं— भिक्षादान, ष्ठपकरणदान, अपेपधदान और आवासदान। मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील, संयममें तत्पर और शुद्ध संयमीके लिये निर्मल चित्तसे निर्देशि भिक्षा देनी चाहिये। इसी प्रकार पीछी,पुस्तक, कमण्डल आदि धर्मके उपकरण, योग्य औष्टि और श्रद्धापूर्वक निवासस्थान भी देना चाहिये।

'च' 'शब्द' से यहाँ जिनेन्द्रदेवका अभिषेक, पूजन आदिका भी प्रहण करना चाहिये। सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग ये चारों, जिस प्रकार माता-पिताके वचन सन्तानको शिक्षाप्रद होते हैं उसी प्रकार अणुक्रतीं-की शिक्षा देनेवाले अर्थात् उसकी रक्षा करनेवाले होनेके कारण शिक्षात्रत कहलाते हैं।

#### सल्डेखनाका वर्णन-

### मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता।। २२।।

मरणके अन्तमें होनेवाली सल्छेखनाको प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला पुरुष गृहस्थ होता है। आयु, इन्द्रिय श्रांर बलका किसी कारणसे नाश हो जाना मरण है। इस प्रकारके मरणके समय गृहस्थको सल्छेखना करना चाहिये। समतापूर्वक काय और कपायों के छश करनेको सल्छेखना कहते हैं। कायको छश करना बाह्य सल्छेखना श्रीर कपायों को छश करना श्रन्तरङ्ग सल्छेखना है।

प्रश्न—श्रथंकी स्पष्टताके लिये 'जोषिता'क स्थानमें 'सेविता' शब्द क्यों नहीं रखा ? उत्तर—श्रथं विशेषको वतलानेके लिय श्राचार्यने जोषिता शब्दका प्रयोग किया है। प्रीति पूर्वक सेवन करनेका नाम ही सल्लेखना है। प्रीतिके बिना बल्पूर्वक सल्लेखना नहीं कराई जाती है। किन्तु गृहस्थ संन्यासमें प्रीतिके होने पर स्वयं ही सल्लेखनाको करता है। अतः प्रीतिपूर्वक सेवन श्रथं में जुषी धातुका प्रयोग बहुत उपयुक्त है।

प्रश्न—स्वयं विचारपूर्वक प्राणींके त्याग करनेमें हिंसा होनेसे सल्लेखना करने वालको आत्मघातका दोप होगा ?

उत्तर—सल्डेखनामें आत्मघातका दोप नहीं होता है क्योंकि प्रमत्तयोगसे प्राणों के विनाश करनेको हिंसा कहते हैं और जो विचारपूर्वक सल्डेखनाको करता है उसके राग ह्रेपादिके न होनेसे प्रमत्त योग नहीं होता है। अतः सल्डेखना करनेमें आत्मघातका दोप संभव नहीं है। राग, द्वेष, मोह आदिसे संयुक्त जो पुरुप विष, शस्त्र, गल्यपाश, आ्राग्नप्रवेश, कूपपतन आदि प्रयोगोंके द्वारा प्राणोंका त्याग करता है वह आत्मघाती है। कहा भी है कि—

''जो आत्मघाती व्यक्ति हैं वे अति श्रन्धकारसे आवृत श्रसूर्येलोकमें श्रनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं ?"

जिनागममें कहा है कि—"रागादिका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है, रागादिकी

उत्पत्ति हो हिंसा है।"

सल्लेखनामें आत्मघात न होनेका एक कारण यह भी है कि विणक्को श्रपने घर के विनाशकी तरह प्रत्येक प्राणीको मरण अनिष्ट है। विणक् बहुमूल्य द्रव्यों से भरे हुए अपने घरका विनाश नहीं चाहता है। लेकिन किसी कारणसे विनाश के उपस्थित होने पर विणक् उस घरको छोड़ देता है अथवा ऐसा प्रयत्न करता है जिससे द्रव्योंका नाश न हो। उसी प्रकार बत श्रीर शीलका पालन करनेवाला गृहाथ भी बत श्रीर शीलके श्राश्रय स्वरूप शरीरका विनाश नहीं चाहता है। लेकिन शरीरविनाशके कारण उपस्थित होने पर संयमका घात न करते हुए धीरे धीरे शरीरको छोड़ देता है अथवा शरीरके छोड़नेमें असमर्थ होने पर और कायविनाश तथा श्रात्मगुणविनाशके गुगपन् उपस्थित होने पर आत्माके गुणोंका विनाश जिस प्रकार न हो उस प्रकार प्रयत्न करता है। श्रतः सल्लेखना करनेवालेको आत्मघातका पाप किसी भी प्रकार संभव नहीं है। गृहस्थोंकी तरह मुनियोंको भी आयुके अन्तमें समाधि-मरण वतलाया है।

### सम्यग्दर्शन के श्रातचार-

### शृङ्काकाङ्श्वाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥

शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, श्रन्यदृष्टिप्रशंसा और श्रन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार हैं।

जिनेन्द्र भगवान्के बचनोंमें सन्देह करना—जैसे निर्घन्थोंके मुक्ति बतलाई है उसी प्रकार क्या समन्थों को भी मुक्ति होती है ? अथवा इसलोकभय, परलोकभय, आदि सात भय करना शंका है। इसलोक और परलोकके भोगोंकी बाञ्छा करना कांक्षा है। रत्नत्रयधारकोंके मिलन शरीरको देखकर यह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नहीं करते इत्यादि रूपसे ग्लानि करना विचिकित्सा है। मिण्यादृष्टियोंके ज्ञान श्रीर चारित्रगुणकी मनसे प्रशंसा करना अन्यदृष्टिप्रशंसा है। और मिण्यादृष्टिके विद्यमान श्रीर अविद्यमान गुणोंको वचन से प्रकट करना अन्यदृष्टिसंस्तव है।

प्रश्न-सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं अतः अतिचार भी आठ ही होना चाहिये।

उत्तर—व्रत श्रीर शीलों के पाँच पाँच ही अतिचार बतलाये हैं श्रतः अतिचारों के वर्णनमें सम्यादर्शन के पाँच ही अतीचार कहे गये हैं। अन्य तीन श्रातिचारों का श्रान्यदृष्टि प्रशंसा और संसवमें अन्तर्भाव हो जाता है जो मिध्यादृष्टियों की प्रशंसा और स्तुति करता है वह मृढ्दृष्टि तो है ही, वह रत्नन्नयधारकों के दोषों का उपगृह्न (प्रगट नहीं करना) नहीं करता है, स्थितिकरण भी नहीं करता है, उससे वात्सल्य और प्रभावना भी संभव नहीं है। श्रातः श्रान्यदृष्टिश्रशंसा और संस्तवमें अनुपगृह्न आदि दोषों का अन्तर्भाव हो जाता हैं।

### वत श्रीर शीलोंके अतिचार-

### व्रतशीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

पाँच अणुव्रत और सात शीछोंके क्रमसे पाँच पाँच अतिचार होते हैं। यद्यपि व्रतोंके महण करनेसे ही शीछोंका प्रहणहो जाता है लेकिन शीलका प्रथक् ब्रहण व्रतोंसे शीछोंमें विशेषता बतलानेके लिये किया गया हैं। व्रतोंकी रक्षा करनेको शील कहते हैं। दिग्वत श्रादि सात शीलोंके द्वारा पाँच अणुव्रतोंकी रक्षा होती है यही शीलोंकी विशेषता है। श्रातः शीलके पृथक् प्रहण करनेमें कोई दोप नहीं है।

### अहिंसाणुव्रतके अतिचार-

### बन्धवधच्छेदातिभारारोपणात्रपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध ये अहिंसाणुत्रतके पाँच अतिचार हैं।

इच्छित स्थानमें गमन रोकनेके लिये रस्सी आदिसे बाँध देना बन्ध है। लकड़ी, बेंत, दण्ड आदिसे मारना वध है। यहाँ वधका अर्थ प्राणोंका विनाश नहीं है क्योंकि इसका निषेध हिंसारूपसे पहिले ही कर चुके हैं। नाक, कान श्रादि अवयवींको छेद देना छेद है। शक्तिसे श्रधिक भार लादना अतिभारारोपण है। मनुष्य, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि प्राणियोंको समय पर भोजन और पानी नहीं देना श्रत्नपाननिरोध है।

### सत्याणुत्रतके अतिचार-

मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

मिथ्योपदेश, रहोऽभ्याख्यान, कूटलेखिकया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये सत्यासुकृतके पाँच ऋतिचार है।

अभ्युदय श्रीर निःश्रेयसको न देनेवाली कियाओं में भोले मनुष्योंकी प्रवृत्ति कराना और धनादिके निमित्तसे दूसरोंको ठगना मिण्योपदेश हैं। इन्द्रपद, तीर्थंकरका गर्भ श्रीर जन्म कल्याणक, साम्राज्य, चक्रवर्तिपद, तपकल्याणक, महामण्डलेश्वर आदि राज्यपद, और सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त अहमिन्द्रपद, इन सब संसारके विशेष अथवा साधारण मुखोंका नाम अभ्युद्य हैं। और केवल ज्ञानकल्याणक, निर्वाण कल्याणक, श्रानन्तचलुष्ट्य और परमनिर्वाणपद ये सब निःश्रेयस हैं। स्त्री और पुरुषके द्वारा एकान्तमें किये गये किसी कार्यविशेष को अथवा वचनोंको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंके सामने प्रकट कर देना रहो प्रयाल्यान है। किसी पुरुषके द्वारा नहीं किये गये और नहीं कहे गये कार्यको द्वेषके कारण उसने ऐसा किया है और ऐसा कहा है इस प्रकार दूसरोंको ठगने श्रीर पीड़ा देनेके लिये असत्य बातको लिखना कुटलेखिकया है। किसी पुरुषने दूसरे के यहाँ मुवर्ण आदि द्रल्यको धरोहर रख दिया, द्रव्य लेनेके समय संख्या मूल जानेके कारण कम द्रव्य माँगने पर जानते हुए भी कहना कि हाँ इतना ही तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार धरोहरका अपहरण करना न्यासापहार है। अङ्गविकार, भ्रूविश्लेष श्रादिके द्वारा दृसरोंके अभिप्रायको जानकर ईषी आदिके कारण दृसरोंके सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है।

### श्रचौर्याणुव्रतके अतिचार---

# स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान-प्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥ -

स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विरुद्धराज्यातिकम, हीनाधिकमानोन्मान और श्रतिरूपक-व्यवहार ये ऋचौर्याणुक्रतके अतिचार है। चोरको चोरी करने स्लिये स्वयं मन बचन त्रोर कायसे प्रेरणा करना अथवा दूसरेसे प्रेरणा करानां, इसी प्रकार चीरी करने वालेकी अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग है। चोरके द्वारा चुराकर लाई हुई वस्तुका खरीदना तदाहतादान है। बहुमूल्य वस्तुओंको कम मूल्यमें नहीं लेना चाहिये और कम मूल्य वाली वस्तुओंको अधिक मूल्यमें नहीं देना चाहिये इस प्रकारकी राजाकी त्राज्ञांके अनुसार जो कार्य किया जाता है वह राज्य कहलात है। उचित मूल्यमें विरुद्ध अनुचित मूल्यमें देने और लेने को अतिक्रम कहते हैं। राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करना त्र्यांत् राजाकी आज्ञाके विरुद्ध देना त्रोर लेना विरुद्धराज्यातिकम है। राजाकी त्राज्ञाके विना यदि व्यापार किया जाय और राजा उसे स्वीकार कर ले तो वह विरुद्धराज्यातिकम नहीं है।

नापनेके प्रस्थ आदि पात्रोंको मान त्र्योर तोलनेके साधनोंको उन्मान कहते है। कम परिमाणवाले मान त्र्योर उन्मानके द्वारा किसी वस्तुको देना और अधिक मान और उन्मान के द्वारा लेना हीनाधिकमानोन्मान है। लोगोंको ठगनेके लिये कृत्रिम खोटे सुवर्ण त्र्यादिके सिक्कोंके द्वारा क्रय-विक्रय करना प्रतिरूपकव्यवहार है।

### ब्रह्मचर्याणुव्रतके ऋतिचार-

## परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गकीडाकामतीवाभिनिवेशाः॥२=

परविवाहकरण, परिगृहीतेःवरिकागमन, अपरिगृहीतेःवरिकागमन, अनङ्गकीड़ा श्रौर कामतीत्राभिनिवेश ये ब्रह्मवर्याणुत्रतके पाँच अतिचार हैं।

दूसरोंके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परिववाहकरण है। विवाहित संघवा अथवा विधवा स्त्रीको जो व्यभिचारिणी हो परिगृहीतेत्विरका कहते हैं। ऐसी स्त्रियोंसे बातचीत करना, हाथ, चक्षु, आदिके द्वारा किसी श्रभिप्रायको प्रकट करना, जयन स्तन मुख आदिका देखना इत्यादि रागपूर्वक की गई दुश्रेष्टाओंका नाम परिगृहीतेत्विरकागमन है। स्वामीरिहत वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोंको अपरिगृहीतेत्विरकागमन है। एसी स्त्रियोंसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरिगृहीतेत्विरकागमन है। गमन-शब्दसे जयन स्तन मुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ श्रूक्षेप आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही विवक्षित हैं। कामसेवनके आड़ोंको छोड़कर अन्य स्तन आदि अड़ोंसे कीड़ा करना अनङ्गित्रीड है। कामसेवनमें अत्यधिक इच्छा रखना कामतीन्नाभिनिवेश है। कामसेवन करना भी वह दोप होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तिर्यिख्रिणी आदिके साथ कामसेवन करना भी कामतीन्नाभिनिवेश है।

#### परिम्रहपरिमाणाणुत्रतके ऋतिचार-

# क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुत्रर्णधनधान्यदासीदासकुष्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥

क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, धन धान्य, दासी-दास और कुष्य इन वस्तुओं के प्रमाणको लोभके कारण उल्लंबन करना ये क्रमसे परिप्रह परिमाणाणुत्रतके पाँच अतिचार हैं। अनाजकी उत्पत्तिके स्थानको क्षेत्र—खेत कहते हैं। रहनेके स्थानको वाग्तु कहते हैं। चाँदीको हिरण्य और सोनेको सुवर्ण कहते हैं। गाय भैंस हाथी घोड़े आदिको धन तथा गेहूँ चना ज्वार मटर तुश्चर धान आदि अनाजोंको धान्य कहते हैं। नौकरानी और नौकरको दासी-दास कहते हैं। चक्ष कपास चन्दन आदिको कुम्ब कहते हैं।

#### दिग्वतके श्रातिचार-

# ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमचेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

ऊर्ध्व व्यतिक्रम अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि श्रीर स्मृत्यन्तराधान ये दिग्वतके पाँच अतिचार हैं।

दिशाके परिमाणको उल्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते हैं। ऊपरके परिमाणको उल्लंघन कर पर्वत श्रादिपर चढ़ना ऊर्ध्वव्यतिक्रम है, इसी प्रकार नीचे छुंआ श्रादिमें उतरना अधोव्यतिक्रम है और सुरङ्ग, बिल आदिमें तिरछा प्रवेश करना तिर्यय्वपिक्रम है। प्रमाद अथवा मोहादिके कारण लोभमें श्राकर परिमित क्षेत्रको बढ़ा लेना क्षेत्रयृद्धि है, अर्थात् परिमित क्षेत्रके बाहर लाभ आदि होनेकी आशासे वहाँ जाना या जानेकी इच्छा करना क्षेत्रयृद्धि है और दिशाओंके प्रमाणको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान है।

#### देशत्रतके अतिचार

# त्रानयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात श्रौर पुद्रलक्षेप ये देशव्रतके पाँच अतिचार हैं।

मयीदाके बाहरकी वस्तुओंको ऋषने क्षेत्रमें मंगाकर क्रय, विक्रय आदि करना आन-यन है। मर्यादाके बाहर नौकर आदिको भेजकर इच्छित कार्यकी सिद्धि कराना प्रेडय-प्रयोग है। कार्यकी सिद्धिके लिये मर्यादासे वाहर वाले पुरुषोंको खांसी आदिके शब्द द्वारा अपना अभिप्राय समभा देना शब्दानुपात है। इसी प्रकार मर्यादासे बाहरवालोंको ऋपना शरीर दिखाकर कार्यकी सिद्धि करना रूपानुपात है तथा मर्यादासे बाहर अंकर. पत्थर ऋादि फेंककर काम निकालना पुदलक्षेप है।

#### अनर्थदण्डव्रतके अतिचार— •

# कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीच्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

कंदर्प, कोत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये अनर्थदण्डवतके पाँच अतिचार हैं।

रागकी श्रिधिकता होनेके कारण हास्यिमिश्रित श्रिशिष्ट वचन बोल्ना कन्दर्भ है। श्रिशिस दुष्ट चेष्टा करते हुए हास्यिमिश्रित अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग करना कौत्कुच्य है। श्रिष्टतापूर्वक विना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक बोल्ना मोखर्य है। बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना असमीक्ष्याधिकरण है। इसके तीन भेद हैं—मनोगत, वागात और कायगत श्रासमीक्ष्याधिकरण। मिथ्यादृष्टियों के द्वारा रचित श्रानर्थक काव्य आदिका चिन्तन करना मनोगत असमीक्ष्याधिकरण है। बिना प्रयोजन दूसरोंको पीड़ा देनेवाले वचनोंको बोल्यना वागात श्रासमीक्ष्याधिकरण है। बिना प्रयोजन सचित्त और अचित्त फल, फूल आदि का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत श्रासमीक्ष्याधिकरण है। उपभोगपरिभोगके पदार्थोंको अत्यधिक मृल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग और उपभोगके पदार्थोंको रखना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है।

#### सामायिक व्रतके अतिचार—

### योगदुःप्रणिधानानाद्रस्मृत्यनुषस्थानानि ॥ ३३ ॥

काययोगदुष्प्रणिधान, वाग्योगदुष्प्रणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान ये सामायिकत्रतके पाँच श्रातिचार हैं।

योगोंकी दुष्टप्रवृत्तिको तथा अन्यथा प्रवृत्तिको योगदुष्प्रणिधान कहते हैं। सामायिकके समय कोध मान माया और लोभसिहत मन वचन कायकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है। शरीरके अवयवोंको आसनवद्ध या नियन्त्रित नहीं रखना कायकी अन्यथाप्रवृत्ति है। स्त्रर्थरिहत शब्दोंका प्रयोग करना वचनकी स्त्रन्यथाप्रवृत्ति है और उदासीन रहना मनकी अन्यथाप्रवृत्ति है। साम।यिक करनेमें उत्साहका न होना अनादर है। एकाप्रताके अभावस सामायिकपाठ वगैरह भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है।

#### प्रोपधोपवासत्रतके श्रातिचार—

## अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

अत्रत्यवेक्षितात्रमार्जितोत्सर्गे, अत्रत्यवेक्षितात्रमार्जितादान, अत्रत्यवेक्षितात्रमार्जितसंस्त-रोपक्रमण, अनादर स्त्रौर स्मृत्यनुपस्थान ये प्रोषधोपवासत्रतके पाँच अतिचार हैं।

यहाँ जीव हैं या नहीं इस प्रकार अपनी चक्षुसे देखना प्रत्यवेक्षित है, और कोमल उपकरण (पीछी) से फाड़नेको प्रमार्जित कहते हैं। बिना देखी और विना शोधी हुई भूमि पर मल, मृत्र श्रादि करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग है। देखे श्रोर शोधे बिना पूजन आदिके उपकरणोंको उठा लेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान है। बिना देखे श्रोर बिना शोधे हुए विस्तर पर सो जाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसंस्तरोपक्रमण है। क्षुधा, तृषा श्रादिसे व्याकुल होनेपर आवश्यक धार्मिक कार्यों में आदरका न होना अनादर है। करने योग्य कार्योंको भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है।

#### उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार-

# सचित्तसम्बन्धसम्बिश्राभिषवदुष्पक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

सचित्ताहार, सचित्तासम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषवाहार श्रौर दुःपकाहार य उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतके पाँच अतिचार हैं।

सचित्त (जीव सहित) फल आदिका भक्षण करना सचित्ताहार है। सचित्त पदार्थसे सम्बन्धको प्राप्त हुई वस्तुको खाना सचित्तसम्बन्धाहार है। सचित्त पदार्थसे मिले हुए पदार्थका खाना सचित्तसंमिश्राहार है। सम्बन्धको प्राप्त वस्तु तो पृथक् की जा सकती है लेकिन संमिश्र वस्तु पृथक् नहीं हो सकती यही सम्बन्ध और संमिश्रमें भेद है। रात्रिमें चार पहर तक गत्ध्यया या पकाया हुआ चावल आदि अन्न द्रव कहलाता है। बलवर्द्धक तथा कामोत्पादक आहारको वृष्य कहते हैं। द्रव और वृष्य दोनोंका नाम अभिषव है। अभिपव पदार्थका आहार करना द्राप्तिवाहार है। कम या अधिक पके हुए पदार्थका आहार करना द्राप्तिवाहार है। वृष्य और द्रु:पक्व द्याहारके सेवन करनेसे इन्द्रियमदकी वृद्धि होती है, सचित्त पदार्थको उपयोगमें लेना पड़ता है, बात आदिके प्रकोप तथा उदरमें पीड़ा आदिके होनेपर अग्नि आदि जलानी पड़ती है। इन बातों से बहुत त्रसंयम होता है। अतः इस प्रकारके आहारका त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

प्रश्न-वृती पुरुषकी सचित्ताहार आदिमें प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर-मोह श्रथवा प्रमादके कारण इभुक्षा और पिपासासे व्याङ्कल मनुष्य सचित्त आदिसे सहित अन्न, पान, लेपन, श्राच्छादन आदिमें प्रवृत्ति करता है।

#### अतिथिसंविभागव्रतके त्रतिचार—

### सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

सचित्तनिश्लेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम ये अतिथि-संविभागन्नतके पाँच अतिचार **हैं**।

सचित्त कदछीपत्र, पद्मपत्र आदिमें रखकर आहार देना सचित्तनिश्लेप हैं। सचित्त वस्तुसे ढके हुए आहारको देना सचित्तापिधान है। ऋपनी ऋसुविधाके कारण दूसरे दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परव्यपदेश है। ऋथवा यहाँ दूसरे ऋनेक दाता हैं मैं दाता नहीं हूँ इस प्रकार सोचना परव्यपदेश है। या दूसरे ही इस प्रकारका ऋग्रहार दे सकते हैं मैं इस प्रकारसे या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकता ऐसे विचारको परव्यपदेश कहते हैं।

प्रश्न-परव्यपदेश अतिचार कैसे होता है ?

उत्तर—धनादिलाभकी आकांक्षासे आहार देनेके समयमें भी व्यापारको न छोड़ सकनेके कारण योग्यता होने पर भी दूसरेसे दान दिलानेके कारण परव्यपदेश अतिचार होता है। कहा भी है कि—

"श्रपने द्रव्यके द्वारा दूसरोंसे धर्म करानेमें धनादिकी प्राप्ति तो होती है परन्तु वह अपने भोगके लिए नहीं। उसका भोक्ता दूसरा ही होता है।"

"भोजन और भोजन शक्तिका होना, रातशक्ति और स्त्रीकी प्राप्ति, विभव और दान-शक्ति ये स्वयं धर्म करनेके फल हैं।"

अनादरपूर्वक दान देना अथवा दूसरे दातार्त्ञोंके गुणोंको सहन नहीं करना मात्सर्य है आहारके समयको उल्लंघन कर अकालमें दान देना ऋथवा क्षुधित मुनिका ऋवसर टाल देना कालातिकम है।

#### सल्लेखनाके ऋतिचार-

# जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान ये सल्लेखना व्रतके पाँच श्रांतचार हैं।

सल्लेखना धारण करने पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीविताशंसा है। रोगसं पीड़ित होनेपर बिना संक्षेशके मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है। पूर्वमें मित्रोंके साथ ऋनुभूत कीड़ा आदिका स्मरण करना मित्रानुराग है। पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना सुखानुबन्ध है। नरनेके बाद परलोकम विषयभोगोंकी आकांक्षा करना निदान है।

#### दानका स्वरूप---

# अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

श्चपने श्चौर परके उपकारके लिये धन आदिका त्याग करना दान है। दान देनेसे दाताको विशेष पुण्यबन्ध होता है और श्चितिथिके सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदिकी वृद्धि होती है। यही स्व और परका उपकार है। प्रश्न-- आहार आदि देनेसे सम्यग्दर्शन आदिकी वृद्धि कैसे होती है ?

सरस आहार देनेसे मुनिके शरीरमें शक्ति, श्रारोग्यता आदि होती है। और इससे मुनि ज्ञानाभ्यास उपवास तीर्थयात्रा धर्मोपदेश आदिमें सुखपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार पुस्तक पीछी आदिके देनेसे भी परोपकार होता है। विज्ञानी योग्य दाता योग्य पात्रके छिये योग्य वत्तुका दान दे। कहा भी है कि—

''धर्म,स्वामि सेवा और पुत्रोत्पत्तिमें स्वयं व्यापार करना चाहिए दूसरों के द्वारा नहीं।'' जो अन्न विवर्ण विरस और घुना हुन्ना हो, स्वरूपचित हो, झिरा हुआ हो, रोगोत्पादक हो, जूँठा हो, नीच जनों के ठायक हो, अन्यके खरेश्यसे बनाया गया हो, निन्य हो, दुर्जनों के द्वारा छुआ गया हो, दंवभक्ष्य च्यादिके छिए संकल्पित हो, दूसरे गांवसे ठाया गया हो, मन्त्रसे ठाया गया हो, किसी के उपहारके छिए रखा हो, बाजारू बनी हुई मिठाई आदिके रूपमें हो, प्रकृतिविरुद्ध हो, ऋतुविरुद्ध हो, दही घी दृध आदिसे बना हुआ होनेपर बासा हो गया हो, जिसके गन्ध रसादि चितत हो, च्योर भी इसी प्रकारका श्रष्ट अन्न पात्रों को नहीं देना चाहिए।

### दानके फलमें विशेषता-

# विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दातृविशेष और पात्रविशेष से दान के फल में विशेषता होती है। सुपात्र के लिये खड़े होकर पगगाहना, उन्न आसन देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि ये नय विधि हैं। विधिमें श्राहर और अनादर करना विधिविशेष हैं। आदरसे पुण्य और श्रानादरसे पाप होता है। मद्य, मांस और मधुरहित शुद्ध चायल गेहूँ आदि द्रव्य कहलाते हैं। पात्र के तप, स्वाध्याय आदिकी वृद्धिमें हेतुभूत द्रव्य पुण्यका कारण होता है। तथा जो द्रव्य तप आदिकी वृद्धिमें कारण नहीं होता वह विशिष्ट पुण्यका भी कारण नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये दाता होते हैं। पात्र में श्रस्या न होना, दानमें विपाद न होना तथा दृष्टफलकी अपक्षा नहीं करना आदि दाताकी विशेषता है। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलोभता, क्षमा श्रोर शक्ति ये दाताके सात गुण हैं। पात्र तीन प्रकारके होते हैं—उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। महात्रतके धारी मुनि उत्तम पात्र हैं। सम्यग्दर्शन सिहत लेकिन व्रतरहित जन जघन्य पात्र हैं। सम्यग्दर्शन आदिकी शुद्धि श्रोर अग्रद्धि पात्रकी विशेषता है।

योग्य पात्रके लिये विधिपूर्वक दिया हुआ दान बट्टबीजकी तरह प्राणियोंको अनेक जन्मों में फल (सुख) को देता है।

पात्र गत थोड़ा भी दान भूमिमें पड़े हुए बटबीजकी तरह विशाल रूपमें फलता है। जिसके त्राश्रयसे ऋनेकोंका उपकार होता है।

### सप्तम अध्याय समाप्त



# आठवाँ अध्याय

#### बन्धके कारण--

### मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

मिश्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धके कारण हैं।

तत्त्वार्थों के अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धानको मिथ्यादर्शन कहते हैं। इसके दो भेद हैं-नैसिर्गिक (अगृहीत) मिथ्यात्व और परोपदेशपूर्वक (गृहीत) मिथ्यात्व। परोपदेशके बिना मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धान होता है वह नैसिर्गिक मिथ्यात्व है। जैसे भरतके पुत्र मरीचिका मिथ्यात्व नैसिर्गिक था। गृहीत मिथ्यात्वके चार भेद हैं-- क्रियावादी, श्रक्तियावादी, श्रक्कानिक और वैनियिक। श्रथवा एकान्त, विपरीत, बिनय, संशय और अज्ञान ये पाँच भेद भी होते हैं।

यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनेकधर्मात्मक बस्तुके किसी एक धर्मको ही मानना, सारा संसार ब्रह्मस्वरूप ही है, अथवा सब पदार्थ नित्य ही हैं इस प्रकारके ऐकान्तिक अभिप्राय या हठको एकान्त मिध्यादर्शन कहते हैं। सप्रन्थको निर्मन्थ कहना, केवलीको कवलाहारी कहना और स्त्रीको मुक्ति मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत मिध्यात्व कहते हैं। "इसमें सन्देह नहीं है कि जो समभावपूर्वक आत्माका ध्यान करता है वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करता है चाहे वह श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य कोई।" इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिध्यात्व ही है। सम्ययदर्शन,ज्ञान और चारित्र मोक्षिक्त मार्ग हैं या नहीं इस प्रकार जिनेन्द्रके वचनोंमें सन्देह करना संशय मिध्यात्व है। सब देवताओं और सब मतोंको समान रूपसे आदर्की दृष्टिसे देखना वैनिषक मिध्यात्व है। हित और अहितक विचार किये बिना श्रद्धान करनेको अज्ञान मिध्यात्व कहते हैं। क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोंके ८४, अज्ञानियोंके ६७ और वैनियकोंके ३२ भेद हैं। इस प्रकार सब मिध्यादिष्टियोंके ३६३ भेद हैं।

पाँच प्रकारके स्थावर और त्रस इस प्रकार छह कायके जीवेंकी हिंसाका त्याग न करना और पाँच इन्द्रिय ऋौर मनको वशमें नहीं रखना अविरित हैं। इस प्रकार ऋविरितके बारह भेद हैं।

पाँच सिमितियों में, तीन गुप्तियों में, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि, मनः शुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, व्युत्सर्गशुद्धि, भैच्यशुद्धि, शयनशुद्धि ख्रोर आसनशुद्धि इन आठ शुद्धियों में, तथा दशलक्षणधर्म में आदर पूवक प्रवृत्ति नहीं करना प्रमाद हैं। प्रमादके पन्द्रह भेद हैं— पाँच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ख्रोर प्रणय। सोलह कषाय और नव नोकषाय इस प्रकार कषायकं पच्चीस भेद हैं।

चार मनोयोग, चार वचनयोग और सात काययोगके भेदसे योग पन्द्रह श्रकारका है। आहारक और आहारकिमिश्र काययोगका सङ्गाव छठवें गुणस्थानमें ही रहता है। मिथ्या-दर्शन आदिका वर्णन पहिलेके अध्यायोंमें हो चुका है।

मिथ्यादृष्टिके पाँचों ही बन्धके हेतु होते हैं। सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, और असंयत सम्यग्दृष्टिमें मिथ्यात्वके बिना चार बन्धके हेतु होते हैं। संयतासंयतके विरितयुक्त स्रविरित तथा प्रमाद, कपाय और योग बन्धके हेतु हैं। प्रमत्त संयतके प्रमाद, कषाय और याग ये तीन बन्धके हेतु हैं। स्रप्रमत्त, अपूर्वकरण, बादरसाम्पराय ओर सूदम-साम्पराय गुणस्थानोंमं कषाय और योग ये दो ही बन्धके कारण हैं। उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमं केवल योग ही बन्धका हेतु है। अयोगकेवली गुणस्थानों बन्ध नहीं होता है।

#### बन्धका स्वरूप--

# सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥

कपायसहित होनेके कारण जीव जो कर्मके योग्य (कार्माणवर्गणा रूप) पुद्रल परमाणुद्योंको महण करता है वह बन्ध है।

कपायका महण पहिले सूत्रमें हो चुका है। इस सूत्रमें पुनः कषायका महण यह सूचित करता है कि तीन्न, मन्द और मध्यम कपायके भेदसे स्थितिबन्ध श्रीर अनुभाग बन्ध भी तीन्न,मन्द और मध्यमरूप होता है।

प्रश्त-वन्ध जीवके हो होता है अतः सूत्रमें जीव शब्दका प्रहण व्यर्थ है। स्रथवा

जीव अमृतींक है, हाथ पैर रहित है, वह कर्मोंको कैसे प्रहण करेगा ?

उत्तर—जो जीता हो या प्राण सहित हो वह जीव है इस श्रर्थको बतलानेके लिये जीव शब्दका ग्रहण किया गया है। तात्पर्य यह है कि आयुप्राणसहित जीव ही कमंको ग्रहण करता है। आयुसवन्धके बिना जीव अनाहारक हो जाता है अतः विग्रहगितमें एक, दो या तीन समय तक जीव कमं (नोकमं १) का ग्रहण नहीं करता है।

प्रश्न—'कर्मयोग्यान्' इस प्रकारका लघुनिर्देश ही करना चाहिये था 'कर्मणो योग्यान्' इस प्रकार पृथक् विभक्तिनिर्देश क्यों किया ?

उत्तर—'कर्म ो योग्यान'इस प्रकार पृथक् विभक्तिनिहेंश दो वाक्योंको स्चित करता है। एक वाक्य हैं—कर्मणो जीवः सकपायो भवित और दूसरा वाक्य है कर्मणो योग्यान्। प्रथम वाक्यका अर्थ है कि जीव कर्मके कारण ही सकपाय होता है। कर्म रहित जीवके कणयका सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता है। तथा इस शंकाका भी निराकरण हो जाता है कि अमूर्तीक जीव मूर्त कर्मोंको केसे प्रहण करता है। यदि जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धके पहिले जीवको अव्यन्त निर्मल होनेके कारण सिद्धोंकी तरह बन्ध नहीं हो सकेगा। अतः कर्म सहित जीव ही कमबन्ध करता है, कर्मरिहत नहीं। दूसरे वाक्यका अर्थ है कि जीव कर्मके योग्य (कार्माणवर्गणारूप) पुद्गलोंको ही प्रहण करता है अन्य पुद्गलोंको नहीं। पहिले वाक्यमें 'कर्मणो' पञ्चमी विभक्ति है और दूसरे वाक्यमें पष्ठी विभक्ति। यहाँ अर्थके बशसे विभक्ति में भेद हो जाता है।

सूत्रमें पुद्गल शन्दका महण यह बतलाता है कि कर्मकी पुद्गलके साथ और पुद्गल की कर्मके साथ तन्मयता है। कर्म आत्माका गुण नहीं है क्योंकि आत्माका गुण संसारका कारण नहीं हो सकता।

'आदत्ते' यह किया बचन हेतुहेतुमद्भावको बतलाता है। मिथ्यादर्शन आदि बन्धके हेतु हैं और बन्धसहित आत्मा हेतुमान् है। मिथ्यादर्शन म्नादिके द्वारा सूद्म अनन्तानन्त पुद्गल परमाणुत्र्यांका म्नात्माके प्रदेशों हे साथ जल और दूधकी तरह मिल जाना बन्ध है। केवल संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नहीं है। जैसे एक बर्तनमें रखे हुए नाना प्रकारके रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन हो जाता है उसी प्रकार आत्मामें स्थित पुदुगलोंका भी योग और कषायके कारण कर्म रूपसे परिणमन हो जाता है।

४६७

सूत्रमें 'स' शब्दका प्रह्मा इस बातको बतलाता है कि बन्ध उक्त प्रकारका ही है अन्य गुण-गुणी छादि रूपसे बन्ध नहीं होता है। जिस स्थानमें जीव रहता है केवल उसी स्थानमें केवल ज्ञानादिक नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे स्थानमें भी उनका प्रसार होता है। यह नियम नहीं है कि जितने क्षेत्रमें गुणी रहे उतने ही चेत्रमें गुणको भी रहना चाहिये (?)।

#### बन्धके भेद-

# प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ।। ३ ।।

प्रकृतिवन्ध, स्थितवन्ध, श्रनुभागवन्ध श्रौर प्रदेशवन्ध ये बन्धके चार भेद हैं। प्रकृति स्वभावको कहते हैं। जैसे नीमकी प्रकृति कड़वी और गुड़की प्रकृति मीठी है। कर्मोंका ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि स्वभावरूप होना प्रकृतिबन्ध है। अर्थका ज्ञान नहीं होने देना ज्ञानावरणकी प्रकृति है। अर्थका दर्शन नहीं होने देना दर्शनावरणकी प्रकृति है। अर्थका दर्शन नहीं होने देना दर्शनावरणकी प्रकृति है। सुख श्रौर दुःखका अनुभव करना वेदनीयकी प्रकृति है। तत्त्वोंका अश्रद्धान दर्शनभोहनीयकी प्रकृति है। असंयम चारित्र मोहनीयकी प्रकृति है। भवको धारण कराना श्रायु कर्मकी प्रकृति है। गित् जाति आदि नामोंको देना नामकर्मकी प्रकृति है। उच्च श्रौर नीच कुलमें उत्पन्न करना गोत्रकर्मकी प्रकृति है। दान, लाभ आदिमें विदन हालना अन्तराय की प्रकृति है।

त्राठों कर्मोंका अपने त्रपने स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थितिबन्ध है। जैसे अजाक्षीर गोक्षीर आदि अपने माधुर्य स्वभावसे च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार क्वानावरणादि कर्म भी अर्थका श्रपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने त्रपने काल पर्यन्त च्युत नहीं होते हैं।

हानावरणादि प्रकृतियोंकी तीन,मन्द और मध्यमरूपसे फल देनेकी शक्ति (रस विशेष) को अनुभागबन्ध कहते हैं। अर्थात् कर्मपुद्गलोंकी अपनी अपनी फलदान शक्तिको अनु-भाग कहते हैं।

कर्म रूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धों के परमागुओं की संख्याको प्रदेश कहते हैं। प्रकृति और प्रदेश बन्ध योगके द्वाराऔर स्थिति तथा ऋतुभागबन्ध कषायके द्वारा होते हैं।

कहा भी है—''योगसे प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं तथा कपायसे स्थिति और अनुभाग बन्ध । श्रपरिणत—उपशान्त कपाय और क्षीणकपाय श्रादि गुणस्थानों में कपायोंका सद्भाव न रहने से बंध नहीं होता श्रर्थात् इनमें स्थिति श्रीर अनुभाग बंध नहीं होते ।

#### प्रकृतिबन्धके भेद-

# आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

प्रकृतिबन्धके **ज्ञा**नावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये त्राठ भेद हैं।

आयु शब्द कहीं उकारान्त भी देखा जाता है। जैसे "वितरतु दीर्घमायु कुरुताद्गुरुता-मबतादहर्निशम्" इस वाक्यमें। जिस प्रकार एक बार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मांस आदि अनेक रूपसे परिणत हो जाता है उसी प्रकार एक साथ बन्धको प्राप्त हुए कर्म परमाणु भी ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप हो जाते हैं। सामान्यसे कर्म एक ही है। पुण्य और पाप की अपेक्षा कर्मके दो भेद हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे कर्मके चार भेद हैं। ज्ञानावरण आदिके भेदसे कर्मके आठ भेद हैं। इस प्रकार कर्मके संख्यात, असंख्यात त्रीर अनन्त भी भेद होते हैं।

### प्रकृतिबन्धके उत्तर भेद -

# पञ्चनवद्वच्यव्टाविंशतिचतुर्द्धिचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ५ ॥

उक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके क्रमसे पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, व्यालीस, दो और पाँच भेद हैं।

यद्यपि इस सूत्रमें यह नहीं कहा गया है कि प्रकृतिबन्धके ये उक्तर भेद हैं, लेकिन पूर्वमें 'आद्य' शब्दके होनेसे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ये प्रकृतिबन्धके ही उत्तर भेद हैं।

### ज्ञानावरणके भेद-

# मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण श्रौर केवल-ज्ञानावरण ये ज्ञानावरणके पाँच भेद हैं।

प्रश्न—म्प्रभव्यजीवोंमें मनःपर्ययज्ञानशक्ति म्रौर केवलज्ञानशक्ति है या नहीं? यदि है तो वे जीव अभव्य नहीं कहलांयगे और यदि शक्ति नहीं है तो उन जीवोंमें मनः-पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरणका सद्भाव मानना व्यर्थ ही है।

उत्तर—नयकी दृष्टिसे उक्त मतमें कोई दोप नहीं आता। द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे अभव्यजीवोंमें मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केवल्रज्ञानशक्ति है और पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे उक्त दानों शक्तियाँ नहीं है।

प्रश्न-यदि अभव्यजीवोंमें भी मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केवलज्ञानशक्ति पाई जाती है तो भव्य और अभव्यका विकल्प ही नहीं रहेगा।

उत्तर—शक्तिके सद्भाव और श्रसद्भावकी अपेक्षा भव्य और अभव्य भेद नहीं होते हैं किन्तु शक्तिकी व्यक्ति (प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भेद होते हैं।

सम्यग्दर्शन आदिके द्वारा जिस जीवकी शक्तिकी व्यक्ति हो सकती है वह भव्य है श्रौर जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह श्रभव्य है। जैसे एक कनकपापाण होता है जिससे स्वर्ण निकलता है श्रौर एक अन्धपापाण होता है जिससे सोना नहीं निकलता (यद्यपि उसमें शक्ति रहती है)। यही बात भव्य और अभव्यके विषयमें जाननी चाहिये।

### दुर्शनावरणके भेद-

## चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलारस्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७॥

चज्जदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि ये दर्शनावरणके नौ भेद हैं।

जो चक्षु द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह चजुःदर्शनावरण है। जो चक्षुको छोड़कर श्रन्य इद्रियोंसे होनेवाले सामान्य श्रवलोकनको न होने दे वह अचक्षुः-दर्शनावरण है। जो अवधिज्ञानसे पहिले होनेवाले सामान्य श्रवलोकनको न होने दे वह अव-धिदर्शनावरण श्रौर जो केवलज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य दर्शनको रोके वह केवलदर्शना- वरण है। मद, खंद, परिश्रम त्रादिको दूर करनेके लिये सोना निद्रा है। निद्राका बार लगातार आना निद्रानिद्रा है। निद्रावाला पुरुष जल्दी जग जाता है। निद्रानिद्रावाला पुरुष जल्दी जग जाता है। निद्रानिद्रावाला पुरुष बहुत मुश्किलेस जगता है। जो शरीरको चलायमान करे वह प्रचला है। प्रचला शोक, श्रम, खंद आदिसे उत्पन्न होती है श्रीर नेत्रविकार, शरीर विकार आदिके द्वारा सूचित होती है। प्रचलावाला पुरुप बेठे बैठे भी सोने लगता है। प्रचलाका पुनः पुनः होना प्रचलाप्रचला है। जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामें विशेष बलकी उत्पत्ति हो जावे वह स्यानगृद्धि है। स्यानगृद्धि वाला पुरुप दिनमें करने योग्य अनेक रीद्र कार्योंको रात्रिमें कर डालता है और जागने पर उसको यह भी माल्र्म नहीं होता कि उसने रात्रिमें क्या किया।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड में निद्रा आदि के लक्षण निम्न प्रकार बतलाए हैं-

स्त्यानगृद्धिके उदयसे सोता हुआ जीव उठ बैठता है, काम करने लगता है और बोलने भी लगता है। निद्रानिद्राके उदयसे जीव आँखोंको खोलनेमें भी असमर्थ हो जाता है। प्रचलाप्रचलाके उदयसे सोते हुये जीवकी लार बहने लगती है और हाथ पर आदि चलने लगते हैं। प्रचलाके उदयसे जीव कुछ कुछ सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ जागता रहता और बार बार मन्द शयन करता है। और निद्राके उदयसे जीव चलते चलते रुक जाता है, बैठ जाता है। गिर पड़ता है और सो जाता है।

वेदनीयके भेद-

## सदसद्वेद्ये ॥ = ॥

साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये वेदनीयके दो भेद हैं। जिसके उदयसे देव,मनुष्यं और तिर्यमातिमें शारीरिक और मानसिक सुर्खोका श्रनुभव हो उसको साता वेदनीय कहते हैं। और जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमें शारीरिक, मानसिक श्रादि नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते हैं।

### मोहनीयके भद-

दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्धिनवपोडशभेदाः सम्यक्त्विमध्यात्व दुभयान्यकपायकपायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्चेकशः काधमानमायालोभाः॥ ९ ॥

मोहनीय कर्मके मुख्य दो भेद हैं—दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शन मोहनीयके तीन भेद हैं – १ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्व और ३ सम्यिमिथ्यात्व। चारित्र मोहनीयके दो भेद हैं — कषायवेदनीय और अकषायवेदनीय। कषाय वेदनोयके सोछह भेद हैं — अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया और छोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध,मान,माया और छोभ। अत्याख्यान क्रोध, मान, माया और छोभ। संख्यछन क्रोध, मान, माया और छोभ। अकषाय वेदनीयके नव भेद हैं —हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक वेद।

यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दर्शनमोहनीय एक भेदरूप ही है लेकिन सत्ताकी अपेक्षा उसके तीन भेद हो जाते हैं। शुभपरिणामोंके द्वारा मिध्यात्वकी फलदानशक्ति रोक दो जाने पर मिश्यात्व आत्मामें उदासीनरूपसे अविश्वित रहता है और आत्माके श्रद्धान परिणाममें वाधा नहीं डाल सकता। लेकिन इसके उदयसे श्रद्धानमें चल आदि दोष उत्पन्न होते हैं। दर्शनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दर्शनमोहनीय है। जिसके उदयसे जीव सर्वक्ष द्वारा प्रतिपादित मोक्षमार्गसे पराङ्मुख होकर तत्त्वोंका श्रद्धान न करे तथा हित और अहितका भी झान जिसके कारण न हो सके वह मिश्यात्व है। मिश्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंकी मिली हुई अवस्थाका नाम सम्यग्मिश्यात्व। इस प्रकृतिके उदयसे आत्मामें मिश्ररूप परिणाम होते हैं। जिस प्रकार कोदो (एक प्रकारका अन्न) को घो डाल्डनेसे उसकी कुल मदशक्ति नष्ट हो जाती है और कुल मदशक्ति बनी ही रहती है उसी प्रकार शुभपरिणामोंसे मिश्यात्वकी कुल फलदानशक्तिके नष्ट हो जाती है विशेषात्व सम्यग्मिश्यात्वरूप हो जाता है।

जिसके उदयसे हँसी आवे वह हास्य है। जिसके उदयसे किसी प्राम आदिमें रहने वाला जीव परदेश आदिमें जानेकी इच्छा नहीं करता है वह रित है। रितके विपरीत इच्छा होना अरित है। जिसके उदयसे शोक या चिन्ता हो वह शोक है। जिसके उदयसे त्रास या भय उत्पन्न हो वह भय है। जिसके उदयसे जीव श्र्यपने दोषोंको छिपाता है और दूसरोंके दोपोंको प्रगट करता है वह जुगुप्सा है। जिसके उदयसे स्त्रीरूप परिणाम हो वह स्त्रीवेद है। जिसके उदयसे पुरुषहूप परिणाम हो वह पुंवेद और जिसके उदयसे नपुंसक हूप भाव हों वह नपुंसकवेद है।

श्रन्य प्रन्थोंमें वेदोंका लक्षण इस प्रकार बतलाया है—योनि, कोमलता, भयशील होना, 'मुग्धपना, पुरुषार्थशून्यता, स्तन और पुरुषभोगेच्छा य सात भाव स्त्रीवेदके सूचक हैं। लिङ्ग, कठोरता, स्तव्धता, शौण्डीरता, दाढ़ी-मूंछ, जबद्स्तपना और स्त्रीभोगेच्छा ये सात पुंवेदके सूचक हैं। ऊपर जो स्त्रीवेद और पुरुपवेदके सूचक १४ चिह्न बताए हैं वे ही मिश्रित रूपमें नपुंसकवेदके परिचायक होते हैं।

श्रनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शनको श्रनन्त कहते हैं। जो क्रोध, मान माया और छोभ मिथ्यात्वके बंधके कारण होते हैं वे श्रमन्तानुबन्धी हैं। अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे जीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके उदयसे जीव संयम अर्थात् श्रावकके त्रतोंको पालन करनेमें असमर्थ हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और छोभ है। जिसके उदयसे जीव महात्रतोंको धारण न कर सके वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और छोभ है। जो कषाय संयमके साथ भी रहती है लेकिन जिसके उदयसे अत्मामें यथाख्यातचारित्र नहीं हो सकता वह संज्वलन क्रोध, मान,माया और लोभ है।

सोलह कथायोंके स्वभावके हष्टान्त इस प्रकार हैं। क्रोध चार प्रकारका होता है—१ पत्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ ध्रुलिरेखाके समान, और ४ जलरेखाके समान। उक्त क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य श्रीर देवगतिके कारण होते हैं। मान चार प्रकारका होता है—१ पत्थरके समान, २ हड्डीके समान ३ काठके समान श्रीर ४ बेंतके समान। चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतियोंका कारण होता है। माया भी चार प्रकारकी होती है—१ बाँसकी जड़के समान, २ मेंद्रके सींग के समान, ३ गोमूत्रके समान और ४ खुरपाके समान। चार प्रकारकी माया क्रमसे नरकादि गतियोंका कारण होती है। लोभ भी चार प्रकारका होता है—१ किरिमचके रंगके समान, २ रथके मल श्रिश्च लोगतके समान, ३ शरीरके मलके समान श्रीर ४ हल्दोके रंगके समान। चार प्रकारका लोभ भी क्रमसे नरकादि गतियोंका कारण होता है।

### आयुकर्मके भेद-

# नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १०॥

नरका यु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु श्रीर देवायु ये श्रायुकर्मके चार भेद हैं। जिसके उदयसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता हुश्चा दीर्घ काल तक जीवित रहता है वह नरकायु है। इसी प्रकार जिसके उदयसे जीव तिर्यञ्च मनुष्य देव गतियोंमें जीवित रहता है उसको तिर्यञ्च मनुष्य देव श्रायुकर्म समझना चाहिये।

नामकर्मके भेद--

# गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्भाणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्श्वरसगन्धवर्णा-नुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरपघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येक-शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभस्रच्मपर्याप्तिस्थिरादेययशः

# कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वञ्च ॥ ११॥

गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग, निर्माण, वन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्व्य, अगुरुलघु, उपघात,परघात,आतप,उद्योत,उच्छ्वास,विहायोगित, प्रत्येकशरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, स्थूल, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, ऋस्थिर, आदेय, ऋनादेय, यशःकीर्ति, ऋयशःकीर्ति और तीर्थं कर प्रकृति ये नामकर्मके व्यालीस भेद हैं।

जिसके उदयसे जीव दूसरे भवको प्राप्त करता है उसको गति नामकर्म कहते हैं। गतिके चार भेद हैं —१ नरकगति, २ तिर्यञ्चगति, ३ मनुष्यगति और १ देवगति। जिसके उदयसे जीवमें नरकभाव अर्थात् नारक शरीर उत्पन्न हो, वह नरक गति है। इसी प्रकार तिर्यञ्च स्त्रादि गतियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये।

जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमं जीवोंमं समानता पाई जाय वह जाति नामकर्म है। जातिके पाँच भेद हैं—१ एकेन्ट्रियजाति, २ द्वीन्द्रिय जाति, ३ त्रीन्द्रियजाति, ४ चतु-रिन्द्रियजाति और ५ पञ्चेन्द्रियजाति। जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय कहा जाता है वह ऐकेन्द्रियजाति है। इसी प्रकार अन्य जातियोंका स्वरूप समक्ष लेना चाहिये।

जिसके उदयसे जीवके शरीरकी रचना हो वह शरीर नामकर्म है। इसके पाँच भेद हैं—१ श्रौदारिक, २ वैक्षियक, ३ आहारक, ४ तेजस और ५ कार्मण शरीर।

जिसके उदयसे श्रङ्ग और उपाङ्गोंकी रचना हो उसको अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, २ वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्ग श्रोर ३ आहारक शरीराङ्गोपाङ्ग। तैजस और कार्मण शरीरके अङ्गोपाङ्ग नहीं होते श्रतः श्रङ्गोपाङ्ग नामकर्मके तीन ही भेद हैं। दो हाथ, दो पर, मस्तक, वक्षस्थल, पीठ और नितम्ब ये आठ अङ्ग हैं तथा ललाट, कान, नाक, नेत्र श्रादि उपाङ्ग हैं।

जिसके उदयसे अङ्गोपाङ्गोंकी यथास्थान और यथाप्रमाण रचना होती हैं उसको निर्माण नामकर्म कहते हैं । इसके दो भेद हैं—स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण । जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना निश्चित स्थान में ही होती हैं वह स्थान निर्माण है। और जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना निश्चित संख्याके अनुसार होती है वह प्रमाण निर्माण है।

शरीर नाम कर्मके उदयसे ब्रह्ण किये गये पुद्गलक्ष्कन्धोंका परस्परमें सम्बन्ध जिस के उदयसे होता है वह बन्धन नाम कर्म हैं। इसके पाँच भेद हैं--१ औदारिकशरीरबन्धन-नाम, २ वैक्रियिकशरीरबन्धननाम, ३ आहारकशरीरबन्धननाम, ४ तैजसशरीरबन्धननाम और ४ कार्मणशरीरबन्धननाम।

जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका ऐसा बन्धन हो कि उसमें एक भी छिद्र न रहे और वे प्रदेश एकरूप हो जाँय उसको संघात नामकर्म कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—१ औदा-रिकशरीरसंघातनाम, २ बैकियिकशरीरसंघातनाम, ३ त्राहारकशरीरसंघातनाम, ४ तेजस-शरीरसंघातनाम और ५ कार्मणशरीरसंघातनाम।

जिसके उदयसे शरीरकं आकारकी रचना होती है वह संस्थान नामकम है। इसके छह भेद हैं— र समचतुरस्रसंस्थान, २ न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थान,३ स्वातिसंस्थान, ४ कुब्जक संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर ६ हुंडकसंस्थान। जिसके उदयसे शरीरकी रचना ऊपर, नीचे ख्रोर मध्यमें समान रूपसे हो अर्थात मध्यसे ऊपर ख्रोर नीचेके भाग वरावर हों, छोटे या वड़े न हों वह समचतुरस्रसंस्थान है। जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा और नीचे पतला शरीर हो वह न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थान है। जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर पतला और नीचे मोटा शरीर हो वह स्वातिसंस्थान है। जिसके उदयसे नाभिसे उपर पतला और नीचे मोटा शरीर हो वह स्वातिसंस्थान है। जिसके उदयसे पीठमें पुद्गल स्कन्धोंका समूह (कुबड़) हो जाय वह कुब्जकसंस्थान है। जिसके उदयसे वौना ( छोटा ) शरीर हो वह वामनसंस्थान है। जिसके उदयसे शरीरके अंगोपाङ्गोंकी रचना ठीक रूपसे न हो वह हुण्डकसंस्थान है।

जिसके उदयसे हिड्ड्यों में वन्धनिधियेष होता है उसको संहनन कहते हैं। संहननके छह भेद हैं-विश्वविध्यासंहनन, २ विश्वविध्यासंहनन, ३ नाराचसंहनन, ४ श्रार्छनारा-संहनन, ४ कीलकसंहनन और ६ असंप्राप्तास्पाटिकासंहनन । जिसके उदयसे विश्वकी हिड्ड्यां हो तथा वे सनाराच (हिड्ड्योंक दोनों छोर आपसमें श्रांकड़ेकी तरह फँसे हों) और वृपभ श्रार्थात् विलयसे जकड़ी हों वह विश्ववृपभनाराचसंहनन हैं। जिसके उदयसे विश्वकी हिड्यां आपसमें आँकड़ेकी तरह फँसी तो हों पर उनपर वलय न हों। उसे विश्वनाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे साधारण हिड्ड्यां दोनों ओरसे एक दूसरेमें फंसी हों उसको नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हिड्ड्यां एक ओरसे दूसरी हिड्ड्यां फंसी हों पर एक ओर साधारण हो उसको अर्धनाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हिड्ड्यां परस्पर फंसी तो न हों पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन हैं। जिसके उदयसे हिड्ड्यां परस्पर फंसी तो न हों पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन हैं। जिसके उदयसे हिड्ड्यां परस्पर मंसी तो न हो पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन हैं। जिसके उदयसे हिड्ड्यां परस्पर मंसी तो न हो पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन इसको असंश्वासास्पाटिकासंहनन कहते हैं।

असंप्राप्तास्पाटिकासंहननका धारी जीव आठवें स्वर्ग तक जा सकता है। कीलक श्रोर श्रद्धन।राचसंहननका धारी जीव सोलहवें स्वर्ग तक जाता है। नाराचसंहननका धारी जीव नवप्रैवेयक तक जाता है। वश्रनाराचसंहननका धारी जीव अनुदिश तक जाता है। और वश्रवृपभनाराचसंहननवाला जीव पाँच अनुत्तर विमान और मोक्षको प्राप्त करता है।

वज्रवृपभनाराचसंहननवाला जीव सातवें नरक तक जाता है। वज्रनाराच, नाराच और अर्द्धनाराचसंहननवाले जीव छठवें नरक तक जाते हैं। कीलक संहननवाले जीव पाँचवें नरक तक जाते हैं। अर्थाप्राप्तास्पाटिकासंहननवाला संझी जीव तीसरे नरक तक जाता है।

एक इन्द्रिय (?) से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके केवल असंप्राप्तासृपाटिका-संहनन होता है । श्रसंख्यातवर्षकी आयुवालोंके ही वश्रवृषभनाराच संहनन होता है। चौथे कालमें छहों संहनन होते हैं । पाँचवें कालमें अन्तके तीन संहनन होते हैं । छठवें कालमें केवल असंप्राप्तास्प्पाटिका संहनन होता है। विदेह क्षेत्रमें, विद्याधरोंके स्थानों में श्रीर म्लेच्छखंडों में मनुष्यों और तिर्यश्चोंके छहों संहनन होते हैं। नगेन्द्र पर्वतसे बाहर तिर्यञ्चोंके हहों संहनन होते हैं। कर्मभूमिमें उत्पन्न होने वाली सित्रयोंके आदिके तीन संहनन नहीं होते हैं, केवल श्चन्तके तीन संहनन होते हैं।

आदिके सात गुणस्थानों में छहों संहनन होते हैं। उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों (आठवेंसे ग्यारहवें तक ) में आदिके तीन संहनन होते हैं। क्षण्क श्रेणीके चार गुणस्थानों (८, ९, १० और १२) में और सयोगकेवली गुणस्थानमें ऋादिका एक ही संहनन होता है।

जिसके उदय से स्पर्श 'उत्पन्न हो वह स्पर्श नामकर्म है। स्पर्शके आठ भेद है— कोमल, कठोर, गुरु, छघु, शीत, তম্মা, स्निग्ध और रूक्ष ।

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रस'नामकर्म है। रसके पाँच भेद हैं—ितक्त, कटु, कषाय, आम्छ श्रोर मधुर।

जिसके उदयसे गन्ध हो वह गन्ध नामकर्म है। गन्धके दो हैं—सुगन्ध स्रोर दुर्गन्ध। जिसके उदयसे वर्ण हो वह वर्ण नामकर्म है। वर्णके पाँच भेद हैं—शुक्छ, कृष्ण, नीछ, रक्त और पीत।

जिसके उदयसे विमह्मतिमें पूर्व श्रारीरके श्राकारका नहीं होता है उसको श्रानुपूर्व्य नामकर्म कहते हैं। इसके चार भेद हैं—नरकमत्यानुपूर्व्य, विर्यमात्यानुपूर्व्य, मनुष्यमत्यानुपूर्व्य और देवमत्यानुपूर्व्य। कोई मनुष्य मरकर नरकमें उत्पन्न होनेवाला है लेकिन जब तक वह नरकमें उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आत्माके प्रदेश पूर्व शरीरके श्राकार ही रहते हैं इसका नाम नरकमत्यानुपूर्व्य है। इसी प्रकार अन्य आनुपूर्व्य के लक्षण जानना चाहिये।

जिसके उदयमे जीवका शरीर न तो छोहेके गोलेकी तरह मारी होता है श्रीर न रुईके समान हलका ही होता है वह अगुरुलघु नाम है। जिसके उदयमें जीव स्वयं ही गलेमें पाश वाँधकर, वृक्ष आदि पर टंगकर मेर जाता है वह उपघात नाम है। शक्षघात, विपमक्षण, श्राग्निपात, जलनिमज्जन आदिके द्वारा आत्मघात करना भी उपघात है। जिसके उदयस दूसरोंके शस्त्र श्रादिसे जीवका घात होता है वह परघात नाम है। जिसके उदयस शरीरमें अवात हो वह उद्यस शरीरमें अवात हो वह उद्यस शरीरमें उद्योत हो वह उद्योत नाम है। जिसके उदयसे शरीरमें उद्योत हो वह उद्योत नाम है। जिसके उदयसे श्राक्त श्राह्म श

वनस्पति कायके दो भेद हैं—साधारण और प्रत्यैक। जिन जीवोंका श्राहार और खासो-च्छवास एक साथ हों उनको साधारण कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं— सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस शरीरका मुख्य स्वामी एक ही जीव हो लेकिन उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हों वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। और जिस शरीरके आश्रित अनेक जीव न हों वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। गाम्मटसार जीवकाण्डमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की पहिचान इस प्रकार बतलाई हैं। जिनकी शिरा और सिन्धपर्व (गांठ) अप्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान भंग हो जाँय, और दोनों दुकड़ोंमें परस्परमें तन्तु (रेसा) न लगा रहे तथा जो तोइने पर भी बढ़ने लगे और जिनके मूल, कन्द, छिलका, कोंपल, टहनी, पत्ता, फूल, फल और बीजोंको तोड़ने पर समान भंग हो जनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इसके:अतिरिक्त वनस्पतियोंको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं।

जिसके उदयसे दो इन्द्रिय आदि जीवोंमें जन्म हो उसको त्रस नाम कहते हैं। जिसके उदयसे पृथिवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवोंमें जन्म हो उसको स्थावर नाम कहते हैं। जिसके उदयसे किसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमें प्रीति हो वह सुभगनाम है। जिसके उदयसे रूप श्रीर छावण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसरोंको अच्छा न छगे वह दुर्भगनाम है। जिसके उदयसे मनोहर स्वर हो वह मुखर नाम है। जिसके उदयसे गधे आदिके स्वरकी तरह कर्कश स्वर हो वह दुर्भगनाम है। जिसके उदयसे शरीर सुन्दर होता है वह शुभनाम है। जिसके उदयसे शरीर असुन्दर होता है वह अशुभ नाम है। जिसके उदयसे सूच्म शरीर हाता है वह सूक्ष्म नाम है। जिसके उदयसे स्थूल शरीर होता है वह बादर नाम है। जिसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तियोंकी पूर्णता हो उसको पर्याप्ति नाम कहते हैं। जिसके उदयसे पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना ही जीव मर जाता है वह अपर्याप्ति नाम है। जिसके उदयसे शरीरकी धातु श्रीर उपघातु स्थिर रहें वह स्थिर नाम है। जिसके उरयसे घात और उपधात स्थिर न रहें वह अस्थिर नाम है। जिसके उदयसे कान्ति सहित शरीर हो वह आदय नाम है। जिसके उदयसे कान्तिरहित शरीर हो वह अनादेय नाम है। जिसके उदयसे जीवकी संसारमें प्रशंसा हो वह यशःकीर्ति नाम है। जिसके उदयसे जीवकी संसारमें निन्दा हो वह अथदा:कीति नाम है और जिसके उदयसे जीव ऋहंन्त अवस्थाको श्राप्त करता है वह तोर्थं कर नाम है।

इस प्रकार नामकर्मके मूल भेद व्यालीस और उत्तर भेद तेरानवे होते हैं। गोत्रकर्मके भेद— उच्चैनींचैश्र ॥ १२ ॥

गोत्र कर्मके दो भेद हैं—उच्चगोत्र और नीचगोत्र। जिसके उदयसे लोकमान्य इच्चाकुवंश, सूर्यवंश, हरिवंश आदि कुलमें जन्म हो उसको उश्चगोत्र कहते हैं। जिसके उदयसे लोकनिन्य दिरद्र, श्रष्ट आदि कुलमें जन्म हो उसको नीचगोत्र कहते हैं।

श्रन्तरायके भेद-

## दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ये अन्तरायके पाँच भेद हैं।

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान न दे सके वह दानान्तराय है। जिसके उदयसे छाभ न हो सके वह लाभान्तराय है। जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी जीव भोग श्रौर उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है। और जिसके उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको वीर्यान्तराय कहते हैं।

### स्थितिबन्धका वर्णान-

## आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थिति: ॥ १४ ॥

ह्नानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रौर अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। यह स्थिति संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक मिध्यादृष्टि जीवकी है। एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव के उक्त कर्मांकी उत्कृष्ट स्थिति है सागर है।

दो इन्द्रियकी स्थिति पच्चीस सागरके सात भागों में से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी स्थिति पचास सागरके सात भागों में से तीन भाग और चार इन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति सौ सागरके सात भागों में से तीन भाग है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति एक हजार सागरके सात भागों में से तीन भाग है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस अन्तः को इनके इनि सागर है। अपर्याप्तक एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों के उक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति में से पन्यके असंख्यातवें भाग कम है।

मोहनीय कर्मकी उत्क्रष्ट स्थिति-

### सप्तिमोहिनीयस्य ॥ १५ ॥

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। यह स्थिति संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके मोहनीय कर्मकी है।

उक्त स्थित चारित्र मोहनीयकी है। दशनमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थित चालीस को इन्कोड़ी सागर है। पर्याप्तक एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीवोंके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थित कमसे एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर और सौ सागर है। पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यके असंख्यातवें भाग कम एकेन्द्रियसे चतु-रिन्द्रिय पर्यन्त अपर्याप्तक जीवोंके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक इजार सागर है। श्रोर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक इजार सागर है।

यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके समान सागरोंके सात भाग करके तीन भागोंका ग्रहण नहीं किया गया है किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतलाई गई है।

नाम और गोत्रकी उत्कृष्टं स्थिति—

### विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥

नाम श्रीर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। यह स्थिति सं ही पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है। पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागोंमें से दो भाग है। पर्याप्तक दो इन्द्रिय जीवके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमें से दो भाग है। पर्याप्तक तीन इन्द्रिय जीवके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से दो

भाग है। पर्याप्तक चार इन्द्रिय जीवके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सौ सागरके सात भागों में से दो भाग है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागरके सात भागों में से दो भाग है। अपर्याप्तक एकेन्द्रियसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों के नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति में से पल्यके ऋसंख्यातवें भाग कम है।

## आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति--

# त्रयस्त्रंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। यह स्थिति संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके आयु कर्मकी है।

असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग है क्योंकि असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्येख्व पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण देवायु या नरकायुका बन्ध करता है। एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव पूर्वकोटी आयुका बन्ध करके विदेह आदिमें उत्पन्न होते हैं।

#### वेदनीयकी जघनय स्थिति-

# अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त श्रर्थात् चौबीस घड़ी है। इस स्थिति का बन्ध सुक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें होता है।

पहिले ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिको वतलाना चाहिये था लेकिन क्रमका उन्लंघन सूत्रोंको संक्षेपमें कहनेके लिये किया गया है।

### नाम और गोत्रकी जवन्य स्थिति--

# ं नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९॥

नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है। इस स्थितिका बन्ध भी दसवें गुणस्थानमें होता है।

### शेष कर्मोंकी जघन्य स्थिति-

# शेषाणामन्तर्मृहूर्ता ॥ २०॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय और आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्त-मुँहूर्त हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रीर अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमें गुण-स्थानमें होता है। मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नवमें गुणस्थानमें होता है। आयुकर्म-की जघन्य स्थितिका बन्ध संख्यात वर्षकी आयुवाछे मनुष्य श्रीर तिर्यञ्जोंके होता है।

### अनुभव बन्धका स्वरूप—

### विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

विशेष और नाना प्रकारसे कर्मों के उदयमें आनेको अनुभव या अनुभाग बन्ध कहते हैं। वि अर्थात् विशेष और विविध, पाक आर्थात् कर्मों के उदय या फल देनेको

अनुभव कहते हैं। आस्रवकी विशेषतामें कारणभूत तीत्र, मन्द और मध्यम भावोंसे कर्मी के विपाकमें विशेषता होती है। और द्रव्य, क्षेत्र, कोल, भव और भावके निमित्तसे विपाक नाना प्रकारका होता है । शुभ परिणामोंके प्रकर्ष होनेपर शुभ प्रकृतियोंका श्राधिक श्रौर अश्रम प्रकृतियोंका कम अनुभाग होता है। और अशुभ परिणामोंके प्रकर्ष होनेपर अशुभ प्रकृतियोंका अधिक श्रौर शुभ प्रकृतियोंका कम अनुभाग होता है। कमोंका श्रनुभाग दो प्रकार से होता है-स्वमुख अनुभाग और परमुख अनुभाग। सब मूल प्रकृतियोंका अनुभाग स्वमुख ही होता है जैसे मतिज्ञानावरणका अनुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे ही होगा। किन्तु आयुकर्म, दर्शनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयको छोड़कर अन्य कर्मीकी सजातीय उत्तर प्रकृतियोंका अनुभाग पर बुख भी होता है। जिस समय जीव नरकायको भोग रहा है उस समय तिर्यञ्चाय, मनुष्याय और दवायको नहीं भोग सकता है। और दर्शन मोहनीयको भोगनेवाला पुरुष चारित्र मोहनीयको नहीं भोग सकता तथा चारित्र मोहनीय को भोगनेवाला दर्शनमोहनीयको नहीं भाग सकता है। अतः इन प्रकृतियोंका स्वमुख अनुभाग ही होता है।

#### स यथानाम ॥ २२ ॥

वह अनुभागबन्ध कर्मों के नामके अनुसार होता है। अर्थात् ज्ञानावरणका फल ज्ञानका स्त्रभाव, दर्शनावरणका फल दर्शनका अभाव, वेदनीयका फल सुल स्त्रीर दुःख देना, मोहनीयका फल मोहको उत्पन्न करना, आयुका फल भवधारण कराना, नामका फल नाना प्रकारस शरीर रचना, गोत्रका फल उच्च और नीचत्वका श्रतुभव और अन्तरायका फल विद्नों का अनुभव करना है।

### ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

फल दे चुकने पर कर्मीकी निर्जरा हो जाती है। निर्जरा दो प्रकारसे होती है—सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अपनी अपनी स्थितिके अनुसार कर्मोंको फल देनेक बाद श्रात्मासे निवृत्त हो जाने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। और कमींकी स्थितिको पूर्ण होनेके पहिले ही तप आदिके द्वारा कर्मीको उदयमें लाकर आत्मासे पृथक कर देना अविपाक निर्जरा है। जैसे किसी आमके फल उसमें लगे लगे ही पककर नीचे गिर जाँय तो वह सविपाक निर्जरा है। और उन फलोंको पहिले ही तोड़कर पालमें पकानेके समान अविपाक निर्जरा है।

सूत्रमें आए हुए 'च' शब्दका तात्पर्य है कि 'तपसा निर्जरा च' इस सूत्रके अनुसार निर्जरा तपसे भी होतो है। यद्यपि निर्जराका वर्णन संवरके बाद होना चाहिये था लेकिन यहाँ संक्षेपके कारण निर्जराका वर्णन किया गया है। संवरके बादमें वर्णन करने पर 'विपाकोऽनुभवः' यह सूत्र पुनः लिखना पड़ता।

### प्रदेशबन्धका स्वरूप-

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् स्रच्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्व-नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

योगोंकी विशेषतासे त्रिकालमें आत्माके समस्त प्रदेशोंके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाले ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके कारणभूत, सूदम और एक क्षेत्रमें रहनेवाले अनन्तानन्त पुद्गत परमाणओंको प्रदेशबन्ध कहते हैं।

कर्महृत्यसे परिणत पुद्गल परमाया ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि प्रकृतियोंके कारण होते हैं अतः 'नामप्रत्ययाः' कहा है। ऐसे पुद्गल परमाणु संख्यात या असंख्यात नहीं होते हैं किन्त अभन्योंसे अनन्तगुरो श्रीर सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमास होते हैं श्रतः 'अनन्ता-नन्ताः कहा । ये कमंपरमाणु श्रात्माके समस्त प्रदेशों में व्याप्त रहते हैं । श्रात्माके एक एक प्रदेशमें श्रनन्तानन्त पुदुगल स्कन्ध रहते हैं अतः 'सर्वात्मप्रदेशेषु' कहा । ऐसे प्रदेशींका बन्ध सब कालों में होता है। सब प्राणियों के ऋतीत भव अनन्तानन्त होते हैं और भविष्यत् भव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात और किसीके अनन्त भी होते हैं। इन सब भवोंमें जीव अनन्तानन्त कर्म परमागुओंका बन्ध करता है अतः 'सर्वेतः' कहा। यहाँ सर्व शब्दका अर्थ काल है। इस प्रकारके कर्म परमाणुओंका बन्ध योगकी विशेषताके अनुसार होता है अतः 'योगविशेषात्' पद दिया । ये कर्म परमारा अत्यन्त सूच्म होते हैं, आत्माके एक प्रदेशमें अनन्तानन्त कर्म परमाणु स्थिर होकर रहते है अतः 'सुइमैकक्षेत्रावगाहस्थिताः' पद दिया । एक क्षेत्रका अर्थ आत्माका एक प्रदेश है। ये कर्म परमाणु घनाङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, एक समय, दो समय, तीन समय स्त्रादि संख्यात समय और असंख्यात समयकी स्थिति वाले होते हैं। पाँच वर्ण, पाँच रस ( लवण रसका मधुर रसमें अन्तर्भाव हो जाता है ), दो गन्ध श्रीर आठ स्पर्शवाले होते हैं।

# पुण्य प्रकृतियाँ—

## सद्वेद्यश्रभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

साता वेदनीय, शुभ आयु,शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु ये तीन शुभायु हैं। मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रियज्ञाति, पाँच शरीर, तीन अङ्गोपाङ्ग, समचनुरस्रसंस्थान, वश्रवृष्यभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध, प्रशस्त स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्व्य, देवगितप्रायोग्यानुपूर्व्य, अगुरुरुष्ठु, पर्धात, उच्छ्वास, श्चातप, उद्योत, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर प्रकृति ये सैंतीस नाम कर्मकी प्रकृतियाँ शुभ हैं।

### पाप प्रकृतियाँ —

### अतोऽन्यत् पापम् ॥ २६ ॥

पुण्य प्रकृतियों से ऋतिरिक्त प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं।

पांच ज्ञानावरण,नव दर्शनावरण,छब्बीस मोहनीय,पांच अन्तराय,नरकगित िर्यक्चगित, एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, प्रथम संहननको छोड़कर पांच संस्थान, प्रथम संहननको छोड़कर पांच संहनन,श्रप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त गन्ध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पर्श, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्व्य, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्व्य, उपघात, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावर, सूच्म, अपर्योप्ति, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति ये चौतीस नामकर्मकी प्रकृतियाँ, श्रस्ताविदनीय, नरकायु और नीच गोत्र ये पापप्रकृतियाँ हैं। पुण्य और पाप दोनों पदार्थ अवधि, मनःपर्यय श्रौर केवलज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं।

#### अष्टम अध्याय समाप्त



# नवम ऋध्याय

#### संवरका लक्षण-

### आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

श्रास्त्रवके निरोधको संवर कहते हैं। आत्मामें जिन कारणोंसे कर्म श्राते हैं उन कारणोंको दूर कर देनेसे कर्मोंका आगमन बन्द हो जाता है, यही संवर है। संवरके दो भेद हैं—भावसंवर और द्रव्यसंवर। श्रात्माके जिन परिमाणोंके द्वारा कर्मोंका श्रास्त्रव रक जाता है उनको भावसंवर कहते हैं। और द्रव्य कर्मोंका आस्रव नहीं होना द्रव्यसंवर है।

मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यादर्शनके द्वारा जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता है सासादन आदि गुणस्थानों ने उन प्रकृतियोंका संवर होता है। वे सोलह प्रकृतियां निम्न प्रकार हैं। १ मिथ्यास्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु ४ नरकगति ५-८ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति ९ हुण्डकसंस्थान १० असंप्राप्तास्पाटिकासंहनन ११ नरकगतिप्रायोग्यानु-पृत्वर्ष १२ आतप १३ स्थावर १४ सूक्ष्म १५ श्रप्पर्याप्तक और १६ साधारण शरीर।

अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे जिन पच्चीस प्रकृतियोंका श्रास्त्रव दूसरे गुण-स्थान तक होता है तीसरे श्रादि गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संवर होता है वे पच्चीस प्रकृतियों निम्न प्रकार हैं— १ निद्रानिद्रा २ प्रचलापचला ३ स्त्यानगृद्धि ४-७ श्रानन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ८ स्त्रीवेद ९ तिर्यञ्चायु १० तिर्यञ्चाति ११-१४ प्रथम और अन्तिम संस्थानको लोड़कर चार संस्थान १५-१८ प्रथम और श्रान्तिम संहननको लोड़कर चार संस्थान १५-१८ प्रथम और श्रान्तिम संहननको लोड़कर चार संहनन १९ तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्य २० उद्योत २१ श्राप्रशस्तिवहायोगित २२ दुभंग २३ दुःस्वर २४ अनोदय और २५ नीचगोत्र।

अप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे निम्न दश प्रकृतियोंका आस्रव चौथे गुण्स्थान तक होता है और आगेके गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संवर होता है। १-४ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, माया, लोभ ५ मनुष्यायु ६ मनुष्याति ७ श्रौदारिक शरीरा-क्रोपाङ्ग ९ वश्रव्यभनाराचसंहनन श्रौर १० मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्व्य । सम्यामध्यात्व (मिश्र) गुणस्थानमें आयुका बन्ध नहीं होता है। प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे पाँचवें गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण कोघ, मान, माया श्रौर लोभका आस्रव होता है। आगेके गुणस्थानोंमें इन १ श्रुतियोंका संवर होता है। प्रमादके निमित्तासे छठवें गुणस्थान तक निम्न छह प्रकृतियोंका आस्रव होता है। १ असातावेदनीय २ अरित ३ शोक ४ श्रम्थर ५ अशुभ और ६ श्रयशःकीर्ति। देवायुके आस्रवका प्रारंभ छठवें गुणस्थानोंमें होता है लेकिन देवायुका आस्रव सातवें गुणस्थानमें भी होता है। आगेके गुणस्थानोंमें देवायुका संवर हैं।

श्राठवें गुणस्थानमें तीत्र संज्वलन कपायके उदयसे निम्न छत्तीस प्रकृतियोंका आस्नष्र होता है और आगेके गुणस्थानोंमें उनका संवर होता है। श्राठवें गुणस्थानके प्रथम संख्यात भागोंमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंका बन्ध होता है। पुनः संख्यात भागोंमें तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वंक्रियिक, आहारक, तेजस, और कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंथान, वैक्रियिकशरीराक्रोपाङ्ग, आहारकशरीराङ्गोन

पाङ्ग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्भ, देवगतिप्रायोग्यानुपृच्यं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगिति त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण और तीर्थंकर प्रकृति। त्राठवें गुणस्थानके त्र्यन्त समयसे हास्य, रित, भय और जुगुप्सा इन चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंका आगेके भागोंमें त्रीर गुणस्थानोंमें संवर होता है।

नवमें गुणस्थानमें मध्यम संज्वलन कपायके उदयसे पांच प्रकृतियोंका बन्ध होता है। प्रथम संख्यात भागोंमें पुंवेद और क्रोध संज्वलनका बन्ध होता है। पुनः संख्यात भागोंमें मान श्रोर माया संज्वलनका बन्ध होता है और अन्त समयमें लोभ संज्वलनका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंका श्रागेके भागों और गुणस्थानोंमें संवर होता है।

दशमें गुणस्थानमें मन्द संख्वलन कपायके उदयसे निम्न सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता है त्रीर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता है। पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पांच त्र्यन्तराय, यशःकीर्ति त्र्यौर उच्चगोत्र ये सोलह प्रकृतियां हैं। ग्यारहवें, बारहवें त्रौर तेरहवें गुणस्थानमें योगके निमित्त से एक ही सातावेदनीयका बन्ध होता है और चौदहवें गुणस्थानमें उसका संवर होता है।

गुणस्थानोंका स्वरूप—

- १ मिथ्यात्व—तत्त्वार्थका यथार्थ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेको मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान कहते हैं । दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं —सम्यक्त्व, मिथ्यात्व चौर सम्यग्मिथ्यात्व । इन तीनोंके तथा अनन्तानुबन्धी चार कषार्थोंके उद्य न होनेपर औपश्चिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । औपश्चिक सम्यक्त्वका काल अन्तर्मुहूर्त है ।
- न सासादन -उपशम सम्यक्त्वके कालमें उत्कृष्ट छह आवली और जघन्य एक समय शेप रहने पर श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभमें से किसी एकके उदय होनेपर तथा और दूसरे मिध्यादर्शनके कारणोंका उदयाभाव होनेपर सासादन गुणस्थान होता है। यद्यपि सासादन सम्यग्दष्टि जीवके मिध्यादर्शनका उदय नहीं होता है लेकिन श्रनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उसके मति श्रादि तीन ज्ञान मिध्याज्ञान ही हैं। क्योंकि अनन्तानुबन्धी कषाय मिध्यादर्शनको ही उत्पन्न करती हैं। जीव सासादन गुणस्थानको छोड़कर मिध्यात्व गुणस्थानमें ही आता है।

३ मिश्रगुणस्थान—इस गुणस्थानमं सम्यग्मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेसे उभयहप (सम्यक्स्व और मिथ्यात्व) परिणाम होते हैं जिनके कारण तत्त्वार्थों में जीव श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों करता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके तीन स्त्रज्ञान सत्यासत्यहप होते हैं।

- ४ अविरत सम्यग्दृष्टि—इस गुणस्थानमें चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दृष्टि जीव संयमका पालन करनेमें नितान्त असमर्थ होता है। अतः चौथे गुणस्थानका नाम अविरति सम्यग्दृष्टि हैं।
- ५ देशिवरत—इस गुणस्थानमें जीव श्रावकके त्रतोंका पालन करता है लेकिन प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे मुनिक त्रतोंका पालन नहीं कर सकता अतः इस गुणस्थानमें अप्रमत्त जीव भी श्रन्तर्भुहूर्तके लिये प्रमत्त (प्रमादी) हो जाता है अतः छठवें गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है।

६ प्रमत्तसंयत—इस गुणस्थानमं अप्रमत्त जीवभी अन्तर्मुहूतके लिए प्रमत्त (प्रमादी) हो जाता है अतः छठवें गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है।

७ अप्रमत्तसंयत—इस गुण्स्थानमें निद्रा आदि प्रमादका अभाव होनेसे सातवें गुणस्थानका नाम श्रप्रमत्त संयत है।

- ८, ६, १८—अपूर्णंकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानोंमें दो दो श्रेणियाँ होती है एक उपशम श्रेणी त्रौर दूसरी श्चपकश्रेणी । जिस श्रेणीमें
  आत्मा मोहनीय कर्मका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी है त्रौर जिसमें मोहनीय
  कर्मका क्षय करता है वह त्रपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें
  गुणस्थानसे नवमें, दशमें त्रौर ग्यारहवें गुणस्थानमें जाकर पुनः वहाँसे च्युत होकर
  नीचेके गुणस्थानमें आ जाता है। क्षपक श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें गुणस्थानसे नवमें
  और दशमें गुणस्थानमें जाता है और इसके बाद ग्यारहवें गुणस्थानको छोड़कर बारहवें
  गुणस्थानमें जाता है। वहाँसे वह पतित नहीं होता है।
- ८ अपूर्वकरण इस गुणस्थानमें उपशमक और क्षपक जीव नूतन परिमाणोंको प्राप्त करते हैं अतः इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थानमें कर्मका उपशम या क्षय नहीं होता है किन्तु यह गुणस्थान सातर्वे और नवमें गुणस्थानके मध्यमें है और उन गुणस्थानों में कर्मका उपशम और क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमें भी उपचारसे उपशम और क्षय कहा जाता है। जैसे उपचारसे मिट्टीके घटको भी घीका घट कहते हैं। इस गुणस्थानमें एक ही समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विषम परिणाम होते हैं। और द्वितीय आदि क्षर्यों में अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं अतः इस गुणस्थानका अपूर्वकरण नाम सार्थक है।
- ९ अनिवृत्तिबादरसाम्पराय—इस गुणस्थानमें कषायका स्थूलरूपसे उपशम और क्षय होता है तथा एक समयवर्ती उपशमक और क्षपक नाना जीवोंके परिणाम सदश ही होते हैं अतः इस गुणस्थानका नाम श्रानिवृत्तिबादरसाम्पराय है।
- १० सूच्मसाम्पराय—साम्पराय कषायको कहते हैं। इस गुणस्थानमें कषायका सूच्म रूपसे उपश्रम या क्षय हो जाता है अतः इसका नाम सूच्मसाम्पराय है।
- ११ उपशान्तमोह—इस गुण्स्थानमें मोहका उपशम हो जाता है अतः इसका नाम उपशान्त मोह है।
- १२ क्षीणमोह—इस गुणस्थानमें मोहका पूर्ण चय हो जाता है अतः इसका नाम क्षीणमोह है।
- १३ सयोगकेवळी—इस गुणस्थानमें जीव केवळज्ञान और केवळदर्शनको प्राप्त कर लेता है खतः इसका नाम सयोगकेवली है।
- १४ श्रयोगकेवली अ, इ, उ, ऋ, ल इन पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना काल लगता है उतना ही काल श्रयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थानका है।

श्रपूर्वकरण गुणस्थानसे श्लीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त गुणस्थानोंमें जीवोंके परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं।

मिध्यात्व गुणस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है। स्रभव्य जीवकी अपेक्षा मिध्यात्व गुणस्थानका उत्क्रष्ट काल अनादि और अनन्त है। तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट काल अनादि और सान्त है। सासादन गुणस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्ट काल छह आवली है। मिश्र गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानका जघन्यकाल स्रम्तर्मुहूर्त और उत्क्रष्ट काल छत्यासठ सागर है। देशसंयत गुणस्थानका जघन्य काल एक मुहूर्त और उत्क्रष्टकाल कुछ कम एकपूर्व कोटि है। प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे क्षीण कपाय पर्यन्त गुणस्थानोंका उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सयोगकेवली गुणस्थानका उत्क्रष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकाटि है।

#### संवरके कारण-

# स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥

गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र इसके द्वारा संवर होता है। संसारके कारणस्वरूप मन, वचन और कायके व्यापारोंसे आत्माकी रक्षा करनेको अर्थात् मन,वचन और कायके निम्नह करनेको गुप्ति कहते हैं। जीवहिंसारहित यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेको समिति कहते हैं। जो आत्माको संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम स्थानमें पहुंचा दे वह धर्म है। शरीर आदिके स्वरूपका विचार अनुप्रेक्षा है। छुधा,तृषा आदिकी वेदना उत्पन्न होनेपर कर्मोंकी निर्जराके छिये उसे शान्तिपूर्वक सहन कर छेना परोषहजय है। कर्मों के श्रास्त्रवमें कारणभूत बाह्य और आभ्यन्तर क्रियाओं के त्याग करनेको चारित्र कहते हैं।

सूत्रमें आया हुआ 'स' शब्द यह बतलाता है कि गुप्ति आदिके द्वारा ही संवर होता है। श्रोर जलमें डूबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कुदेव श्रादिकी पूजा आदिके द्वारा संवर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कर्म राग, द्वेष आदिसे उपाजित होते हैं उनकी निवृत्ति विपरीत कारणोंसे हो सकती है।

### संवर और निर्जराका कारण-

# तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

तपके द्वारा निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। 'च' शब्द संवरको सूचित करता है।

यद्यपि दश प्रकारके धर्मों में तपका ग्रहण किया है और उसीसे तप संवर और निर्जराकारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पृथक रूपसे तपका ग्रहण इस बातको बतलाता है कि तप नवीन कर्मों के संवरपूर्वक कर्मक्षयका कारण होता है तथा तप संवरका प्रधान कारण है।

प्रश्न-आगममें तपको अभ्युद्य देनेवाला बतलाता है। वह संवर और निर्जराका साधक कैसे हो सकता है ? कहा भी है-''दानसे भोग प्राप्त होता है, तपसे परम इन्द्रस्व तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणसे रहित मोक्षपद प्राप्त होता है।

उत्तर—एक ही तप इन्द्रादि पदको भी देता है झौर संवर और निर्जराक। कारण भी होता है इसमें कोई विरोध नहीं है। एक पदार्थ भी अनेक कार्य करता है जैसे एक ही छत्र छायाको करता है तथा धूप और पानीसे बचाता है।

इसी प्रकार तप भी ऋभ्यदय और कर्म क्षयका कारण होता है।

### गुप्तिका स्वरूप—

# सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४॥

विषयाभिलाषाको छोड़कर श्रौर ख्याति, पूजा, लाभ आदिकी आकांक्षासे रिहत होकर मन, वचन और कायके व्यापारके निम्नह या निरोधको गुप्ति कहते हैं। योगोंके निम्नह होनेपर संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं श्रौर ऐसा होनेसे कमोंका श्रास्त्रव भी नहीं होता है। अतः गुप्ति संवरका कारण होती है। गुप्तिके तीन भेद हैं—कायगुप्ति, वाग्गुप्ति और मनोगुप्ति।

### समितिका वर्णन-

### ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

ईर्योममिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति और उत्सर्गसमिति ये पाँच समितियाँ हैं। इनमें प्रत्येकके पिहले सम्यक् शब्द जोड़ना चाहिये जैसे सम्यगीर्या-समिति श्रादि।

ईर्यासमिति—जिसने जीवोंके स्थानको अच्छी तरह जान लिया है और जिसका चित्त एकाम है ऐसे मुनिके तीर्थयात्रा, धर्मकार्य आदिके लिये आगे चार हाथ पृथिवी देखकर चलनेको ईर्यासमिति कहते हैं।

एकेन्द्रिय बादर और सूच्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी और ऋसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय इन सातोंके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते हैं।

भाषासमिति—हित, मित और प्रिय वचन बालना अर्थात् ऋसंदिग्ध, सत्य, कानोंको प्रिय लगनेवाले, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य, मृदु, धर्मके ऋविरोधी, देशकाल ऋादिके योग्य और हास्य आदिसे रहित वचनोंको बोलना भाषासमिति है।

एपणासिमिति-निर्दोष श्राहार करना अर्थात् विना याचना किये शरीरके दिखाने मात्रसे प्राप्त,उद्गम,उत्पादन श्रादि आहारके दोषोंसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुके संसर्गसे रहित दूसरेके लिये बनाये गये भोजनको योग्य कालमें प्रहणा करना एषणासिमिति है।

श्रादाननिक्षेपसमिति—धर्मक उपकरणोंको मोरकी पीछीसे, पीछीके अभावमें कोमल वस्त्र आदिसे अच्छी तरह झाड़ पौछ कर उठाना और रखना श्रादाननिक्षेपसिमिति है। मुनि गायकी पूँछ, मेषके रोम श्रादिसे नहीं झाड़ सकता है।

उत्सर्गसिमिति—जीव रहित स्थानमें मल मूत्रका त्याग करना उत्सर्गसिमिति है। इन पाँच सिमितियोंसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता है अतः सिमिति संवरका कारण है। धर्मका वर्णन—

# उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

क्षमा, मार्दव, श्रार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिश्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म हैं। इनमें प्रत्येकके पहिले उत्तम शब्द लगाना चाहिये जैसे—उत्तम क्षमा आदि।

उत्तमक्षमा—शरीरकी स्थितिके कारणभूत आहारको छेनेके छिये दूसरोंके घर जाने बाछे मुनिको दुष्ट जनोंके द्वारा असहा गाछी दिये जाने या काय विनाश आदिके उपस्थित होनेपर भी मनमें किसी प्रकारका काथ नहीं करना उत्तम क्षमा है।

उत्तममार्दव - ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और वपु इन आठ पदार्थों के धमण्डको छोइकर दूसरों के द्वारा तिरस्कार होनेपर श्रभिमान नहीं करना उत्तम मार्दव है।

मन, वचन और कायसे माया ( छल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आर्जव है। लोभ या गृद्धताका त्याग कर देना उत्तम शौच है। मनोगुप्ति और शौचमें यह भेद है कि मनोगुप्तिमें सम्पूर्ण मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो ऐसा करनेमें असमर्थ है उसको दूसरों के पदार्थों में लोभके त्यागके लिये शौच बतलाया गया है। भगवती आराधनामें शौचका 'लाघव' नाम भी मिलता है।

दिगम्बर मुनियों और उनके उपासकोंके छिये सत्य वचन कहना उत्तम सत्य है।

भाषा सिमित और सत्यमें भेद—भाषा सिमित वाला मुनि साधु और असाधु दोनों । कारके पुक्षोंमें हित श्रोर परिमित वचनोंका प्रयोग करेगा। यदि वह असाधु पुरुषोंमें अहित श्रोर अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासिमित नहीं बनेगी। लेकिन उत्य बोलनेवाला साधुओंमें श्रीर उनके भक्तोंमें सत्य वचनका प्रयोग करेगा श्रीर ज्ञान,चारित्र प्रादिकी शिचाके हेतु अमित (श्रिधिक) वचनका भी प्रयोग करेगा श्रार्थात् भाषा सिमितिमें मृति करने वाला असाधु पुरुषोंमें भी वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वचन मित ही होंगे और सत्य बोलने वाला पुरुष साधु पुरुषोंमें ही वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके मचन अमित भी हो सकते हैं।

छह कायके जीवोंकी हिंसाका त्याग करना और छह इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़ देना उत्तम संयम है। सयमके दो भेद हैं एक अपहृतसंज्ञक और दूसरा उपेक्षासंज्ञक। अपहृत संज्ञक संयम के तीन भेद हैं — उत्तम मध्यम और जघन्य। जो मुनि प्राणियोंके समागम होनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीवोंकी रक्षा करता है उसके उत्कृष्ट संयम है। जो कोमल गोरकी पीछीसे जीवों को दूर कर अपना काम करता है उसके मध्यम संयम है। और जो सूसरे साथनोंसे जीवोंको दूर करता हैं उसके जघन्य संयम होता है। रागद्वेष के त्यागका नाम उपेक्षासंज्ञक संयम है।

उपार्जित कर्मोंके क्षयके लिये बारह प्रकारके तपोंका करना उत्तम तप है। ज्ञान, खाहार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग है।

पर पदार्थों में यहाँ तक कि अपने शरीरमें भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम आिकञ्चन्य है। इसके चार भेद हैं। १ अने और परके जीवनके लोभका त्याग करना। २ अपने और परके खारोग्यके लोभका त्याग करना। ३ अपने और परके इन्द्रियों के लोभ का त्याग करना। ४ अपने और परके इन्द्रियों के लोभ का त्याग करना। ४ अपने और परके उपभोग के लाभका त्याग करना।

मन, वचन और कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना ब्रह्मचर्य है। स्वेच्छाचार पूर्वक प्रवृत्ति को रोकनेके लियं गुरुकुलमें निवास करनेको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं।

विषयों में प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति बतलाई है। जो गुप्तिमें असमर्थ है उसका प्रवृत्तिके उपाय बतलानेके लिये समिति बतलाई गई है। और समितिमें प्रवृत्ति करने वाले मुनिको प्रमादके परिहारके लिये दश प्रकारका धर्म बतलाया गया है।

### अनुप्रेक्षाका वर्णन--

# अनित्याञ्चरणसंसारैकत्वान्यत्व। ग्रुच्यास्रवसंवरनिर्जरालोकबो-

धिदुर्लभधर्मस्वारूयातत्वाचिन्तनमनुष्रेक्षाः ॥ ७ ॥

श्चनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, छोक, बोधिदुर्छभ और धर्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुप्रेत्तायें हैं।

श्रमित्यभावना-शरीर श्रौर इन्द्रियोंके विषय आदि सब पदार्थ इन्द्रधनुष और दुष्टजनकी मित्रता श्रादिकी भांति अनित्य हैं। लेकिन जीव श्रज्ञानताके कारण उनको नित्य समम रहा है। संसारमें जीवके निजी स्वरूप ज्ञान और दर्शनको छोइकर और कोई वस्तु नित्य नहीं है इस प्रकार विचार करना श्रमित्यानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीव शरीर, पुत्र, कलत्र आदिमें राग नहीं करता है और वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर भी दुःख नहीं करता है।

श्रशरणभाव-जिस प्रकार निर्जन वनमें मांसभक्षी और भूखे सिंहके द्वारा मृगके बच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, रोग श्रादि दुर्खोंके बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है। संचित धन दूसरे भवमें नहीं जाता है। बान्धव भी मरण कालमें जीवकी रक्षा नहीं कर सकते। इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं। केवल एक जैनधर्म ही शरण होता है। इस प्रकार विचार करनेसे संसारके पदार्थों में ममत्व नहीं होता है और रत्नत्रय मागंमें हिंच होती है।

३ संसारभावना—इस संसारमें भ्रमण करनेवाळा जीव जिस जीवका पिता होता है वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र और पौत्र भी होता है और जो माता होती है वही बहिन, भार्या, पुत्री और पौत्री भी होती है। स्वामी दास होता है और दास स्वामी होता है। अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है। इस प्रकार जीव नटकी तरह नाना वेपोंको धारण करता है। ऐसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससारानुप्रेक्षा है। विचार करनेसे जीवको संसारके दुःखोंसे भय होता है और वैराग्य भी होता है।

४ एकत्वभावना— त्रात्मा अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरण करता है तथा अकेला ही दुःखको भोगता है। जीवका वास्तवमें न कोई बन्धु है और न कोई शत्रु। क्याधि, जरा, मरण आदिके दुर्खों को स्वजन या परजन कोई भी सहन नहीं करते हैं। बन्धु और मित्र रमशान तक ही साथ जाते हैं। अविनाशी जिनधर्म ही जीवका सदा सहायक है। इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीवकी स्वजनों और परजनोंमें प्रीति और अप्रीति नहीं होती है और जीव उनसे विरक्त हो जाता है।

श्रन्यत्वभावना—जीवको शरीर आदिसे पृथक् चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव और शरीर एक ही है लेकिन लक्षणके भेदसे इनमें भेद पाया जाता है। काय इन्द्रियमय है और जीव इन्द्रिय रहित है। काय श्रक्ष है और जीव ज्ञानवान है। काय श्रानत्य है श्रीर श्रातमा नित्य हैं। जब कि जीव शरीरसे भिन्न है तो कलत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यों नहीं होगा ? अर्थोत् इनसे भी भिन्न है ही। इस प्रकार श्रात्माको शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तवन करनेसे शरीर आदिसे वैराग्य उत्पन्न होता है।

६ अशुचिभावना—यह शरोर अत्यन्त अपवित्र है। रुधिर, मौस, मज्जा आदि अशुचि पदार्थोंका घर है; इस शरीरकी अशुचिता जलमें नहानेसे खौर चंदन कर्पूर, कुक्कुम आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की जा सकती है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान खौर चारत्र ही जीवकी विशुद्धिको करते हैं इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे शरीरमें वैराग्य उत्पन्न होता है

७ श्रास्तव भावना-कर्मोका आस्त्रत्य सदा दुःखका देने वाला है। इंद्रिय, कषाय, अन्नत और क्रियाएँ नदीके प्रवाहके समान तीन्न होती हैं। स्पर्शन, रसन, न्नाण, चक्षु और श्रोत्र ये इंद्रियाँ गज,मत्स्य, भ्रमर, शलभ श्रौर सृग श्रादिका संसारसमुद्रमें गिरा देती हैं। क्रांध, मान, माया श्रोर लोभ, वध, बन्धन श्रादि दुःखोंको देते हैं। इस प्रकार आस्तव के स्वरूपका विचार करना सो आस्रवानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदिके पालन करनेमें मन लगता है।

- ८ संवर भावना -- कर्मींका संवर हो जानेसे जीवको दुःख नहीं होता है। जैसे नावमें छेद हो जाने पर उसमें जल भरने लगता है श्रीर नाव डूब जाती है। लेकिन छेदको बन्द कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुँच जाती है। उसी प्रकार कर्मोंका श्रागमन रोक देने पर कल्याण मार्गमें कोई बाधा नहीं आ सकती है इस प्रकार विचार करना संवरानुप्रेक्षा है।
- ९ निर्जरा भावना-निर्जरा दो प्रकारसे होती है एक ऋबुद्धिपूर्वक और दूसरी कुशल-मूलक। नरकादि गतियों में फल दे चुकनेपर कर्मोकी जो निर्जरा होती है वह अबुद्धिपूर्वक या अकुशलमूलक निर्जरा है। जो तप या परीपहजयके द्वारा कर्मोकी निर्जरा होती है वह अबुद्धिपूर्वक या कुशलमूलक निर्जरा है। इस प्रकार निर्जराके गुण श्रौर दोषोंका विचार करना निर्जरानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीवकी कर्मोकी निर्जराके लिये प्रवृत्ति होती है।
- १० लोकभावना- अनन्त लोकाकाशके ठीक मध्यमें चौदह राजू प्रमाण लोक है। इस लोकके स्वभाव, त्र्याकार आदिका चिंतवन करना लोकानुप्रेचा है। लोकका विचार करनेसे तत्त्वज्ञानमें विशुद्धि होती है।
- ११ बोधिदुर्लभभावना—एक निगोदके शरीरमें सिद्धोंके अनन्तगुने जीव रहते हैं और समस्त छोक स्थावर प्राणियोंसे ठसाठस भरा हुआ है। इस छोकमें त्रस पर्याय पाना उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई वक्षको कणिकाको पाना। त्रसोंमें भी पञ्चेन्द्रिय होना उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार गुणोंमें छतज्ञताका होना। पञ्चेन्द्रियोंमें भी मनुष्य पर्यायको पाना उसीप्रकार दुर्लभ है जिसप्रकार मार्गमें रत्नीका ढेर पाना। एक बार मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य पर्यायको पाना अत्यन्त दुर्लभ है जिस प्रकार वृक्षके जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी सुरेशका पाना दुर्लभ है। इसी प्रकार उत्तम छुल, इन्द्रियोंकी पृणंता, सम्पत्ति, आरोग्यता ये सब बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। इन सबके मिल जाने पर भी यदि जैन धर्मकी प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरर्थक है जैसे विना नेत्रोंके मुखका होना। जो जैन धर्मको प्राप्त करके भी विषय सुखोंमें लीन रहता है वह पुरुष राखके लिए चन्दनके वृक्षको जलाता है। विषय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी समाधिका होना घरत्यन दुर्लभ है। समाधिके होने पर ही विषय-सुखसे विरक्त स्वरूप बोधिलाभ सफल होता है। इस प्रकार बोधि (ज्ञान) की दुर्लभताका विचार करना बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीवको प्रमाद नहीं हाता।
- १२ धर्मभावना—धर्म वह है जो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सर्व जीवों पर दया करने वाला हो, सत्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, ब्रह्मचर्य, उपशम आदिसे सहित हो जिसके सेवनसे विषयों ते व्याष्ट्रित्त हो और निष्परिम्रहता हो। इस प्रकारके धर्मको न पानेके कारण जीव अनादिकाल तक संसारमें भ्रमण करते हैं और धर्मकी प्राप्ति हो जाने पर जीव स्वर्ग आदिके सुखोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार धर्मके स्वरूपका विचार करना धर्मोनुप्रक्षा है। इस प्रकार विचार करनेसे जीवका धर्ममें गाद स्नेह होता है।

इस प्रकार बारह भावनाओं के होने पर जीव उत्तम क्षमा त्रादि धर्मों को धारण करता है और परीषहों को सहन करता है अतः धर्म और परीषहों के बीचमें श्रानुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है।

### परीषहोंका वर्णन-

### मार्गाच्यवननिर्जरार्थेपरिषोढच्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

मार्ग अर्थात् संवरसे च्युत न होनेके लिये और कर्मोंकी निर्जराके लिये बाईस परीषहों को सहन करना चाहिये। मार्गका अर्थ सम्यग्दर्शन,ज्ञान और चारित्र भी होता है। परीषहों के सहन करनेसे कर्मोंका संवर होता है। परीषहजय संवर, निर्जरा और मोक्षका साधन है।

# क्षुत्पिपासाञ्चीतोष्णदंशमञ्जनगन्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोधवध-याचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदर्शनानि ॥ ९ ॥

क्षुधा, तृषा, श्रोत, उद्या, दंशमशक, नाग्न्य, श्रारति, स्त्री, चर्या, निषद्या, श्रय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये बाईस परीषह हैं।

१ क्षुधा परीपह—जो मुनि निर्दोष आहारको प्रहण करता है स्रोर निर्दोष आहार के न मिलने पर या श्राल्य आहार मिलनेपर अकाल स्रोर अयोग्य देशमें आहारको प्रहण नहीं करता है, जो छह श्रावश्यकोंकी हानिको नहीं चाहता, अनेक बार श्रानशन, अवमौदर्य आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया है चुधाकी वेदना होने पर भी जो अधाकी चिन्ता नहीं करता है और भिक्षाके लाभकी श्रापेक्षा अलाभमें लाभ मानता है, उस मुनिके क्षुधापरीपहजय होता है।

२ तृषापरीषह—जो मुनि नदी, वापी, तड़ाग आदिके जलमें नहाने आदिका त्यागी होता है और जिसका स्थान नियत नहीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) स्त्रादि भोजन के द्वारा और गर्मी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्यासके लगने पर उसका प्रतिकार नहीं करता स्त्रोर तृषाको संतोषह्रपी जलसे शान्त करता है उसके रुपापरीषह्जय होता है।

३ शीतपरीपह — जिस मुनिने वस्त्रोंका त्याग कर दिया है, जिसका कोई नियत स्थान नहीं है, जो वृज्ञोंके नीचे, पर्वतों पर और चतुष्पथ आदिमें सदा निवास करता है, जो वायु और हिमकी ठंडकको शान्तिपूर्वक सहन करता है, शीतका प्रतिकार करनेवाली अग्नि आदिका स्मरण भी नहीं करता है, उस मुनिके शीत परीपहजय होता है।

४ उष्णपरीषह—जो मुनि वायु और जल रहित प्रदेशमें, पत्तोंसे रहित सूर्व वृक्षके नीचे या पर्वतों पर प्रीष्म ऋतुमें ध्यान करता है, दावानलके समान गर्म वायुसे जिसका कण्ठ सूख गया है और पित्तके द्वारा जिसके अन्तरङ्गमें भी दाह उत्पन्न हो रहा है फिर भी उष्णताके प्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन करता है उसके उष्णपरीषहज्जय होता है।

५ दंशमशकपरीषह—जो डांस, मच्छर, चींटी, मक्खी, बिच्छू आदिके काटनेसे उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन करता है उसके दंशमशकपरीषहजय होता है। यहाँ दंश शब्दके प्रहणसे ही काम चल जाता फिर भी जो मशक शब्दका प्रहण किया गया है वह उपलक्षणके लिये हैं। जहाँ किसी एक पदार्थके कहनेसे तन्सदश श्रन्य पदार्थों का भी प्रहण हो वहाँ उपलक्षण होता है। जैसे किसीने कहा कि "काकेभ्यो घृतं रक्षणीयम्" को ऑसे घृतकी रक्षा करनी चाहिये, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बिल्ली आदिसे घृतकी रक्षानहीं करनी चाहिये।

जैसे यहाँ काक शब्द उपलक्षण होनेसे बिल्ली आदिका भी बोध कराता है इसी प्रकार मशक शब्द भी उपलक्षण होनेसे बिच्छु, चींटी आदि प्राणियोंका बोधक है।

- ६ नाग्न्यपरीषह—नग्नता एक विशिष्ट गुण है जिसको कामासक्त पुरुष धारण नहीं कर सकते हैं। नग्नता मोक्षका कारण है और सब प्रकारके दोषोंसे रहित है। परमस्वातन्त्र्य का कारण है। पराधीनता लेशमात्र नहीं रहती। जो मुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण करते हुए मनमें किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसके नाग्न्यपरीषहजय होता है।
- ७ अरितपरीषह—जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत रहता है, सङ्गीत आदिसे रित शून्य गृह आदिमें निवास करता है, स्वाध्याय आदिमें हो रित करता है उनके अरितपरी- पहजय होता है।
- ८ स्त्रीपरीपह—जो मुनि स्त्रियोंके श्रूबिलास, नेत्रविकार, श्रृङ्गार आदिको देखकर मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय और मनका संयमन करना है उसके स्त्रीपरोषहजय होता है।
- ९ चर्यापरीषह—गुरुजनकी ऋाह्मासे और देशकालके ऋनुसार गमन करनेमें कंकण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाको जो मुनि शान्तिपूर्वक सहन करता है और पूर्व अवस्थामें भोगे हुए वाहन ऋादिका स्मरण नहीं करता है उसके चर्यापरीषहजय होता है।
- १० निषद्यापरीषह—जो मुनि रमशान, वन, पर्वतोंकी गुफा आदिमें निवास करता है और नियतकालपर्यन्त ध्यानके लिये निषद्य (आसन) को स्वीकार करता है, लेकिन देव, तिर्यक्र, मनुष्य और अचेतन पदार्थों के उपसर्गों के कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नहीं होता है और न मन्त्र आदिके द्वारा किसी प्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निषद्यापरी-षहजय होता है।
- ११ शय्यापरीषह—जो मुनि ऊँची-नीची, कठोर कंकड़ बालू आदिसे युक्त भूरि पर एक करवटसे लकड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत प्रेत च्रादिके द्वारा अनेक उपसर्ग किये जाने पर भी शरीरको चलायमान नहीं करता, कभी ऐसा विचार नहीं करता कि 'इस स्थानमें सिंह आदि दुष्ट प्राणी रहते हैं अतः इस स्थानसे शीघ चले जाना चाहिये, रात्रिका अन्त कब होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है।
- १२ आक्रोशपरीषह—जो मुनि दुष्ट और श्रक्कानी जनोंके द्वारा कहे गये कठोर और श्रसत्य वचनोंको सुनकर हृदयमें किचिन्मात्र भी कषायको नहीं करता है और प्रतिकार करनेकी सामर्थ्य होनेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नहीं करता है उस मुनिके आक्रोश-परीपहजय होता है।
- १३ वधपरीपह—जो मुनि नानाप्रकारके तलवार त्रादि तीक्ष्ण शक्षोंके द्वारा शरीरपर प्रहार किये जाने पर भी प्रहार करनेवालों के द्वेष नहीं करता है किन्तु यह विचार करता है कि यह मेरे पूर्व कर्मका ही फल है और शक्षोंके द्वारा दुःखोंके कारण शरीरका ही विघात हो सकता है आत्माका विघात त्रिकालमें भी संभव नहीं है, उस मुनिके वधपरीषह-जय होता है।
- १४ याचनापरीषह—तपके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिप जरमात्र शरीर शेष रहने पर भी जो मुनि दीनवचन, मुखवैवर्ण्य आदि आदि संझाओंके द्वारा भोजन आदि पदार्थोंकी याचना नहीं करता है उसके याचनापरीषहजय होता है।

१५ अलाभपरीषह— झनेक दिनोंतक आहार न भिलनेपर जो मुनि मनमें किसी प्रकारका खेद नहीं करता है और भिक्षांके लाभसे अलाभको ही तपका हेतु मानता है उस मनिक अलाभ परीषहजय होती है।

१६ रोगपरीषह—जो मुनि शरीरको अपवित्र, अनित्य और परित्राण रहित समझ कर धर्मकी वृद्धिके लिये भोजनको स्वीकार करता है, लेकिन अपध्य आदि आहारके लेनेसे शरीरमें हजारों रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता है और सर्वोषधि आदि ऋद्वियों के होनेपर भी रोगका प्रतिकार नहीं करता है उस मुनिके रोगपरीषहजय होती है।

१७ तृणस्पर्शपरीषह—जो मुनि चलते समय पैरमें तृण, कांटे आदिके चुभ जानेसे उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन कर लेता है उस मुनिके तृणस्पर्शपरीपहजय होती है।

- १८ मलपरीषह—जिस मुनिने जलकायिक जीवोंकी रक्षाके लियं मरग्पपर्यन्त स्तानका त्याग कर दिया और शरीरमें पसीना आनेसे धूलिके जम जानेपर तथा खुजली श्रादि रोगोंके उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजलाता नहीं ह तथा जो ऐसा विचार नहीं करता है कि मेरा शरीर मलसहित हैं और इस भिष्नुका शरीर कितना निर्मल है उस मुनिके मलपरी-पहजय होती है।
- १९ सत्कारपुरस्कारपरीषह—प्रशंसा करनेको सत्कार और किसी कार्यमें किसीको प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैं। अन्य मनुष्यों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर जो मुनि ऐसा बिचार नहीं करता है कि मैं चिरतपस्वी हूँ मैंने अनेक बार वादियोंको शास्त्रार्थमें हराया है फिर भी मेरी कोई भक्ति नहीं करता है, आसन आदि नहीं देता है, प्रणाम नहीं करता है। मुफसे अच्छे तो मिध्यातपस्वी हैं जिनको मिध्यादिष्ट लोग सर्वज्ञ मानकर पूजते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि अधिक तपस्या वालोंकी व्यन्तर आदि पूजा करते हैं वह सब मूठ है। ऐसा विचार न करनेवाले मुनिके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय होती है।
- २० प्रज्ञापरीषह—जो मुनि तर्क, व्याकरण, साहित्य, छन्द, ऋलङ्कार, अध्यात्मशास्त्र आदि विद्याओं में निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता है तथा जो इस बातका घमण्ड नहीं करता है कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंहके शब्दको सुनकर हाथी भाग जाते हैं उस मुनिके प्रज्ञापरीषह जय होती है।
- २१ श्रज्ञानपरीषह—जो मुनि सकछ शास्त्रोंमें निपुण होनेपर भी दूसरे पुरुषोंके द्वारा किये गये 'यह मूख है' इत्यादि आक्षेपोंको शान्त मनसे सहन कर लेता है उस मुनिके अज्ञान-परीषहजय होती है।
- २२ अदर्शनपरीषह—चिरकाल तक तपश्चर्या करनेपर भी श्रवधिज्ञान या ऋदि श्रादिकी प्राप्ति न होनेपर जो मुनि विचार नहीं करता है कि यह दीक्षा निष्फल है, व्रतेंका धारण करना व्यर्थ है इत्यादि, उस मुनिके अदर्शनपरीपहजय होती है।

इस प्रकार इन बाईस परीषहोंको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके राग द्वेष आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले आस्त्रवका निरोध होकर संवर होता है।

किस गुणस्थानमें कितने परीषह होते हैं-

# स्चमसाम्परायछबस्थवीतरागयोश्रतुर्दश ॥ १०॥

सूक्ष्मसाम्पराय द्यर्थात् दशवें द्यौर छद्मस्थवीतराग अर्थात् बारहवें गुणस्थानमें निम्न चौरह परीषह होते हैं । क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक,चर्या, शय्या, वध, द्यस्या, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा स्रोर अज्ञान । छदाका स्त्रर्थ है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण स्रोर दर्शनावरणका उदय होने पर भी जिसको स्नन्तर्गुहूर्तमें केवलज्ञान होनेवाला हो उसको छद्मस्थ वीतराग (बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि) कहते हैं।

प्रश्न—छद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका अभाव है इसिल्ये मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाले आठ परीषह वहाँ नहीं होते हैं यह तो ठीक है लेकिन सूद्मसाम्पराय गुणस्थानमें तो मोहनीयका सद्भाव रहता है अतः वहाँ मोहनीयके निमित्तसे होनेवाले नाग्न्य आदि आठ परीषहोंका सद्भाव और बतलाना चाहिये।

उत्तर — सूद्दमसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका उदय नहीं होता किन्तु संज्वलन लोभकपायका ही उदय रहता है और वह उदय भी सूद्दम होता है न कि बादर। अत। यह गुणस्थान भी छद्मस्थवीतराग गुणस्थानके समान ही है। इसिलये इस गुणस्थानमें भी चौदह ही परीषह होते हैं।

प्रश्न — छद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीयके उदयका अभाव है श्रीर सूक्ष्म-साम्परायमें मोहनीयके उदयकी मन्दता है इसिंछए दोनों गुणस्थानोंमें क्षुधा आदि चौदह परीषहोंका श्रभाव ही होगा, वहाँ उनका सहना कैसे संभव है ?

उत्तर—यद्यपि उक्त दोनों गुणस्थानों में चौदह परीषह नहीं होते हैं किन्तु उन परीषहों के सहन करने की शक्ति होने के कारण वहां चौदह परीषहों का सद्भाव बतलाया गया है। जैसे सर्वार्थसिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते हैं फिर भी वहाँ तक गमन करने की शक्ति होने के कारण उनमें सातवें नरक पर्यन्त गमन बतलाया है।

### एकादश जिने ॥ ११ ॥

सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानमें ग्यारह परीषद्द होते हैं। पूर्वोक्त चौदह परीषद्दींमेंसे अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञानको छोड़कर शेष ग्यारह परीषद्दींका सद्भाव वेदनीय कर्मके सद्भावके कारण बतलाया गया है।

प्रश्न—तेरहवें गुणस्थानमें मोहनीयके उदयके अभावमें क्षुधा श्रादिकी वेदना नहीं हो सकती है फिर्र ये परीवह कैसे • उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—तेरहवें गुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य कर्मके सद्भावके कारण वहाँ ग्यारह परीषहोंका सद्भाव उपचारसे समझना चाहिये। जैसे ज्ञाना- वरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवान्में चिंताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नहीं होता है फिर भी चिंताको करने वाले कर्मके अभाव (निरोध) हो जानेसे उपचारसे वहाँ ध्यानका सद्भाव माना गया है। यही बात वहाँ परीपहोंके सद्भावके विषयमें है। यदि केवली भगवान्में क्षुधा आदि वेदनाका सद्भाव माना जाय तो कवलाहारका भी प्रसङ्ग उनके होगा। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि अनन्त सुखके उदय होने से जिनेन्द्र भगवान्के कवलाहार नहीं होता है। कवलाहार वही करता है जो क्षुधांके क्लेशसे पीड़ित होता है। यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्भाव रहता है लेकिन वह मोहनीयके अभावमें अपना कार्य नहीं कर सकता जैसे सेनापतिके अभावमें सेना कुछ काम नहीं कर सकती।

अथता उक्त सूत्रमें न शब्द का अध्याहार करना चाहिये। न शब्दका अध्याहार करनेसे "एकादश जिने न" ऐसा सूत्र होगा जिसका अर्थ होगा कि जिनेन्द्र भगवान्के ग्यारह परीषह नहीं होते हैं।

प्रमेयकमलमार्तण्डमें एकादश शब्दका यह अर्थ किया गया है—एकेन अधिका न दश इति एकादश अर्थात् एक+अ+दश एक और दश (ग्यारह) परीषह जिनेन्द्रके नहीं होते हैं।

## बाद्रसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

बादरसाम्पराय ऋथीत् स्थूल कषायवाले छठवें, सातवें, आठवें ऋौर नवमें इन चार गुणस्थानोंमें सम्पूर्ण परीषह होते हैं। इसका तत्पर्य यह है कि सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंमें सब परीषह होते हैं।

कौन परीषह किस कर्मके उदयसे होता है ?

### ज्ञानावरणे प्रज्ञाञ्ज्ञाने ॥ १३ ॥

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह होते हैं।

प्रश्न—झानावरण कर्मके उदयसे अझानपरिषह होता है यह तो ठीक है किन्तु प्रझापरीषह भी झानावरणके उदयसे होता है यह ठीक नहीं है। क्योंकि प्रझापरीषह अर्थान झानका मद झानावरणके विनाश होनेपर होता है अतः वह झानावरणके उदयसे कैसे हो सकता है?

इत्तर—प्रक्षा श्रायोपशमिकी है अर्थात् मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणके श्रयोपशम होनेपर और अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर प्रज्ञाका मद होता है। सम्पूर्ण ज्ञानावरणके त्त्रय हो जानेपर ज्ञानका मद नहीं होता है। अतः प्रज्ञापरीपह ज्ञानावरणके उदयसे ही होता है।

# दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामौ ॥ १४ ॥

दर्शनमोहनीयके उदयसे अदर्शनपरीषह और अन्तराय कर्मके उदयसे अलाभ परीषह होता है।

# चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याकोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥

चारित्र मोहनीयके उदयसे नाग्न्य, अरित, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते हैं। ये परीषह पुंवेद आदिके उदयके कारण होते हैं। मोहके उदयसे प्राणिपीड़ा होती है और प्राणिपीड़ाके परिदारके लिये निषद्या परीषह होता है अतः यह भी मोहके उदयसे होता है।

## वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

वेदनीय कर्मके उदयसे क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शस्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये ग्यारह परीषह होते हैं।

एक साथ एक जीवके होनेवाले परीषहोंकी संख्या-

# एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ १७ ॥

एक साथ एक जीवके एकको छादि लेकर उन्नीस परीषह तक हो सकते हैं। एक जीवके एक कालमें छाधिकसे अधिक उन्नीस परीषह हो सकते हैं। क्योंकि शीत और वक्कण इन दो परीषहोंमें से एक कालमें एक ही परीषह होगा तथा चर्या, शब्या चौर निषद्या इन तीन परीषहोंमें से एक कालमें एक ही परीषह होगा। इस प्रकार बाईस परीषहों में से तीन परीषह घट जाने पर एक साथ उन्नीस परीषह ही हो सकते हैं, अधिक नहीं।

प्रश्न-प्रज्ञा श्रीर अज्ञान परीषहमें परस्परमें विरोध है अतः ये दोनों परीषह एक

साथ कैसे होंगे ?

उत्तर—श्रुतज्ञानके होनेपर प्रज्ञापरीषह होता है और अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके स्त्रभावमें अज्ञान परीषह होता है स्त्रतः ये दोनों परीषह एक साथ हो सकते हैं।

### चारित्रका वर्णन-

# सामायिकछेदीपस्थापनापरिहारविश्चद्धिसूच्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि, सूद्दमसाम्पराय और यथाख्यात ये पाँच चारित्र हैं। सूत्रमें 'इति' शब्द समाप्तिवाचक है जिसका द्यर्थ है कि यथाख्यात चारित्रसे कर्मोंका पूर्ण क्षय होता है। दश प्रकारके धर्मोंमें जो संयमधर्म वतलाया गया है वह चारित्र ही है लेकिन पुनः यहाँ चारित्रका वर्णन इस बातको बतलाता है कि चारित्र निर्वाणका साक्षात् कारण है।

सम्पूर्ण पापेंकि त्याग करनेको सामायिक चारित्र कहते हैं। इसके दो भेद हैं-परिमित्त काल सामायिक और अपरिमितकाल सामायिक। स्वाध्याय आदिं करनेमें परिमितकाल सामायिक होता है और ईयोपथ आदिमें अपरिमितकाल सामायिक होता है।

प्रमादके वशसे अहिंसा ऋादि व्रतोंमें दूपण लग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः व्रतोंका प्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र है। व्रतोंमें दोष लग जाने पर पक्ष, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः व्रतोंमें स्थापना करना अथवा सङ्कल्प और विकल्पोंका त्याग करना भी छेदोपस्थापना चारित्र है।

जिस चारित्रमें जीवोंकी हिंसाका त्याग होनेसे विशेष शुद्धि (कर्ममलका नाश) हो उसको परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं। जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्षकी हो, जो बहुत काल तक तीर्थंकरके चरणोंमें रह चुका हो, प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें कहे गये सम्यक् आचारका जानने वाला हो, प्रमाद रहित हो श्रीर तीनों सन्ध्याश्रों को छोड़कर केवल दो गव्यूति (चार मील) गमन करने वाला हो उस मुनिके परिहारविशुद्धि चारित्र होता है। तीर्थंकरके पादमूलमें रहनेका काल वर्षपृथक्त (तीन वर्षसे अधिक और नो वर्षसे कम) है।

जिस चारित्रमें अति सूद्म छोभ कषायका उदय रहता है उसको सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र कहते हैं।

सम्पूर्ण मोहनीयके उपशम या क्षय होने पर आत्माके आपने स्वरूपमें स्थिर होनेको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यथाख्यातका अर्थ है कि आत्माके स्वरूपको जैसा का तैसा कहना। यथाख्यातका दूसरा नाम अथाख्यात भी है जिसका अर्थ है कि इस प्रकारके उत्कृष्ट चारित्रको जीवने पहिले प्राप्त नहीं किया था और मोहके क्षय या उपशम हो जाने प्रप्र प्राप्त किया है। सामायिक आदि चारित्रोंमें उत्तरोत्तर गुणोंकी उत्कृष्टता होनेसे इनका कम से वर्णन किया गया है।

#### बाह्य तप-

# अन्ञनावमौद्य वृत्ति परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय-क्लेकाः बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और काय-क्लेश ये छह बाह्य तप हैं।

फलकी अपेक्षा न करके संयमकी वृद्धिके लिये, रागके नाशके लिये, कमोंके क्षयके लिये, ध्यानप्राप्ति और शास्त्रभ्यास आदिके लिये जो उपवास किया जाता है यह अनशन है। संयममें सावधान रहनेके लिये, पित्त, रलेष्म आदि दोषोंके उपशमनके लिये, ज्ञान, ध्यान आदिकी सिद्धिके लिये कम मोजन करना अवमौदर्य है। वृत्तिअर्थात् मोजनकी प्रवृत्तिमें परिसंख्यान अर्थात् सब प्रकारसे मर्यादा करना वृत्तिपरिसंख्यान है। ताल्प्य यह है कि भोजनको जाते समय एक घर, एक गली आदिमें भोजन करनेका नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान है। इन्द्रियोंके निम्रहके लिये, निद्राको जीतनेके लिये और स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके लिये घृत आदि रसोंका त्याग कर देना रसपरित्याग है। ब्रह्मचर्यकी सिद्धि और स्वाध्याय, ध्यान आदिकी प्राप्तिके लिये प्राणीपीड़ासे रहित एकान्त और शुन्य घर गुफा आदिमें सोना और बैठना विविक्तश्यासन है। गर्मीमें, धाममें, शीत ऋतुमें खुले स्थानमें और वर्षा में वृक्षोंके नीचे बैठकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश है। कायक्लेश करनेसे शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं रहती है, शारीरिक दुःखोंके सहन करनेकी शक्ति आती है और जैनधर्मकी प्रभावना आदि होती है।

कायक्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह विना इच्छाके होता **है यह** कायक्लेश और परीषहमें भेद हैं।

यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे होता है और दूसरे लोगोंको प्रत्यन्त होता है अतः इसको बाह्य तप कहते हैं।

#### आभ्यन्तर तप-

# प्रायश्चित्तविनयवैयाष्ट्रस्यस्याध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, त्युत्सर्ग और ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप हैं।

प्रमाद अथवा श्रक्तानसे छगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त है। उत्कृष्ट चारित्र के धारक मुनिको 'प्राय' और मनको चित्त कहते हैं। अतः मनकी शुद्धि करनेवाले कमको प्रायश्चित्त कहते हैं। उपेष्ठ मुनियोंका आदर करना विनय है। बीमार मुनियोंकी शरीरके द्वारा अथवा पैर दबाकर या अन्य किसी प्रकारसे सेवा करना वैयायृत्त्य है। ज्ञानकी भावनामें आलस्य नहीं करना स्वाध्याय है। बाह्य श्रीर आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देना व्युत्सर्ग है। मनकी चक्कळताको रोककर एक अर्थमें मनको लगाना ध्यान है।

इन तर्पोमें त्राभ्यन्तर अर्थात् मनका नियमन (बज्ञीकरण) होनेसे ऋँर दूसरे लोगों को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आभ्यन्तर तप कहते हैं।

### आभ्यन्तर तपोंके उत्तर भेद-

# नवचतुर् शपञ्चद्विभेदा यथाक्रमम्।। २१ ॥

क्रमसे प्रायश्चितके नव, विनय के चार, वैयावृत्त्य के दश, स्वाध्यायके पाँच श्रीर ब्युत्सर्गके दो भेद होते हैं।

### प्रायश्चित्तके नव भेद-

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपङ्खेदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युस्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थान्या—ये प्रायश्चित्त के नव भेद हैं।

एकान्त में बैठे हुए, प्रसन्न; दोष, देश श्रीर कालको जाननेवाले गुरुके सामने निष्कपट भावसे विनयसहित और भगवती श्राराधनामें बतलाये हुए दश प्रकारके दोषोंसे रहित विधिसे अपने दोषोंको प्रगट कर देना श्रास्त्रोचना है।

आलोचनाके दश दोष इस प्रकार हैं — १ गुरुमें अनुकम्पा उत्पन्न करके आलोचना करना आकम्पित दोष है। २ वचनोंसे अनुमान करके आलोचना करना श्रनुमानित दोष है। ३ लोगोंने जिस दोषको देख लिया हो उसीकी आलोचना करना दृष्टदोष है। ४ मोटे या स्थूल दोषोंकी ही आलोचना करना बादरदोष है। ५ श्रल्प या सूक्त्म दोष की ही आलोचना करना सूक्त्म दोष है। ६ किसीके द्वारा उसके दोषको प्रकाशित किये जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित किया है उसी प्रकारका दोष मेरा भी है। इस प्रकार गुप्त दोष की आलोचना करना प्रच्छन्न दोष है। ७ कोलाहलके बीचमें आलोचना करना जिससे गुरु ठीक तरहसे न सुन सके सो शब्दाकुलित दोष है। ८ बहुत लोगोंके सामने श्रालोचना करना अन्यक्तदोष है। १० ऐसे गुरुके पास उस दोषकी आलोचना करना अन्यक्तदोष है। १० ऐसे गुरुके पास उस दोषकी आलोचना करना जा तरसेवी दोष है।

यदि पुरुष आलोचना करे तो एक गुरु और एक शिष्य इस प्रकार दोके आश्रयसे आलोचना होती है। श्रीर यदि श्री श्रालोचना करे तो चन्द्र, सूर्य, दीपक आदिके प्रकाशमें एक गुरु और दो खियाँ अथवा दो गुरु श्रीर एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर झालोचना होती है। आलोचना नहीं करनेवालेको दुर्घरतप भी इच्छित फलदायक नहीं होता है।

अपने दोषोंको उच्चारा करके कहना कि मेरे दोष मिध्या हों प्रतिक्रमण है। गुरुकी आज्ञासे प्रतिक्रमण शिष्य को ही करना चाहिये और आछोचनाको देकर आचार्यको प्रतिक्रमण करना चाहिये।

शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपर्यय हो अथवा अशुद्ध होनेपर भी जहाँ शुद्धता का निश्चय हो वहाँ आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको तदुभय कहते हैं। जिस वस्तुके न खानेका नियम हो उस वस्तुके बतन या मुखमें आ जाने पर अथवा जिन वस्तुओंसे कपाय आदि उत्पन्न हो उन सब बस्तुओंका त्याग कर देना विवेक है। नियतकाल पर्यन्त शरीर, वचन और मनका त्याग कर देना व्युत्सर्ग है। उपवास आदि छह प्रकारका बाह्यतप तप प्रायश्चित्त है। दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना छेद प्रायश्चित्त है। दिन, पक्ष, मास आदि तियत काल तक संघसे प्रथक् कर देना परिहार है। महाव्रतोंका मूलच्छेद करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है।

### आलोचना आदि किन किन दोषोंके करने पर किये जाते हैं-

श्राचार्यसे बिना पूछे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी आदि दूसरोंके खपकरण होने पर, परोक्षमें प्रमादसे आचार्यकी आज्ञाका पालन नहीं करने पर, आचार्यसे बिना पूछे आचार्यके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे बिना पूछे अपने संघमें आ जाने पर, नियत देश कालमें करने योग्य कार्यको धर्मकथा आदिमें ठयस्त रहनेके कारण भूल जाने पर कालान्तरमें करने पर श्रालोचना की जाती है। छह इन्द्रियोंमें से वचन खादि की दुष्प्रवृत्ति होनेपर, आचार्य आदिसे हाथ, पैर आदिका संघट्ट (रगड़ ) होजाने पर, ब्रत, सिमति और गुप्तियोंमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, पेशुन्य, कलह आदि करने पर, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय आदिमें प्रमाद करने पर, काम-विकार होने पर और दूसरोंको संद्धेश आदि देनेपर प्रतिक्रमण किया जाता है। दिन और रात्रिके अन्तमें भोजन गमन श्रादि करने पर, केशलोंच करने पर, नलोंका छेद करने पर, स्वप्नदोष होने पर, रात्रिभोजन करने पर श्रीर पक्ष, मास, चार मास, वर्ष पर्यन्त दोष करने पर आलोचना श्रीर प्रतिक्रमण दोनों होते हैं। मौनके बिना केशलोंच करनेमें, पेटसे कीड़े निकलनेपर, हिमपात मच्छर या प्रचण्ड वायसे संघर्ष होने पर, गीली भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चलने पर, कीचड्में चलने पर, जङ्घातक जलमें घुसने पर, दूसरेकी वस्तुको अपने काममें लेने पर, नाव श्रादिसे नदी पार करने पर, पुस्तकके गिर जानेपर, प्रतिमाके गिर जाने पर, स्थावर जीवों के विघात होने पर. बिना देखे स्थानमें शौच आदि करने पर, पाक्षिक प्रतिक्रमण व्यास्थान आदि क्रियाओं के अन्तमें. अनजानमें मल निकल जाने पर व्यत्सर्ग किया जाता है। इसी प्रकार तप, छेद श्रादि करनेके विषयमें आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये। नव प्रकारके प्रायश्चित्ता करनेसे भावशद्भि, चञ्चलताका श्रभाव, शल्यका परिहार श्रीर धर्ममें दढता श्रादि होती है।

#### विनयके भेद-

## ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥

ज्ञानिवनय, दर्शनिवनय, चारित्रविनय श्रौर उपचार विनय ये चार विनय हैं। आलस्य रहित होकर, देश काल भाव आदि की शुद्धिपूर्वक, विनय सहित मोक्षके लिये यथाशक्ति ज्ञानका प्रहण, स्मरण आदि करना ज्ञानिवनय है। तत्त्वोंके श्रद्धानमें शंका, कांक्षा आदि दोषोंका न होना दर्शनिवनय है। निदेंषि चारित्रका स्वयं पालन करना और चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति श्रादि करना चारित्रविनय है। आचार्य, उपाध्याय, श्रादिको देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष विनय करना, उनके गुणोंका स्मरण करना आदि उपचार विनय है। विनयके होने पर ज्ञानलाभ, आहारविशुद्धि सम्यगाराधना आदि होती है।

## वैयाष्ट्रस्यके भेद--

### श्राचार्योपाध्यायतपस्विशैच्यग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

आचार्य, उपाध्याय, तपश्वी, शेक्ष्य, ग्ळान, गण, कुळ, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना सो दश प्रकारका वैयाष्ट्रस्य है।

जो स्वयं व्रतोंका आचरण करते हैं और दूसरोंको कराते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जिनके पास शासोंका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं। जो महोपवास आदि तपोंको करते हैं वे तपस्वी हैं। शास्त्रों के अध्ययन करने में तत्पर मुनियोंको शेक्ष्य कहते हैं। रोग आदिसे जिसका शरीर पीड़ित हो उस मुनिको ग्छान कहते हैं। बुद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं। दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्योंके समूहको कुछ कहते हैं। ऋषि, मुनि यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंके समूहको संघ कहते हैं अथवा मुनि, आर्यिका, शावक और श्राविकाओंके समूहको संघ कहते हैं। जो चिरकालसे दीक्षित हो उसको साधु कहते हैं। वक्तृत्व आदि गुणोंसे शोभित और लोगों द्वारा प्रशंसित मुनिको मनोज्ञ कहते हैं। इस प्रकारके असंयत सम्यग्टिष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैं।

इन दश प्रकारके मुनियोंको ज्याधि होनेपर प्राप्तक, श्रौषधि,भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, स्थान श्रौर संस्तरण आदिके द्वारा उनकी वैद्याष्ट्रित करना चाहिय। इसी प्रकार धर्मोपकरणों को देकर, परीषहोंका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके होनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने शरीरसे ही श्लेष्म आदि शरीरमलको पोंछ करके वैद्याष्ट्रित करनी चाहिये। वैद्याष्ट्रत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्लानिका श्रभाव और प्रवचन वात्सल्य आदि की प्रकटता होती है।

### स्वाध्यायके भेद-

# वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥

वाचना, पुच्छना, अनुप्रेक्षा, धाम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पाँच भेद हैं। फलकी द्यपेक्षा न करके शास्त्र पढ़ना शास्त्रका अर्थ कहना और अन्य जीवोंके लिये शास्त्र और अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है। संशयको दूर करनेके लिये द्यावा निश्चयको टढ़ करनेके लिये द्यात अर्थको गुरुसे पूछना पृच्छना है। ध्यपनी उन्नति दिखाने, पर प्रतारण, उपहास आदिके लिये की गई पृच्छना संवरका कारण नहीं होती है।

एकाम मनसे जाने हुए अर्थका बार बार अभ्यास या विचार करना अनुप्रेक्षा है। शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं। दृष्ट और आदृष्ट फलकी अपेक्षा न करके असंयमको दूर करनेके लिये, मिध्यामार्गका नाश करनेके लिये और आत्माके कल्याण के लिये धर्मकथा आदिका उपदेश करना धर्मीपदेश है।

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बढ़ती है, अध्यवसाय प्रशस्त होता है, तपमें वृद्धि होती है। प्रवचनकी स्थिति होती है, अतीचारोंकी शुद्धि होती है। संशयका नाश होता है, मिश्या-वादियोंका भय नहीं रहता है और संवेग होता है।

# व्युत्सर्गके भेद-

# बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥

बाह्योपिध व्युत्सर्ग श्रौर श्राभ्यन्तरोपिध व्युत्सर्ग ये दो व्युत्सर्ग हैं। धन, धान्य श्रादि बाह्यपरिमहक्ता त्याग करना बाह्योपिध व्युत्सर्ग है और काम, क्रोध, श्रादि श्रात्माके दुष्ट भावोंका त्याग करना आभ्यन्तरोपिधव्युत्सर्ग है। नियत काल तक श्रथवा यावण्जीवनके लिये शरीरका त्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपिध व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्गसे निर्ममत्व, निर्भयता, दोषींका नाश, जीनेकी आशाका नाश और मोक्षमार्गमें तत्परता आदि होती हैं।

#### ध्यानका स्वरूप-

# उत्तमसंहननस्यैकाप्रचिन्तानिरोधो प्यानमान्तर्ग्रहूर्तात् ॥२७॥

चित्तको अन्य विकल्पोंसे हटाकर एक ही अर्थमें लगानेको ध्यान कहते हैं। ध्यान उत्तमसंहनन वालोंके अन्तर्मृहर्क तक हो सकता है।

बज्जवृषभनाराच, बज्जनाराच और नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हैं। ध्यानके आलम्बन भूत द्रव्य या पर्याय को 'अप्र' और एक 'अप्र' प्रधान वस्तुको 'एकाप्र' कहते हैं। एकाप्रमें चिन्ता का निरोध करना अर्थात् अन्य अर्थोकी चिन्ता या विचार छोड़कर एक ही अर्थका विचार करना ध्यान कहलाता है। ध्यानका विषय एक ही अर्थ होता है। जबतक चित्तमें नाना प्रकारके पदार्थों के विचार आते रहेंगे तब तक वह ध्यान नहीं कहला सकता। अतः एकाप्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तर्मुहूर्त है। किसी एक अर्थमें बहुतकाल तक चित्तको लगाना अधिक कठिन है अतः अन्तर्मुहूर्तके बाद एकाप्रचिन्तानिरोध नहीं हो सकता। यदि अन्तर्मुहूर्तके लिये निश्चल रूपसे एकाप्रचिन्तानिरोध हो जाय तो सर्व कमोंका क्ष्य शीघ हो जाता है।

प्रश्न—चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कहा गया है और निरोध अभावको कहते हैं। यदि एक द्वर्थमें चिन्ताका अभाव (एकाप्र चिन्ता निरोध)ध्यान है तो ध्यान गगन- कुसुमकी तरह स्थासत् हो जायगा।

उत्तर—ध्यान सत् भी है श्रौर असत् भी है। ध्यानमें केवल एक ही अर्थकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सत् है तथा अन्य अर्थोंकी चिन्ता नहीं रहती है अतः ध्यान असत् भी है। अथवा निरोध शब्दका अर्थ श्रभाव नहीं करेंगे। जब निरोध शब्द भाववाचक होता है तब उसका अर्थ अभाव होता है और जब कर्मवाचक होता है तब उसका श्रर्थ होता है वह वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी गई) हो। अतः इस श्रर्थमें एक अर्थमें अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा। निश्चल दीपशिखाकी तरह निस्तर ज्ञानको ही ध्यान कहते हैं।

तीन उत्तम संहननोंमें से प्रथम संहननसे ही मुक्ति होती है। अन्य दो संहननोंसे ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नहीं होती है।

### ध्यानके भेद-

# आर्त्तरौद्रधर्म्यश्चकतानि ॥ २८ ॥

त्रार्त्त ध्यान, रौद्रध्यान, धर्म्य ध्यान श्रीर शुक्रध्यान ये ध्यानके चार भेव हैं। दु:खावस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आर्त्तध्यान कहते हैं। रुद्र (करूर) प्राणी द्वारा किया गया कार्य अथवा विचार रौद्रध्यान है। वस्तुके स्वरूपमें चित्तको स्रुगाना धर्म्यध्यान है। जीवोंके शुद्ध परिणामोंसे जो ध्यान किया जाता है वह शुक्सध्यान है।

प्रथम दो ध्यान पापास्त्रवर्के कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कहलाते हैं और कर्ममलको नष्ट करनेमें समर्थ होनेके कारण धर्म्य और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं।

### परे मोक्षहेतु ॥ २९ ॥

इनमें धर्म्य त्र्यौर शुक्ल ध्यान मोक्षके कारण हैं। धर्म्यध्यान परम्परासे मोक्षका

कारण होता है और शुक्ल ध्यान साक्षात् मोच्चका कारण होता है, लेकिन उपशम श्रेणीकी अपेक्षासे तीसरे भवमें मोक्षका दायक होता है।

जब धर्म्य और शुक्रध्यान मोक्षके कारण हैं तो यह स्वयं सिद्ध है कि आतं और रौद्र

ध्यान संसारके कारण हैं।

### आर्त्तध्यानका स्वरूप श्रौर भेद-

# आर्त्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥

स्त्रितिष्ट पदार्थके संयोग हो जाने पर उस अर्थको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आर्त्तध्यान है। अनिष्ट अर्थ चेतन और स्त्रचेतन दोनों प्रकारका होता है। कुरूप दुर्गन्धयुक्त द्यारीर सहित स्त्री आदि तथा भयको उत्पन्न करने वाले शत्रु, सर्प आदि अमनोज्ञ चेतन पदार्थ हैं। और शस्त्र, विष, कण्टक स्त्रादि अमनोज्ञ स्त्रचेतन पदार्थ हैं।

### विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

स्त्री, पुत्र, धान्य ख्रादि इष्ट पदार्थके वियोग होजाने पर उसकी प्राप्तिके लिये बार बार विचार करना सो इष्टसंयोगज नामक द्वितीय आर्त्तध्यान है।

### वेदनायाश्र ॥ ३२ ॥

वेदना (रोगादि) के होनेपर उसको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो वेदनाजन्य तृतीय आर्त्तंध्यान है। रोगके होनेपर अधीर हो जाना, यह रोग मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, इस रोगका नाश कब होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखका ही विचार करते रहनेका नाम तृतीय श्रार्त्तंध्यान है।

### निदानश्च ॥ ३३ ॥

भविष्य कालमें भोगोंकी प्राप्तिको आकांक्षामें चित्तको बार बार लगाना सो निदानज नामक चतुर्थ श्रार्त्तष्यान है।

### श्रार्त्तध्यानके स्वामी---

## तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आर्त्तध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयतों के होता है। व्रतोंका पालन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोंके जीव ऋविरत कहलाते हैं। पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देशविरत हैं। और पन्द्रह प्रमादसहित छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिको प्रमत्तसंयत कहते हैं। प्रथम पाँच गुणस्थानवर्ती जीवोंके चारों प्रकारका आर्त्तध्यान होता है लेकिन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके निदानको छोड़कर अन्य तीन आर्त्तध्यान होते हैं।

प्रश्न—देशविरतके निदान श्रार्त्ताध्यान नहीं हो सकता है क्योंकि निदान एक शल्य है श्रीर शक्य सहित जीवके ब्रत नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि देशविरतके निदान शल्य नहीं हो सकती है।

उत्तर-देशविरत ऋणुत्रतोंका धारी होता है और अणुत्रतोंके साथ स्वल्प निदान

रह भी सकता है। अतः देशविरतमें चारों आर्त्ताच्यान होते हैं। प्रमत्तसंयतके प्रमादके उदयकी अधिकता होनेसे तीन आर्त्ताच्यान कभी कभी होते हैं।

### रौद्रध्यानका स्वरूप व स्वामी-

## हिं सानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥

हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसंरक्षण (विषयों इन्द्रियों की प्रवृत्ति ) इन चार वृत्तियोंसे रोंद्रध्यान होता है। इन चार कार्यों के विषयमें सदा विचार करते रहना और इन कार्यों में प्रवृत्ति करना सो रोंद्रध्यान है। रोंद्रध्यान अविरत और देशविरत गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है।

प्रश्न—अविरत जीवके रीद्रध्यानका होना तो ठीक है लेकिन देशविरतके रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ?

उत्तर—देशिवरतके भी रौद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योंकि एकदेशसे विरत होनेके कारण कभी कभी हिंसा श्रादिमें प्रवृत्ति श्रौर धनसंरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे देश विरतके रौद्रध्यान होता है। लेकिन सम्यग्दर्शन सिहत होनेके कारण इसका रौद्र ध्यान तरकादि गतियोंका कारण नहीं होता है। सम्यग्दर्शन सिहत जीव नारकी, तियंक्क, नपुंसक और क्षी पर्यायमें उत्पन्न नहीं होता है तथा दुष्कुल, अल्पायु और दिरद्रताको प्राप्त नहीं करता है। प्रमत्तासंयतके रौद्रध्यान नहीं हाता है क्योंकि रौद्रध्यानके होने पर असंयम हो जाता है।

# धर्मध्यानका स्वरूप व भेद—

# त्राज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥

आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय श्रीर संस्थानविचय, ये धर्म्यध्यानके चार भेद हैं। आज्ञा, अपाय,विपाक और संस्थान इनके विषयमें विन्तवन करनेको धर्म्य ध्यान कहते हैं।

आज्ञाविचय—आप्तवक्ताके न होनेपर, स्वयं मन्द्रबुद्धि होनेपर, पदार्थों के अत्यन्त सूक्त्म होनेके कारण, देतु, दृष्टान्त आदिका अभाव होने पर जो आसन्न भव्य जीव सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रको प्रमाण मानकर यह स्वीकार करता है कि जैनागममें वस्तुका जो स्वरूप बतलाया वह वैसा ही है, जिनेन्द्र भगवान्का उपदेश मिथ्या नहीं होता है। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थके विषयमें जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण मानकर अर्थके स्वरूपका निश्चय करना आज्ञाविचय है। अथवा वस्तुक तत्त्वको यथावत् जाननेपर भी उस वस्तुको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तक, प्रमाण और नयके द्वारा उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तयन या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय है।

श्रपायविचय—मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान हैं वे सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत मार्गसे पराङ्मुख रहते हुए भी मोक्षकी इच्छा करते हैं लेकिन उसके मार्गको नहीं जानते हैं। इस प्रकार सन्मार्गके विनाशका विचार करना अपायविचय है। अथवा इन प्राणियोंके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका विनाश कैसे होगा इस पर विचार करना अपायविचय है।

विपाकविचय—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके अनुसार होनेवाले ज्ञानावरण आदि त्राठ कर्मों के फलका विचार करना विपाकविचय है। संस्थानविचय-तीन लोकके आकारका विचार करना संस्थान विचय है।

एक चार प्रकारके ध्यानको धर्म्यध्यान कहते हैं क्योंकि इनमें एसम क्षमा आदि दश धर्मोंका सद्भाव पाया जाता है। धर्मके अनेक अर्थ होते हैं। वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं। चारित्रको धर्म कहते हैं। जीवोंकी रक्षाको धर्म कहते हैं।

अप्रमत्त संयत मुनिके साक्षात् धर्म्यध्यान होता है श्रीर अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयत जीवोंके गौण धर्म्य ध्यान होता है।

#### शुक्लध्यानके स्वामी-

# शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७॥

पृथक्तवितर्क और एकत्ववितर्क ये दो शुक्लध्यान पूर्वज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते हैं। 'च' शब्दसे श्रुतकेवलीके धर्म्य ध्यान भी होता है। श्रुतकेवलीके श्रेणी चढ़नेके पिहले धर्म्य ध्यान होता है। दोनों श्रेणियोंमें पृथक्तवितर्क और एकत्ववितर्क ये दो शुक्ल ध्यान होते हैं। श्रुतकेवलीके द्याठवें गुणस्थानसे पिहले धर्म्यध्यान होता है और आठवें नवें, दशवें और ग्यारहवें गुणस्थानोंमें पृथक्तव वितर्क शुक्लध्यान होता है और बारहवें गुणस्थानमें एकत्ववितर्क शुक्लध्यान होता है और वारहवें गुणस्थानमें एकत्ववितर्क शुक्लध्यान होता है।

# परे केव लिनः ॥ ३८ ॥

सूच्मिक्रयाप्रतिपाति शुक्छध्यान सयोगकेवलीके और व्युपरतिकयानिवर्ति शुक्छध्यान त्र्रयोगकेवलीके होता है।

## शुक्लध्यानके भेद-

# पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूचमिक्रयाप्रतिपातिव्युपरतिकयानिव सीनि ॥ ३९ ॥

पृथक्त्ववितर्क, एकत्विवतर्क, सूक्ष्मिक्रियाप्रतिपाति श्रौर व्युपरतिक्रयानिवर्ति—ये चार शुक्लध्यानके भेद हैं।

पैरोंसे गमन न करके पद्मासनसे ही गमन करनेको सुक्ष्मिकिया कहते हैं। इस प्रकार की सूद्मिकिया जिसमें पाई जाय वह सूद्मिकियाप्रतिपाति शुक्छध्यान है और जिसमें सूक्ष्मिकियाका भी विनाश हो गया हो वह ज्युपरतिक्रयानिवर्ति शुक्छध्यान है।

# शुक्लध्यानके आलम्बन—

# ज्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥ ४० ॥

उक्त चार शुक्छध्यान कमसे तीन योग, एक योग, काययोग और योगरिहत जीवों के होते हैं। अर्थात् मन, वचन और काययोगवाले जीवोंके पृथक्त्ववितर्क, तीन योगों में से एकयोगवाले जीवोंके एकक्ववितर्क, काययोगवालोंके सूद्त्मिकयाप्रतिपाति श्रौर योगरिहत जीवोंके व्युपरतिक्रयानिवर्ति शुक्ल ध्यान होता है।

# आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता-

# एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क ये दो शुक्छध्यान परिपूर्ण श्रुतज्ञान धारी जीवके

होते हैं तथा वितर्क और बीचार सहित होते हैं। सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका धारी जीव ही इन ध्यानोंका प्रारम्भ करता है।

# अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

लेकिन दूसरा शुक्लध्यान वीचाररहित है। अतः पहिले शुक्ल ध्यानका नाम पृथक्त्ववितर्कवीचार है और द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्कावीचार है।

वितर्कका लक्षण-

# वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं। वितर्कका श्रर्थ है विशेषरूपसे तर्क या विचार करना। प्रथम और द्वितीय शुक्रध्यान श्रुतज्ञानके बलसे होते हैं अतः दोनों ध्यान सवितर्क हैं।

#### वीचारका लच्चण-

# वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥

. अर्थ, व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति (परिवर्तन) को वीचार कहते हैं। ध्यान करने योग्य पदार्थ (द्रव्य या पर्याय) को अर्थ कहते हैं। बचन या शब्द को व्यञ्जन कहते हैं। श्रीर मन, वचन और कायके व्यापारको योग कहते हैं। संक्रान्तिका अर्थ है परिवर्तन।

अर्थसंक्रान्ति—द्रव्यको छोड़कर पर्यायका ध्यान करना और पर्यायको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करना इस प्रकार बार बार ध्येय ऋर्थमें परिवर्तन होना अर्थसंक्रान्ति है।

व्यञ्जनसंक्रान्ति—श्रुतज्ञानके किसी एक शब्दको छोड्कर अन्य शब्दका आलम्बन लेना और उसको छोड्कर पुनः अन्य शब्दको प्रहण करना व्यञ्जनसंक्रान्ति है।

योगसंक्रान्ति — काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको प्रहण करना और इनको छोड़कर पुनः काययोगको प्रहण करना योगसंक्रान्ति है।

प्रश्न—इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है श्रीर स्थिरता न होनेसे वह ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि एकाप्रचिन्तानिरोधका नाम ध्यान है।

उत्तर—ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान कहते हैं। द्रव्यकी सन्तान पर्याय है। एक शब्दकी सन्तान दूसरा शब्द है। एक योगकी सन्तान दूसरा योग है। ख्रतः एक सन्तानको छोड़कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यान एक ही रहेगा। एक सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नहीं है। अतः सक्रान्ति होनेपर भी ध्यानमें स्थिरता मानी जायगी।

गुप्ति आदिमें अभ्यस्त, द्रव्य और पर्याय की सूक्ष्मताका ध्यान करनेवाले, वितर्ककी सामध्यंको प्राप्तकर अर्थ और व्यञ्जन तथा काययोग च्रीर वचनयोगको पृथक् पृथक् रूपसे संक्रमण करनेवाले मन द्वारा जैसे कोई असमर्थ बालक अतीक्ष्ण कुठारसे वृक्षको काटता है उसी प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेवाले मुनिके पृथक्तवितर्क शुक्छध्यान होता है।

मोहनीय कर्मका समूळ नाश करनेकी इच्छा. करनेवाले, अनन्तगुणविशुद्धिसहित योगविशेषके द्वारा ज्ञानावरणकी सहायक प्रकृतियोंके बन्धका निरोध और स्थितिका हास करनेबाले, श्रुतज्ञानोपयोगवाले, अर्थ व्यक्षन और योगकी संक्रान्ति रहित, क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती मुनिके एकत्ववितर्क शुक्लध्यान होता है। एकत्ववितर्कध्यानवाला मुनि उस अवस्थासे नीचेकी श्रवस्थामें नहीं श्राता है।

एकत्ववितक ध्यानके द्वारा जिसने घातिया कर्मोंका नाश कर दिया है, जिसके केवल ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हो गया है ऐसे तीन लोकमें पूज्य तीर्थंकर, सामान्यकेवली श्रथवा गणधर केवली उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटी भूमण्डलमें विहार करते हैं। जब अन्तर्मुहूर्त श्रायु शेष रह जाती है और वेदनीय. नाम श्रीर गोत्र कर्मों की स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त रहती है तब वे सम्पूर्ण मन और वचन योग तथा बादर काययोगको छोड़कर सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। और जब वेदनीय नाम श्रीर गोत्र कर्मकी स्थिति आयु कर्मसे श्रधिक होती है तब वे चार समर्यों दण्ड, कपाट, प्रतर श्रीर लोकपूरण समुद्धातके द्वारा श्रात्मांक प्रदेशों को बाहर फैलाते हैं और पुनः चार समर्यों आत्मांक प्रदेशों को जातर हैं। ऐसा करनेसे वेदनीय नाम श्रीर गोत्रकी स्थिति आयु कर्मके बराबर हो जाती है। इस प्रकार तीर्थंकर आदि दण्ड कपाट आदि समुद्धात करके सूक्ष्मकाययोगके श्रालम्बनसे सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं।

इसके अनन्तर व्युपरतिक्रयानिवर्ति ध्यान होता है। इसका दूसरा नाम समुद्रिछन्न-क्रियानिवर्ति भी है। इस ध्यानमें प्राणापानिकयाका तथा मन,वचन और काययोगके निमित्तसे होने वाले श्रात्माके प्रदेश परिस्पंदनका सम्पूर्ण विनाश हो जानेसे इसको समुच्छन्नक्रिया-निवर्ति कहते हैं। इस ध्यानको करनेवाला मुनि सम्पूर्ण आस्रव और बन्धका निरोध करता है, सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन श्रोर यथाख्यातचारित्र को प्राप्त करता है और ध्यान रूपी ऋग्निके द्वारा सर्व कर्म मलका नाश करके निर्वाणको प्राप्त करता है।

सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति और व्युपरतिक्रियानिवर्ति ध्यानमं यद्यपि चिन्ताका निरोध नहीं है फिर भी उपचारसे उनको ध्यान कहते हैं। क्योंकि वहां भी श्रधातिया कमें के नाश करने के छिये योगनिरोध करना पड़रा है। यद्यपि केवलीके ध्यान करने योग्य कुछ भी नहीं है फिर भी उनका ध्यान अधिक स्थितिवाले कमोंकी सम स्थिति करनेके छिये होता है। ध्यानसे प्राप्त होने वाला निर्वाण सुख है। मोहनीय कमंके क्षयसे सुख,दर्शनाकरणके क्षयसे अनन्त दर्शन,ज्ञानावरणके क्षयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके च्यासे अनन्तवीर्य,श्रायुके क्षयसे जन्म-मरणका नाश, नामके क्षयसे अमूर्तत्व, गोत्रके क्षयसे नीच ऊँच कुलका क्षय श्रीर वेदनीयके क्षयसे इन्द्रिय-जन्य अशुभका नाश होता है।

एक इष्ट वस्तुमें जो स्थिर बुद्धि होती है उसको ध्यान कहते हैं। श्रार्त्त, रौद्र और धर्म्य ध्यानोंकी अपेक्षा जो चळचल मित होती है उसको चित्त, भावना, श्रानुप्रेक्षा, चिन्तन, ख्यापन श्रादि कहते हैं।

# निर्जरामें न्यूनाधिकताका वर्णन-

सम्यग्दष्टिश्रावकत्रिरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह-क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः॥ ४५॥

सम्यग्दष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दर्शनमोहका क्षय करने वाला, चारित्रमोहका उपशम करने वाला, उपशान्तमोहवाला, क्षपक-श्लीणमोह और जिनेन्द्र भगवान् इन सबके क्रमसे असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।

कोई जीव बहुत काल तक एकेन्द्रिय और विकलत्रय पर्यायोंमें जन्म लेनेके बाद पञ्चेन्द्रिय होकर काल लब्धि श्रादिकी सहायतासे अपूर्वकरण आदि विशुद्ध परिणामोंको प्राप्त कर पहिलेकी अपेक्षा कर्मोंको अधिक निर्जरा करता है। वही जीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जराको करता है। वही जीव अप्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम करके श्रावक होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। बही जीव प्रत्या-ख्यानावरण कषायका च्योपशम करके विरत होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जीव अनन्तानुबन्धी चार कषायोंका विसंयोजन (अनन्तानुबन्धी कषायको अपत्याख्यान आदि कषायमें परिणत करना) करके पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जीव दर्शनमोहकी प्रकृतियोंको अय करनेकी इच्छा करता हुआ परिणामोंकी विशुद्धिको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जीव चायिक सम्य-ग्टिष्टि होकर श्रेणी चढ़नेके श्रमिमुख होता हुआ चारित्र मोहका उपशम करके पिहलेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जोव सम्पूर्ण चारित्रमोहके उपशम करनेके निमित्त मिलने पर उपशान्तकषाय नामको प्राप्त कर पहिल्से असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जीव चारित्रमोहके क्षय करनेमें तत्पर होकर क्षपक नामको प्राप्त कर पहिलेसे ऋसंख्यातगुणी निर्जरा करता है। वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमाहको क्षय करनेवाले परिणामोको प्राप्तकर क्षीणमोह होकर पहिलेस असंख्यातगुणी निर्जराको करता है। श्रीर वही जीव घातिया कर्मोंका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जराको करता है।

# निर्प्रन्थोंके भेद-

# पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६॥

पुलाक, बकुरा, कुशील, निर्मन्थ श्रीर स्नातक ये साधुश्रीके पाँच भेद हैं।

जो उत्तर गुणांकी भावनासे रहित हों तथा जिनके मूल गुणों में भी कभी कभी दोप लग जाता हो उनका पुलाक कहते हैं। पुलाकका अर्थ है मल सहित तण्डुल। पुलाकके समान कुछ दोषसहित होनेसे मुनियोंको भी पुलाक कहते हैं।

जा मूलगुणांका निर्दोष पालन करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणांकी शोभा बढ़ानेको इच्छा रखते हैं और परिवारमें मोह रखते हैं उनको बकुश कहते हैं। बकुशका अथ है शवल (चितकबरा)।

कुशीलके दो भेद हैं—प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील । जो उपकरण तथा शरोर आदिसे पूर्ण विरक्त न हों तथा जो मूल और उत्तर गुणोंका निदीप पालन करते हों लेकिन जिनके उत्तर गुणोंकी कभी कभी विराधना हो जाती हो उनको प्रतिसेवना-कुशील कहते हैं।

श्चन्य कपायों का जीत लेनेके कारण जिनके केवल संज्वलन कषायका ही उदय हो उनको कषायकुशील कहते हैं।

जिस प्रकार जलमें लकड़ीकी रेखा श्रप्रकट रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो श्रीर जिनको श्रन्तमुंहूतमें केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो उनको निर्मन्थ कहते हैं।

घातिया कर्मोंका नाश करने वाले केवली भगवान्को स्नातक कहते हैं।

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमें भेद पाया जाता है लेकिन नैगम आदि नय की अपेक्षासे इन पाँचो प्रकारके साधुत्रोंको निर्मन्थ कहते हैं।

# पुलाक चादि मुनियोंमें विशेषता—

# संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥

संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, छिङ्ग, लेश्या, उपपाद श्रौर स्थान इन आठ अनुयोगींके द्वारा पुळाक आदि मुनियोंमें परस्पर विशेषता पाई जाती है।

पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील इन मुनियोंके सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होते हैं। कषायकुशीलके यथाख्यात चारित्रको छोड़कर अन्य चार चारित्र होते हैं। निर्धन्य और स्नातकके यथाख्यातचारित्र होता है।

उत्कृष्टसे पुलाक, बकुश और प्रतिसेवन्कुशील मुनि अभिन्नाक्षर दशपूर्वके ज्ञाता होते हैं। अभिन्नाक्षरका अर्थ है—जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो। अर्थात् उक्त मुनि दश पूर्वके पूर्ण ज्ञाता होते हैं। कघायकुशील और निर्मन्थ चौदह पूर्वके ज्ञाता होते हैं। जघन्यसे पुलाक आचार शास्त्रका निरूपण करते हैं। बकुश, कुशील और निर्मन्थ आठ प्रवचन मातृकाओंका निरूपण कहते हैं। पाँच समिति और तीन गुप्तियोंको आठ प्रवचन मातृका कहते हैं। स्नातकोंके केवलज्ञान होता है, श्रुत नहीं होता।

ब्रतोंमें दोष लगनेको प्रतिसेवना कहते हैं। पुलाकके पाँच महाव्रतों और रान्नि भोजन त्याग व्रतमें विराधना होती है। दूसरेके उपरोधसे किसी एक व्रत की प्रतिसेवना होती है। श्रर्थात् वह एक व्रतका त्याग कर देता है।

प्रश्न-रात्रिभोजन त्यागमें विराधना कैसे होती है ?

उत्तर—इसके द्वारा श्रावक त्र्यादिका उपकार होगा ऐसा विचारकर पुलाक मुनि विद्यार्थी त्र्यादिको रात्रिमें भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग व्रतका विराधक होता है।

बकुशके दो भेद हैं—उपकरण बकुश और शरीरबकुश । उपकरणबकुश नाना प्रकारके संस्कारयुक्त उपकरणोंको चाहता है और शरीरबकुश अपने शरीरमें तेल्प्यदंन आदि संस्कारोंको करता है यही दोनोंकी प्रतिसेवना है। प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणोंकी विराधना नहीं करता है किन्तु उत्तर गुणोंकी विराधना कभी करता है इसकी यही प्रतिसेवना है। कथायकुशील, निर्मन्थ और स्नातकके प्रतिसेवना नहीं होती है। ये पाँचों प्रकारके मुनि सब तीर्थंकरोंके समयमें होते हैं।

लिङ्गके दो भेद हैं—द्रव्यलिङ्ग श्रीर भावलिङ्ग । पाँचों प्रकारके मुनियोंमें भावलिङ्ग समान रूपसे पाया जाता हैं। द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षा उनमें निम्न प्रकारसे भेद पाया जाता है। 'कोई असमर्थ मुनि शीतकाल श्रादिमें कम्बल श्रादि वस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उस वस्त्रको न धोते हैं और न फट जाने पर सीते हैं तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं। कोई मुनि शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे लजाके कारण वस्त्रोंको ग्रहण कर लेते हैं।' इस प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामें श्राप्वाद रूपसे बतलाया है। इसी आधारको मानकर कुछ लोग मुनियोंमें सचेलता (वस्त्र पिहरना) मानते हैं। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है। कभी किसी मुनिका वश्वधारण कर लेना तो केवल श्राप्वाद है उत्सर्ग मार्ग तो अचेलकता ही है श्रीर वही साचात् मोक्षका कारण होती है। उपकरणकुशील मुनिकी अपेक्षा श्राप्वाद मार्गका व्याख्यान किया गया है अर्थात् उपकरणकुशील मुनि कदाचित् श्राप्वाद मार्ग पर चलते हैं।

पुलाकके पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन लेश्याएँ होती हैं। बकुश और प्रतिसेवना-कुशीलके छहों लेश्यायें होती हैं। प्रश्न — बकुश और प्रतिसेवनाकुशीलके कृष्ण,नील और कापोत ये तीन लेश्याएँ कैसे होती हैं ?

उत्तर—पुलाकके उपकरणों में आसिक होनेसे और प्रतिसंवनाकुशीलके उत्तरगुणों में विराधना होनेके कारण कभी द्यार्चध्यान हो सकता है। द्यार आर्तध्यान होनेसे द्यादिकी तीन लेश्याओं का होना भी संभव है। पुलाकके आर्त्तध्यानका कोई कारण न होनेसे द्यानतकी तीन लेश्याएँ ही होती हैं। कपायकुशीलके द्यन्तकी चार लेश्याएँ ही होती हैं। कपायकुशीलके द्यन्तकी चार लेश्याएँ ही होती हैं। कपायकुशीलके केश्या होती हैं। निर्मन्थ और रनातकके केवल शुक्ल लेश्या ही होती है। अयोगकवलीक लेश्या नहीं होती है।

उत्कृष्टके, पुळाकका अठारह सागरकी स्थितिबाले सहस्रार स्वर्गके देवोमें उत्पाद होता है। बकुश च्योर प्रतिसेवनाकुशीलका बाईस सागर की स्थितिबाले च्यारण और अच्युत स्वर्गके देवोंमें उत्पाद होता है। कपायकुशील च्योर निर्मन्थोंका तेतीस सागरकी स्थितिबाले सवीर्थसिद्धिके देवोंमें उत्पाद होता है। सबका जघन्य उपपाद दो सागरकी स्थितिबाले सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंमें होता है। स्नातकका उपपाद मोक्षमें होता है।

कपायके निमित्तसे होने वाले संयम स्थान असंख्यात है। पुलाक और कपायकुशीलके सर्वज्ञघन्य असंख्यात संयम स्थान होते हैं। वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों
तक जाते हैं, बादमें पुलाक साथ छोड़ देता है, इसके बाद कपायकुशील अकेला ही
असंख्यात स्थानों तक जाता है। पुनः कपायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और बकुश
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, बादमें बकुश साथ छोड़ देता है।
अप्रीर असंख्यात स्थान जानेके बाद प्रतिसेवनाकुशील भी साथ छोड़ देता है।
पुनः असंख्यात स्थान जानेके बाद प्रतिसेवनाकुशील भी निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद
निर्मन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है और बादमें उसकी भी
निवृत्ति हो जाती है। इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातकको निर्वाण
की प्राप्ति हो जाती है। इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातकको निर्वाण

नवम अध्याय समाप्त



# दसवाँ अध्याय

# केबल्रज्ञानकी उत्पक्तिके कारण— मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥

मोहनीय कर्मके क्षय होनेसे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण त्र्यौर श्रन्तरायके क्षय होनेसे तथा 'च' शब्दसे तीन आयु और नामकर्मकी तेरह प्रकृतियोंके क्षय होनेसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है।

मोहनीयकी अट्ठाईस, ज्ञानावरणकी पाँच. दर्शनावरणकी नो और अन्तरायकी पाँच प्रकृतियोंके क्षय होनेसे; देवायु, तिर्यगायु और नरकायुके क्षय होनेसे तथा साधारण, आतप, पञ्चेन्द्रियके बिना चार जाति, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, तिर्यगाति, तिर्यगात्यानुपूर्वी और उद्योत इन तेरह नामकर्मको प्रकृतियोंके क्षय हानेसे (एकत्र त्रेसठ प्रकृतियोंके क्षयसे) केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

प्रश्न—'मोह्झानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् केवलम्' ऐसा लघुसूत्र क्यों नहीं बनाया ? उत्तर—कर्मों के क्षयका क्रम बतलाने के लिये सूत्रमें 'मोहक्षयात्' शब्दको पृथक् रक्खा है। पहिले मोहनीय कर्मका क्षय होता है और अन्तर्मुहूर्त बाद झानावरणादिका क्षय होता है। कर्मों के स्तयका क्रम इस प्रकार है—

भव्य सम्यग्दृष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिसे असंयतसम्यग्दृष्टि, देशसंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धी चार कषार्थोंका और दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है। पुनः अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अधःकरण परिणामोंको भाप्तकर क्षपक्षेणी चढ़नेके अभिमुख होता हुन्ना अपूर्वकरण परिणामोंसे अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त करके शुभपरिणामोंसे पापकमोंकी स्थिति और अनुभागको कम करता है और शुभ कर्मों के अनुभागको बढ़ाता है। पुनः अनिगृत्तिकरण परिणामोंसे अनिगृत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त कर प्रत्याख्यान कषाय चार, अप्रत्याख्यान कषाय चार, नपुं सकवेद, स्त्रीवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्ता, पुंवेद, कोध, मान और मायासंज्वलनका बादरकृष्टि (उपायक द्वारा जिन कर्मोंकी निर्जरा की जाती है उन कर्मोंको किट्टि या कृष्टि कहते हैं। किट्टिक हो भेद हैं—बादरकृष्टि अर्थार सूद्मकृष्टि) द्वारा क्षय करके लोभसंज्वलनका कृश करके सूक्ष्म-साम्पराय क्षपक गुणस्थानको प्राप्त करता है। पुनः मोहनीयका पूर्ण क्षय करके क्षीणकषाय गुणस्थानको प्राप्तकर इस गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियों-का क्षय करके और अन्त्य समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरायों का क्षय करके जीव केवलकान और केवलदर्शनको प्राप्त करता है।

मोक्षका स्वरूप ऋौर कारण-

# बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविष्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥

बन्धके कारणोंका अभाव (संवर) श्रीर निर्जराके द्वारा सम्पूर्ण कर्मांके नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। बन्धके कारण मिध्यादर्शन आदिके न रहनेसे नवीन कमें का आसव नहीं होता है और निर्जराके द्वारा संचित कमें का क्षय हो जाता है इस प्रकार संवर और निर्जराके द्वारा मोचकी प्राप्ति होती है।

कर्मोंका क्षय दो प्रकारसे होता है— प्रयत्नसाध्य और अप्रयत्नसाध्य । जिस कर्मक्षय के लिये प्रयत्न करना पड़े वह प्रयत्नसाध्य है और जिसका क्षय स्वयं विना किसी प्रयत्नके हो जाय वह अप्रयक्षसाध्य कर्मक्षय है ।

चरमोत्तमदेहधारी जीवके नरकायु, तिर्यब्ज्वायु और देवायुका क्षय श्रप्रयत्नसाध्य है। प्रयत्नसाध्य कर्मक्षय निम्न प्रकारसे होता है—

चौथे, पाँचवे,छठवें और सातवें गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चार कषाय और दर्जन मोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय होता है। अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्थानके नव भाग होते हैं । उनमें से प्रथम भागमें निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, रूयानगृद्धि, नरकगति, तिर्यगाति, एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यक्रा-त्यातपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय होता है। द्वितीय भागमें प्रत्याख्यान चार और श्वप्रत्याख्यान चार इन आठ कषार्योका चय होता है। तीसरे भागमें नपुंसक वेदका और चौथे भागमें स्त्रीवेदका क्षय होता है। पाँचवें भागमें हास्य आदि छह नोकषायोंका क्षय होता है। छठवें भागमें पुंबेदका क्षय होता है। सातवें, आठवें और नवमें भागोंमें क्रमसे क्रोध, मान और माया संज्वलनका चय होता है। सङ्गसाम्पराय गुणस्थानमें लाभसंज्वलनका नाश होता है। बारहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ऋौर प्रचलाका नाश होता है और अन्त्य समयमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच श्रन्तर।योंका क्षय होता है। सयोगकेवलीके किसी भी प्रकृतिका क्षय नहीं होता है। अयोगकेवली गुणस्थानक उपान्त्य समयमें एक वेदनीय, देवगति, पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, ांच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, परघात उच्छवात, प्रशस्त श्रीर श्रप्रशानिबहायोगति, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रभ, अशुभ, दुर्भग, सुखर, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर नीचगोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का क्षय हाता है और अन्त्य समयमें एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति, तीथँकर और उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का क्षय होता है।

'क्या द्रव्य कर्मों के क्षयसे ही मोक्ष होता है अथवा अन्यका क्षय भी होता है ?' स्म प्रश्नके उत्तरमें आचार्य निम्न सूत्रको कहते हैं -

# औपशमिकादिभव्यत्वानाश्च ॥ ३ ॥

औपशिमक, श्रौदियक, क्षयोपशिमक श्रौर भव्यत्व इन चार भावों के क्षयसे मोक्ष होता है। 'च' शब्दका अर्थ है कि केवल द्रव्यकर्मों के क्षयसे ही मोक्ष नहीं होता है किन्तु द्रव्यकर्मों के क्षयके साथ भावकर्मों के क्षयसे मान्न होता है। पारिगामिक भावों मेंसे भव्यत्व का ही क्षय होता है; जीवत्व, वस्तुत्व, श्रमूर्तत्व आदिका नहीं। यदि मोक्षमें इन भावों का भी क्षय हो जाय तो मोक्ष शुन्य हो जायगा। मोक्षमें अभव्यत्वके क्षयका तो प्रश्न ही नहीं हो सकता है क्यों कि भव्य जीवको ही मोक्ष होता है। प्रश्न-द्रव्यकर्मके नाश हो जाने पर द्रव्यकर्मके निमित्तसे होनेवाले भावोंका नाश भी स्वयं सिद्ध हो जाता है। श्रातः इस सूत्रको बनानेकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—यह कोई नियम नहीं है कि निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता है। किन्तु निमित्त के अभावमें भी कार्य देखा जाता है जैसे दण्ड, चक आदिके न होने पर भी घट देखा जाता है। अतः द्रव्यकर्मके नाश हो जाने पर भावकर्मोंका नाश भी हो जाता है इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उक्त सूत्र बनाया है।

# मोक्षमें श्रायिक भावींका क्षय नहीं होता है— अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्य: ॥ ४ ॥

मोक्ष्में केवलसम्यक्त्व, केवलझान, केवलदर्शन और सिद्धत्व इन चार भावींका क्षय नहीं होता है।

प्रश्न—तो फिर मोक्षमें अनन्तवीर्य, श्रमन्तसुख आदिका क्षय हो जायगा।

उत्तर—अनन्तवीर्य, अनन्तसुख द्यादिका अन्तर्भाव ज्ञान और दर्शनमें ही हो जाता है। अनन्तवीर्य द्यादि रहित जीवके केवल्रज्ञान आदि नहीं हो सकते हैं। अनः केवल-ज्ञान आदिके सद्भावसे अनन्तवीर्य आदिका भी सद्भाव सिद्ध है।

प्रश्न—सिद्ध निराकार होते हैं अतः उनका अभाव क्यों नहीं हो जायगा ?

उत्तर—सिद्धोंकी आत्माके प्रदेश चरमशरीरके आकार होते हैं स्त्रतः उनका स्त्रभाव कहना ठीक नहीं है।

प्रश्न—कर्मसिंहत जीवके।प्रदेश शारीरके श्राकार होते हैं। श्रतः शरीरका नाश हो जाने पर जोवके असंख्यात प्रदेशोंको लोक भरमें फैल जाना चाहिये।

उत्तर—नोकर्मका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशों में संहरण श्रीर विसर्पण होता है और नोकर्मका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसर्पण नहीं होता है।

प्रश्न—तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशों में संहरण और विसर्पण नहीं होता है उसी प्रकार ऊर्ध्वगमनका कारण न रहने पर मुक्त जीवका ऊर्ध्वगमन भी नहीं होगा। स्रतः जीव जहां मुक्त हुआ है वहीं रहेगा।

उत्तर—मुक्त होनेके बाद जीवका ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमनके कारण आगे

बतलाये जॉयगे।

# तदनन्तरमुर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ४ ॥

सर्वकर्मों के क्षय हो जानेके बाद जीव छोकके अन्तिम भाग तक उत्परको जाता है ऋौर वहाँ जाकर सिद्ध शिलापर ठहर जाता है।

ऊर्ध्वगमनके कारण-

# पूर्वप्रयोगादसङ्गत्याद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥

पूर्वके संस्कारसे, कर्मके सङ्गरहित हो जानेसे, वन्धका नाश हो जानेसे और ऊर्ध्वगमनका स्वभाव होनेसे मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है।

संसारी जीवने मुक्त होनेसे पहिले कई बार मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किया है। अतः पूर्वका संस्कार रहनेसे जीव ऊर्ध्वगमन करता है। जीव जब तक कर्मभारसहित रहता है तब तक संसारमें बिना किसी नियमके गमन करता है और कर्मभारसे रहित हो जाने पर ऊपरको ही गमन करता है। अन्य जन्मके कारण गित, जाति आदि समस्त कर्म-बन्धके नाश हो जानेसे जीव ऊर्ध्वगमन करता है और श्रागममें जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करनेका बतलाया है अतः कर्मों के नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावके अनुसार जीवका ऊर्ध-गमन होता है। ये ऊर्ध्वगमनके चार कारण हैं।

#### उक्त चारों कारणोंके चार दृष्टान्त-

# आविद्धकुलालचक्रवद्वचपगतलेपाल।बुवदेरण्डबीजवदिमिशिखावच्च ॥ ७ ॥

घुमाये गये कुम्हारके चक्केकी तरह, लेपरहित नृंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह और अग्निकी शिखाकी तरह जीव अर्ध्वगमन करता है।

जिस प्रकार कुम्हारके हाथ और दण्डेसे चाकको एक बार घुमा देने पर वह चाक पूर्व-संस्कारसे बराबर घूमता रहता है उसी प्रकार मुक्त जीव पूर्व संस्कारसे ऊर्ध्वगमन करता है। जिस प्रकार मिट्टोके लेपसहित तूं बी जलमें इब जाती है और लेपके दूर होने पर ऊपर आ जाती है उसी प्रकार कर्मलेपरहित जीव ऊर्ध्वगमन करता है। जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) वृक्षका सूखा बीज फलीके फटने पर ऊपरको जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव कर्मबन्ध रहित होनेसे ऊर्ध्वगमन करता है। श्रीर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमें अग्निकी शिखा स्वभावसे ऊपरको जाती है उसी प्रकार मुक्त जीव भी स्वभावसे ही ऊर्ध्वगमन करता है।

प्रश्न-सङ्ग और बन्धमें क्या भेदहैं ?

उत्तर—परस्पर संयोग या संसर्ग हो जाना सङ्ग है श्रोर एक दूसरेमें मिलजाना-एक रूपमें स्थिति बन्ध है।

प्रश्न-यदि जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करनेका है तो लोकके बाहर अलोकाकाश में क्यों नहीं चला जाता ?

उत्तर-प्रमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलोकाकाशमें नहीं जाता है।

# धर्मास्तिकायाभावात् ॥ = ॥

गमनका कारण धर्म द्रष्ट्य है। और अलोकाकाशमं धर्म द्रव्यका स्त्रभाव है। अतः स्त्रागे धर्म द्रव्य न होनेसे जीव लोकके बाहर गमन नहीं करता है। जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करनेका है स्रतः लोकमें धर्मद्रव्यके होने पर भी जीव अधोगमन या तिर्घणमन नहीं करता है किन्तु ऊर्ध्वगमन ही करता है।

#### मुक जीवेंमिं भेदके कारण---

# क्षेत्रकालगतिलिंगतीर्थचारित्र प्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तर-

### संख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

क्षेत्र, काल, गति, लिङ्ग,तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुढ,चोधितबुद्ध, ज्ञान,अवगाहन, अन्तर, संख्या श्रीर अल्पबहुत्व इन बारह अनुयोगींसे सिद्धींमें भेद पाया जाता है। क्षेत्र आदिका भेद निश्चयनय और व्यवहारनयकी अपेक्षासे किया जाता है।

क्षेत्रकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव आत्माके प्रदेशरूप क्षेत्रमें ही सिद्ध होता है और व्यवहारनयसे आकाशके प्रदेशोंमें सिद्ध होता है। जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह कर्म-भूमियोंमें सिद्ध होता है और संहरणकी अपेक्षा मनुष्य लोकमें सिद्ध होता है। संहरण दो प्रकारसे होता है—स्वकृत और परकृत। चारण विद्याधरीं के स्वकृत संहरण होता है। तथा देव आदिके द्वारा किया गया अन्य मुनियोंका संहरण परकृत संहरण है। देव आदि पूर्व वैरके कारण किसी मुनिको उठाकर समुद्र आदिमें डाल देते हैं। इसीको संहरण या हरणकरना कहते हैं। जिस क्षेत्रमें जन्म लिया हो उसी क्षेत्रसे सिद्ध होनेको जन्मसिद्ध कहते हैं। किसी दूसरे क्षेत्रमें जन्म लेकर संहरणसे श्रन्य क्षेत्रमें सिद्ध होनेको संहरणसिद्ध कहते हैं।

कोलकी ऋषेक्षा निश्चयनयसे जीव एक समयमें सिद्ध होता है। व्यवहारनयसे जन्मकी अपेक्षा सामान्य रूपसे उत्सर्पणी ऋौर अवसर्पणी कालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है और विशेषरूपसे अवसर्पणी कालके तृतीय कालके अन्तमें और चौथे कालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है, और चौथे कालमें उत्पन्न हुआ जीव पाँचवें कालमें सिद्ध होता है। लेकिन पाँचवें कालमें उत्पन्न हुआ जीव पाँचवें कालमें हि । तथा अन्य कालों में उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नहीं होता है। संहरणकी ऋपेक्षा सर्व उत्सर्पणी ऋौर अवसर्पणी कालों सिद्ध होती है।

गतिकी अपेक्षा सिद्धगति या मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है।

लिङ्गकी त्र्रपेक्षा निश्चयनयसे वेदके अभावसे सिद्धि होती है। व्यवहारनयसे तीनों भाववेदोंसे सिद्धि होती है लेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुवेदसे ही सिद्धि होती है। श्रथवा निर्मन्थिलङ्ग या समन्थलङ्गसे सिद्धि होती है (भूतपूर्वनयकी अपेक्षा)।

तीर्थकी अपेक्षा कोई तीर्थकर होकर सिद्ध होते हैं और कोई सामान्यकवली होकर सिद्ध होते हैं। सामान्यकेवली भी या तो किसी तीर्थंकरके रहने पर सिद्ध होते हैं अथवा तीर्थंकरके मोक्ष चले जानेके बाद सिद्ध होते हैं।

चारित्रकी अपेक्षा यथाख्यातचारित्रसे अथवा पाँचों चारित्रोंसे सिद्धि होती है।

कोई स्वयं संसारसे विरक्त होकर (प्रत्येकबुद्ध होकर) सिद्ध होते हैं और कोई दूसरे के उपदेशसे विरक्त होकर (बोधितबुद्ध होकर) सिद्ध होते हैं।

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलज्ञानसे सिद्धि होती है और व्यवहारनयसे मित, श्रुत आदि दो, तीन या चार ज्ञानोंसे भी सिद्धि होती है। इसका ताल्पर्य यह है कि केवल-ज्ञान होनेसे पहिले व्यक्तिके दो₊नीन या चार ज्ञान हो सकते हैं।

शरीरकी ऊँचाईकी अवगाहना कहते हैं। श्रवगाहनाके दो भेद हैं—उत्कृष्ट और जघन्य। सिद्ध होने वाले जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना सवा पाँच सौ धनुष है और जघन्य अवगाहना साढ़े तीन हाथ है। जो जीव सोलहवें वर्षमें सात हाथ शरीर वाला होता है वह गर्भसे आठवें वर्षमें साढ़े तीन हाथ शरीर वाला होता है। मध्यम श्रवगाहनां अनन्त भेद हैं।

यदि जीव लगातार सिद्ध होते रहें तो जघन्य दो समय श्रौर उत्कृष्ट श्राठ सययका अनन्तर होगा अर्थात् इतने समय तक सिद्ध होते रहेंगे। और यदि सिद्ध होनेमें व्यवधान पड़ेगा तो जघन्य एक समय श्रौर उत्कृष्ट छह मासका अन्तर होगा।

संख्याकी श्रपेक्षा जघन्यसे एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्टसे एक समयमें एक सौ आठ जीव सिद्ध होते हैं।

क्षेत्र आदिमें सिद्ध होनेवाले जीवोंकी परस्परमें कम और अधिक संख्याको अल्प-बहुत्व कहते हैं। क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पबहुत्व—निश्चय नयकी श्रपेक्षा सब जीव सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होते हैं अतः उनमें अल्पबहुत्व नहीं है। व्यवहार नयकी अपेक्षा उनमें अल्प-बहुत्व इस प्रकार है। क्षेत्रमें सिद्ध दो प्रकारसे होते हैं — जन्मसे और संहरणसे। संहरणसिद्ध अल्प हैं और जन्मसिद्ध उनसे संख्यातगुर्गे हैं। क्षेत्रके कई भेद हैं — कर्मभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग् लोक। उनमें से उर्ध्वलोकसिद्ध अल्प हैं, अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुर्गे हैं और तिर्यक्लोकसिद्ध उनसे संख्यातगुर्गे हैं। विशेषरूपसे लवग्गोदसिद्ध सबसे कम हैं और द्विपसिद्ध उनसे संख्यातगुर्गे हैं। विशेषरूपसे लवग्गोदसिद्ध सबसे ऋत्प हैं, कालोदसिद्ध उनसे संख्यातगुर्गे हैं। इसी प्रकार जम्बूद्वीपसिद्ध, धातकीखण्डद्वीपसिद्ध और पुष्कराधंद्वीपसिद्ध कमसे संख्यातगुर्गे संख्यातगुर्गे अधिक हैं। कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्व—निश्चय नयसे जीव एक समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है। व्यवहारनयसे उत्सर्पिणी काजमें सिद्ध होनेवाले अल्प हैं और अवसर्पिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ ऋधिक हैं। अनुत्सर्पिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ ऋधिक हैं। अनुत्सर्पिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुर्गे है।

गतिकी श्रपेक्षा अल्पबहुत्व—निश्चयनयसे ृसब सिद्धगतिमें सिद्ध होते हैं अतः श्रल्पबहुत्व नहीं है। व्यवहारनयसे भी अल्पबहुत्व नहीं है क्योंकि सब मनुष्यगित से सिद्ध होते हैं।

्कान्तरगति (जिसगतिमे मनुष्यगतिमें त्राकर मोश्र प्राप्त किया हो) की अपेक्षा अल्प-बहुत्व इस प्रकार है—तिर्यगातिसिद्ध अत्यल्प है। मनुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुर्धे हैं। नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुर्धे हैं। त्र्योर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुर्धे हैं।

वेदकी ऋपेक्षा अल्पबहुत्व—िनश्चय नयसे सब अवेदसे सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है। व्यवहार नयसे नपुंसकवेद सिद्ध सबसे कम हैं। स्त्रोवेदसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं श्रोर पुंवेदसिद्ध उनसे सख्यातगुणे हैं। कहा भी हैं—

"नपुंसकवेदवाले वीस. स्त्रीवाल चालीस त्रीर पुरुपवेदवाले श्राइतालीस जीव सिद्ध होते हैं।

इसी प्रकार आगमके श्रानुसार तीर्थ चारित्र, श्राद्धिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जान लना चाहिये।

दसवाँ अध्याय समाप्त



# तत्त्वार्थसूत्राणामकारादिकोशः

| <u>দুন্ত</u>                        |               | पृष्ठ                             |             |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| २४२ ऋगार्यनगारश्र                   | 3910          | ३०७ ब्रार्तममनोत्रस्य-            | ९।३०        |
| १७८ त्राजीवकाया धर्माधर्माकाश-      | 418           | ३०६ स्रार्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि    | ९।२८        |
| १६८ त्र्रणवः स्कन्धाश्च             | प्रारप        | २१६ त्राद्यं संरम्भसमारम्भ-       | ६।८         |
| २४३ ऋणुवतोऽगारी                     | ७।२०          | १५४ त्रादितिबापु पीतान्तलेश्याः   | ४।२         |
| २७८ ऋतोऽन्यत्पापम्                  | ८।२६          | २७२ त्रादितस्तिस्रणामन्तरायस्य च  | 5188        |
| २४० ऋदतादानं स्तेयम्                | <b>ા</b> १પ્ર | ५९ स्राद्ये परोत्तम्              | १:११        |
| २१५ श्रधिकरणं जीवाजीवाः             | ६।७           | २६२ स्त्राद्यो ज्ञानदर्शनावरण-    | ८।४         |
| ३०० स्मनशनावमौदर्य-                 | ९।१६          | २५२ स्त्रानयनप्रेष्यप्रयोग-       | १६।७        |
| १०५ म्रनन्तगुरो परे                 | २।३६          | १४६ स्त्रार्था म्लेच्छाश्च        | ३।३६        |
| ३२१ श्रान्यत्र केवलसम्यक्तव—        | १०१४          | १७५ त्रारणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन   | ४1३२        |
| १०६ श्रनादिसम्बन्धे च               | २।४१          | ३०२ श्रालीचनप्रतिक्रमण्-          | ९।२२        |
| र⊏६ त्र्यनित्याशरण−                 | <i>e</i> 13   | ३२२ त्राविद्धकुलालचक्रवत्         | १०।७        |
| १०० ऋनुश्रेणि गतिः                  | २।२६          | २७९ स्रास्त्रवनिरोधः संवरः        | ९।१         |
| २५५ ऋनुप्रहार्थं स्वस्यातिसगीं दानम | ७।३८          | १५५ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश-    | <b>YIY</b>  |
| २७४ ऋपरा दादशमुहूर्ना               | 5185          | ·२१४ इन्द्रियकपायात्रतक्रियाः     | ६।५         |
| १७५ श्रपरा पल्योपममधिकम्            | ४।३३          | २८३ ईर्याभाषेषणादान-              | ९।५         |
| १०६ श्रप्रतिघात                     | २।४०          | २७२ उच्चैर्नाचेँश्र               | ८।१२        |
| २५३ ऋप्रत्यवेद्यिताप्रमार्जितं      | ७।३४          | २८४ उत्तमत्त्मामार्दवार्जव-       | ९।६         |
| ६३ त्रार्थस्य                       | १।१७          | ३०५ उत्तमसंहननस्यैकाग्र–          | ९।२७        |
| २०२ श्रापितानपितसिद्धेः             | ५।३२          | १३७ उत्तरा द्विगातुल्याः          | ३।२६        |
| २२४ ऋत्पारम्भपरिग्रहत्वं            | ६।१७          | २०० उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत्     | ५।३०        |
| ६२ श्रवप्रहेहावायधारणाः             | १।१५          | ८५ उपयोगो लच्चम                   | २।८         |
| १०० त्र्यविग्रहा जीवस्य             | २।२७          | १६२ उपर्युपरि                     | 8186        |
| ३११ ऋविचार द्वितीयम्                | ९।४२          | २५१ ऊर्थ्याधिस्तर्यग्व्यतिक्रम—   | ७।३०        |
| २३९ ऋसदभिधानमतृतम                   | ७।१४          | ७२ ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः          | शश्         |
| १८३ ऋसङ्ख्येयाः प्रदेशा             | 416           | १४२ एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो      | ३।२६        |
| १८६ स्रसङ्ख्येयभागादिपु             | ५।१५          | १८५ एकप्रदेशादिषु भाज्यः          | પ્રા૧૪      |
| १८१ श्रा श्रांकाशादेकद्रव्याणि      | ५१६           | १०१ एकसमयाऽविग्रहा                | २।२९        |
| १८३ त्र्राकाशस्यानन्ताः             | ५।९           | १०१ एकं द्रौ त्रीन्वानाहारकः      | २।३०        |
| १८९ स्राकाशस्यावगाहः                | 41१८          | २९६ एकादश जिने                    | 9188        |
| ३०४ स्त्राचायाँपाध्यायतपस्वि-       | ९।२४          | २९९ एकादयो भाज्या-                | <b>१</b> १३ |
| ३०९ ऋाज्ञायायविपाकसंस्थान-          | ९।३६          | <sup>'</sup> ७५ एकादीनि भाज्यानि– | १।३०        |

५१४ तत्त्वार्थवृत्ति

|                                      |        | • .                                 |      |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| पृष्ठ                                |        | पृष्ठ                               |      |
| ३११ एकाश्रये सवितर्कविचारे           | ९।४१   | २९८ ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने       | ९।१३ |
| १०४ र्म्मादारिकवैकियिकाहारक—         | रा३६   | १७७ ज्योतिष्काणां च                 | ४।४० |
| १७० ऋौपपादिकमनुष्येम्यः              | ४।२७   | १५९ ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रममी-    | ४।१२ |
| १०७ ऋौपपादिकं वैक्रियिकम्            | २।४६   | २७५ ततश्च निर्जरा                   | ८।२३ |
| ११० ऋं।पपादिकचरमोत्तम–               | २।५३   | १६१ तत्कृतः कालविभागः               | ४।१४ |
| ८१ श्रीपशमिकचायिको भावी              | २।१    | ५८ तत्प्रमाग्रे                     | १११० |
| ३२० श्रौपशमिकादिभव्यत्वानां च        | १०।३   | २१८ तत्प्रदोपनिह्नव-                | ६११० |
| २५२ कन्दर्पकौत्कुच्यमं।खर्यासमीच्या- | ७।३२   | ४ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् | १।२  |
| १६२ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च        | ४।१७   | २३२ तत्स्थैर्यायं भावनाः            | ७।३  |
| २२३ कपायोदयात्तीवपरिखाम-             | ६।१४   | १४३ तथोत्तराः                       | 3130 |
| २११ कायवाङ्मनःकर्मयोगः               | ६।१    | ७५ तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य           | शार८ |
| १५६ कायप्रवीचारा आर ऐशानात्          | शंष    | ३२१ तदनन्तरमूर्थं-                  | १०।५ |
| २०८ कालश्च                           | ५।३९   | ३०८ तदविरतदेशविरत-                  | ९१३४ |
| ९८ कृमिपिपोलिकाभ्रमर–                | २।२३   | १७७ तद्रष्टभागोऽपरा                 | ४।४१ |
| २३३ कोघलोभभीरुत्व                    | ७।५    | १०६ तदादीनि भाज्यानि                | २।४३ |
| ७१ च्योपशमनिमित्तः                   | शारर   | ६१ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्    | १।१४ |
| २९१ क्षुत्पिपासाशीतोष्ण-             | ९१९    | १३२ तद्दिगुणदिगुणा हदाः             | ३।१८ |
| ३२३ चेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थ-           | १०१९   | १३७ तद्द्रिगुणद्विगुणविस्ता-        | ३।२५ |
| २५१ चेत्रवास्तुहिरण्यमुवर्ण-         | ७।२९   | २३० तद्विपर्ययो नोचैवृ न्यनुत्सेकौ- | ६।२६ |
| ८४ गतिकपायलिङ्ग-                     | २१६    | २२७ तद्विपरोतं शुभस्य               | ६।२३ |
| २६८ गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्ग-           | ८।११   | १३० तद्विभाजिनः पूर्वापरायताः       | ३।११ |
| १६७ गतिशरीरपग्यिहाभिमानतो            | જાર? 1 | २०१ तद्भावाव्ययं नित्यम्            | ५।३१ |
| १८८ गतिस्थिरयुपग्रही                 | ५।१७   | २१० तद्भावः परिखामः                 | ५१४२ |
| १०७ गर्भसम्मूच्छ्रनजमाद्यम्          | २।४५   | १३३ तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीही-    | ३।१९ |
| २०७ गुरापर्ययवद्द्रव्यम्             | ५१३८   | ५ तन्निसर्गादिधगमाद्वा              | १।३  |
| २०४ गुणसाम्ये सदृशानाम्              | ५१३५   | १२४ तन्मध्ये मरुनाभिव तो-           | ३१९  |
| २६४ चक्षुरचधुरवधिकेवलानां            | ८।७    | १३२ तन्मध्ये योजनं पुष्करम्         | ३।१७ |
| १३६ चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता           | ३।२३   | २८३ तपसा निर्जरा च                  | ९१३  |
| २९८ चारित्रमोहं नाग्न्यारति-         | हार्   | १४२ ताम्यामपरा भूमयो-               | ३१२८ |
| २३७ जगत्कायस्वभावौ वा                | ७।१२   | ११४ तासु त्रिंशत्पञ्चविंशति-        | ३।२  |
| १२२ जम्बृद्वीपलवणोदादयः              | ३।७    | १५३ तिर्थग्योनिजानां च              | ३।३९ |
| १०३ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः .       | २१३३   | २१५ तीव्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरण- | ६।६  |
| ८५ जीवभन्याभन्यत्वानि च              | २१७    | ११७ तेष्वेकत्रिससदशससदश—            | शह   |
| १७९ जीवाश्च                          | ५1३    | १०८ तेजसमपि                         | २।४८ |
| ६ जीवाजीवास्रवबन्धसंवर-              | १।४    | २७४ त्रयस्त्रिशत्सागरोपमण्यायुपः    | ८।१७ |
| २५५ जीवितमरणाशंसा-                   | ७१३७   | १५५ त्रावस्त्रिशल्लोकपालवर्जा       | જો4  |
| ३०३ ज्ञानदर्शनचारित्रीपचाराः         | ९।२३   | १७४ त्रिसमनवैकादशत्रयोदश            | ४।३१ |
| ८२ ज्ञानदर्शनदानलाभ-                 | रा४    | ३१० व्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम्        | ९१४० |
| ८३ शानाशानदर्शनलब्धयश्चतुः           | राप    | २९८ दर्शनमोहान्तराययो-              | ९।१४ |
|                                      |        |                                     |      |

|                                            | तस्वार्थसूत्राण | ाम <b>कारा</b> दिकोशः              | ५१०         |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| पृष्ठ                                      |                 | <b>वृ</b> ष्ठ                      |             |
| २६५ दर्शनचारित्रमोहनीया                    | ८।९             | २१७ निर्वर्तनानिचेपसंयोगनिसर्गा-   | ٤١:         |
| २२० दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता—          | ६।२४            | ९७ निर्न्युरकरणे द्रव्येन्द्रियम्  | २। ६०       |
| <b>१३२ दशयोजनावगाहः</b>                    | ३।१६            | २४२ निःशल्यो वती                   | ७।१         |
| १७६ दशवर्पसहस्राणि प्रथमायाम्              | ४।३६            | २२५ निश्शीलवतस्यं च सर्वेषाम्      | ६।१९        |
| १५४ दशाष्ट्रपञ्चद्वादशविकल्पाः             | ४।३             | १८२ निष्क्रियािंग च                | 31          |
| २७२ दानलाभगोगोपभोग                         | ८। , ३          | १५१ दृस्थिती परावरे                | श्र         |
| २४३ दिग्देशानर्थटण्डविग्ति-                | હારશ            | ७७ नैगमसंब्रहब्यवहारजु'सूत्र-      | १।३         |
| २३६ टुःखमेव वा                             | ७११०            | २६३ पञ्चनवद्व यण्टाविशति-          | ااع         |
| २१९ दुःखशोकतापाकन्दन-                      | ६।११            | ९६ पञ्चेन्द्रियाणि                 | २।१         |
| <b>१०४ देवनारका</b> णामुपपादः              | २।३४            | १३२ पद्ममहापद्मतिगिः छ-            | \$18°       |
| ५५४ देवाश्रतुर्णिकायाः                     | & 1 ર           | १७५ परतः परतः पूर्वा               | ४।३         |
| २३२ देशसर्वतोऽणुमहती                       | ७।२             | २५ परविवाहकरगोत्वरिका-             | ७।२         |
| १ ७९ द्रव्याणि                             | ५।२             | १९३ परस्परापप्रहा जीवानाम्         | पार         |
| २१० द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः            | पा४१            | ११६ परस्परोदीरितदुःखाः             | ३।          |
| १३४ द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः         | ३।२ <b>१</b>    | १०५ परं परं सूच्मम्                | २।३         |
| ८१ द्विनवाष्ट्रादशैकविंशति-                | २।२             | १७६ परा पल्यापममधिकम्              | ४।३         |
| १२३ द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्व-         | ३।८             | २२९ परात्मनिन्दाप्रशंसे            | ६।२         |
| १४५ द्विर्भातकीखण्ड                        | ३।३३            | ३४० परे केविलनः                    | ९।३         |
| ९६ द्विविधानि                              | २।१६            | १५८ परेऽप्रवीचाराः                 | الا         |
| ६४ द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः                  | २।१४            | ३०६ परे मोच्हंतू                   | ९।२         |
| २०५ इयधिकादिगुणानां तु                     | ५।३६            | १६७ पीतपद्मशुक्ललेश्या             | ४।२         |
| १८५ धर्माधर्मयोः कृत्स्न                   | ५।१३            | ३१४ पुलाकबकुराकुशील-               | 918         |
| ३२२ धर्मास्तिकायाभावात्                    | १०।८            | १४५ पुष्कराईं च                    | ३। <b>३</b> |
| ६४ न चक्षुरनिन्द्रिया याम्                 | शश्             | ३२१ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्-       | १०।         |
| २०३ न जघन्यगुणानाम्                        | પારે૪           |                                    | 81          |
| १०९ न देवाः                                | રાપ્ર १         | ३१० पृथक्त्वैकत्ववितर्क-           | ९।३         |
| ३०२ नवचतुर्दशपञ्जिति-                      | લારશ            | ९२ पृथिव्यप्तेजीवायु-              | २।१         |
| १८४ नाखोः                                  | 4183            | २६१ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा-    | ای          |
| २७४ नामगोत्रयं।रष्टं।                      | ८।१९            |                                    | <b>१</b> 18 |
| २७६ नामप्रत्ययाः सर्वतौ                    | ८।२४            | १३२ प्रथमो याजनसहस्रायाम-          | 318         |
| <ul> <li>नामस्थापनाद्रव्यभाव-</li> </ul>   | श५              |                                    | ५।१         |
| ६८ नारकतैर्यंग्योनमानुपदैवानि              | ८।१०            | १०५ प्रदेशतीऽमंख्ययगुणं प्राक्-    | २।३         |
| १०९ नारकसम्मूर्छिनो नपु <sup>ं</sup> सकानि | २।५०            | २३८ प्रमत्तयोगात् प्राराज्यवरीपसां | ७।१         |
| १७६ नारकाणां च दितीयादियु                  | ४।३५            | ८ प्रमाणनयैरधिगमः                  | १।          |
| ११५ नारका नित्याशुभतरलेश्या-               | ३।३             | १६८ प्राग् ग्रे वेयकेस्यः कल्पाः   | ४।२         |
| १८१ नित्यावस्थितान्यरूपाणि                 | 418             | १४६ प्राङ्मानुपोत्तरान्मनुष्याः    | ३।३         |
| ३०७ निदानं च                               | ९।३३            | ३०१ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्य-   | ९।२         |
| १०७ निरुपभोगमन्त्यम्                       | २।४४            | २४८ बन्धवधच्छेदातिभारारीपण-        | ७।३         |
| ९ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरण-              |                 |                                    | १०।         |

| ५१६                                   | तत्त्वार्थः | <b>इ</b> त्ति                          |                |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| পূম্ব                                 |             | पृष्ठ                                  |                |
| २०६ बन्धेऽधिको पारिखामिकौ             | ५।३७        | १८१ रूपिणः पुद्गलाः                    | 414            |
| १६१ बहिरवस्थिताः                      | ४।१५        | ७४ रूपिष्ववघेः                         | १।२७           |
| ६२ बहुबहुविधिद्यपानिस्खता-            | शाश्ह       | १०७ लिभिप्रत्ययं च                     | २।४७           |
| २२४ बह्वारम्भपरिप्रहत्वं नारकस्यायुषः | ६।१५        | ९७ लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्          | २११८           |
| २९७ बादरसाम्पराये सर्वे               | ९।१२        | १८४ लोकाकाशेऽवगाहः                     | <b>પ્રા</b> १२ |
| ३०५ बाह्याभ्यन्तरीपध्योः              | ९।२६        | १७७ लौकान्तिकानामष्टौ                  | ४।४२           |
| १६८ ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः         | ४।२४        | ९८ वनस्पत्यन्तानामेकम्                 | २।२२           |
| १४४ भरतस्य विष्कम्भो जम्बृद्वीपस्य    | ३।३२        | १९३ वर्तनापरिखामिकयाः परत्वापरत्वे     | પ્રારર         |
| १२५ भरतहैमवतहरिविदेह-                 | ३।१०        | २३३ वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिच्चेपण-      | ७।४            |
| १३७ भरतः पड्विंशतिपञ्चयोजनशत-         | ३।२४        | ३०४ वाचनापृच्छनानुप्रेद्धा-            | ९।२५           |
| १३८ भरतेरावतयो ह दिहासी               | ३।२७        | ९९ विग्रहगती कर्मयोगः                  | २।२५           |
| १५० भरतैरावतिवदेहाः                   | ३१३७        | १०१ विग्रहवती च संसारिगाः              | रार८           |
| १५८ भवनवासिनोऽसुरनाग-                 | ४।१०        | २३० विध्नकरणमन्तरायस्य                 | ६।२७           |
| ७० भवप्रत्ययोऽवधिर्देव-               | शश          | १६९ विजयादिषु द्विचरमाः                | ४।२६           |
| १७६ भवनेषु च                          | ४।३७        | ३११ वितर्कः श्रुतम्                    | ९।४३           |
| २२१ भूतव्रत्यनुकम्पादान-              | ६।१२        | १४३ विदेहेषु संख्येयकालाः              | ३।३१           |
| २०० मेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः          | ५।२८        | २५६ विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्        | ७।३९           |
| १९९ भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते         | પ્રારદ      | ३०७ विपरीतं मनोज्ञस्य                  | ९।३१           |
| १९९ मेदादर्गुः                        | પ્રારહ      | २७५ विपाकोऽनुभवः                       | ८।२१.          |
| १३१ मिणविचित्रपार्श्वा उपरि मूले      | ३।१३        | २७३ विशतिर्नामगोत्रयोः                 | ८।१६           |
| ७४ मतिश्रुतयोर्निबन्धो-               | शश्         | ७३ विशुद्धिच्चेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधि- | शस्य           |
| ७५ मतिश्रुतावघया विपर्ययश्च           | श३१         | ७३ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां              | १।२४           |
| ५७ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि        | <b>१</b> 1९ | ३१२ वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः    | ९।४४           |
| २६३ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानां      | ८।६         | ३०७ वेदनायाश्च                         | ९।३२           |
| ६० मतिः स्वृतिः संज्ञा चिन्ता         | १।१३        | २९९ वेदनीये शेपाः                      | <b>ह</b> 1१६   |
| २३४ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषय-        | ७१८         | १६२ वैमानिकाः                          | ४।१६           |
| २२४ माया तैर्यग्योनस्य                | ६।१६        | २४८ वतशीलेषु पञ्च पञ्च यथात्रमम्       | अ२४            |
| २९१ मार्गाच्यवननिर्जरार्थे            | ९।८         | ६४ व्यञ्जनस्यावग्रहः                   | १।१८           |
| २४६ मारखान्तिकीं सल्लेखनां            | ७।२२        | १५९ व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरग–     | ४।११           |
| २५८ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-          | ८।१         | १७६ व्यन्तराणां च                      | ४।३८           |
| २४९ मिध्योपदेशरहोभ्याख्यान-           | ७।२६        | २४७ शङ्काकाङ्चाविचिकित्सा-             | ७।२३           |
| २४१ मूर्व्का परिग्रहः                 | ७११७        | १९६ शब्दबन्धसीचम्यस्थील्य-             | પ્રાર૪         |
| १६० मेरुपदिच्या नित्यगतयो             | ४।१३        | १९० शरीरवाङ्मनःपार्गा-                 | પ્રા૧૧         |
| २३६ मैत्रीप्रमोदकारुण्य-              | ७।११        | ३१० शुक्ले चारी पूर्वविदः              | ९।३७           |
| २४० मैथुनमब्रह्म                      | ७।१६        | १०८ शुभं विशुद्धमध्याघाति-             | २।४९           |
| ३१८ मोहत्त्वयाज्ज्ञानर्शनावरण-        | 8016.       | २१२ शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य          | ६।३            |
| २२६ योगवकता विसंवादनं                 | ६।२२        | २३३ शून्यागारविमोचितावास-              | ७१६            |
| २५३ योगदुष्प्रशिधानानादर-             | ७।३३        | १०४ शेषाणां सम्मूर्च्छनम्              | २।३५           |
| १११ रत्नशकरावालुकापक्कभूम-            | ३।१         | २७४ शेषाणामन्तमु हूर्ता                | ८।२०           |

| तत्त्वार्थसूत्रागामकारादिकोशः           |               |                                        |        |  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|--|
| पृष्ठ                                   |               | <b>মৃষ্ক</b>                           |        |  |
| १५७ शेषाः स्पर्शरूपशब्द-                | 218           | ७५ सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य         | शा२९   |  |
| १३५ शेपास्त्वपरगाः                      | ३।२२          | १०६ सर्वस्य                            | २।४२   |  |
| १०९ रोषास्त्रिवेदाः                     | रापर          | १७३ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त        | ४।३०   |  |
| ९८ श्रुतमनिन्द्रियस्य                   | २।२१          | २९९ सामायिकञ्जेदोपस्थापना              | ९।१८   |  |
| ६५ श्रुतं मतिपूर्वे द्वचनेक-            | १।२०          | १६९ सारस्वतादित्यवह्रचरुणगर्दतीय-      | ४।२५   |  |
| २११ स ऋास्रवः                           | ६।२           | १९२ सुखदुःखजीवितमरणोपप्रहाश्च          | ५1२•   |  |
| २६० सकप्रायत्वाचीवः कर्मग्रो            | ८।२           | २९६ सूच्मसाम्परायष्ठ्रश्नस्थवीतरागयो-  | ९।१०   |  |
| <b>≀१३ सकपायाकपाययोः</b> साम्परायिके-   | ६।४           | २०९ सोऽनन्तसमयः                        | ४।४०   |  |
| २८२ स गुनिसमितिधर्मानुप्रेता-           | ९।२           | १७१ सोधर्मेशानयोः सागरोपमेऽधिके        | ४।२९   |  |
| १५४ सचित्तनिचेपापिधानपरव्यपदेश-         | <b>ঙা ই</b> হ | १६३ सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्र-     | ४।१९   |  |
| १०२ सचित्तशीतसंत्रताः सेतराः            | २।३२          | ११७ संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च        | ३।५    |  |
|                                         |               | १८३ संस्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्    | પાર૰   |  |
| २५४ सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषव-         | ७।३५          | ९९ संशिनः समनस्काः                     | श२४    |  |
| १४ सत्संख्याचेत्र स्पर्शन-              | १।८           | ३१५ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ-          | ९।४७   |  |
| ७६ सदसतोरिवशेपाद्यहच्छोपलब्धे-          | श३२           | ९२ संसारि <b>गञ्ज</b> सस्थावराः        | २।१२   |  |
| २६५ सदसद्वेद्ये                         | کاک           | ८६ संसारियो मुक्ताश्च                  | २।१०   |  |
| २०० सद्द्रव्यलच्यम्                     | ५।२९          | २४९ स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्ध-      | ७।२७   |  |
| ८६ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः              | २।९           | २३४ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्ग      | ঙাঙ    |  |
| २७७ सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् | ८।२५          | २०३ स्निग्धरूच्त्वाद् बन्धः            | પ્રારૂ |  |
| २७३ सप्ततिमोंहनीयस्य                    | ८११५          | १७० स्थितिरमुरनागमुपर्गंद्वीप-         | ४।२८   |  |
| ९१ समनस्काऽमनस्काः                      | ₹! १ १        | १६६ स्थितिप्रभावमुखद्युति-             | ४।२०   |  |
| १०२ सम्मूच्र्ञुनगर्भोपपादा जन्म         | २।३१          | ५७ स्पर्शनरसनघाराचक्षुःश्रोत्राणि      | २।१९   |  |
| २२६ सम्यक्त्वं च                        | ६।२१          | १९५ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः     | प्रा२३ |  |
| ८२ सम्यक्तवचारित्रे                     | रा३           | ९८ स्पर्शरस्मान्धवर्णशब्दास्तदर्थाः    | २।२०   |  |
| २८३ सम्यग्यांगनिग्रहो गुप्तिः           | 818           | २२५ स्वभावमार्दवञ्च                    | ६।१८   |  |
| ४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि            | १।१           | २३५ हिंसादिप्विहासुत्रापायावद्यदर्शनम् | ७।९    |  |
| ३१३ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्त-        | ९१४५          | ३०८ हिसानृतस्तेयविषयसंरज्ञ्गोभ्यो-     | १।३५   |  |
| २७५ स यथानाम                            | ८।२२          | २३१ हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो-  | ७।१    |  |
| २२५ सरागनंयमसंयमासंयमाकाम-              | ६।२०          | १३१ हेमार्जुनतपनीयवैड्स्यरजतहेममयाः    | ३।१२   |  |

# तत्त्वार्थसूत्रस्थशब्दानामकारात्रनुक्रमः

|                                                  | अ                                          | <b>श्र</b> नन्त           | ५।९               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>श्र</b> कपाय                                  | ६।४;८।९                                    | <b>ग्र</b> नन्तगुग        | रा३९              |
|                                                  |                                            | <b>ग्रन</b> न्तर          | ४।३४              |
| श्रकषाय (वेदनीय) नव                              |                                            | श्रनन्तवियो जक            | <sup>५</sup> । ४५ |
| <b>श्र</b> कामनिर्जग                             | <b>€ २०</b>                                | <b>त्रानन्तस</b> मय       | ५।४•              |
| श्चगारिन्                                        | ७।१६;७।२०                                  | <b>ग्रनन्तानन्तप्रदेश</b> | े ८।२४            |
| <b>श्र</b> गुरुलघु                               | ८।११                                       | श्रनन्तानुबन्धी           | 315               |
| श्रिग्निकुमार                                    | 81(0                                       | <b>ग्र</b> नपवर्त्यायुप्  | રાપ્રર            |
| <b>ग्र</b> िनशिखावत्                             | 8°,0                                       | <b>श्र</b> नर्थद्ण्डविरति | ७।२१              |
| <b>श्र</b> ङ्गोपाङ्ग                             | ८।११                                       | <b>ग्र</b> नर्थान्तर      | शाश्च             |
| <b>ग्र</b> चक्षुप्                               | وای                                        | ्र <b>त्रनर्गि</b> त      | ५।३२              |
| <b>श्र</b> च्युत<br>श्रजीव                       | ४। <b>१९</b> ;४।३२<br>१।४: <b>५</b> ।१;६।७ | '<br>-<br>श्रनशन          | ९।¶९              |
| त्रजान<br>त्रज्ञानभाव                            | राक-सार, पाउ<br>हाह                        |                           | ७।३३ ; ७।३४       |
| <b>श्र</b> ज्ञान                                 | રાપ્ર;રાદ;દા९;९ા१३                         | <b>ग्रना</b> दिसम्बन्ध    | २।४१              |
| त्रणु                                            | પારશ;પારપ;પાર७;૭ાર                         | श्रनाहारक                 | २।३०              |
| <b>त्र्य</b> गुवत                                | ७।२०                                       | <b>ग्र</b> निःसत          | १।१६              |
| ग्रण्ड <b>ज</b>                                  | • २।३३                                     | <b>ग्र</b> नित्य          | ९।७               |
| त्रातिथिसंविभाग<br>श्रातिथिसंविभाग               | ७।२१                                       | <sup>च्</sup> त्रनिन्द्रय | १।१९;२।२१         |
| त्रातायसायमाग<br><b>त्रा</b> तिभारारोप <b>रा</b> | जार <i>र</i><br>जारप                       | <b>श्र</b> नीक            | ४। र              |
| त्रातनारासम्ब<br>श्रतीचार                        | ७।२३                                       | <b>ग्र</b> न्             | शारद              |
| श्रदतादान<br>श्रदतादान                           | હા <b>ર</b> ર                              | <b>त्र</b> नुग्रहार्थ     | ७।३८              |
| श्रदर्शन<br>श्रदर्शन                             | ९।९;९।१४                                   | श्रनुचिन्तन               | ९।७               |
| श्रघोऽघः                                         | \$18                                       | श्चनुत्सेक                | ६।२६              |
| श्रपाउपः<br>श्रपम                                | યા १;યા૮;યા १३:યા १७                       | त्रपुरेचा                 | ९।२;९।७; ९।२५     |
|                                                  | १।३१:४।३३:४।३९:५।३७                        | त्रानुभव                  | 5128              |
| त्रा <b>ध</b> करण                                | १।७;६।७                                    | श्रनुभाग                  | ८।३               |
| श्र <b>ा</b> वनार्य<br>श्राधिकरणविशेष            | ६।६ °                                      | <b>श्र</b> नुमत           | ६।८               |
| श्रिधिगत                                         | शव                                         | श्चनुवीचिभापग             | ७।५               |
| <b>श्रिपा</b> म                                  | शिह                                        | श्रनुश्रेणि               | २।२६              |
| त्रावसस्य<br>त्राची <b>ब्य</b> तिक्रम            | ७।३०                                       | ग्रनृत                    | ७।१४; ९।३५        |
| श्चनगरर                                          | ७।१९                                       | श्रनृतविरति               | ७।१               |
| <b>त्र</b> प्रा<br>त्रानङ्गकोडा                  | ७१२८                                       | श्रन्तर                   | १।८; १०।९.        |

# तत्त्वार्थसूत्रस्थशब्दानामकाराचनुक्रमः

| <b>श्रन्तराय</b>                     | ६।१०; ६।२७; ८।४; । | श्ररति                | ८।९;९।९;९।१५                   |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                      | ८।१४; ९।१४         | <b>श्र</b> रिष्ट      | ४।२५                           |
| <b>श्रन्त</b> रायद्मय                | १०११ -             | श्रहण                 | ४।२५                           |
| <b>ग्रन्</b> तम् हूर्त               | ३।३८; ८।२०         | <b>ग्ररू</b> प        | ५।४                            |
| <b>श्रन</b> पाननिरोध                 | ७।२५               | श्चर्जनमय             | ३।१२                           |
| त्रम्यत्व ( श्रमुप्रेचा )            | ९।७                | श्रर्थ                | १११७                           |
| <b>ग्र</b> न्यदृष्टिप्रशंसा          | ७।२३               | ग्रर्थमङ्गान्ति       | ९।४४                           |
| श्चन्यह प्रिसंस्तव                   | ७।२३               | <b>त्र्यर्पि</b> त    | ५।३२                           |
| श्रन्य                               | शप्र               | ग्रर्हद् (भक्ति)      | ६।२४                           |
| <b>ग्र</b> ा्                        | २।१३               | <b>श्र</b> ला बुवन्   | १०।७                           |
| श्च रगतलेपाला बुबन्                  | 6108               | <b>श्र</b> लाभ        | ९।९;९।१४                       |
| <b>श्च</b> परगा                      | ३।२२               | ग्रल्पपरिग्रह         | १।८;६।१७;१०।९                  |
| ग्रपरत्व                             | પ્રારર             | श्रल्पारम्भ           | ६।१७                           |
| श्रपरा ३।२८                          | ; ४।३३;४।४१; ८।१८  | ग्रवगाह               | ५।१२;५।१८                      |
| त्रपराजित                            | ४।१९               | त्रवगाहन              | १०।९                           |
| <b>श्च</b> यरियहीतागमन               | ७।२८               | <b>श्र</b> वग्रह      | १।१५,१।१८                      |
| श्रपान                               | ५।१९               | <b>ऋवद्यदर्शन</b>     | ७। र                           |
| <b>श्च</b> पायद्र्शन                 | ७।९                | श्चविघ १।९;१।२१;      | १।२५;१।२७;१।३१;८।६;८।७         |
| श्रपायविचय                           | ९।३६               | श्चविधविपय            | ४।२०                           |
| ग्रप्रतिघात                          | २।४०               | ग्रवमौदर्य            | ९।१९                           |
| ग्रप्रतिपात                          | १।२४               | ग्रवर्णवाद            | ६।१३                           |
| ग्रप्रत्यवेद्मिताप्रमार्जितादान      | 9138               | <b>ऋ</b> वसर्पिंगी    | ३।२७                           |
| श्रप्रत्यवेद्यिताप्रमार्जितं।त्सर्गे | ७।३४               | ग्रवस्थित             | <b>રા</b> ૧૮; <b>૪ા૧૫;પા</b> ૪ |
| <b>ग्र</b> प्रवीचार                  | ४।९                | <b>श्र</b> वाय        | १।१५                           |
| <b>ग्रप्रत्याख्या</b> न              | ८।९                | ग्रविग्रह             | २।२७;२।२९                      |
| ग्रब्र म                             | ७।१६               | ग्रविनय               | ७।१ १                          |
| ग्रव्रव्यविर्गन                      | <b>ા</b> ૧         | त्र्यविग्त            | ह।३४;९।३५                      |
| ं <b>ग्र</b> भव्यत्व                 | રા છ               | <b>ऋ</b> विरति        | ८११                            |
| <del>श्र</del> मिनिबोध               | शाहर               | श्रवीचार              | <b>६</b> ।४२                   |
| श्रिभान                              | ८। २१              | <b>ऋब्य</b> य         | ५।३१                           |
| ग्रभियोग्य                           | ४।४                | <b>ऋव्या</b> घाति     | २।४९                           |
| श्रभिपव                              | ७।३५               | ग्रव्याचाघ            | <b>४</b> ।२५                   |
| श्चभीद्रणज्ञानं।पयोग                 | ६।२४               | श्रवत                 | ६।५                            |
| ग्रमनस्क                             | २।११               | श्रशरण                | ९।७                            |
| ग्रमनीज                              | ९।३०               | <b>श्र</b> शुचि       | ९।७                            |
| <b>ग्रमनोज्ञेन्ट्रियवि</b> पय        | ७।५                | <b>ग्र</b> शुभ        | ६।३;६।२२                       |
| <b>ग्र</b> मुत्र                     | <b>ં</b>           | <b>त्रशुभतरलेश्या</b> | ३।३                            |
| ग्रम्ब                               | ३।१                | <b>श्र</b> संयत       | रा६                            |
| त्र्योग                              | લાક ં              | <b>ग्र</b> सङ्ख्येय   | ५।८;५।१०                       |

# तत्त्वार्थवृत्ति

| -गुण                        | राइट                               | श्चारण                     |    | ४।१९;४।३२      |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----|----------------|
| –गुणनिर्जरा                 | ९।४५                               | श्रारम्भ                   |    | . ६।८          |
| –भागादि                     | ५।१५                               | ! ऋार्जव                   |    | ९।६            |
| –वर्पायुप्                  | २।५३                               | <b>श्रा</b> र्त            |    | ९।२८;९।३०      |
| <b>श्रसङ्ग</b> तव           | १०1६                               | ; <b>ऋा</b> र्य            |    | ६।३६           |
| <b>श्र</b> सद्भिधान         | ७।१४                               | <b>ग्रालो</b> कान्त        |    | १०।५           |
| <b>श्र</b> महुगोद्भावन      | ६।२५                               | श्रालोकितपान भो जन         |    | ७१४            |
| <b>श्र</b> सद्वेद्य         | ६।११;८।८                           | श्रालोचना                  |    | ९।२२           |
| <b>श्र</b> समीद्दयाधिकरण    | ७।३२                               | <b>ऋावश्यकापरिहा</b> णि    |    | ६।२४           |
| <b>ऋ</b> मर्वपर्याय         | शर६                                | श्रावि <b>दकुलालच</b> ऋवत् |    | १०।७           |
| श्रसिद्धत्व                 | २।६                                | त्र्रासादन                 |    | ६।१०           |
| ग्रमुर                      | ४।२८                               | श्रास्रव                   |    | १।४;६।२;९।७    |
| –कुमार                      | ४।१०                               | –निरोध                     |    | ९।१            |
|                             | आ                                  | त्राहारक                   |    | २।३६;२।४९      |
|                             |                                    |                            | ₹  | •              |
| श्रा ऐशान                   | <b>७</b> ।४                        | इत्वरिकागमन                | •  | ७।२८           |
| त्राकाश                     | <b>ષા</b> શ;ષાદ;ષા <b>ષ</b> ;ષાશ્ટ | इन्द्र                     |    | ४।४            |
| –प्रतिष्ठ                   | ₹18                                | इन्द्रिय (पञ्च)            |    | ६।५            |
| <b>त्र्या</b> किञ्चन्य      | 915                                | —विषय                      |    | ४।२०           |
| त्राकन्दन                   | ६।११                               | इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त  |    | शश्र           |
| त्र्याकोश                   | ९।९;९।१५                           |                            | \$ |                |
| <b>श्रा</b> चार्य           | - ९।२४                             | <del>ई</del> यां           | 9  | ९।५            |
| –भक्ति<br>( <b>०</b>        | ६।२४                               | <b>ई</b> र्यापथ            |    | ६।४            |
| श्चाज्ञा (विचय)             | ९।३६                               | <b>ई</b> र्यासमिति         |    | ७।४            |
| <b>श्रा</b> तप              | ર્ધાર૪;૮ા૧૧                        | ईहा                        |    | शश्य           |
| श्रात्मप्रशंसा              | ६।२५                               | <b>२</b> ए।                | -  |                |
| त्रात्मरज्                  | AlA                                |                            | उ  | -145           |
| श्रात्मस्थ                  | ६।११                               | उच्चैस्                    |    | ना <b>१</b> २. |
| <b>ऋादाननिचे</b> प          | ९।५                                | उच्छ्वास                   |    | <b>८।११</b>    |
| <b>त्र्यादाननित्तेपणसमि</b> |                                    | उत्त <b>मस्</b> मा         |    | ९।६            |
| श्रादित्य                   | ४।२५                               | उत्तमसंहनन                 |    | ९।२७           |
| श्रादेय                     | ८।११                               | उत्तर ्                    |    | ३।२६;६।२६;९।२० |
| श्राय                       | १।११;२।४५;६।८;८।४;९।३७             | उत्तरकुरू                  |    | ३।३७-          |
| श्रानत                      | ४।१९                               | उत्पद्यन्त                 |    | प्रा२६         |
| <b>त्र्यान</b> यन           | ७।३१                               | उत्पाद                     |    | ५।३०           |
| त्रानुपूर्वी                | ८।११                               | उत्सर्ग                    |    | ९।५            |
| श्रान्तम् हूर्त             | ९।२७                               | उत्सर्पिणी                 |    | ३।२७           |
| श्चाभ्यन्तरोपाधि            | ९।२६                               | उद्धिकुमार                 |    | ४।१०           |
| <b>ग्रा</b> म्नाय           | ९।२५                               | उद्योत                     |    | ५।२४;८।११      |
| त्रायुष्                    | ८११७;८।२४                          | उन्मत्तवत्                 |    | शाइर           |
|                             |                                    |                            |    |                |

|                              | •            |                   |                         |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| उपकरगा                       | २।१७         | i                 | Ť                       |
| उपकार                        | ५।१७         | ऐरावत             | ३।१०;३।२७;३।३७          |
| उपग्रह                       | ५१२०         | ऐशान              | ४।१९;४।२९               |
| उपघात                        | ६।१०;८।११    |                   | ओं                      |
| उपचार                        | ९।२३         |                   | आ                       |
| उपि                          | ९।२९         | ऋरोद्यिक          | २।१                     |
| उपपाद                        | २।३१:२।३४    | <b>अ</b> ं।दारिक  | २।३६                    |
| -स्थान                       | ९।४७         | श्रौपपादिक        | ६।४६;६ <b>।५३;४।</b> २७ |
| उपभोग                        | २।४;८।१३     | <b>ऋ</b> ोपशमिक   | २।१                     |
| उपभोगपरिभोगान र्थक्य         | ७।३२         | श्रीपशमिकादि      | १०।३                    |
| उपभोग ( परिमास )             | ७।२१         |                   | -                       |
| उपयोग                        | २।८;२।१८     |                   | क                       |
| उपशमक                        | ९।४५         | कन्दर्प           | <b>ः।३</b> २            |
| उपशान्तमोह                   | ९।४५         | कर्मभूमि          | ३।३७                    |
| उपस्थापन                     | લારર         | कर्मयोग           | २।२ <b>५</b>            |
| उपाध्याय                     | ९।२४         | कर्मयोग्य         | ८।२                     |
| उभयस्थ                       | <b>६1</b> ११ | कल्प              | श२३                     |
| उप्रा                        | 313          | कल्पातोत          | ४।१७                    |
| ·                            |              | कल्पोपपञ्च        | ४।३;४।१७                |
| <b>उ</b> न                   |              | कपाय              | रा६;६।५;६।८;८।१;⊏।९     |
| उ.र्घ                        | ४।३२;१०।५    | कपाय ( वेदनीय ) ( |                         |
| -ब्यतिक्रम                   | 05 6,        | कपायोदय           | ६।१४                    |
|                              |              | काङ्दा            | <b>अ</b> २३             |
| 親                            |              | कापिष्ठ           | ४।१९                    |
| ऋजुमति                       | १।२३         | कामतीवाभिनिवेश    | ७।२८                    |
| <b>ऋ</b> जसूत्र              | १।३३         | काय               | ५।१;६।१                 |
|                              | ļ            | -क्रेश            | ९।१९                    |
| π                            |              | -प्रवीचार         | ४।७                     |
| एक <b>त्तेत्रावगाहस्थि</b> त | ८।२४         | -योग              | ९।४०                    |
| एकजीव                        | 416          | <b>∙</b> स्वभाव   | ७।१२                    |
| एकत्व ( श्रानुप्रेन्ता )     | %,10         | कारित             | EIC                     |
| एकत्ववितर्क                  | 0,13%        | कारुण्य           | <b>ं।१</b> १            |
| एकद्रदय                      | ५।६          | कार्मण            | २।३६                    |
| एकपल्योपमस्थिति              | 3138         | काल               | १।८;५।२२;५।२९;१०।९      |
| एकपदेशादि                    | ५1१४         | -विभाग            | ४।१४                    |
| एकयोग                        | 9180         | कालातिक्रम        | ७।३६                    |
| एकाग्रचिन्तानिरोध            | ं।२७         | किम्पुरुप         | <b>\$18</b>             |
| एकाश्रय                      | 981.9        | किन्नर            | ¥I\$\$                  |
| ए <b>रण्ड</b> बीजवत्         | १०१७         | किल्विंशक         | AlA                     |
| एपसा                         | 914          | कीर्ति            | ३।१९                    |
| \$1 <b>9</b> 1               | • • • •      |                   | ,                       |

| <b>५</b> ं <b>२</b> २ | तत्त्वार्थ वृत्ती |
|-----------------------|-------------------|
|                       |                   |

| <b>कु</b> व्य                    | ७।२९                    | गर्भ                         | २।३१;२।३३                               |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| कुल                              | ९।२४                    | गर्भसम्मूच्छ्रनज             | २।४५                                    |
| कुलालचक                          | १०।७                    | गुण                          | મા૪?                                    |
| कुशील                            | ९।४६                    | -साम्य                       | ५। ३५                                   |
| <b>क्</b> टलेखिकया               | ७।२६                    | -वत्                         | ५।३८                                    |
| कृत<br>•                         | ६।८                     | गुणाधिक                      | ७।११                                    |
| कृत्स्न                          | ५।१३                    | गुप्ति                       | ९।२;६।४                                 |
| कृत्स्नकर्मवि <b>प्र</b> माञ्च   | १०।२                    | गोत्र                        | ८।४;८।१६;८।१९;८।२५                      |
| कृमि                             | २।२३                    | ग्रह                         | ४।१२                                    |
| केवल                             | १।१९;१।२९;८।६;⊏।७;१०।१  | ग्रैवेयक                     | ४।१९:४।२३;४।३२                          |
| -शन                              | १०।४                    | •ला <b>न</b>                 | <b>९</b> 1२४                            |
| -दर्शन                           | १०।४                    |                              |                                         |
| केवलिन्                          | ६।१३; ९।३८              |                              | घ                                       |
| केशरिन्                          | 3188                    | घन                           | ३।६                                     |
| कोटिकोटी                         | ८।१४                    | घ्राण                        | २।१६                                    |
| कीत्कुच्य                        | ७।३२                    |                              | च                                       |
| क्रिया                           | વારર; દાપ               |                              |                                         |
| क्रिश्यमान                       | ७।११                    | चक्षुप्                      | १।१९:२। <b>१</b> ९;८।७<br>४।१           |
| क्रीध                            | ८।९                     | चितुर्शिकाय<br>चतुर्दशनदीसहर |                                         |
| -प्रत्याख्यान                    | ७।५                     | चतुदशनदातहः<br>चर्या         | वयारहता रार्                            |
| च्चपक                            | ९।४५                    |                              | भार८                                    |
| <b>च्चयोपशमनिमि</b> त्त          | शरर                     | ' चाक्षुप<br>चाक्षुप         |                                         |
| चान्ति                           | ६।१२                    | चारित्र<br>-मोह              | २।३;२।५;९।२:६।१८:९।२३;१०।६<br>६।१४;२।१५ |
| च्चा यिक                         | २।१                     | -माह<br>-मोहर्नाय            |                                         |
| चित्र                            | १।१६                    | चिन्ता                       | शार                                     |
| चीग्मोह                          | . કાયપ                  | [44()]                       | 8                                       |
| क्षुत्                           | 0,10,                   |                              |                                         |
| चेत्र                            | ११८;११२५;३११०;७१२६;१०१९ | छुद्रास्थ                    | ९।१०                                    |
| -मृद्धि                          | ७१३०                    | <b>छा</b> था                 | <b>५</b> ।२४                            |
|                                  | ग                       | छेद                          | ७।२५;९।२२                               |
| W2.7                             | ३।२०                    | <b>छेदीपस्थापना</b>          | ९।१८                                    |
| गङ्गा<br>-सिन्ध्वादि             | शरव                     |                              | <b>ज</b>                                |
| गर्ण                             | . शर्                   | जगत्स्वभाव                   | હા <b>१</b> ૨                           |
| गरि<br>गति                       | साद;रारद;४।२१;८।११;१०।९ | जगरप्यम्य ।                  | ५।३४                                    |
| गत्युपग्रह                       | 4189                    | जन्म                         | रादश                                    |
| गरपु <b>रम</b> ए<br>गन्ध         | २।२०;८।११               | जन्म<br>जम्बूद् <u>को</u> प  | ३।७;३।२;३।३२                            |
| गन्धर्व                          | ४।११                    | जयन्त                        | ४।९९                                    |
|                                  | • 41 <del>2</del> 3     | जरायु <b>ज</b>               | ०।. <b>५</b><br>२।३३                    |
| गन्धवत्<br><del>गर्भे र</del> ेग | • रारर                  | जाति                         | ८।११                                    |
| गर्दतीय                          | ४। ९४                   | जात                          | 2171                                    |

|                              | तत्त्वार्थसूत्रस्थशब् <b>र</b> | ५२३                 |                      |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| जिन                          | ९।११;९।४५                      | ताप                 | <b>६188</b>          |
| जीव                          | १।४;२।१;२।२७;५।३;५।१५;५।२१;    | तिगिञ्छ             | <b>₹1</b> १ <b>४</b> |
|                              | ६।७;⊏।२                        | तिर्यंग्योनिज       | ÷130                 |
| जीवत्व                       | २।३                            | तिर्यं ग्वयतिक्रम   | ७।३०                 |
| जीवित                        | ५।२०                           | तीर्थ               | हा४७;१०।९            |
| जीविता <b>शं</b> सा          | <b>्।३७</b>                    | तोर्थकरत्व          | ६।२४;८।११            |
| जुगुप्सा                     | 디오                             | तीत्रपरिखाम         | ६।१४                 |
| जोपिता ·                     | ७।२२                           | तीव (भाव)           | ६।६                  |
| ज्ञात (भाव)                  | ६।६                            | तुल्य               | ३।२६                 |
| शान                          | १।९;२।४;२।५;९।२३;१०।६          | -विस्तार            | ३।१३                 |
| ज्ञानावरण                    | ६।१०;⊏।४;९।१३                  | द्रिपत              | ४।२५                 |
| -च्चय                        | १०।१                           | तृ <b>णस्पर्श</b>   | ९।९                  |
| ज्योतिष्क                    | ४।५;४।१२;४।४०                  | तेजस्               | ३।१३                 |
|                              | त                              | तैजस                | २।३६; २।३८; २।४८     |
|                              | ,                              | तैर्यग्योन          | ६।१६; <b>८।१०</b>    |
| तस्व                         | \$18                           | त्याग               | ९।६                  |
| तत्त्वार्थश्रद्धान           | सर                             | त्रयस्त्रिशत्       | ३१६                  |
| तत्स्थैर्यार्थ               | ७।३                            | त्रस                | २।१२; २।१४; ८।११     |
| तथा                          | 130                            | त्रायस्त्रिश        | ४।४; ४।५             |
| तथागतिपरिगाम                 | न १•।६                         | त्रिपल्योपम         | ३।३८; ४।२८           |
| तदनन्तर                      | १०।५                           | -स्थिति             | ३।२९                 |
| तदनन्तभाग                    | १।२८                           | त्रि (योग)          | ९।४०                 |
| तदर्थ                        | २।२०                           | त्रिवेद             | રાપ <b>ર</b>         |
| तदर्द्धविष्कम्भ              | ३।१५                           | রি <b>হা</b> ন্     | ३।२                  |
| तदष्टभाग                     | श४१                            | <b>-साग</b> रांपर्म | 6186; 5186           |
| तदादि                        | २। ४३                          |                     | द                    |
| तदाहृतादान                   | ७।२७                           |                     | ٠,                   |
| तदुभय                        | ८।९;९।२२                       | दंशमशक              | ९।९                  |
| तद्भाव                       | ५।३१:५।४२                      | दिव्य               | ३।२६                 |
| तद्विप्रयोग                  | 0     3                        | दर्शन               | २।४:२।५;९।२३         |
| तद्विभाजिन्                  | \$188                          | -मोह                | ६११३; <b>६।१</b> ४   |
| तद्दि गुणदि गुण              | 5}१€                           | -मोहनीय             | 519                  |
| तन्निवासिनी                  | ३।१९                           | -मोहज्ञपक           | ९।४५                 |
| तन्मध्यग                     | \$1 <b>?</b> 0                 | -विशुद्धि           | ६।२४                 |
| तन्मनोहराङ्गनिर्र<br>तपनीयमय |                                | दर्शनावरण           | ६।१०; ८।४            |
|                              | \$185                          | -द्यय               | १०।१                 |
| तपस्                         | ९।३: हाइ; ९।२२                 | दशयोजनावगाह         | ३।१६                 |
| तपस्विन्                     | ९।२४                           | दशवर्षसहस्र         | ४।३६                 |
| तमःप्रभा                     | ₹1१                            | दशविकल्प            | ४।३                  |
| तमस्                         | ५।२४                           | दातृविशेष           | 3६।७                 |

| दान २।४; ६।१२;७।            | १८: ८।१३     | <b>ध</b> र्म्य         | ह।२८; <b>ह।३</b> ६       |
|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| दास                         | ७।२९         | <b>धातकी</b> खण्ड      | ३।३३                     |
| दासी .                      | <b>७</b> ।२९ | <b>धान्य</b>           | 35।७                     |
| दि <del>क्कु</del> मार      | ४।१०         | धारणा                  | शास्त्र                  |
| दिग्वत                      | ७।२१         | धूमप्रभा               | ३।१                      |
| दुःख ५।२०; ६।१              | १; ७१०       | <b>धृति</b>            | 3918                     |
| दुःपकाहार                   | <b>ાર</b> પ  | ध्यान                  | ९।२०;६।२१;६।२७           |
| देव १।२१; २।३४; २।५१; ४     | ११; ६।१३     | ध्रुव                  | १।१६                     |
| देवकुरवक                    | ३।२९         | र्घं । व्य             | ५।३०                     |
| देवकुरु                     | ३।३७         |                        | न                        |
| देवी                        | ३।१९         |                        | •                        |
| देश                         | ७।२          | नद्धत्र                | ४।१२                     |
| देशविरत ६।३                 | ४; ६।३५      | नदी                    | ३।२३                     |
| देशवत                       | ७।२१         | नपु सक                 | राप्र०                   |
| वेह                         | ३1३          | -वेद                   | 51%                      |
| दैव ६।                      | २०; ८११०     | नय                     | ११६;१।३३                 |
| द्युति                      | ४।२०         | नरक                    | ३।२                      |
| द्रव्य १।५; १।२६; ५         | ।२; ५।३⊏     | नरकान्ता               | ३।२०                     |
| द्रव्याश्रय                 | ५१४१         | नव                     | १।१९;४।३१;४।३२;८।५       |
| द्रब्येन्ट्रिय              | २११७         | नवमेद                  | २।२                      |
| द्रव्यलच्च्ण                | 41२६         | नवतिशतभाग              | ३।३२                     |
| द्रव्यविशेष                 | ७।३९         | नाग                    | ४।२८                     |
| द्विचरम                     | ४।२६         | -कुमार                 | 8150                     |
| द्वितीय                     | ९।४२         | नाग्न्य                | हाह;९।१५                 |
| द्वितोयादि                  | 8134         | i                      | ६।२२;८।४;८।१६:८।१९;८।२५  |
| द्विपल्योपमस्थिति           | ३।२९         | नाम (प्रत्यय)          | 6126                     |
| द्रीन्द्र                   | ४।६          |                        | :२।३४;२।५०;३।३;४।३५;८।१० |
| द्रीन्द्रियादि              | 5188         | नारकायुप्              | ६।१५                     |
| द्वीप                       | ४।२८         | नारी                   | ३।२०                     |
| -कुमार                      | ४।१०         | निःशल्य                | . ७११८                   |
| -समुद्र                     | ३१७          | निःशी <b>ल</b> त्रतत्व | \$188                    |
| द्वेष                       | ७।८          | निच्चेप ( चतुर्भेद )   | ६।९                      |
| द्वथिकादिगुरा               | ५।३७         | नित्य                  | રાર; પ્રા૪; પ્રાર        |
| -                           |              | नित्यगति               | ४।१३                     |
| घ                           |              | निदान                  | ७।३७; ९।३३               |
| <b>ध</b> न                  | ७१२९         | निद्रा                 | وال                      |
| धर्म ५।१;५।८;५।१३;५।१७;६।१३ |              | निद्रानिद्रा           | ७।১                      |
| धर्मास्तिकायाभाव            | १०५          | निवन्ध                 | शिर्द                    |
| धर्मीपदेश<br>-              | धारप         | निरुपभीग               | 5188                     |
| ध <b>र्मस्वाख्या</b> तत्व   | ९।७          | निर्गुख                | ५१४१                     |

| निर्मन्थ                 | ९।४६                          | परिग्रहीतागमन          | ७।२८                |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| निर्जरा                  | शाक्ष; हारहे; हाहे; ११७; १०१२ | परिग्रह                | ४।२१;७।१७           |
| निर्जरार्थ<br>निर्जरार्थ | 916                           | -विरति                 | ७।१                 |
| निर्देश                  | १।७                           | परिखाम                 | ३।३;५।२२;५।४२       |
| निर्माण                  | 6188                          | परिदेवन                | <b>६</b> 122        |
| निवृ`ति                  | २।१७                          | परिभोग ( परिभाग )      | ७।२१                |
| निवर्तना (द्विभेद)       |                               | परिसोदन्य              | 915                 |
| निषद्या                  | ९।९;९।१५                      | परिहार                 | ्। <u>-</u><br>९।२२ |
| निषध                     | 3188                          | -विगुद्धि              | ९।१८                |
| निष्क्रिय                | पार                           | परीषद्                 | £15                 |
| निसर्ग                   | श३२                           | -जय                    | ات<br>13            |
| निसर्ग (त्रिमेद)         | ६।६                           | परांच                  | १1 <b>१</b> १       |
| निह्नव                   | ६।१०                          | परोपरोधाकरण            | ৩ ६                 |
| नीचैगौत्र                | દાર્પ                         | पर्यन्त                | 813                 |
| नीचैवु <sup>°</sup> त्ति | ६।२६                          | पर्ययवन्               | ५।३८                |
| नीचैस्                   | <b>८।१</b> २                  | पर्याप्ति              | ८।११                |
| नील                      | ३।११                          | पल्योपम                | ४।३३;४।३९           |
| <b>नृ</b> लोक            | ४।१३                          | पल्योपमस्थिति          | 3188                |
| <b>नृ</b> स्थिति         | ३।३८                          | पात्रविशेष             | ७।३९                |
| नैगम                     | शविव                          | पाप                    | ६।३;८।२६            |
| न्यास                    | श५                            | पारि <b>गा</b> मिक     | ે !₹;પ્રા३૭         |
| न्या <b>साप</b> हार      |                               | पारिपद                 | 818                 |
|                          |                               | पिपासा                 | ્રા '               |
|                          | प                             | पिपी <b>लि</b> का      | २ <b>।२</b> ३       |
| पङ्कप्रभा                | ३।१                           | पिशाच                  | ४।११                |
| पञ्जे न्द्रिय            | २।१५                          | पीत <b>लेश्या</b>      | ४।२२                |
| पद्म                     | \$1 <b>%</b>                  | पीता <b>न्</b> त       | <b>૪</b> ૧૨         |
| पद्मलेश्या               | ४।२२                          | पु वेद                 | <b>۵۱%</b>          |
| पर २।३                   | ७:२।३९:४।४;६।९;६।२९;६।३८      | पुण्डरीक               | ३।१४                |
| परघात                    | ८।११                          | पुण्य                  | ६।३;⊏।२५            |
| परतःपरतः                 | ४।३४                          | पुद्गल ५।१;५।५;५।१०    | ;५।१४:५-१९;५।२३;⊏।२ |
| परत्व                    | પારર                          | <b>पुद्गल</b> च्चेप    | ७।३१                |
| परनिन्दा                 | ६।२५                          | _                      | 313                 |
| परविवाहकरण               |                               | पुलाक                  | દાયુદ્દ             |
| परव्यपदेश                | ७।३६                          | पुरुकर                 | ३।१७;३।१८           |
| परस्थ                    | ६।११                          | ' पुष्कराद             | ३।३४                |
| परस्परोपग्रह             | <b>५।</b> २१                  | पूर्व                  | ४।६;६।५;९।४१        |
| परस्परोदीरितदुःख         | ३।४                           | पूर्वगा                | ३।२१                |
| परा                      | २१६;४।३९;८।१४                 | पूर्वप्रयोग            | १०।६                |
| परावर                    | ३।३८                          | पूर्वरतानुस्मरण (त्याग | ) ७।७               |

| <b>५२</b> ६ | तत्त्वार्थवृत्तो |
|-------------|------------------|
|             |                  |

| •-                    |                               | 1                           |                         |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| पूर्वविद्             | ९।३७                          | 1                           | <b>પા</b> રે ૧          |
| पूर्वपूर्वपरिचेपि     | न् ३।८                        |                             | 3918                    |
| पूर्वापरायत           | ३।११                          | प्राणव्यपरोपण               | ७।१३                    |
| पृच्छना               | ९।२५                          | प्रायश <del>्चित (नव)</del> | ९।२०                    |
| पृथक्तव ( वित         | नर्क) ९।३७                    | प्रेप्यप्रयोग               | ७।३१                    |
| पृथिवी                | २।१३                          | प्रोपघोपवास                 | ७।२१                    |
| पोत                   | २।३३                          |                             | <b>ब</b>                |
| प्रकीर्णक             | ४।४                           |                             |                         |
| -तारक                 | ४।१२                          | बकुश                        | 3813                    |
| प्रकृति               | <b>5</b> 13                   | •                           | प्रा३३; ५।३७; ७।२५; ८।२ |
| प्रचला                | া১                            | बन्धच्छेद                   | १०।६                    |
| प्रचलाप्रचला          | . ८।७                         | बन्धन                       | ८।११                    |
| प्रज्ञा               | ९।९;९।१३                      | बंघहेतु                     | ८।१०                    |
| प्रतिक्रमण            | र।२२                          | वंघहेत्वभाव                 | १०।२                    |
| प्रतिरूपकब्यवह        |                               | बहिर्                       | ४११५                    |
| प्रतिसेवना            | ९।४७                          | बहु                         | १। <b>१</b> ६           |
| प्रत्यच्              | १।१२                          | बहुपरिग्रह                  | ६।१५                    |
| प्रत्य <b>य</b>       | ८।२४                          | बहुविध                      | १।१६                    |
| प्रत्या <b>ख्</b> यान | 218                           | बहुश्रुतभक्ति               | ६।२४                    |
| प्रत्येकबुद्ध         | १०।९                          | ब्रह्म                      | 6189                    |
| प्र <b>त्येकश</b> रीर | 2188                          | ब्रह्मचर्य                  | ९।६                     |
| प्रथम,                | ३।१५                          | ब्रह्मोत्तर                 | ४।१९                    |
| प्रथमा                | ४।३६                          | ब्रह्मलोकालय                | ् ४।२४                  |
| प्रदीपवत्             | ५।१६                          | बह्रारम्भ                   | ६।१५                    |
| प्रदेश                | २।३८;५।८; ८।३                 | बादरसाम्पराय                | ९।१२                    |
| -विसर्प               | ५।१६                          | बालतपस्                     | ६।२०                    |
| -संहार                | <b>९</b> ।१६                  | बालुका <b>त्र</b> भा        | 318                     |
| प्रदीप                | ६।१०                          | बाह्य ( उपधि )              | ९।२६                    |
| प्रभाव                | ४।२०                          | बाह्यतपस्                   | 3188                    |
| प्रमत्तयोग            | ७।१३                          | बुद्धि                      | 3815                    |
| पमत्तमंयोंग           | २।४९                          | बोषिदुर्लभ                  | ९।७                     |
| प्रमत्तसंयत           | २।४८; <b>९।३४</b>             | बोधितबुद्ध                  | 3109                    |
| प्रमाग                | १।६: १।१०                     | ना(नरानुबद                  |                         |
| प्रमाणातिक्रम         | ' ७।२९                        | i                           | भ                       |
| प्रमाद                | ८११                           | भय                          | 315                     |
| प्रमोट                | ७।११                          | भरत                         | ३।२४:३।२७:३।३२,३।३७     |
| प्र <b>वचन</b> भक्ति  | ६।२४                          | भरतवर्ष                     | 915                     |
| प्रवचनवत्सलत्व        |                               | भव <b>न</b>                 | ४।३७                    |
| प्रवीचार              | ४।७                           | , भवनवासिन्                 | ४।१०                    |
| प्राक्                | राइ८: इाप्र: ३१३५; ४१२३; ६१२१ | भवप्रत्यय                   | श२१                     |
|                       |                               |                             | •                       |

| तत्त्वाथ <b>सूत्र</b> स्थशब्दानामकाराद्यनुक्रमः |
|-------------------------------------------------|
| at at attach attach and adding                  |

| भव्यत्व                    | २।७:१०।३                 | माध्यस्थ्य               | ७।११             |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| भाव                        | १।५;१।८;२।१              | मान                      | ८।९              |
| भावना                      | ७।३                      | मानुष                    | ६।१७;८।१०        |
| भावेन्द्रिय                | रा१८                     | मानुषोत्तर               | ३।३५             |
| भाषा                       | ९।५                      | माया                     | ६।१६;८।९         |
| भीरुत्वप्रत्याख्यान        | <b>ા</b> પ               | मारणान्तिकी              | ७ <b>।२</b> २    |
| भूत                        | ४।११                     | मार्गाच्यवन              | ९।८              |
| भूतानुकम्पा                | ६।१२                     | मार्गप्रभावना            | ६।२४             |
| भूमि                       | ३।१;३।२८                 | मार्दव                   | . ९।६            |
|                            | ४,५।२६;५।२७:५।२८;६।५;८।५ | माहेन्द्र                | 391४             |
| भैच्यशुद्धि                | ७१६                      | मित्रानुराग              | ७६।७             |
| भोग                        | २।४;८।१३                 | मिथ्यात्व                | ८।९              |
| भ्रमंर                     | शरक                      | मिध्योपदेश               | ७।२६             |
|                            | म                        | मिथ्यादर्शन              | २ ६; ८ १         |
| मिणविचित्रपार्श्व          | ३।१३                     | मिश्र                    | राश; राइर        |
| मति                        | १।९,१।१२,१।२६,१।३१;८।६   | मुक्त                    | रा <b>१</b> ०    |
| -पूर्व                     | श२०                      | ' मूच्छा                 | ७।१७             |
| मध्य                       | ३।९;३।१७                 | मूल                      | ३।१३             |
| मनःपर्यय                   | १।९;१।२३:१।२५;१।२८;८।६   | मेरुनाभि                 | ३।९              |
| मनःप्रवीचार                | 218                      | मेरप्रदिच्छा             | ४।१३             |
| मनस्                       | 4188                     | मैत्री                   | ७।११             |
| मनस् (कर्म)                | <b>E18</b>               | मैथुन                    | ७।१६             |
| मनुष्य                     | ३।३५;४।२७                | मोच्च                    | शाद; १०१२        |
| मनुष्यादि                  | रार३                     | -मार्ग                   | १।१              |
| मनोगुप्ति                  | ७।४                      | -हेतु                    | ५:२९             |
| मनोज्ञ                     | हा९४;९१ ३१               | मोहत्त्वय                | १०११             |
| मनोज्ञ इन्द्रियविपय        | ١٥/ ١٥/                  | मोहनीय                   | ८।४;९।१५         |
| मन्द (भाव)                 | ६।६                      | मं। खर्य                 | ७।३२             |
| मर <b>ण</b>                | ५।२०                     | म्लेच्छ                  | ३।३६             |
| मर <b>णाशं</b> सा          | ৬ ३७                     |                          | य                |
| मल                         | EIS                      | यद्                      | ४।११             |
| महत्                       | ७।२                      | यथाख्यात                 | °।१८             |
| महातमः प्रभा               | 118                      | यथानाम                   | ડારર             |
| महापद्म                    | ३।१४                     | यहच्छोपलन्धि             | शाइर             |
| महापुण्डरीक<br>महापुण्डरीक | ३।१४                     | यशःकीर्ति                | ८।११             |
| महाशुक                     | <b>८।१</b> ९             | याचना                    | ९।९;६।१५         |
| महाहिमवत्                  | ३।११                     | योग                      | ६।१;६।८;६।१२;⊏।१ |
| महोर <b>ग</b>              | ४।११                     | योगदुष्प्र <b>शि</b> धान | ७।३३             |
| मा <del>त्स</del> र्य      | ६।१०;७।३६                | योगसङ्कान्ति             | ८।४४             |
| नारत्रप                    | सार्याज्य                | 41404014                 | 3100             |

५२८ तत्त्वार्थवृत्तौ

| योगवकता                    | ६।२२         | लिङ <u>्</u> ग   | રાદ; <b>१</b> ા <b>દ</b> |
|----------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| योगविशेप                   | <b>दा</b> २४ | लेश्या<br>लेश्या | राह्;४ २;९।४७            |
| योजन                       | ३।१७;३।२४    | -विशुद्धि        | ४।२०                     |
| योजनशतसहस्रविष्कम्भ        | 315          | लोक              | ९।७                      |
| योजनसहस्रायाम              | ३।१५         | लोकपाल           | ४।४;४।५                  |
| योनि                       | ३।३२         | लोकाकाश          | ५।१२                     |
|                            |              | लोभ              | 519                      |
| र                          |              | लोभप्रत्याख्यान  | ७।५                      |
| रका                        | ३१२०         | लोकान्तिक        | ४।२४;४।४२                |
| रक्तोदा                    | ३१२०         |                  | व                        |
| रजतमय                      | ३।८२         |                  | 4                        |
| रति                        | 313          | वध               | ६।११: ७।२५: ९।९          |
| रत्नप्रभा                  | \$1\$        | वनस्पति          | २।१३                     |
| रम्यकवर्ष                  | 3   % 0      | वनस्पत्यन्त      | २।२२                     |
| रस                         | २।२०:⊏।११    | वर्ज्य           | ४।५                      |
| रसन                        | २।१९         | वर्ग             | २।२०; ८।११               |
| रसपरित्याग                 | 3188         | वर्णवत्          | ५।२३                     |
| रसवत्                      | પ્રારફ       | वर्तना           | ५।२२                     |
| रहोऽभ्या <del>ख</del> ्यान | ७।२६         | वर्ष             | ३।२५                     |
| रा <b>च्</b> स             | ४।११         | वर्षधर           | ३।२५                     |
| रागवर्जन                   | ७।८          | वर्षधर पर्वत     | ३।११                     |
| रुक्मि                     | ३।११         | वलयाकृति         | ऽ।६                      |
| रूद्धत्व                   | પ્રા३३       | ' विह्न          | ४।२५                     |
| रूपप्रवीचार                | , YIC        | वाक् रेट         | ५।१९                     |
| रूपानुपात                  | अ३१          | वाक् (कर्म)      | ६।१                      |
| रूपिन्                     | શ ૨૭;૫૫      | वाग्गुप्ति       | ४१७                      |
| रूप्यकृता                  | ३।२०         | वाचना            | <b>ह</b> ।२५             |
| रोग                        | 313          | वात              | ३।१                      |
| रोहिन्                     | ३।२०         | -कुमार           | .४। <b>१</b> ०           |
| रोहितास्या                 | ३।२०         | वायु             | \$1 <b>?</b> \$          |
| राँड                       | ११२८;ह1३५    | वास्तु           | ७।२९                     |
| ह                          |              | विकल्प           | ८।हः ९।४७                |
| (7                         |              | विकिया           | ₹1३                      |
| तत्त्रण                    | रा⊏          | विव्रकरण         | ६। <b>२</b> ७            |
| लच्मी                      | ३;१९         | विग्रहगति        | रारप; रार८               |
| ल ब्यि                     | २।५;२।१८     | विचिकित्सा       | ७१२३                     |
| लब्धिप्रत्यय               | रा४७         | विजय             | ४।१९                     |
| लवसोदादि                   | ३।७          | विजयादि          | ४।२६; ४।३२               |
| लान्तव                     | 3518         | वितर्क           | ९।४३                     |
| लाभ                        | २।४;८।१३     | विदेह            | ३।३१; ३।३७               |

|                          | तस्वार्थसूत्रस्यशब्द | ानामकारा <b>च</b> नुक्रमः | <b>४</b> २६                 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| विदेहवर्ष                | ३।१०                 | वैयावृत्त्यकरण            | ६।२४                        |
| विदेहान्त                | ३।२५                 | वैयावृत्त्य (दश)          | ९।२०                        |
| वि युत्कुमार             | ४।१०                 | वैराग्यार्थ               | ७।१२                        |
| विधान                    | १।७                  | व्यञ्जन                   | शास्त                       |
| विधिविशेष                | ७।३९                 | व्यञ्जनसंकान्ति           | 8/8/3                       |
| विनय ( चतुर्भेद )        | ९।२०                 | व्यन्तर                   | ४।४,४।११,४।३८               |
| वेनयसम्पन्नता            | ६।२४                 | व्यय                      | ५।३०                        |
| विपरीत                   | ६।२३; ९।३१           | व्यवहार                   | 4 18                        |
| विपर्यय                  | शा३१; ६।२६           | ब्युत्सर्ग                | ९।२२                        |
| विपाक                    | ८।२१                 | ब्युत्सर्ग (द्विभेद )     | ९।२०                        |
| -विचय                    | ९।३६                 | ब्युपरतक्रियानिवर्ति      | 3\$13                       |
| विपुलमति                 | श२३                  | व्रत                      | ७११;७।२४                    |
| विप्रमोज्                | <b>१</b> •1२         | वतसम्पन्न .               | ७।२१                        |
| विप्रयोग                 | <b>६</b> ।३०         | व्रतिन्                   | ७।१८                        |
| विमोचितावास              | ७।६                  | व्रत्यनुकम्पा             | ६।१२                        |
| विरत                     | ९।४५                 |                           | য                           |
| विरुद्धराज्यातिक्रम      | ७।२७                 |                           |                             |
| विविक्त शय्यासन          | ९।१६                 | शक्तितः तपस्              | ६।२४                        |
| विवेक                    | ९।२२                 | शक्तितः त्याग             | ६।२४                        |
| विशुद्ध                  | २।४९                 | शङ्का                     | ७।२३                        |
| विशुद्धि                 | शारकः शारप           | शतार                      | ४।१९                        |
| विपय                     | शारप                 | शब्द                      | शा३३;२।२०;५।२४              |
| -संरत्त्रग               | ९।३५                 | शब्दानुपात                | 9 ह। ल                      |
| विष्कम्भ                 | ३।३२                 | शब्दप्रवीचार              | %।८                         |
| विसंवादन                 | ६।२२                 | शया                       | 318                         |
| विहायोगाते               | ८।११                 | शरीर                      | २।३६;४।२१;५।१९;८। <b>११</b> |
| वोचार                    | <b>\$ </b> \$8       | शर्कराप्रभा               | ३।१                         |
| <b>वोतरा</b> ग           | ९।१०                 | शिखरिन्                   | ३।११                        |
| वोर्य                    | २।४;८।१३             | शीत                       | २।३२;९।९                    |
| -विशेष                   | ६।६                  | शोल                       | ७।२४                        |
| <b>वृ</b> त्त            | ३।९                  | शोलवतानतिचार              | ६।२४                        |
| <b>वृ</b> त्तिपरिसङ्खयान | ९।१९                 | शुक                       | 3)18                        |
| वृद्धि                   | ३।२७                 | शुक्त (ध्यान)             | ९।२८; ९।३७                  |
| बृप्येष्टरस ( त्याग )    | ७।७                  | शुक्रलेश्या               | ४।२२                        |
| वदना                     | ३।३;९।३२             | ग्रुभ                     | रा४९; ६।३; ६!२३; ८।११       |
| वेदनीय                   | ८।४;८।१८;२।१६        | शुभनामा                   | ३।७                         |
| वैक्रियिक                | २।३६,२।४६            |                           | ८।२५                        |
| वैजयन्त                  | ४।१९                 |                           | ७।६                         |
| वैद्वर्यमय               | ३।१२                 |                           | रा३५;रा५२;३।२२;४।८;४।२२;    |
| वैमानिक                  | ४।१६                 |                           | ४।२७;४।२८;८।२०;९।१६         |

| ५३० | तत्त्वार्थवृत्तो |  |
|-----|------------------|--|
|     | 1.0              |  |

| शैच्य                                      | ९।२४                                        | सचित्तापिधान            | ,-13.C                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| राप्प<br>शोक                               |                                             | सचित्तनिद्येप           | ७।३६                               |
| राक<br>शौच                                 | ६।११;८।९<br>६।१२:०।६                        | सचित्तसम्बन्ध           | ७।३६                               |
| शावक<br>श्रावक                             | ६।१२;९।६<br>९।४५                            | सचित्तसम्मिश्र          | ७।३५                               |
| श्री<br>श्री                               | 3186                                        |                         | ७ इ.५. ७ ८१ ५ - ८ १                |
|                                            | ***                                         | सत्<br>सत्कार           | १।८;५।२९;५।३०<br>९।९               |
| युव राज्यस                                 | ः,१।२६;१।३१;२।२१;६।१३;                      |                         |                                    |
| <b>শ্বী</b> স                              | ८।६;९।४३;९।४७                               | सत्कारपुरस्कार          | ९।१५<br>९।६                        |
| পাব                                        | २।१९                                        | सत्य                    |                                    |
|                                            | q                                           | सत्व                    | ३१६; ७।११                          |
| <b>यट्समय</b>                              | ३।२७                                        | सदसतारविशेष             | श३२                                |
| पड्विंशतिपञ्चयोजनश                         |                                             | सहश                     | ५।३५<br>इ.स.                       |
| 10/11/11/11/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/ |                                             | सद्गुणाच्छादन<br>सद्देच | ६ <u> </u> २५<br>६।१२२८८८          |
|                                            | स                                           | संघर्माविसंवाद          | ६।१२;८।८;८।२५                      |
| संक्लिष्टासुरोदीरितदुःख                    | ३।५                                         | समनस्क                  | ળા <b>૬</b><br>રા <b>१</b> १; રાર૪ |
| संयम .                                     | ९।६;९।४७                                    | समभिरूढ                 | (1) (; (1) 8<br>(1) 8              |
| संयमासंयम                                  | २१५,६।२०                                    | समारम्भ                 | ६।८                                |
| संयोग (द्विभेद)                            | ६।९                                         | समिति                   | ९।२; हाप                           |
| संरम्भ                                     | ६।८                                         | सम्प्रयोग               | 130                                |
| संवर                                       | १।४;९।१;९।७                                 | सम्मूर्च्छन             | २।३१; २।३५                         |
| संवृत                                      | २।३२                                        | सम्मूर्चिछन्            | २।५०                               |
| संवेग                                      | ६।२४                                        | सम्यक्तव                | रा५;६।२१;८।९;१०।४                  |
| संवेगार्थ                                  | ७।१२                                        | सम्यक्चारित्र           | १।१                                |
| संसार                                      | <b>९</b> 1७                                 | सम्यग्ज्ञान             | शा                                 |
| <del>शं</del> सारिन्                       | <b>२।१<sup>°</sup>०</b> ;२ <b>।१</b> २;२।२८ | सम्यग्दर्शन             | १1१;१1२                            |
| संस्थान                                    | ५।२४;८।११                                   | सम्यग्द्दष्टि           | ७।२३;९। ४५                         |
| संस्थानविचय                                | ९।३६                                        | सम्यग्योगनिग्रह         | ९।४                                |
| संहनन                                      | ८।११                                        | सरागसंयम                | ६।२०                               |
| सङ्ख्या                                    | १।८                                         | सरागसंयमादि             | ६।१२                               |
| सं <i>ङ्</i> ख्येय                         | 4140                                        | सरित्                   | 3/20                               |
| -काल                                       | ३।३१                                        | सर्वद्रव्यपर्याय        | श२९                                |
| संग्रह                                     | १।२३                                        | सर्वात्मप्रदेश          | ८।२४                               |
| सङ्ख                                       | ६।१३;९।२४                                   | सर्वार्थंसिद्धिः        | ४।१९;४।३२                          |
| सङ्घात                                     | ५।२६;५।२≒; ८। <b>१</b> १                    | सल्लेखना                | ७।२२                               |
| सञ्ज्वलन                                   | ८।९                                         | सवितर्क                 | ९।४१                               |
| सञ्ज्ञा                                    | शाधर                                        | सवीचार                  | ९।४१                               |
| सञ्जिन्                                    | <b>२</b> ।२४ <sup>°</sup>                   | ससामानिकपरिषत्क         | ३।१९                               |
| सकषाय                                      | ₹ ¥                                         | सहस्रार                 | अ१६                                |
| <b>सक्षा</b> यत्व                          | ८१२                                         | साकारमन्त्रभेद          | ७।२६                               |
| सचित्त                                     | २।३२                                        | सागरोपम                 | ३।६;४।२८;४।२९;४।४२                 |

|                       | तत्त्वार्थ <b>स्</b> त्रस्थशब्दा | नामकाराद्यनुक्रमः             | <b>પ</b> રૂ <b>१</b>                       |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| साधन                  | ११७                              | स्थित्युपग्रह                 | 41 <b>१</b> ७                              |
| साधु                  | ९।२४                             | स्थिर                         | 518 <b>१</b>                               |
| साधुसमाधि             | ६।२४                             | स्थौल्य                       | ५1२४                                       |
| साध्य                 | ९।४७;१०।९                        | स्नातक                        | ९।४६                                       |
| सानकुमार              | ४।१९;४।३०                        | स्पर्श                        | २।२०;⊏।१ <b>१</b>                          |
| सामायिक               | ४।४;७।२१;६।१८                    | स्पर्शन                       | <b>१</b> ।८;२।१९                           |
| साम्परायिक            | ६।४                              | स्पर्शपवीचा र                 | کالا                                       |
| सारस्वत               | ४।२५                             | स्पर्शवत्                     | ५।२३                                       |
| सिद्धत्व              | १०।४                             | स्नृति                        | १। <b>१</b> २                              |
| सिद्धि                | <b>પ્રા</b> ३२                   | स्मृतिसमन्वाहार               | ९।३०                                       |
| सिन्धु                | ३।२०                             | <b>र</b> ृत्यनुपस्थान         | ७।३३;७।३४                                  |
| स्निग्धत्व            | પ્રારફ                           | स्नृत्यन्तराधान               | ०६।७                                       |
| सीता                  | ३।२०                             | स्वतत्त्व                     | २। <b>१</b>                                |
| सीतोदा                | ३।२०                             | स्वभावमार्दव                  | ६।१८                                       |
| सुख                   | ४।२०;५।२०                        | स्वशरीरसंस्कार (त्याग         | ) ৩।৩                                      |
| सुखानुबन्ध            | ७ ३७                             | स्वाध्याय (पञ्च)              | ९।२०                                       |
| सुप <b>र्ण्</b> कुमार | ४।१०;४।२८                        | स्वामित्व                     | १।७                                        |
| सुभग                  | ८।११                             | स्वामिन्                      | श२५                                        |
| सुवर्ण                | 371७                             | स्वातिसर्ग                    | <b>८</b> ६।७                               |
| -कूला                 | ३।२०                             |                               | ह                                          |
| <b>मुस्व</b> र        | 5122                             |                               |                                            |
| सूच्म                 | २।३७;८।११;⊏।२४                   | हरिकान्ता<br><del>- रिक</del> | <b>३</b>  २०                               |
| -क्रियाप्रतिपा        |                                  | <b>ह</b> रित                  | ३।२०                                       |
| ्-साम्पराय            | हा१०;९।१८                        | <b>हरिवर्ष</b>                | ₹  <b>१</b> •                              |
| सूर्याचन्द्रमसौ       | ४।१२                             | हारिवर्षक "                   | ३।२९                                       |
| सेतर                  | १।१६;२।३२;⊏।११                   | हास्य                         | ैटा <b>९</b>                               |
| सौदम्य                | <b>પ</b> ાર૪                     | -प्रत्याख्यान                 | (4) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A |
| सं।धर्म               | ४।१९;४।२९                        | हिंसा<br>-विरति               | ७।९; ७।१३;६।३५<br>७।१                      |
| स्कन्ध                | <u>યારય</u>                      | -ावरात<br>हिमवत्              | 318 <b>8</b>                               |
| स्तनितकुमार           | ४।१०                             |                               | भार <b>र</b><br>७।२९                       |
| स्तेनप्रयोग           | ७१२७                             | हिरण्य                        | ४।२१                                       |
| स्तेय                 | ७।१५;९।३५                        | हीना                          | ७।२ <b>७</b>                               |
| -विरति                | ७।१                              | हीनाधिकमानोन्मान              | ३।१२                                       |
| स्यानगृद्धि           | وای                              | हेममय                         |                                            |
| स्त्री                | ९।९;९।१५                         | हैमवत                         | ३।१ <b>६</b>                               |
| -वेद                  | 2 5                              | हैमवतवर्ष<br>हैरण्यवतवर्ष     | च।१०<br>च।१०                               |
|                       | ाग (त्याग) ७।७                   |                               | २।१४<br>३।१४;३।१५;३।१८                     |
| <b>स्थापना</b>        | 8 ly                             | हद                            |                                            |
| स्थावर                | शश्३;राश्र                       | हास<br>- <del>-</del>         | ३।२७                                       |
| स्थिति                | १।७;३।६;४।२०;४।२८;८।३;८।१४       | ह्री                          | ३।१९                                       |

# तत्त्वार्थवृत्तौ समागतानासमुद्धतवाक्यानामकाराद्यनुक्रमः

| · 34                                                       | <b>त्र्रा</b> ल्पफलबहुविघाता- [ रत्नक० ३।३६ ]     २४६  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                            | श्चल्पस्वरतरं तत्र पूर्वम्                             |
| भ्रद्रथूलथूलथ्लं थूलं [वसु०सा०१६] १८०                      | [ कात० २।५।१२ ] ८, ८६, १३९                             |
| <b>त्र</b> कर्तरि च कारके संज्ञायाम् [ का० स्०४।५।४ ]      | श्रशीतितत्सहस्राणि [ ] ११३                             |
| द्भ,१९४,१९५,३० <b>६</b>                                    | श्रश्ववृपभयोर्मेशुनेच्छा [ ] २४०                       |
| श्रद्मन्नपि भवेत्पापी [ यश० उ० पृ० ३३५ ] २३९               | म्रष्टतृतीयेऽम्बुधयो [ ] १२०                           |
| <del>ग्र</del> िच्छिणिमीलणिमत्तं ग्रित्थ                   | ग्रमण्गि-सरिसव-पक्खी [ ] . १.२१                        |
| [तिलोयसा० गा० २०७ ] १२१                                    | श्चमद्वेद्यविषं घाति- [ स्त्रादिपु० २५।४१ ] २९७        |
| <b>ऋज्ञानभावादशुभाज्ञया</b> द्वा [       ]       २९४       | श्चमद्वेद्योदयाद् भुक्ति [ श्चादिपु० २५।४० ] २९७       |
| <b>श्रह</b> तीस <b>द्धलवा</b> [ जम्बू० प० १३।६ ] ३३, २०९   | श्रप्तद्वेद्योदयो घाति- [ श्रादिपु० २५।४२ ] २९७        |
| श्रद्वेन सयसहस्सा [ ] २०                                   | <b>ग्र</b> प्रिसिद्दं किरियाएां [ गो० क० ८७६           |
| श्चरणवः कार्यलिङ्गाः स्युः [ ] १९८                         | त्र्यसूर्यानाम तेलोका [ईशावा० ३ ]                      |
| स्त्रगुब्वयमहब्वयाइं [गो० कर्म० गा० ३३४] ३१                | आ                                                      |
| <b>श्र</b> रणोण्ण पविसंता [ पंचास्ति० गा० ७ ]     १८७      |                                                        |
| श्रत्तादि श्रत्तम <sup>ु</sup> क्तं [ नियमसा० गा० २६ ] १९८ | श्राविभ्य श्रगुमाणिय                                   |
| <b>श्र</b> त्रास्ति जीव न च किञ्चिदभुक्त-                  | [भ० त्र्यारा० गा० ५६२ ] ३०२                            |
| [ यशः पू० पृ० २७१ ] ९० .                                   | श्राकर्ण्याचारसूत्रं मुनिचरण-                          |
| श्रथ कथयामि मुनीनां [ ] १२०                                | [ स्रात्मानु ॰ श्लो० १३ ] १३                           |
| श्रथ वीचिमालिनः स्युः [ ] १२०                              | श्राकृष्टोऽहं हतो नैव [ ] २९४                          |
| श्रिश्विकरणे सप्तमी                                        | - स्त्राज्ञामार्गसमुद्भव- [ स्त्रात्मानु० रलो० ११ ] १३ |
| [का० सू० राष्ठा११ दै। गै० वृ० ] १७१                        | न्त्राज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत [श्रात्मानु०२लो० १२] १३ |
| <b>श्र</b> धिशीङ्स्थासां कर्म [पा० सू० १!४।४६ ] ७९         | श्रात्मज्ञानादैकदेशादा- [ ] १५७                        |
| श्चनन्तरस्य विधिः प्रतिषेघो वा                             | त्रात्मवित्तपरित्यागात् [ यश्व ७ उ० ५०४०५ ] २५५        |
| [ पा० महा० शश४७ ] ५,६२,१३६                                 | श्चानन्दो ज्ञानमैश्वयं [ यशः उ० पृ० २७३ ] ८३           |
| श्चनाद्यनिधने द्रव्ये [ ] २०७                              | श्चामे श्रुते वते तत्त्वे [यश उ० पुरु १२३] ५           |
| <b>श्रनेकनयसङ्कीर्ण</b> [ नीतिसार श्लो <b>०१</b> ६ ] ८७    |                                                        |
| श्चन्तःक्रियाधिकरणं [ रत्नक० ५।२ ]                         | त्र्यावलि त्र्रसंखसमया [ जम्बू०प०१३।५ ] ३३,२०९         |
| म्र्राव्धित्रयाष्ट्रभागा [ ] । १२०                         | इ                                                      |
| श्रम्बाम्बरीषप्रमुखा [ ] ११७                               | इगवीसेकारसयं                                           |
| श्रम्बुधिविंशतिरंशो [ ] १२१                                | [त्रिलोकसा०३४४,जम्ब्०प०१२।१०१] {६०                     |
| श्ररिष्टाविशर्तितानि [ ] ११३                               | इनज्यजादेरुभयम् [ ] २६२                                |
| श्रर्तिहुसुपृत्तिगापदभायास्तुभ्यो मः                       | उ                                                      |
| [का० उ० १।५३] २२२                                          |                                                        |
| <b>भ</b> र्थवशादिभक्तिपरिणामः                              | उच्चालिदम्मि पादे [ पवयणसा० चे० ३।१६ ] २३८             |
| [ ] ७४, २५४, २६०                                           | उच्छिष्टं नीचलोकाई- [ यश ०उ०पृ०४०४ ] २५६               |

| उत्तर्सर्गापवादयोरप- [ तिलोय० ७१३७ ] १६० उत्सर्गापवादयोरप- [ ] ३१६ उदस्य एकादशके [ ] १२० उपात्मकर्मकात् [ ] ७६ उम्मूललंघसाहा [ पञ्चसं० १११९२ ] ८५ ऋ्यर्णव्यञ्जनान्ताद व्यस् [ का॰सू०४।२१३५ ] २१३,२३१ ए एइंदियवियलिदिय- [ पंचसं० १११८६ ] २७३ एकापि समर्थेयं जिनमक्ति- [ यश० उ० प०२८९ ] २०८ एकेन स्त्रियकान दश् [ प्रमेयकमलमार्तण्ड प०३०७ ] २९७ एक्कं पखावोसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] १५६ स्रोमिणस्त्रवाद [ व्यस्पान २।७६ ] १८६ स्रोमिणस्त्रवात् वियस्पान २।७६ ] १८६ स्रोमिणस्त्रवात् वियस्पान २।७६ ] १८६ स्रोमिणस्त्रवात् विवस्पान विवस्य विवस्पान विवस्य विवस्पान विवस्पान विवस्पान विवस्य विवस्पान विवस  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उपात्सकर्मकात् [ ] ७६   किमिराय चक्कतणु [गोर जी॰ गा॰ २८६ ] २६७ मृत्वसंघसाद्वा [ पञ्चसं॰ १।१९२ ] ८५ मृत्वसंघसाद्वा [ पञ्चसं॰ १।१९२ ] ५८,९७,२६२ मृत्वसंघयज्ञनान्ताद् घ्यण् [ का॰स्०४।२१३५ ] ५८,९७,२६२ मृत्वसंघयज्ञनान्ताद् घ्यण् [ का॰स्०४।२१३५ ] ५८६ मृत्वे बल्लो पवाल- [ गोर जी॰गा०१८७] २०१ च्यापक्षमेकमनन्तं [ स. श्रुतमः श्लोः २९] २२२ च्वितिगतमिव बद्धीत्रं [ रत्नक०४।२६ ] २५७ च्वेत्रं वास्तु घनं धान्यं [ ] २४२ प्रकाप समर्थेयं जिनभक्ति- [ यश्चरू प्रविद्यान व्याप्तार्थेष्ठ पु०३०७ ] २१८ प्रकेन श्राधका न दश [ प्रमेयकमलमार्तण्ड पु०३०७ ] २९७ प्रकेन श्राधका न दश [ प्रमेयकमलमार्तण्ड पु०३०७ ] २९७ प्रकेन प्राचित्रं [ ] २७३ प्रविप्तार्थेष्ठ [ ] २७३ प्रविप्तार्थेष्ठ [ ] १८६ श्रोमाटगाटिणिचिद्रो [ पवयणमा०२।७६ ] १८६ श्रोमण्यालयवन्तर्पण्य [ ] २०३ गृहसिरसंघिण्डं [ गो० जी० गा० १८६ ] २०१ श्रोभूमशालियवन्तर्पण्य [ ] २५१ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४० ] २५६ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६ श्रमान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उपात्सकर्मकात् [ ] ७६   किमिराय चक्कतणु [गोर जी॰ गा॰ २८६ ] २६७ मृत्वसंघसाद्वा [ पञ्चसं॰ १।१९२ ] ८५ मृत्वसंघसाद्वा [ पञ्चसं॰ १।१९२ ] ५८,९७,२६२ मृत्वसंघयज्ञनान्ताद् घ्यण् [ का॰स्०४।२१३५ ] ५८,९७,२६२ मृत्वसंघयज्ञनान्ताद् घ्यण् [ का॰स्०४।२१३५ ] ५८६ मृत्वे बल्लो पवाल- [ गोर जी॰गा०१८७] २०१ च्यापक्षमेकमनन्तं [ स. श्रुतमः श्लोः २९] २२२ च्वितिगतमिव बद्धीत्रं [ रत्नक०४।२६ ] २५७ च्वेत्रं वास्तु घनं धान्यं [ ] २४२ प्रकाप समर्थेयं जिनभक्ति- [ यश्चरू प्रविद्यान व्याप्तार्थेष्ठ पु०३०७ ] २१८ प्रकेन श्राधका न दश [ प्रमेयकमलमार्तण्ड पु०३०७ ] २९७ प्रकेन श्राधका न दश [ प्रमेयकमलमार्तण्ड पु०३०७ ] २९७ प्रकेन प्राचित्रं [ ] २७३ प्रविप्तार्थेष्ठ [ ] २७३ प्रविप्तार्थेष्ठ [ ] १८६ श्रोमाटगाटिणिचिद्रो [ पवयणमा०२।७६ ] १८६ श्रोमण्यालयवन्तर्पण्य [ ] २०३ गृहसिरसंघिण्डं [ गो० जी० गा० १८६ ] २०१ श्रोभूमशालियवन्तर्पण्य [ ] २५१ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४० ] २५६ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६ श्रमान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश्चर उ०प्व०४०४ ] २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अम् लखंषसाहा [ पञ्चसं० १११९२ ] ८५  अम् अस्  अस्  अस्  अस्  अस्वर्णव्यञ्जनान्ताद् ध्यण् [ का॰स्०४।२।३५ ]  ए एइंदियवियलिदिय- [ पंचसं० १।१८६ ] २७३ एकापि समर्थेयं जिनभक्ति- [ यश० उ० प०२८९ ] २२८ एकेन श्रिष्ठमा न दश्  [ प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ३०७ ] २९७ एक्कं पण्णवीसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] १५६ अमेणिविण-श्रवसिपिणि- [ बारस श्रमण २२० ] १८६ श्रोमण्विण-श्रवसिपिणि- [ बारस श्रमण २२० ] १८६ श्रोमण्विण-श्रवसिपिणि- [ वारस श्रमण २२० ] १८६ केंद्रे मूले चल्लो पवाल- [ गो. जी॰गा०१८७ ] २०१ चितातामिव बच्चीत्रं [ रत्नक० ४।०६ ] २५० चेत्रं वास्तु धर्न धान्यं [ ] २४२ चित्रकसायाण पुणो तिण्णि ] १०९  ग्राणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यम्   वृहत्व० १०० ४५ ] २०३ गृहसिससंधियव्यं [ गो० जी० गा० १८६ ] २०१ गोधूमशालियवमर्पन- [ ] २५१ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश० उ० पृ० ४०४ ] २५६ स्वाणक्ता पुणा विष्यम् विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रुवर्णव्यञ्जनान्ताद् ध्यण् [काल्स्०४।२१३५   ११६६   १६६,२३१   ११६६   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२३१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२४१   १६६,२  |
| मृत्यर्शव्यञ्जनात्ताद् ध्यस् [का॰स्०४।२।३५   २१३,२३१ स्ट मेल्ला प्रवास प्रवास प्रवास विद्या कि । ११८६   २५० स्ट स्विताति स्व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्राधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ २२ व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ २० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ २० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ २० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० १० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० व्याधिकमेकमन्तं सि श्रुतम श्लो १९ १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ए इंदियवियिलिदिय- [पंचसं० १।१८६] २७३ एक्सिप समर्थेयं जिनभक्ति- [यश० उ० पू०२८९] २२८ एकेन ऋषिका न दश [प्रमेयकमलमार्तण्ड पू० २०७] २९७ एक्सं पर्णावीसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] १५६ स्त्रोमण्डिणिचिदो [पवयणमा० २।७६] १८६ स्त्रोमण्डिणि-स्रावसिपणि- [बारस ऋणु० २९] ८९ कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| एइंदियवियालिदिय- [पंचसं० १।१८६ ] २७३ एकापि समर्थेयं जिनभक्ति- [यश० उ० पृ०२८९ ] २२८ एकेन स्रिधिका न दश [प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ३०७ ] २९७ एक्कं पर्णवीसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] १८६ स्रोमाटिताटिणिचिदो [पवयणमा० २।७६ ] १८६ स्रोमणिण-स्रवसिपिण- [बारस स्राणु० २९ ]८९ कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्कापि समर्थेयं जिनभक्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ यश उ उ पृ ० २८ ९   २२८ एकेन श्रिधका न दश यर वं मोहनं स्ताव्थ्यं [ ] २६६ व्याप्त प्रियं प्राप्त सावार्थं [ ] १९ व्याप्त सावार्थं [ ] १९ प्राप्त प्राप्त सावार्थं [ ] १९ प्राप्त प्राप्त विद्यात् [ ] १८६ श्रोमप्ति विद्यो [ प्रवयणमा ० २।७६ ] १८६ श्रोमप्ति प्रव्याप्त विद्यो [ प्रवयणमा ० २।७६ ] १८६ श्रोमप्ति प्रव्याप्त विद्या [ व्याप्त श्रिपण श्रुवस प्रिपण विद्यो [ व्याप्त श्रुपण २९ ]८९ योधूमशालियवमर्पय [ ] २५६ श्रामान्तरात्समानीतं [ यश उ उ पृ ० ४०४ ] २५६ व्याप्त विद्या   |
| यश ॰ उ० पृ ० २८ १ १ १८ एकेन स्रिधिका न दश   प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ३०७   १९७ एके प्रणावीसंपि [ ] १७३ एवमादित्वात् [ ] १५५ ओ ग्राण्यमाटिशान्दिदो [ पवयशामा ० २।७६ ] १८६ स्रोमाटिगाटिशान्दिदो [ पवयशामा ० २।७६ ] १८६ स्रोमिण्या-स्रावसप्पिशा- [ बारस स्राणु ० २९ ] ८९ स्रामान्तरात्समानीतं [ यश ० उ० पृ० ४०४ ] २५६ सम्बद्धा सहाकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ३०७] २९७ एक्कं पर्णवीसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] ९५ ओ आ  श्रोगाटगाटिशिचिदो [पवयश्यमा० २।७६] १८६ श्रोमिपिशि-श्रवसिपिशि- [बारस श्राणु० २९] ८९ कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| एक्कं पर्णावीसंपि [ ] २७३ एवमादित्वात् [ ] १५ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लेक्षां पुरुष्ठ स्वार्थिमदे हि वाक्यम   वृहत्त्वः श्लो॰ ४५   २०३ गृहसिरसंघिपव्यं [गो॰ जी॰ गा॰ १८६ ] २७१ गोधूमशालियवमर्पप- [ । २५१ ग्रामान्तरात्समानीतं [ यशः उ०प्०४०४ ] २५६ क्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| एवमादित्वात् [ ] ९५ ओ  ओ  ग्रेगाहगाहिक्यात् [ प्रवयक्षमा०२।७६ ] १८६ श्रोमादिक्यात् [ प्रवयक्षमा०२।७६ ] १८६ श्रोमिष्पिक्य-ग्रवसिष्पिक्य- [ बारस श्राणु०२९ ] ८९  क  कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अो  श्रोमाटगाटिक्यिदो [पवयस्ता० २।७६] १८६ श्रोमिपिसि-श्रवसिपिसि- [बारस श्रमु० २९] ८९ के क्ला सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रोगाटगाटिशाचिदो [पवयशामा० २।७६ ] १८६<br>श्रोमिपिशि-श्रवसिपिशि- [बारस श्राणु० २९ ]८९<br>क<br>कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रोसिष्पणि-श्रवसिष्पणि- [बारस श्राणु० २९ ] ८९ गोधूमशालियवर्मर्पन- [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क प्रामान्तरात्समानीतं [यश० उ० पृ० ४०४ ] २५६<br>कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क<br>कच्छा सुकच्छा महाकच्छा<br>प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कच्छा सुकच्छा महाकच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कण्डरादिकजन्तूनां [ ] ११३ घनोदधिमरुत्तस्य [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कत्यिव बिलयो जीवो ] ९१ च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |
| व्यक्तिकार्यात्रीयम् सन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estato VIGIRA GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कर्तृकर्मणोः कृति नित्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [का०सू० २।४।४१] १८८ छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्लहपिया क्याचिय छम्सुण्या-वेण्या-ग्रह य [ ] १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ितिलीयसा॰ गा॰ ८३५ ] १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| किमिपिसिभासीशस्याप्रमदाञ्च ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ कात० ४।४।४७ ] ९२   जीवकृतं परिणामं [ पुरुषार्थसि० श्लो० १२ ] १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| काऊ काऊ य तह [ गो॰ जी॰ गा॰ ५२८ ] २९   जोगा पयडिपदेशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कापोती तु द्वयोर्लेश्या ] ११६ [गो॰ क॰ गा॰ २५७] २६२,२७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो जोयणमेगद्रिकण छप्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [बृहत्स्व० श्लो० ७४] २११ [त्रिलोकसा० गा० ३७] १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ज्ञानं पङ्गी क्रिया चान्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [ यश ॰ उ॰ पृ॰ २७१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>થ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| ज्ञानं पूजां कुलं जातिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | थीगुद्येगुट्ठविदो [गो०क०गा०३३] २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६५                                                 |
| [रत्नक० श्लो० २५] २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,२८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| झ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिधसर्पिःपयोभद्त्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [यश० उ० पृ० ४०४ ] २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५६                                                 |
| भीरोलकाभ्रकं चैव [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दब्वपरियद्दरूवो जो सो [द्रब्यसं० गा० २१] १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९५                                                 |
| ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दंडजुगे ऋोरालं [ पञ्चसं० १।१९९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३२                                                 |
| गालया बाहू य तहा [ कम्मप० ७४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०                                                 |
| गावणवदो एक्कठाण [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दाणे लब्भइ भीउ [परमात्मप्र० २।७२] २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| ण हि तस्स तिण्णिमित्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दिहिलिहिश्लिषिश्वसि- [का० सू० ४।२।५८] २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ०७                                                 |
| [ पवयणसा० च्रे० ३।१७ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९६.                                                |
| णिच्चिदरघातुसत्त -य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१                                                 |
| [बारस ऋगु ागा० ३५]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०                                                 |
| णिदस्य णिद्वेण दुराहियेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७                                                 |
| [गो० जी० गा० ६१४ (१) ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्रव्यिक्रयाजातिगुरणप्रभेदै - [ ] ७,१ व्हर्व्यिक्यानं हि गुर्णाः [ ] २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| श्चिरयादिजहण्णादिसु जावादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द्रव्यविधानं हि गुणाः [ ] २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ०७                                                 |
| [बारस ऋग्रु॰ २८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०                                                 |
| त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६                                                 |
| ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१                                                 |
| तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> ⊌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याता<br>[ नीतिसार श्लो० १९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊏</b> ७<br>११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्विवचनमनौ [का० सू० ३।२।२ ] १७<br><b>ध</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याता<br>[ नीतिसार श्लो० १९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्विचचनमनौ [का० सू० ३।२।२ ] १०<br><b>ध</b> धम्मो वःश्रुसहावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७१                                                 |
| तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याता<br>[ नीतिसार श्लो० १९ ]<br>तत्पोडशसहस्राणि [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११३<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | द्विवचनमनौ [का० सू० ३।२।२ ] १७<br><b>ध</b><br>धम्मो वत्थुसहावो<br>[कत्ति० श्रुसु० गा० ४७६ ] ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता<br>[ नीतिसार श्लो० १९ ]<br>तत्योड शसदस्राणि [ ]<br>ततुर्गन्धवहो नाना [ ] े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्विवचनमनौ [का० सू० ३।२।२ ] १७<br><b>ध</b> धम्मो वःश्वसहावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१                                                 |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्पोडशसदस्राणि [ ] तनुर्गन्धवहो नाना [ ] `' तनुवातमुपर्यस्य [ ] तस्योपरिवने भागे   ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११३<br>११२<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हिवचनमनौ [का० स्० ३।२।२ ]  ध  धम्मो वःशुसहावो  [कत्ति० श्रासु०ंगा० ४७६ ]  धर्मादनिच् (र) केवलात्  [पा० स्० ५।४।१२४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७१                                                 |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्पोडशसदस्राणि [ ] तनुर्गन्धवहो नाना [ ] `' तनुवातमुपर्यस्य [ ] तस्योपरितने भागे   ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११३<br>११२<br>११२<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हिबचनमनौ [का० स्० ३।२।२ ] १७<br><b>ध</b> धम्मो वःश्वसहावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७१                                                 |
| तस्वार्थस्त्रव्याख्याता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११३<br>११२<br>११२<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भ्रियचनमनौ [का० स्० ३।२।२ ] १५<br>भ्रियमो वरधुसहावो<br>[कत्ति० श्रसु०ंगा० ४७६ ] ३०<br>धर्मादनिच् (र) केवलात्<br>[पा० स्० ५।४।१२४ ] २०<br>धर्मेपु स्वामिसेवायां [यश० उ० पृ० ४०५ ] २०<br>ध्रुवमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२ ] २०                                                                                                                                                                 | ७१<br>०९<br>इस्                                    |
| तस्वार्थस्त्रव्याख्याता [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योड शसदस्राणि [ ] तनुर्गन्धवहो नाना [ ] ं तनुयातमुपर्यस्य [ ] तस्योपरितने भागे   ] तिण्णि सया छत्तीसा [ ] तिण्णि सदस्सा सत्त य [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११२<br>११२<br>११२<br>११२<br>११२<br>३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हिबचनमनौ [का० स्० ३।२।२ ] १७<br><b>ध</b> धम्मो वःश्वसहावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७१<br>०९<br>इस्                                    |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योड शसइस्राणि [ ] तनुर्गन्धवहो नाना [ ] '' तनुवातनुर्यर्थस्य [ ] तस्योपरितने भागे   ] तिण्णि सया छत्तीसा [ ] तिण्णि सइस्सा सत्त य [ ] तिएई दुण्हं [गो० जी० गा० ५३३ ]                                                                                                                                                                                                                              | ११२<br>११२<br>११२<br>११२<br>३१२<br>३१२<br>३१२<br>३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भ्रियचनमनौ [का० स्० ३।२।२ ] १५ भ्रियमो बख्यसहावो [कत्ति० श्राणु० गा० ४७६ ] ३। भर्मादनिच् (र) केवलात् [पा० स्० ५।४।२४] २। भ्रियमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२ ] २। मुवमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२ ] २। न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २।                                                                                                                                                            | ७१<br>०९<br>इस्                                    |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योड शसहस्राणि [ ] तनुर्गन्धवही नाना [ ] `' तनुवातनुर्पर्यस्य [ ] तस्योपरितने भागे   ] तिण्णि सया छत्तीसा [ ] तिण्णि सहस्सा सत्त य [ ] तिण्हं दोण्हं दुण्हं [गो० जी० गा० ५३३ ] तिह्यं सत्तविहत्तं [ पंचसं० १।१८६ ]                                                                                                                                                                                  | ११२<br>११२<br>११२<br>३६<br>३१<br>३१<br>२७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ध्यः  धम्मो वःश्वसहावो  [ कत्तिः श्रग्णः गाः ४७६ ]  धर्मादनिच् (र) केवलात्  [ पाः स्ः ५।४।१२४ ]  धर्मेषु स्वामिसेवायां [ यशः उः पृः ४०५ ] २५  ध्रुवमपायेऽपादानम् । पाः सः १।४।२ ]  न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ]                                                                                                                                                                                   | ७१ ० व ६ ६ १                                       |
| तस्वार्थस्त्रव्याख्याता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११२<br>११२<br>११२<br>११२<br>३१२<br>३१२<br>२१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भ्रियमाने [का० स्० ३।२।२] १५ भ्रियमो वरधुसहावो [कत्ति० श्रमु०ंगा० ४७६] ३० धर्मादनिच् (र) केवलात् [पा० स्० ५।४।१२४] २० धर्मेपु स्वामिसेवायां [यश० उ० पृ० ४०५] २० ध्रवमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२] २० न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २० न दुःखं न सुखं यद्वत् [ ] २०                                                                                                                                | ७१<br>० व व<br>५ ६ २<br>२                          |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योडशसहस्राणि [ ] तन्योडशसहस्राणि [ ] तनुर्यान्धवहो नाना [ ] तनुवातनुर्यास्य [ ] तिण्णि सया छत्तीसा [ ] तिण्णि सइस्सा सत्त य [ ] तिण्णि सहस्सा सत्त य [ ] तिर्या सत्तिवहृत्तं [ पंचसं० १।१८६ ] तुर्यभूमथमपटले [ ] तुर्ये पञ्चदशांशा [ ] तुर्व्यश्चणका माषा [ ] तेऊ तेऊ य तहा [ गो० जी० गा० ५३४ ]                                                                                                   | १११२<br>१११३<br>३११३<br>३११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भ्रियचनमनौ [का॰ स्० ३।२।२ ] १५ भ्रियमो वरधुसहावो [कत्ति॰ ऋगुपु॰ गा॰ ४७६ ] ३२ भर्मादनिच् (र) केवलात् [पा॰ स्० ५।४।२२ ] २५ भ्रुवनपायेऽपादानम् । पा॰ स्० १।४।२ ] २३ न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २३ न सुखं न सुखं यद्वत् [ ] २३ न भर्मत्वतां क्रमाद्वीय- [ ॥ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                     | 98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98 |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ]  तत्योड शसहस्राणि [ ]  तनुर्गन्धवही नाना [ ] ''  तनुवातनुर्पयस्य [ ]  तिण्णि सया छत्तीसा [ ]  तिण्णि सहस्सा सत्त य [ ]  तिण्णि सहस्सा सत्त य [ ]  तिष्णे तंप्रविहत्तं [ पंचसं० १।१८६ ]  तुर्यभूमथमपटले [ ]  तुर्यभूमथमपटले [ ]  तुर्वभूमथमपटले [ ]  तुर्वभ्रचणका माषा [ ]  तेऊ तेऊ य तहा [ गो० जी० गा० ५३४ ]  ते पुसु वंद उ तिद्धगण [ परमात्मप्र० १।५ ]                                              | १११२<br>१११३<br>३११३<br>३११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भ्रियमाने [का० स्०३।२।२]  धम्मो वरधुसहावो  [कत्ति० श्र्रणु० गा० ४७६] धर्मादनिच् (र) केवलात  [पा० स्०५।४।१२४] धर्मेपु स्वामिसेवायां [यश० उ० पृ०४०५] २५ ध्रुवमपायेऽपादानम् । पा० स्०१।४।२]  न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २३ न सुखं न सुखं यद्वत् [ ] २३ नभस्वतां क्रमाद्वीय-[ ] १                                                                                                                   | 98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98 |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योडशसहस्राणि [ ] तन्योडशसहस्राणि [ ] तनुर्यान्धवहो नाना [ ] तनुवातनुर्यास्य [ ] तिण्णि सया छत्तीसा [ ] तिण्णि सइस्सा सत्त य [ ] तिण्णि सहस्सा सत्त य [ ] तिर्या सत्तिवहृत्तं [ पंचसं० १।१८६ ] तुर्यभूमथमपटले [ ] तुर्ये पञ्चदशांशा [ ] तुर्व्यश्चणका माषा [ ] तेऊ तेऊ य तहा [ गो० जी० गा० ५३४ ]                                                                                                   | १११२<br>१११३<br>३११३<br>३११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३<br>१११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भ्रियमानो [का० स्० ३।२।२] १५ भ्रिमो वरथुसहावो [कत्ति० ऋगुरु० गा० ४७६] वर्गादिनेच् (र) केवलात् [पा० स्० ५।४।२४] प्रमंपु स्वामिसेवायां [यश० उ० पृ० ५०५ ] २५ ध्रुवमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२] २३ म्हुवमपायेऽपादानम् । पा० स्० १।४।२ ] २३ न् दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २३ न दुःखं न सुखं यद्वत् [ ] २३ न स्वतं क्रमाद्धीय- [ १ न भुक्तिः चीग्रमोहस्य [ऋगदिपु० २५।३९ ] २५ नवदुत्तरसत्तस्या दससीदि- | 98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98 |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योडशसहस्राणि [ ] तनुर्गन्थवहो नाना [ ] '' तनुवातनुर्पयस्य [ ] तिष्णि स्या छतीसा [ ] तिष्णि स्या छतीसा [ ] तिष्णि सहस्सा सत्त य [ ] तिष्णं तुण्हं तुण्हं [गो० जी० गा० ५३३ ] तिह्यं सत्तिवहत्तं [ पंचसं० १।१८६ ] तुर्थे भूप्रथमपटले [ ] तुर्ये पञ्चदशांशा [ ] तुज्येश्चणका माषा [ ] तेऊ तेऊ य तहा [गो० जी० गा० ५३४ ] ते पुणु वंद र सिद्धगण [ परमात्मप्र० १।५ ] तेरसकोटी देसे [ ] तेरह कोडी देसे [ ] | १११२ ६ २१३ ० ११ <mark>३ २ २ ११३ २ २ ११३ २ २ ११३ २ २ ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११३ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० ११४ ० १</mark> | भ्रं भ्रं भ्रं भ्रं भ्रं भ्रं भ्रं भ्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७१<br>० ३ ६ १<br>० ० २ १ ९                         |
| तत्त्वार्थस्त्रव्याख्याता  [ नीतिसार श्लो० १९ ] तत्योडशसहस्राणि [ ] तनुर्गन्थवहो नाना [ ] '' तनुवातनुर्पयस्य [ ] तिष्णि स्या छतीसा [ ] तिष्णि स्या छतीसा [ ] तिष्णि सहस्सा सत्त य [ ] तिष्णं दोण्हं दुण्हं [गो० जी० गा० ५३३ ] तिह्यं सत्तिवहृतं [ पंचसं० १।१८६ ] तुर्थे भूमथमपटले [ ] तुर्ये पञ्चदशांशा [ ] तुज्येश्चणका माषा [ ] तेऊ तेऊ य तहा [गो० जी० गा० ५३४ ] ते पुणु वंद : सिद्धगण [ परमात्मप्र० १।५ ] तेरसकोटी देसे [ ]                       | ? ? ? ? # ? # ! ? ? ? ! # ! ? ? ? # ! # !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ्रिं भ्रिमो वरधुसहावो  [कतिः श्रमणुः गाः ४७६] भ्रमादिनिच् (र) केवलात  [पाः स्रः ५।४।१२४] भ्रमंपु स्वामिसेवायां [यशः उः पृः ४०५] २५ भ्रवमपायेऽपादानम् । पाः स्रः १।४।२] न न दुःखं न सुखं तद्वत् [ ] २३ न सुखं न सुखं यद्वत् [ ] २३ न भुक्तः चीणमोहस्य [श्रादिपुः २५।३९] २५ नवदुत्तरसत्तसया दससीदि-  [जम्बू० पः १२।९२] १९ नवमे दश्भागानां [ ]                                                   | ७१<br>०९<br>३३<br>५६<br>१२<br>१९<br>१९             |

| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 11 1 | 111111111111111111111111111111111111111                  | ~~ '                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| नान्यथावादिनो जिनाः [ ] ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09      | बन्धेऽधिकौ गुणौ यस्माद-                                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38      | [त० श्लो० ५।३७]                                          | २०६                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८१      | बन्धं प्रत्येकत्वं लच्चगाती [                            | ረሂ                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | बादरसुहमेगिंदिय- [गो० जी० गा० ७२]                        | 268                       |
| ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l       | बाह्यग्रन्थविद्दीनाः [                                   | २४२                       |
| पत्ते हेतुदृष्टान्तसाधितं [     ]       ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२      | बिलानां वेदनोध्यौव [                                     | ११६                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०      | बीसग्गपु सयवेथा [                                        | ३२५                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४      | भ                                                        |                           |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०      | भक्तसिक्थे संद्वेषे [                                    | ३१५                       |
| पञ्चमभूप्रथमेऽस्मिन्ने- [ ] १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१      |                                                          | <b>8:</b> .               |
| पञ्चाचाररतो नित्यं [ नीतिसार श्लो० १५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05      | भावे [पा० स्०३।३।१८] ८६                                  |                           |
| पटले द्वितीयकेऽन्धि- [ ] १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०      | मुक्तोज्भिता मुहुमींहान् [ इष्टोप० श्लो० ३०              |                           |
| पद्मा सुपद्मा महापद्मा [ हरि० ५।२४९ ] १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28      | भ्तपूर्वकस्तद्रदुपचारः                                   | 1 -                       |
| पयडिद्विदित्र्रागुभाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | [ न्यायसं ० न्या ० ८ पृ० ९ ]                             | २०८                       |
| [मूलाचा० गा० १२२१] ९०,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६१      | मूमिनि <b>न्</b> दाप्रशंसामु                             | (                         |
| पयलापयलुदयेगा [गी० क० गा० २४] २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५      | िका० सू० २।६।१० दी० वृ० १                                | 1868                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५      | भोज्यं भोजनशक्तिश्च                                      | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82      | [ यश० उ० पृ० ४०५ ]                                       | २५५                       |
| 1 ded de la constant la consta | 58      | _                                                        |                           |
| पंच वि इंदियपासा [बोधपा०५३] २१९,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | H .                                                      |                           |
| 38 30114 44 [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५      | मरापजनपरिहारा [ गो० जी० गा० ७२८ ]                        | ११                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50      | मतिरागिमका श्रेया [                                      | ६१                        |
| 3 11.1.3 11.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३      | मरदु व जियदु व [ पवयग्रसा०३।१७]                          | २३९                       |
| पु वद्भाषितपु स्कादन्रूङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .       | मर्यादायामभिविधी [ ]                                     | १५७                       |
| [का० सू० रापा१८८] ७२,१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | मारिवि चूरिवि जीवडा                                      | 0 (1 7                    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00      | [परमात्मप्रः गाः १२५]                                    | १५३                       |
| 1 1 41 43 W. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०      | मारिवि जीवहँ लक्खडा                                      | 902                       |
| प्रकृतिः परिणामः स्यात् [ ] ९०,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६२      | [परमात्मप्र० गा० १२६]                                    | १९३<br>1                  |
| प्रत्यत्तं चानुमानञ्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | मिच्छे खलु स्रोदइयो [गो० जो० गा० ११                      |                           |
| 1 12/2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49      | मिथ्यात्ववेदहास्यादि- [                                  | <b>२४२</b>                |
| PROTECUTION OF THE PROPERTY OF | ४५      | मिध्यात्वं दर्शनात् प्राप्ते [ ]                         | 38                        |
| प्रत्यासतेः प्रधानं बलीयः [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥       | मिश्रे जीसकषाये च [ ]<br>मिस्से सारास्त्र [ ]            | २३                        |
| Add Add to the Control of the Contro | 83      |                                                          | १६                        |
| प्रहासे मन्योपपदे मन्यते- [पा०स्० १।४।१०६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | मूर्च्छा मोहसमुर्च्छाययोः                                | 5148                      |
| प्राय इत्युच्यते लोक- [ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ०१      | [पा॰ धातुपा॰ भ्वा॰ २१९]                                  | <b>२४१</b>                |
| ,<br>at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | मृङ् प्राग्तत्यागे  पा० धातुपा० तु० १४९६                 | ] ९३<br>९३                |
| ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ृत्तिका वालिका चैव [                                     | २४०                       |
| addination in E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00      | मैथुनाचरणे मूद [ ज्ञानार्ण० १३।२ ]<br>मोचो मसाराल्यश्च [ | <b>५</b> ०७<br><b>९</b> ३ |
| बत्तासं श्रयपदालं सही [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88      | मोचो मसारगल्पश्च [                                       | 34                        |

| य                                               | विशुद्धिसंक्लेशाङ्गं चेत्                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | [ ऋप्रातमी० श्लो० ९५ ] २१३                                              |
| यच्चार्चितं द्वयोः                              | विशेषणं विशेष्येण [ पा० सू० २।१।५७ ] १७८                                |
| [कात॰ २।५।१३] ९,६३,८६,९२                        | . वीप्सायां पदस्य [ शा० ब्या०२।३।८ ] ९८                                 |
| यत्स्त्रीनपुंसकारूया [ ] २३६                    | वेगुपमृलोरब्भयसिंगे                                                     |
| यदुगवादितः [का० सू० २।६।११] २०३                 | [गो० जी० गा० २८५ ] २६७                                                  |
| यद्रागादिषु दोषेषु [ यशः उ० पृ० ३२३ ] ५         | वेदरापरिमारां। जो [ द्रव्यसं० गा० ३४ ] २७९                              |
| यस्त्यक्तुंशक्यते स [ ] २४१                     | वेदे हेतुं तु काणादा [ ] ६६                                             |
| यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृति-                   | वैड्रयं चन्द्रकान्तश्च [ ] ९३                                           |
| [ स्रात्मानु० श्लो० १४ ] १३                     | ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति- [ ] ३१०                                    |
| यानि स्त्रीपु सलिङ्गानि [ ] २६७                 | ब्याङ्परिभ्यो रमः [पा०स्०१।३।८३] ७९                                     |
| ₹                                               | श .                                                                     |
| · ·                                             | शरीरनिवासयोः कश्चादेः                                                   |
| रज्ञोऽसुरा द्वितीये [ ] ११३                     | [का० सू० ४।५। ३५] १५४                                                   |
| रसासग्मासमेदोऽस्थि- [ ऋष्टाङ्गृहु० १।१३ ] ९५    | शारीरमानसागन्तु- [यश॰,उ० पृ० ३२३] ५                                     |
| रागादीसमासुष्पा [ ] २४७                         | शुक्रसिंघाणकश्लेष्म- [ ] ९५                                             |
| रूप्यं सुवर्णे व क्रंच [ ] ९३                   | श्रद्धा तुष्टिर्मितः - [यश्च० उ० पृ० ४०४ ] २५७                          |
| स्र                                             | श्रोणिमार्दवभीतत्व-[ । २६६                                              |
| लद्ममेकमशीतिश्च [ ] ११३                         | श्रीतानुमितयोः श्रीतसम्बन्धो [ ] २१९                                    |
| लोकमूले च पारवेंषु [ ] ११२                      | ष                                                                       |
| लोगागासपदेसे [गो० जी० गा० ५८८] २०९              | पुस् दुहुऋच्छुगनृस्पृप् गतौ [ ] २१२                                     |
|                                                 | स                                                                       |
| व                                               | संते विधम्मदब्वे [तत्त्वसा० गा० ७१] ३२३                                 |
| वक्तुर्विवित्तितपूर्विका शब्दार्थ- [ 🚿   २३१    | सङ्ख्यया त्र्रजहोरन्त्यस्वरादि- [ ] १३७                                 |
| विजित्र टाणचे उक्क [ ] २६                       | सङ्घे चानौत्तराधर्ये [का० सू० ४।५।३६ ] १५४                              |
| वत्सा सुवत्सा महावत्सा                          | सत्ताइ श्रद्धं ताच्छ्रण - [ ] २०                                        |
| [ हरि० ५।२४७ ] १२९                              | मत्तालोचनमात्रमित्यपि   प्रतिष्ठा० ६। ६०   ८६                           |
| वप्रा सुवप्रा महावप्रा [ हरि० ५।२५१ ] १३०       | सत्वे सर्वत्र चित्तस्य [ यश० उ० पृ० ३२३ ] ५                             |
| वर्तमाने शतृङ् [का॰ सू॰ ४।४।२] २३९              | मदागतित्रयं तस्माद् [ ] ११२                                             |
| वर्धन्ते मातरिश्वान [ ] ११२                     | सप्तोतानशया लिहन्ति दिवसान्                                             |
| ववहारुद्धारद्धापल्ला [ त्रिलोक० गा० ९३   १५२    | [सागारघ० २।६८+] १२६                                                     |
| विकहा तह य कसाया [पंचसं० १।१५] २३८              | समवप्रविस्यः                                                            |
| विकहा तहा कसाया [ गो० जी० गा० ३४ ] २५९          | [का० सू० ३।२।४२ दौ० वृ० १४ ] ७६                                         |
| विजया वैजयन्ती च [ हरि० ५।२६३ ] १३०             | समुदायेषु निवृत्ताः शब्दाः [ ] १६८                                      |
| विद्यावृत्तस्य सम्भूति- [ रत्नक० श्लो० ३२ ] २२८ | सम्मत्तें सत्तदिखा विरद- [ पञ्चसं ः १।२०५ ] ५०                          |
|                                                 |                                                                         |
| वियलिदियेमु सोदिं [ ] ३६                        | सम्यग्दर्शनशुद्धाः [रत्नक० श्लो० ३५ ] ३०८                               |
| वियोजयति चासुभिर्न च                            | सम्यग्दर्शनशुद्धाः [रत्नक० श्लो० ३५.] ३०८<br>सरसं विरसं तीच्छां [ ] १४१ |
|                                                 |                                                                         |

| सर्वशास्त्रकलाभिज्ञो [नीतिसार श्लो० १८]   | ८७         |
|-------------------------------------------|------------|
| सब्वं हि लोगखेतं [ बारसम्राग्रु० २६ ]     | 66         |
| सब्या पयडिद्विदिश्चो [ बारस० गा० ३८ ]     | 98         |
| सब्वे वि पुग्गला खलु [ बारसत्र्राणु० २५ ] | <b>८</b> ५ |
|                                           | ११२        |
| साज्ञान्मोज्ञकारणं निर्मन्थलिङ्गम् [ ] ः  | १६         |
| सागरदशभागानां [                           | १२०        |
| साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति [ ]          | २९७        |
| साध्वर्चितप्रशस्तेषु [ ]                  | १४         |
| सायारमणायारा [                            | ३२१        |
| सार्वविभक्तिकस्तस् इत्येके [ ]            | २७६        |
| ्साहारणमाहारो साहारण-                     |            |
| [ पञ्चसं० १।८२ ]                          | २७१        |
| सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय [ ] ६४,          | १९९        |
| सिल ऋडिकडवेरी [गी० जी० गा० २८४]           | २६७        |
| िसिलपुढविभेदधूली [गो० जी० गा० २८३]        | २६७        |
| सेयंवरों य श्रालंवरो [                    | १५८        |
|                                           |            |

| सो ग्रात्थि को पएसो [ परमात्म० १।६५ ]   | <b>رح</b>            |
|-----------------------------------------|----------------------|
| सोलसगं चदुबीसं तीसं [                   | १८                   |
| स्तेनायन्तलीपश्च [ ]                    | २३१                  |
| स्थितिजननिरोधलद्मणं                     |                      |
| [ बृहत्स्व० श्लो० ११४ ]                 | २०१                  |
| स्वर्शनो लोकशिखरे [                     | ११२                  |
| स्वयमेवात्मनात्मानं [                   | <b>,</b> २३ <b>९</b> |
| स्वरवृद्दगमिग्रहामल् [ का० सू० ४।५।४१ ] | २०७                  |
| स्वराद्यः [ का० सू० ४।२।१० ]            | २०७                  |
| स्वरूपमेतत्पवमानगोचरम् [                | ११३                  |
| स्वभीगवर्गप्रसिताच्चगों-                | •                    |
| [प्रति० सा० २।१२१]                      | १०८                  |
| •                                       |                      |
| ह                                       |                      |
| C:                                      | <b>.</b> .           |
| हितं ब्रूयात् मितं ब्र्यात् [           | ३०५                  |
| हेतौ प्रयोजने वाच्ये [                  | 8                    |

## तत्त्वार्थवृत्तिगताः केचिद् विशिष्टाः शब्दाः

|                   | पृ०         | पं०  |                           | <b>নি</b> শ্ব | पंक्ति     |                           | विद्य          | पंक्ति |
|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|--------|
| अइथूलथूलथ्ल       | 860         | હ    | अतिदु:षमा                 | <b>१</b> ३९   | २          | अपध्यानलक्षण              | २४४            | १६     |
| अक्किरियाणं       | २५९         | પ્ર  | अत्राणभय                  | २२८           | १०         | अपरवि <b>दे</b> ह         | १२७            | २९     |
| अक्रियाचादि       | २५८         | १८   | अदृष्टरपता                | १४८           | ٤          | <b>श्र</b> परधातकीखण्ड    | <b>१</b> ४५    | ११     |
| अक्ष              | પૂદ         | 28   | अद्वा                     | १५२           | ६          | अपराजिता                  | १३०            | 9      |
| अक्षीणमहानस       | १४९         | 3    | अधिगमज                    | પ્            | २३         | भ्रपयांति                 | २७१            | . २१   |
| अक्षीणमहानसर्दि   | १४९         | १    | अनक्षर '                  | १९६           | 28         | अपरिमितकाल                | ३००            | २      |
| अक्षीणालय         | <b>१</b> ४९ | 4    | अनगारकेवली                | ३१२           | २८         | अपहृतसंज्ञक               | २८ <b>५</b>    | ११     |
| अक्षीणालयर्द्धि   | १४९         | ۶    | अननुगामी                  | ७२            | 4          | अपूर्वकरण                 | २८१            | १८     |
| अगुप्तिभय         | २२८         | १०   | अनन्तचतुष्टय              | २४९           | 3          | अप्रतिष्ठान               | ११४            | ų      |
| अगुरुलघुगुण       | १८२         | १२   | अ <b>नन्तानन्त</b>        | १८३           | २०         | अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिव | हरण २ <b>१</b> | ४ ১    |
| अगुरुलघुत्व       | २०८         | १३   | अनवस्थित                  | ७२            | ६          | अप्रत्याख्यानक्रिया       | २१४            | 38     |
| अग्निशिखाचारणत्व  | १४७         | ११   | अनाकाङ्क्षाकिया           | २१४           | २४         | अप्रमत्तसंयत              | २८१            | १८     |
| अम्रायणीपूर्व     | ६६          | ₹    | अनादेय                    | २७१           | . 55       | अप्रशस्तविहायोगति         | २७१            | 8      |
| अङ्गप्रविष्ट      | ६७          | ११   | अनाभोगिक्रया              | २१४           | २०         | <b>श्र</b> बुद्धिपृवां    | २८८            | १०     |
| अङ्गबाह्य         | ६७          | १०   | अ <b>ना</b> मोगनिक्षेपाधि | करण२१८        | ч          | अभापात्मक                 | १५६            | १७     |
| <b>श्र</b> ङ्गल   | १५२         | २०   | अनिवृत्तिबादर-            |               | 1          | अभिन्नाक्षरदशपूर्व        | ३१५            | २५     |
| अचक्षुदंशेनावरण   | २६४         | १५   | ् साम्पराय                | २८१           | १८         | अभ्यन्तर उपकरण            | ९७             | ११     |
| अचित्त            | १०२         | २८   | अनित्थंलक्षण              | १९७           | १८         | श्चभ्यन्तर निवृत्ति       | ७ ३            | 5      |
| अचित्तोर्णावृष्टत | १०२         | २८   | अनिःसरणात्मक              | २०८           | १२         | अ <b>मनक</b>              | ११३            | २२     |
| <b>भ</b> चेतनत्व  | २०८         | १३   | अनुकम्पा                  | ч             | 8          | अमृद् <b>द</b> ष्टिता     | २२८            | १३     |
| अजघन्योत्कृष्ट    | १८३         | ξ    | अनुगामी                   | ७२            | પ્ર        | अमूर्तत्व                 | २०८            | १३     |
| अज्ञान            | २५८         | १९   | अ <b>नु</b> भय            | २११           | 8.8        | अमृता <b>सा</b> वी        | १४८            | २.७    |
| अज्ञाननाश         | <b>ሂ</b> ራ  | २१   | अनुभवस्थान                | ९०            | २२         | <b>अ</b> म्बरीप           | २९२            | १      |
| अज्ञानिक          | २५८         | १८   | अनुभाग                    | 03            | २०         | अम्बाम्बरीप               | ११७            | 6      |
| अञ्जन             | १६४         | 74   | अनुभागस्थान               | 03            | <b>२</b> २ | अम्बुबहुल                 | ११३            | 5      |
| अञ्जना ११३        | । १३, १     | १४।७ | अनुभूतत्व                 | ५७            | <b>२</b> २ | अम्ल                      | २७०            | २३     |
| अणुचटन            | ७३१         | २१   | अनुमानित                  | ३०२           | 38         | अयशःकीर्ति                | २७१            | २३     |
| अणुव्रत           | २३ <b>२</b> | १८   | अन्तकृद्श                 | ६⊏            | १३         | अयोगिजिन                  | २⊏२            | १०     |
| अणिमा             | १४७ १       | ९।२० | <b>भ</b> न्तर             | ४१            | १४         | श्रायाध्या १२६।५,         | १३०            | _      |
| अण्ड              | १०३         | . २७ | अन्तरद्वीपोद्भव           | १४९           | २६         | अरिष्ट                    | १६५            | २      |
| अण्डायिक          | ६५          | १४   | अन्तर्मुहूर्त             | ३२            | १७         | अरिष्टा ११३।१४,           | ११४            | ૭      |
| अतद्गुण           | ૭           | 6    | अन्ध                      | ११४           | ٧.         | अरुणवर                    | १२२            | २०     |
| अतिथि             | २४६         | 9    | अन्नपानसंयोगाधि           | करण २१८       | ૭          | अर्थ                      | ¥              | १४     |

|                          | <u> বৃদ্ধ</u> | पंक्ति     |                     | 92           | पंक्ति     |                       | <b>দূন্ত</b>     | पंक्ति |
|--------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------|--------|
| अर्थचर                   | २७<br>१५५     | 88         | आतापनादि            | ₹• ₹         | 6          | उज्जयिनी              | २५१              | 30     |
| अर्थनय<br>अर्थनय         | 30            | , €        | आधिकारिणिकी क्रिया  |              | १५         | उज्ज्वलित             | ११४              | 8      |
| अर्थनाराचसंहनन           | 2190          | ٦ ا        | आम्ल                | १९५          | २६         | उत्कर                 | १९७              | २१     |
| अलोकाकाश                 | १८५           | 6          | आर                  | ११४          | ٦ ,        | उत्कृष्ट              | १८३              | Ę      |
| <b>अ</b> रूपबहुत्व       | પુર           | 24         | आरक्षिक             | १५५          | 6          | उत्तरकुरु १२२।२       | ४, १२७           | 3510   |
| अल्पसावद्यकर्मार्य       | 388           | १७         | आरम्भापदेशनामा      | २४४          | २७         | उत्तरगुणनिव-          |                  |        |
| अवक्रान्त                | ११३           | २१         | आवतां               | १२८          | २५         | तनाधिकरण              | २१८              | २      |
| अवधिदर्शनावरण            | २६४           | १५         | आवलि                | ३३           | १          | उत्तर गुणभाव          | ३१४              | ३६     |
| अवध्या                   | १३०           | 6          | आवलिका              | ३२           | 28         | उत्पाद                | २६               | ٧      |
| अवर्णवाद                 | २३२           | २४         | आवासप्रदान          | २४६          | १२         | उत्गादपूर्व           | ६९               | २      |
| अवस्थित                  | ७२            | 4          | आस्तिक्य            | પૂ           | २          | उत्सर्पिणीकाल         | $\subset\subset$ | २४     |
| अविपाक                   | २७६           | 4          | आस्यविप             | १४८          | २०         | उद्धार                | १९२ -            | Ę      |
| अव्यक्त                  | ३०२           | २४         | आसंवरो              | २५८          | २३         | उद्भेदिम              | ९६               | 8      |
| अशीतिका                  | ६७            | २१         | आहार                | १०२          | 8          | उद्भान्त              | ११३              | २०     |
| अशुम                     | २७१           | 16         | आहारक २१            | शह,२         | ६९।७       | उपकरणबकुश             | ३१६              | ¥,     |
| अप्रक                    | ६६            | 3          | आहारकमिश्र          | २११          | ٩          | उपकरणवित <b>रण</b>    | २४६              | १२     |
| <b>श्र</b> सङ्घाट        | ११३           | २३         | -                   | २६९          | १९         | उपकरणसयोगाधिकरण       | २१८              | હ      |
| <b>अ</b> सत्य            | २११           | ₹ ₹        | आहारकशरीरबन्धन      |              |            | उपगृहन                | २२८              | १३     |
| असम्प्राप्ता-            |               |            | आहारकदारीरसंघात     | २६६          | २१         | उपचयशरीर              | 0.38             | १४     |
| सुपाटिकासंहनन            | २७०           | ጸ          | आहारकशरीराङ्गोपाङ्ग | २६९          | 9          | उपपादिम               | १८५              | 3      |
| असम्भ्रान्त              | ११३           | २०         | इक्षुवर             | १२२          | १८         | उपभाग                 | १०७              | १०     |
| असावद्यकमोर्य            | १४९           | १७         | इक्ष्वाकुवंश १४९।१  | <b>९</b> : २ | ७२।३       | उपशमकश्रेणि           | २८१              | २०     |
| असिकमोर्य                | 388           | १२         | इत्थंलक्षण          | १९७          | १८         | उपशान्तमाह            | २८२              | و      |
| असूया                    | २४७           | દ્         |                     | २३७          | २३         | उपाध्याय              | ८७               |        |
| अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व   | इह            | ч          | इन्द्र              | •            |            | उपासकाध्य <b>य</b> न  |                  | १०     |
| अस्थिर                   | २७१           | २१         | इन्द्रक             | १६४          | १०         |                       | ६८               | ११     |
| असयतसम्यग्दृष्टि         | २८१           | १५         | इन्द्रक विमान १६२   | १६, १६       | ४।२५       | उपेक्षा               | 45               | २०     |
| अहमिन्द्र                | १६२           | १७         |                     | १६५          | २४         | उपेक्षासंज्ञ          | २८ <b>५</b>      | 88     |
| अंतमहुत्तं               | 33            | ٧          | इंन्द्रिय           | <b>२</b> (   | <b>5</b> 6 | उभय                   | २११              | १३     |
| आकम्पित                  | ३०२           | 3%         | इन्द्रियासंयम       | ર્પ્યુ       | १०         | उष्ण १०२।             | ધ, १९            | पार६   |
| आकस्मिकभय                | २२८           | १०         | इरावान्             | १२५          | २३         |                       | २७०              | २२     |
| आकाशगता चूलिका           | 90            | १०         | इपुगति              | १०१          | Ę          | उस्सासो               | 33               | ,,     |
| आकाशगामित्व              | १४७           | 86         | इप्याकार            | १४५          | 9          | ऋ <u>तु</u> विमान     | १६४              | १०     |
| आगमद्रव्यजीव             | و             | <b>૨</b> १ | इहलोकभय             | २२८          | 9          | ऋद्विप्राप्त          | १४६              | ૨७     |
| आगमभावजीव                | 5             | ३।४        | ईया                 | २१४          | 35         | ऋदिप्राप्ति           | १०७              | २७     |
| आचाराङ्ग                 | ६८            |            | ईर्यापथिकया         | २१४          | १४         | ऋदिरहित               | १४६              | 26     |
| आचार्य                   | د)            | è          | ईशित्व              | १४७          | २४         | एकान्त                | २५८              | १९     |
| आज्ञामद                  | २२९           |            | उग्रतपः             | १४८          |            | <b>एकेन्द्रियजाति</b> | २६६              | · २    |
| आज्ञाव्यापादनक्रिया<br>- | २ <b>१</b> ४  |            | उप्रवंश १४९ । २२    |              | ٧          | एवम्भूतनय             | १८४              |        |
| जारमञ्जानायुगाकाषा       | 110           | 7.4        | ALIN 1411 //        |              | ,          | Ø                     | -                | • •    |

|                             |               | ا ڪئ   |                      |                | -2-         |                           |                 | ·c                                           |
|-----------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ऐश्वर्यमद                   | ्रेड <b>्</b> | पंक्ति |                      | নুম্ব<br>বিশ্ব | पंक्ति      | -9                        | <b>নি</b> ঞ্জ   | पंक्ति                                       |
|                             | २२९           | २९     | कायनिसर्गाधिकरण      | २१८            | ~           | क्षीरवर                   | १२२             | <b>१</b> ७                                   |
|                             | १।८, २६       | ११७    | कायबली               | १४८            | 88          | क्षीरसागर                 | ६७              | २५                                           |
| औदारिकमिश्र                 | २११           | 5      | काययाग               | २११            | 9           | क्षीरस्रावी               | १४८             | ₹४                                           |
| औदारिक शरीरबंधन             | २६९           | १८     | कायिकी क्रिया        | २१४            | १५।         | क्षुद्रभव                 | ३६              | १०                                           |
| औदारिकशरीरसंघात             | २६९           | २२     | _                    | (18, 29        |             | क्षुद्रहिमवत्<br>क्षेत्र  | १२६             | Ę                                            |
| औदारिक शरीराङ्गोपा          |               | 6      | कार्मणदारीरवन्धन     | २६९            | १९          | क्षत्र<br>क्षेत्रगरिवर्तन | १४७<br>इट       | १<br>१ <b>१</b>                              |
| औपपादिकदश                   |               |        | कार्मणशरीरसंघात      | २६९            | २२          | क्षेत्रप्र <b>रूपणा</b>   | <b>7</b> 3      | <b>5                                    </b> |
|                             | ६८            | १५     | कालपरिवर्तन          | 22             | २४          | क्षेत्रा <b>यं</b>        | 388             | 24                                           |
| औषध                         | १४७           | १      | काललब्धि             | <b>=</b> 2     | و           | खड                        | <b>१</b> १४     | ₹                                            |
| ओषधर्द्धि 🖚                 | १४८           | १८     | कालस्वरूप            | ३२             | १४          | खडखड                      | ११४             | æ                                            |
| औषध्विश्राणन                | २४६           | १२     | कालासुर              | ६ <b>६</b>     | 9           | खड़ा                      | १३०             | - 5                                          |
| कच्छकावती                   | १२८           | २४     | कालोद<br>२-०         | <b>१</b> २२    | <b>૧પ્ર</b> | खण्ड                      | १९७             | २१                                           |
| कच्छा                       | १२८           | २४     | किरियाणं             | २५९            | ч           | खरक्ष्माभाग               | ११३             | Ę                                            |
| कटु                         | १९५           | २६     | कोलिकासंहनन          | २७०            | Ą           | गङ्गा                     | १२६             | ч                                            |
|                             |               |        | कुब्जसंस्थान         | २६९            | २६          | गजदन्त                    | १२८             | 8                                            |
| <b>क</b> टुक                | २७०           | २३     | कुमुदा               | १२९            | र⊂          | गणधरवरकेवली               | <b>३१</b> २     | २⊏                                           |
| कपाटसमुद्धात                | २३            | २१     | •                    | २०, २          |             | गन्धमादिनी                | १३०             | 4                                            |
| कर्कश १६५।२५                | , २७०         | ।२२    | •                    |                |             | गन्धा                     | १३०             | 4                                            |
| कर्म                        | 6             | १      | कुलमद                | २२६            | २८          | गन्धिला                   | १३०             | ч                                            |
| <b>क्र</b> मेद्रव्यपरिवर्तन | ८७ १९         | :२६    | <b>कुशलम्ला</b>      | २८८            | १०          | गरिमा                     | 680             | २१                                           |
| कर्मधारयसमास                | १७८           | ا ق    | कृतिकर्म             | ६७             | १५          | गव्यूति ७१।१              | ८, १५५          | रा१५                                         |
|                             | ६९            | з      | क्रिकर्मार्य         | १४९            | १३          | गु गस्थानेपु सत्प्ररूपण   | <b>१५</b>       | २०                                           |
| कर्मप्रवादपूर्व             |               | 1      | कुरण ११०             | <b>८,</b> १९   | पार्७       |                           | <b>પ્</b> , ૨૭૦ | ०।२२                                         |
| <b>क्रमभूग्युद्धव</b>       | १५०           | २२     | कृष्णलेश्या          | 28             | 5           | गुरुदत्तपाण्डवादि         | ११०             | Ę                                            |
| <b>क</b> ल्पविमान           | १६४           | ३०     | <b>कृष्ण</b> वर्ण    | २७०            | २५          |                           |                 |                                              |
| कल्पव्यवहार                 | ६७            | १७     | केतु                 | १५९            | २६          | गृहाङ्ग                   | १२७             | 9                                            |
| कल्याकल्प                   | ६७            | १८     | केवलज्ञानकल्याण      | २४९            | 9           | गोत्रभिद्                 | १६३             | २३                                           |
| कल्याणपूर्व                 | ६९            | १३     |                      |                |             | गोमूत्रिका                | १०१             | 9                                            |
|                             |               |        | केवलदर्शनावरण        | २६४            | १६          | धन                        | १९७             | ₹                                            |
|                             | १२६, २९       |        | कोट्टपाल             | १५५            | १४          | घनवात                     | \$81            | १८                                           |
| २३८।८,२७०।                  | २३, ३         | १५।७   | कोमल                 | २७०            | २२          | घनोदधिवात                 | १११             | १८                                           |
| कपायाध्यवसाय                | 03            | ११     | कोष्ठबुद्धि          | १४७            | ₹           | घर्मा                     | ११४             | ६                                            |
| काणाद                       | <b>६</b> ६    | 5      | क्रिया १४            | ७११, १         | ८२।३        | घाट                       | ११३             | २३                                           |
| कापोतलेश्या                 | 58            | २८     | क्रियाविशालपूर्व     | ६९             | १५          | <b>घृतवर</b>              | १२२             | १८                                           |
| कामरूपित्व                  | १४८           | १      | <b>क्लेश</b> वणिज्या | 288            | ₹°          | घोरगुणब्रह्मचारी<br>-     | १४८             | ११                                           |
|                             | `<br>२⊏३      | २३     | क्षपकश्रेणि          | २ <b>८१</b>    | ₹0          | भोरतप                     | १४८             | ٠.<br>ډ                                      |
| कायगुप्ति                   |               |        | क्षीणमोह             |                | ς.          | घोरपराक्रम                | १४८             | १३                                           |
| कायदुःप्रणिधान              | २५३           | १०     | द्याणमाह             | २८२            | 5           | नारपरायम                  | ₹50             | ۲ २                                          |

|                      | র্ <u>ন</u> | पंक्ति   | ,                        | <u>বিঞ্</u> ক | पंक्ति |                           | तंड         | पंक्ति       |
|----------------------|-------------|----------|--------------------------|---------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|
| चउरिंदियविसय-        | ·           | !        | चलचारणत्व                | १४७           | १२     | तेजालेश्या                | 58          | २८           |
| कम्मपाउग्गं          | १८०         | પૂ       | जलगताचूलिका              | ७०            | 3      | तैजस                      | २६९         | •            |
| चक्रवर्ति ६५।        | १४, १       | २६१६     | जल्लमलसर्वौपधर्द्धि      | ४३६           | २३     | तैजसशरीरवन्धन             | २६६         | १९           |
| १४०।२                | १, २३       | ७।२३     | जात्पार्य                | 38%           | १८     | तैजसदारीरसङ्घात           | २६९         | २२           |
| चका                  | १३०         | 5        | जिन                      | 308           | १२     | त्रसरेणु                  | १५२         | १७           |
| चक्षुर्दर्शनावरण     | २६४         | १५       | जि <b>ह्य</b>            | ११३           | २३     | त्रसित                    | ११३         | २१           |
| चतुरानन              | ۶, <b>چ</b> | ζ        | जिह्नक                   | ११३           | २३     | त्रस्त                    | ११३         | २०           |
| चतुरिन्द्रियजाति     | २६९         | <b>ર</b> | जैन:गम                   | 308           | ११     | त्रीन्द्रियजाति           | २६९         | २            |
| चतुर्थकाल            | ६५          | २६       | शातृकथा                  | ६८            | १०     | थूल                       | १८०         | ૭            |
| चतुर्दशमार्गणानुवाद  | 3           | १६       | ज्ञायकशरीर               | ৩             | २३     | थोओ                       | ३३          | २            |
| चन्द्रप्रज्ञप्ति     | ĘC          | २०       | ज्योति <b>रङ्ग</b>       | १२७           | Ę      | दक्षिणापथागत              | २५२         | १            |
| चारण                 | ३२३         | २८       | झप                       | ११४           | ¥      | दण्ड १५२।१३               | , १५        | २।२ <b>१</b> |
| चारणविद्याधर         | ३२३         | २८       | तत                       | १६७           | ₹      | दण्डकपाटप्रतरपूरण         | १८३         | 3            |
| चारित्रार्थ          | 388         | 3        | तत्त्व                   | 8             | १३     | दण्डसमु <b>द्</b> ात      | २३          | १९           |
| चिकुराग्र            | १५२         | ۶۲       | तत्सेवी                  | ३०२           | २४     | दर्शनिकया                 | २१४         | <b>१</b> ७   |
| चित्त                | ३०१         | २३       | तद्व्यवहारनय             | १८४           | २६     | दशवैकालिक                 | ६७          | १६           |
| चित्रवज्रप <b>टल</b> | १८३         | १०       | तनुप्रभास                | १२६           | ६      | दीपाङ्ग                   | १२७         | _            |
| चित्राभूमि           | १४१         | १२       | तनुवात                   | १११           | १८     | दीप्ततपः                  | १४८         | १०           |
| चूर्ण                | ७३१         | २१       | तन्तुचारणत्व             | १४७           | १४     | दीप्ति                    | १६६         | २६           |
| चूर्णिका             | १९७         | २१       | तपऋद्धि                  | २९४           | २४     | दुरभि                     | १९५         | २७           |
| चू <i></i> लिका      | ६८          | 3,8      | तपन                      | ११३           | २५     | दुरभिगन्ध                 | २७०         | २४           |
| चेष्टोपदेश           | 55          | Ç        | तपस्                     | १४७           | ş      | दुभंग                     | २७१         | <b>શ્</b> દ્ |
| <b>छ</b> ण्ण         | ३०२         | २०       | तपित                     | ११३           | રપ્    | दुष्प्रतिलेखित-           |             |              |
| <b>उदास्थ</b>        | इ ह ६       | ų        | तपामद                    | २२९           | 38     | निक्षेपाधिकरण             | २१⊏         | Y,           |
| छाया                 | १८०         | ٠ ५      | तप्त                     | ११३           | २४     | <b>दुःश्रु</b> ति         | २४५         | ४            |
| जघन्य                | १८३         | Ę        | तप्ततपः                  | १४८           | ११     | दुःपमसुपमा                | १३९         | २            |
| जङ्घाचारणत्व         | १४७         | 3        | तम                       | 55.8          | ₹      | दुःषमा                    | १३९         | २            |
| जङ्घादिचारणत्व       | १४७         | 3        | तमक                      | ११४           | २      | दुःस्वर                   | २७१         | १७           |
|                      | ११३         | 9        | तमिस्र                   | 558           | 8      | -66-                      | 0           | <b>२</b> २   |
| जम्बालबहुल           |             |          | तापन                     | ११३           | २५     | दृष्टिविप                 | 882         |              |
| जम्बूद्वीप           | १२२         | 80       | तार                      | 558           | ą      | देव                       | <b>३</b> २३ | २८           |
| जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति | ६८          | २०       | तिक्त १९५।२६             | <b>i</b> , २७ | ०।२३   | देवकुरु                   | १२७         | २९           |
| जम्बूबृक्ष           | १२२         | २४       | तिर्यगाति                | २६⊏           | २२     | देवगति                    | २६८         | २६           |
| जयन्ती               | १३०         | ૭        | तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूळ | र्भ २७०       | २३     | देवगतिपरिवर्तन            | <b>८</b> ९  | २६           |
| जरत्कुमार            | ११०         | 8 8      | तिर्यग्भव                | 32            | २०     | देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य | २७०         | २६           |
| जरायिक               | ٤4          | १७       | तिर्यग्वणिज्या           | २४४           | २१     | देवचारणविद्याधर           | ३२३         | २८           |
| जरायु                | १०३         | २५       | तीर्थंङ्कर १०५           | ८१७, १        | १२८।१  | देवारण्य                  | १२८         | २१           |
| जल                   | १८०         | પૂ       |                          | १४०           | २०     | देशविरत                   | २८१         | <b>१</b> ६   |

|                                 | पृष्ठ       | पंक्ति     | 1                      | . वृद्ध     | पं क्ति    | 1                              | <u>বিঞ্</u> ব | पंक्ति |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|--------|
| देशावधि                         | ७२          | १७         | निर्विचिकित्सता        | २२८         | १२         | पाणिमुक्ता                     | १०१           | 5      |
| द्रव                            | २५४         | १२         | निश्चयनय               | १९२         | ٤          | पाण्डुकवन                      | १२४           | २४     |
| द्रव्यजीव                       | હ           | २०         | निष्कुटक्षेत्र         | १०१         | १८         | पातालसज्ञक                     | १४४           | 5      |
| द्रव्यपरिवर्तन                  | ୯୬          | १९         | निसर्गिक्रया           | २१४         | <b>२</b> २ | पाद                            | १५२           | २०     |
| द्रव्यमनः                       | ९२।१, १८०   | 1१४,       | निसर्गज                | 4           | <b>२</b> २ | पापबन्ध                        | २७७           | १७     |
|                                 | <b>१</b> ९१ | १७         | निःकाङ्क्षितत्व        | २२८         | १२         | पापोपदेश                       | २४४           | १८     |
| द्रव्यनय                        | १८१         | 4          | निःश्रेयस              | २४९         | ९          | पारिग्राहिकी किया              | २१४           | २६     |
| द्रव्यलेश्या                    | 58          | २६         | निःसरणात्मक            | १०८         | १२         | पारितापिकी ,,                  | २१४           | १६     |
| द्रव्यवाक्                      | १९०         | २७         | ਜੀਲ                    | १९५         | २७         | पीत                            | १९५           | २७     |
| द्रव्यसंवर                      | २७९         | १०         | नीललेश्या              | 58          | २८         | पीतवर्ण                        | २७०           | २५     |
| द्रव्यार्थिक                    | £18, V      | 218        | नीलवर्ण                | २७०         | રપૂ        | पुढवी                          | १८०           | 4      |
| द्वीन्द्रियजाति                 | २६६         | 3          | नैयायिकमत              | ૭૭          | १०         | पुण्डरीक                       | ६७            | २०     |
| द्वीपसागरप्रज्ञप्ति             | ξ⊏          | २०         | ने <b>सर्गि</b> क      | र५८         | १६         | पुण्यपापपदार्थद्वय             | ξ             | १४     |
| द्वेयाक                         | १।८;        | २।८        | नोश्रागमभावजीव         | 5           | ૭          | पुण्यबन्ध                      | २७७           | १६     |
| धनश्री                          | २३९         | २६         | नोकर्म                 | ~           | २          | पुरुपाद्यरक्षण                 | २२८           | 9      |
| धरणेन्द्र                       | २३७         | २३         | नाकर्मद्रव्यपरिवर्तन   | 53          | 88         | पुष्करवर                       | १२२           | १६     |
| धराइय                           | १८०         | 5          | न्यग्रोधपरि-           |             |            | पुष्करवृक्ष                    | १२३           | ξ      |
| धातकीखण्ड                       | १२२         | 84         | मण्डलसंस्थान           | २६९         | २४         | पुष्कला                        | १२८           | રપૂ    |
| <b>धातकी</b> दृश्व              | १३          | Ę          | पञ्चेन्द्रियजाति       | २६९         | 3          | पुष्कलावती                     | १२८           | २५     |
| <b>धारापुरील<del>ङ्</del>चन</b> | २५१         | ₹•         | पणओ                    | २३८         | 5          | पुष्पचारणत्व                   | <b>8</b> 83   | ₹ \$   |
| नन्दनवन                         | १२४         | ₹ ₹        | पत्रचारणत्व            | १४७         | १२         | पुष्पप्रकीर्णक                 | १६२           | 5      |
| नन्दीश्वर                       | १२२         | 38         | पद्मकावती              | १२९         | रद         | पूर्वकोटीप्रमाण                |               |        |
| नरकगति                          | २६८         | <b>२</b> २ | पद्मलेश्या             | 56          | २⊏         |                                | २७४           | १२     |
| नरकर्गा <del>तपरि</del> वर्तन   | ८९          | १४         | पद्मा,                 | १२३         | २८         | पूर्वगत                        | ६८            | १९     |
| नरकगतिप्रा-                     |             |            | परकृत                  | ३२३         | २'७        | पूर्वधातकीखण्ड                 | १४५           | २१     |
| योग्यानुपूर्व्य                 | २७०         | २६         | परनिमित्त              | १८२         | १४         | पूर्वविदेह ६५।                 | १६, १२        | श२⊏    |
| नरकनामा                         | ११३         | १९         | परमावधि                | ७२          | १७         | पृथक्त्व                       | १८            | १      |
| नलिना                           | १२९         | २९         | परमुख                  | २७५         | 9          | पोत                            | १०३           | २८     |
| नाथवंश १                        | ४६।२१, २७   | रा३        | परलोकभय                | २२८         | 9          | पोतायिक                        | ٤٩            | १५     |
| नामकर्म                         | હ           | Ę          | परस्थानविहार           | २६          | ¥          | प्रकृति                        | ९०            | १९     |
| नामजीव                          | ø           | १७         | परार्थ                 | 5           | २२         | प्र <b>कृ</b> तिपु <b>रु</b> प | १७९           | Ę      |
| नारद                            | १४०         | र्प        | परिकर्म                | ξς          | १८         | प्रज्वलित                      | ११३           | २५     |
| नाराचसंहनन                      | २७०         | 2          | परिचितत्व              | ५७          | २१         | प्रतर २३।२                     | 3, 860        | १९।    |
| नाली                            | ₹३          | ₹          | परिमितकाल              | ३००         | ₹          | प्रतिक्रमण                     | ६७            | १४     |
| निदाघ                           | ११३         | २५         | परीतानन्त              | १८३         | २०         | प्रतिभा                        | ६१            | 4      |
| निदानशल्य                       | २४२         | १३         | परो <b>पदेश</b> पूर्वक | <b>२</b> ५८ | १६         | प्रतिवासुदेव                   | १४०           | १९     |
| निवोणकल्याण                     | २४९         | 9          | पर्यायार्थिक           | ९११, ७      | 2 3        | प्रतिसेवना                     | ३१५           | 19     |

## नस्वार्थवृत्तिगताः केचिद् विशिष्टाः शब्दाः

|                           | वृद्ध            | पक्ति        |                  | विद्य          | पंक्ति     |                  | বি <b>ত্ৰ</b>  | पंक्ति         |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| प्रत्यवेक्षित             | २५३              | १९           | बलमद             | २२६            | 39         | भ्रान्त          | ₹ ₹ ₹          | 3\$            |
| प्रत्याख्यानपूर्व         | इह               | १०           | बलंदि            | १४८            | १३         | मघवी ११          | ३।१४, १        | १४।७           |
| प्रत्युत्पन्न             | ३२३              | २३           | बहुजन            | ३०२            | १३         | मङ्गल            | १५६            | २५             |
|                           | ६६।१२, २         | 6818         | बादर २५          | १।१६, ३०       | ११२०       | मङ्गलावती        | ₹₹٤            | <b>१३</b>      |
| प्रथमानुयोग               | ६८               | १९           | बादरकाययोग ,     | ३१३            | 8          | मधुर १६५         | ।।२६, २७       | ०।२३           |
| प्रदेश                    | 90               | २०           | बादरिकट्टि       | 388            | ४;६        | मध्वास्रावी      | १४८            | રપૂ            |
| प्रभावना                  | २२८              | १६           | बाह्य उपकरण      | ७३             | 3          | मनक              | ११३            | २२             |
| प्रभासंज्ञ                | १६४              | 88           | बाह्या नितृत्ति  | ७३             | 8          | मनुष्यगति-       | २६८            | २७             |
| प्रमत्त                   | २३८              | ₹            | बीजचारणत्व       | १४७            | १४         | मनुष्यगति-       |                |                |
| प्रमत्तसंयत               | २⊏१              | १६           | बीजबुद्धि        | १४७            | ₹          | प्रायोग्यानुपूर  | र्भ २७∙        | २७             |
| प्रमाणगव्यूति             | १५२              | १५           | बुद्धि           | १४७            | १          | मनुष्यजीव        | હ              | १७             |
| प्रमाणनिर्माण             | ३३६              | १४           | _                | 48             | 4          | मनुष्यभवपरिवर्तन | 35             | २५             |
| प्रमाणयोजन                | १५२              | <b>શ્પ્ર</b> | बुद्धी           | २५८            | २३         | मनागुप्ति        | २⊂३            | २३             |
| प्रमाणाङ्गल               | १५२              | १२           | बुध              | १५६            | २३         | मनोदुःप्रणिधान   | २५३            | ११             |
| प्रमादचरित                | २४४              | २८           | बृहस्पति         | <b>શ્પ્ર</b> ९ | 48         | मनोनिसगोधिकरण    | ा २ <b>१</b> ⊏ | 5              |
| प्रमार्जित                | २५३              | २०           | बांद             | ६६             | 3          | मनोबली           | 885            | १३             |
| प्रयागिकया                | २१४              | १२           | ब्रह्महृद्य      | १६५            | 9          | मनोयाग           | ₹₹₹            | ૭              |
| प्रवचनमातृका              | ३१५              | २८           | भट्टारक          | ८७             | 88         | मन्याखेटावस्थित  | ર <b>પ્ १</b>  | ₹६             |
| प्रशम                     | ٧                | २७           | भरतपुत्र         | २५८            | १७         | मरीचि            | २५८            | १७             |
| प्र <b>शस्</b> तविहायोगति | <b>र</b> ७१      | ٧            | भवपरिवर्तन       | <b>=</b> 9     | ₹ ३        | मपिकर्मार्थ      | 388            | १३             |
| प्रश्नव्याकरण             | ६८               | १६           | भाजनाङ्ग         | १२७            | ११         | महाकच्छा         | <b>१</b> २⊏    | २४             |
| प्राकास्य                 | १४७              | २३           | भावजीव           | 5              | ₹          | महाकल्प          | •६७            | 38             |
| प्राणातिपातिकी ।          | क्रिया २१४       | १६           | भावपरिवर्तन      | ٥ع             | १०         | महात <b>पः</b>   | १४८            | 9              |
| प्राणावायपूर्व            | इष्ट             | १४           | भावमनः           | ९२।२, १८       | <b>अ१४</b> | महापद्मा         | १२६            | २८             |
| प्राण्यसंयम               | २५९              | ٤.           |                  | <b>१</b> ९१    | 38         | महापुण्डरीक      | ६७             | २०             |
| प्रात्यायिकीकिया          | २१४              | १९           | भावलेश्या        | 28             | २६         | <b>महायोजन</b>   | <b>શ્પ્ર</b> ૨ | <b>.</b><br>२३ |
| प्रादापिकी किया           | २१४              | 8.8          | भाववाक्          | १९०            | २७         |                  |                |                |
| त्राप्त <mark>ि</mark>    | १४७              | 38           | भावसंवर          | २७९            | પ્         | महावत्सा         | <b>१</b> २६    | <b>१</b> २     |
| प्राभृत                   | ६६               | २२           | भावस्वरूप        | પ્ર            | ą          | महावप्रा         | १३०            | 8              |
| प्रायः                    | ३०१              | २३           | भाविनोआगमद्रव    | यजीव ७         | २७         | महाव्रत          | ₹₹             | <b>१</b> ८     |
| प्रायोगिक १               | <b>६६</b> ।२६, १ | १७३          | भाषात्मक         | <b>१</b> ९६    | १७         | महिमा            | १४७            | २०             |
| प्रायोगिकी                | ४३१              | २३           | भिक्षादांन       | २४६            | १२         | माधवर            | १२९            | Ę              |
| प्रारम्भक्रिया            | <b>२१४</b>       | २५           | भूतानुग्रहतन्त्र | ३२३            | २३         | माघवी १          | १३।१४, १       | १४।७           |
| प्रीति                    | ५८               | 33           | भृतारण्य         | <b>१३</b> ०    | 3          | मानवयोजन         | १५२            | २२             |
| फलचारणत्व                 | १४७              | १३           | भूषणाङ्ग         | १२७            | ٧          | मानुपक्षेत्र     | ३२₹            | २७             |
| <b>ਕ</b> ਲ                | १४७              | १            | भाजनाङ्ग         | १२७            | १०         | मानुपोत्तर       | ७४।४, १५       | <b>.</b> १।१०  |
| बलभद्र .                  | १४०              | २१           | भ्रमं            | ११४            | ₹          | मायाकिया         | २१४            |                |
|                           |                  |              | ŀ                |                |            | 4                | -              |                |

| मायागता चूलिका                | 90           | 60         |                            | ।२६, २७     | ०।२२       | वद्दंल              | ११४           | ጸ   |
|-------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|-----|
| मायाशल्य                      | २४२          | १२         | रूपगता चूलिका              | 90          | १०         | वर्धमान             | ७२            | ધ્  |
| मार                           | 888          | २          | रूपमद                      | २२९         | २९         | वशित्व              | १४७           | २४  |
| मारणान्तिक                    | २६           | ጸ          | रोदक                       | ११३         | १९         | वसुनृप              | २३९           | २६  |
| माल्यवान्                     | १३०          | १५         | <b>लिमा</b>                | <b>१</b> ४७ | २१         | वस्त्राङ्ग          | १२७           | १२  |
| माल्याङ्ग                     | १२७          | 4          | लघु १९५                    | १२६, २७०    |            | वाग्गुप्ति          | २८३           | २३  |
| मिथ्यात्विकया                 | २१४          | १२         | लल्लक                      | 188         | 4          | वाग्दुःप्रधिणान     | २५३           | १०  |
| मिध्यादर्शन क्रिया            | २१४          | २८         | लवो                        | 33          | २          | वाग्योग             | २११           | ૭   |
| मिथ्याद <b>र्शनश</b> ल्य      | २४२          | १२         | लवणोद                      | १२२         | १०         | वाग्विष             | १४८           | २०  |
| मिथ्यादृष्टि                  | २८१          | २          | लाङ्गलावत्तां              | १२८         | २५         | वाङ्निसर्गाधिकरण    | २१८           | ø   |
| मिश्रगुणस्थान                 | २८१          | ११         | लाङ्गलिका                  | १०१         | 9          | वात्सल्य            | २२८           | १६  |
| मीमांसकमत                     | ७७           | १२         | लान्तव                     | १६          | ٥          | वादित्राङ्ग         | १२७           | ₹   |
| मुहुर्त्त                     | ३३           | ₹          | <b>लिक्षा</b>              | १५२         | १९         | वामन संस्थान        | २६९           | २७  |
| मुहूर्त                       | <b>३</b> २   | १८         | लेश्या                     | १६६         | ३०         | वारुणीवर            | <b>. १</b> २२ | १६  |
| मूलगुणनिवर्तनाधि <del>क</del> | रण२१८        | ţ          | लांक २६।३,१६               |             |            | वासुदेव             | १४०           | २१  |
| मृदु                          | १९५          | २५         | लोकनाडी                    | १२          | 80         | विकहा               | २३८           | 5   |
| मेघा                          | ६१           | ۷          |                            | ३।२४, १८    |            | विक्रान्त           | ११३           | २१  |
| मेरु १२२।                     | २४, १२)      | ४।२१       | लोक <b>बिन्दुसार</b> पूर्व | ६९          | १६         | विक्रिया            | १४७           | 8   |
|                               | १८३          | ₹0         | लोका <b>काश</b>            | १८५         | ሪ          | विकृतवान्           | १ २७          | २३  |
|                               | , रा९, ८     | ८३।९       | लांकानुयोग                 | १६५         | २६         | वि जया              | १३०           | ૭   |
| मोह                           | Y            | હ          | लोल                        | <b>१</b> १३ | २३         | वि जयार्ड           | १३४           | १६  |
| म्लेच्छ .                     | १४९          | २७         | ला <u>ल</u> क              | ११३         | 28         | विजयार्द्धपर्वत     | १२५           | २६  |
| म्लेच्छख <b>ण्ड</b>           | १३४          | 9 9        |                            |             |            | वित <b>त</b>        | ७३१           | ą   |
| यव                            | १५२          | २०         | लाहि <b>त</b>              | १९५         | र्७        | वितस्ति             | १५२           | २१  |
| यादव                          | १४९          | २२         | वकान्त                     | ११३         | २१         |                     | •             |     |
| युक्तानन्त                    | १८३          | २०         | वक्षारनामा                 | १२८         | १६         | विदारणिकया          | २१४           | २२  |
| रक्तवर्ण                      | २७०          | રપ્        | वचांबली                    | १४८         | १४         | विद्याकर्मार्थ      | १४९           | १४  |
| रज्जु                         | ₹            | 7          | वज्रनाराचसंहनन             | 700         | २५         | विद्याधर            | ३२३           | २७  |
| रितन                          | १५२          | <b>२</b> १ | वज्रवृषभनाराचसहर           | -           | <b>२८</b>  | विद्यानुप्रवादपूर्व | ६९            | १२  |
| रथंग्तु                       | ? <b>4</b> ? | ₹७         |                            |             |            | विनय                | २५८           | 3\$ |
|                               |              |            | वणिक्कमार्य                | १४९         | १६         |                     |               |     |
| रमणीया                        | १२९          | १३         | वत्सकावती                  | १२९         | १२         | विपरीत              | २५८           | 38  |
| रम्यका                        | १२९          | 83         | वत्सा                      | ३५१         | <b>१</b> २ | विपर्यय             | ४             | ૭   |
| रम्या                         | 858          | १३         | वधकोपदेश                   | २४४         | २४         | विपाकसूत्र          | ६८            | १७  |
| रस                            | 880          | १          | वन्दना                     | ६७          | १३         | वि <b>मक्तन</b> दी  | १२८           | १७  |
| रसायिक                        | ९५           | २०         | वप्रकावती                  | १३०         | ٧          | विभङ्गा             | १२९           | 3   |
| राहु                          | १५९          | २७         | वप्रा                      | १३०         | ¥          | विभान्त             | ११३           | २०  |
| <b>रु</b> द्र                 | १४०          | <b>२</b> २ | वर्चस्क                    | वि ११४      | ٠ :        | २ वृत               | <b>१</b> ०२   | २७  |

|                              | •               |        |                      |             |      |                   |                       |      |
|------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|------|-------------------|-----------------------|------|
| विशोष सं <b>ख्</b> या        | २०              | C      | ग्रुक्लवर्ण          | २७०         | રપ્  | सहसानिक्षेपाधिक   | रण २१८                | પૂ   |
| वीतराग                       | 4               | १२     | शुद्धि               | २५९         | ११   | साक्षर            | १६६                   | १८   |
| वीराङ्गजान्त                 | ६५              | ३६     | शैला ११३।            | १३, १       | १४।७ | साङ्ख्यमत         | 9.9                   | १२   |
| वीर्यानुप्रवादपूर्व          | इह              | X      | श्रीदेवी             | १३२         | 38   | साधारणशरीर        | २७१                   | Ę    |
| <b>वृपभगिरि</b>              | १३०             | १८     | श्रीभद्रशालवन        | १२४         | २२   | साधु              | 59                    | १२   |
| <b>वृ</b> पभनामा             | १२६             | હ      | श्रीवर्द्धमान        | ३२६         | १    | सामायिक           | ६७                    | १२   |
| <del>वृ</del> पभसेन          | ६५              | २८     | श्रुतकेवली ६७।       | २४, ३       | १०।७ | सावद्यकर्मार्थ    | १४९                   | १०   |
| <b>नृ</b> ष्य                | 248             | १३     | श्रुतज्ञानिन्        | १८९         | १०   | सासादनसम्यग्दि    | हे २८१                | 9    |
| वेणयिय                       | २५९             | ६      | श्रुतमद              | २२९         | 39   | सिद्धकूट          | १३५                   | १२   |
| वेदनाभय                      | २२८             | १०     | श्रेणि २०।१          | ٥, १        | ००।३ | सिन्धु            | १२६                   | પ્   |
| वैक्रियिक २१                 | शान, र          | शि     | श्रेणिचारणत्व        | १४७         | १०   | सीतानदी           | १२⊏                   | १४   |
| वैक्रियिकमिश्र               | २११             | 5      | श्रेणिविमान          | १६२         | હ    | सीमन्तक           | ११३                   | १९   |
| वैक्रियिकशरीरवन्ध <b>न</b>   | २५६             | 38     | इवेतसिद्धार्थ        | १५२         | 38   | सुकच्छा           | १२८                   | २४   |
| यंक्रियि <b>कशरीरसङ्घा</b> त | २६९             | २१     | षडावश्यकपरिहाणि      | २९१         | २६   | सुगन्धा           | १३०                   | ሂ    |
| वंक्रियिकशरीराङ्गोपाः        |                 | 5      | सचित्त               | १०२         | २६   | सुदर्शन           | १२४                   | २१   |
| वें जयन्ती                   | १३०             | ૭      | सत्य                 | <b>२१</b> १ | १६   | सुपद्मा           | १२६                   | २८   |
| वैनयिक ६७।                   | १४, २५          | अश     | सन्निकर्प            | 45          | ą    | मुभीमब्रह्मदत्ताप | <b>इ</b> त्यांयुः ११० | - =  |
| वैभाषिकमत                    | ७७              | દ્     | समन्तानुपातनक्रिया   | २१४         | 38   | मुर्राभ           | १६५                   | २७   |
| <b>बैश्रसिक</b>              | १९७             | 8      | समवायाङ्ग            | Ęς          | 5    | सुरभिगन्ध         | २७०                   | २४   |
| वेश्र <b>सिकी</b>            | १९४             | २३     | समादानिकया           | २१४         | १३   | <b>मुव</b> त्सा   | १२६                   | १२   |
| वंश                          | ११३             | १२     | सम्प्रज्वलित         | ११४         | १    | मुबप्रा           | १३०                   | 8    |
| वंशा                         | ११४             | <br>'9 | सम्बन्धाहार          | २५ ४        | ς    | मुपमदु:पमा        | १३६                   | २    |
| व्यवहार                      | १५२             | દ્     | सम्भान्त             | ११३         | २०   | <b>मुपमसुपमा</b>  | 353                   | १    |
| व्यवहारपल्यस्वरूप            | १५२             | ११     | सम्मूर्छिम           | <b>૧</b> ૫  | •રંપ | मुपमा             | १३२                   | १    |
| _                            | جاد, <b>و</b> د | - •    | सम्यक्त्विक्रया      | २१४         | ११   | सुपिर             | १९७                   | Ę    |
| शङ्खा                        | १२९             | २०     | सम्यक्त्वार्य        | 388         | 5    | मुहुम             | १८०।३, १८             | 5016 |
| शनि                          | શ્પ્રદ          | २६     | सम्यगादान-           |             |      | 11                | ३०२                   | २०   |
| शब्दनय                       | 30              | ξ.     | <b>निक्षे</b> पसमिति | २८४         | १    | मुहुमथूल          | ه چه                  | ંહ   |
| शब्दवान्                     | १२६             | १०     | सम्यगीयांसमिति       | २८४         | १    | सुहुमसुहुम        | १८०                   | 5    |
| शन्दाकुलित                   | ₹°₹             | રેર    | सम्यगुत्सर्गसमिति    | २८४         | 8    | स्क्ष्मकाययाग     | ३१३                   | २    |
| शरीरबकुश                     | 388             | ų      | सम्यगेपणासमिति       | २८४         | 8    | सूक्ष्मिकिष्टि    | 388                   | Ę    |
| शलाकापुरुप                   | १४१             | રહ     | सम्यग्भापासमिति      | २८४         | १    | सूक्ष्मत्व        | २०८                   | १३   |
| शाल्मलि वृक्ष                | १२३             | પ્     | सयोगिजिन             | २⊏२         | ٩    | सूक्ष्मसाम्पराय   | र⊏१                   | 38   |
| शिला                         | ११४             | G      | सराग                 | ¥           | २६   | स्त्र             | ξC                    | १८   |
| शिल्पकर्मार्य                | 388             | १५     | सरिता                | १२९         | २९   | सूत्र ह.ताङ्क     | ६⊏                    | 8    |
| शीत १०२                      | १२७, १६         | પાર    | सर्पिरास्रावी        | १४८         | २७   | सूर्यप्रज्ञप्ति   | Ę⊏                    | २०   |
| ,,                           | २७०             | २२     | सर्वज्ञवीतराग        | १८९         | 9    |                   | १४६।१९, २             |      |
| ্যুক<br>যুক                  | १५९             | २४     | सवोवधि               | ७२          | १७   | सेयंवरो           | २५८                   | २३   |
| शुक्ल                        | 8E4             | २७     | सविपाक               | २७६         | પૂ   | सोमवंश            | १४९।२०, २             | ७२।३ |
|                              |                 |        |                      | •           |      |                   |                       |      |

| सौमनसवन              | १२४                                   | २३ | स्थाननिर्माण  | २६६         | १४  | स्वयम्भूरमण   | १२२        | २०  |
|----------------------|---------------------------------------|----|---------------|-------------|-----|---------------|------------|-----|
| संस्थाप्ररूपणा       | १७                                    | १५ | स्थानाङ्ग     | ६८          | પૂ  | स्वस्थानविहार | २६         | ४   |
| सं जयन्त             | ११०                                   | १६ | स्थापना जीव   | . 6         | १८  | स्वातिसंस्थान | २६६        | રપ  |
| संज्वलित             | 888                                   | 8  | स्थावर        | २७१         | १४  | स्वामी        | <u> </u>   | १५  |
| संवृत                | १०२                                   | २७ | स्थिति        | 90          | १९  | स्वार्थ       | 5          | २२  |
| संशय                 | ४।७, २५                               | ,  | स्थितिकरण     | २२८         | २०  | हरिवंश        | १४६।२१, २५ | ११३ |
| संसार                | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 8  | स्निग्ध       | १६५।२६, २७० | ग२२ | हरिहरादिक     | १९६        | २३  |
| संहरण                | न ३<br>३२३                            | २७ | स्पर्धक       | ७१          | २२  | हस्त          | १५२        | 88  |
| स <b>ं</b> व्यवहारिक | - 80                                  | २८ | स्पर्शनक्रिया | २१४         | १८  | हिम           | ११४        | ४   |
| स्तनक                | ११३                                   | 28 | स्वकरिकया     | २१४         | २१  | हिंसाप्रदान   | २४४        | ₹0  |
| स्तनलोलक             | 883                                   | २४ | स्वकृत        | 373         | २७  | हीयमान        | ७२         | ્યૂ |
|                      |                                       |    | स्वनिमित्त    | १८२         | १२  | हुण्डसंस्थान  | ३३६        | રંહ |
| स्तवक                | ११३                                   | २२ |               | •           |     | 9             |            |     |
| स्थलगताचूलिका        | 90                                    | 3  | स्वमुख        | રહપ્ર       | 3   |               |            |     |

## तत्त्वार्थवृत्तिगता प्रन्था प्रन्थकाराश्च

| अकलङ्क                                       | शाव, वरहार   | प्रभाचन्द्र       | शार, ११ |      | विद्यानिदभू                  | २६१       | ج<br>د د د |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|------|------------------------------|-----------|------------|
| अष्टसहस्री                                   | <b>⊏01₹0</b> | प्रमेयकमलमार्तण्ड | 60      | ३०   | विद्यानन्दी                  | ११३, २७   |            |
| उमास्वाति                                    | ३२६ १        | पूज्यपाद १।२, २७  | १, ३३   | १६।१ | विद्यानिन्द देव              | ८०        | २६         |
| उमास्वामी १।१, १                             |              | भगवती आराधना      | २८७     | 3    | श्रुतसागर                    | ११३       | २          |
| •                                            | २७६ १        | मतिसागर           | 60      | २४   | थुतोदन्वद्                   | 8         | 8          |
| उमास्वामिभद्दारक<br>—————————                | १५           | महापुराण          | 880     | १७   | इलोकवार्तिक                  | ८०        | २९         |
| तत्त्वार्थेवृत्ति<br>तत्त्वार्थेश्लोकवार्तिक | ,            | योगीन्द्र         | १६३     | १३   | समन्तभद्र                    | ३२६       | १          |
| देवेन्द्रकीर्ति भट्टारक                      | • • •        | राजवार्तिक        | 60      | २९   | समन्तभद्र स्वामी ह           |           | ।२०        |
| नेमिचन्द्र सिद्धान्तदे                       |              | राजवार्तिकालङ्कार | ११०     | १०   | संस्कृतमहापुराणप             | द्धिका २३ | <b>३२</b>  |
| न्थायकुमुदचन्द्र <b>१</b> १                  | ०७, ८०१२९    | विद्यादिनन्दि     | ३२६     | २    | <b>न</b> र्वार्थसि <b>दि</b> | ८०        | २          |
|                                              |              |                   |         |      |                              |           |            |

## **ग्रन्थसङ्केतविवरणम्**

| <b>श्र</b> कल ० टि० — अकलङ्क ग्रन्थत्रय टिप्पण 💢 | जैने० वा०-जैनेन्द्र व्याकरण वार्तिक १८९               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अमर० –अमरकोश ४,१४                                | ज्ञानार्ण०-ज्ञानार्णव २४०                             |
| अष्टरा ० — अष्टराती ६६                           | तस्वसा॰ गा॰-तत्त्वार्थसार ३२३                         |
| अष्टस०—अष्टसहस्री ६६                             | तत्त्वार्थसा० -तत्त्वार्थसार ६३                       |
| अष्टाङ्गह् ० – अष्टाङ्गहृदय ६५                   | त० भास्क०-तस्वार्थसूत्र भास्करनिदवृत्ति ३             |
| अभिधर्म०टी०-अभिधर्मकोशटीका ७७                    | त०रा०,राजवा० −तत्त्वार्थराजवार्तिक ६६,११०,१३८         |
| आचा॰नि॰=आचाराङ्गनिर्युक्ति ६३                    | त० रलो०—तत्त्वार्थरलोकवार्तिक २०६                     |
| आत्मानु०—आत्मानुशासन १३                          | तिलोय ० – तिलोयपण्णत्ति ११४, ११५, १६०                 |
| ·आदिपुराण २ <u>६</u> ७                           | तिलोयसार० त्रिलोक० -तिलोयसार १२१, १४१,                |
| आतमी०-आप्तमीमांसा २१३                            | त्रिल।कसा० १५२, <b>१६०</b> , १ <b>६१</b> , <b>१६५</b> |
| आरा॰सार-भाराधनासार ६६                            | त्रिलोक प्रज्ञ० वैमानिक०−त्रिलोकप्रज्ञप्ति            |
| आव ०नि ०–आवश्यकनिर्युक्ति २४७                    | वैमानिक लोकाधिकार १६५                                 |
| इष्टोप ०—इष्टोप देश                              | दशः नि० हरि०-दशवैकालिकनिर्युक्ति                      |
| <b>ईशावा०-ईशा</b> वास्योपनिषत्                   | हरिभद्र टीका ६७                                       |
| कत्ति० अणु०–स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ३०६       | दशभ०-दशभक्ति ६९, ७१                                   |
| कम्मप०-कम्मपयडी २६७                              | द्रव्यसं - द्रव्यसंग्रह ११५, २६१,२७९                  |
| कल्याणा०-कल्याणालोचना ३६                         | द्वात्रिशद्द्वा०-द्वात्रिशद्द्वात्रिशतिका २३८         |
| कात० उ०, का० उ०—                                 | ध० टी० अ०-धवलाटीका अल्पबहुत्व ४१, ४२,                 |
| कातन्त्र उत्तरार्घ ४,८,५८,६३,८६,६२,१३१,          | 83, 84, 85, 89, 8E, 8E, 40                            |
| २२३                                              | घ० टी० काु० —धवला टीका काल ३३, ३४, ३५,                |
| का०, कात०, का० सू०-कातन्त्रसूत्र ७२,६७,१३७,      | ₹७, ३८, ४०                                            |
| १५१,१४५,१७१,१८६,१६४,१६५,२०३,२०७,                 | घ० टी० द्र० -धवला टीका द्रव्य १७,१८, १६,२०            |
| २१३,२३२, २३७;२३६                                 | ध॰ टी॰ भा॰-धवला टीका भाव                              |
| का॰ सू॰ दौ॰ वृ०-कातन्त्रसूत्रदौर्गवृत्ति ७६,१३१, | घ० टी० सं० −धवला टीका संख्या ६८, ६६, ७०               |
| १५५,१८१,                                         | नाममाला ४                                             |
| गो॰ क॰-गोग्मटसार कर्मकाण्ड- २६, ३१,२५६,          | नियमसार १६८                                           |
| २६२, २६५, २७७                                    | नीतिसार ८७                                            |
| गो० जी०-गोम्मटसार जीवकाण्ड १०, ११, १७,           | न्यायम०-न्यायमञ्जरी २                                 |
| १५, १९, २०, २६, ३०, ३१, ३२, ३६,५२,               | न्यायसं० -न्यायसंग्रह ९६६. १२१६                       |
| ७०, ७१, २०५, २०६, २५६, २६७, २७१,                 | पञ्च सं० –पञ्चसंग्रह १९,३२,५०।६५,८५,                  |
| २८४, ३००                                         | २३८२७१।२७३                                            |
| जम्बू० प०-जंबूदीवपण्णत्ति ३२, १४३, १५६,          | परमात्म०-परमात्मप्रकाश ८८,८६,९१,१८४,१९३,              |
| १६०, २०६                                         | २ण३                                                   |
| जयघ०-जयघवला ६, ६६, ६८,                           | परिभापेन्दु०- परिभापेन्दुशेखर २१९                     |
| जयथ <b>े प्र॰-जयधवला प्रथमलंड</b> ६८             |                                                       |
|                                                  |                                                       |

|                                                                 | 16-26:2                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| पवयणसा०क्षे०-प्रवचनसार, क्षेपक २३८                              | विश्वलो॰ –विश्वलोचनकोश                                |
| पंचांस्ति०-पञ्चास्तिकाय १८७                                     | वैशे०- वैशेषिकसूत्र १८०                               |
| पा० धातुपा०-पाणिनिधातुपाठ २४१                                   | शा० व्याः - शाकटायन व्याकरण ९८,१२३,१३१                |
| पा॰म॰भा॰-पातञ्जलमहाभाष्य १९९                                    | पट्खं॰ अ॰- षट्खंडागम अल्पबहुत्व ४१,४२,                |
| पा॰ महा॰-पातञ्जलमहाभाष्य ५,६२                                   | ४३,४४,४५, ४६,४७,४८,४९,५०,५१.                          |
| पात०-पातञ्जल महाभाष्य १३६                                       | <b>૧</b> ,૧૪,૫૫,૫૬                                    |
| पात॰ महा॰- पातञ्जलमहाभाष्य १७६                                  | पट्खं० का०- पट्खंडागम काल ३२,३४,३५,३६                 |
| पा॰ सू॰- पाणिनिसूत्र ७२,७९,८६,१७८,                              | ३७,३८,३९,४०                                           |
| १८८,१९८,१९९,२३१,२३३                                             | पट्खं॰ खु॰-पट्यंडागम खुद्दक बंध ४१                    |
| पुरुवार्थसि -पुरुवार्थसिद्धयुपाय १९०                            | पट्लं॰ ले॰ -पट्लंडागम खेत्ताणुगम २३,१४,२५             |
| प्रतिष्ठा ॰ -प्रतिष्ठापाट ८६                                    | षट्वण्डा०- षट्खंडागम १४,१५,१६,१७,३५                   |
| प्रति॰ सा॰ -प्रतिष्ठासारोद्धार १०८                              | पट्खं० द्र०- पट्खंडागम द्रव्य १७,१८,१९,२१,            |
| प्रमाणवा० –प्रमाणवार्तिक ६६                                     | 29,83                                                 |
| प्र० वार्तिकाल०-प्रमाणवार्तिकालङ्कार ३                          | पट्खं० घ० टी० खे०-पट्खंडागम                           |
| प्र० व्यो०-प्रशस्तपाद व्योमवता २                                | धवलाटीका खेत्ताणुगम २३                                |
| बारस अण्० -बारस अणुवेक्स्वा ८८,८९,६०,                           | पट्खं० फो० -पट्खंडागम                                 |
| ९१,१०३                                                          | फोसणाणुगम २६,२८,२९,३०,३१,                             |
| बृहत्स्त्र० इलांक० —बृहत्स्चयम्भू,                              | पट्यं॰ भा॰- पट्लंडागम भावाणुगम ५२,५३                  |
| इलांक २० <b>१,</b> २० <b>३</b> ,२११                             | पड्द० समु०- पड्दर्शनसमुचय ५६                          |
| बोधपा०-बोधपाहुड २१९,२३८                                         | सम्मति०- सम्मतितर्क ८,९                               |
| भ० आरा०-भगवती आराधना ३०२                                        | सवार्थ०, स० सि०-सर्वार्थसिद्धि ८,९,१७,३५,             |
| महायंघ ७१                                                       | ३७,५४,६६,                                             |
| मूलाचा०-मृलाचार ९०                                              | च•,९६,१३८,२०६,२०९, २२०,२३९                            |
| यश० क०-यशस्तिलक कल्प ३,५,८३,२२,२३९,                             | सं श्रुतभ०-संस्कृत श्रुतभक्ति २२३                     |
| २५५,२५६,२५७                                                     | सागारघ०-सागारघमामृत १३६                               |
| यश० पू॰-यशस्तिलक पूर्वार्घ ९०                                   | пістт.                                                |
| योगभा०- योगभाष्य २                                              | 3.4                                                   |
| यागस्०- योगस्त्र                                                | सिद्धभ०-सिद्धभक्ति ३२५                                |
| रत्नक०-रत्नकरण्डश्रावकाचौर ९१,२२८,२३०,                          | सिद्धिवि॰ –सिद्धिविनिश्चय : ६६                        |
| २४५, २४६,२४७,२५७,२८४,३०८                                        | मुश्रुत० –सुश्रुतसंहिता ६९                            |
|                                                                 | and any                                               |
| वराङ्गच०- वराङ्गचरित्र ११४<br>वसु० सा०- वसुनिन्दिश्रावकाचार १८० | सोन्दर०-सोन्दरनन्द काव्य ३<br>हरि० - हरिवंश पुराण ९६. |